मुद्रक तथा प्रकाशक घनस्यामदास जालान गीतांप्रेस, गोरखपुर

> सं० २००४ से २०११ तक २,१८,००० सं० २०१२ अप्टम बार ३०,००० सं० २०१३ नवम बार ५२,००० कुछ ३,००,००० तीन लाख

> > मूल्य ३॥) साढ़े तीन रुपया

्रमिल ने कापता— गीता प्रेस, पो० गीता प्रेस (गोरखपुर)

## निवेदन

श्रीरामचिरतमानसका स्थान हिंदी-साहित्यमें ही नहीं, जगत्के साहित्यमें निराला है। इसके जोड़का, ऐसा ही सर्वाङ्गसुन्दर, उत्तम काव्यके लक्षणोंसे युक्त, साहित्यके सभी रसोंका आस्त्रादन करानेवाला, कान्यकलाकी दृष्टिसे भी सर्वोच कोटिका तथा आदर्श गार्हरूय-जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पातिव्रतधर्म, आदर्श भ्रातृधर्मके साथ-साथ सर्वोच्च मक्ति-ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचारकी शिक्षा देनेवाला, स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध और युवा---सबके छिये समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण-साकार भगवान्की आदर्श -मानवलीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य तथा प्रेमके गहन तत्त्वको अत्यन्त सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दोंमें व्यक्त करनेवाला कोई दूसरा प्रन्थ हिंदी-भाषामें ही नहीं, कदाचित् संसारकी किसी भाषामें आजतक नहीं ळिखा गया । यही कारण है कि जिस चात्रसे गरीब-अमीर, शिक्षित-अशिक्षित, गृहस्थ-संन्यासी, स्नी-पुरुष, बालक-वृद्ध-सभी श्रेणीके लोग इस प्रन्थरतको पढ़ते हैं, उतने चायसे और किसी प्रन्यको नहीं पढ़ते तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचारका जितना प्रचार जनतामें इस प्रन्थसे हुआ है उतना कदाचित् और किसी प्रन्यसे नहीं हुआ।

जिस ग्रन्थका जगत्में इतना मान हो, उसके अनेकों संस्करणोंका छपना तथा उसपर अनेकों टीकाओंका छिखा जाना खाभाविक ही है। इस नियमके अनुसार रामचिरतमानसके भी आजतक सैकड़ों संस्करण छप चुके हैं। इसपर सैकड़ों ही टीकाएँ छिखी जा चुकी हैं। हमारे गीता-पुस्तकालयमें रामायण- सम्बन्धी ५०० प्रन्य मिन्न-मिन्न भाषाओं के आ चुके हैं। अवतक अनुमानतः इसकी छाखों प्रतियाँ छप चुकी होंगी। आये-दिन इसका एक-न-एक नया संस्करण देखनेको मिळता है और उसमें अन्य संस्करणोंकी अपेक्षा कोई-न-कोई विशेषता अवस्य रहती है। इसके पाठके सम्बन्धमें भी रामायणी विद्वानों वहुत सतमेद है, यहाँतक कि कई स्थळों तो प्रत्येक चौपाईमें एक-न-एक पाठभेद मिन्न-मिन्न संस्करणोंमें मिळता है। जितने पाठभेद इस प्रन्यके मिळते हैं, उतने कदाचित् और किसी प्राचीन प्रन्यके नहीं मिळते। इससे भी इसकी सर्वोपरि छोकप्रियता सिद्ध होती है।

इसके अतिरिक्त रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रन्य हैं। इसके प्रस्पेक पचको श्रद्धाञ्च छोग मन्त्रवत् आदर देते हैं और इसके पाठसे लोकिक एवं पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं । यही नहीं, इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने तथा इसमें आये हुए उपदेशोंका विचारपूर्वक मनन करने एवं उनके अनुसार आचरण करनेसे तथा इसमें वर्णित भगवान्की मधुर छीछाओंका चिन्तन एवं कीर्तन करनेसे मोक्षरूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर मगब्द्येमकी प्राप्ति आसानीसे की जा सकती है। क्यों न हो, जिस प्रन्यकी रचना गोखामी तुलसीदासजी-जैसे अनन्य भगवद्भक्तके द्वारा, जिन्होंने भगवान् श्रीसीतारामजीकी कृपासे उनकी दिव्य छीछाओंका प्रत्यक्ष अनुभव करके ययार्थ रूपमें वर्गन किया है, साक्षात् भगत्रान् श्रीगौरीराङ्करजीकी आज्ञासे हुई तया जिसपर उन्हीं भगतान्ने 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' ळिखकर अपने हायसे सही की, ठसका इस प्रकारका अळौकिक प्रमाव कोई आश्चर्यकी वात नहीं हैं। ऐसी दशामें इस अछौकिक प्रन्थका जितना भी प्रचार किया जायगा, जितना अधिक पठन-पाठन एवं मनन-अनुशीलन होगा, उतना ही जगत्का मङ्गल होगा---इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है। वर्तमान समयमें तो जब सर्वत्र हाहाकार भना हुआ है, सारा संसार दु:ख एवं अशान्तिकी भीषण ज्वालासे जल रहा है,

जगत्के कोने-कोनेमें मार-काट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्योंका संहार हो रहा है, करोड़ों-अरबोंकी सम्पत्ति एक-दूसरेके विनाशके लिये खर्च की जा रही है, विज्ञानकी सारी शक्ति पृथ्वीको श्मशानके रूपमें परिणत करनेमें लगी हुई है, संसारके बड़े-से-बड़े मिस्तिष्क संहारके नये-नये साधनोंको हुँद निकालनेमें व्यस्त हैं, जगत्में सुख-शान्ति एवं प्रेमका प्रसार करने तथा भगवत्क्रपाको उतारनेके लिये रामचरितमानसके पाठ एवं अनुशीळनका अवलम्बन परम आवश्यक है।

इसी दृष्टिसे गीताकी भाँति मानसके भी कई छोटे-बड़े, यथासाध्य शुद्ध, प्रामाणिक सस्ते, सचित्र एवं सटीक संस्करण निकालनेका आयोजन गीताप्रेसके द्वारा किया जा रहा है। इस दिशामें सर्वप्रथम प्रयास आजसे लगभग अठारह वर्ष पूर्व हुआ था, जब िक श्रीरामचरितमानसका एक सटीक एवं सचित्र संस्करण वड़े परिश्रमसे प्राचीन प्रतियोंके आधारपर तैयार किया जाकर अन्य उपयोगी सामग्रीके साय 'कल्याण'के विशेषाङ्कके रूपमें प्रकाशित किया गया था। उसमें बहुत-सी त्रुटियाँ होनेपर भी मानस-प्रेमी जनताने उसका कितना आदर किया, यह सब लोगोंको विदित ही है। कुछ ही वर्षोंमें उसके दश संस्करण छपे और ९८,६०० प्रतियाँ छप गर्या । बीचमें श्रीसीतारामजीकी कृपासे एक मूल गुटका भी छप गया, जिसके सत्रह वर्षोंके अंदर छन्त्रीस संस्करण एवं तेरह लाख बीस हजार प्रतियाँ छप चुकी हैं । गुटकेके टाइप छोटे होनेके कारण एक संस्करण पुस्तकाकार मझली साइजमें छापा गया, जिसके चौदह सालमें सात संस्करण छपे और १,३४,२५० प्रतियाँ छपीं । इनके अतिरिक्त मोटे टाइपमें मूल रामचरितमानसका एक आलोचनात्मक संस्करण भी निकाला गया, जिसमें कई प्राचीन एवं अर्वाचीन प्रतियोंके पाठमेदोंको देते हुए यत्र-तत्र पाद-टिप्पणीमें अपने पाठकी साधुताको हेतुपूर्वक सिद्ध किया गया तथा मानसकी भाषाको समझनेमें सुविधा हो-इसलिये मानसका एक संक्षिप्त न्याकरण भी उसमें जोड़

दिया गया । इस संस्करणका टाइप मोटा होने तथा आधे दर्जनसे अधिक सुन्दर बहुरंगे चित्र, मानस-व्याकरण, पाठभेद एवं पाद-टिप्पणी आदि रहनेके कारण उसका मूल्य ३॥) रक्खा गया था । इसके भी दो संस्करण हुए जिनमें १०,२५० प्रतियाँ छपीं।

मूल पाठ मोटे अक्षरोंमें एक ४) वाला संस्करण भी निकाला गया। जिसकी अवतक तीन वारमें १८,००० प्रतियाँ छप चुकी हैं।

इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों मूल रामचिरतमानसके तो छोटे-बड़े कई संस्करण निकले; किंतु मानसाङ्कके अतिरिक्त सटीक संस्करण केंग्नल एक ही तरहका, जो बहुत मोटे टाइपमें है, निकल पाया। उसके टाइप बहुत बड़े होनेके कारण उसकी पृष्ठ-संख्या १२०० हो गयी। आठ संस्करणों अग्रतक उसकी १,९८,२५० प्रतियाँ छप चुकी हैं। इसके दाम ७॥) हैं। मानसाङ्क बराबर स्टाकमें न रहनेके कारण लोगोंको मिलता नहीं था और मोटे टाइपकी कीमत अधिक थी, अतः कम दाममें एक सटीक संस्करणकी बड़ी आग्रस्थकता थी, जिसे पूरी करनेका यह प्रयास है। यह इसका नवाँ संस्करण है और अग्रतक इसकी ३,००,००० प्रतियाँ छप चुकी हैं। इस प्रकार सात तरहकी कुल मिलाकर अग्रतक बीस लाख अस्सी हजार एक सौ प्रतियाँ छपी हैं।

इसमें दोहे, चौपाइयोंका वही अर्थ दिया गया है, जो मोटे टाइपवाली प्रतिमें है । पाठ एवं अर्थकी भूलोंके लिये मैं विज्ञ महानुभावोंसे क्षमा-प्रार्थना करता हूँ और भगवान्की वस्तु विनयपूर्वक भगवान्को अर्पित करता हूँ ।

. विनीत----

हनुमानप्रसाद पोद्दार

### ॥ श्रीहरिः ॥

## श्रीरामचरितमानसकी

## विषय-सूची

| विषय पृष्ठ-संख्या                          | विषय पृष्ठ-संख्या                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| १नवाह्मपारायणके विश्राम-स्थान १५           | प्रयाग-माहात्म्य ७५                       |
| २-मासपारायणके विश्राम-स्थान * * १५         | २१-सतीका भ्रम, श्रीरामजीका ऐश्वर्य        |
| ३—गोस्वामी तुलसीदासजीकी                    | और सतीका खेद · · · • ७८                   |
| संक्षिप्त जीवनी *** ** १७                  | २२–शिवजीद्वारा सतीका त्यागः               |
| ४-श्रीरामशलाका प्रश्नावली " २१             | श्चिवजीकी समाघि ••• ८५                    |
| ५पारायण-विधि *** २३                        | २३-सतीका दक्ष-यज्ञमें जाना ८९             |
| . वालकाण्ड                                 | २४-पतिके अपमानसे दुखी होकर                |
| ६-मङ्गलाचरण २९                             | सतीका योगाभिसे जल जाना;                   |
| ७-गुरु-वन्दनाः " ३१                        | दक्ष-यक्ष-विष्वंस ••• •• ९१               |
| ८-ब्राह्मण-संत-वन्दना ः ३२                 | २५-पार्वतीका जन्म और तपस्या *** ९२        |
| ९-खल-वन्दना ःः ३४                          | २६—श्रीरामजीका शिवजीसे विवाहके            |
| १०-संत-असंत-वन्दना ःः ३६                   | ं लिये अनुरोध ••• ••• १००                 |
| ११—रामरूपसे जीवमात्रकी वन्दना ःः ३९        | २७-सप्तर्षियोंकी परीक्षामें पार्वतीजीका   |
| १२—तुल्सीदासजीकी दीनता और                  | महत्त्व " १०१                             |
| रामभक्तिमयी कविताकी महिमा ३९               | २८-कामदेवका देवकार्यके लिये               |
|                                            | जाना और भस्म होना *** १०५                 |
| १३—कवि-वन्दना                              | २९-रितको वरदान " १०९                      |
| श्वित, पार्वती आदिकी वन्दना ४७             | ३०-देवताओंका शिवजीसे व्याहके              |
|                                            | <b>छिये.प्रार्थना करना</b> , सप्तर्षियों- |
| 34 Miniming the many                       | का पार्वतीके पास जाना *** ११०             |
|                                            | ३१-शिवजीकी विचित्र वारात और               |
| १७-श्रीरामगुण और श्रीरामचरितकी<br>महिमा ५९ | विवाहकी तैयारी *** *** ११२                |
|                                            | ३२-शिवजीका विवाह *** ** १२१               |
|                                            | ३३-शिव-पार्वती-संवाद *** १२६              |
| १९—मानसका रूपक और माहात्म्य ६७             | ३४-अवतारके हेत                            |
|                                            |                                           |

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>१</b> ष्ठ-संख्या                              | विषय                                                                                                                                                                      | पृष्ठ-संख्या                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६६-विश्वमोहिनीका स्वयंवर, शि<br>गुणोंको तथा भगवान्को शाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • १४२<br>व-<br>ा                                 | वरदान-प्राप्ति तथा<br>संचाद<br>५२-श्रीराम-लक्ष्मणसहि<br>का यज्ञ्ञालामें प्रवे                                                                                             | ः ः २२७<br>त विस्वामित्र-<br>श ः २३२                                                                                                             |
| और नारदका मोह-मङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | ५३-श्रीसीताजीका यशह                                                                                                                                                       | गलामें प्रवेश २३८                                                                                                                                |
| ३७-मनु-शतरूपा-तप एवं वरदान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | ५४-वृन्दीजनीद्वारा जन                                                                                                                                                     | <b>स्प्रतिशकी</b>                                                                                                                                |
| ३८-मानुप्रतायकी कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १६२                                              | घोषणा                                                                                                                                                                     | 5%0                                                                                                                                              |
| ३९-रावणादिका जन्म, तपस्या औ<br>उनका ऐश्वर्य तथा अत्याचार<br>४०-पृथ्वी और देवतादिकी करुण<br>पुकार<br>४१-भगवान्का वरदान<br>४२-राजा दशरथका पुत्रेष्टि यज्ञ,<br>रानियोंका गर्भवती होना<br>४३-श्रीमगवान्का प्राकट्य और<br>बाललीलाका आनन्द<br>४४-विश्वामित्रका राजा दशरयसे<br>राम-लक्ष्मणको माँगना<br>४५-विश्वामित्र-यज्ञकी रक्षा<br>४६-अह्ल्या-उद्धार<br>४७-श्रीरामलक्ष्मणसिहत विश्वामित्रका जनकपुरमें प्रवेश | २ १ ५ ६<br>१ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | ५५-राजाओंसे धनुप न<br>जनफकी निराशाजन<br>५६-श्रीलश्मणजीका की<br>५७-धनुपमञ्ज<br>५८-जयमाल पहनाना<br>५९-श्रीराम-हहमण और<br>संवाद<br>६०-दश्रश्वजीके पास ज<br>दूत भेजनाः अयोध्य | उटनाः<br>कवाणी : २४०<br>घ : २४१<br>: २४१<br>: २५१<br>परशुराम-<br>: २५६<br>नकजीका<br>स्वे वारातका<br>: २६८<br>आना और<br>: २८१<br>: २९८<br>ौटना और |
| ४९-श्रीराम-लक्ष्मणका जनकपुर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | महिमा •                                                                                                                                                                   | \$\$\$                                                                                                                                           |
| निरीक्षण<br>५०-पुरंपवाटिकानिरीक्षणः सीताजी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २१५                                              | अयोध्याका                                                                                                                                                                 | ग्ड                                                                                                                                              |
| का प्रथम देशीनः श्रीवीताराम-<br>जीकी परस्पर दर्शन   ५१-श्रीवीताजीका पावैती-पूजन एवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 222                                              | ६५-मङ्गळाचरण<br>६६-रामराज्यामियेककी तै<br>देवताओंकी व्याकुळत<br>सरस्वतीजीसे अनकी प्रा                                                                                     | ा तथा                                                                                                                                            |

| विषय पृष्ठ-संख्य                                       | ि-विपय पृष्ठ-संख्या                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ९८-इन्द्र-बृहस्पति-संवाद                               | १११-भरतजीका तीर्थ-जल-स्थापन        |
| ९९-भरतजी चित्रकूटके मार्गमें ५०९                       | तथा चित्रकृटभ्रमण " ५८०            |
| १००-श्रीसीताजीका स्वप्न, श्रीराम-                      | ११२-श्रीराम-भरत-संवाद, पादुका-     |
| जीको कोल-किरातोंद्वारा भरत-                            | प्रदान, भरतजीकी विदाई *** ५८३      |
| जी़के आगमनकी सूचनाः                                    | ११३-भरतजीका अयोध्या छोटनाः         |
| रामजीका शोक, लक्ष्मणजीका                               | भरतजीद्वारा पादुकाकी               |
| क्रोघ ••• ५१                                           |                                    |
| १०१-श्रीरामजीका लक्ष्मणजीको                            | और श्रीभरतजीके चरित्र-             |
| समझाना एवं भरतजीकी                                     | श्रवणकी महिमा ''' ५८८              |
| महिमा कहना " " ५१५                                     | अर्ण्यकाण्ड                        |
| <b>१०२—भरतजीका मन्दाकिनी-स्नान</b> ः                   | ११४-मङ्गलाचरण ५९५                  |
| चित्रकूटमें पहुँचना, भरतादि                            | ११५—जयन्तकी कुटिलता और             |
| सबका परस्पर मिलाप, पिताका                              | फलप्राप्ति *** ५९६                 |
| श्चोक और श्राद्ध 😬 ५१९                                 | ११६-अत्रिमिलन एवं स्तुति 😬 ५९८     |
| :१०३-वनवासियोद्वारा भरतजीकी .                          | ११७-श्रीसीता-अनस्या-मिलन और        |
| मण्डलीका सत्कार, कैकेयीका                              | श्रीसीताजीको अनस्याजीका            |
| पश्चात्ताप ''' '' , ५३                                 | र पातिव्रतधर्म कहना ••• ६००        |
| <b>१०४</b> -अीवसिष्ठजीका भाषण ५३                       |                                    |
| १०५-श्रीराम-भरतादिका संवाद 🎌 ५३.                       |                                    |
| <sup>:</sup> १०६—जनकजीका पहुँचना, कोल-                 | ११९-राञ्चस-वधकी प्रतिज्ञा करना ६०६ |
| किरातादिकी भेंट, सबका                                  | १२०—सुतीक्ष्णजीका प्रेम, अगस्त्य-  |
| प्रस्पर मिल्राप 👓 👓 ५५                                 | २ मिलन, अगस्य-संवाद,               |
| २०७-कोसल्या-सुनयना-संवाद, श्री-                        | रामका दण्डक-चन-प्रवेश और           |
| सीताजीका शीळ ५५                                        |                                    |
| १०८-जनक-सुन्यना-संवाद, भरत-                            | १२१पञ्चवटी-निवास और श्रीराम-       |
| जीकी महिमा ५६                                          |                                    |
| <sup>-१०९</sup> -जनक-विषष्ठादि-संवादः, इन्द्र-         | १२२-ऋर्पणखाकी कथा, शूर्पणखा-       |
| की चिन्ता, सरस्वतीका इन्द्र-                           | . का खरदषणके पास जाना              |
| को समझाना · · · · ५६<br>११०-श्रीराम-भरत-संवाद · · • ५६ | और खरदूषणादिका वध ः ६१६            |
| - १ र ० – श्राराम-भरत-संवाद ••• ५६                     | ९ १२३-रार्पणखाका राज्याके जिस्क    |

| विषय पृष्ठ-संख्या                                                                                                                        |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जाना, श्रीसीताजीका अग्नि-<br>प्रवेश और माया-सीता '' ६२३<br>१२४-मारीचप्रसङ्ग और खर्णमृग-                                                  | १३८-चर्षा-ऋतु-चर्णन                                                                                                      |
| स्त्पर्मे मारीचका मारा जाना ६२६<br>१२५-श्रीसीताहरण और श्रीसीता-<br>विलाप ६३०                                                             | लक्ष्मणजीका कोप *** ६७१<br>१४१सुग्रीव-राम-संवाद और सीता-<br>जीकी खोजके लिये वंदरोंका                                     |
| १२६—जटायु-रावण-युद्ध           ६३२<br>१२७—श्रीरामजीका विलाप, जटायु-                                                                      | प्रस्थान                                                                                                                 |
| १२८-कबन्ध-उद्धार '' ६३८  <br>१२९-शबरीपर कृपाः नवधा-मक्ति-<br>उपदेश और पम्पासरकी ओर                                                       | सम्पातीसे भेंट और बातचीत ६७८<br>१४४–समुद्र लॉंघनेका परामर्श,<br>जाम्बवंतका हनुमान्जीको                                   |
| प्रस्थान " ६३९<br>१३०—नारद-राम-संवाद " ६४६<br>१३१—संतोंके लक्षण और सत्सङ्ग-                                                              | बल याद दिलाकर उत्साहित<br>करना ''' ६८१<br>१४५-श्रीराम-गुणका माहात्म्य ''' ६८३<br>सुन्दरकाण्ड                             |
| भजनके लिये प्रेरणा ६४९<br>किष्किन्धाकाण्ड<br>१३२—मङ्गलाचरण ६५३<br>१३३—श्रीरामजीसे हनुमान्जीका                                            | १४६—मङ्गलाचरण '' ६८५<br>१४७—हनुमान्जीका लङ्काको प्रस्थानः<br>सुरसासे भेंटः छाया पकड़ने-                                  |
| मिलना और श्रीराम-सुग्रीवकी<br>भित्रता ••• •• ६५४<br>१३४-सग्रीवका दुःख सुनानाः                                                            | वाली राक्षसीका वध '' ६८६<br>१४८-लङ्कावर्णन, लङ्किनी-वध,<br>लङ्कामें प्रवेश '' ६८९<br>१४९-हनुमान्-विभीषण संवाद '' ६९१     |
| वालिवधकी प्रतिज्ञा, श्रीराम-<br>जीका मित्र लक्षण-वर्णन '' ६५८<br>१३५-सुग्रीवका वैराग्य '' ६६०<br>१३६-वालि-सुग्रीव-युद्ध, बालि-उद्धार ६६२ | १५०-हृनुमान्जीका अशोकवाटिकामें<br>सीताको देखकर दुखी होना<br>और रावणका सीताजीको भय                                        |
| १३७—ताराका विलाप, ताराको<br>श्रीरामजीद्वारा उपदेश और<br>सुग्रीवका राज्याभिषेक तथा<br>अङ्गदको युवराजपद *** ६६५                            | दिखलाना " ६९३<br>१५१-श्रीक्षीता-त्रिजटा-संवाद " ६९६<br>१५२-श्रीक्षीता-हनुमान्-संवाद " ६९७<br>१५३-इंतुंमान्जीद्वारा अशोक- |

विपय

पृष्ठ-संख्या

••• ७०२ 808

... GOC

... 680

७१५

७१७

••• ७२२

वाटिका-विध्वंस, अक्षयकुमार-वध और मेधनादका इनुमान्-

जीको नागपाशमें बाँधकर

सभामें ले जाना \*\*\*

१५६-छङ्का जलानेके वाद ृहनुमान्-जीका सीताजीसे विदा माँगना

१५७-समुद्रके इस पार आनाः

१५८-श्रीरामजीका वानरोंकी सेनाके

१६०-रावणको विभीषणका समझाना

१६१-विभीषणका भगवान् श्रीराम-

१६२-समुद्र पार करनेके लिये

और शरणप्राप्ति

को छेकर छौटना

१६३-दूतका रावणको समझाना

१६४-समुद्रपर श्रीरामजीका क्रोध

जीकी शरणके लिये प्रस्थान

विचारः रावणदूत शुकका

आना और लक्ष्मणजीके पत्र-

और लक्ष्मणजीका पत्र देना ७३१

और समुद्रकी विनती \*\*\* ७३५

सुग्रीव-मिलन,

हनुमान्-संवाद

१५९-मंदोदरी-रावण-संवाद

पहुँचना

सबका छोटनाः मधुवनप्रवेशः

साथ चलकर समुद्रतटपर

और विभीषणका अपमानः ' ७१९

और चूड़ामणि पाना \*\*\* ७०९

श्रीराम-

१५४-हनुमान्-रावण-संवाद

१५५-लङ्कादहन

१६५-श्रीरामगुणगानकी महिमाः ७३७ लङ्काकाण्ड १६६-मङ्गलाचरण १६७-नल-नीलदारा पुल वॉधना, श्रीरामजीद्वारा श्रीरामेश्वरकी स्थापना : १६८-श्रीरामजीका सेनासहित समुद्र-पार उतरना, सुवेलपर्वतपर निवास, रावणकी न्याकुलता ७४३ मंदोदरीका . १६९-रावणको समझानाः रावण-प्रहस्त-संवाद ७४४ १७०-सुबेलपर श्रीरामजीकी झाँकी और चन्द्रोदयवर्णन १७१-अरामजीके बाणसे रावणके मुकुट छत्रादिका गिरना \*\*\* ७५१ .१७२-मंदोदरीका फिर रावणको समझाना और श्रीरामकी महिमा कहना १७३-अङ्गदजीका लंका जाना और रावणकी समामें अङ्गद-रावण-संवाद ' १७४-रावणको पुनः मंदोदरीका समझाना ६७७ १७५--अङ्गद-राम-संवाद ७७५ १७६-युद्धारम्म 500 १७७-माल्यवानुका समझाना 820 १७८-ळस्मण-मेघनाद-युद्धः,लक्ष्मण-जीको शक्ति लगना " ७८६ १७९-इनुमान्जीका सुषेण वैद्यको

पृष्ठ-संख्या

| विषयं पृष्ठ-संख्या                                                                                                                                            | विषयं पृष्ठ-संख्य                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| लाना एवं सञ्जीवनीके लिये<br>जानाःकालनेमि-रावण-संवादः<br>मकरी-उद्धारः कालनेमि-उद्धार ७९०<br>१८०-भरतजीके वाणसे हनुमान्का<br>मूर्छित होनाः भरत-हनुमान्-<br>संवाद | छोड़ना, रामजीका शक्तिको<br>अपने ऊपर छेना, विमीषण-<br>रावण-युद्ध ''' ८३०<br>१९१रावण-इनुमान्-युद्ध, रावणका<br>माया रचना, रामजीद्वारा<br>माया-नाश ''' ८३१<br>१९२-घोरयुद्ध, रावणकी मूर्च्छा ''' ८३४<br>१९३-त्रिजटा-सीता-संवाद ''' ८३६ |
| जीका उठ बैठना                                                                                                                                                 | १९४-राम-रावण-युद्धः रावणवघः<br>सर्वेत्र जयध्विनः ''' ८४०<br>१९५-मंदोदरी-विलापः रावणकी<br>अन्त्येष्टि-क्रियाः ''' ८४३                                                                                                              |
| १८३-कुम्भकर्णयुद्ध और उसकी<br>परमगति •••• ७९८                                                                                                                 | १९६—विभीषणका राज्याभिषेक ''' ८४६<br>१९७—हनुमान्जीका सीताजीको<br>कुशल सुनानाः सीताजीका                                                                                                                                             |
| १८४-मेघनादका युद्धः रामजीका<br>लीलासे नागपाशमें वॅंघना ८०६                                                                                                    | आगमन और अग्निपरीक्षा''' ८४७<br>१९८-देवताओंकी स्तुतिः इन्द्रकी                                                                                                                                                                     |
| १८५-मेघनाद-यज्ञ-विध्वंस, युद्ध<br>और मेघनाद-उद्धार · · · ८०९                                                                                                  | अमृतवर्षा ''' '' ८५०<br>१९९-विभीषणकी प्रार्थनाः श्रीराम-<br>जीके द्वारा भरतजीकी प्रेम-                                                                                                                                            |
| १८६—रावणका युद्धके लिये प्रस्थान<br>और श्रीरामजीका विजय-रथ<br>तथा वानर-राक्षसोंका युद्धः ८१३<br>१८७—लक्ष्मण-रावण-युद्धः ८१८                                   | द्शाका वर्णनः शीघ्र अयोध्या<br>पहुँचनेका अनुरोध                                                                                                                                                                                   |
| १८८—रावण-मूर्च्छां, रावण-यज्ञ-<br>विध्वंस, राम-रावण-युद्ध *** ८१९<br>१८९—इन्द्रका श्रीरामजीके छिये रथ<br>भेजना, राम-रावण-युद्ध *** ८२५                        | का उन्हें पहनना ८६०<br>२०१-पुष्पकविमानपर चढ़कर<br>श्रीसीतारामजीका अवघके<br>छिये प्रस्थान ••• ८६१                                                                                                                                  |
| ९०-रावणका विभीषणपर शक्ति                                                                                                                                      | २ं०२श्रीरामचरित्रकी महिमा *** ८६४                                                                                                                                                                                                 |

#### उत्तरकाण्ड २०३-मङ्गलाचरण २०४-भरत-विरह तथा हनुमान्-मिलन, अयोध्यामें २०५-श्रीरामजीका स्वागतः भरत-मिलाप, सबका मिलनानन्द \* \* ८७३ २०६--राम-राज्याभिषेक, वेद-स्तुति, शिव-स्तुति २०७-वानरोंकी और निषादकी विदाई २०८-रामराज्यका वर्णन २०९-पुत्रोत्पत्तिः अयोध्याजीकी रमणीयताः सनकादिका आगमन और संवाद \*\*\* ८९५ २१०-इनुमान्जीके द्वारा भरतजीका प्रवन और श्रीरामजीका उपदेश ९०५ २११-श्रीरामजीका प्रजाको उपदेश (श्रीरामगीता), पुरवासियोंकी कृतशता २१२-श्रीराम-वसिष्ठ-संवादः श्रीराम-जीका भाइयोंसहित अमराईमें जाना २१३-नारदजीका आना और स्तुति करके ब्रह्मलोकको लौट जाना ९१७

| २१४-शिव-पार्वती-संवाद,गरइ-मोह्, |
|---------------------------------|
| गरङ्जीका काकमुग्रुण्डिसे        |
| राम-कथा और राम-महिमा            |
| सुनना ९१८                       |
| २१५-काकमुशुण्डिका अपनी पूर्व-   |
| जन्मकथा और कलिमहिमा             |
| कहना ''' ९३७                    |
| २१६—गुरु जीका अपमान एवं         |
| शिवजीके शापकी वात सुनना ९६६     |
| २१७-च्द्राष्ट्रक · · · ९६८      |
| २१८-गुरुजीका शिवजीसे अपराघ-     |
| क्षमापन, शापानुग्रह और          |
|                                 |
| काकमुञ्जिकिती आगेकी कथा ९७०     |
| २१९—काकमुञुण्डिजीका लोमराजीके   |
| पास जाना और शाप तथा             |
| अनुग्रह् पाना · · · · ९७३       |
| २२०-ज्ञान-भक्ति-निरूपण, ज्ञान-  |
| दीपक और भक्तिकी महान्           |
| महिमा *** ९८०                   |
| २२१-गरुड्जीके सात प्रश्न तथा    |
| काकमुशुण्डिके उत्तर " ९८९       |
| २२२भजन-महिमा ••• ९९२            |
| २२३-रामायण-माहात्म्य, तुलसी-    |
| विनय और फलस्तुति · · · ९९३      |
| २२४-रामायणजीकी आरती१००३         |

# वित्र-सूची

|                        |                      | c)                      | ***              |
|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
|                        | प्रष्ट               |                         | पृष्ठ.           |
| १—गोखामी श्रीतुलर्स    | दासजी                | ५-पर्वताकार इन्मान्जी ( | (रंगीन ) ' ' ६५३ |
| ( रंगीन                | ) १७                 | ६-इन्मान्जी सुरसाके     |                  |
| २-श्रीरामकी झाँकी "    | ٠٠٠ غ                | मुखर्मे                 | " … ቂሪሩ          |
|                        |                      | ७-मन्दोदरीकी पतिसे      |                  |
| ३-भरतको पादुकादान "    | ३३५                  | प्रार्थना               | ११ ••• एड्       |
| ४-सीता-अनस्या "        | ५९५                  | ८—चारों भैया            | " ናέԹ            |
|                        |                      | 0.5                     |                  |
| न                      | वाह्मपारायण          | के विश्राम-स्थान        |                  |
| पदला विश्राम           | *** १३७              | छठा विश्राम             | ••• ६३३          |
| दूसरा 33               | ••• २३१              | सातवाँ ''               | ٠٠٠ ولاه         |
| तीवरा "                | ••• ३३०              |                         | ८७९              |
| न्दौथा ''              | ••• ४२७              | आठवाँ "                 |                  |
| पाँचवाँ "              | ५२२                  | नवाँ ''                 | ६००५             |
| *                      | मा <b>सपारायण</b> वे | हे विश्राम-स्थान        | 3,               |
| पहला विश्राम           | ٠٠٠ ५७               | सोलहवाँ विश्राम         | 850              |
| दूसरा "                | ٠٠٠ ٧                | सत्रहवाँ "              | 880              |
| तीसरा ''               | 888                  | अठारहवाँ ''             | ***              |
| चौथा "                 | ••• १३७              | उन्नीसवाँ ''            | ••• ५०४          |
| पाँचवाँ ''             | \$85                 | बीसवाँ ''               | ••• ५२२          |
|                        | १८५                  | इक्कीसवाँ ''            | ५९३              |
| 901                    | 506                  | बाईसवाँ ''              | ••• ६५१          |
| 01041                  | 538                  | तेईसवाँ ''              | ••• ६८३          |
| आटवाँ ''<br>नवाँ ''    | 568                  | चौबीसवाँ "              | ७५७ ***          |
| दसवाँ "                | 568                  | पञ्चीसवाँ ''            | 658              |
| ग्यारहवाँ ''           | \$08                 | छन्द्रीसवाँ ''          | ••• ८३६          |
| वारहवाँ "              | *** \$\$\$           | सत्ताईसवाँ "            | ••• ८६५          |
|                        | *** ३५७              | अहाईसवाँ ''             | ••• ९२६          |
| तेरहवाँ "<br>चौदहवाँ " | ··· ३८२              | उन्तीसवाँ ''            | *** \$68         |
|                        | 806                  | तीसवाँ ''               | •••१००२          |
| पंद्रहवाँ 2            | 300                  | AL PAI                  |                  |





गोखामी श्रीतुलसीदासजी

## गोस्वामी तुलसीदासजीकी संक्षिप्त जीवनी

प्रयागके पास वाँदा जिलें राजापुर नामक एक ग्राम है, वहाँ आत्माराम दूवे नागके एक प्रतिष्ठित सरयूगरीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नीका नाम हुळ्ली था। संवत् १५५४ की श्रावण शुक्रा सप्तमीके दिन अमुक्तमूळ नक्षत्रमें इन्हीं भाग्यवान् दम्पतिके पहाँ वारह महीनेतक गर्भमें रहनेके पश्चात् गोस्वामी तुळ्सीदासजीका जन्म हुआ। जन्मते समय वालक तुळ्सीदास रोये नहीं, किन्तु उनके मुख्ये 'रामका' शब्द निकला। उनके मुख्यें वत्तीयों दाँत मौजूद थे। उनका डीळ-डीळ पाँच वर्षके बाळकका-सा था। इस प्रकारके अद्भुन वाळकको देखकर पिता अमङ्गळकी शङ्कासे मयभीत हो गये और उसके सम्यन्धमें कई प्रकारकी कट्यनाएँ करने लगे। माता हुळ्सीको यह देखकर बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने वाळकके अनिष्टकी आशङ्कासे दशमीकी रातको नवजात शिशुको अपनी दासीके साथ उसके ससुराळ भेज दिया और दूसरे दिन क्वयं इस असार संवारसे चल वसी। दासीने, जिसका नाम चुनियाँ था, बड़े प्रेमसे वाळकका पाळन-पोषण किया। जय तुळसीदास ळगभग साढ़े पाँच वर्षके हुए, चुनियाँका भी देहान्त हो गया। वह हार-हार मटकने लगा। इसपर जगजननो पार्वतीको उस होनहार बाळकपर दया आयी। वे ब्राह्मणीका वेष धारणकर प्रतिदिन उसके पास जातीं और उसे अपने हाथों मोजन करा जातीं।

इघर भगवान् शङ्करजी की प्रेरणासे रामशैन्पर रहने गले श्री अनन्तानन्द जीके प्रिय शिष्य श्रीनरहर्यानन्द जीने इस बालक को हुँ व निकाला और उसका नाम रामबोला रक्खा। उसे वे अयोध्या ले गये और वहाँ संवत् १५६१ माघ शुक्का पञ्चमी शुक्र वारको उसका यशोपवीतसंस्कार कराया। विना सिखाये ही बालक रामबोलाने गायत्री-मन्त्रका उच्चारण किया; जिसे देखकर सब लोग चिक्त हो गये। इसके बाद नरहिर स्वामीने वण्णवीं के पाँच संस्कार करके रामबोलाको राम-मन्त्रकी दीक्षा दी और अयोध्याहीमें रहकर उन्हें विद्याध्ययन कराने लगे। बालक रामबोलाको बुद्धि बड़ी प्रखर थो। एक बार गुरु मुखसे जो सुन लेते थे, उन्हें वह कण्डस्थ हो जाता था। वहाँ से कुछ दिन बार गुरु शिष्य दोनी स्करसेत्र (सोरों) पहुँचे। वहाँ श्रीनरहरिजीने तुलनीदासको रामचिरत सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आये। काशीमें श्रेष सनातनजीके पास रहकर तुलसीदासने पंद्रह वर्षतक वेद-वेदाङ्कका अध्ययन किया। इधर उनकी लोक-वासना कुछ जागत, ही

उठी और अपने विद्यागुरुसे आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमिको लौट आये। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधिपूर्वक अपने पिता आदिका श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगोंको भगवान् रामकी कथा सुनाने लगे।

संवत् १५८३ ज्येष्ठ शुक्ला १३ गुक्वारको भारद्वाजगोत्रकी एक सुन्दरी कन्याके साय उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नविवाहिता वधूके साथ रहने लगे । एक बार उनकी स्त्री भाईके साथ अपने मायके चली गयी। पीछे-पीछे तुलसीदासजी भी वहाँ जा पहुँचे। उनकी पत्नीने इसपर उन्हें बहुत धिकारा और कहा कि भोरे इस हाइ-मांसके शरीरमें जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि भगवान्में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता।

तुलसीदासजीको ये शब्द लग गये। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँसे चल दिये।

वहाँ चलकर तुलसीद।सजी प्रयाग आये । वहाँ उन्होंने ग्रहस्थनेवका परित्यागकर साधुनेव ग्रहण किया । फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे । मानसरोवरके पास उन्हें काकमुशुण्डिजीके दर्शन हुए ।

कारीमें तुल्तीदासजी रामकथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला। जिसने उन्हें हनुमान्जीका पता वतलाया। हनुमान्जीसे मिलकर तुल्तीदासजीने उनसे श्रीरश्चनाथजीका दर्शन करानेकी प्रार्थना की। हनुमान्जीने कहा। 'तुम्हें चित्रकृटमें रश्चनाथजीके दर्शन होंगे।' इसपर तुल्सीदासजी चित्रकृटकी ओर चल पड़े।

चित्रकूट पहुँचकर रामघाटपर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे भदिक्षणा करने निकले थे। मार्गमें उन्हें श्रीरामके दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही युन्दर राजकुमार घोड़ोंपर सवार होकर धनुष-बाण लिये जा रहे हैं। तुलसीदास-जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गये, परन्तु उन्हें पहचान न सके। पीछेसे हनुमान्जीने आकर उन्हें सारा भेद बताया, तो वे बड़ा पश्चात्ताप करने लगे। हनुमान्जीने उन्हें सान्त्वना दी धौर महा प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे।

संवत् १६०७ की मौनी अमावस्था बुधवारके दिन उनके सामने भगवान् श्रीराम पुनः प्रकट हुए । उन्होंने बालकरूपमें तुलसीदासजीसे कहा—बाबा ! हमें चन्दन दो। हनुमान्जीने सोचा, ये इस बार भी घोखा न खा जायँ, इसिलये उन्होंने तोतेका रूप धारण करके यह दोहा कहा—

चित्रकृटके घाटपर मह संतन की भीर । तुरुसिदास चंदन घिसें तिरुक देत रघुबीर ॥

तुलसीदासजी उस अद्भुत छविको निहारकर शरीरकी सुधि भूल गये। भगवान्ते अपने हाथसे चन्दन लेकर अपने तथा तुलसीदासजीके मस्तकपर लगाया और अन्तर्धान हो गये।

संवत् १६२८ में ये हनुमान्जीकी आज्ञासे अयोध्याकी ओर चल पड़े । उन दिनीं प्रयागमें माघमेला था। वहाँ कुछ दिन वे ठहर गये। पर्वके छः दिन वाद एक वटवृक्षके नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनिके दर्शन हुए। वहाँ उस समय वहीं कथा हो रही थीं, जो उन्होंने स्करक्षेत्रमें अपने गुरुसे सुनी थी। वहाँ से ये काशी चले आये और वहाँ प्रह्मद्वाटपर एक ब्राह्मणके घर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्वधिका स्फरण हुआ और वे संस्कृतमें पद्य-रचना करने लगे। परन्तु दिनमें वे जितने पद्य रचते, रात्रिमें वे सब छप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। आठवें दिन तुलसीदासजीको स्वप्न हुआ। भगवान् शङ्करने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भागामें काव्य-रचना करो। तुलसीदासजीकी नींद उचट गयी। वे उठकर बैठ गये। उसी समय भगवान् शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदासजीने उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया। शिवजीने कहा—'तुम अयोध्यामें जाकर रहो और हिन्दीमें काव्य-रचना करो। मेरे आशीर्वादसे तुम्हारी कविता सामवेदके समान फलवती होगी।' इतना कहकर श्रीगौरीशङ्कर अन्तर्धान हो गये। तुलसीदासजी उनकी आज्ञा शिरोधार्थ कर काशीसे अयोध्या चले आये।

संवत् १६३१ का प्रारम्भ हुआ। उस साल रामनवमीके दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसा त्रेतायुगर्मे रामजन्मके दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्रीतुलसीदासजीने श्रीरामचिरतमानसकी रचना प्रारम्भ की। दो वर्षः सात महीने, छन्त्रीस दिनमें प्रन्थकी समाप्ति हुई। संवत् १६३३ के मार्गशीर्ष ग्रुह्मपक्षमें रामनिवाहके दिन सातों काण्ड पूर्ण हो गये।

इसके वाद भगवान्की आज्ञासे तुल्सीदासजी काशी चले आये। वहाँ उन्होंने भगवान् विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णांको श्रीरामचिरतमानस सुनाया। रातको पुस्तक श्रीविश्वनाथजीके मन्दिरमें रख दी गयी। सबेरे जब पट खोला गया तो उसपर लिखा हुआ पाया गया—'सत्यं शिवं सुन्दरम्।' और नीचे भगवान् शङ्करकी सही थी। उस समय उपिश्वत लोगोंने 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' की आवाज भी कानोंसे सुनी।

इघर पिण्डतोंने जब यह बात सुनी तो उनके मनमें ईर्घ्या उत्तन हुई। वे दल वाँधकर तुलसीदासजीकी निन्दा करने लगे और उस पुस्तकको भी नष्ट कर देनेका प्रयक्त करने छगे। उन्होंने पुस्तक चुरानेके खिये दो चोर मेजे। चोरोंने जाकर देखा कि जुंख़सीदास जीकी कुटीके आस-पास दो वीर धनुध-याण लिये पहरा दे रहे हैं। वे वड़े ही सुन्दर ख्याम और गौर वर्णके थे। उनके दर्शनसे चोगेंकी बुद्धि शुद्ध हो गयी। उन्होंने उसी समयसे चोरी करना छोड़ दिया और भजनमें छग गये। तुलकी दासजीने अपने खिये भगवान् को कष्ट हुआ जान कुटीका सारा सामान छुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडंग्मळके यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसीके आधारपर दूसरी प्रतिलिपियाँ तैयार की जाने लगीं। पुस्तकका प्रचार दिनोदिन वढ़ने लगा।

इघर पण्डितोंने और कोई उपाय न देख श्रीमधुपूदन सरस्वतीजीको उस धुस्तकको देखनेकी प्रेरणा की । श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उसपर यह सम्मति लिख दी—

ः सानन्द्कानने हासिअङ्गमस्नुळसीतरः । कविता मञ्जरी भाति रामभ्रमरमूपिता ॥

'इस काशीरूपी आनन्दवनमें मुलसीदाम चलता-फिरता तुलमीका पौधा है। उनकी कवितारूपी मझरी बड़ी ही सुन्दर है। जिसपर श्रीरामरूरी भँवरा सदा महराया करता है।'

पिडतोंको इसपर भी सन्तोष नहीं हुआ । तब पुस्तककी परीक्षाका एक उपाय और सोना गया । भगवान् विश्वनाथके सामने सबसे ऊपर वेदः उसके नीचे शास्त्रः शास्त्रोंके नीचे पुराण और सबके नीचे रामचिरतमानस रख दिया गया । मन्दिर बंद कर दिया गया । प्रातःकाल जब मन्दिर खोला गया तो लोगोंने देखा कि श्रोरामचिरतमानस वेदींके कार रक्खा हुआ है । अब तो पण्डित लोग बड़े लिजत हुए । उन्होंने जुलसीदासजीसे क्षमा माँगी और भक्तिने उनका चरणोदक लिया ।

तुलसीदासजी अब असीघाटपर रहने लगे। रातको एक दिन कलियुग मूर्तस्य धारण कर उनके पास आया और उन्हें नास देने लगा। गोखामीजीने हनुमान्ज का ध्यान किया। इनुमान्जीने उन्हें विनयके पद रचनेको कहा; इसपर गोष्वामीजीने विनय-पित्रका लिखी और भगवानके चरणींमें उसे समर्थित कर दी। श्रीरामने उसपर अपने इस्ताक्षर कर दिये और तुलकीदासजीको निर्मय कर दिया।

संवत् १६८० श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवारको असीघाटपर गोखामीजीने राम-राम करते हुए अपना शरीरपरित्याग किया ।

Leg. 11

## श्रीरामशलाका प्रशावली

मानसानुरागी महानुभावोंको श्रीरामशलाका प्रशावलीका विशेष परिचय देनेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। उसकी महत्ता एवं उपयोगितासे प्रायः सभी मानसप्रेमी परिचित होंगे । अतः नीचे उसका खरूपमात्र अङ्कित करके उससे प्रश्नोत्तर निकालनेकी विधि तथा उसके उत्तर-फलोंका उल्लेख कर दिया जाता है । श्रीरामशलाका प्रश्नावलीका खरूप इस प्रकार है—

| _          |               |    |     |    |    |          |            |                |         |    |                |           |    |               |
|------------|---------------|----|-----|----|----|----------|------------|----------------|---------|----|----------------|-----------|----|---------------|
| सु         | प्र           | उ  | वि  | हो | मु | ग        | व          | सु             | नु      | वि | घ              | ाध        | इ  | द             |
| ₹.         | <b>ह</b>      | फ  | सि  | सि | ₹. | वस       | Ø.         | भं             | ल       | न. | ल              | य         | न  | 3             |
| सुज        | सो            | ग  | सु  | कु | म  | स        | ग          | त              | न       | ई  | ल              | घा        | बे | 前.            |
| सुज<br>त्य | ₹             | न  | क्  | जो | म. | रि       | ₹          | ₹              | अ       | 利  | हो             | सं        | त  | 4             |
| पु         | सु            | य  | सी  | जे | ₹. | गं       | <b>#</b> म | सं             | क       | ₹. | हो<br>स        | स         | स  | नि            |
| छ्र] छ   म | <u>स</u><br>र | त  | 4   | स  | Þ. | Ę        | न          | ब              | q       | चि | स              | य         | .स | <u>g</u> ,    |
|            | का            | 4  | ₹   | ₹, |    | मि       | मी         | म्हा           | 1       | जा | 夏              | हीं       | 1  | <u>ँ</u><br>ज |
| ता         | रा            | 3  | री  | ह  | का | ኽ        | खा         | জি             | र्ह     | #  | <u>ह</u><br>रा | -         | द  | जू<br>ल       |
| नि         | को            | मि | गो  | ਜ  | म  | টা       | य          | ने             | र्मान   | क  | ज              | पूर्व प   | स  | ਲ             |
| हि         | रा            | H  | . स | रि | ग  | <u>द</u> | 7          | न्न<br>ग       | Ħ       | ख  | जि             | ।<br>मान  | त  | 3             |
| सिं        | Ŋ             | न  | न   | की | मि | ज        | ₹          | ग              |         | ख  | ਥੁ             | <u>का</u> | स  | ₹             |
| गु         | 再             | म  | अ   | ध  | न  | म        | छ          | 1.             | धु<br>न | ब् | स<br>ती        | न         | रि | भ-            |
| मा कि      | मु            | व  | अ   | ढा | Ţ  | ਲ        | का         | पु             | त्      | ₹  | .न             | नु        | व  | थ             |
| सि         | É             | सु | म्ह | रा | ₹  | .स       | हि         | <u>पु</u><br>ऱ | त्र ति  | न  | <b>F</b>       | 1         | জা | 1-            |
| ₹          | मा            | I  | ला  | घी | ī  | री       | ज          | हू             | हीं     | पा | নু             | ई         | स  | रे            |

इस रामशलाका प्रशावलीके द्वारा जिस किसीको जब कभी अपने अभीष्ट प्रश्नका उत्तर प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्तिको भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करना चाहिये। तदन तर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक मनसे अभीष्ट प्रश्नका चिन्तन करते हुए प्रशावलीके मनचाहे कोष्ट्रकमें अँगुली या कोई शलाका रख देना चाहिये और उस कोष्ट्रकमें जो अक्षर हो उसे अलग किसी कोरे कागज या स्लेटपर लिख लेना चाहिये। प्रशावलीके कोष्ट्रकपर भी ऐसा कोई निशान लगा देना चाहिये जिससे न तो प्रश्नावली गंदी हो और न प्रश्नोत्तर प्राप्त होनेतक वह कोष्ट्रक मूल जाय। अब जिस कोष्ट्रक्ता अक्षर हिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना चाहिये तथा उसके नवें कोष्ट्रकमें जो अक्षर करें उसे भी लिख लेना चाहिये। इस प्रकार प्रति नवें अक्षरके नवें अक्षरको क्रमसे

खिखते जाना चाहिये और तबतक छिखते जाना चाहिये। जबतक उसी पहले कोष्ठकके अक्षरतक अँगुली अथवा शलाका न पहुँच जाय। पहले कोष्ठकका अक्षर जिस कोष्ठकके अक्षरते नवाँ पड़ेगा। वहाँतक पहुँचते-पहुँचते एक चौपाई पूरी हो जायगी। जो प्रश्नकर्ताके अमीष्ट प्रश्नका उत्तर होगी। यहाँ इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि किसी-किसी कोष्ठकमें केवल 'आ' की मात्रा (ा) और किसी-किसी कोष्ठकमें दो-दो अक्षर हैं। अतः गिनते समय न तो मात्रावाले कोष्ठकको छोड़ देना चाहिये और न दो अक्षरांवाले कोष्ठकको दो बार गिनना चाहिये। जहाँ मात्राका कोष्ठक आवे वहाँ पूर्वलिखित अक्षरके आगे मात्रा लिख लेना चाहिये और जहाँ दो अक्षरोंवाला कोष्ठक आवे वहाँ दोनों अक्षर एक साथ लिख लेना चाहिये।

अर उदाहरणके तौरपर इस रामशलाका प्रश्नावलीसे किसी प्रश्नके उत्तरमें एक चौपाई निकाल दी जाती है। पाठक ध्यानसे देखें। किसीने भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान और अपने प्रश्नका चिन्तन करते हुए यदि प्रश्नावलीके क इस चिह्नसे संयुक्त 'म' बाले कोष्ठकमें अँगुली या शलाका रक्खा और वह ऊपर बताये क्रमके अनुसार अक्षरोंको गिन-गिनकर लिखता गया तो उत्तरस्वरूप यह चौपाई बन जायगी—

हो इहै सो ई जो राम रिच राखा। को किरितरक व ढाव हिंसा वा॥

यह चौपाई वालकाण्डान्तर्गत शिव और पार्वतीके संवादमें है । प्रश्नकर्ताको इस उत्तरस्वरूप चौपाईसे यह आशय निकालना चाहिये कि कार्य होनेमें सन्देह है, अतः उसे भगवान्पर छोड़ देना श्रेयस्कर है ।

इस चौपाईके अतिरिक्त श्रीरामशलाका प्रश्नावलीचे आठ चौपाइयाँ और बनती हैं, उन सबके स्थान और फलका उल्लेख नीचे किया जाता है । कुल नौ चौपाइयाँ हैं ।

१—सुनु सिय सत्यं असीस हमारी । पूजिह मन कामना तुम्हारी ॥ स्थान—यह चौपाई बालकाण्डमें श्रीसीताजीके गौरीपूजनके प्रसंगमें है । गौरीजीने श्रीसीताजीको आशीर्वाद दिया है ।

फल-प्रश्नकर्वाका प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा ।

२-प्रविसि नगर कीने सब काना । हृदय राखि कोसलपुर राजा ॥
स्थान-यह चौपाई सुन्दरकाण्डमें हनुमान्जिक छंकामें प्रवेश करनेके समयकी है ।
फळ-भगवान्का स्मरण करके कार्यारम्म करो सफलता मिलेगी ।
३-उघरें अंत न होइ निवाह । कालनिम जिमि रावन राह ॥

स्थान-यह चौपाई बालकाण्डके आरम्भमें सत्संगवर्णनके प्रसंगमें है। फल-इस कार्यमें भलाई नहीं है। कार्यकी सफलतामें सन्देह है।

४-विधि बस सुजन कुसंगत परहीं । फिन मिन सम निज गुन अनुसरहीं ॥ स्थान-यह चौपाई भी बालकाण्डके आरम्भमें ही सत्संगवर्णनके प्रसंगकी है । फिल-खोटे मनुष्योंका संग छोड़ दो । कार्य पूर्ण होनेमें सन्देह है ।

५-मुद मंगलमय संत समाजू । जिमि जग जंगम तीरथ राजू ॥ स्थान-यह चौपाई बालकाण्डमें संत-समाजरूपी तीर्थके वर्णनमें है । फळ-प्रश्न उत्तम है। कार्य सिद्ध होगा ।

६—गरत सुघा रिपु करय मिताई । गोपद सिंघु अनत सितजाई ॥ स्थान—यह चौपाई श्रीहनुमान्जीके छंकामें प्रवेश करनेके समयक्षी है। फल्ज—प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। कार्य सफल होगा ।

७-वरुन कुवर सुरेस समीरा। रन सनमुख घरि काह न घीरा॥ स्थान-यह चौपाई लंकाकाण्डमें रावणकी मृत्युके पश्चात् मन्दोदरीके विलापके प्रसंगमें है।

फल-कार्य पूर्ण होनेमें सन्देह है।

८—सुफल मनोरथ होहुँ तुम्हारे । रामु लखनु सुनि मए सुखारे ॥ स्थान—यह चौपाई बालकाण्डमें पुष्पवाटिकासे पुष्प लानेपर विश्वामित्रजीका आशीर्वाद है।

फल-प्रश्न बहुत उत्तम है। कार्य सिद्ध होगा। इस प्रकार रामशलाका प्रश्नावलींसे कुल नौ चौपाइयाँ बनती हैं। जिनमें समी प्रकारके प्रश्नोंके उत्तराशय सन्निहित हैं।

~ SET SEC

¢

## पारायण-विधि

श्रीरामचिरतमानसका विधिपूर्वक पाठ करनेवाले महानुभावोंको पाठारम्भके पूर्व श्रीद्वलसीदासकी, श्रीवालमीकिजी, श्रीशिवजी तथा श्रीहनुमान्जीका आवाहन-पूजन करनेके पश्चात् तीनों माइयोंसहित श्रीसीतारामजीका आवाहन, घोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिये। तदनन्तर पाठका आरम्म करना चाहिये। सबके आवाहन, पूजन और ध्यानके मन्त्र क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं—

#### अथ आवाहनमन्त्रः

तुलसीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुचिवत । नैर्ऋत्य उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृद्यताम् ॥ १ ॥ ॐ तुलसीदासाय नमः

श्रीवाल्मीक नमस्तुभ्यमिद्दागच्छ शुभप्रद् । उत्तरपूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृह्णीव्य मेऽर्चनम् ॥ २ ॥

ॐ वाल्मीकाय नमः

गौरीपते नमस्तुभ्यमिहागच्छ महेश्वर। पूर्वदक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥ ३ ॥ ॐ गौरीपतये नमः

श्रीलक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागच्छ सह्प्रियः। याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण मे ॥ ४ ॥ ॐ श्रीसपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः

श्रीशत्रुष्ट नमस्तुभ्यमिहागच्छ सदृप्रियः । पीठस्य पश्चिमे मागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे॥ ५ ॥ ॐ श्रीसपत्नीकायं रात्रुघ्नाय नमः

श्रीभरत नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः। पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥ ६ ॥ क श्रीसपत्नीकाय भरताय तमः

श्रीहनुमन्नमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे। पूर्वमागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रमो॥ ७॥

ॐ हनुमते नमः

अथ प्रधानपूजा च कर्तन्या विधिपूर्वकम्। पुष्पाक्षिकं गृहीस्वा तु ध्यानं कुर्यात्परस्य च ॥ ८ ॥ रक्ताम्मोजदलाभिरामनयनं . पीताम्बराळङ्कतं . र्यामार्झ द्विसुनं प्रसन्नवद्दं श्रीसीतया शोभितम्। कारुण्यासृतसागरं प्रियगणैश्रीत्रादिभिर्मावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेन्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्॥ ९॥

आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव। गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिमिर्दुतः॥ १०॥

#### इत्यावाहनम्

सुवर्णरचितं राम दिन्यासरणशोभितम्। आसनं हि मया दत्तं गृहाण मणिचित्रितम्॥ ११॥ इति षोडशोपचारैः पूजयेत्

ॐ अस्य श्रीमन्मानसरामायणश्रीरामचरितस्य श्रीशिवकाकसुञुण्डियाञ्चवलक्य-गोस्वामितुलसीदासा ऋपयः श्रीसीतारामो देवता श्रीरामनाम बीजं भवरोगहरी भक्तिः शक्तिः मम निर्यान्त्रता शेपिवच्नतया श्रीसीतारामश्रीतपूर्वकसकलमनोर्थासद्धवर्षं पाठे विनियोगः।

#### अथाचमनम्

श्रीसीतारामाभ्यां नमः । श्रीरामचन्द्राय नमः ॥ श्रीरामभद्राय नमः ।

इति सन्त्रत्रितयेन भाचमनं कुर्यात् । श्रीयुगक्रवीजमन्त्रेण प्राणायामं कुर्यात् ॥ अथ करम्यासः

जग मंगल गुन ग्राम राम के । दानि मुकुति घन घरम घाम के ॥ अङ्काष्ट्राभ्यां नमः

राम राम कहि ने जमहाहीं । तिन्हिह न पापपुंज समुहाहीं ॥ - तर्जनीभ्यां नमः

राम सकक नामन्ह ते अधिका । होउ नाय अघ खग गन बिका ॥ मध्यमाभ्यां नमः

उमा दारु जोषित की नाई । सबिह नचावत रामु गोसाई ॥ अनामिकाभ्यां नमः

सन्मुख होइ जीव मोहि जवहीं । जन्म कोटि अघ नासिह तवहीं ॥ कनिष्ठिकाभ्यां नमः

मामिनरक्षय रघुकुरुनायक । घृत वर चाप रुचिर कर सायक ॥ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः

इति करन्यासः.

#### ( २६ )

#### अथ हृद्यादिन्यासः

जग मंगल गुन ग्राम राम के । दानि मुकुति घन घरम घाम के ॥ इदयाय नमः ।

राम राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हिह न पापपुंज समुहाहीं ॥ शिरसे स्वाहा ।

राम सक्क नामन्ह ते अधिका । होड नाथ अघ खग गन विधका ॥ शिखायै वषट् ।

उमा दारु जोषित की नाई । सबिह नचावत रामु गोसाई ॥ कवचाय हुम् ।

सन्मुख होइ जीव मोहि जवहीं । जन्म कोटि अघ नासिहं तवहीं ॥ नेत्राभ्यां वीषट् ।

मामभिरक्षय रघुकुरुनायक । धृत वर चाप रुचिर कर सायक ॥ अस्त्राय फट्।

#### इति हृदयादिन्यासः

#### अथ ध्यातम्

मामविशोक्य पंकजित्ताचन । कृपा विशोकिन सोच विमोचन ॥
नील तामरस स्थाम काम अरि । हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥
जातुधान वरूथ वल मंजन । मुनि सज्जन रंजन अध गंजन ॥
मूसुर सिस नव बृंद वलाहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥
मुजबल बिपुल भार मिहे खंडित । खर दूषन विराध वर पंडित ॥
रावनारि सुखरूप मूपवर । जय दसरंथ कुल कुमुद सुधाकर ॥
सुजस पुरान विदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम ॥
कारुनीक व्यलीक मद खंडन । सव विधि कुसल कोसला मंडन ॥
किली मल मथन नाम ममताहन । तुलिसदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥

इति ध्यानम्



# With The Pile Pile

रामजी पालनेमें



पक बार जननीं अन्हवाए। करि सिंगार पलनाँ पौढ़ाए॥

. .

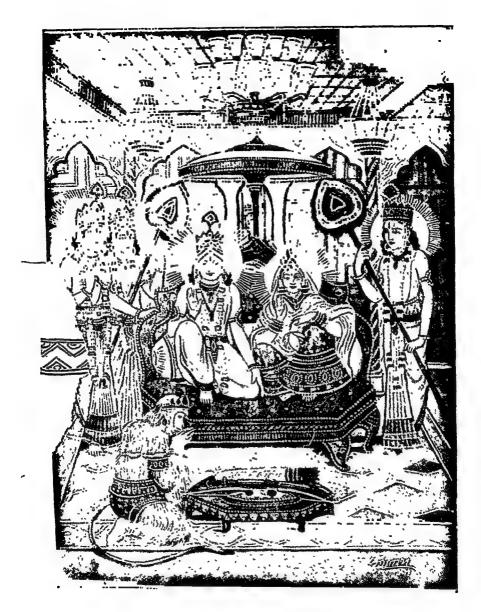

श्रीराम-दरवारकी झाँकी

#### श्रीगणेशाय नमः

#### श्रीजानकीवलभो विजयते

## श्रीरामचरितमानस

## प्रथम सोपान

वालकाण्ड

श्लोक

वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि।
मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ॥१॥
अक्षरौं, अर्थसमूहों, रसों, छन्दों और मङ्गलोंकी करनेवाली सरस्ततीजी और
गणेशजीकी मैं वन्दना करता हूँ॥१॥

भवानीशङ्करों चन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ । याभ्यां विना न पर्यन्ति सिद्धाः खान्तःस्थमीश्वरम् ॥ २ ॥ श्रद्धा और विश्वासके स्वरूप श्रीपार्वतीजो और श्रीशङ्करजीको मैं वन्दना करता हूँ। जिनके विना सिद्धजन अपने अन्तःकरणमें स्थित ईश्वरको नहीं देख सकते ॥ २ ॥

वन्दे वीधमयं नित्यं गुढं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि चक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ॥ ३ ॥ ज्ञानमयः नित्यः शंकररूपी गुरुको मैं वन्द्रना करता हूँ जिनके आश्रित होनेसे ही टेढा चन्द्रमा भी सर्वत्र वन्दित होता है ॥ ३ ॥

सीतारामगुणयामगुण्यारण्यविद्यारिणौ । । वन्दे विद्यद्वविद्यानी कवीश्वरकपीर्वरी ॥ ४ ॥

श्रीसीतारामजीके गुणसमूहरूपी पवित्र वनमें विहार करनेवाले, विशुद्ध विज्ञानसम्पन्न कवीश्वर श्रोवालमीकिजो और कार्यक्षर श्रीहनुमान्जीकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ ४॥

उद्भवस्थितसंहारकारिणों क्लेशहारिणीम्।

सर्त्र श्रे रस्करीं सानां नते।ऽहं रामवल्लभाम् ॥ ५ ॥ उत्पत्तिः स्थिति (पालन ) और संहार करनेवालीः क्ल्योंकी हरनेवाली तथा सम्पूर्ण कल्याणोंकी करनेवाली श्रोरामचन्द्र जीका प्रियतमा श्रीषोताजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५॥ यन्मायावशवर्ति विश्वमिखलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथाहेर्श्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्॥ ६॥

जिनकी मायाके वशीभूत सम्पूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्तासे रस्तीमें सर्पके भ्रमकी माँति यह सारा दृश्य-जगत् सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागरसे तरनेकी इच्छावालोंके लिये एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणोंसे पर (सब कारणोंके कारण और सबसे श्रेष्ठ) राम कहानेवाले भगवान् हरिकी में वन्दना करता हूँ ॥ ६॥

नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं कचिदन्यतोऽपि । खान्तः दुखाय तुलसी रघुनाथगाथा-भाषानिबन्धमितमञ्जुलमातनोति ॥ ७॥

अनेक पुराण, वेद और [ तन्त्र ] शास्त्रसे सम्मत तथा जो रामायणमें वर्णित है, और कुछ अन्यत्रसे भी उपलब्ध श्रीरघुनायजीकी कथाको द्वलसीदास अपने अन्तः करणके सुसके लिये अत्यन्त मनोहर भाषारचनामें विस्तृत करता है ॥ ७॥

सो॰—जो सुमिरत सिधि होइ गन नायक करिवर वदन। करउ अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन॥ १॥

जिन्हें स्मरण करनेसे सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणोंके स्वामी और सुन्दर ए हायीके मुखवाले हैं, वे ही बुद्धिके राशि और ग्रुम गुणोंके धाम (श्रीगणेशजी) मुझपर कुपा करें ॥ १॥

> मूक होइ बाचाल पंगु चढ़इ गिरिवर गहन। जासु कुपाँ सो द्याल द्रवर सकल कलिमल दहन॥ २॥

जिनकी कृपारे गूँगा बहुत सुन्दर बोलनेवाला हो जाता है और लँगड़ा लूला दुर्गम पहाड़पर चढ़ जाता है, वे कलियुगके सब पापोंको जला डालनेवाले दयाल ( मगवान् ) मुझपर द्रवित हों ( दया करें ) ॥ २ ॥

नील सरोरुह स्थाम तरुन अरुन बारिज नयन। करुड सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन॥ ३॥

जो नील कमलके समान क्यामवर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमलके समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीरसागरपर शयन करते हैं, वे (मगवान नारायण) मेरे इदयमें निवास करें ॥ ३॥ कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुना अयन। जाहि दीन पर नेह करउ कृपा मर्दन मयन॥४॥

जिनका कुन्दके पुष्प और चन्द्रमाके समान (गौर) शरीर है, जो पार्वतीजीके प्रियतम और दयाके धाम हैं और जिनका दीनोंपर स्नेह है, वे कामदेवका मर्दन फरनेवाले (शंकरजी) मुदापर कृपा करें ॥ ४॥

येद्उँ गुरु पद कंज रूपा सिधु नररूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर॥५॥

में उन गुढ महाराजके चरणकमलकी वन्दना करता हूँ। जो कृपाके समुद्र और नरस्पमें श्रीहरि ही हैं और जिनके वचन महामोहरूपी घने अन्धकारके नाश करनेके लिये सर्थ-किरणोंके समृह हैं ॥ ५॥

चौ०-भंदर्वे गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा॥ असिअ मूरिमय चूरन चारु। समन सक्छ भव रुज परिवारु॥ १॥

में गुरु महाराजके चरणकमलोंकी रजकी बन्दना करता हूँ; जो सुरुचि (सुन्दर स्वाद ), सुगन्य तथा अनुरागरूपी रससे पूर्ण है। वह अमर मूल ( वंजीवनी जड़ी ) का सुन्दर चूर्ण है, जो सम्पूर्ण भयरोगोंके परिवारको नाश करनेवाला है।। १॥

सुकृति संभु तन बिमल विभूती। मंजुल मंगल मोद प्रस्ती॥ जन मन मंजु मुकुर मल हरनी। किएँ तिलक गुन गन बस करनी॥ २॥ वह रज सुकृती (पुण्यवान पुरुप) रूपी शिवजीके शरीरपर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुन्दर कल्याण और आनन्दकी जननी है। मक्तके मनल्पी सुन्दर दर्पणके मैलको दूर करनेवाली और तिलक करनेसे गुणोंके समूहको वश्में करनेवाली है॥ २॥

श्रीगुर पद नख मिन गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिंग होती ॥ दलन मोह तम सो सप्रकास् । बहे भाग उर आवह जास् ॥ ३ ॥ श्रीगुर महाराजके चरण-नखोंकी ज्योति मिणयोंके प्रकाशके समान है, जिसके स्मरण करते ही दृद्यमें दिव्यदृष्टि उत्पन्न हो जाती है । वह प्रकाश अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश करनेवाला है; वह जिसके हृदयमें आ जाता है उसके बहे भाग्य हैं ॥ ३ ॥

उघरिं निमल विलोचन ही के। मिटिं दोष दुख भव रजनी के। स्मिंह राम चिरत मिन मानिक। गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। ॥ ॥ उसके हृदयमें आते ही हृदयके निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संवाररूपी सित्रके दोष-दु:ख मिट जाते हैं एवं श्रीरामचरित्ररूपी मिण और माणिक्य, गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खानमें है, सब दिखायी पड़ने लगते हैं—॥ ४॥

दो॰—जथा सुअंजन अंजि हग साघक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान॥१॥

m.,

जैस सिद्वाञ्जनको नेत्रोंमें छगाकर सानकः सिद्व और सुजान पर्वतोंमें। वन और पृथ्वीके अंदर कौतुकसे ही बहुत-सी खानें देखते हैं ॥ १ ॥

चौठ-गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन । नयन अमिश्र हम दोप बिभंजन ॥

वेर्दि करि विमल विवेक बिलाचन । वरनई राम चरित भव मोचन ॥ १ ॥

श्रीगुर महाराजके चरणोंकी रज कोमल और मुन्दर नयनामृत-अञ्जन है। जो नेत्रोंके दोषोंका नाश करनेवाला है। उन अञ्जनमे विवेकरूपी नेत्रींको निर्मल करके मैं संसाररूपी बन्यनमें खुड़ानेवाले श्रीरामचरित्रका वर्णन करता हूँ॥ १॥

बंदर्जे प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित संसय सब हरना॥
सुवन समाज सकछ गुन खानी। करजें प्रनाम सप्रेम सुवानी॥२॥
पहले प्रथ्वीके देवता ब्राह्मणोंके चरणोंकी वन्दना करता हूँ जो अज्ञानसे उत्पन्न
सब सन्देशोंको इरनेवाले हैं। फिर सब गुणोंकी खान संत-समाजको प्रेमसहित सुन्दर
वाणीसे प्रणाम करता हूँ॥२॥

साधु चरित सुम चरित कपासू। निरस बिसद गुनमय फळ जासू॥
सो सिंह दुल परिछद्र दुरावा। बंदनीय जेहिं जग जस पावा॥ ३॥
संतों का चरित्र कपासके चरित्र (जीवन) के समान ग्रुप है। जिसका फळ नीरस।
विद्याद और गुणमय होता है। (कपायकी डोडी नं रस होती है, संत-चरित्रमें मी
विजयासिक नहां है, इससे वह मी नीरस है; कपास उज्जवळ होता है। सतका हृदय मी
अज्ञान और पापलग्री अन्धकारसे रहित होता है। इसळिये वह विद्याद है। और कपासमें
गुण (तन्तु) होते हैं। इसी प्रकार संतका चरित्र भी सद्गुणोंका भण्डार होता है। इसळिये
वह गुणमय है।) [ जैसे कपासका घागा सूईके किये हुए छेदको अपना तन देकर दक्ष
देता है। अयवा कगत जैसे छोदे जाने। काते जाने और बुने जानेका कष्ट सहकर भी
वक्षके क्यमें परिणत होकर दूपरोंके गोपनीय स्थानोंको दकता है उसी प्रकार ] संत
स्वयं दुाल सहकर दूसरोंके छिद्रों (दोषों) को दकता है। जिसके कारण उसने जात्में
वन्दनीय यश प्राप्त किया है।। इ॥

मु६ मंगळमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथराजू॥ राम भक्ति नहीं सुरसिर धारा। सरसह ब्रह्म विचार प्रचारा॥ ४॥ संतोंका समाज अपनन्द और कल्याणमय है, जो जगत्में चलता-फिरता तीर्थराज (प्रयाग) है। जहाँ (उस नंतसमाजलपी प्रयागराजमें) रामभक्तिल्पी गङ्गाजीकी वास है और ब्रह्मी नारका प्रचार सरम्ब ती नी हैं॥ ४॥

विधि निषेत्रमय किल मल हरनी । करम कथा रिबर्नदिन बरनी ॥ हरि हर कथा बिराजित बेनी । सुनत सकल सुद मंगल देनी ॥ ५॥ विधि और निषेत्र (यह करों और यह न करों ) रूपी कर्मोंकी कथा कलिसुगके पापोंको इरनेवाली सूर्यतनया यमुनाजी हैं; और भगवान् विष्णु और शंकरजीकी कथाएँ त्रिवेणीरूपसे मुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनन्द और कल्याणोंकी देनेवाली हैं ॥ ५ ॥

चटु विस्तास अचल निज घरमा। तीरथराज समाज सुकरमा॥
समिद्धि सुलभ सच दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा॥ ६॥
[ उस संतसमाजरूपी प्रयागमें ] अपने धर्ममें जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट
है। और ग्रामकर्म ही उस तीर्थराजका समाज ( परिकर ) है। वह (संतसमाजरूपी
प्रयागराज) सब देशों में। सब समय समीको सहजहीं में प्राप्त हो सकता है और आदरपर्चक सेवन करनेसे क्लेशोंको नष्ट करनेवाला है ॥ ६॥

भक्थ अलैकिक तीरथराऊ। देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ॥ ७॥ वह तीर्थराज अलैकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देनेवाला है; उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है॥ ७॥

दो॰—सुनि समुझिं जन मुदित मन मर्जीं अति अनुराग । लहिं चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ २ ॥ जो मनुष्य इस संत-समाजरूपी तीर्थराजका प्रमाव प्रसन्न मनसे सुनते और समझते

जो मनुष्य इस संत-समाजरूपी तीर्यराजका प्रभाव प्रसन्न मनसे सुनते और समझते हैं और फिर अत्यन्त प्रेमपूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। वे इस शरीरके रहते ही धर्म, अर्य, काम, मोक्ष—चारों फल पा जाते हैं॥ २॥

ची॰-मजन फल पेखिन ततकाला। काक होहिं पिक बकड मराला॥
सुनि आचरज करें जिन कोई। सतसंगति महिमा नहिं गोई॥१॥
इस तीर्थराजमें स्नानका फल तत्काल ऐसा देखनेमें आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं
और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्यन करें, क्यों कि सत्संगकी महिमा छिपी नहीं है ॥१॥

वास्त्रमीक नारद घट जोनी। निज निज मुखनि कही निज होनी।।
जलचर थरुचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना॥ २॥
वास्त्रमिकजी, नारदजी और अगस्त्यजीने अपने-अपने मुखोंसे अपनी होनी
(जीवनका वृत्तान्त) कही है। जलमें रहनेवाले, जमीनपर चलनेवाले और आकाशमें
विचरनेवाले नाना प्रकारके जड़-चेतन जितने जीव इस जगत्में हैं, ॥ २॥

मित कीरित गित भूति भलाई। जब नेहिं जतन जहाँ नेहिं पाई॥ सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहुँ बेद न आन उपाऊ॥ ६॥ उनमेंसे जिसने जिस समय नहाँ कहीं भी जिस किसी यलसे बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभृति (ऐश्वर्य) और मलाई पायी है, सो सब सत्संगका ही प्रमाव समझना चाहिये। वेदोंमें और लोकमें इनकी प्राप्तिका दूसरा कोई उपाय नहीं है॥ ३॥

विनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा विनु सुलभ न सोई॥ सतसंगत सुद मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला॥ ४॥ सत्तंगके बिना विवेक नहीं होता, और श्रीरामनीकी कृपाके विना वह सत्तंग सहजमें मिलता नहीं। सत्तंगति आनन्द और कल्याणकी जड़ है। सत्संगकी सिद्धि (प्राप्ति) ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं॥ ४॥

सठ सुधरिहं सतसंगति पाई। पारस परस कुधात सुहाई॥ विधि बस सुजन कुसंगत परहीं। फिन मिन सम निजगुन अनुसरहीं॥ ५॥

दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुघर जाते हैं, जैसे पारसके स्पर्शसे छोहा सुहावना ही जाता है (सुन्दर सोना बन जाता है)। किन्तु दैवयोगसे यदि कभी सज्जन कुसंगतिमें पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी साँपकी मणिके समान अपने गुणोंका ही अनुसरण करते हैं (अर्थात् जिस प्रकार साँपका संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषको ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाशको नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टोंके संगमें रहकर भी दूसरोंको प्रकाश ही देते हैं, दुष्टोंका उनपर कोई प्रमाव नहीं पड़ता )॥ ५॥

बिधि हरिहर कि को बिद बानी। कहत साधु महिमा सकुचानी॥
सो मो सन किह जात न कैसें। साक बनिक मिन गुन गन जैसें।। ६॥
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, किव और पण्डितोंकी वाणी भी संत-महिमाका वर्णन करनेमें
सकुचाती है; वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग-तरकारी वेचनेवालेसे
मिणयोंके गुणसमूह नहीं कहे जा सकते।। ६॥

दो॰-वंदउँ संत समान चित हित अनहित नहिं कोइ।

अंजिल गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंघ कर दोइ ॥ ३ (क) ॥
मैं संतोंको प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्तमें समता है, जिनका न कोई मित्र है
और न शत्रु ! जैसे अञ्जलिमें रक्ले हुए सुन्दर फूल [ जिस हाथने फूलोंको तोड़ा और जिसने उनको रक्ला उन ] दोनों ही हाथोंको समानरूपसे सुगन्धित करते हैं [ वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनोंका ही समानरूपसे कत्याण करते हैं ] ॥ ३ (क)॥

संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु।

वालिबनय सुनि करि कृपा राम चरन रित देहु ॥ १ (ख)॥ संत सरलहृदय और जगत्के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्तेहको जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस बाल-विनयको सुनकर कृग करके श्रीरामजीके चरणोंमें मुझे पीति दें॥ ३ (ख)॥

ची०-बहुरि बंदि खळ गन सितभाएँ। जे बिन्नु काज दाहिनेहु बाएँ॥
पर हित हानि लाभ जिन्ह केरें। उनरें हरण बिषाद बसेरें॥ १॥
अब मैं सच्चे भावसे दुष्टोंको प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित
करनेवाळेके भी प्रतिकृल आचरण करते हैं। दूसरोंके हितकी हानि ही जिनकी दिष्टमें
लाभ है, जिनको दूसरोंके उजड़नेमें हर्ष और बसनेमें विषाद होता है॥ १॥

हरि हर जस राकेस राहु से। पर अकाज भट सहसबाहु से॥
जे पर दोप रुखि सहसाखी। परित छत जिन्ह के मन माखी॥ २॥
जो हरि और हरके यशरूपी पूर्णिमाके चन्द्रमाके छिये राहुके समान हैं (अर्थात्
जहाँ कहीं भगवान् विष्णु या शंकरके यशका वर्णन होता है। उसीमें वे वाघा देते हैं)।
और दूसरोंकी बुराई करनेमें सहस्त्रवाहुके समान वीर हैं। जो दूसरोंके दोषोंको हजार
ऑखोंसे देखते हैं। और दूसरोंके दितरूपी धीके छिये जिनका मन मक्खीके समान है
(अर्थात् जिस प्रकार मक्खी धीमें गिरकर उसे खराव कर देती है और खयं भी मर
जाता है। उभी प्रकार दुष्ट छोग दूसरोंके बने-बनाये कामको अपनी हानि करके भी
विगाइ देते हैं)॥ २॥

तेज कृसांतु रोप महिपेसा। अध अवगुन धन धनी धनेसा॥
उदय केत सम हित सबही के। कुंभकरन सम सोवत नीके॥ ३॥
जो तेज ( दूसरोंको जड़ानेवाले ताप ) में अग्नि और क्रोधमें यमराजके समान
हैं, पाप और अवगुणरूपी धनमें बु.वेरके समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभीके हितका
नाश करनेके लिये केतु ( पुच्छल तारे ) के समान है, और जिनके कुम्भकर्णिकी तरह
सोते रहनेमें ही भलाई है।। ३॥

पर अकाज लगि तनु परिहरहीं। जिसि हिस उपल कृषी दिल गरहीं।।
वंदर्जे खल जस सेप सरोपा। सहस बदन बरनइ पर दोषा॥ ४॥
जैसे ओले खेतीका नाश करके आप भी गल जाते हैं। वैसे ही वे दूसरोंका काम
दिगादनेके लिये अपना शरीरतक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टोंको [हजार मुखवाले ]शेषजीके
समान समझकर प्रणाम करता हूँ। जो पराये दोपोंका हजार मुखोंने बड़े रोषके साथ
वर्णन करते हैं।। ४॥

पुनि प्रनवउँ पृथुराज समाना। पर भघ सुनइ सहस दस काना॥
बहुरि सक्र सम विनवउँ तेही। संतत सुरानीक हित जेही॥ ५॥
पुनः उनको राजा पृथु (जिन्होंने भगवानका यंद्य सुननेके लिये दस इजार कान
माँगे थे) के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो दस इजार कानोंसे दूसरोंके पापोंको
सुनते हैं। फिर इन्द्रके समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा (मदिरा)
नीकी और हितकारी मालूम देती है [इन्द्रके लिये भी सुरानीक अर्थात् देवताओंकी
सेना हितकारी है ]॥ ५॥

बचन बच्च जेहि सदा पिआरा। सहस नयन पर दोष निहारा॥ ६॥ जिनको कठोर बचनरूपी बच्च सदा प्यारा छगता है और जो हजार आँखोंसे दूसरोंके दोषोंको देखते हैं॥ ६॥ दो॰—उद्ासीन अरि मीत हित सुनत जर्रीहें खल रीति।
जानि पानि जुग जोरि जन विनती करइ सप्रीति॥ ४॥
दुष्टोंकी यह रीति है कि वे उदावीन, शत्रु अथवा मित्र, किसीका मी हित सुनकर
जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेमपूर्वक उनसे विनय करता है ॥४॥
चौ॰—मैं अपनी दिसि कीन्द्र निहोरा। तिन्द्र निज और न लाउव भोरा॥

बायस पिछअहिं अति अनुरागा । होहिं निरामिप कवहुँ कि कागा ॥ १ ॥ मैंने अपनी ओरसे विनती की है, परन्तु वे अपनी ओरसे कमी नहीं चूकेंगे । कौओंको बड़े प्रेमसे पाछिये, परन्तु वे क्या कमी मांसके त्यागी हो सकते हैं १ ॥ १ ॥

बंदडँ संत असजान चरना। दुखपद उभय बीच कछु वरना॥
विद्धुरत एक प्रान हरि छेहीं। मिलत एक दुख दारून देहीं॥ २॥
अब मैं संत और असंत दोनोंके चरणोंकी वन्दना करता हूँ। दोनों ही दुःख देनेवाले
हैं, परन्तु उनमें कुछ अन्तर कहा गया है! वह अन्तर यह है कि एक (संत) तो विछुड़ते
समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे (असंत) मिलते हैं तब दारुण दुःख देते हैं। (अर्थात्
संतोंका विछुड़ना मरनेके समान दुःखदायी होता है और असंतोंका मिलना)॥ २॥

उपजिहें एक संग जग माहीं। जलज जोंक जिमि गुन बिलगाहीं॥
सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग जलिंध अगाधू॥ ३॥
दोनों ( संत और असंत ) जगत्में एक साथ पैदा होते हैं; पर [ एक साथ पैदा
होनेवाले ] कमल और जोंककी तरह उनके गुण अलग-अलग होते हैं। ( कमल-दर्शन
और स्पर्शंसे सुख देता है। किन्तु जोंक शरीरका सर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। )
साधु अमृतके समान ( मृत्युरूनी संसारसे उवारनेवाला ) और असाधु मिदराके समान
( मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करनेवाला ) है। दोनोंको उत्पन्न करनेवाला जगत्रूनी
अगाध समुद्र एक ही है [ शास्त्रोमं समुद्रमन्यनसे ही अमृत और मिदरा दोनोंकी उत्पत्ति
बतायी गयी है ] ॥ ३॥

भल अनुभल निज निज करत्ती। लहत सुजस अपलोक विभूती॥
सुधा सुधाकर सुरसिर साधू। गरल अनल कलिमल सिर ब्याधू॥ ४॥
गुन अवगुन जानत सब कोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई॥ ५॥
भले और बुरे अपनी-अपनी करनीके अनुसार सुन्दर यश और अपयशकी सम्पत्ति
पाते हैं। अमृत, चन्द्रमा, गङ्गाजी और साधु एवं विष, अग्नि, कलियुगके पापोंकी नदी
अर्थात् कर्मनाशा और हिंसा करनेवाला व्याध, इनके गुण-अवगुण सब कोई जानते हैं;
किन्तु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है॥ ४-५॥

दो॰—भलो भलाइहि पै लहुइ लहुइ निचाइहि नीचु। सुघा सराहिय अमरताँ गरल सराहिय मीचु॥५॥ भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचताको ही ग्रहण किये रहता है। अमृतकी सराहना अमर करनेमें होती है और विपकी मारनेमें ! ॥ ५ ॥

ची०— खल अय अगुन साधु गुन गाहा। उभय अपार उद्धि अवगाहा॥
तेहि तें कछु गुन दोप यखाने। संग्रह त्याग न विनु पहिचाने॥ १॥
दुष्टोंके पापीं और अवगुणोंकी और साधुओंके गुणोंकी कथाएँ दोनों ही अपार
और अथाह समुद्र हैं। इसीसे कुछ गुण और दोपोंका वर्णन किया गया है। क्योंकि विना
पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता॥ १॥

भलेड पोच सब विश्व उपजाए। गनि गुन दोष बेद बिलगाए॥
कहिं वेद इतिहास पुराना। विश्व प्रपंजु गुन अवगुन साना॥ २॥
भले, बुरे सभी अद्याक पैदा किये हुए हैं, पर गुण और दोषोंको विचारकर
वेदोंने उनको अलग-अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्माकी
यह दृष्टि गुण-अवगुणोंने सनी हुई है॥ २॥

हुन्त सुन्त पाप पुन्य दिन राती । साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥
दानव देव केंच अरु नीचू । अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू ॥ ३ ॥
माया यहा जीव जगदीसा । रुच्छि अरुच्छि रंक अवनीसा ॥
कासी मग सुरत्तरि क्रमनासा । मरु मारव महिदेव गवासा ॥ ४ ॥
सरग नरक अनुराग विरागा । निगमागम गुन दोष विभागा ॥ ५ ॥

दु:ख-सुख, पाप-पुण्य, दिन-रात, साधु-असाधु, सुजाति-कुजाति, दानव-देवता, कॅच-नीच, अमृत-विप, सुजीवन ( सुन्दर जीवन )-मृत्यु, माया-ब्रह्म, जीव-ईश्वर, सम्पत्ति-दरिद्रता, रंक-राजा, काशी-मगध, गङ्गा-कर्मनाशा, मारवाइ-मालवा, ब्राह्मण-कसाई, स्वर्ग-नरक, अनुराग्ग-वैराग्य, [ ये सभी पदार्थ ब्रह्माकी सृष्टिमें हैं । ] वेद-शास्त्रों- ने उनके गुण-दोषोंका विभाग कर दिया है ॥ ३-५ ॥

दो॰—जड़ चेतन गुन दोपमय विख कीन्ह करतार।
संत हंस गुन गहोंहें पय परिहरि वारि विकार॥६॥
विधाताने इस जड़-चेतन विश्वको गुण-दोषमय रचा है। किन्तु संतरूपी हंस दोषरूपी जलको छोड़कर गुणरूपी दूधको ही ग्रहण करते हैं॥६॥

चौ०-अस विवेक जब देइ बिधाता। तब तिज दोष गुनिहं मनु राता॥
काल सुभाउ करम बिशाई। भछेउ प्रकृति बस चुकह भछाई ॥ १॥
विधाता जब इस प्रकारका ( ईसका-सा ) विवेक देते हैं। तब दोषोंको छोड़कर
मन गुणोंमें अनुरक्त होता है। काल-स्वभाव और कर्मकी प्रबलतासे भले लोग
(साधु ) भी मायाके वश्में होकर कभी-कभी भलाईसे चूक जाते हैं॥ १॥

सो सुधारि हरिजन जिप्ति छेहीं। दिल दुख दोप विमल जसु देहीं।।
खलड करिंह भल पाइ सुसंग्। मिटइ न मिलन सुभाउ अभंग्,॥ २॥
भगवान्के भक्त जैसे उस चूकको सुवार लेते हैं और दुःख-दोपोंको मिटाकर
निर्मल यश देते हैं। वैसे ही दुष्ट भी कभी-कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं; परन्तु
उनका कभी भंग न होनेवाला मिलन स्वभाव नहीं मिटता॥ २॥

छित सुवेष जग बंचक जेऊ। वेष प्रताप पूजिअहिं तेऊ॥
उघरहि अंत न होइ निवाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू॥ रे॥
जो [वेषधारी] ठग हैं, उन्हें भी अच्छा (साधुका-सा) वेप वनाये देखकर
वेषके प्रतापसे जगत् पूजता है; परन्तु एक-न-एक दिन वे चीड़े आ ही जाते हैं, अन्ततक उनका कपट नहीं निमता, जैसे कालनेमि, रावण और राहुका हाल हुआ॥२॥

किएहुँ कुबेपु साधु सनमान्। जिमि जग जामवंत हनुमान्॥ हानि कुसंग सुसंगित छाहू। छोकहुँ वेद विदित्त सब काहू॥ ४॥ बुरा वेष बना छेनेपर भी साधुका सम्मान ही होता है जैसे जगत्में जाम्बवान् और हनुमान्जीका हुआ। बुरे संगसे हानि और अच्छे संगसे छाम होता है। यह बात छोक और वेदमें है और सभी छोग इसको जानते हैं॥ ४॥

गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा। कीचिह मिछइ नीच जल संगा॥
साधु असाधु सदन सुक सारों। सुमिरिह राम देहि गिन गारों॥ ५॥
पवनके संगर्ध धूल आकाशपर चढ़ जाती है और वही नीच ( नीचेकी ओर
वहनेवाले) जलके संगर्ध कीचड़में मिल जाती है। साधुके घरके तोता-मैना राम-राम
सुमिरते हैं और अषाधुके घरके ताता-मैना गिन-गिनकर गालियाँ देते हैं॥ ५॥

धूम इसंगति कारिख होई। लिखिश पुरान मंज मित सोई॥ सोइ जल अनल अनिल संवाता। होइ जलद जग जीवन दाता॥ ६॥ कुसंगके कारण धुआँ कालिख कहलाता है, वही धुआँ [ सुसंगसे ] सुन्दर स्थाही होकर पुराण लिखनेके काममें आता है। और वही धुआँ जल अग्नि और पवनके संगसे बादल होकर जगत्को जीवन देनेवाला बन जाता है॥ ६॥

दो॰—ग्रह भेषज जल पवन पट पाह कुंजोग सुजोग।
होहिं कुवस्तु सुवस्तु जग लखिं सुलच्छन लोग॥ ७ (क)॥
ग्रह, ओषिः जल, वायु और वल्ल—ये सब मी कुसंग और सुसंग पाकर संसारमें
होरे और मले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस वातको जान
पाते हैं॥ ७ (क)॥

सम प्रकास तम पाख दुहुँ नाम भेद विधि कीन्ह। सिस सोपक पोषक समुझि जग जस अपजस दीन्ह॥ ७ ( ख )॥ महीनेके दोनों पखवाड़ोंमें उजियाला और अँधेरा समान ही रहता है, परन्तु विधाताने इनके नाममें भेद कर दिया है (एकका नाम ग्रुक्त और दूसरेका नाम कृष्ण रख दिया )। एकको चन्द्रमाका बढ़ानेवाला और दूसरेको उसका घटानेवाला समझकर जगत्ने एकको सुयश और दूसरेको अपयश दे दिया॥ ७ (ख)॥

जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। बंदउँ सव के पद कमल सदा जोरि जुग पानि॥७(ग)॥ जगत्में जितने जड और चेतन जीव हैं। सबको राममय जानकर मैं उन सबके

चरणकमलोंकी सदा दोनों हाथ जोड़कर वन्दना करता हूँ ॥ ७ (ग)॥
देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधवी।

वंदर्ज किंतर रजितचर कृपा करहु अब सर्व ॥ ७ (व)॥
देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गन्धर्व, किन्तर और निशाचर
सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझपर कृपा कीजिये॥ ७ (घ)॥

चौ०-आकर चारि लाख चौरासी। जाति जीव जल थल नम बासी॥

सीय राममय सब जग जानी। करडँ प्रनाम- जोरि जुग पानी ॥ १ ॥

चौरासी लाख योनियोंमें चार प्रकारके (स्वेदन, अण्डन, उद्भिन, जरायुन) जीव जल, पृथ्वी और आकारामें रहते हैं, उन सबसे मरे हुए इस सारे जगत्को श्रीसीताराममय जानकर में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥

जानि कृपाकर किंकर मोहू। सब मिलि करहु छादि छल छोहू॥ निज बुधि बल भरोस मोहि नाहीं। तातें बिनय करउँ सब पाहीं॥ २॥ मुझको अपना दास जानकर कृपाकी खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिये। मुझे अपने बुद्धि बलका भरोसा नहीं है, इसीलिये मैं सबसे विनती करता हूँ॥२॥

करन चहुँ रधुपति गुन गाहा । छघु मित मोरि चरित अवगाहा ॥
सूझ न एकड अंग उपाऊ । मन मित रंक मनोरथ राऊ ॥ ३ ॥
में श्रीरधुनाथजीके गुणोंका वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है
और श्रीरामजीका चरित्र अथाह है । इसके लिये मुझे उपायका एक भी अंग अर्थात्
कुछ (लेशमात्र) भी उपाय नहीं सूझता । मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किन्तु
मनोरथ राजा है ॥ ३ ॥

मित अति नीच ऊँचि रुचि आछी । चिहुअ अमिस जग सुरह न छाछी ॥
छिमहिंहिं सजन मोरि ढिठाई । सुनिहिंहिं बाखवचन मन छाई ॥ ४ ॥
मेरी बुद्धि तो अत्यन्त नीची है और चाह बड़ी ऊँची है; चाह तो अमृत पानेकी
है, पर जगत्में जुड़ती छाछ मी नहीं । सज्जन मेरी ढिठाईको क्षमा करेंगे और मेरे
बाछवचनोंको मन छगाकर (प्रेमपूर्वक) सुनेंगे ॥ ४ ॥

जीं बालक कह तोतिर बाता। सुनिह मुदित मन पितु अरु माता॥ हॅसिहिह क्र्र कुटिल कुविचारी। जे पर दूपन भूपनधारी॥ ५॥ जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता-पिता उन्हें प्रसन्न मनसे सुनित हैं। किन्तु क्रूर, कुटिल और बुरे विचारवाले लोग जो दूसरोंके दोगोंको ही भूपण-रूपसे धारण किये रहते हैं (अर्थात् जिन्हें पराये दोप ही प्यारे लगते हैं), हॅसेंगे॥ ५॥

निज किस केहि लाग न नीका । सरस होउ अथवा अति फीका ॥ जे पर भनिति सुनत हरषाहीं । ते चर पुरुष चहुत जग नाहीं ॥ ६ ॥ रसीली हो या अत्यन्त फीकी, अपनी किवता किसे अच्छी नहीं लगती १ किन्तु जो दूसरेकी रचनाको सुनकर हिष्त होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत्में बहुत नहीं हैं ॥ ६ ॥

जग बहु नर सर सिर सम भाई। जे निज बादि बदिं जल पाई॥
सजन सकृत सिंधु सम कोई। देखि पूर बिधु बादइ जोई॥ ७॥
हे भाई! जगत्में तालावों और निदयोंके समान मनुप्य ही अधिक हैं जो जल
पाकर अपनी ही बादसे बढ़ते हैं (अर्थात् अपनी ही उन्नतिसे प्रसन्न होते हैं)। समुद्रन्सा
तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चन्द्रमाको पूर्ण देखकर (दूसरोंका उत्कर्ष
देखकर) उमइ पड़ता है॥ ७॥

दो॰ —भाग छोट अभिलापु वड़ करडँ एक विस्वास ।

पैहिंह सुख सुनि सुजन सन खल करिहोंह उपहास ॥ ८॥

मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परन्तु मुझे एक विश्वास है कि इसे
सुनकर सज्जन सभी सुख पांवेंगे और दुष्ट हँसी उड़ावेंगे ॥ ८॥

ची॰ -खल परिहास हो इहित मोरा। काक कहिं कलकंठ कठोरा॥
हंसि वक दादुर चातकही। हँसि मिलिन खल विमल बतकही॥ १॥
किन्तु दुष्टोंके हँसिनेसे मेरा हित ही होगा। मधुर कण्ठवाली कोयलको कीए तो
कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंसको और मेढक पपीहेको हँसते हैं, वैसे ही मिलिन
मनवाले दुष्ट निर्मल वाणीको हँसते हैं॥ १॥

किवत रिसक न रामपद नेहूं। तिन्ह कहूँ सुखद हास रस एहू॥
भाषा भनिति भीरि मित मोरी। हूँसिने जोग हँसे निहं खोरी॥२॥
जो न तो किवताने रिसक हैं और न जिनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेम है,
उनके लिये भी यह किवता सुखद हास्यरसका काम देगी। प्रथम तो यह भाषाकी रचना
है, दूनरे मेरी बुद्धि मोली है; इससे यह हँसनेके योग्य ही है, हँसनेमें उन्हें कोई
दोष नहीं॥२॥

प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीकी । तिन्हिह कथा सुनि लागिहि फीकी ॥ हिर हर पद रित मिति न कुतरकी । तिन्ह कहुँ सधुर कथा रघुवर की ॥ ३॥ जिन्हें न तो प्रभुके चरणोंमें प्रेम है और न अच्छी समझ ही है; उनको यह कथा सुननेमें फीकी लगेगी । जिनकी श्रीहरि (भगवान् विष्णु )और श्रीहर (भगवान् शिव ) के चरणोंमें प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतक करनेवाली नहीं है (जो श्रीहरि-हरमें भेदकी या ऊँच-नीचकी कल्पना नहीं करते), उन्हें श्रीरघुनाथजीकी यह कथा मीठी लगेगी ॥ ३॥

राम भगति भृपित जियेँ जानी । सुनिहिंह सुजन सराहि सुबानी ॥
किय न हो उँ निह यचन प्रवीन् । सकल कला सब बिया हीन् ॥ ४ ॥
सजनगण इस कथाको अपने जी में श्रीरामजीकी भक्तिसे भृषित जानकर सुन्दर
वाणीसे सराहना करते हुए सुनेंगे । मैं न तो किव हूँ, न वाक्यरचनामें ही कुशल हूँ, मैं
तो सब कजाओं तथा सब विद्याओंसे रहित हूँ ॥ ४ ॥

भाखर अरथ अलंकृति नाना। छंद प्रबंध अनेक बिधाना॥
भाव भेद रस भेद अपारा। कबित दोष गुन बिविध प्रकारा॥ ५॥
नाना प्रकारके अक्षर, अर्थ और अलङ्कार, अनेक प्रकारकी छन्दरचना, भावों
और रसोंके अपार भेद और कविताके माँति-माँतिके गुण-दोष होते हैं॥ ५॥

कबित विवेक एक निहं मोरें। सत्य कहउँ लिखि कागद कोरें॥ ६॥ इनमेंसे काव्यसम्बन्धी एक भी वातका ज्ञान मुझमें नहीं है, यह मैं कोरे कागजपर लिखकर (शपयपूर्वक) सत्य-सत्य कहता हूँ॥ ६॥

दो॰—भिनिति मोरि सव गुन रहित विस्त विदित गुन एक ।
सो विचारि सुनिहाँहें सुमित जिन्ह के बिमल विवेक ॥ ९ ॥
मेरी रचना सब गुणोंसे रहित है; इसमें वहः जगत्प्रसिद्ध एक गुण है। उसे
विचारकर अच्छी बुद्धिवाले पुरुपः जिनके निर्मल ज्ञान है। इसको सुनेंगे ॥ ९ ॥
चौ॰—एहि महँ रञ्जपति नाम उदारा। अति पावन पुरान श्रुति सारा॥

मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी॥ १॥ इसमें श्रीरधुनायजीका उदार नाम है, जो अत्यन्त पिवत्र है, वेद-पुराणोंका सार है, कल्याणका भवन है और अमङ्गलोंको हरनेवाला है, जिसे पार्वतीजीसहित भगवान् शिवजी सदा जपा करते हैं॥ १॥

भिनिति विचित्र सुकि कृत जोऊ । राम नाम बिनु सोह न सोऊ ॥ बिधुवदनी सब भाँति सँवारी । सोह न बसन बिना बर नारी ॥ २ ॥ जो अच्छे किवके द्वारा रची हुई वड़ी अन्ठी किवता है, वह भी रामनामके विना शोभा नहीं पाती । जैसे चन्द्रमाके समान मुखवाली सुन्दर स्त्री सब प्रकारसे सुसजित होनेपर भी वस्त्रके विना शोभा नहीं देती ॥ २ ॥ सब गुन रहित कुकबि कृत बानी। राम नाम जस अंकित जानी॥
सादर कहाँ सुनिह जुध ताही। मधुकर सिरस संत गुनग्राही॥ ३॥
इसके विपरीत, कुकविकी रची हुई सब गुणोंसे रहित कविताको भी, रामके नाम
एवं यशसे अङ्कित जानकर, बुद्धिमान् लोग आंदरपूर्वक कहते और सुनते हैं; क्योंकि
संतजन भी रेकी भाँति गुणहीको ग्रहण करनेवाले होते हैं॥ ३॥

जदिप किंबत रस एकड नाहीं। राम प्रताप प्रगट एहि माहीं॥ सोइ भरोस मोरें मन आवा। केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा॥ ४॥ यद्यपि मेरी इस रचनामें किंवताका एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्रीरामजीका प्रताप प्रकट है। मेरे मनमें यही एक भरोसा है। मछे संगमें मला, किसने बड़प्पन नहीं पाया !॥ ४॥

भूमउ तजह सहज करुआई। अगरु प्रसंग सुगंध वसाई॥
भिति भदेस बस्तु भिल बरनी। राम कथा जग मंगल करनी॥ ५॥
धुआँ भी अगरके संगसे सुगन्धित होकर अपने स्वामाविक कड्वेपनको छोड़ देता
है। मेरी कविता अवस्य मदी है। परन्तु इसमें जगत्का कल्याण करनेवाली रामकथारूपी
उत्तम वस्तुका वर्णन किया गया है। [इससे यह भी अच्छी ही समझी जायगी ]॥ ५॥

छं॰ —मंगल करित किल मल हरित तुलसी कथा रघुनाथ की । गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ॥ प्रभु सुजस संगति भनिति भलि हो इहि सुजन मन भावनी । भव अंग भृति मसान की सुमिरत सुहावित पावनी ॥

तुळसीदासजी कहते हैं कि श्रीरचुनाथजीकी कया कल्याण करनेवाली और किंग्रुगके पापोंको हरनेवाली है। मेरी इस मद्दी कवितालपी नदीकी चाल पवित्र जलवाली नदी (गङ्गाजी) की चालकी माँति टेढ़ी है। प्रमु श्रीरचुनाथजीके सुन्दर यशके संगसे यह कविता सुन्दर तथा सजनोंके मनको मानेवाली हो जायगी। इमशानकी अपवित्र -राख भी श्रीमहादेवजीके अंगके संगसे सुद्दावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करनेवाली होती है।

दो॰—प्रिय लागिहि अति सवहि मम भनिति राम जस संग ।

दारु विचारु कि करइ कोउ वंदिश मळय प्रसंग ॥ १०(र्क) ॥ श्रीरामजीके यशके संगरे मेरी कविता सभीको अत्यन्त प्रिय लगेगी। जैसे मलय-पर्वतके संगरे काष्ठमात्र [चन्दन बनकर] वन्दनीय हो जाता है, किर क्या कोई काठ [की तुच्छता] का विचार करता है !॥ १० (क)॥

स्याम सुरभि पय बिसद अति गुनद कर्राहें सब पान । गिरा श्राम्य सिय राम जस गावहिं सुनहिं सुजान ॥ १०( ख )॥ रपामा गौ काली होनेपर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है। गदी समसकर यब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गँवारू भाषामें होनेपर भी श्रीसीता-रामजीके यशको बुद्धिमान् लोग वड़े चावसे गाते और सुनते हैं॥ १० (ख)॥

नौ०-मनि मानिक मुक्ता छवि जैसी । अहि गिरि गज सिर सोह नतैसी ॥

नृप किरीट तरुनी तनु पाई। छहिँ सकछ सोभा अधिकाई ॥ १ ॥ मणिः माणिक और मोतीकी जैसी सुन्दर छिन है। वह साँपः पर्वत और हायीके मस्तकपर वसी द्योभा नहीं पाती। राजाके मुकुट और नवयुवती स्त्रीके दारीरको पाकर ही ये सब अधिक द्योभाको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

तेसेहिं सुकिय किवत युघ कहहीं। उपजिह अनत अनत छिब लहहीं॥
भगति हेतु चिधि भवन विहाई। सुमिरत सारद आवित धाई॥ २॥
इसी तरह, बुद्धिमान् लोग कहंते हैं कि सुकिवकी किवता भी उत्पन्न और कहीं
होती हैं और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है (अर्थात् किवकी वाणीसे उत्पन्न हुई किवता
वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें किथत आदर्शका प्रहण और
अनुसरण होता हैं)। किविके स्मरण करते ही उसकी भक्तिके कारण सरस्वतीजी ब्रह्मलोकको डोडकर दौड़ी आती हैं॥ २॥

राम चरित सर विनु अन्हवाएँ। सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ॥ किम कोविद अस हृद्यँ विचारी। गाविह हिर जस किल मल हारी॥ ३॥ सरस्वतीजीकी दौड़ी आनेकी वह थकावट रामचिरतरूपी सरोवरमें उन्हें नहलाये विना दूखरे करोड़ों उपायोंसे भी दूर नहीं होती। किव और पिख्त अपने हृदयमें ऐसा विचारकर कलियुगके पापोंको हरनेवाले श्रीहरिके यशका ही गान करते हैं॥ ३॥

कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना। सिर धुनि गिरा लगत पिलताना॥
हृद्य सिंधु मित सीप समाना। स्वाति सारदा कहिं सुजाना॥ ४॥
संसारी मनुष्योंका गुणगान करनेसे सरस्वतीजी सिर धुनकर पछताने लगती हैं
[िक में क्यों इसके बुलानेपर आयी ]। बुद्धिमान् लोग हृदयको समुद्र, बुद्धिको सीप
और परस्वतीको स्वाति नक्षत्रके समान कहते हैं ॥ ४॥

जी वरपइ वर वारि विचारू। होहिं कबित मुकुतामिन चारू॥ ५॥ इसमें यदि श्रेष्ठ विचाररूपी जल वरसता है तो मुक्तामिणके समान सुन्दर किवता होती है॥ ५॥

दो॰—जुगुति वेधि पुनि पोहिसहिं राम चरित वर ताग।
पहिरहिं सज्जन विमल उर सोभा अति अनुराग॥११॥
उन कवितारूपी, मुक्तामणियोंको युक्तिसे वेधकर फिर रामचरित्ररूपी सुन्दर तागेमें पिरोकर सजन लोग अपने निर्मल हृदयमें घारण करते हैं। जिससे अत्यन्त अनुराग-

रूपी शोभा होती है ( वे आत्यिन्तिक प्रेमको प्राप्त होते हैं ) ॥ ११ ॥

चौ॰-जे जनमे कलिकाल कराला। करतव वायस वेप मराला॥

चलत कुपंथ बेद मग छाँड़े। कपट कलेवर किल मल भाँड़े॥ १॥ जो कराल कलियुगमें जन्मे हैं।जिनकी करनी कौएके समान है और वेप हंसका-सा है।जो वेदमार्गको छोड़कर कुमार्गपर चलते हैं। जो कपटकी मूर्ति और किलयुगके पापींके भाँड़े हैं॥१॥

बंचक भगत कहाइ राम के। किंकर कंचन कोह काम के॥
तिन्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी। धींग धरमध्वज धंधक धोरी॥ २॥
जो श्रीरामजीके भक्त कहलाकर छोगोंको ठगते हैं, जो धन ( छोभ ), कोघ और
कामके गुलाम हैं और जो धींगाधींगी करनेवाछे, धर्मध्वजी ( धर्मकी झूटी ध्वजा
फहरानेवाले—दम्भी ) और कपटके धंधींका वोझ ढोनेवाले हैं, संसारके ऐसे लोगोंमें
सबसे पहले मेरी गिनती है॥ २॥

जौं अपने अवगुन सब कहकेँ। याद्र कथा पार निहं छहकेँ॥ ताते मैं अति अछप वखाने। थोरे महुँ जानिहिंदें त्याने॥३॥ यदि मैं अपने सब अवगुणोंको कहने छगूँ तो कथा यहुत बढ़ जायगी और मैं पार नहीं पाऊँगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणोंका वर्णन किया है। बुद्धिमान् छोग च थोड़ेमें ही समझ छेंगे॥३॥

समुक्षि बिबिधि विनती मोरी। कोड न कथा सुनि देइहि खोरी॥
एतेहु पर करिहिंहि जे असंका। मोहि ते अधिक ते जड़ मित रंका॥ ४॥
मेरी अनेकों प्रकारकी विनतीको समझकर, कोई भी इस कथाको सुनकर दोष
नहीं देगा। इतनेपर भी जो शंका करेंगे, वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और
बुद्धिके कंगाल हैं॥ ४॥

किब न होउँ निहं चतुर कहावउँ। मित अनुरूप राम गुन गावउँ॥ कहाँ रधुपति के चिरत अपारा। कहूँ मित मोरि निरत संसारा॥ ५॥ में न तो किव हूँ, न चतुर कहलाता हूँ; अपनी बुद्धिके अनुसार श्रीरामजीके गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्रीरधुनाथजीके अपार चिरत्र, कहाँ संसारमें आसक्त मेरी बुद्धि !॥ ५॥ जेहिं मास्त गिरि मेरू उदाहीं। कहहु तूल केहि लेखे माहीं॥ समुझत अमित राम प्रभुताई। करत कथा मन अति कदराई॥ ६॥ जिस हवासे सुमेरू-जेसे पहाड़ उड़ जाते हैं, किहये तो, उसके सामने रूई किस गिनतीमें है। श्रीरामजोकी असीम प्रभुताको समझकर कथा रचनेमें मेरा मन बहुत हिचकता है—॥ ६॥

दो॰—सारद् सेस महेस विधि आगम निगम पुरान। नेति नेति कहि जासु गुन करहिं निरंतर गान॥ १२॥ सरस्वतीजीः शेपजीः शिवजीः ब्रह्माजीः शास्त्रः वेद और पुराण—ये सब 'नेति-नेति' कृदकर (पार नहीं पाकर 'ऐसा नहीं' 'ऐसा नहीं' कहते हुए ) सहा जिनका सुणगान किया करते हैं। । १२॥

ची०-सय जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदिप कहें त्रिनु रहा न कोई॥ तहों चेद अस कारन राखा। भजन प्रभाव भाँति बहु भाषा॥ १॥

ययि प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुताको सब ऐसी (अकयनीय) ही जानते हैं तथापि करे बिना कोई नहीं रहा। इसमें बेदने ऐसा कारण बताया है कि भजनका प्रभाव बहुत तरहरे कहा गया है। (अर्थात् भगवान् की महिमाका पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता; परन्तु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान्का गुणगान करना चाहिये। क्योंकि भगवान्के गुणगानरूपी भजनका प्रभाव बहुत ही अनोखा है, उसका नाना प्रकारसे बाह्नोंमें वर्णन है। थोड़ा-सा भी भगवान्का भजन मनुष्यको सहज ही भवसागरसे तार देता है)॥ १॥

एक अनीह अरूप अनामा। अज सिचदानंद परधामा॥

टयापक बिस्वरूप भगवाना। तेहिं धरि देह चरित कृत नाना॥ २॥

जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम
नहीं है, जो अजन्मा सिचदानन्द और परमधाम हैं और जो सबमें व्यापक एवं
विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान्ते दिव्य दारीर धारण करके नाना प्रकारकी लीला की है॥२॥

सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रनत अनुरागी॥
जेहि जन पर ममता भित छोहू। जेहिं करुना किर कीन्ह न कोहू॥ ३॥
वह लीला केवल मक्तोंके हितके लिये ही है, क्योंकि मगवान् परम कृपाल हैं और
शरणागतके बड़े प्रेमी हैं। जिनकी मक्तोंपर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक
बार जिसपर कृपा कर दी, उसपर फिर कभी क्रोध नहीं किया॥ ३॥

गई वहीर गरीब नेवाजू। सरल सबक साहिब रघुराजू॥

बुध बरनहिं हरि जस अस जानी। करिं पुनीत सुफल निज बानी॥ ४॥

वे प्रभु श्रीरघुनाथजी गयी हुई वस्तुको फिर प्राप्त करानेवाले गरीबनिवाज
(दीनवन्धु), सरलस्वभावः सर्वशक्तिमान् और सबके स्वामी हैं। यही समझकर
बुद्धिमान् लोग उन श्रीहरिका यश वर्णन करके अपनी वाणीको पवित्र और उत्तम फल
(मोक्ष और दुर्लभ मगवस्त्रेम) देनेवाली बनाते हैं॥ ४॥

तेहिं वल में रघुपति गुन गाथा । कहिहउँ नाइ राम पद माथा ॥

मुनिन्ह प्रथम हिर कीरति गाई । तेहिं मग चळत सुगम मोहि भाई ॥ ५ ॥

उसी वलसे ( महिमाका यथार्थ वर्णन नहीं, परन्तु महान् फल देनेवाला मजन
समझकर भगवत्कृपाके बलपर ही ) मैं श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें तिर नवाकर श्रीरघुनाथ-

जीके गुणोंकी कथा कहूँगा । इसी विचारसे [ वाल्मोिक, व्यास आदि ] मुनियोंने पहले हरिकी कीर्ति गायी है। माई ! उसी मार्गपर चलना मेरे छिये सुगम होगा ॥ ५ ॥

दो॰—अति अपार जे सरित वर जों नृप सेतु कराहिं। चिं पिपीलिकंड परम लघु वितु श्रम पारिह जाहिं॥१३॥

जो अत्यन्त बड़ी श्रेष्ठ निद्याँ हैं, यदि राजा उनपर पुल वैंधा देता है तो अत्यन्त छोटी चींटियाँ भी उनपर चढ़कर बिना ही परिश्रमके पार चली जाती हैं [ इसी प्रकार मुनियोंके वर्णनके सहारे में भी श्रीरामचरित्रका वर्णन सहज ही कर सक्ँगा ] ।। १३ ॥ चौ०-एहि प्रकार बल मनिह देखाई। करिहउँ राष्ट्रपति कथा मुहाई॥

व्यास आदि कवि पुंगव नाना । जिन्ह सादर हरि सुजस वस्नाना ॥ १ ॥ इस प्रकार मनको वल दिखलाकर में श्रीरद्युनायजीकी सुहावनी कथाकी रचना करूँगा । व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गये हैं, जिन्होंने यहें आदरसे श्रीहरिका स्रयश वर्णन किया है ॥ १ ॥

चरन कमल बंद हैं तिन्ह केरे। पुरवहुँ सकल मिनोरथ मेरे॥
किल के किवन्ह कर एरनामा। जिन्ह बरने रघुपति गुन प्रामा॥ २॥
मैं उन सब (श्रेष्ठ किवयों) के चरणकमलों प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथोंको पूरा करें। किलयुगके भी उन किवयोंको मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्रीरघुनाथजीके गुणसमूहोंका वर्णन किया है॥ २॥

जे प्राकृत किव परम सयाने। भाषाँ जिन्ह हरि चरित बखाने॥
भए जे अहिंह जे होइहिंह आगें। प्रनवर्ड सबिह कपट सब त्यागें॥ ३॥
जो वड़े बुद्धिमान् प्राकृत किव हैं, जिन्होंने भाषामें हरिवरित्रोंका वर्णन किया
है, जो ऐसे किव पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन
सबको मैं सारा कपट त्यागकर प्रणाम करता हूँ॥ ३॥

होहु प्रसन्न देहु बरदान्। साधु समाज भनिति सनमान्॥ जा प्रबंध ब्रुध नहिं आदरहीं। सो श्रम बादि बाळ किंब करहीं॥ ४॥ आप सब प्रसन्न होकर यह बरदान दीजिये कि साधु-समाजमें मेरी किंवताका सम्मान हो; क्योंकि बुद्धिमान् लोग जिस किंवताका आदर नहीं करते। मूर्ख किंव ही उसकी रचनाका व्यर्थ परिश्रम करते हैं॥ ४॥

कीरित भनिति भृति भिक्त सोई। सुरसिर सम सब कहँ हित होई॥
राम सुकीरित भनिति भदेसा। असमंजस अस मोहि अँदेसा॥ ५॥
कीर्तिः किवता और सम्पत्ति वही उत्तम है जो गङ्गाजीकी तरह सबका
हित करनेवाली हो। श्रीरामचन्द्रजीकी कीर्ति तो बड़ी सुन्दर (सबका अनन्त
कल्याण करनेवाली हो) है, परन्तु मेरी किवता मही है। यह असामञ्जस्य

है ( अर्थात् इन दोनोंका मेळ नहीं मिळता ), इसीकी मुझे चिन्ता है ॥ ५ ॥

तुम्हरी कृपाँ सुलभ सोउ मोरे। सिअनि सुहावनि टाट पटोरे॥ ६॥ परन्तु हे कवियो! आपकी कृपासे यह बात भी मेरे लिये सुलम हो सकती है। रेशमकी सिलाई टाटपर भी सुहावनी लगती है॥ ६॥

दो॰-सरल कवित कीरति विमल सोइ आदरहिं सुजान।

सहज वयर विसराइ रिपु जो सुनि करिंह वखान ॥ १४ (क) ॥ चतुर पुरुष उसी कविताकां आदर करते हैं, जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्रका वर्णन हो तथा जिसे सुनकर रात्रु भी स्वामाविक वैरको भूलकर सराहना करने लगें॥ १४ (क)॥

सो न होइ विनु विमल मित मोहि मित बल अति थोर।

करहु कृपा हरि जस कहउँ पुनि पुनि करउँ निहोर ॥ १४ (ख)॥
ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धिक होती नहीं और मेरे बुद्धिका वल बहुत ही थोड़ा
है। इसिलिये बार-बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियो ! आप कृपा करें, जिससे मैं
हरियशका वर्णन कर सकूँ ॥ १४ (ख)॥

कि कोबिद रघुवर चिरत मानस मंजु मराल । बालिवनय सुनि सुरुचि लिख मो पर होहु कृपाल ॥ १४ (ग) ॥ कि और पण्डितगण ! आप जो रामचरित्ररूपी मानसरोवरके सुन्दर हंस हैं, मुझ बालककी विनती सुनकर और सुन्दर रुचि देखकर मुझपर कृपा करें ॥ १४ (ग)॥ सो०--वंद सुनि पद कंजु रामायन जेहिं निरमयउ।

सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषन सहित ॥ १४ (घ) ॥
में उन वाल्मीिक मुनिके चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ, जिन्होंने रामायणकी
रचना की है, जो खर (राक्षक) महित होनेपर भी [खर (कटोर) में विपरीत ]
बड़ी कोमल और सुन्दर है तथा जो दूपण (राक्षक) सहित होनेपर भी दूषण अर्थात्
दोषसे रहित है॥ १४ (घ)॥

बंद उँ चारिज वेद भव वारिधि बोहित सरिस । जिन्हिह न सपने हुँ खेद बरनत रघुवर बिसद जसु ॥ १४ (ङ) ॥ मैं चारों वेदोंकी वन्दना करता हूँ, जो संसारसमुद्रके पार होनेके लिये जहाजके समान हैं तथा जिन्हें श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन करते खप्नमें भी खेद

( यकावट ) नहीं होता ॥ १४ ( ङ ) ॥ बंद्डँ विधि पद् रेजु भव सागर जेहिं कीन्ह जहँ । संत सुधा ससि धेतु प्रगटे खल बिष बारुनी ॥ १४ (च) ॥ मैं ब्रह्माजीके चरण-रजकी वन्दना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँसे एक ओर संतरूपी अमृतः चन्द्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्यरूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए॥ १४ (च)॥

दो॰—बिबुध विप्र बुध ग्रह चरन वंदि कहउँ कर जोरि।

होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि ॥ १४ (छ) ॥ देवता, ब्राह्मण, पण्डित, ब्रह्म सबके चरणोंकी वन्दना करके हाय जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुन्दर मनोरथोंको पूरा करें ॥ १४ (छ)॥ चौ०-पुनि चंदुउँ सारद सुरसरिता। जुगल पुनीत मनीहर चरिता॥

मजन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अविवेका॥ १॥
फिर मैं सरस्वतीजी और देवनदी गङ्गाजीकी वन्दना करता हूँ। दोनों पवित्र
और मनोहर चरित्रवाली हैं। एक (गङ्गाजी) स्नान करने और जल पीनेसे पापोंको
हरती हैं और दूसरी (सरस्वतीजी) गुण और यश कहने और सुननेसे अज्ञानका नाश
कर देती हैं॥ १॥

गुर पितु मातु महेस भवानी। प्रनवर्ड दीनबंधु दिन दानी॥
सेवक स्वामि सखा सिय पी के। हित निरुपित सा विधि तुलसी के॥ २॥
श्रीमहेश और पार्वतीको में प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता-पिता हैं, जो
दीनबन्धु और नित्य दान करनेवाले हैं, जो सीतापित श्रीरामचन्द्रजीक सेवक, स्वामी और
सखा हैं तथा मुझ तुलसीदासका सब प्रकारसे कपटरहित (सच्चा) हित करनेवाले हैं॥ २॥

कि विलोकि जग हित हर गिरिजा। सावर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा। अनिक आखर अरथ न जापू। प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापू॥ ३॥ जिन शिव-पार्वतीने कलियुगको देखकर, जगत्के हितके लिये, शावर मन्त्रसमूहकी रचना की, जिन मन्त्रोंके अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्रीशिवजीके प्रतापसे जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। ३॥

सो उमेस मोहि पर अनुकूछां। करिहिं कथा मुद्र मंगछ मूछा॥
सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। वरनडँ राम चरित चित चाऊ॥ ४॥
वे उमापति शिवजी मुझपर प्रसन्न होकरः [ श्रीरामजीकी ] इस कथाको आनन्द
और भंगछकी मूछ ( उत्पन्न करनेवाली ) बनायेंगे। इस प्रकार पार्वतीजी और शिवजी
दोनोंका स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चावमरे चित्तसे श्रीरामचरित्रका
वर्णन करता हूँ॥ ४॥

भनिति मोरि सिव कृपाँ विभाती । सिस समाज मिलि मनहुँ सुराती ॥ जे एहि कथिह सनेह समेता । कहिहाँह सुनिहाँह समुक्षि सचेता ॥ ५ ॥ होइहाँहें राम चरन अनुरागी । किल मळ रहित सुमंगल भागी ॥ ६ ॥ मेरी कविता श्रीशिवजीकी कृपासे ऐसी सुशोभित होगी, जैसी तारागणोंके सहित चन्द्रमकं साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथाको प्रेमसहित एवं सावधानीके साथ समझ-पृहाकर कहें-सुनेंगे; वे किलयुगके पापोंसे रहित और सुन्दर कल्याणके भागी होकर शीरामचन्द्रजोके चरणोंके प्रेमी वन जायँगे॥ ५-६॥

दो॰—सपनेहुँ साचेहुँ मोहि पर जौ हर गौरि पसाउ। तो फ़ुर होड जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ॥ १५॥ यदि ग्रह्मपर श्रोशिवजी और पार्वतीजीकी स्वप्नमें भी सचमुच प्रसन्नता हो। तो भैने इस भाषाकविताका जो प्रभाव कहा है। वह सब सच हो॥ १५॥

ची०-वंदर्डे अवध पुरी अति पावनि । सरज् सिर किल कलुप नसावनि ॥ प्रनवर्डे पुर नर नारि यहोरी । समता जिन्ह पर प्रसुद्धि न थोरी ॥ १ ॥

में अति पवित्र श्रीअवोध्वापुरी और कल्युगके पार्वाका नाश करनेवाली श्रीसरयू नदीकी वन्दना करता हूँ, फिर अवधपुरीके उन नर-नारियोंको प्रणाम करता हूँ जिनपर प्रमु श्रीरामचन्द्रजीकी ममता थोड़ी नहीं है ( अर्थात् बहुत है ) ॥ १ ॥

सिय निर्क अघ ओच नसाए। लोक विसोक बनाइ बसाए॥
वंदर्डे कीसल्या दिसि प्राची। कीरति जासु सकल जग माची॥ २॥
उन्होंने [अग्नी पुरीमें रहनेवाले] सीताजीकी निन्दा करनेवाले (धोवी और
उसके समर्थक पुर-नर-नारियों) के पापसमूहको नावा कर उनको शोकरहित बनाकर
अपने लोक (धाम) में बसा दिया। में कौसल्यालपी पूर्व दिशाकी बन्दना करता हूँ,
जिसकी कीर्ति समस्त संसारमें फैल रही है॥ २॥

प्रगटेउ जहूँ रघुपित सिस चार । विस्त सुखद खल कमल तुसारू ॥
दसरय शड सिहत सत्र रानी । सुकृत सुमंगल मूरित मानी ॥ ३ ॥
करडँ प्रनाम करम मन बानी । करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥
जिन्हिहि विरचि बढ़ भयउ विश्वाता । मिहमा अविध राम पितु माता ॥ ४ ॥
जहाँ (कीसल्यारूपी पूर्व दिशा) से विश्वको सुख देनेवाले और दुष्टरूपी कमलोंके
लिये पालेके समान श्रीरामचन्द्र जीरूपी सुन्दर चन्द्रमा प्रकट हुए । सब रानियोंसिहत
राजा दशरथजीको पुण्य और सुन्दर कल्याणकी मूर्ति मानकर में मनः वचन और
कमेंसे प्रणाम करता हूँ । अपने पुत्रका सेवक जानकर वे मुझपर कृपा करें। जिनको
रचकर ब्रह्माजीने भी बढ़ाई पायी तथा जो श्रीरामजीके माता और पिता होनेके कारण
महिमाकी सीमा हैं ॥ ३-४ ॥

सो॰—वंद्उँ अवच भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद्। विद्युरत दीनद्याल प्रिय तनु तन इव परिहरेड ॥ १६॥ मैं अवधके राजा श्रीदश्ररथजीकी वन्दना करता हूँ, जिनका श्रीरामजीके चरणोंमें सचा प्रेम था और जिन्होंने दीनदयाल प्रभुके विछुड़ते ही अपने प्यारे शरीरको मामूली तिनकेकी तरह त्याग दिया ॥ १६ ॥

चौ०-प्रनवरुँ परिजन सिहत बिदेहू । जाहि राम पर गृह सिनेहू ॥ जोग भोग महँ राखेउ गोई । राम बिछोकत प्रगटेउ सोई ॥ १ ॥ मैं परिवारमहित राजा जनकजीको प्रणाम करता हूँ, जिनका श्रीरामजीके चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और मोगमें छिपा रक्खा था, परन्तु श्रीरामचन्द्रजीको देखते ही वह प्रकट हो गया ॥ १ ॥

प्रनवडँ प्रथम भरत के चरना। जासु नेम व्रत जाह् न धरना॥
राम चरन पंकज मन जासू। छुत्रुध मधुप इव तजह् न पासू॥ २॥
[ भाइयोंमें ] सबसे पहले में श्रीभरतजीके चरणोंको प्रणाम करता हूँ, जिनका
नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्रीरामजीके चरणकमलोंमें भौरेकी तरह छुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता॥ २॥

बंदर्डें किन्नमिन पद जल जाता । सीतल सुभग भगत सुख दाता ॥
रघुपति कीरित विमल पताका । दंड समान भयउ जस जाका ॥ ३ ॥
मैं श्रीलक्ष्मणजीके चरणकमलोंको प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुन्दर और भक्तोंको
सुख देनेवाले हैं । श्रीरघुनाथजीकी कीर्तिरूपी विमल पताकामें जिनका (लक्ष्मणजीका)
यश [ पताकाको केंचा करके फहरानेवाले ] दण्डके समान हुआ ॥ ३॥

सेष सहस्रसीस जग कारन। जो अवतरेउ भूमि भय टारन॥
सदा सो सानुकूछ रह मो पर। क्रुपासिंधु सौमित्रि गुनाकर॥ ४॥
जो इजार सिरवाछे और जगत्के कारण (हजार सिरोंपर जगत्को धारण कर
रखनेवाछे) शेषजी हैं। जिन्होंने पृथ्वीका भय दूर करनेके छिये अवतार छिया। वे
गुणोंकी खानि क्रुपासिन्धु सुमित्रानन्दन श्रीलक्ष्मणजी मुझपर सदा प्रसन्न रहें ॥ ४॥

रिपुस्दन पद कमल नमामी। स्र सुसील भरत अनुगामी॥
महाबीर बिनवर्ज हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना॥ ५॥
मैं श्रीशत्रुष्नजीके चरणकमलोंको प्रणाम करता हूँ, जो बड़े बीर, सुशील और
श्रीमरतजीके पीछे चलनेवाले हैं। मैं महावीर श्रीहनुमान्जीकी विनती करता हूँ, जिनके
यशका श्रीरामचन्द्रजीने स्वयं (अपने श्रीमुखसे) वर्णन किया है॥ ५॥

सो॰—प्रनवर्षे पवनकुमार खल वन पावक ग्यानघन। जासु हृद्य आगार वसिंह राम सर चाप घर॥१७॥ मैं पवनकुमार श्रीहनुमाननीको स्थाप

मैं पवनकुमार श्रीहनुमान्जीको प्रणाम करता हूँ, जो दुष्टरूपी वनके भस्म करनेके छिये अग्निरूप हैं, जो ज्ञानकी धनमूर्ति हैं और जिनके हृदयरूपी भवनमें धनुष-बाण धारण किये श्रीरामजी निवास करते हैं ॥ १७ ॥

चौ०-किपिति रीछ निसाचर राजा। अंगदादि जे कीस समाजा॥
बंदर्जें सब के चरन सुहाए। अधम सरीर राम जिन्ह पाए॥ १॥
वानरोंके राजा सुग्रीवजी, रीछोंके राजा जाम्बवान्जी, राक्षसोंके राजा विमीषणजी
और अंगदजी आदि जितना वानरोंका समाज है, सबके सुन्दर चरणोंकी मैं वन्दना करता
हूँ, जिन्होंने अधम (पशु और राक्षस आदि) शरीरमें भी श्रीरामचन्द्रजीको प्राप्त
कर लिया॥ १॥

रघुपति चरन उपासक जेते। खग मृग सुर नर असुर समेते॥ धंदुउँ पद सरोज सब केरे। जे बिनु काम राम के चेरे॥२॥ पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य, असुरसमेत जितने श्रीरामजीके चरणोंके उपासक हैं, मैं उन सबके चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ, जो श्रीरामजीके निष्काम सेवक हैं॥२॥ सुक सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिबर बिग्यान बिसारद॥ प्रनवउँ सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा॥३॥ शुकदेवजी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरतीपर सिर टेककर उन सबको प्रणाम करता हूँ, हे मुनीश्वरो! आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिये॥३॥

जनकसुता जग जनि जानकी। अतिसय प्रिय करुनानिधान की।।
ताके जुग पद कमळ मनावडँ। जासु कृपाँ निरमळ मित पावडँ॥ ४॥
. राजा जनककी पुत्री, जगत्की माता और करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीकी
प्रियतमा श्रीजानकीजीके दोनों चरणकमलोंको मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपासे निर्मळ बुद्धि पाऊँ॥ ४॥

पुनि सन बचन कर्म रघुनायक । चरन कमल बंद्र सब लायक ॥
राजिवनयन घरें धनु सायक । भगत बिपति भंजन सुखदायक ॥ ५ ॥
फिर मैं मन, वचन और कर्मसे कमलनयन, धनुष-बाणधारी, मक्तोंकी विपत्तिका
नाश करने और उन्हें सुख देनेवाले भगवान् श्रीरघुनाथजीके सर्वसमर्थ चरणकमलोंकी
वन्दना करता हूँ ॥ ५ ॥

दो॰—िर्गा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न ।
वंदर्ज सीता राम पद जिन्हिह परम प्रिय खिन्न ॥ १८ ॥
जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जलकी लहरके समान कहनेमें अलगअलग हैं, परन्तु वास्तवमें अभिन्न (एक) हैं, उन श्रीसीतारामजीके चरणोंकी मैं
वन्दना करता हूँ, जिन्हें दीन-दुखी बहुत ही प्रिय हैं ॥ १८ ॥
को वन्दन समान समन हो ॥ हैन कसान सान हिमकर को ॥

चौ०-बंदउँ नाम राम रघुवर को । हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥ विधि हरि हरमय वेद प्रान सो । अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥ १ ॥ मैं श्रीरघुनाथजीके नाम 'राम' की वन्दना करता हूँ, जो छशानु (अग्नि), भानु (सूर्य) और हिमकर (चन्द्रमा) का हेतु अर्थात् 'र' 'आ' और 'म' रूपसे बीज है। वह 'राम' नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप है। वह वेदोंका प्राण है; निर्गुण, उपमारहित और गुणोंका भण्डार है॥ १॥

महामंत्र जोइ जपत महेसू। कासीं सुकृति हेतु उपदेसू॥
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ॥ २॥
जो महामन्त्र है, जिसे महेश्वर श्रीशिवजी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका
उपदेश काशीमें मुक्तिका कारण है, तथा जिसकी महिमाको गणेशजी जानते हैं, जो
इस 'राम' नामके प्रभावसे ही सबसे पहले पूजे जाते हैं॥ २॥

जान आदिकिब नाम प्रताप्। भयउ सुद्ध किर उलटा जाप्॥
सहस नाम सम सुनि सिव जानी। जिप जेई पिय संग भवानी॥ ३॥
आदिकिब श्रीबाल्मीिकजी रामनामके प्रतापको जानते हैं। जो उलटा नाम
('मरा') 'मरा') जपकर पवित्र हो गये। श्रीशिवजीके इस वचनको सुनकर कि एक
राम-नाम सहस्रनामके समान है। पार्वतीजी सदा अपने पति (श्रीशिवजी) के साथ रामनामका
जप करती रहती हैं॥ ३॥

इरषे हेतु हेरि हर ही को। किय भूषन तिय भूषन ती को॥
नाम प्रभाउ जान सिव नीको। कालकूट फलु दोन्ह अमी को॥ ४॥
नामके प्रति पार्वतीजीके हृदयकी ऐसी प्रीति देखकर श्रीशिवजी हर्षित हो गये
और उन्होंने स्त्रियोंमें भूषणरूप (पतिव्रताओंमें शिरोमणि) पार्वतीजीको अपना भूषण
बना लिया। (अर्थात् उन्हें अपने अंगमें धारण करके अर्घाङ्गिनी बना लिया।) नामके
प्रभावको श्रीशिवजी मलीभौँति जानते हैं, जिस (प्रभाव) के कारण कालकूट जहरने
उनको अमृतका फल दिया॥ ४॥

दो॰—बरषा रितु रघुपित भगित तुलसी सालि सुदास ।
राम नाम बर बरन जुग सावन भादन मास ॥ १९ ॥
श्रीरधुनायजीकी भिक्त वर्षात्रमुतु है, तुलसीदासजी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण
धान हैं और 'राम' नामके दो सुन्दर अक्षर सावन-भादोंके महीने हैं ॥ १९ ॥
चौ॰—आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिलोचन जन जिय जोऊ॥
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। लोक लाहु परलोक निवाहू॥ १ ॥

त्रानरत चुकन चुकद सब कोहूं। काक लोहु परलाक निवाहू ॥ १ ॥
दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमालारूपी शरीरके नेत्र हैं, मक्तोंके
जीवन हैं तथा स्मरण करनेमें सबके लिये सुलम और सुख देनेवाले हैं, और जो इस
लोकमें लाम और परलोकमें निर्वाह करते हैं (अर्थात् मगवान्के दिव्य घाममें दिव्य
देहसे सदा मगवत्सेवामें नियुक्त रखते हैं)॥ १॥

कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके। राम छखन सम प्रिय तुछसी के॥

बरनत बरन प्रीति बिछगाती। ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती॥ २॥

ये कहने, सुनने और स्मरण करनेमें बहुत ही अच्छे (सुन्दर और मधुर) हैं;
तुछसीदासको तो श्रीराम-छक्ष्मणके समान प्यारे हैं। इनका ('र' और 'म' का)
अछग-अछग वर्णन करनेमें प्रीति विछगाती है (अर्थात् वीजमन्त्रकी दृष्टिसे इनके उच्चारण,
अर्थ और फलमें भिन्नता दीख पड़ती है), परन्तु हैं ये जीव और ब्रह्मके समान स्वभावसे
ही साथ रहनेवाले (सदा एकरूप और एकरस )॥ २॥

नर नारायन सरिस सुश्राता। जग पाढक बिसेषि जन त्राता॥
भगति सुतिय करु करन बिभूषन। जग हित हेतु बिमल बिधु पूषन॥ ३॥
ये दोनों अक्षर नर-नारायणके समान सुन्दर भाई हैं, ये जगत्का पालन और
विशेषरूपसे भक्तोंकी रक्षा करनेवाले हैं। ये भक्तिरूषिणी सुन्दर स्त्रीके कानोंके सुन्दर
आभूषण (कर्णपूल) हैं और जगत्के हितके लिये निर्मल चन्द्रमा और सूर्य हैं॥ ३॥

स्वाद तोप सम सुगति सुधा के। कमठ सेष सम घर बसुधा के॥ जन मन मंजु कंज मधुकर से। जीह जसोमित हरि हरूधर से॥ ४॥

ये सुन्दर गित ( मोक्ष ) रूपी अमृतके खाद और तृप्तिके समान हैं, कच्छप और शेषजीके समान पृथ्वीके धारण करनेवाले हैं । भक्तींक मनरूपी सुन्दर कमल्में विहार करनेवाले भौरेके समान हैं और जीमरूपी यशोदाजीके लिये श्रीकृष्ण और बलरामजीके समान [ आनन्द देनेवाले ] हैं ॥ ४ ॥

दो॰—एकु छत्रु एकु मुकुदमिन सव बरनित पर जोड ।
तुलसी रघुवर नाम के बरन बिराजत दोड ॥ २० ॥
तुलसीदासजी कहते हैं—श्रीरघुनाथजीके नामके दोनों अक्षर बड़ी शोमा देते हैं,
जिनमेंसे एक (रकार) छत्ररूप (रेफ ) से और दूसरा (मकार) मुकुटमिण
(अनुस्वार ) रूपसे सब अक्षरोंके जपर हैं ॥ २० ॥

चौ०-समुझत सरिस नाम भरु नामी। प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी॥
नाम रूप दुद्द ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुक्ति साधी॥ १॥
समझनेमें नाम और नामी दोनों एक-से हैं, किन्तु दोनोंमें परस्पर स्वामी और
सेवकके समान प्रीति है (अर्थात् नाम और नामीमें पूर्ण एकता होनेपर भी जैसे स्वामीके
पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नामके पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्रीरामजी अपने
प्राम' नामका ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं)! नाम और रूप
दोनों ईश्वरकी उपाधि हैं; ये (भगवान्के नाम और रूप) दोनों अनिर्वचनीय हैं।
अनादि हैं और सुन्दर (शुद्ध भक्तियुक्त) बुद्धिसे ही इनका [दिन्य अविनाशी] स्वरूप
जाननेमें आता है ॥ १॥

में श्रीरघुनाथजीके नाम 'राम' की वन्दना करता हूँ, जो कृशानु (अग्नि), भानु ( सूर्य ) और हिमकर ( चन्द्रमा ) का हेतु अर्थात् 'र' 'आ' और 'म' रूपने बीज है। नह 'राम' नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप है। वह वेदोंका प्राण है; निर्गुण, उपमारिहत और गुणोंका भण्डार है ॥ १ ॥

महामंत्र जोइ जपत महेसू। कासीं मुकुति हेतु उपदेसू॥ महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पुजिअत नाम प्रभाऊ॥ २॥ जो महामन्त्र है। जिसे महेश्वर श्रीशिवजी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशीमें मुक्तिका कारण है, तथा जिसकी महिमाको गणेशजी जानते हैं, जो इस 'राम' नामके प्रभावसे ही सबसे पहले पूजे जाते हैं ॥ २ ॥

जान आदिकवि नाम प्रताप्। भयउ सुद्ध करि उलटा जाप्॥ सहस नाम सम सिन सिव बानी । जिप जेई पिय संग भवानी ॥ ३ ॥ आदिकवि श्रीवाल्मीकिजी रामनामके प्रतापको जानते हैं, जो उलटा नाम ( भरा', भरा') जपकर पवित्र हो गये। श्रीशिवजीके इस वचनको सुनकर कि एक राम-नाम सहस्रनामके समान है। पार्वतीजी सदा अपने पति ( श्रीशिवजी ) के साथ रामनामका जप करती रहती हैं ॥ ३ ॥

इरषे हेतु हेरि हर ही को। किय भूषन तिय भूपन ती को॥ नाम प्रभाउ जान सिव नीको। कालकृट फलु दीन्ह असी को॥ ४॥ नामके प्रति पार्वतीजीके दृदयकी ऐसी प्रीति देखकर श्रीशिवजी हर्पित हो गये और उन्होंने स्त्रियोंमें भूषणरूप (पतिव्रताओंमें शिरोमणि) पार्वतीजीको अपना भूषण बना खिया। ( अर्थात् उन्हें अपने अंगमें घारण करके अर्घाङ्गिनी वना छिया। ) नामके प्रमावको श्रीशिवजी मलीमाँति जानते हैं। जिस (प्रमाव) के कारण कालकूट जहरने उनको अमृतका फल दिया ॥ ४॥

दो॰—बरषा रितु रघुपति भगति तुळसी साळि सुदास। राम नाम बर वरन जुग सावन भादव मास ॥ १९॥ श्रीरघुनायजीकी मिक्त वर्षात्रमृतु हैं, तुलसीदासजी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान हैं और 'राम' नामके दो सुन्दर अक्षर सावन-मादोंके महीने हैं ॥ १९ ॥ चौ०-आखर मधुर मनोहर दोछ। बरन बिळोचन जन जिय जोऊ॥ सुमिरत सुरुभ सुखद सब काहू। छोक छाहु परछोक निवाहू॥ १॥ दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाळारूपी शरीरके नेत्र हैं, मक्तीके जीवन हैं तथा सारण करनेमें सबके लिये सुलम और सुख देनेवाले हैं। और जो इस लोकमें लाम और परलोकमें निर्वाह करते हैं ( अर्थात् मगवान्के दिन्य धाममें दिन्य

देह्से सदा भगवत्सेवामें नियुक्त रखते हैं )॥ १॥

कहत सुनत सुमिरत सुिठ नीके। राम छखन सम प्रिय तुल्सी के ॥

यरनत बरन प्रीति बिलगाती। ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती॥ २॥

ये कहने, सुनने और सरण करनेमें बहुत ही अच्छे (सुन्दर और मधुर) हैं।
तुल्सीदासको तो श्रीराम-छक्ष्मणके समान प्यारे हैं। इनका ('र' और 'म' का)
अलग-अलग वर्णन करनेमें प्रीति विलगाती है (अर्थात् बीजमन्त्रकी दृष्टिसे इनके उच्चारण)
वर्ण और पलमें भिन्नता दीख पढ़ती है), परन्तु हैं ये जीव और ब्रह्मके समान स्वभावसे
ही साथ रहनेवाले (सदा एकरूप और एकरस)॥ २॥

नर नारायन सरिस सुश्राता। जग पाठक विसेषि जन त्राता॥
भगति सुतिय कह करन विभूषन। जग हित हेतु विमक विधु पूपन॥ ३॥
ये दोनों अक्षर नर-नारायणके समान सुन्दर भाई हैं, ये जगत्का पाछन और
विशेषस्परे भक्तोंकी रक्षा करनेवाले हैं। ये भक्तिरूषिणी सुन्दर श्रीके कार्नोंके सुन्दर
आभृएण (कर्णपूष्ठ) हैं और जगत्के हितके छिये निर्मेष्ठ चन्द्रमा और सूर्य हैं॥ ३॥

स्वाद तोप सम सुगति सुधा के। कमठ सेप सम धर बसुधा के॥ जन मन मंजु कंज मधुकर से। जीह जसोमित हरि हलधर से॥ ४॥

ये सुन्दर गति ( मोक्ष ) रूपी अमृतके खाद और तृप्तिके समान हैं। कच्छप और शेषजीके समान पृथ्वीके धारण करनेवाले हैं । भक्तोंके मनरूपी सुन्दर कमलमें विद्वार करनेवाले मीरिके समान हैं और जीमरूपी यशोदाजीके लिये श्रीकृष्ण और बलरामजीके समान [ आनन्द देनेवाले ] हैं ॥ ४ ॥

दो॰—एकु छत्रु एकु मुकुटमिन सब वरनिन पर जोड।

तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दोड ॥ २० ॥ तुलसीदासजी कहते हैं—श्रीरघुनाथजीके नामके दोनों अक्षर वड़ी शोभा देते हैं, जिनमेंसे एक (रकार) छत्ररूप (रेफ ) से और दूसरा (मकार) सुकुटमणि (अनुस्तार ) रूपसे सब अक्षरोंके ऊपर हैं ॥ २० ॥

ची०-समुझत सरिस नाम अरु नामी। प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी॥

नाम रूप दुइ ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुक्ति साधी॥ १॥ समझनेमें नाम और नामी दोनों एक-से हैं, किन्तु दोनोंमें परस्पर स्वामी और सेवकके समान प्रीति है ( अर्थात् नाम और नामीमें पूर्ण एकता होनेपर भी जैसे स्वामीके पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नामके पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्रीरामजी अपने प्रामं नामका ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं)! नाम और रूप दोनों ईश्वरकी उपाधि हैं; ये ( मगवान्के नाम और रूप ) दोनों अनिर्वचनीय हैं। अनादि हैं और सुन्दर ( ग्रुद्ध मित्तगुक्त ) बुद्धिसे ही इनका [ दिन्य अविनाशी ] स्वरूप जानेनेंमें आता है ॥ १॥

को वड़ छोट कहत अपराध् । सुनि गुन भेद समुझिहहिं साथ ॥
देखिअहिं रूप नाम आधीना । रूप ग्यान नहिं नाम विद्याना ॥ २ ॥
इन (नाम और रूप) में कौन बड़ा है। कौन छोटा। यह कहना तो अपराध है।
इनके गुणोंका तारतम्य (कमी-वेशी) सुनकर साधु पुरुप स्वयं ही समझ छेंगे । रूप
नामके अधीन देखे जाते हैं। नामके थिना रूपका ज्ञान नहीं हो सकता ॥ २ ॥

रूप विसेष नाम थिनु जानें। करतर गत न परिह पिट्यानें ॥
सुमिरिश्न नाम रूप विनु देखें। आवत हृद्यें सनेह विसेषें॥ ३॥
कोई-सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेलीपर रक्या हुआ भी पह्चाना
नहीं जा सकता। और रूपके बिना देखे भी नामका स्मरण किया जाय तो विशेष प्रेमके
साथ वह रूप हृदयमें आ जाता है॥ ३॥

नाम रूप गति अकथ कहानी । समुझत सुखद न परित यखानी ॥
अगुन सगुनविच नाम सुसाखी । उभय प्रवीधक चतुर दुभाषी ॥ ४ ॥
नाम और रूपकी गतिकी कहानी (विशेषताकी कथा) अकथनीय है । वह
समझनेमें सुखदायक है, परन्तु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । निर्गुण और सगुणके
बीचमें नाम सुन्दर साक्षी है, और दोनोंका यथार्थ ज्ञान करानेवाला चतुर दुभाषिया है ॥४॥

दो॰—राम नाम मिनदीप धरु जीह देहरीं द्वार ।

तुलसी भीतर वाहेरहुँ जी चाहसि उजिलार ॥ २१ ॥

तुलसीदासजी कहते हैं, यदि त् भीतर और वाहर दोनों ओर उजाला चाहता है
ता मुखरूपी द्वारकी जीभरूपी देहलीपर रामनामरूपी मिण-दीपकको रख ॥ २१ ॥
चौ०—नाम जीहँ जिप जागहिं जोगी। विरति विरंचि प्रपंच वियोगी ॥

वहासुलिह अनुभविह अनुपा। अकथ अनामय नाम न रूपा॥ १॥ वहाके बनाये हुए इस प्रपञ्च ( दृश्य जगत् ) से भलीमाँति छूटे हुए वैराग्यवान् मुक्त योगी पुरुष इस नामको ही जीभसे जपते हुए [ तत्त्वज्ञानरूपी दिनमें ] जागते हैं और नामतथा रूपसे रहित अनुपम, अनिर्वचनीय, अनामयब्रहासुलका अनुभव करतेहैं॥ १॥

जाना चहिं गूढ़ गित जेऊ। नाम जीहें जिप जानिह तेऊ॥
साधक नाम जपिं छय छाएँ। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ॥२॥
जो परमात्माके गूढ़ रहस्यको (यथार्थ महिमाको) जानना चाहते हैं वे (जिज्ञासु)
भी नामको जीभसे जपकर उसे जान छेते हैं। [ छौिकिक सिद्धियोंको चाहनेवाले अर्थार्थी ]
साधक छौ छगाकर नामका जप करते हैं और अणिमादि [ आठों ] सिद्धियोंको पाकर
सिद्ध हो जाते हैं॥२॥

जपहिं नामु जन आरत भारी। मिटहिं कुसंकट होहिं सुस्तारी॥ राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिउ अनघ उदारा॥ ३॥ [ संकट्ट पवदाये हुए ] आर्त भक्त नामजप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे-बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं । जगत्में चार प्रकारके ( १ – अर्थार्थी—धनादिकी चाहरे भजनेवाले, र-आर्त—संकटकी निवृत्तिके लिये भजनेवाले, र-जिशास—भगवान्को जाननेकी इच्छारे भजनेवाले, ४ – शानी—भगवान्को तत्त्वरे जानकर स्वाभाविक ही प्रेमरे भजनेवाले ) रामभक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पापरहित और उदार हैं ॥ २ ॥

चहु चतुर कहुँ नाम अधारा। ग्यानी प्रभुहि विसेपि पिआरा॥
चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ। किल विसेपि निह आन उपाऊ॥ ४॥
नारों ही नतुर भक्तोंको नामका ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभुको विशेषरूपसे प्रिय है। यों तो नारों युगोंमें और नारों ही वेदोंमें नामका प्रभाव है। परन्तु
कलियुगमें विशेषरूपसे है। इसमें तो [नामको छोड़कर] दूसरा कोई उपाय ही नहीं है॥४॥

दो॰—सक्छ कामना हीन जे राम भगति रस छीन। नाम सुप्रेम पियूप हद तिन्हहुँ किए मन मीन॥२२॥

को सब प्रकारको (भोग और मोक्षको भी) कामनाओं से रहित और श्रीरामभिक्ति के रसमें लीन हैं, उन्होंने भी नामके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतके सरोवरमें अपने मनको महाली बना रक्खा है। (अर्थात् व नामरूपी सुधाका निरन्तर आखादन करते रहते हैं, क्षणभर भी उससे अलग होना नहीं चाहते)॥ २२॥

ची०-अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनुपा॥

मोरें मत वह नामु दुहू तें। किए जेहिं ख्रगनिज बस निज वृतें॥ १॥

निर्गुण और सगुण-- ब्रह्मके दो खरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीयः अथाहः
अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मतिमें नाम इन दोनोंसे वड़ा है। जिसने अपने बलसे
दोनोंको अपने वद्यमें कर रक्खा है॥ १॥

प्रीदि सुजन जिन जानिह जन की । कहुँ प्रतीति प्रीति क्वि मन की ॥

एकु दाक्गत देखिश एकू । पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू ॥ २ ॥

उभय अगम जुग सुगम नाम तें । कहेँ जासु बड़ ब्रह्म राम तें ॥

व्यापकु एकु ब्रह्म अविनासी । सत चेतन घन आनँद रासी ॥ ३ ॥

सज्जनगण इस वातको मुझ दासकी ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें । में

अपने मनके विश्वास, प्रेम और रुचिकी बात कहता हूँ । [ निर्गुण और सगुण ] दोनों

प्रकारके ब्रह्मका ज्ञान अग्निके समान है । निर्गुण उस अपकट अग्निके समान है जो काठके

अंदर है, परन्तु दीखती नहीं; और सगुण उस प्रकट अग्निके समान है जो प्रत्यक्ष दीखती

है । [ तत्त्वतः दोनों एक ही हैं; केवल प्रकट-अपकटके मेदसे भिन्न मालूम होती हैं । इसी

प्रकार निर्गुण और सगुण तत्त्वतः एक ही हैं । इतना होनेपर ] दोनों ही जाननेमें बड़े

कठिन हैं; परन्तु नामसे दोनों सुगम हो जाते हैं। इसीसे मैंने नामको [ निर्गुण ] ब्रहासे और [ सगुण ] रामसे बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है; सत्ता, चैतन्य और आनन्दकी घनराशि है॥ २-३॥

अस प्रभु हृद्य अछत अविकारो । सकल जीव जग दोन दुखारी ॥ नाम निरूपन नाम जतन तें । सोड प्रगटत जिमि मोल रतन तें ॥ ४ ॥ ऐसे विकाररिहत प्रभुके हृद्यमें रहते भी जगत्के सब जीव दीन और दुखी हैं । नामका निरूपण करके ( नामके यथार्थ खरूप, मिह्मा, रहस्य और प्रभावको जानकर ) नामका जतन करनेसे ( श्रद्धापूर्वक नामजपरूपी साधन करनेसे ) वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतनके जाननेसे उसका मूल्य ॥ ४ ॥

दो॰—निरगुन तें एहि भाँति वड़ नाम प्रभाउ अपार । कहउँ नामु वड़ राम तें निज विचार अनुसार ॥ २३॥ इस प्रकार निर्शुणसे नामका प्रभाव अत्यन्त बड़ा है । अब अपने विचारके अनुसार कहता हूँ कि नाम [सरुण] रामसे भी बड़ा है ॥ २३॥

चौ॰—राम भगत हित नर तनु धारी। सिंह संकट किए साधु सुखारी॥
नामु सप्रेम जपत अनयासा। भगत होहि मुद्द मंगल वासा॥ १॥
श्रीरामचन्द्रजीने भक्तोंके हितके लिये मनुष्य-शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर

श्रीरामचन्द्रजीने भक्तीके हितके लिये मनुष्य-शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओंको सुखी किया; परन्तु भक्तगण प्रेमके साथ नामका जप करते हुए सहजहीं से आनन्द और कल्याणके घर हो जाते हैं ॥ १॥

राम एक तापस तिय तारी। नामु कोटि खल कुमित सुधारी।।

रिषि दित राम सुकेतुसुता की। सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी॥ २॥

सहित दोष दुख दास दुरासा। दल्ह नामु जिमि रिव निसि नासा॥

भंजेड राम आपु भव चापू। भव भय भंजन नाम प्रतापू॥ ३॥

श्रीरामजीने एक तपस्वीकी स्त्री (अहत्या) को ही तारा, परन्तु नामने करोड़ों

हुष्टोंकी विगढ़ी दुद्धिको सुधार दिया। श्रीरामजीने ऋषि विश्वामित्रके हितके लिये एक

सुकेतु यक्षकी कन्या ताड़काकी सेना और पुत्र (सुबाहु) सहित समाप्ति की; परन्तु नाम
अपने भक्तोंके दोष, दुःख और दुराझाओंका इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य

रात्रिका। श्रीरामजीने तो स्वयं शिवजीके धनुषको तोड़ा, परन्तु नामका प्रताप ही

संशरके सब भयोंका नाश करनेवाला है॥ २-३॥

दंडक बन प्रसु कीन्द्द सुहावन । जन मन अमित नाम किए पावन ॥ निसिचर निकर दले रघुनंदन । नामु सकल किल कल्लुष निकंदन ॥ ४ ॥ प्रसु श्रीरामजीने [ भयानक ] दण्डक वनको सुहावना बनाया, परन्तु नामने असंख्य मनुष्योंके मनोंको पवित्र कर दिया । श्रीरघुनाथजीने राक्षसोंके समूहको माराः परन्तु नाम तो कलियुगके सारे पापोंकी जड़ उखाड़नेवाला है ॥ ४ ॥ दो॰—सवरी गीघ सुसेवकिन सुगति दीन्हि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुन गाथ ॥ २४ ॥ शीरयुनाथजीने तो अवरी, जटायु आदि उत्तम सेवकोंको ही मुक्ति दी, परन्त नामने अगनित दुष्टोंका उद्धार किया ! नामके गुणोंकी कथा वेदोंमें प्रसिद्ध है ॥ २४॥ चौ०-राम सुकंठ विभीपन दोऊ। राखे सरन जान सबु कोऊ॥ गरीय अनेक नेवाजे। लोक येद बर बिरिद विराजे॥ १॥ श्रीरामजीने सुग्रीन और विभीषण दोको ही अपनी शरणमें रक्खाः यह सब कोई

जानते हैं, परन्तु नामने अनेक गरीबोंपर कृपा की है। नामका यह सुन्दर विरद लोक और वेदमें विशेषरूपसे प्रकाशित है ॥ १ ॥

राम भालु कपि कटकु बटोरा। सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा॥ नामु लेत भवसिंधु सुलाहीं। करहु बिचारु सुजन् मन माहीं॥ २॥ श्रीरामजीने तो भाल और वन्दरोंकी सेना वटोरी और समुद्रपर पुल बाँधनेके लिये थोड़ा परिश्रम नहीं किया; परन्तु नाम लेते ही संसार-समुद्र सूख जाता है। सन्जनगण ! मनमें विचार कीजिये [ कि दोनोंमें कीन बड़ा है ]॥ २॥

राम सक्कल रन रावनु मारा। सीर्य सहित निज पुर पगु धारा॥ राजा रामु अवध रजधानी। गावत गुन सुर मुनि बर बानी॥ ३॥ सेवक सुमिरत नामु सप्रीती। विनु श्रम प्रवलमोह दलु जीती॥ फिरत सनेहें मगन सुख अपनें। नाम प्रसाद सोच नहिं सपनें॥ ४॥ श्रीरामचन्द्रजीने कुदुम्यसहित रावणको युद्धमें माराः तव सीतासहित उन्होंने अपने नगर ( अयोध्या ) में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई, देवता और मुनि सुन्दर वाणीसे जिनके गुण गाते हैं। परन्तु सेवक ( मक्त ) प्रेमपूर्वक नामके सारणमात्रसे विना परिश्रम मोहकी प्रवल सेनाको जीतकर प्रेममें मन्न हुए अपने ही सुखमें विचरते हैं। नामके प्रसादसे उन्हें सपनेमें भी कोई चिन्ता नहीं सताती ॥ ३-४॥

दो॰-- ब्रह्म राम तें नामु बड़ बर दायक बर दानि। रामचरित सत कोटि महँ लिय महेस जियँ जानि॥ २५॥

इस प्रकार नाम [ निर्गुण ] ब्रह्म और [ सगुण ] राम दोनोंसे यड़ा है। यह वरदान देनेवालोंको भी वर देनेवाला है। श्रीशिवजीने अपने हृदयमें यह जानकर ही सौ करोड़ रामचरित्रमेंसे इस 'राम' नामको [ साररूपसे चुनकर ] ग्रहण किया है ॥ २५ ॥

मासपारायण, पहला विश्राम

चौ०-नाम प्रसाद संसु अविनासी। साजु अमंगल मंगल रासी॥ सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी॥१॥ नामहीके प्रसाद्धे शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेपवाले होनेपर भी मंगलकी राशि हैं। शुकदेवजी और सनकादि सिद्धः मुनिः योगीगण नामके ही प्रसाद्धे ब्रह्मानन्दको भोगते हैं॥ १॥

नारद जानेउ नाम प्रताप्। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप्॥
नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू। भगत सिरोमिन मे प्रहलादू॥ २॥
नारदजीने नामके प्रतापको जाना है। हरि सारे गंसारको प्यारे हैं। [हरिको हर
प्यारे हैं] और आप (श्रीनारदजी) हरि और हर दोनोंको प्रिय हैं। नामके जपनेसे
प्रभुने कृपा की, जिससे प्रह्लाद भक्तिशरोमणि हो गये॥ २॥

ध्रुवँ सगलानि जपेड हिर्र नाकँ। पायड अचल अनूपम ठाऊँ॥
सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने वस किर राखे रामू॥ ३॥
ध्रुवजीने ग्लानिसे (विमाताके वचनोंसे दुखी होकर सकामभावसे) हिर्नामको जपा और उसके प्रतापसे अचल अनुपम स्थान (ध्रुवलोक) प्राप्त किया। हनुमान्जीने पवित्र नामका स्मरण करके श्रीरामजीको अपने वशमें कर रक्खा है॥ ३॥

अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ। भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ॥
कहीं कहाँ लगि नाम बढ़ाई। रामु न सकहिं नाम गुन गाई॥ ४॥
नीच अजामिल, गज और गणिका (वेश्या) भी श्रीहरिके नामके प्रभावसे मुक्त
हो गये। मैं नामकी बढ़ाई कहाँतक कहूँ, राम भी नामके गुणोंको नहीं गा सकते॥ ४॥

दो॰ नामु राम को कलपतर कलि कल्यान निवासु।

जो सुमिरत भयो भाँग तें तुलसी तुलसीद्रासु ॥ २६ ॥ किलयुगमें रामका नाम कल्पतर (मनचाहा पदार्थ देनेवाला )और कल्याणका निवास (मुक्तिका घर ) है, जिसको स्मरण करनेसे भाँग-सा (निकृष्ट) तुलसीदास तुलसीके समान [पिवत्र] हो गया ॥ २६ ॥

ची० - चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका। अए नाम जिप जीव विसोका॥
वेद पुरान संत मत एहू। सकल सुकृत फल राम सनेहू॥ १॥
[ केवल किल्युगकी ही वात नहीं है, ] चारों युगोंमें, तीनों कालोंमें और तीनों लोकोंमें नामको जपकर जीव शोकरहित हुए हैं। वेद, पुराण और संतोंका मत यही है कि समस्त पुण्योंका फल श्रीरामजीमें [ या रामनाममें ] प्रेम होना है॥ १॥

ध्यातु प्रथम जुग मख बिधि दूजें। द्वापर परितोषत प्रभु पूजें॥ किल केवल मल मूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना॥ २॥ पहले (सत्य) युगमें ध्यानसे, दूसरे (त्रेता) युगमें यज्ञसे और द्वापरमें पूजनसे भगवान् प्रसन्न होते हैं; परन्तु किलयुग केवल पापकी जड़ और मिलन है, इसमें मनुष्योंका मन पापरूपी समुद्रमें मछली बना हुआ है (अर्थात् पापसे कभी अलग. होना ही नहीं चाहता; इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं यन सकते ) ॥ २ ॥
नाम कामतरः काल कराला । सुमिरत समन सकल जग जाला ॥
राम नाम किल अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ॥ ३ ॥
ऐसे कराल ( किलयुगके ) कालमें तो नाम ही कल्पनृक्ष है, जो स्मरण करते ही
संसारके सन्न जंजालोंको नाज्ञ कर देनेवाला है । किलयुगमें यह रामनाम मनोवाञ्चित
पल देनेवाला है, परलोकका परम हितेपी और इस लोकका माता-पिता है ( अर्थात्
परलोकमें भगवान्का परमधाम देता है और इस लोकमें माता-पिताके समान सन्न प्रकारसे
पालन और रक्षण करता है ) ॥ ३ ॥

नहिं किल करम न भगित बिवेकू। राम नाम अवलंबन एकू॥ कालनेमि किल कपट निधानू। नाम सुमित समस्य इनुमानू॥ ४॥ किलयुगमें न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है; रामनाम ही एक आधार है। कपटकी खान किलयुगरूपी कालनेमिके [मारनेके] लिये रामनाम ही बुद्धिमान् और समर्थे श्रीहनुमान्जी है॥ ४॥

दो॰—राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल॥ २७॥

रामनाम श्रीनृसिंह भगवान् है, किन्युग हिरण्यकिशपु है और जप करनेवाल जन प्रहादके समान हैं, यह रामनाम देवलाओं के शत्रु ( किन्युगरूपी दैत्य ) को मारकर जप करनेवालोंकी रक्षा करेगा ॥ २७ ॥

ची०-भार्ये कुभार्ये अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ॥
सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा। करतें नाइ रघुनाथिह माथा॥ १॥
अच्छे भाव (प्रेम) है, बुरे भाव (वैर) से, क्रोधसे या आलस्यहे, किसी तरहसे
भी नाम जपनेसे दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी (परम कल्याणकारी)
रामनामका स्मरण करके और श्रीरघुनाथजीको .मस्तफ नवाकर में रामजीके
गुणोंका वर्णन करता हूँ॥ १॥

मोरि सुधारिहि सो सब भाँती। जासु कृपा नहिं कृपाँ अघाती॥ राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो। निजदिस देखि द्यानिधि पोसो॥ २॥ वे (श्रीरामजी) मेरी [ विगड़ी ] सब तरहसे सुधार छेंगे; जिनकी कृपा कृपा करनेसे नहीं अघाती। राम-से उत्तम स्वामी और मुझ-सरीखा बुरा सेवक! इतनेपर भी उन द्यानिधिने अपनी ओर देखकर मेरा पाळन किया है॥ २॥

लोकहुँ बेद सुसाहिब रीती । बिनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ गनी गरीब ग्राम नर नागर । पंडित मूढ़ मलीन उजागर ॥ ३ ॥ लोक और वेदमें भी अच्छे स्वामीकी यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेमको पहचान छेता है। अमीर-गरीवः गॅवार-नगरिनवासीः पण्डित-मूर्खः गदनाम-यहास्वीः ॥ ३॥

सुकि कुकि निजमित अनुहारी। नृपहि सराहत सव नर नारी।।
साधु सुजान सुसील नृपाला। ईस अंस भव परम कृपाला॥ ४॥
सुकिन-कुकि सभी नर-नारी अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार राजाकी सराहना
करते हैं और साधु, बुद्धिमान्, सुशील, ईश्वरके अंशसे उत्पन्न कृपाल राजा—॥ ४॥
सुनि सनमानिह सबिह सुबानी। मिनिति भगित नित गित पहिचानी॥
यह प्राकृत मिहपाल सुभाज। जान सिरोमिन कोसलराज॥ ४॥
सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भिक्त, विनय और चालको पहचानकर सुन्दर
(मीठी) वाणीसे सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओंका
है, कोसलनाथ श्रीरामचन्द्रजी तो चतुरांशरोमिण हैं॥ ५॥

रीझत राम सनेह निसोतें। को जग मंद मिलनमित मोतें॥ ६॥ श्रीरामजी नो विशुद्ध प्रेमसे ही रीझते हैं; पर जगत्में मुझसे बढ़कर मूर्ज और मिलनबुद्धि और कौन होगा ! ॥ ६॥

दो॰—सट सेवक की प्रीति रुचि रिक्षहिंह राम छुपाछु। उपल किए जलजान जेहिं सचिव सुमित किप भालु॥ २८ (क)॥ तथापि कृपाछ श्रीरामचन्द्रजी मुझ दुष्ट सेवककी प्रीति और रुचिको अवस्य रक्लेंगे। जिन्होंने पत्थरोंको जहाज और बन्दर-भाछओंको बुद्धिमान् मन्त्री बना लिया॥ २८ (क)॥

हौंडु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास।

साहिव सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास ॥ २८ (ख) ॥ सब लोग मुझे श्रीरामजीका सेवक कहते हैं और मैं मी [बिना लच्जा-संकोचके] कहलाता हूँ (कहनेवालोंका विरोध नहीं करता); कृपाल श्रीरामजी इस निन्दाको सहते हैं कि श्रीसीतानाथजी-जैसे खामीका तुलसीदास-सा सेवक है ॥ २८ (ख)॥

चौ०-अति बिंद मोरि ढिंगई खोरी। सुनि अव नरकहुँ नाक सकोरी॥
समुझि सहम मोहि अपडर अपनें। सो सुधि राम कीन्हि नहिं सपनें॥ १॥
यह मेरी बहुत बड़ी ढिंठाई और दोष है, मेरे पापको सुनकर नरकने भी नाक सिकोड़ छी है (अर्थात् नरकमें भी मेरे छिये ठौर नहीं है)। यह समझकर मुझे अपने ही किल्पत डरसे डर हो रहा है, किन्तु भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने तो स्वप्नमें भी इसपर (मेरी इस ढिंगई और दोषपर) ध्यान नहीं दिया॥ १॥

सुनि अवलोकि सुचित चल चाही। भगित मोरिमित स्वामि सराही॥ कहत नसाह होइ हियँ नीकी। रीझत राम जानि जन जी की॥ २॥ वरं मेरे प्रमु श्रीरामचन्द्रजीने तो इस वातको सुनकर, देखकर और अपने सुचित्तरूपी चक्षुसे निरीक्षणकर मेरी मिक्त और बुद्धिकी [उलटे] सराहना की । क्योंकि कहनेमें चाहे यिगड़ जाय (अर्थात् में चाहे अपनेको मगनान्का सेवक कहता-कहलाता रहूँ), परन्तु हृद्यमें अच्छापन होना चाहिये! (हृदयमें तो अपनेको उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है।) श्रीरामचन्द्रजी भी दासके हृदयकी [अच्छी] स्थित जानकर रीझ जाते हैं॥ २॥

रहित न प्रभु चित चूक किए की । करत सुरित सय बार हिए की ॥ जेहिं अब बधेड ब्याध जिमि बाकी । फिरि सुकंड सोइ कीन्हि कुचाली ॥ १ ॥ प्रभुके चित्तमें अपने भक्तोंकी की हुई भूल-चूक याद नहीं रहती (वे उसे भूल जाते हैं )और उनके हृदय [की अच्छाई—नीकी ]को सौ-सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप-के कारण उन्होंने बालिको न्याधकी तरह मारा था। वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीवने चली ॥२॥

सोइ करत्ति विभीषन केरी । सपनेहुँ सो न राम हियँ हेरी ॥
ते अरतिह भेंटत सनमाने । राजसभाँ रघुबीर बखाने ॥ ४ ॥
वही करनी विभीषणकी थी, परन्तु श्रीरामचन्द्रजीने खप्नमें भी उसका मनमें
विचार नहीं किया । उल्लेट भरतजीसे मिल्लेने समय श्रीरघुनाथजीने उनका सम्मान
किया और राजसभामें भी उनके गुणोंका बखान किया ॥ ४ ॥

दो -- प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान ।

तलसी कहूँ न राम से साहिव सीलनिधान ॥ २९ (क) ॥

प्रभु ( श्रीरामचन्द्रजी ) तो वृक्षके नीचे और बंदर डालीपर ( अर्थात् कहाँ मर्यादापुरुषोत्तम सिन्चिदानन्दधन परमात्मा श्रीरामजी और कहाँ पेड़ोंकी शाखाओंपर कूदनेवाले बंदर ) । परन्तु ऐसे बंदरोंको भी उन्होंने अपने समान बना लिया । तुल्सी दासजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी-सरीखे शीलिनिधान खामी कहीं भी नहीं हैं ॥ २९(क) ॥

राम निकाई रावरी है सबही को नीक। जों यह साँची है सदा तो नीको तुल्सीक ॥ २९ (ख)॥ हे श्रीरामजी! आपकी अच्छाईसे समीका मला है (अर्थात् आपका कल्याणमय स्वभाव समीका कल्याण करनेवाला है)। यदि यह बात सच है तो तुल्सीदासका भी

सदा कल्याण ही होगा ॥ २९ (ख)॥

पहिविधि निजगुन दोष किह सबिह बहुरि सिक नाइ।
बरनडँ रघुबर बिसद जसु सुनि किल कलुष नसाइ॥ २९ (ग)॥
इस प्रकार अपने गुण-दोषोंको कहकर और सबको किर सिर नवाकर मैं श्रीरघुनाथजीका निर्मेल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुननेसे किल्युगके पाप नष्ट हो जाते हैं ॥२९(ग)॥
चौ०-जागबलिक जो कथा सुहाई। भरद्वाज सुनिबरिह सुनाई॥
किहिहउँ सोइ संबाद बलानी। सुनहुँ सकल सजन सुखु मानी॥ ॥॥

मुनि याज्ञवल्क्यजीने जो मुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीको सुनायी थी। उसी संवादको मैं वलानकर कहुँगा; सब सज्जन सुखका अनुभव करते हुए उसे मुने ॥ १॥

संभु कीन्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमिह सुनावा ॥
सोइ सिव कागभु सुंडिहि दीन्हा । राम भगत अधिकारी चीन्हा ॥ २ ॥
शिवजीने पहले इस सुहावने चरित्रको रचा, फिर कृपाकरके पार्वतीजीको सुनाया।
वही चरित्र शिवजीने काकभश्यण्डिजीको राममक्त और अधिकारी पहचानकर दिया ॥२॥

ते हि सन जागविक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरहाज प्रति गावा ॥
ते श्रोता बकता समसीला । सर्वेद्रसी जानिह हरिलीला ॥ ३ ॥
उन काकभुशुण्डिजीसे फिर याज्ञवह्नयजीने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाजजीको गाकर सुनाया । वे दोनों वक्ता और श्रोता ( याज्ञवह्नय और भरद्वाज ) समान
बीलवाले और समदर्शों हैं और श्रीहरिकी लीलाको जानते हैं ॥ ३ ॥

जानहिं तीनि काल निज्ञ न्याना । करतल गत आमलक समाना ॥ औरउ जे इरिभगत सुजाना । कहिं सुनिंद समुझिंद विभि नाना॥ ४ ॥ वे अपने ज्ञानसे तीनों कालोंकी वातोंको इयेलीपर रक्खे हुए ऑक्लेके समान (प्रत्यक्ष) जानते हैं और भी जो सुजान (भगवान्की लीलाओंका रहस्य जाननेवाले) हरिभक्त हैं, वे इस चरित्रको नाना प्रकारसे कहते, सुनते और समझते हैं ॥ ४ ॥

दो - मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो स्करखेत।

समुझी निह तिस बालपन तव अति रहेउँ अचेत ॥ ३० (क)॥
फिर वही कथा मैंने वाराह-क्षेत्रमें अपने गुरुजीसे सुनी; परन्तु उस समय मैं छड़कपनके कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार (अच्छी तरह) समझा नहीं॥ ३० (क)॥

श्रीता वकता ग्यानिधि कथा राम के गूढ़। किमि समुझों में जीव जड़ किल मल श्रसित विमूढ़ ॥ ३० (ख)॥ श्रीरामजीकी गूढ़ कथाके वक्ता (कहनेवाले) और श्रोता (सुननेवाले) दोनों ज्ञानके खजाने (पूरे ज्ञानी) होते हैं। मैं किल्युगके पापोंसे श्रसा हुआ महामूढ़ जड जीव भला उसको कैसे समझ सकता था १॥ ३० (ख)॥

उसको कैसे समझ सकता था १ ॥ ३० ( ख ) ॥ चौ०--तद्गि कही गुर बारिं बारा । समुझि परी कछु मित अनुसारा ॥ भाषाबद्ध करिंब में सोई । मोरें मन प्रबोध जेहिं होई ॥ १ ॥ तो भी गुरुजीने जब बार-वार कथा कही। तब बुद्धिके अनुसार कुछ समझमें आयी । वही अब मेरेद्वारा भाषामें रची जायगी, जिससे मेरे मनको सन्तोष हो ॥ १ ॥ जस कछु बुधि बिबेक बछ मेरें । तस किहहुउँ हियँ हरि के प्रेरें ॥ निज संदेह मोह अम हर्शनी । करुउँ कथा भव सरिता तरनी ॥ २ ॥ जैसा कुछ मुझमें बुद्धि और विवेकका बल है, मैं हृदयमें हरिकी प्रेरणासे उसीके अनुसार कहूँगा । मैं अपने सन्देह, अज्ञान और भ्रमको हरनेवाली कथा रचता हूँ, जो संसाररूपी नदीके पार करनेके लिये नाव है। । २।।

बुध बिश्राम सक्छ जन रंजनि । रामकथा कि कछुष बिभंजनि ॥
रामकथा किछ पंनग भरनी । पुनि बिबेक पावक कहुँ अरनी ॥ ३ ॥
रामकथा पिछतोंको विश्राम देनेवाली सब मनुष्योंको प्रसन्न करनेवाली और
किलियुगके पापोंका नाश करनेवाली है । रामकथा किलयुगरूपी साँपके लिये मोरनी है
और विवेकरूपी अग्निके प्रकट करनेके लिये अरणि (मन्यन की जानेवाली लकड़ी)
है। (अर्थात् इस कथासे ज्ञानकी प्राप्ति होती है) ॥ ३ ॥

रामकथा किल कामद गाई। सुजन सजीविन मूरि सुद्दाई॥ सोद्द बसुधातल सुधा तरंगिनि। भय भंजिन अस भेक मुलंगिनि॥ ४॥ रामकथा कल्यियामें सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली कामधेनु गौ है और सज्जनोंके लिये सुन्दर सङ्घीवनी जड़ी है। पृथ्वीपर यही अमृतकी नदी है, जन्म-मरण-रूपी भयका नाश करनेवाली और अमरूपी मेटकोंको खानेके लिये सर्पिणी है॥ ४॥

असुर सेन सम नरक निकंदिनि । साधु बिबुध कुछ हित गिरिनंदिनि ॥ संत समाज पयोधि रमा सी । बिस्व भार भर अचछ छमा सी ॥ ५ ॥ यह रामकथा असुरोंकी सेनाके समान नरकोंका नाश करनेवाली और साधुरूप देवताओंके कुलका हित करनेवाली पार्वती ( दुर्गा ) है । यह संत-समाजरूपी क्षीरसमुद्रके लिये लक्ष्मीजीके समान है और सम्पूर्ण विश्वका भार उठानेमें अचल पृथ्वीके समान है॥५॥

जम गन मुहँमिस जग जमुना सी । जीवन मुकुति हेतु जनु कासी ॥
रामिद्व प्रिय पाविन तुन्त्रसी सी । तुन्निस्तास हित हियँ हुन्न्सी सी ॥ ६ ॥
यमदूर्तों के मुखपर कालिख लगाने के लिये यह जगत्में यमुनाजी के समान है और
जीवों को मुक्ति देने के लिये मानो काशी ही है। यह श्रीरामजीको पवित्र तुन्निके समान
प्रिय है और तुन्निसिक लिये हुन्सी (तुन्निसीदासजीकी माता) के समान हृदयसे हित
करनेवाली है ॥ ६ ॥

सिविशय मेकल सेल सुता सी । सकल सिद्धि सुख संपति रासी ॥
सदगुन सुरगन अंत्र अदिति सी । रघुवर भगित प्रेम परिमिति सी ॥ ७॥
यह रामकथा शिवजीको नर्मदाजीके समान प्यारी है यह सब सिद्धियोंकी तथा
सुख-सम्पत्तिकी राशि है । सद्गुणरूपी देवताओंके उत्पन्न और पालन-पोषण करनेके
लिये माता अदितिके समान है। श्रीरघुनायजीकी मिक्त और प्रेमकी परम सीमा-सीहै॥७॥

दो॰—रामकथा मंदाकिनी चित्रकृट चित चार । तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर विहार ॥ ३१ ॥ तुलसीदासजी कहते हैं कि रामकथा मन्दाकिनी नदी है, सुन्दर (निर्मल) चित्र क्रिक्ट है और सुन्दर स्तेह हो वन है, जिसमें श्रीसीतारामजी विहार करते हें, ॥ ३१॥ चौ०-रामचरित चितामनि चारू। संत सुमित तिय सुभग सिंगारू॥

जग मंगल गुन श्राम राम के । दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीका चरित्र सुन्दर चिन्तामणि हे और संतोंकी सुदुद्धिरूगी स्त्रीका सुन्दर श्रङ्कार है । श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूह जगत्का कर्षण करनेवाले और मुक्ति। धन, धर्म और परमधामके देनेवाले हैं ॥ १ ॥

सदगुर ग्यान बिराग जोग के। बिहुध बैंद भन भीम रोग के॥
जनित जनक सिय राम प्रेम के। बीज सकल ब्रत धरम नेम के॥ २॥
जानः वैराग्य और योगके लिये सद्गुरु हैं और संसाररूपी भयंकर रोगका नाश
करनेके लिये देवताओं के वैद्य (अश्विनीकुमार ) के समान हैं। ये श्रीसीतारामजीके
प्रेमके उत्पन्न करनेके लिये माता-पिता हैं और सम्पूर्ण ब्रतः धर्म और नियमों के बीज हैं॥ २॥

समन पाप संताप सोक के। प्रिय पाछक परलोक लोक के॥
सचिव सुभट भूपति बिचार के। कुंभज लोभ उद्धि अपार के॥ ३॥
पाप, सन्ताप और शोकका नाश करनेवाले तथा इस लोक और परलोकके प्रिय
पालन करनेवाले हैं। विचार ( ज्ञान ) रूपी राजाके शूरवीर मन्त्री और लोमरूपी अपार
समुद्रके सोखनेके लिये अगस्त्य मुनि हैं॥ ३॥

काम कोह किलमल किर गन के। केहरि सावक जन मन वन के। अतिथि पूज्य वियतम पुरारि के। कामद घन दारिव द्वारि के॥ ४॥ भक्तोंके मनरूपी वनमें वसनेवाले काम, क्रोध और किलयुगके पापरूपी हाथियोंके मारनेके लिये सिंहके बच्चे हैं। शिनजीके पूज्य और वियतम अतिथि हैं और दिवृता-रूपी दावानलके बुझानेके लिये कामना पूर्ण करनेवाले मेघ हैं॥ ४॥

मंत्र महामित बिषय व्याल के। मेटत कठिन कुअंक भारू के॥ हरन मोह तम दिनकर कर से। सेवक सालि पाल जलधर से॥ ५॥ विषयरूपी साँपका जहर उतारनेके लिये मन्त्र और नहामिण हैं। ये ललाटपर लिखे हुए कठिनतासे मिटनेवाले बुरे लेखों (मन्द प्रारच्ध) को मिटा देनेवाले हैं। अज्ञानरूपी अन्यकारके हरण करनेके लिये सूर्यिकरणोंके समान और सेवकरूपी धानके पालन करनेमें मेघके समान हैं॥ ५॥

अभिमत दानि देवतर बर से । सेवत सुलम सुखद हरि हर से ॥ सुकि सरद नम मन उडान से । रामभगत जन जीवन धन से ॥ ६ ॥ मनोवाञ्छित वस्तु देनेमें श्रेष्ठ कल्पवृक्षके समान हैं और सेवा करनेमें हरि-हरके समान सुलम और सुख देनेवाले हैं । सुकविरूपी शरद्-श्रृतुके मनरूपी आकाशको सुशोभित करनेके लिये तारागणके समान और श्रीरामजीके मक्तोंके तो जीवनधन ही हैं ॥ ६ ॥ सकल सुकृत फल भूरि भोग से । जगिहत निरुपित्र साधु लोग से ॥ सेवफ मन मानस मराल से । पावन गंग तरंग माल से ॥ ७ ॥ सम्पूर्ण पुण्योंके फल महान् भोगोंके समान हैं । जगत्का छलरिहत (यथार्थ) हित फरनेमें साधु-संतोंके समान हैं । सेवकेंकि मनरूपी मानसरीवरके लिये हंसके समान और पवित्र करनेमें साझाजीकी तरङ्गालाओंके समान हैं ॥ ७ ॥

दो०--- कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ पापंड।

द्दन राम गुन याम जिमि इंघन अनल प्रचंड ॥ ३२ (क) ॥ श्रीरामजीके गुणोंके समृह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलियुगके कपट, दम्म और पाखण्डके जलानेके लिये वैसे ही हैं जैसे ईंघनके लिये प्रचण्ड अग्नि ॥ ३२ (क)॥

राम चरित राकेस कर सरिस सुखद सव काहु । सज्जन कुमुद चकोर चित हित विसेषि बड़ छाहु ॥ ३२ (ख) ॥ रामचरित पृणिमाके चन्द्रमाकी किरणोंके समान सभीको सुख देनेबाले हैं। परन्तु सज्जनरुषी कुमुदिनी और चकोरके चित्तके लिये तो विशेष हितकारी और महान् लाभदायक हैं ॥ ३२ (ख) ॥

ची०-कीन्हि प्रस्त जेहि भाँति भवानी। जेहि विधि संकर कहा बखानी॥
सो सब हेतु कहब में नाई। कथा प्रबंध विचित्र वनाई॥१॥
जिस प्रकार श्रीपार्वतीजीने श्रीशिवजीरे प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्रीशिवजीने विस्तारसे उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथाकी रचना करके गाकर कहूँगा॥१॥

जेहिं यह कथा सुनी नहिं होई। जिन आचरज करें सुनि सोई॥
कथा अलेकिक सुनिहं जे ग्यानी। निंह आचरज करिंह अस जानी॥ २॥
रामकथा के मिति जग नाहीं। असि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं॥
नाना भाँति राम अवतारा। रामायन सत कोटि अपारा॥ ६॥
जिसने यह कथा पहले न मुनी हो। वह इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो जानी
इस विचित्र कथाको सुनते हैं। वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संनारमें रामकथाकी
कोई सीमा नहीं है (रामकथा अनन्त है)। उनके मनमें ऐसा विश्वास रहता है।
नाना प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीके अवतार हुए हैं और सौ करोड़ तथा अपार
रामायण हैं॥ २-३॥

कलपनेद हिरचरित सुहाए। भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए॥ करिश न संसय अस उर जानी। सुनिश कथा सादर रित मानी॥ ४॥ कल्पमेदके अनुसार श्रीहरिके सुन्दर चरित्रोंको मुनीश्वरोंने अनेकों प्रकारसे गाया है। हृदयमें ऐसा विचारकर सन्देह न कीजिये और आदरसहित प्रेमसे इस कथाको सुनिये॥ ४॥ दो॰—राम अनंत अनंत गुन अमित कथा विस्तार।

गुनि आचरजु न मानिहर्हि जिन्ह के विमल विचार॥ ३३॥
श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं, उनके गुण भी अनन्त हैं और उनकी कथाओंका
विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथाको सुनकर
आश्चर्य नहीं मानेंगे॥ ३३॥

चौ०-एहि विधि सब संसय करि हुरी। सिर धिर गुर पट पंकन धूरी॥
पुनि सबही विनवर्ड कर जोरी। करत कथा जेहि लाग न खोरी॥ १॥
इस प्रकार सब सन्देहोंको दूर करके और श्रीगुरुजीके चरणकमलींकी रजको
सिरपर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिनसे कथाकी
रचनामें कोई दोष स्पर्श न करने पावे॥ १॥

सादर सिविह नाइ अब माथा। वरनउँ विसद राम गुन गाथा॥ संवत सोरह से एकतीसा। करउँ कथा हिर पद धरि सीसा॥ २॥ अब मैं आदरपूर्वक श्रीशिवजीको सिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजीके गुणैंकी निर्मल कथा कहता हूँ। श्रीहरिके चरणोंपर सिर रखकर संवत् १६३१ में इस कथाका आरम्भ करता हूँ॥ २॥

नीम भौमवार मधुमासा । अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं । तीरथ सकल तहाँ चिल आविहें ॥ ३ ॥ चैत्र मासकी नवमी तिथि मंगलवारको श्रीअयोध्याजीमें यह चरित्र प्रकाशित हुआ । जिस दिन श्रीरामजीका जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ (श्रीअयोध्याजीमें ) चले आते हैं ॥ ३ ॥

असुर नाग खग नर मुनि देवा। आइ करहिं रघुनायक सेवा॥ जन्म महोत्सव रचिंह सुजाना। करिंह राम कल कीरित गाना॥ ४॥ असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्याजीमें आकर श्रीरघुनाथजीकी सेवा करते हैं। बुद्धिमान् लोग जन्मका महोत्सव मनाते हैं और श्रीरामजीकी सुन्दर कीर्तिका गान करते हैं॥ ४॥

दो॰—मज्जिहं सज्जन वृंद वहु पावन सरजू नीर।
जपिंह राम घरि घ्यान उर दुंदर स्याम सरीर॥ २४॥
सज्जनोंके बहुत-से समूह उस दिन श्रीसरयूजीके पवित्र जलमें स्नान करते हैं और
हृदयमें सुन्दर श्यामश्ररीर श्रीरधुनाथजीका ध्यान करके उनके नामका जप करते हैं॥ ३४॥
चौ०—दरस. परस मज्जन अरु पाना। हरह पाप कह वेद पुराना॥
नदी पुनीत अमित महिमा अति। कहिन सकह सारदा विमल मित ॥ १॥
वेद-पुराण कहते हैं कि श्रीसरयूजीका दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापोंको

हरता है । यह नदी वड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनन्त है, जिसे विमल बुद्धिवाली सरस्वतीजी भी नहीं कह सकर्ती ॥ १॥

राम धामदा पुरी सुद्दावि । लोक समस्त बिदित अति पावि ॥ धारि खानि जग जीव अपारा । अवध तर्जे तनु निहं संसारा ॥ २ ॥ यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्रीरामचन्द्रजीके परमधामकी देनेवाली है, सम लोकोंमें प्रसिद्ध हैं और अत्यन्त पवित्र हैं । जगत्में [ अण्डज, स्वेदज, उद्भिष्ठ और जरायुज ] चार खानि (प्रकार ) के अनन्त जीव हैं, इनमेंसे जो कोई भी अयोध्याजीमें शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसारमें नहीं आते (जन्म-मृत्युके चक्करसे छूटकर भगवान्के परमधाममें निवास करते हैं ) ॥ २ ॥

सच विधि पुरी मनोहर जानी। सक्छ सिद्धिप्रद मंगळ खानी॥ बिमल कथा कर कीन्छ अरंभा। सुनत नसाहिं काम मद दंभा॥ ३॥ इस अयोध्यापुरीको सब प्रकारसे मनोहर, सब सिद्धियोंकी देनेवाली और कल्याण-की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथाका आरम्भ किया, जिसके सुननेसे काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं॥ ३॥

रामचरितमानस एहि नामा। सुनत श्रवन पाइअ विश्रामा॥

मन करि बिपय अनल वन जरई। होइ सुखी जों पृष्टि सर परई॥ ४॥

इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानोंसे सुनते ही शान्ति मिलती है।

मनरूपी हाथी विपयरूपी दावानलमें जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानसरूपी सरोवरमें आ पढ़े तो सखी हो जाय॥ ४॥

रामचरितमानस मुनि भावन । बिरचेउ संभु सुहावन पावन ॥
त्रिविध दोप दुःख दारिद दावन । किल कुचालि कुलि कलुप नसावन ॥ ५ ॥
यह रामचरितमानस मुनियोंका प्रिय है, इस मुहावने और पवित्र मानसकी शिव-जीने रचना की । यह तीनों प्रकारके दोषों, दुःखों और दरिद्रताको तथा कलियुगकी सुन्वालों और सत्र पापोंका नाश करनेवाला है ॥ ५ ॥

रिच महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमं सिवा सन भाषा॥
तातें रामचरितमानस वर। घरेड नाम हियँ हेरि हरिष हर॥ ६॥
श्रीमहादेवजीने इसको रचकर अपने मनमें रवखा था और सुअवसर पाकर
पार्वतीजीसे कहा । इसीछे शिवजीने इसको अपने हृदयमें देखकर और प्रसन्न होकर
इसका सुन्दर 'रामचरितमानस' नाम रक्खा ॥ ६॥

कहरूँ कथा सोइ सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन छाई॥ ७॥ मैं उसी सुख देनेवाली सुहावनी रामकथाको कहता हूँ, हे सज्जनो ! आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिये॥ ७॥ दो॰—जस मानस जेहि विधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु ।
अव सोइ कहुउँ प्रसंग सव सुमिरि उमा वृपकेतु ॥ ३५ ॥
यह रामचिरतमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतुरे जगत्में इसका
प्रचार हुआ अब वही सब कथा मैं श्रीउमा-महेश्वरका स्मरण करके कहता हूँ ॥ ३५ ॥
चौ॰-संभु प्रसाद सुमित हिथँ हुल्सी। रामचिरतमानस कवि तुल्सी॥
करइ मनोहर यति अनुहारी। सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी॥ १॥
श्रीशिवजीकी कृपासे उसके हृदयमें सुन्दर बुद्धिका विकास हुआ, जिससे यह तुल्सीदास

श्रीशिवजीकी कृपासे उसके हृदयमें सुन्दर बुद्धिका विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्रीरामचिरतमानसका कवि हुआ। अपनी बुद्धिके अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है। किन्तु किर भी हे सज्जनो! सुन्दर चित्तसे सुनकर इसे आप सुधार लीजिये॥ १॥

सुमित भूमि थल हृद्य अगाधृ। वेद पुरान उद्धि धन साधृ॥ वरषिं राम सुजस वर वारी। मधुर मनोहर मंगलकारी॥ २॥ सुन्दर (सास्विकी) बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद-पुराण समुद्र हैं और साधु-संत मेघ हैं। वे (साधुरूशी मेघ) श्रीरामजीके सुयशरूपी सुन्दर, मधुर, मनोहर और मङ्गलकारी जलकी वर्णा करते हैं॥ २॥

छीछा सगुन जो कहिं बखानी। सोइ स्वच्छता करह मल हानी॥
प्रेम भगति जो वरिन न जाई। सोइ मधुरता सुसीतलताई॥३॥
पगुण छीछाका जो विस्तारसे वर्णन करते हैं। वही राम-सुयग्रहभी जलकी
निर्मछता है। जो मलका नाश करती है। और जिस प्रेमामिकका वर्णन नहीं किया जा
सकता वही इस जलकी मधुरता और शीतलता है॥३॥

सो जल सुकृत सालि हित होई। राम भगत जन जीवन सोई॥
मेधा महि गत सो जल पावन। सिकिलि श्रवन सग चलेड सुहावन॥ ४॥
भरेड सुमानस सुथल थिराना। सुस्रद सीत रुचि चारु चिराना॥ ५॥
वह (राम-सुयशरूपी) जल सत्कर्मरूपी घानके लिये हितकर है, और श्रीराम-जीके भक्तोंका तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धिरूपी पृथ्वीपर गिरा और सिमट-कर सुहावने कानरूपी मार्गसे चला और मानस (हृद्य) रूपी श्रेष्ठ स्थानमें भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुन्दर, रुचिकर, श्रीतल और सुखदायी हो गया॥ ४-५॥

दो॰ सुंदर संवाद वर विरचे वुद्धि विचारि।
तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि॥ ३६॥
इस कथामें बुद्धिने विचारकर जो चार अत्यन्त सुन्दर और उत्तम संवाद
( मुग्रुण्डि-गरुड़, शिव-पार्वती, याज्ञवल्क्य-भरद्वाज और तुलसीदास और संत ) रचे हैं,
वही इस पवित्र और सुन्दर सरोवरके चार मनोहर घाट हैं॥ ३६॥

चौ० सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। ग्यान नयन निरखत मन माना॥
रघुपति मिहमा अगुन अबाधा। बरनव सोइ बर बारि अबाधा॥ १॥
सात काण्ड ही इस मानस-सरोवरकी सुन्दर सात सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञानरूपी
नेत्रोंसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्रीरघुनाथजीकी निर्गुण ( प्राकृतिक गुणोंसे
अतीत ) और निर्वाध ( एकरस ) महिमाका जो वर्णन किया जायगा, वही इस सुन्दर
जलकी अथाह गहराई है॥ १॥

राम सीय जस सिंठल सुधासम । उपमा बीचि बिलास मनीरम ॥
पुरइनि सघन चार चौपाई । जुगुित मंज मिन सीप सुहाई ॥ २ ॥
श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीका यश अमृतके समान जल है । इसमें जो उपमाएँ
दी गयी हैं वही तरङ्गोंका मनोहर विलास है । सुन्दर चौगाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई
पुरइन (कमिलनी) हैं और किवताकी युक्तियाँ सुन्दर मिण (मोती) उत्पन्न
करनेवाली सुहाबनी सीपियाँ हैं ॥ २ ॥

छंद सोरक्ष सुंदर दोहा। सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा॥ अरथ अनूप सुभाव सुभासा। सोइ पराग मकरंद सुबासा॥ ३॥ जो सुन्दर छन्द, सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलोंके समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, केंचे भाव और सुन्दर भाषा ही पराग (पुष्परज), मकरन्द (पुष्परस) और सुगन्ध हैं॥ ३॥

सुकृत पुंज मंजुल अलि माला। ग्यान बिराग बिचार मराला॥ पुनि अवरेव कबित गुन जाती। मीन मनोहर ते बहुआँती॥ ४॥ सत्कर्मो (पुण्यों) के पुञ्ज भौरोंकी सुन्दर पंक्तियाँ हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविताकी ध्वनि, वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकारकी मनोहर मछलियाँ हैं॥ ४॥

अरथ घरम कामादिक चारी। कहब ग्यान बिग्यान बिचारी॥ नव रस जप तप जोग बिरागा। ते सब जलचर चारु तदागा॥ ५॥ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष-ये चारों, ज्ञान-विज्ञानका विचारके कहना, काव्यके नौ रस, जय, तप, योग और वैराग्यके प्रसंग—ये सब इस सरोवरके सुन्दर जलचर जीव हैं॥ ५॥

सुक्तती साधु नाम गुन गाना। ते विचित्र जलविहग समाना॥
संतसभा चहुँ दिसि अँवराई। श्रद्धा रितु बसंत सम गाई॥६॥
सुक्तती (पुण्यातमा) जनोंके, साधुओंके और श्रीरामनामके गुणोंका गान ही
विचित्र जल-पक्षियोंके समान है। संतोंकी समा ही इस सरोवरके चारों ओरकी अमराई
(आमकी बगीचियाँ) हैं और श्रद्धा वसन्त ऋतुके समान कही गयी है।।६॥

भगति निरूपन बिबिध विधाना। छमा दया दम छता बिताना॥ सम जम नियम फूल फल ग्याना। हरि पद रति रस वेद बखाना॥ ७॥ नाना प्रकारके मक्तिका निरूपण और क्षमा, दया तथा दम (इन्द्रियनिग्रह) लताओंके मण्डप हैं। मनका निग्रह, यम (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपिग्रह), नियम (शौच, सन्तोध, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान) ही उनके पूल हैं, ज्ञान फल है और श्रीहरिके चरणोंमें प्रेम ही इस ज्ञानरूपी फलका रस है, ऐसा वेदोंने कहा है।। ७॥

औरड कथा अनेक प्रसंगा। तेइ सुक पिक बहुवरन विहंगा॥ ८॥ इस (रामचरितमानस) में और भी जो अनेक प्रसंगोंकी कथाएँ हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग-विरंगे पक्षी हैं॥ ८॥

दो॰—पुलक बाटिका चाग बन सुख सुविहंग विहार ।

माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चार ॥ ३७ ॥

कथामें जो रोमाञ्च होता है वही वाटिका, बाग और वन हैं; और जो सुख होता
है, वही सुन्दर पक्षियोंका विहार है । निर्मल मन ही माली है जो प्रेमरूपी जलसे सन्दर

चौ०-जे गाविह यह चिरत सँभारे। तेइ एहि ताल चतुर रखवारे॥
सदा सुनिह सादर नर नारी। तेइ सुरवर मानस अधिकारी॥ १॥
जो लोग इस चिरित्रको सावधानीसे गाते हैं, वे ही इम तालावके चतुर रखवाले
हैं; और जो स्त्री-पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुन्दर मानसके
अधिकारी उत्तम देवता हैं॥ १॥

नेत्रोंद्वारा उनको सींचता है ॥ ३७ ॥

अति खळ जे बिषई बग कागा। एहि सर निकट न जाहि अभागा॥ संबुक भेक सेवार समाना। इहाँ न बिषय कथा रस नाना॥ २॥ जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अमागे बगुले और कीए हैं जो इस सरोवरके समीप नहीं जाते। क्योंकि यहाँ (इस मानस-सरोवरमें) घोंके, मेडक और सेवारके समान विषय-रसकी नाना कथाएँ नहीं हैं॥ २॥

तिहि कारन भावत हियँ हारे। कामी काक बलाक बिचारे॥ आवत एहिं सर अति कठिनाई। राम कृपा बिचु भाइ न जाई॥ ३॥ इसी कारण बेचार कीए और बगुलेरूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदयमें हार मान जाते हैं। क्योंकि इन नरोवरतक आनेमें कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्रीरामजोकी कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता॥ ३॥

कठिन कुसंग कुपंय कराळा। तिन्ह के बचन वाघ हरि व्याला ॥ गृह कारज नाना जंजाळा। ते अति दुर्गम सैळ बिसाळा॥ ४॥ घोर कुसंग ही मयानक बुरा रास्ता है; उन कुसंगियोंके वचन हो वाघ, सिंह और साँप हैं। घरके काम-काज और ग्रहस्थिके भाँति-भाँतिके जंजोल ही अत्यन्त दुर्गम यहे-यहे पहाड़ हैं॥ ४॥

यन यहु विषम मोह मद माना। नदीं कुतर्क भगंकर नाना॥ ५॥ मोह, मद और मान ही बहुत-से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकारके कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं ॥ ५॥

दो॰—जे श्रद्धा संवल रहित नहिं संतन्ह कर साथ।
तिन्ह कहुँ मानस अगम अति जिन्हित प्रिय रघुनाथ॥ ३८॥
जिनके पास श्रद्धारूपी राह-खर्च नहीं है और संतोंका साथ नहीं है और जिनको
श्रीरधनायजी प्रिय नहीं हैं। उनके लिये यह मानस अत्यन्त ही अगम है। (अर्थात श्रद्धा)

-सत्तंग और भगवत्प्रेमके विना कोई इसको नहीं पा सकता ) ॥ ३८ ॥

चौ०-जों करि कप्ट जाइ पुनि कोई। जातिह नीद जुड़ाई होई॥ जड़ता जाड़ विषम उर लागा। गएहुँ न मज्जन पाव अभागा॥ १॥ यदि काई मनुष्य कप्ट उठाकर वहाँतक पहुँच भी जाय, तो वहाँ जाते ही उसे नींदरूपी जूड़ी आ जाती है। हृदयमें मूर्खतारूपी वड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है।

जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता ॥ १ ॥

करि न जाइ सर मजान पाना। फिरि आवइ समेत अभिमाना॥
जीं यहोरि कोड पूछन आवा। सर निंदा करि ताहि ब्रह्मावा॥ २॥
उससे उस सरोवरमें स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह
अभिमानसहित लोट आता है। फिर यदि कोई उससे [वहाँका हाल] पूछने आता है,
तो वह [अपने अभाग्यकी बात न कहकर] सरोवरकी निन्दा करके उसे समझाता है॥ २॥

सकल विध्न व्यापिंह निर्हि तेही । राम सुक्रुपाँ बिलोकिह जेही ॥
सोइ सादर सर मज्जन करई । महा घोर त्रयताप न जरई ॥ ३ ॥
ये सारे ।वन्न उसकी नहीं व्यापते (बाधा नहीं देते ) जिसे श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर
कृपाकी दृष्टिन देखते हैं । वही आदरपूर्वक इस सरावरमें स्नान करता है और महान्
भयानक त्रितापसे (आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिमौतिक तापोंसे ) नहीं जलता ॥ ३ ॥

ते नर यह सर तजिंह न काऊ । जिन्ह के राम चरन भछ भाऊ ॥
जो नहाइ चह एहिं सर भाई । सो सत्संग करउ मन छाई ॥ ४ ॥
जिनकं मनमें श्रारामचन्द्रजीके चरणोंमें सुन्दर प्रेम है, वे इस सरोवरको कभी नहीं
न्छोड़ते । हे भाई ! जो इस सरोवरमें स्नान करना नाहे वह मन छगाकर सत्सग करे ॥ ४ ॥
अस मानस मानस चख चाही । भइ कि बुद्धि विमक अवगाही ॥
भयउ हृद्य आनंद उछाहू । उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू ॥ ५ ॥
ऐसं मानस-सरोवरको हृदयके नेत्रोंसे देखकर और उसमें गोता छगाकर किकी

बुद्धि निर्मल हो गयी, दृदयमें आनन्द और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनन्दका प्रवाह उमड़ आया ॥ ५ ॥

चली सुभग कविता सिरता सो। राम विमल जस जल भरिता सो॥

सरजू नाम सुमंगल मूला। लोक वेद मत मंजुल कृला॥ ६॥

उससे वह सुन्दर किवतारूपी नदी वह निकली जिसमें श्रीरामजीका निर्मल

यश्रूरपी जल भरा है। इस (किवतारूपिणी नदी) का नाम सरयू है, जो सम्पूर्ण

सुन्दर मंगलोंकी जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुन्दर किनारे हैं॥ ६॥

नदी पुनीत सुमानस नंदिनि। किलमल नृन तह मूल निकंदिनि॥ ०॥

यह सुन्दर मानस-सरोवरकी कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और किलसुगके

यह सुन्दर मानस-सरावरका कन्या सरयू नदा वड़ा पावत्र ह आर कालसुर (छोटे-बड़े ) पापरूपी तिनकों और वृक्षोंको जड़से उखाड़ फेंकनेवाली है ॥ ७ ॥

दो॰—श्रोता त्रिबिध समाज पुर ग्राम नगर दुहुँ क्ल । संतसभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल ॥ ३९ ॥ तीनों प्रकारके श्रोताशोंका रुमाज ही इस नदीके दोनों किनारोंपर बसे हुए पुरवे, गाँव और नगर हैं; और सतोंकी सभा ही सब सुन्दर मङ्गलोंकी जड़ अनुपम अयोध्याजी हैं ॥ ३९ ॥

चौ०-रामभगित सुरसरितिह जाई। मिली सुकीरित सरज सुहाई॥
सानुज राम समर जसु पावन। भिलेख महानदु सोन सुहावन॥ १॥
सुन्दर कीर्तिरूपी सुहावनी सरयूजी रामभिक्तरूपी गङ्गाजीमें जा मिलीं। छोटे भाई।
लक्ष्मणसहित श्रीरामजीके युद्धका पवित्र यशरूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला।। १॥
जुग बिच भगित देवधुनि धारा। सोहित सहित सुविरित बिचारा॥

त्रिबिध ताप त्रासक तिमुहानी। राम सरूप सिंधु समुहानी॥२॥ दोनोंके बीचमें भक्तिरूपी गङ्गाजीकी धारा ज्ञान और वैराग्यके सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापोंको डरानेवाळी यह तिमुहानी नदी रामखरूपरूपी समुद्रकी ओर जा रही है॥२॥

मानस मूळ मिली सुरसरिही। सुनत सुजन मन पावन करिही॥
विच विच कथा विचित्र विभागा। जनु सरि तीर तीर वन वागा॥ ३॥
इस (कीर्तिरूपी सरयू) का मूळ मानस (श्रीरामचरित) है और यह
[राममिक्किलपी] गङ्काजीमें मिली है, इसिलिये यह सुननेवाले सन्जनोंके मनको पवित्र
कर देगी। इसके बीच-वीचमें जो मिन्न-मिन्न प्रकारकी विचित्र कथाएँ हैं, वे ही मानो
नदीतटके आस-पासके वन और बाग हैं॥ ३॥

उमा महेस बिबाह बराती। ते जलचर अगनित वहु भाँती॥ रघुवर जनम अनंद बघाई। भवँर तरंग मनोहरताई॥ ४॥ श्रीपार्वतीजी और शिवजीके विवाहके वराती इस नदीमें बहुत प्रकारके असंख्य जलचर जीव हैं । श्रीरधुनाथजीके जन्मकी आनन्द-त्रधाइयाँ ही इस नदीके मैंबर और तरङ्गोंकी मनोहरता है ॥ ४ ॥

दो॰—चालचरित चहु वंधु के वनज विपुल वहुरंग।
नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर वारि विहंग॥ ४०॥
चारों भाइयोंके जो बालचरित्र हैं। वे ही इसमें खिले हुए रंग-बिरंगे बहुत-से
कमल हैं। महाराज श्रीदशरथजी तथा उनकी रानियों और कुटुम्बियोंके सत्कर्म (पुण्य)
ही भूमर और जल-पक्षी हैं॥ ४०॥

ची०—सीय स्वयंवर कथा सुहाई। सिरत सुहावित सो छिब छाई॥
नदी नाव पटु प्रस्त अनेका। केवट कुसल उतर सिबवेका॥ १॥
श्रीसीताजीके स्वयंवरकी जो सुन्दर कथा है। वही इस नदीमें सुहावनी छिब छा
रही है। अनेकों सुन्दर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदीकी नावें हैं और उनके विवेकयुक्त
उत्तर ही चतुर केवट हैं॥ १॥

सुनि अनुकथन परस्पर होई। पथिक समाज सोह सिर सोई॥ चोर धार भृगुनाथ रिसानी। घाट सुबद्ध राम बर बानी॥ २॥ इस कथाको सुनकर पीछे जो आपसमें चर्चा होती है, वही इस नदीके सहारे-सहारे चलनेवाले यात्रियोंका समाज द्योगा पा रहा है। परशुरामजीका क्रोध इस नदीकी भयानक घारा है और श्रीरामचन्द्रजीके श्रेष्ठ वचन ही सुन्दर बँधे हुए घाट हैं॥ २॥

सानुज राम विवाह उछाहू। सो सुभ उमग सुखद सब काहू॥
कहत सुनत हरपिंह पुरुकाहीं। ते सुकृती मन सुदित नहाहीं॥ ३॥
भाइयोंसिहत श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्पाह ही इस कथा-नदीकी कल्याणकारिणी याद है, जो सभीको सुख देनेवाली है। इसके कहने-सुननेमें जो हिर्षत और
पुरुक्तित होते हैं, वे ही पुण्यातमा पुरुष हैं; जो प्रसन्न मनसे इस नदीमें नहाते हैं॥ ३॥

राम तिलक हित मंगल साजा। परव जोग जनु खरे समाजा॥
काई कुमित केकई केरी। परी जासु फल विपति घनेरी॥ ४॥
श्रीरामचन्द्रजीके राजितलकके लिये जो मंगल-साज सजाया गया वही मानो पर्वके
समय इस नदीपर यात्रियोंके समूह इकटे हुए हैं। कैकेयीकी कुबुद्धि ही इस नदीमें काई
है। जिसके फलस्वरूप बड़ी मारी विपत्ति आ पड़ी॥ ४॥

दो॰— समन अमित उतपात मय भरत चरित जपजाग।
किल अघ खल अवगुन कथन ते जलमल बग काग॥ ४१॥
सम्पूर्ण अर्नागनत उत्पातोंको शान्त करनेवाला भरतजीका चरित्र नदीतटपर
किया जानेवाला जपयत्र है। कल्यियके पापों और दुष्टोंके अवगुणोंके जो वर्णन हैं वे ही

इस नदीके जलका कीचड़ और वगुले-कीए हैं ॥ ४१ ॥ चौ०-कीरित सरित छहूँ रितु रूरी। समय सुहावनि पावनि भृरी॥ हिम हिमसैल सुता सिव व्याहु। सिसिर सुखद प्रसु जनम उछाहु॥ १ ॥ यह कीर्तिरूपिणी नदी छहां ऋतुओंमं सुन्दर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यन्त पवित्र है। इसमें शिव-पार्वतीका विवाह हेमन्त ऋतु है। श्रीरामचन्द्रजीके जन्मका उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है॥ १॥

बरनव राम विवाह समाजू। सो मुद मंगलमय रितुराजू॥
ग्रीषम दुसह राम वन गवनू। पंथकथा खर भातप पवनू॥ र ॥
श्रीरामचन्द्रजोके विवाह-समाजका वर्णन ही आनन्द-मङ्ग रमय ऋतुरान वसंत है।
श्रीरामजीका वनगमन दुःसह ग्रीप्म ऋतु है और मार्गकी कथा ही कड़ी धूप और छ ही। र॥
बरपा घोर निसाचर रारी। सुरकुल सालि सुमंगलकारी॥
राम राज सुख विनयं बढ़ाई। विसद सुखद सोइ सरद सुहाई॥ ३॥
राक्षतींके साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुलहारी धानके लिये सुन्दर
कल्याण करनेवाली है। रामचन्द्रजीके राज्यकालका जो सुख, विनम्रता और बढ़ाई है,
वही निर्मल सुख देनेवाली सुहावनी शरद ऋतु है॥ ३॥

सती सिरोमनि सिय गुन गाथा। सोइ गुन अमल अनूपम पाथा॥
भरत सुभाउ सुसीतलताई। सदा एकरस वरनि न जाई॥ ४॥
सती-शिरोमणि श्रीसीताजीके गुणोंकी जो कथा है। वही इस जलका निर्मल और
अनुपम गुण है। श्रीभरतजीका स्वभाव इस नदीकी सुन्दर शीतलता है। जो सदा एक-सी
रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता॥ ४॥

दो॰—अवलोकिन वोलिन मिलिन प्रीति परसपर हास । भायप भिल चहु वंघु की जल माधुरी सुवास ॥ ४२ ॥ चारों भाइयोंका परस्वर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरेसे प्रेम करना, हँसना और सुन्दर भाईपन इस जलकी मधुरता और सुगन्ध हैं ॥ ५२ ॥

चौ॰-आरित बिनय दीनता मोरी। लघुता लिलत सुवारि न थोरी॥
अद्भुत सिल्ल सुनत गुनकारी। आस पिआस मनोमल हारी॥ १॥
मेरा आर्तभावः विनय और दीनता इस सुन्दर और निर्मल जलका कम हलकापन
नहीं है (अर्थात् अत्यन्त हलकापन है)। यह जल बड़ा ही अनोला है। जो सुननेसे ही
गुण करता है और आशाल्पी प्यासको और मनके मैलको हूर कर देता है॥ १॥

राम सुप्रेमहि पोषत पानी। हरत सकल कलि कलुप गलानी॥ भव श्रम सोषक तोषक तोषा। समन दुश्ति दुःख दारिद दोपा॥ २॥ यह जल श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमको पुष्ट करता है। कलियुगके धमस्त पार्पो और उनसे होनेवाली ग्लानिको हर लेता है। संवारके (जन्म-मृत्युरूप) श्रमको सोख लेता है। सन्तोपको भी सन्तुष्ट करता है और पाप, ताप, दरिद्रता और दोषोंको नष्ट कर देता है।। २।।

काम कोह सद मोह नतावन। विमल विवेक विराग बढ़ावन॥
सादर मजन पान किए तें। मिटिह पाप परिताप हिए तें॥ ३॥
यह जल काम, क्रांध, मद और मोहका नादा करनेवाला और निर्मन ज्ञान और
वैराग्यका बढ़ानेवाला है। इनमें आदरपूर्वक स्नान करनेसे और इसे पीनेने हृदयमें रहनेवाले सब पाप-ताप मिट जाते हैं॥ ३॥

जिन्ह पृहिं वारि न मानस घोए । ते कायर कलिकाल विगोए ॥ नृपित निरित्व रिय कर भव वारी । फिरिहिंह मृग जिमि जीव हुखारी ॥ ४ ॥

जिन्होंने इस (राम-सुयशरूपी) जलसे अपने हृदयको नहीं घोया, वे कायर फलिकालके द्वारा ठमे गये। जैसे प्यासा हिरन सूर्यकी किरणोंके रेतपर पड़नेसे उत्पन्न हुए जलके भ्रमको वास्तावक जल समझकर पीनेको दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे (कलियुगसे ठमे हुए) जीव भी [विषयोंके पीछे भटककर] दुखी होंगे॥ ४॥

दो॰—मति अनुहारि सुवारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ।

सुमिरि भवानी संकरिह कह कि कथा सुहाइ ॥ ४३ (क) ॥ अपनी बुद्धिके अनुसार इस सुन्दर जलके गुणोंको विचारकर, उसमें अपने मनको स्नान कराकर और श्रीभवानी शङ्करको स्मरण करके कि ( तुलसीदास ) सुन्दर कथा कहता है ॥ ४६ (क) ॥

अव रघुपति पद पंकरह हियँ घरि पाइ प्रसाद ।
कहउँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद ॥ ४३ (ख) ॥
मैं अव श्रीरघुनाथज के चरणकमलोंको हृदयमें घारणकर और उनका प्रसाद पाकर
दोनों श्रेष्ठ मुनियोंके मिलनका सुन्दर संवाद वर्णन करता हूँ ॥ ४३ (ख) ॥
ची०-भरद्वाज मुनि यसिंह प्रयागा । तिन्हिंह राम पद अति अनुरागा ॥

तापस सम दम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना॥ १॥
भरद्वाजमुनि प्रयागमें वसते हैं, उनका श्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है। वे
तपस्वी, निग्रहातिचत्त, जितेन्द्रिय, दयाके निधान और परमार्थके मार्गमें बहे ही चतुर हैं। १।

साघ सकरगत रिव जब होई। तीरथपितिहिं साव सब कोई॥
देव दुनुज किंनर नर श्रेनीं। सादर मज्जिहें सकल त्रिवेनीं॥ २॥
माघमें जब सूर्य मकर राशिपर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रशामको आते हैं।
देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्योंके समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणोमें स्नान करते हैं॥ २॥

पूजिंह साधव पद जलजाता। परिस अखय बटु हरपिंह गाता॥

भरद्वाज आश्रम अति पावन। परिम रम्य मुनिवर मन भावन॥ ३॥
श्रीवेणीमाधवजीके चरणकमलोंको पूजते हैं और अक्षयवटका स्पर्शकर उनके

श्रीर पुलकित होते हैं। भरद्वाजजीका आश्रम बहुत ही पिवत्र, परिम रमणीय और श्रेष्ठ
मुनियोंके मनको भानेवाला है॥ ३॥

तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा । जाहि जे मजन तीरथ राजा ॥

मजहि प्रात समेत उछाहा । कहिं परसपर हिर गुन गाहा ॥ ४ ॥

तीर्थराज प्रयागमें जो स्नान करने जाते हैं उन ऋपि-मुनियोंका समाज वहाँ
(भरद्वाजके आश्रममें ) जुटता है । प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और
फिर परस्पर भगवान्के गुणोंकी कथाएँ कहते हैं ॥ ४ ॥

दो॰—ब्रह्म निरूपन घरम विधि वरनिह तत्त्व विभाग। कहर्षि भगति भगवंत के संजुत ग्यान विराग॥ ४४॥

ब्रह्मका निरूपणः धर्मका विधान और तत्त्वींके विभागका वर्णन करते हैं। तथा ज्ञान-वैराग्यसे युक्त भगवान्की भक्तिका कथन करते हैं। ४४॥

न्दी अकार सरि माघ नहाहीं। पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं।। प्रति संवत अति होहिं अनंदा। मकर मिज गवनहिं मुनिवृंदा।। १॥

इसी प्रकार मायके महीनेभर स्नान करते हैं और फिर सब अपने-अपने आश्रमोंको चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनन्द होता है। मकरमें स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं॥ १॥

एक बार भिर मकर नहाए। सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए॥

जागविकिक मुनि परम बिबेकी। भरहाज राखे पद टेकी॥ २॥

एक वार पूरे मकरभर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने-अपने आश्रमोंको लीट

गये। परम ज्ञानी याज्ञवरुक्य मुनिको चरण पकड़कर भरद्वाजजीने रख लिया॥ २॥

सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे॥

करि पूजा मुनि सुजसु बखानी। बोले अति पुनीत मृदु बानी॥ ३॥

आदरपूर्वक उनके चरणकमल घोये और बड़े ही पवित्र आसनपर उन्हें बैठाया।

पूजा करके मुनि याज्ञवरुक्यजीके सुयशका वर्णन किया और फिर अत्यन्त पवित्र और

कोमल वाणीसे बोले—॥ ३॥

नाथ एक संसउ वड़ मोरें। करगत बेदतस्व सबु तोरें॥ कहत सो मोहि छागत भय छाजा। जौं न कहुँ बड़ होट्ट अकाजा॥ ४॥ हे नाथ! मेरे मनमें एक बड़ा सन्देह हैं; वेदोंका तत्त्व सब आपकी मुद्रीमें है ( अर्थात् आप ही वेदका तत्त्व जाननेवाले होनेके कारण मेरा सन्देह निवारण कर सकते र्धे ) । पर उस सन्देहको करते मुझे भय और लाज आती है [ भय इसलिये कि कहीं आप यह न समर्शे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, लाज इसलिये कि इतनी आयु बीत गयी, अवतक शान न हुआ ] और यदि नहीं कहता तो यड़ी हानि होती है [ क्योंकि अज्ञानी वना रहता हूँ ] ॥ ४ ॥

दो॰—संत कहाँ असि नीति प्रमु श्रुति पुरान मुनि गाव।
होइ न विमल विवेक उर गुर सन किएँ दुराव॥ ४५॥
हे प्रभो! संतलाग ऐसी नीति कहते हैं और वेदः पुराण तथा मुनिजन भी यही
वतलाते हैं कि गुरुके साथ लियाव करनेसे हृदयमें निर्मल ज्ञान नहीं होता॥ ४५॥
ची॰—अस विचारि प्रगटकें निज मोहू। हरहु नाथ करि जन पर छोहू॥
राम नाम कर असित प्रभावा। संत पुरान उपनिपद गावा॥ १॥
यही सोचकर में अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ! सेवकपर कृपा करके दस अज्ञानका नाश कीजिये। संतां, पुराणों और उपनिपदोंने रामनामके अतीम प्रभावका गान किया है॥ १॥

संतत जपत संभु अधिनासी। सिव भगवान ग्यान गुन रासी॥
आकर चारि जीव जग अहहीं। कासी मरत परम पद लहहीं॥ २॥
कल्याणस्वरूप, ज्ञान और गुणींकी राशि, अधिनाशी भगवान् श्रम्भु निरन्तर
रामनामका जप करते रहते हैं। संसारमें चार जातिके जीव हैं, काशीमें मरनेसे सभी
परमपदको प्राप्त करते हैं॥ २॥

सोपि राम महिमा मुनिराया। सिव उपदेसु करत करि दाया॥
रामु कवन प्रभु प्छडँ तोही। कहिअ बुझाइ छुपानिधि मोही॥३॥
हे मुनिराज! वह भी राम [नाम] की ही महिमा है। क्योंकि शिवजी महाराज
दया करके [काशीमें मरनेवाले जीवको] रामनामका ही उपदेश करते हैं। [इसीचे उसको
परमपद मिलता है]। हे प्रभो! मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं १ हे कुपानिधान!
मुझे समझाकर कहिये॥३॥

एक राम अवधेस कुमारा। तिन्ह कर चरित विदित संसारा॥
नारि विरहें दुखु छहेड अपारा। भयड रोषु रन रावनु मारा॥ ४॥
एक राम तो अवधनरेश दशरथ जीके कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता
है। उन्होंने स्त्रीके विरहमें अपार दुःख उठाया और क्रोध आनेपर युद्धमें रावणको
सार डाला॥ ४॥

दो॰—प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि। सत्यधाम सर्वभ्य तुम्ह कहहु विवेकु विचारि॥ ४६॥ हे प्रमो ! वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं, जिनको शिवजी जनते हैं ? आप सत्यके धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचारकर किहये ॥ ४६ ॥ ची०—जैसें मिटे मोर अम भारी। कहहु सो कथा नाथ विस्तारी॥ जागबिलक बोले मुसुकाई। तुम्हिह विदित रघुपति प्रभुताई॥ १॥ हे नाथ! जिल प्रकारते मेरा यह भारी भ्रम भिट जाय, आप वही कथा विस्तार-पूर्वक किहये। इसपर याज्ञबल्क्यजी मुसकराकर बोले, श्रीरघुनायजीकी प्रभुताको तुम जानते हो॥ १॥

रामभगत तुम्ह मन क्रम वानी। चतुराई तुम्हारि मैं जानी॥ चाहहु सुनै राम गुन गूढ़ा। कीन्हिहु प्रस्न मनहुँ अति मृदा ॥ २ ॥ तुम मन, वचन और कर्मसे श्रीरामजीके भक्त हो। तुम्हारी चतुराईको में जान गया। तुम श्रीरामजीके रहस्यमय गुणोंको सुनना चाहते हो; सीसे तुमने ऐसा प्रकन किया है मानो बड़े ही मृद हो ॥ २ ॥

तात सुनहु सादर मनु लाई। कहउँ राम कै कथा सुहाई॥
महामोहु महिपेसु विसाला। रामकथा कालिका कराला॥३॥
हे तात! तुन आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो। में श्रीरामजीकी सुन्दर कथा कहता
हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्रीरामजीकी कथा [ उसे नष्ट कर देनेवाली ] मण्डर कालीजी हैं॥३॥

रामकथा सिंस किरन समाना। संत चकोर करिंह जेहि पाना॥

ऐसेह संसय कीन्ह भवानी। महादेव तब कहा बखानी॥ ४॥
श्रीरामजीकी कथा चन्द्रमाकी किरणोंके समान है, जिसे संतरूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही सन्देह पार्वतीजीने किया था, तब महादेवजीने विस्तारसे उसका उत्तर दिया था॥ ४॥

दो॰—कहउँ सो मित अनुहारि अब उमा संभु संवाद । भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि विषाद ॥ ४७ ॥ अब मैं अपनी बुद्धिके अनुसार वही उमा और शिवजीका संवाद कहता हूँ । वह जिस समय और जिस हेतुसे हुआ, उसे हे म्रुनि ! तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जायगा ॥ ४७ ॥

चौ०-एक बार त्रेता जुग माहीं। संभु गए कुंभज रिपि पाहीं॥ संग सती जगजनि भवानी। पृज्ञे रिपि अखिलेखर जानी॥१॥ एक बार त्रेतायुगर्मे शिवजी अगस्त्य ऋषिके पास गये। उनके साथ जगज्जननी भवानी सतीजी भी थीं। ऋषिने सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया॥१॥ रामकथा मुनिवर्ज बखानी। सुनी महेस परम सुखु मानी॥ रिषि पूछी हरिभगति सुहाई। कहीं संभु अधिकारी पाई॥२॥ मुनिवर अगस्त्यजीने रामकथा विस्तारसे कही। जिसको महेश्वरने परम मुख मानकर तुना । पिर ऋपिने शिवजीसे सुन्दर हरिभक्ति पूछी और शिवजीने उनको अधिकारी पाकर [ रहस्यसिंदत ] भक्तिका निरूपण किया ॥ २ ॥

कहत सुनत रघुपित गुन गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा॥
सुनि सन चिदा मागि त्रिपुरारी। चले भवन सँग दच्छकुमारी॥ ३॥
श्रीरघुनायजीके गुणोंकी कथाएँ कहते-सुनते कुछ दिनोंतक शिवजी वहाँ रहे। फिर
सुनिसे विदा माँगकर शिवजी दक्षकुमारी सतीजीके साथ घर ( कैलास ) को चले॥ ३॥
तेहि अवसर भंजन महिभारा। हिर रघुवंस लीन्ह अवतारा॥
पिता वचन तिज राजु उदासी। दंडक वन विचरत अविनासी॥ ४॥
उन्हीं दिनों पृथ्वीका भार उतारनेके लिये श्रीहरिने रघुवंगमें अवतार लिया था।
वे अविनाशी भगवान् उस समय पिताके वचनसे राज्यका त्याग करके तपस्वी या
साम्रवेगमें दण्डकचनमें विचर रहे थे॥ ४॥

दो॰—हद्यँ विचारत जात हर केहि विधि द्रसनु होइ।
गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सबु कोइ॥ ४८(क)॥
शिवजी हृदयमें विचारते जा रहे थे कि भगवान्के दर्शन मुझे किस प्रकार हों।
प्रभुने गुप्तरूपसे अवतार लिया है, मेरे जानेसे सब लोग जान जायँगे॥ ४८ (क)॥

गो॰—संकर उर अति छोभु सती न जानहिं मरमु सोइ।

तुलसी दरसन लोसु मन उरु लोचन लालची ॥ ४८(ल)॥
श्रीशंकरजीके दृदयमें इस बातको लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गयी, परन्तु
सतीजी इस भेदको नहीं जानती थीं । तुलसीदासजी कहते हैं कि शिवजीके मनमें [ भेद
खुलनेका ] डर था, परन्तु दर्शनके लोमसे उनके नेत्र ललचा रहे थे ॥ ४८ ( ल ) ॥
चौ०-रावन मरन मनुज कर जाचा। प्रभु बिधि बचनु कीन्ह चह साचा॥

कों नहिं जाउँ रहइ पछितावा। करत बिचार न बनत बनावा॥ १॥ रावणने [ब्रह्माजीसे] अपनी मृत्यु मनुष्यके हाथसे माँगी थी। ब्रह्माजीके वचनोंको प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जायगा। इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परन्तु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी॥ १॥

पृहि विधि भए सोचग्रस ईसा। तेही समय जाइ दससीसा॥ लीन्ह नीच मारीचिह संगा। भयउ तुरत सोइ कपट कुरंगा॥ २॥ इस प्रकार महादेवजी चिन्ताके वश हो गये। उसी समय नीच रावणने जाकर मारीचको साथ लिया और वह (मारीच) तुरंत कपटमृग वन गया॥ २॥ करि छक्ठ सूढ़ हरी बैदेही। प्रभु प्रभाउ तस बिदित न तेही॥ मृग बिध बंध्र सहित हरि आए। आश्रम देखि नयन जल छाए॥ ३॥ मूर्ख (रावण) ने छछ करके सीताजीको हर छिया। उसे श्रीरामचन्द्रजीके वास्तविक प्रभावका बुछ भी पता न था। मृगको मारकर भाई छक्ष्मणसहित श्रीहरि आश्रममें आये और उसे खाळी देखकर (अर्थात् वहाँ सीताजीको न पाकर) उनके नेत्रोंमें आँसू भर आये॥ ३॥

बिरह बिक्छ नर इन रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोठ आई॥ क्वई जोग बियोग न जाकें। देखा प्रगट बिरह दुखु ताकें॥ ४॥ श्रीरघुनाथजी मनुष्योंकी भाँति विरहसे व्याकुळ हैं और दोनों भाई वनमें सीताको खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग-वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरहका दु:ख देखा गया॥ ४॥

दो॰—अति विचित्र रघुपित चरित जानिह परम सुजान ।
जे मितमंद विमोह वस हृद्यँ घरिह कछु आन ॥ ४९ ॥
श्रीरघुनाथजीका चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानीजन ही जानते
हैं। जो मन्दबुद्धि हैं, वेतो विशेषरूपसे मोहके वश होकर हृदयमें कुछ दूसरी ही बात
समझ वैटते हैं ॥ ४९ ॥

चौ०-संभु समय तेहि रामिंह देखा। उपजा हियँ अति हरपु विसेषा॥
भरि छोचन छितिसंधु निहारी। कुसमयजानि न कीन्हि चिन्हारी॥ १॥
श्रीशिवजीने उसी अवसरपर श्रीरामजीको देखा और उनके हृदयमें बहुत मारी
आनन्द उसक हुआ। उन शोभाके समुद्र (श्रीरामचन्द्रजी) को शिवजीने नेत्र
भरकर देखा। परन्तु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया॥ १॥

जय सिंद्यानंद जग पावन । असकि चिछेउ मनोज नसावन ॥
चिछे जात सिव सती समेता । पुनि पुनि पुरुकत कृपानिकेता ॥ २ ॥
जगत्के पवित्र करनेवाले सिंद्यानन्दकी जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेवका
नाश करनेवाले शिवजी चल पड़े । कृपानिधान श्रीशिवजी वार-बार आनन्दसे पुलकित
होते हुए सतीजीके साथ चले जा रहे थे ॥ २ ॥

सतीं सो इसा संभु के देखी। उर उपजा संदेहु विसेषी।।
संकर जगतबंश जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा॥ ३॥
सतीजीने श्रीशंकरजीकी वह दशा देखी तो उनके मनमें बड़ा सन्देह उत्पन्न हो
गया। [वे मन-ही-मन कहने लगीं कि] शंकरजीकी सारा जगत् वन्दना करता है।
वे जगत्के ईश्वर हैं; देवता, मनुष्य, मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं।। ३॥

तिन्ह नृपसुतिह कीन्ह परनामा । किह सिचिदानंद परधामा ॥
भए मगन छवि तासु बिलोकी । सबहुँ प्रीति उर रहति न रोकी ॥ ४ ॥
उन्होंने एक राजपुत्रको सिचदानन्द परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी

- 7

शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गये कि अवतक उनके हृदयमें प्रीति रोकनेंसे भी नहीं ककती ! ॥ ४ ॥

दो॰—ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद ।
सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥ ५० ॥
जो ब्रह्म सर्वव्यापक, मायारहित, अजनमा, अगोचर, इच्छारहित और भेदरहित है
और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकताहै ! ॥५०॥
चौ०-विष्तु जो सुर हित नरतनु धारी । सोठ सर्वम्य जथा ब्रिप्टरारी ॥

खोजह सो कि भग्य हव नारी। ग्यानधाम श्रीपित असुरारी ॥ १ ॥ देवताओं के हितके लिये मनुष्यशारीर धारण करनेवाले जो विष्णु भगवान् हैं, वे भी शिवजीकी ही भाँति सर्वश हैं। वे शानके भण्डार, लक्ष्मीपित और असुरोंके शत्रु भगवान् विष्णु क्या अशानीकी तरह स्त्रीको खोजेंगे !॥ १॥

संभुगिता पुनि सृपा न होई। सिव सर्वय्य जान सबु कोई॥ अस संसय मन भयउ अपारा। होइ न हृद्य प्रकोध प्रचारा॥ २॥ फिर शिवजीके वचन भी झुठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ हैं। सतीके मनमें इस प्रकारका अगर सन्देह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदयमें ज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं होता था॥ २॥

जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी। हर अंतरजामी सब जानी॥
सुनिह सती तब नारि सुमाऊ। संसय अस न धरिम उर काऊ॥ ३॥
यद्यपि भवानीजीने प्रकट वृष्ट नहीं कहा, पर अन्तर्यामी शिवजी सब जान गये।
वे बोले—हे सती! सुनोः तुम्हारा स्त्रीस्वभाव है। ऐसा सन्देह मनमें कभी न रखना
चाहिये॥ ३॥

जासु कथा कुंभज रिपि गाई। भगति जासु मैं मुनिहि सुनाई॥
सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा।॥ ४॥
जिनकी कथाका अगस्य ऋषिने गान किया और जिनकी मिक्त मैंने मुनिको
सुनायी, ये वही मेरे इष्टदेव श्रीरघुवीरजी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया
करते हैं॥ ४॥

छं॰—मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं।
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरित गावहीं॥
सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी।
अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी॥

ज्ञानी मुनि, योगी और छिद्ध निरन्तर निर्मेल चित्तरे जिनका घ्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्त्र 'नेति-नेति' कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्माण्डोंके स्वामी, मायापित, नित्य परम स्वतन्त्र, ब्रह्मरूप भगवान् श्रीरामजीने अपने भक्तोंके हितके छिये [ अपनी इच्छासे ] रघुकुलके मणिरूपमें अवतार छिया है । सो०—लाग न उर उपदेख जदिप कहेउ सिवँ वार बहु ।

बोले बिहसि महेसु हरिमाया बलु जानि जियँ॥ ५१॥

यद्यपि शिवजीने बहुत बार समझायाः फिर मी सतीजीके हृदयमें उनका उपदेश नहीं बैठा । तब महादेवजीमनमें भगवानकी मायाका बल जानकर मुसकराते हुए वोले—॥५१॥ चौ॰—जों तुम्हरें मन अति संदेहू । तौ किन जाइ परीका लेहू ॥

तब छिंग बैठ अहउँ बटछाहीं। जब छिंग तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं॥ १॥ जो तुम्हारे मनमें बहुत सन्देह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेतीं ! जबतक तुम मेरे पास लोट आओगी तबतक मैं इसी बड़की छाँहमें बैठा हूँ॥ १॥

पास लोट आओगी तबतक में इसी बड़की छोहमें बैठा हूँ ॥ १ ॥ जैसें जाइ मोह अम भारी । करेहु सो जतनु विवेक विचारी ॥

चर्ली सती सिव भायसु पाई। करिंह विचार करीं का भाई॥ २॥ जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञानजनित भारी भ्रम दूर हो। [भलीमाँति] विवेकके द्वारा सोच-समझकर तुम वही करना। शिवजीकी आज्ञा पाकर सती चर्ली और मनमें

खोचने लगीं कि भाई ! क्या करूँ (कैसे परीक्षा लूँ ) १ ॥ २ ॥

हहाँ संभु अस मन अनुमाना। दच्छसुता कहुँ नहिं कल्याना॥
मोरेहु कहें न संसय जाहीं। विधि विपरीत भलाई नाहीं॥ ३॥
इधर शिवजीने मनमें ऐसा अनुमान किया कि दक्षकन्या सतीका कल्याण नहीं
है। जब मेरे समझानेसे भी सन्देह दूर नहीं होता, तब [ माल्स होता है ] विधाता ही
उलटे हैं, अब सतीका कुशल नहीं है।। ३॥

होहिंह सोह जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढ़ावै साखा। अस किह छगे जपन हरिनामा। गईं सती जहँ प्रभु सुखधामा॥ ४॥ जो कुछ रामने रच रक्खा है, वही होगा। तर्क करके कौन शाखा (विस्तार) बढ़ावे। [मनमें] ऐसा कहकर शिवजी भगवान् श्रीहरिका नाम जपने छगे और सतीजी वहाँ गर्यी जहाँ सुखके धाम प्रभु श्रीरामचन्द्रजी थे॥ ४॥

दो॰—पुनि पुनि हृद्यँ विचार करि घरि सीता कर रूप।

यागें होइ चिल्ठ पंथ तेहिं जेहिं आवत नरभूप॥ ५२॥
सती वार-वार मनमें विचारकर सीताजीका रूप घारण करके उस मार्गकी ओर आगे
होकर चर्ली जिक्के [सतीजीके विचारानुसार] मनुष्योंके राजा रामचन्द्रजी आ रहे थे॥५२॥
चौ॰—छिल्मिन दीख उमाकृत बेषा। चिकत भए अस हृद्यँ विसेषा॥
कृष्टि न सकत कञ्च अति गंभीरा। प्रभु प्रभाउ जानत मितिधीरा॥ १॥
सतीजीके बनावटी वेषको देखकर छहमणजी चिकत हो गये और उनके हृद्यमें

बड़ा भ्रम हो गया । वे बहुत गम्मीर हो गये, कुछ कह नहीं सके । धीरबुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथजीके प्रभावको जानते थे ॥ १॥

सती कपटु जानेउ सुरस्तामी। सबदरसी सब अंतरजामी॥
सुमिरत जाहि मिटइ अग्याना। सोइ सरबग्य रासु भगवाना॥२॥
सब कुछ देखनेवाले और सबके दृदयकी जाननेवाले देवताओंके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी
सतीके कपटको जान गये; जिनके सरणमात्रसे अज्ञानका नाश हो जाता है, वही
सर्वज्ञ भगवान् श्रीरामचन्द्रजी हैं॥२॥

सती कीन्ह चह तहें हुराऊ। देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ॥
निज माया बलु हृद्यें वस्तानी। बोके बिहसि रामु मृदु बानी॥ ६॥
स्त्रीस्वभावका असर तो देखो कि वहाँ ( उन सर्वज्ञ भगवान्के सामने ) भी
सतीजी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी मायाके बलको हृदयमें बखानकर, श्रीरामचन्द्रजी हैंसकर कोमल वाणीसे बोले॥ ३॥

जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनाम् । पिता समेत छीन्ह निज नाम् ॥
कहेउ बहोरि कहाँ चुषकेत् । बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेत् ॥ ४ ॥
पहले प्रभुने हाथ जोड़कर सतीको प्रणाम किया और पितासहित अपना नाम
बताया । फिर कहा कि चुषकेतु शिवजी कहाँ हैं ? आप यहाँ वनमें अकेली किसिलिये
फिर रही हैं ! ॥ ४ ॥

दो॰—राम बचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोचु।
सती सभीत महेस पिंह चर्छी हृद्यँ बड़ सोचु॥ ५३॥
श्रीरामचन्द्रजीके कोमळ॰और रहस्यमरे वचन सुनकर सतीजीको बड़ा संकोच
हुआ। वे डरती हुई (चुपचाप) शिवजीके पास चर्छी। उनके हृदयमें बड़ी
चिन्ता हो गयी —॥ ५३॥

चौ०-मैं संकर कर कहा न माना। निज अग्यानु राम पर आना॥ जाइ उतर अब देहउँ काहा। उर उपजा अति दारून दाहा॥ १॥ — कि मैंने शंकरजीका कहना न माना और अपने अज्ञानका श्रीरामचन्द्रजीपर आरोप किया। अब जाकर मैं शिवजीको क्या उत्तर दूँगी ? [ यों सोचते-सोचते ] सतीजीके हृदयमें अत्यन्त मयानक जलन पैदा हो गयी॥ १॥

जाना राम सतीं दुखु पावा। निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा॥
सतीं दीख कौतुकु मग जाता। आगें रामु सहित श्री आता॥ २॥
श्रीरामचन्द्रजीने जान लिया कि सतीजीको दुःख हुआ; तब उन्होंने अपना कुछ
प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सतीजीने मार्गमें जाते हुए यह कौतुक देखा कि
श्रीरामचन्द्रजी सीताजी और लक्ष्मणजीसहित आगे चले जा रहे हैं। [ इस अवसरपर

सीताजीको इसिलये दिखाया कि सतीजी श्रीरामके सिन्चदानन्दमय रूपको देखें, वियोग सीर दु:खकी करुपना जो उन्हें हुई थी, दूर हो जाय तथा वे प्रकृतिस्य हों ] !! २ !!

फिरि चितवा पार्छे प्रभु देखा। सिहत बंधु सिय सुंदर वेषा॥ जहुँ चितविह तहुँ प्रभु आसीना। सेविह सिद्ध सुनीस प्रबीना॥ ३॥ [तव उन्होंने] पीछेकी ओर फिरकर देखा, तो वहाँ भी भाई छक्ष्मणजी और

तिव उन्होंने ] पछिका और फिरकर देखा। तो वहां मी माह लक्ष्मणजा और सीताजीके साथ श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर वेषमें दिखायी दिये । वे जिघर देखती हैं, उघर ही प्रमु श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं ॥३॥

देखे सिव विधि बिष्तु अनेका। अमित प्रभाउ एक तें एका॥ वंदत चरन करत प्रमु सेवा। विविध वेष देखे सब देवा॥ ४॥ सतीजीने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक-से-एक वढ़कर असीम प्रभाववाले थे। [उन्होंने देखा कि ] भाँति-भाँतिके वेष घारण किये सभी देवता श्रीरामचन्द्रजीकी चरणवन्दना और सेवा कर रहे हैं॥ ४॥

दो॰—सती विधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप। जेहिं जेहिं वेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप॥ ५४॥ उन्होंने अनुगतन अनुगम सती नहाणी और स्थानिक रुपों ज

उन्होंने अनिपानत अनुपस सतीः ब्रह्माणी और छक्ष्मी देखीं । जिस-जिस रूपमें ब्रह्मा आदि देवता थेः उसीके अनुकूल रूपमें [ उनकी ] ये सव [ शक्तियाँ ] भी थीं ॥ ५४ ॥

चौ॰-देखें जहूँ तहूँ रघुपति जेते। सिक्तन्ह सहित सकल सुर तेते॥ जीव चराचर जो संसारा। देखें सकल अनेक प्रकारा॥ १॥ स्तीजीने जहाँ-तहाँ जितने रघुनाथजी देखें, शक्तियोंसहित वहाँ उतने ही सारे देवताओंको भी देखा। संसारमें जो चराचर जीव हैं, वें भी अनेक प्रकारके सब देखे ॥१॥

पुजिह प्रसुद्धि देव बहु बेषा। राम रूप दूसर निह देखा॥ अवलोके रधुपति बहुतेरे। सीता सहित न वेष वनेरे॥ २॥

[ उन्होंने देखा कि ] अनेकों वेष धारण करके देवता प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी पूजा कर रहे हैं। परन्तु श्रीरामचन्द्रजीका दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीतासहित श्रीरघुनाथ-जी बहुत-से देखे, परन्तु उनके वेष अनेक नहीं थे॥ २॥

सोइ रघुवर सोइ छिछमनु सीता । देखि सती अति मई सभीता ॥
हृदय कॅप तन सुधि कञ्ज नाहीं । नयन मृदि बैठीं मग माहीं ॥ ३ ॥
[सव नगह]वही रघुनाथनी वही छहमण और वहीं सीतानी—सती ऐसादेखकर
वहुत ही डर गयीं । उनका हृदय काँपने छगा और देहकी सारी सुध-बुध जाती रही । वे ऑल मूँदकर मार्गमें नैठ गयीं ॥ ३ ॥

बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी। कञ्जु न दीख तहँ दुच्छकुमारी॥ पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा। चलीं तहाँ जहँ रहे गिरोसा॥ ४॥ फिर आँख खोलकर देखा, तो वहाँ दक्षकुमारी ( सतीज़ी ) को कुछ भी न दीख पड़ा । तब वे बार-बार श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सिर नवाकर वहाँ चलीं जहाँ श्रीशिवजी थे ॥ ४ ॥

दो॰—गई सभीप महेस तब हँसि पूछी कुसलात।
लीन्हि परोछा कवन विधि कहहु सत्य सब बात॥ ५५॥
जव पास पहुँचीं, तब श्रीशिवजीने हँसकर कुशल-प्रश्न करके कहा कि तुमने रामजीकी किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच-सच कहो॥ ५५॥

मासपारायण, दूसरा विश्राम

चौ०-सतीं समुझि रघुबीर प्रभाऊ । भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ ॥
कञ्च न परीष्टा लीन्हि गोसाई । कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाई ॥ १ ॥
सतीजीने श्रीरघुनाथजीके प्रभावको समझकर डरके मारे शिवजीसे छिपाव किया
और कहा—हे स्वामिन् ! मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लीऽ [ वहाँ जाकर ] आपकी ही तरह प्रणाम किया ॥ १ ॥

जो तुम्ह कहा सो सृषा न होई। मोरें मन प्रतीति अति सोई॥
तब संकर देखेउ घरि ध्याना। सतीं जो कीन्ह चरित सबु जाना॥ २॥
आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मनमें यह बड़ा (पूरा) विश्वास
है। तब शिवजीने ध्यान करके देखा और सतीजीने जो चिरित्र किया था। सब जान लिया॥२॥
बहुरि राममायहि सिरु नावा। प्रेरि सतिहि जेहि झूँठ कहावा॥
हिर इच्छा भावी बळवाना। हृद्यँ बिचारत संभु सुजाना॥ ३॥
फिर श्रीरामचन्द्रजीकी मायाको सिर नवाया। जिसने प्रेरणा करके सतीके मुँहसे भी
भूठ कृहला दिया। सुजान शिवजीने मनमें विचार किया कि हरिकी इच्छारूपी भावी

सतीं कीन्ह सीता कर बेषा। सिव उर भयड बिवाद बिसेषा॥ जों अब करडें सती सन प्रीती। मिटइ भगति पश्च होइ अनीती॥ ४॥ सतीजीने सीताजीका वेष घारण किया, यह जानकर शिवजीके हृदयमें बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सतीसे प्रीति करता हूँ तो भिक्तमार्ग छुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है॥ ४॥

प्रबल है ॥ ३ ॥

दो॰ परम पुनीत न जाइ तिज किएँ प्रेम बड़ पापु।
प्रगटि न कहत महेसु कछु हृद्यँ अधिक संताषु॥ ५६॥
सती परम पिन्न हैं, इसिल्ये इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करनेमें बड़ा
पाप है। प्रकट करके महादेवजी कुछ भी नहीं कहते, परन्तु उनके हृदयमें बड़ा
सन्ताप है॥ ५६॥

चौ०-तब संकर प्रभु पद सिरु नावा । सुमिरत रामु हृद्यें अस आवा ॥
एहिं तन सितिह भेट मोहि नाहीं । सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं ॥ १ ॥
तब शिवजीने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें सिर नवाया और श्रीरामजीका
सारण करते ही उनके मनमें यह आया कि सतीके इस शरीरसे मेरी [ पित-पत्नीरूपमें ]
भेंट नहीं हो सकती और शिवजीने अपने मनमें यह सङ्कल्प कर लिया ॥ १ ॥
अस विचारि संकर मतिधीरा । चले भवन सुमिरत रघुवीरा ॥
चलत गगन भे गिरा सुहाई । जय महेस भिल भगति हदाई ॥ २ ॥
स्थिरबुद्धि शंकरजी ऐसा विचारकर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हुए अपने घर
(कैलास) को चले । चलते समय सुन्दर आकाशवाणी हुई कि हे महेश ! आपकी जय

अस पन तुम्ह विजु करह को आना । रामभगत समस्य भगवाना ॥
सुनि नभगिरा सती उर सोचा । पूछा सिवहि समेत सकोचा ॥ ३ ॥
आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है ! आप श्रीरामचन्द्रजीके
भक्त हैं। समर्थ हैं और भगवान् हैं । इस आकाशवाणीको सुनकर सतीजीके मनमें
चिन्ता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिवजीसे पूछा—॥ ३ ॥

हो । आपने भक्तिकी अच्छी हदता की ॥ २ ॥

कीन्ह कवन पन कहहु क्रपाला। सत्यधाम प्रभु दीनद्याला॥ जदिप सतीं पूछा बहु भाँती। तदिप न कहेउ त्रिपुर भाराती॥ ४॥ हे क्रपाछ! कहिये, आपने कौन-सी प्रतिशा की है १ हे प्रभी! आप सत्यके धाम और दीनद्याछ हैं। यद्यपि सतीजीने वहुत प्रकारसे पूछा, परन्तु त्रिपुरारि शिवजीने कुछ न कहा॥ ४॥

दो॰ — सतीं हृद्यँ अनुमान किय संदु जानेउ सर्वग्य। कीन्ह कपड़ मैं संभु सन नारि सहज जड़ अग्य॥ ५७(क)॥ सतीजीने हृद्यमें अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गये। मैंने शिवजीसे कपट किया, स्त्री स्वभावसे ही मूर्ज और बेसमझ होती हैं॥ ५७ (क)॥

चो॰—जलु पय सरिस विकाइ देखहु **प्रीति कि रीति भ**लि।

विलग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥ ५७(ख)॥
प्रीतिकी सुन्दर रीति देखिये कि जल भी [ दूधके साथ मिलकर ] दूधके समान
भाव विकता है; परन्तु फिर कपटरूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है ( दूध
फट जाता है ) और खाद (प्रेम) जाता रहता है ॥ ५७ (ख) ॥

चौ०-हृद्यँ सोच्च समुझत निज करनी । चिंता अमित जाह नहिं बरनी ॥ कृपासिंधु सिव परम अगाधा । प्रगट न कहेड मोर अपराधा ॥ १ ॥ अपनी करनीको याद करके सतीजीके द्वृदयमें इतना सोच है और इतनी अपार चिन्ता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । [ उन्होंने समझ लिया कि ] शिवजी कृपाके परम अधाह सागर हैं । इससे प्रकटमें उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा ॥ १ ॥
संकर रुख अवलोकि भवानी । प्रभु मोहि तजेउ हृद्य अकुलानी ॥
निज अध समुक्ति न कछु कि है जाई । तपइ अवाँ इव उर अधिकाई ॥ २ ॥
शिवजीका रुख देखकर सतीजीने जान लिया कि खामीने मेरा त्यांग कर दिया
और वे हृद्यमें व्याकुल हो उठाँ । अपना पाप समझकर कुल कहते नहीं बनता, परन्तु
हृद्य [ मीतर ही-भीतर ] कुम्हारके आवेके समान अत्यन्त जलने लगा ॥ २ ॥
सतिहि ससीच जानि गृपकेत् । कहीं कथा सुंदर सुख हेत् ॥
वरनत पंध विविध इतिहासा । विखनाथ पहुँचे कैलासा ॥ ३ ॥
गृपकेतु शिवजीने सतीको चिन्तायुक्त जानकर उन्हें सुख देनेके लिये सुन्दर कथाएँ
कहीं । इस प्रकार मार्गमें विविध प्रकारके इतिहासोंको कहते हुए विश्वनाथ कैलास जा
पहँचे ॥ ३ ॥

तहें पुनि संभुसमुझि पन आपन । बैठे बट तर करि कमलासन ॥
संकर सहज सरूपु सम्हारा । लागि समाधि अखंड अपारा ॥ ॥
वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञाको याद करके वड़के पेड़के नीचे पद्मासन लगाकर
वैठ गये । शिवजीने अपना स्वाभाविक रूप सँभाला । उनकी अखण्ड और अपार समाधि
लगा गयी ॥ ४ ॥

दो॰—सती वसिंह कैलास तव अधिक सोचु मन माहि ।

मरमु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहि ॥ ५८ ॥

तव सतीजी कैलासपर रहने लगीं । उनके मनमें बड़ा दुःख था । इस रहस्यकी कोई
कुल भी नहीं जानता था । उनका एक एक दिन युगके समान बीत रहा था । ॥ ५८ ॥
चौ॰-नित नव सोचु सती उर भारा । कब जैहरूँ दुख सागर पारा ॥

में जो कीन्द्र रघुपति अपमाना । पुनि पतिबचतु मृषा करि जाना ॥ १ ॥ सतीजीके हृदयमें नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुःखसमुद्रके पार कय जाऊँगी । मैंने जो श्रीरघुनाथजीका अपमान किया और फिर पतिके बचनोंको झुठ जाना—॥ १ ॥

सो फलु मोहि विधाताँ दीन्हा । जो कह्यु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ अव बिधि अस वूझिअ नहिं तोही । संकर विग्रुख जिआवसि मोही ॥ २ ॥ उसका फल विधाताने मुझको दिया, जो उचित या वही किया; परन्तु हे विधाता ! अव तुझे यह उचित नहीं है जो शंकरसे विग्रुख होनेपर भी मुझे जिला रहा है ॥ २ ॥ कहि न जाह कह्यु हृद्य गलानी । मन महुँ रामहि सुमिर सयानी ॥ जौ प्रमु दीनदयालु कहावा । आरति हरन बेद जसु गावा ॥ ३ ॥ सतीजीके हृदयकी ग्लानि कुछ कही नहीं जाती । बुद्धिमती सतीजीने मनमें श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया और कहा—हे प्रमो ! यदि आप दीनदयाल कहलाते हैं और वेदोंने आपका यह यश गाया है कि आप दुःखको हरनेवाले हैं, ॥ २ ॥ ती में बिनय करडँ कर जोरी। छूटउ वेगि देह यह मोरी॥

जीं मोरें सिव चरन सनेहू। मन क्रम बचन सत्य वृतु एहू ॥ ४ ॥ तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाय। यदि मेरा शिवजीके चरणोंमें प्रेम है और मेरा यह [प्रेमका] वृत मन, वचन और कर्म ( आचरण ) से सत्य है, ॥ ४ ॥

दो॰—तौ सवदरसी सुनिअ प्रभु करड सो वेगि उपाइ। होइ मरनु जेहि बिन्हि श्रम दुसह विपत्ति विहाइ॥ ५९॥

तो हे सर्वदर्शी प्रमो ! सुनिये और शीघ्र वह उपाय कीजिये जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह [ पित-परित्यागरूपी ] असहा विपत्ति दूर हो जाय ॥ ५९ ॥ चौ०-पृष्टि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी । अकथनीय दारुन दुखु भारी ॥

बीतें संबत सहस सतासी। तजी समाधि संभु अविनासी॥ १॥ दक्षसुता सतीजी इस प्रकार बहुत दुःखित थीं, उनको इतना दारुण दुःख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सत्तासी इजार वर्ष बीत जानेपर अविनाशी शिवजीने समाधि खोली॥ १॥

राम नाम सिव सुमिरन छागे। जानेड सर्ती जगतपति जागे॥
जाइ संभु पद बंदनु कीन्हा। सनमुख संकर आसनु दीन्हा॥ २॥
शिवजी राम-नामका स्मरण करने छगे, तव सतीजीने जाना कि अब जगत्के स्वामी
(शिवजी) जागे। उन्होंने जाकर शिवजीके चरणोंमें प्रणाम किया। शिवजीने उनको
बैठनेके छिये सामने आसन दिया॥ २॥

लगे कहन हरि कथा रसाला। दच्छ प्रजेस भए तेहि काला॥
देखा बिधि बिचारि सब छायक। दच्छिह कीन्ह प्रजापित नायक॥ ३॥
शिवजी भगवान् हरिकी रसमयी कथाएँ कहने छगे। उसी समय दक्ष प्रजापित हुए।
बहाजीने सब प्रकारसे योग्य देख-समझकर दक्षको प्रजापितयोंका नायक बना दिया॥ ३॥
बह अधिकार दच्छ जब पावा। अति अभिमानु हृद्य तब आवा॥

बह अधिकार दच्छ जब पाना । अति अभिमानु हृद्य तब आवा ॥
निहं कोड अस जनमा जग माहीं । प्रमुता पाइ जाहि सद नाहीं ॥ ४ ॥
जब दक्षने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृद्यमें अत्यन्त अभिमान
आ गया । जगत्में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रमुता पाकर मद न हो ॥ ४ ॥
दो॰—इच्छ लिए मुनि बोलि सन करन लगे बड़ जाग ।
नेनते सादर सकल सुर जे पानत मल भाग ॥ ६० ॥

दक्षने सन मुनियोंको बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञका भाग पाते हैं। दक्षने उन सबको आदरसहित निमन्त्रित किया || ६० ||

चौ०-किंगर नाग सिद्ध गंधवी। बधुन्द्र समेत चके सुर सर्वा॥ विष्तु विरंचि महेसु विहाई। चले सकल सुर जान बनाई॥ १॥ दिसका निमन्त्रण पाकर ो किन्नर, नाग, सिद्ध, गुरुर्व और सन देव

[ दक्षका निमन्त्रण पाकर ] किन्नर, नाग, सिद्ध, गन्धर्व और सब देवता अपनी-अपनी स्त्रियोंसिंहत चले । विष्णु, ब्रह्मा और महादेवजीको छोड़कर सभी देवता अपना-अपना विमान सजाकर चले ॥ १ ॥

सतीं ियलोके व्योम विमाना । जात चले सुंदर विधि नाना ॥
सुर सुंदरी करिंद कल गाना । सुनत श्रवन छूटिंद मुनि ध्याना ॥ २ ॥
सतीजीने देखा अनेकों प्रकारके सुन्दर विमान आकाशमें चले जा रहे हैं । देवसुन्दरियाँ मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियोंका ध्यान छूट जाता है ॥ २ ॥
प्छेड तब सिवँ कहेड बखानी । पिता जग्य सुनि कछु हरषानी ॥
कीं महेसु मोहि आयसु देहीं । कछु दिन जाइ रहीं मिस एहीं ॥ ३ ॥
सतीजीने [ विमानोंमें देवताओंके जानेका कारण ] पूछा, तब शिवजीने सब वातें
बतलायीं । पिताके यक्की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुईं और सोचने लगीं कि यदि
महादेवजी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिताके वर जाकर रहाँ ॥ ३ ॥

पति परित्याग हृदय दुखु भारी। कहृइ न निज अपराध विचारी॥
बोली सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी॥ ॥
क्योंकि उनके हृदयमें पतिद्वारा त्यागी जानेका बड़ा भारी दुःख था, पर अपना
अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सतीजी भय, संकोच और प्रेमरसमें
सनी हुई मनोहर बाणीसे बोर्ली—॥ ४॥

दो॰—पिता भवन उत्सव परम जों प्रभु आयसु होइ। तौ में जाउँ कृपायतन सादर देखन सोइ॥ ६१॥ हे प्रमो ! मेरे पिताके घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आजा हो तो हे कृपाधाम ! में आदरसहित उसे देखने जाऊँ॥ ६१॥

चौ०-कहेडु नीक मोरेहुँ मन भावा। यह अनुचित निहं नेवत पठावा॥
दच्छ सकल निज सुता बोलाई। इमरें बयर तुम्हउ विसराई॥ १॥
शिवजीने कहा—तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मनको भी पसंद आयी।
पर उन्होंने न्यौता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्षने अपनी सब लड़िकयोंको बुलाया
है; किन्तु हमारे वैरके कारण उन्होंने तुमको भी मुला दिया॥ १॥

ब्रह्मसभाँ हम सन दुखु माना। तेहि तें अजहुँ करहि अपमाना॥ जों बिनु बोलें जाहु भवानी। रहह न सीलु सनेहु न कानी॥ २॥ एक बार ब्रह्माकी समामें इमसे अप्रसन्न हो गये थे, उसीसे वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी! जो तुम बिना बुलाये जाओगी तो न शील-स्नेह ही रहेगा और न मान-मर्यादा ही रहेगी ॥ २॥

जदिष सिन्न प्रभु षितु गुर गेहा। जाइन बिनु बोले हुँ न सँदेहा॥ तदिष बिरोध मान जहुँ कोई। तहुँ गएँ कल्यानु न होई॥ ३॥ यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरुके घर विना नुलाये भी जाना चाहिये तो भी जहुँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जानेसे कल्याण नहीं होता॥ ३॥

भाँति अनेक संभु समुझावा। भावी वस न ग्यानु उर आवा॥ कह प्रभु जाहु जो विनिर्ह बोलाएँ। नहिं भिक्त वात हमारे भाएँ॥ ४॥ शिवजीने वहुत प्रकारसे समझायाः पर होनहारवश सतीके हृदयमें वोध नहीं हुआ। फिर शिवजीने कहा कि यदि विना बुलाये जाओगीः तो हमारी समझमें अच्छी वात न होगी॥ ४॥

दो॰ — कहि देखा हर जतन वहु रहइ न दच्छकुमारि।

दिए मुख्य गन संग तव विदा कीन्ह त्रिपुरारि॥ ६२॥

शिवजीने बंहुत प्रकारते कहकर देख लिया, किन्तु जब सती किसी प्रकार भी
नहीं कर्की, तब त्रिपुरारि महादेबजीने अपने मुख्य गणोंको साथ देकर उनको विदा

कर दिया ॥ ६२ ॥

चौ०-पिता भवन जब गई भवानी। दच्छ त्रास काहुँ न सनमानी॥
सादर भलेहिं मिली एक माता। भिगनीं मिलीं बहुत मुसुकाता॥ १॥
भवानी जब पिता (दक्ष ) के घर पहुँचीं तब दक्षके डरके मारे किसीने उनकी
आवमगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदरसे मिली। बहिनें बहुत मुसकराती
हुई मिलीं॥ १॥

दच्छ न कहु पूछी कुसलाता। सतिहि विलोकि जरे सब गाता॥
सतीं जाइ देखेड तब जागा। कतहुँ न दीख संभु कर भागा॥ २॥
दक्षने तो उनकी कुछ कुशलतक नहीं पूछी, सतीजीको देखकर उलटे उनके सारे
अंग जल उठे। तब सतीने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिवजीका भाग दिखायी
नहीं दिया॥ २॥

तब चित चदेउ जो संकर कहेऊ। प्रभु अपमानु समृद्धि उर दहेऊ॥
पाछिल दुखु न हृद्यँ अस व्यापा। जस यह भयउ महा परितापा॥ ३॥
तव शिवजीने जो कहा था वह उनकी समझमें आया। स्वामीका अपमान
समझकर सतीका हृद्य जल उठा। पिछला (पति-परित्यागका) दुःख उनके हृद्यमें उतना
नहीं व्यापा था जितना महान् दुःख इस समय (पति-अगमानके कारण) हुआ॥ ३॥

जद्यपि जग दारुन दुख नाना। सब तें कठिन जाति अवमाना॥
समुप्ति सो सतिहि भयउ अति कोधा। बहु बिधि जननी कीन्ह प्रबोधा॥ ४॥
यद्यपि जगत्में अनेक प्रकारके दारुण दुःख हैं, तथापि जाति-अपमान सबसे
बढ़कर कठिन है। यह समझकर सतीजीको बड़ा कोच हो आया। माताने उन्हें बहुत
प्रकारसे समझाया-बुझाया॥ ४॥

दो॰—सिव अपमानु न जाइ सिंह हृदयँ न होइ प्रबोध। सफल समिह हिंठ हटिक तब बोली बचन सक्रोध॥ ६३॥

परन्तु उनसे शिवजीका अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदयमें कुछ मी प्रवोध नहीं हुआ। तब वे सारी समाको हठपूर्वक डाँटकर क्रोधमरे वचन बोर्ली—॥ ६३॥ चौ०—सुनहु सभासद सकछ मुनिंदा। कही. सुनी जिन्ह संकर निंदा॥

सो फल तुरत छहव सब काहूँ। मळी भाँति पछिताब पिताहूँ॥ १॥ हे सभासदो और सब मुनीश्वरो ! मुनो । जिन लोगोंने यहाँ शिवजीकी निन्दा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी मली-भाँति पछतायँगे ॥ १॥

संत संमु श्रीपित अपबादा । सुनिश्र जहाँ तह असि मरजादा ॥ काटिश्र तासु जीभ जो बसाई । श्रवन मूदि न त चिल्स पराई ॥ २ ॥ जहाँ संत, शिवजी और लक्ष्मीपित श्रीविष्णुमगवान्की निन्दा सुनी जाय वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस (निन्दा करनेवाले) की जीम काट ले, और नहीं तो कान मूँदकर वहाँसे माग जाय ॥ २ ॥

जगदातमा महेसु पुरारी। जगत जनक सब के हितकारी।।

पिता मंदमित निंदत तेही। दच्छ सुक्र संभव यह देही।। १॥

त्रिपुर दैत्यको मारनेवाले भगवान् महेश्वर सम्पूर्ण जगत्के आत्मा हैं। वे जगितता
और सबका हित करनेवाले हैं। मेरा मन्दबुद्धि पिता उनकी निन्दा करता है। और
मेरा यह शरीर दक्षहीके वीर्यसे उत्पन्न है।। २॥

तिज्ञहरूँ तुस्त देह तेहि हेत्। उर धरि चंद्रमौिक बृषकेत्॥ अस कृष्टि जोग अगिनि तनु जारा। भयत सकल मख हाहाकारा॥ ४॥ हसिलये चन्द्रमाको ललाटपर धारण करनेवाले वृषकेतु शिवजीको हृदयमें धारण करके में इस शरीरको तुरंत ही त्याग दूँगी। ऐसा कहकर सतीजीने योगाग्रिमें अपना शरीर मस्म कर डाला। सारी यज्ञशालामें हाहाकार मच गया॥ ४॥

दो॰—सती मरनु सुनि संभु गन लगे करन मख खीस। जग्य विधंस बिलोकि भृगु रच्छा कीन्हि मुनीस॥६४॥ सतीका मरण सुनकर शिवजीके गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर सुनीश्वर भृगुजीने उसकी रक्षा की ॥ ६४ ॥
चौ०-समाचार सब संकर पाए । बीरमंद्रु किर कोप पठाए ॥
जग्य बिधंस जाह तिन्ह कीन्हा । सकल सुरन्ह विधिवत फल्ल दीन्हा ॥ १ ॥
ये सब समाचार शिवजीको मिले तब उन्होंने कोध करके वीरमद्रको भेजा ।
उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओंको यथोचित फल (दण्ड) दिया ॥ १ ॥

भै जगबिदित दच्छ गति सोई। जिस कछु संभु बिमुख कै होई॥ यह इतिहास सकछ जग जानी। ताते भैं संछेप बखानी॥२॥ दक्षकी जगत्प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोहीकी हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसिलिये मैंने संक्षेपमें वर्णन किया॥२॥

सतीं मरत हरि सन बर मागा। जनम जनम सिव पद अनुरागा॥
तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई। जनमीं पारवती तनु पाई॥ ३॥
सतीने मरते समय भगवान् हरिसे यह वर माँगा कि मेरा जन्म-जन्ममें शिवजीके
चरणोंमें अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचलके घर जाकर पार्वतीके शरीरचे
जन्म लिया॥ ३॥

जब तें उमा सैल गृह जाई। सकल सिद्धि संपति तहें छाई ॥
जह तहें सुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे। उचित बास हिम भूधर दीन्हे॥ ॥
जबसे उमाजी हिमाचलके घर जन्मी तबसे वहाँ सारी विद्धियाँ और सम्पत्तियाँ
छा गर्यी। मुनियोंने जहाँ-तहाँ सुन्दर आश्रम बना लिये और हिमाचलने उनको
उचित स्थान दिये॥ ४॥

दो॰ सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति।
प्रगटीं सुंदरसैल पर मिन आकर बहु भाँति॥ ६५॥
उस सुन्दर पर्वतपर बहुत प्रकारके सब नये-नये वृक्ष सदा पुष्प-फलयुक्त हो गये
और वहाँ बहुत तरहकी मणियोंकी खानें प्रकट हो गयीं॥ ६५॥

चौ०-सरिता सब पुनीत जलुः बहहीं। खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं॥
सहज बयर सब जीवन्ह त्यागा। गिरि पर सकल करिं अनुरागा॥ १॥
सारी निर्देशोंमें पवित्र जल बहता है और पक्षी, पश्च, श्रमर सभी सुखी रहते हैं।
सब जीवोंने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वतपर सभी प्रस्पर प्रेम
करते हैं॥ १॥

सोह सैक गिरिजा गृह आएँ। जिमि जनु रामभगति के पाएँ॥ नित न्तन मंगळ गृह तास्। ब्रह्मादिक गावहिं जसु जास्॥ २॥ पार्दतीजीके घर आ जानेसे पर्वत ऐसा शोभायमान् हो रहा है जैसा राममिकको पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस (पर्वतराज) के घर नित्य नये-नये मङ्गलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं॥ २॥

नारद समाचार सब पाए। कोतुकहीं गिरि गेह सिधाए॥
सेलराज यद आदर कीन्हा। पद पखारि बर आसनु दीन्हा॥ ३॥
जय नारदजीने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुकहीं हिमाचलके घर पघारे।
पर्वतराजने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया॥३॥
नारि सिहत सुनि पद सिरू नावा। चरन सिल्ल सबु मवनु सिंचावा॥
निज सोभाग्य यहुत गिरि बरना। सुता बोलि मेली सुनि चरना॥ ४॥
फिर अपनी स्त्रीसिहत मुनिके चरणोंमें सिर नवाया और उनके चरणोदकको सारे
परमें छिड़काया। हिमाचलने अपने सौभाग्यका बहुत बखान किया और पुत्रीको
बुलाकर मुनिके चरणोंपर डाल दिया॥ ४॥

दो॰—त्रिकालग्य सर्वग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि।
कहहु सुता के दोप गुन मुनिवर हृद्यँ विचारि॥ ६६॥
[और कहा—] हे मुनिवर! आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं। आपकी सर्वत्र पहुँच
है। अतः आप हृदयमें विचारकर कन्याके दोष-गुण कहिये॥ ६६॥

चौ०-कह मुनि विहसि गृद्ध मृद्ध वानी । सुता तुम्हारि सकछ गुन खानी ॥
सुंदर सहज सुसील सयानी । नाम उमा अंविका भवानी ॥ १ ॥
नारद मुनिने हँसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणीसे कहा—तुम्हारी कन्या सब
गुणोंकी खान है । यह स्वभावसे ही सुन्दर, सुशील और समझदार है । उमा, अम्बिका
और भवानी इसके नाम हैं ॥ १ ॥

सव छच्छन संपन्न कुमारी । होइहि संतत पियहि पिआरी ॥
सदा अचल पृष्टि कर भहिवाता । पृष्टि तें जसु पैहिंह पितु माता ॥ २ ॥
कन्या सव सुलक्षणोंसे सम्पन्न हैं यह अपने पतिको सदा प्यारी होगी । इसका सुहाग
सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता-पिता यश पार्वेंगे ॥ २ ॥

होह्हि पूज्य सकल जग माहीं। एहि सेवत कल्लु दुर्लभ नाहीं॥
एहि कर नामु सुमिरि संसारा। त्रिय चिह्हिंह पतिवृत असिधारा॥ ३॥
यह सारे जगत्में पूज्य होगी और इसकी सेवा करनेते कुछ भी दुर्लभ न होगा।
संसारमें स्त्रियाँ इसका नाम स्मरण करके पतिवृतरूपी तलवारकी घारपर चढ़ जायँगी॥ ३॥
सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी। सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी॥
अगुन अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संसय छीना॥ ४॥

हे पर्वतराज! तुम्हारी कन्या मुळ्ज्ळनी है। अन इसमें जो दो-चार अनगुण हैं, उन्हें भी मुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता-पिता-विहीन, उदासीन, संशयहीन (लापरवाह), ॥४॥ शिवजी वर देनेवाले, शरणागतोंके दुःखोंका नाश करनेवाले, कृपाके समुद्र और सेवकोंके मनको प्रसन्न करनेवाले हैं। शिवजीकी आराधना किये विना करोड़ों योग और जप करनेपर भी वाञ्छित फल नहीं मिलता ॥ ४॥

दो॰ - अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस। होइहि यह कल्यान अव संसय तजहु गिरीस॥ ७०॥ ऐसा कहकर भगवान्का सारण करके नारदजीने पार्वतीको आशीर्वाद दिया [और कहा कि-] हे पर्वतराज ! तुम सन्देहका त्याग कर दो, अव यह कल्याण ही होगा ।७०। चौ०-किह अस ब्रह्मभवन मुनि गयऊ । आगिल चरित सुनह जस भयऊ ॥ पतिहि एकांत पाइ कह मैना। नाथ न में समुद्रे मुनि वैना॥ १॥ यों कहकर नारदमुनि ब्रह्मलोकको चले गये। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनी। पतिको एकान्तमें पाकर मैनाने कहा-हे नाथ ! मैंने मुनिके वचनोंका अर्थ नहीं समझा ॥ १॥ जों घर वर कुछ होइ अनुपा। करिअ यिवाह सुता अनुरूपा॥ न त कन्या वरु रहुड कुआरी। कंत उमा मम प्रान पिआरी॥ २॥ जो हमारी कन्याके अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिये। नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे ( मैं अयोग्य वरके साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती ) । क्योंकि हे स्वामिन् ! पार्वती मुझको प्राणोंके समान प्यारी है ॥ २ ॥ जीं न मिलिहि वरु गिरिजहि नोगू। गिरि जद सहज कहिहि सबु लोगू॥ सोइ विचारि पति करेहु विवाहू। जेहिं न बहीरि होइ उर दाहु॥ ३॥ यदि पार्वतीके योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभावसे ही जड़ ( मूर्ख ) होते हैं । हे स्वामी ! इस बातको विन्वारकर ही विवाह कीजियेगा, जिसमें फिर

भस किह परी चरन घरि सीसा। बोले सिहत सनेह गिरीसा॥
बर पावक प्रगटे सिस माहीं। नारद वचनु अन्यथा नाहीं॥ ४॥
इस प्रकार कहकर मैना पितके चरणींपर मस्तक रखकर गिर पड़ीं। तब हिमवानने
प्रेमसे कहा—चाहे चन्द्रमामें अग्नि प्रकट हो जाय, पर नारदजीके वचन झुठे नहीं हो सकते।४।
दो॰—प्रिया सोच परिहरहु सबु सुमिरहु श्रीभगवान।
पारबितिहि निरमय जेहि सोइ करिहि कल्यान॥ ७१॥

पीछे हृदयमें सन्ताप न हो ॥ ३ ॥

है प्रिये ! सब सोच छोड़कर श्रीमगवान्का स्मरण करो । जिन्होंने पार्वतीको रचा है, वे ही कल्याण करेंगे ॥ ७१॥

चौ०-अब जों तुम्हिह सुता पर नेहू । तो अस जाइ सिखावतु देहू ॥ करें सो तपु जेहिं मिलिहें महेसू । आन उपायें न मिटिहि कलेसू ॥ १ ॥ अब यदि तुम्हें कन्यापर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिन्नसे शिवजी मिल जायँ। दूसरे उपायसे यह क्लेश नहीं मिटेगा ॥ १ ॥
नारद वचन सगर्भ सहेत्। सुंदर सब गुन निधि वृषकेत् ॥
अस विचारि तुम्ह तजहु असंका। सबिह भाँति संकर अकलंका ॥ २ ॥
नारदजीके वचन रहस्यसे युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त सुन्दर गुणोंके
भण्डार हैं। यह विचारकर तुम [ मिथ्या ] सन्देहको छोड़ दो। शिवजी सभी
तरहसे निष्कलङ्क हैं ॥ २ ॥

सुनि पति बचन हरिष सन साहीं। गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं॥
उमिह बिलोकि नयन भरे बारी। सिहत सिनेह गोद बैठारी॥३॥
पितके बचन सुन मनमें प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वतीके पास गयीं। पार्वतीको देखकर उनकी आँखोंमें आँस भर आये। उसे स्नेहके साथ गोदमें बैठा लिया॥३॥
बारिह बार लेति उर लाई। गदगद कंठ न कल्लु किह जाई॥
जगत मातु सर्वग्य भवानी। मातु सुबद बोलीं मृदु बानी॥ ६॥
फिर बार-बार उसे हृदयसे लगाने लगीं। प्रेमसे मैनाका गला भर आया, कुछ
कहा नहीं जाता। जगजजननी भवानीजी तो सर्वज्ञ ठहरीं। [ माताके मनकी दशाको
जानकर ] वे माताको सुख देनेवाली कोमल वाणीसे बोलीं—॥ ४॥

दो॰—सुनिह मातु में दीख अस सपन सुनावडँ तोहि।
सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेसेड मोहि॥ ७२॥
मा! सुन, में तुझे सुनाती हूँ; मैंने ऐसा खप्न देखा है कि मुझे एक सुन्दर
गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणने ऐसा उपदेश दिया है—॥ ७२॥

चौ०-करिह जाइ तपु सैलकुमारी। नारद कहा सो सत्य बिचारी।
मातु पितिह पुनि यह मत भावा। तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा॥ १॥
हे पार्वती! नारदजीने जो कहा है, उसे सत्य समझकर त् जाकर तप कर। फिर
यह वात तेरे माता-पिताको भी अच्छी लगी है। तप सुख देनेवाला और दुःख-दोषका
नाश करनेवाला है॥ १॥

तपवल रचइ प्रपंचु विघाता। तपवल बिष्तु सकल जग त्राता॥
तपवल संभु करिंह संघारा। तपवल सेषु धरह महिभारा॥ २॥
तपके वलसे ही ब्रह्मा संसारको रचते हैं और तपके वलसे ही विष्णु सारे जगत्का
पालन करते हैं। तपके बलसे ही शम्भु [ स्ट्रह्रपसे ] जगत्का संहार करते हैं और तपके
वलसे ही शेषजी पृथ्वीका भार धारण करते हैं ॥ २॥

तप अधार सब सृष्टि भवानी। करिंह जाइ तपु अस जियँ जानी॥ सुनत बचन बिसमित महतारी। सपन सुनायउ गिरिंहि हँकारी॥ ३॥ हे भवानी! सारी सृष्टि तपके ही आधारपर है। ऐसा जीमें जानकर तू जाकर तप कर । यह बात सुनकर माताको बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान्को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया ॥ ३ ॥

मातु पितिह बहुबिधि समुझाई। चर्ली उमा तप हित हरपाई॥
प्रिय परिवार पिता अरु माता। भए विकल मुख आव न बाता॥ ४॥
माता-पिताको बहुत तरहसे समझाकर बड़े हर्षके साथ पार्वतीजी तप करनेके
लिये चर्ली। प्यारे कुटुम्बी, पिता और माता सब व्याकुल हो गये। किसीके मुँहसे वात
नहीं निकलती॥ ४॥

दो॰—बेद्सिरा मुनि आइ तब सविह कहा समुझाइ!
पारवती मिहमा सुनत रहे प्रवोधिह पाइ॥ ७३॥
तब वेदिशरा मुनिने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वतीजीकी महिमा सुनकर
सबको समाधान हो गया॥ ७३॥

चौ०-उर धरि उसा प्रानपति चरना। जाह विपिन छागीं तपु करना॥
अति सुकुमार न तनु तप जोगू। पति पद सुमिरि तजेउ सबु भोगू॥ १॥
प्राणपति (शिवजी) के चरणोंको दृदयमें धारण करके पार्वतीजी वनमें जाकर
तप करने छगीं। पार्वतीजीका अत्यन्त सुकुमार शरीर तपके योग्य नहीं था, तो भी पतिके
चरणोंका स्मरण करके उन्होंने सब भोगोंको तज दिया॥ १॥

नित नव चरन उपज अनुरागा। विसरी देह तपिंह मनु लागा॥
संवत सहस मूल फल खाए। सागु खाइ सत वरप गवाँए॥२॥
स्वामीके चरणोंमें नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तपमें ऐसा मन लगा
कि शरीरकी सारी सुध विसर गयी। एक हजार वर्षतक उन्होंने मूल और फल खाये,
फिर सी वर्ष साग खाकर विताये॥ २॥

कबु दिन भोजनु बारि बतासा। किए कठिन कबु दिन उपवासा॥
वेळ पाती महि परइ सुखाई। तीनि सहस संवत सोइ खाई॥ ३॥
कुछ दिन जल और वायुका मोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास
किये। जो वेल्पन सुखकर पृथ्वीपर गिरते थे। तीन इजार वर्षतक उन्होंको खाया॥ ३॥
पुनि परिहरे सुखानेउ परना। उमिह नामु तब भयउ अपरना॥
देखि उमिह तप खीन सरीरा। ब्रह्मिगरा भै गगन गभीरा॥ ४॥
फिर सुखे पर्ण (पत्ते) भी छोड़ दिये। तभी पार्वतीका नाम 'अपर्णा' हुआ।
तपसे उमाका शरीर क्षीण देखकर आकाशसे गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई—॥ ४॥
दो०—भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि।
परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलिहिह त्रिपुरारि॥ ७४॥
हे पर्वतराजकी कुमारी! सुन। तेरा मनोरथ सफल हुआ। तु अब सारे असहा

क्लेशोंको (कठिन तपको) त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे ॥ ७४ ॥
चौ०-अस तपु काहुँ न कीन्ह भवानी। भए अनेक धीर मुनि ग्यानी॥
अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी॥ १॥
हे भवानी! धीर, मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा (कठोर) तप किसीने
नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्माकी वाणीको सदा सत्य और निरन्तर पवित्र जानकर
अपने हृदयमें धारण कर ॥ १॥

आवे पिता बोळावन जबहीं। हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं॥

मिलिंह तुम्हिंह जब सप्त रिपीसा। जानेहु तब प्रमान बागीसा॥ २॥

जब तेरे पिता बुलानेको आवें। तब हठ छोड़कर घर चली जाना और जब
तुम्हें सप्तर्षि मिलें तब इस वाणीको ठीक समझना॥ २॥

सुनत गिरा विधि गगन बखानी । पुरुक गात गिरिजा हरषानी ॥
उसा चरित सुंदर मैं गावा । सुनहु संभु कर चरित सुहावा ॥ ६ ॥
[ इस प्रकार ] आकाशसे कही हुई ब्रह्माकी वाणीको सुनते ही पार्वतीजी प्रसन्न हो
गयीं और [ हर्षके मारे ] उनका शरीर पुरुकित हो गया । [ याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीसे
वोले कि ] मैंने पार्वतीका सुन्दर चरित्र सुनाया, अब शिवजीका सुहावना चरित्र सुनो ॥ ३ ॥

जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा। तब तें सिव मन भयउ विरागा॥
जपिंह सदा रघुनायक नामा। जहँ तहँ सुनिंह राम गुन प्रामा॥ ४॥
जबसे सतीने जाकर शरीरत्याग किया। तबसे शिवजीके मनमें वैराग्य हो गया।
वे सदा श्रीरघुनाथजीका नाम जपने छगे और जहाँ-तहाँ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी
कथाएँ सुनने छगे॥ ४॥

दो॰— चिदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह मद काम। विचरहिं महि धरि हृद्यँ हरि सकल लोक अभिराम॥ ७५॥

चिदानन्द, सुखके धाम, मोह, मद और कामसे रहित शिवजी सम्पूर्ण लोकोंको आनन्द देनेवाले भगवान् श्रीहरि (श्रीरामचन्द्रजी) को हृदयमें धारणकर (भगवान्के ध्यानमें मस्त हुए) पृथ्वीपर विचरने लगे ॥ ७५॥

ची०-कतहुँ मुनिन्ह उपदेसिंह ग्याना । कतहुँ राम गुन करिंह बखाना ॥ जदिप अकाम तदिप भगवाना । भगत बिरह दुख दुखित सुजाना ॥ १ ॥ वे कहीं मुनियोंको ज्ञानका उपदेश करते और कहीं श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करते थे । यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान् अपने भक्त ( सती ) के वियोगके दुःखसे दुखी हैं ॥ १ ॥

एहि विधि गयउ काळु बहु बीती। नित नै होइ राम पद प्रीती॥ नेमु प्रेमु संकर कर देखा। अविचल हृद्य भगति के रेखा॥ २॥ इस प्रकार बहुतं समय वीत गया । श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें नित-नयी प्रीति हो रही है । शिवजीके [कठोर ] नियम, [अनन्य ] प्रेम और उनके हृदयमें मिक्तकी अटल टेकको [जब श्रीरामचन्द्रजीने ] देखा, ॥ २ ॥

प्रगटे रामु कृतम्य कृपाला। रूप सील निधि तेज विसाला॥
बहु प्रकार संकरिह सराहा। तुम्ह बिजु अस व्रत् को निरबाहा॥ ३॥
सब कृतज्ञ (उपकार माननेवाले), कृपाल, रूप और शीलके मण्डार, महान्
तेजपुज्ज मगवान् श्रीरामचन्द्रजी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरहरे शिवजीकी सराहना
की और कहा कि आपके विना ऐसा (कठिन) व्रत कीन निवाह सकता है॥ ३॥

बहुविधि राम सिवहि समुझावा। पारवती कर जन्मु सुनावा॥ अति पुनीत गिरिजा के करनी। बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी॥ ४॥ श्रीरामचन्द्रजीने बहुत प्रकारसे शिवजीको समझाया और पार्वतीजीका जन्म सुनाया। कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने विस्तारपूर्वक पार्वतीजीकी अत्यन्त पवित्र करनीका वर्णन किया॥४॥

दो॰ -- अब बिनती मम सुनहु सिव जो मो पर निज नेहु।

जाइ विवाहहु सैलजिह यह मोहि मार्गे देहु ॥ ७६ ॥
[ फिर उन्होंने शिवजीसे कहा- ] हे शिवजी ! यदि मुझपर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती मुनिये । मुझे यह माँगे दीजिये कि आप जाकर पार्वतीके साथ विवाह कर लें ॥ ७६ ॥

चौ०-कह सिव जदिप उचित अस नाहीं । नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं ॥ सिर धिर आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा ॥ १ ॥ शिवजीने कहा—यद्यिप ऐसा उचित नहीं है, परन्तु स्वामीकी बात भी मेटी नहीं जा सकती । हे नाथ ! मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञाको सिरपर रखकर उसका पालन कहाँ ॥ १ ॥

मातु पिता गुर प्रभु के बानी । बिनिह बिचार करिअ सुभ जानी ॥
तुम्ह सब भाँति परम हितकारी । अग्या सिर पर नाथ नुम्हारी ॥ २ ॥
माता, पिता, गुरू और खामीकी बातको बिना ही विचारे ग्रुम समझकर करना
(मानना ) चाहिये । फिर आप तो सब प्रकारसे मेरे परम हितकारी हैं । हे नाथ !
आपकी आज्ञा मेरे सिरपर है ॥ २ ॥

प्रभु तोषेठ सुनि संकर बचना। भक्ति बिवेक धर्म जुत रचना॥
कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ। अब ठर राखेहु जो हम कहेऊ॥ ३॥
शिवजीकी भक्ति, ज्ञान और धर्में युक्त वचनरचना सुनकर प्रभु रामचन्द्रजी
सन्तुष्ट हो गये। प्रभुने कहा—हे हर! आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गयी। अब हमने जो
कहा है उसे हृदयमें रखना॥ ३॥

अंतरधान भए अस भाषी। संकर सोइ मूर्रित उर राखी॥
तमिं सप्तरिषि सिव पिंह भाए। बोके प्रमु अति बचन सुहाए॥ ४॥
इस प्रकार कहकर श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्धान हो गये। शिवजीने उनकी वह
मूर्ति अपने हृदयमें रख ली। उसी समय सप्तिषे शिवजीके पास आये। प्रमु महादेवजीने
उनसे अत्यन्त सुहावने वचन कहे—॥ ४॥

दो॰—पारयती पहिं जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा छेहु।

गिरिहि प्रेरि पठपहु भवन दूरि करेहु संदेहु॥ ७७॥
आपलोग पार्वतीके पास जाकर उनके प्रेमकी परीक्षा लीजिये और हिमाचलको
कहकर [उन्हें पार्वतीको लिया लानेके लिये मेजिये तथा] पार्वतीको घर भिजवाइये और उनके संदेहको दूर कीजिये॥ ७७॥

ची०-रिपिन्छ गोरि देखी तहँ कैसी। मूर्यतमंत तपस्या जैसी॥
योले मुनि सुनु सैलकुमारी। करहु कवन कारन तपु भारी॥ १॥
शृपियोंने [वहाँ जाकर ] पार्वतीको कैसी देखा मानो मूर्तिमान् तपस्या ही हो।
भूनि वोले-दे शैलकुमारी! सुनो, तुम किसल्ये इतना कठोर तप कर रही हो १॥ १॥
केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू। हम सन सत्य मर्मु किन कहहू॥
कहत बचन मनु अति सकुचाई। हँसिहहु सुनि हमारि जंदताई॥ २॥
तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो १ हमसे अपना सचा मेदं
क्यों नहीं कहतीं १ [पार्वतीने कहा- ] बात कहते मन वहुत सकुचाता है। आपलोग
मेरी मुर्खता सुनकर हँसेंगे॥ २॥

मनु हठ परा न सुनह सिखावा। चहत वारि पर भीति उठावा॥
नारद कहा सत्य सोह जाना। बिनु पंखन्ह हम चहाँ उढ़ाना॥ ३॥
मनने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जलपर दीवाल उठाना चाहता
है। नारदजीने जो कह दिया उसे सत्य जानकर में विना ही पाँखके उड़ना चाहती हूँ॥ ३॥
देखहु सुनि अबियेकु हमारा। चाहिअ सदा सिविह भरतारा॥ ४॥
हे मुनियो। आप मेरा अज्ञान तो देखिये कि मैं सदा शिवजीको ही पति बनाना
चाहती हूँ॥ ४॥

दो॰—सुनत वचन विहसे रिषय गिरिसंभव तव देह।

नारद कर उपदेसु सुनि कहहु बसेउ किसु गेह ॥ ७८ ॥

पार्वतीकी वात सुनते ही ऋषिलोग हँस पड़े और बोले—तुम्हारा शगीर पर्वतसे ही
तो उत्पन्न हुआहै। मला,कहो तो नारदका उपदेश सुनकर आजतक किसका घर वसा है। ७८
ची०-दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई। तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई॥

चित्रकेतु कर वरु उन घाला। कनककसिपु कर पुनि अस हाला ॥ १॥

उन्होंने जाकर दक्षके पुत्रोंको उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर छौटकर घरका मुँह भी नहीं देखा । चित्रकेतुके घरको नारदने ही चौपट किया । फिर यही हाल हिरण्यकशिपुका हुआ ॥ १॥

नारद सिख जे सुनिहं नर नारी। अविस होिंद तिज भवतु भिखारी ॥

मन कपटी तन सज्जन चीन्हा। आपु सिरस सबही चह कीन्हा॥ २॥
जो स्त्री-पुरुष नारदकी सीख सुनते हैं, वे घर-वार छोड़कर अवश्य ही भिखारी
हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीरपर सज्जनोंके चिह्न हैं। वे सभीको अपने
समान ( आवारा ) बनाना चाहते हैं॥ २॥

तेहि के बचन मानि बिस्वासा । तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा ॥ निर्गुन निलज कुवेप कपाली । अकुल अगेह दिगंबर व्याली ॥ ३ ॥ उनके वचनोंपर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभावसे ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेषवाला, नरकपालोंको माला पहननेवाला, कुलहीन, बिना घर-बारका, नंगा और शरीरपर साँपोंको लपेटे रखनेवाला है ॥ ३ ॥

कह्दु कवन सुखु अस बरु पाएँ। भक्त भूछिहु उग के बौराएँ॥ पंच कहें सिवँ सती बिवाही। पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही॥ ४॥ ऐसे वरके मिलनेसे कहो। तुम्हें क्या सुख होगा ! तुम उस ठग (नारद) के वहकावे-में आकर खूब भूळीं। पहले पंचोंके कहनेसे शिवने सतीसे विवाह किया था। परन्तु फिर उसे त्यागकर मरवा डाला॥ ४॥

दो॰ अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख मागि भव खाहि । सहज एकाकिन्ह के भवन कबहुँ कि नारि खटाहि ॥ ७९ ॥ अब शिवको कोई चिन्ता नहीं रही, भीख माँगकर खा लेते हैं और सुखसे सोते हैं। ऐसे खभावसे ही अकेले रहनेवालोंके घर भी भला क्या कभी स्त्रियाँ टिक सकती हैं॥ ७९॥

ची॰—अजहूँ मानहु कहा हमारा। हम तुम्ह कहुँ वर नीक विचारा॥
अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला। गावहिं वेद जासु जस लीला॥ १॥
अव मी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिये अच्छा वर विचारा है। वह वहुत ही
सुन्दर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं॥ १॥
दूषन रहित सकल गुन रासी। श्रीपति पुर चैकुंठ निवासी॥
अस वरु तुम्हिह मिलाडव आनी। सुनत बिहसि कह बचन भवानी॥ २॥
वह दोशोंसे रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्माका स्वामो और वैकुण्ठपुरीका
रहनेवाला है। हम ऐसे वसको लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वतीकी

सत्य कहें हु गिरिभव तनु पहा । हठ न छूट छूटै वह देहा ॥
फनकउ पुनि पपान तें होई । जारेहुँ सहज न परिहर सोई ॥ ३ ॥
आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वतसे उत्पन्न हुआ है । इसिल्ये हठ
नहीं छूटेगा, शरीर भन्ने ही छूट जाय । सोना भो पत्थरसे ही उत्पन्न होता है, सो वह
जलाये जाने गर भी अपने स्वभाव ( सुवर्णत्व ) को नहीं छोड़ता ॥ ३ ॥

नारद यचन न में परिहरकें। बसउ भवनु उजरउ नहिं हरकें ॥
गुर कें वचन प्रतीति न जेही। सपनेहुँ सुगमन सुख सिधि तेही ॥ ॥
अतः में नारद जीके वचनोंको नहीं छोड़ूँगी, चाहे घर वसे या उजड़े, इससे मैं नहीं
हरती। जिसको गुरुके वचनोंमें विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्नमें भी
सुगम नहीं होती॥ ४॥

दो॰—महादेव अवगुन भवन विष्तु सकल गुन धाम।
जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ ८० ॥
माना कि महादेवजी अवगुणोंके भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणोंके धाम हैं।
पर जिसका मन जिनमें रम गया। उसको तो उसीसे काम है ॥ ८० ॥

ची०—जों तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा। सुनितिर्हें सिख तुम्हारि घरि सीसा॥
अय में जन्मु संभु हित हारा। को गुन दूषन करें विचारा॥ ॥
हे मुनीश्वरो !यदि आप पहले मिलते। तो में आपका उपदेश सिर-माथे रखकर सुनती।
परन्तु अय तो में अपना जन्म शिवजीके लिये हार चुकी। फिर गुण-दोषोंका विचार कीन करें ?॥ १॥

जों तुम्हरे हठ हृद्रयें विसेपी। रहि न जाइ वितु किएँ बरेषी॥ तो कीतुकिथन्ह आलसु नाहीं। वर कन्या अनेक जग माहीं॥ २॥ यदि आपके हृद्यमें बहुत ही हठ है और विवाहकी वातचीत (वरेखी) किये बिना आपसे रहा ही नहीं जाता। तो संसारमें वर-कन्या बहुत हैं। खिळवाड़ करनेवालोंको आलस्य तो होता नहीं ि और कहीं जाकर कीजिये ]॥ २॥

जन्म कोटि लगि रगर हमारी। वरडँ संगु न त रहडँ कुआरी॥
तज्ञ न नारद कर उपदेस्। आपु कहिंह सत बार महेसू॥ ६॥
मेरा तो करोड़ जन्मोंतक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजीको वलँगी, नहीं तो
कुमारी ही रहूँगी। स्वयं शिवजी सौ बार कहें, तो भी नारद जी के उपदेशको न छोडूँगी॥३॥
मैं पा परडँ कहह जगदंवा। तुम्ह गृह गवनह भयउ बिलंबा॥
देखि प्रेमु बोले मुनि ग्यानी। जय जय जगदंबिके भवानी॥ ४॥
जगज्जननी पार्वतीजीने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ। आप अपने

जगज्जननी पार्वतीजीने फिर कहा कि मैं आपके पैरो पड़ती हूं। आप अपन घर जाइये, बहुत देर हो गयी । [ शिवजीमें पार्वतीजीका ऐसा ] प्रेम देखकर श्रानी मुनि बोले—हे जगज्जननी ! हे भवानी ! आपकी जय हो ! जय हो !! ॥ ४ ॥ दो०—तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु । नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरपत गातु ॥ ८१ ॥ अप माया हैं और शिवजी भगवान् हैं । आप दोनों समस्त जगत्के माता-पिता हैं । [ यह कहकर ] मुनि पार्वतीजीके चरणोंमें सिर नवाकर चल दिये । उनके शरीर बार-बार पुलकित हो रहे थे ॥ ८१ ॥

बार-बार पुलाकत हा रह थ ॥ ८१ ॥
ची०-जाइ मुनिन्ह हिमबंतु पठाए । करि बिनती गिरिजहिं गृह ल्याए ॥
बहुरि सप्तरिषि सिव पिंह जाई । कथा उमा के सकल सुनाई ॥ १ ॥
मुनियोंने जाकर हिमबान्को पार्वतीजीके पास मेजा और वे विनती करके उनको घर
ले आये; फिर सप्तर्षियोंने शिवजीके पास जाकर उनको पार्वतीजीकी सारी कथा सुनायी ॥१॥
भए मगन सिव सुनत सनेहा । हरिष सप्तरिषि गवने गेहा ॥
भतु थिर करि तब संभु सुजाना । लगे करन रधुनायक ध्याना ॥ २ ॥
पार्वतीजीका प्रेम सुनते ही शिवजी आनन्दमग्न हो गये । सप्तर्षि प्रसन्न होकर
अपने घर ( ब्रह्मलोक ) को चले गये । तब सुजान शिवजी मनको स्थिर करके औरधुनाथजीका ध्यान करने लगे ॥ २ ॥

तारकु असुर भयउ तेहि काला। भुज प्रताप बल तेज बिसाला। तेहिं सब लोक लोकपति जीते। भए देव सुख संपति रीते॥ ३॥ उसी समय तारक नामका असुर हुआ। जिसकी भुजाओंका वल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालोंको जीत लिया, सब देवता सुख और सम्मित्ते रहित हो गये॥ ३॥

अजर अमर सो जीति न जाई। हारे सुर करि विविध कराई॥
तब विरंचि सन जाइ पुकारे। देखे विधि सब देव दुखारे॥ ४॥
वह अजर-अमर था, इसिछिये किसीचे जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ
बहुत तरहकी छड़ाइयाँ छड़कर हार गये। तब उन्होंने ब्रह्माजीके पास जाकर पुकार मचायी।
ब्रह्माजीने सब देवताओंको दुखी देखा॥ ४॥

दो॰—सव सन कहा बुझाइ विधि दनुज निधन तव होइ।
संभु सुक संभूत सुत एहि जीतइ रन सोइ॥ ८२॥
ब्रह्माजीने सबको समझाकर कहा—इस दैत्यकी मृत्यु तब होगी जब शिवजीके वीर्यसे पुत्र उत्पन्त हो, इसको युद्धमें वही जीतेगा॥ ८२॥
चौ०—मोर कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईस्बर करिहि सहाई॥

सती जो तजीं दच्छ मख देहा। जनमी जाइ हिमाचल गेहा॥ १॥ मेरी वात सुनकर उपाय करो। ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जायगा। सतीजी- ने जो दक्षके यशमें देहका त्याग किया था। उन्होंने अब हिमाचलके घर जाकर जन्म लिया है ॥ १ ॥

तेहिं तपु कीन्ह संभु पित छागी। सिव समाधि बैठे सबु त्यागी॥ जदिप अहट् असमंजस भारी। तदिप बात एक सुनहु हमारी॥ १॥ उन्होंने शिवजीको पित बनानेके छिये तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़-छाड़कर समाधि छगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजसकी बातः तथापि मेरी एक बात सुनो॥२॥ पठबहु कामु जाह् सिव पाहीं। करें छोमु संकर मन माहीं॥

पठवहु कामु जाइ सिव पाहा। कर छामु सकर मन माहा॥
तय इम जाइ सिविह सिर नाई। करवाउव विवाहु विशाई॥ ३॥
तुम जाकर कामदेवको शिवजीके पास भेजो वह शिवजीके मनमें क्षोभ उत्पन्न करे
( उनकी समाधि भङ्ग करे )। तव हम जाकर शिवजीके चरणोंमें सिर रख देंगे और जवरदस्ती ( उन्हें राजी करके ) विवाह करा देंगे॥ ३॥

एहि चिधि भलेहिं देवहित होई। मत अति नीक कहह सबु कोई॥ अस्तुति सुरन्ह कीन्ह अति हेत्। प्रगटेउ विषमवान झपकेत्॥ ४॥ इस प्रकारसे भले ही देवताओंका हित हो [ और तो कोई उपाय नहीं है ]। सबने कहा—यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओंने बड़े प्रेमसे स्तुति की, तब विषम (पाँच) वाण घारण करनेवाला और मछलीके चिह्नयुक्त ध्वजावाला कामदेव प्रकट हुआ ॥४॥

दो - सुरन्ह कही निज विपति सव सुनि मन कीन्ह विचार।

संभु विरोध न कुसल मोहि विहसि कहेउ अस मार ॥ ८३ ॥
देवताओंने कामदेवसे अपनी सारी विपत्ति कही ! सुनकर कामदेवने मनमें विचार
किया और हँसकर देवताओंसे यों कहा कि शिवजीके साथ विरोध करनेमें मेरी कुशल
नहीं है ॥ ८३ ॥

चौ०-तद्पि करव में काज तुम्हारा। श्रुति कह परम धरम उपकारा॥
पर हित छागि तजइ जो देही। संतत संत प्रसंसिंह तेही॥ १॥
तथापि में तुम्हारा काम तो करूँगा। क्योंिक वेद दूसरेके उपकारको परम धर्म कहते
हैं। जो दूसरेके हितके छिये अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं॥ १॥
अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई। सुमन धनुष कर सहित सहाई॥

चलत मार अस हृदयँ विचारा । सिव विरोध ध्रुव मरचु हमारा ॥ २ ॥
यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्पके धनुषको हाथमें लेकर
[वसन्तादि ] सहायकोंके साथ चला । चलते समय कामदेवने हृदयमें ऐसा विचार किया
कि शिवजीके साथ विरोध करनेसे मेरा मरण निश्चित है ॥ २ ॥

तव आपन प्रभाउ विस्तारा। निज वस कीन्ह सकल संसारा॥ कोपेउ जबहिं बारिचरकेत्। छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेत्॥ ३॥ तब उसने अपना प्रमाव फैलाया और समस्त संसारको अपने वर्शमें कर लिया । जिस समय उस मछलीके चिह्नकी ध्वजावाले कामदेवने कीप किया। उन समय क्षणभर-में ही वेदोंकी सारी मर्यादा मिट गयी ॥ ३ ॥

व्रह्मचर्ज व्रत संजम नाना। धीरज घरम ग्यान विग्याना॥ सद्वाचार जप जोग बिरागा। सभय विवेक कटकु सबु भागा॥ ४॥ ब्रह्मचर्यः नियमः नाना प्रकारके संयमः धीरजः धर्मः ज्ञान-विज्ञानः सद्वाचारः जाः योगः वैराग्य आदि विवेककी सारी सेना डरकर भाग गयी॥ ४॥

छं • — भागेउ विवेकु सहाय सिहत सो सुभट संजुग मिह मुरे। सद्यंथ पर्वत कंदरिन्ह महुँ जाइ तेहि अवसर हुरे॥ होनिहार का करतार को रखवार जग खरभठ परा। दुइ माथ केहि रितनाथ जेहि कहुँ कोषि कर धनु सह घरा॥

विवेक अपने सहायकोंसिहत माग गया, उसके योद्धा रण-भूमिसे पीठ दिखा गये । उस समय वे सब सद्ग्रन्थरूपी पर्वतकी कन्द्राओंमें जा छिपे (अर्थात् ज्ञानः वैराग्यः संयमः नियमः सदाचारादि ग्रन्थोंमें ही लिखे रह गये; उनका आचरण छूट गया )। सारे जगत्में खलवली मच गयी [ और सब कहने लगे— ] हे विधाता ! अब क्या होनेवाला है; हमारी रक्षा कौन करेगा ! ऐसा दो सिरवाला कौन है। जिसके लिये रितके पित कामदेवने कोप करके हाथमें धनुष-वाण उठाया है !

दो॰ जो सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम।
ते निज निज मरजाद तजि भए सकछ वस काम॥ ८४॥
जगत्में स्त्री-पुरुष संज्ञावाले जितने चर-अचर प्राणी थे। वे सब अपनी-अपनी
मर्यादा लोड़कर कामके वज्ञ हो गये॥ ८४॥

चौ॰-सब के हृद्यँ मदन अभिलाषा। लता निहारि नविह तह साला॥
नदीं उमिन अंबुधि कहुँ धाई। संगम करिंह तलाव तलाई॥ १॥
सबके हृदयमें कामकी इच्ला हो गयी। लताओं (बेलों) को देखकर वृद्योंकी
डालियाँ छुकने लगीं। निदयाँ उमइ-उमइकर समुद्रकी ओर दौड़ीं और ताल-तलेयाँ
भी आपसमें संगम करने (मिलने-जुलने) लगीं॥ १॥

जहूँ असि दसा जड़न्ह के बरनी। को कहि सकह सचेतन करनी॥
पसु पच्छी नभ जल थल चारी। अप कामबस समय बिसारी॥ २॥
जब जड ( बृक्ष, नदी आदि ) की यह दशा कही गयी, तब चेतन जीवोंकी
करनी कौन कह सकता है ? आकाश, जज और पृथ्वीपर विवरनेवाले सारे पशु-पक्षी
अपने संयोगका ] समय भुलाकर कामके वश है। गये॥ २॥

मदन अंध व्याकुल सब लोका। निसि दिनु निह अवलोकिह कोका॥ देव दनुज नर किंनर व्याला। प्रेत पिसाच भूत बेताला॥ ३॥ सब लोग कामान्य होकर व्याकुल हो गये। चकवा-चकवी रात-दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, वेताल॥ ३॥

द्रन्ह के दसा न कहेडें बलानी। सदा काम के चेरे जानी॥
सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। तेषि कामबस भए वियोगी॥ ४॥
ये तो सदा ही कामके गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशाका वर्णन नहीं
किया। सिद्ध। विरक्त। महामुनि और महान् योगी भी कामके वश होकर योगरिहत या स्त्रीके विरही हो गये॥ ४॥

छं॰—भए कामयस जोगीस तापस पावँरिन्ह की को कहै।
देखिंह चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे॥
अवला विलोकिंह पुरुपमय जगु पुरुष सब अवलामयं।
दुइ दंड भिर ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अयं॥
जय योगीश्वर और तपस्ती भी कामके वश हो गये। तब पामर मनुष्योंकी कौन करें ! जो समस्त वराचर जगत्को ब्रह्ममय देखते थे। वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे ।
रित्रयाँ सारे संसारको पुरुषमयदेखने लगीं और पुरुप उसे स्त्रीमय देखने लगे। दो घड़ीतक सारे ब्रह्माण्डके अंदर कामदेवका रचा हुआ यह कौतुक (तमाशा) रहा।

सो॰—धरी न काहूँ धीर सव के मन मनसिज हरे।
जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल महुँ॥ ८५॥
किसीने भी हृदयमें धैर्य नहीं धारण किया, कामदेवने सबके मन हर लिये।
श्रीरघुनाथजीने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे॥ ८५॥
चौ०—उभय घरी अस कौतुक भयऊ। जो लिंग काग्र संग्रु पिंह गयऊ॥

सिविह विकोकि ससंकेउ मारू। भयउ जथाथिति सबु संसारू॥ १॥ दो घड़ीतक ऐसा तमाशा हुआ, जवतक कामदेव शिवजीके पास पहुँच गया। शिवजीको देखकर कामदेव डर गया, तव सारा संसार फिर जैसा-का-तैसा स्थिर हो गया।

भए तुरत सब जीव सुखारे। जिमि मद उति गएँ मतवारे॥
रहि देखि मदन भय माना। दुराधरष दुर्गम भगवाना॥ र ॥
तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गये जैसे मतवाले (नशा पिये हुए) लोग मद
(नशा) उतर जानेपर सुखी होते हैं। दुराधर्ष (जिनको पराजित करना अत्यन्त ही कठिन
है) और दुर्गम (जिनका पार पाना कठिन है) भगवान (सम्पूर्ण ऐसर्य, धर्म, यश,
श्री, ज्ञान और वैराग्यरूप छ: ईश्वरीय गुणोंसे युक्त) रह (महाभयक्कर) शिवजीको देखकर कामदेव मयभीत हो गया॥ २॥

1, 20,00

फिरत लाज कलु करि नहिं जाई। मरनु ठानि मन रचेसि उपाई॥
प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा। कुसुमित नव तरु राजि विराजा॥ ३॥
लीट जानेमें ल्ला माल्म होती है, और करते कुल वनता नहीं। आखिर मनमें
मरनेका निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुन्दर ऋतुराज वसन्तको प्रकट
किया। फूले हुए नथे-नथे वृक्षोंकी कतारें सुशोभित हो गर्यो॥ ३॥

बन उपवन वापिका तड़ागा। परम सुभग सब दिसा विभागा॥ जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा। देखि मुण्हुँ मन मनसिन जागा॥ ४॥ वन-उपवन, वावली-तालाब और सब दिशाओंके विभाग परम सुन्दर हो गये। जहाँ-तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनोंमें भी कामदेव जाग उठा॥४॥

छं॰—जागइ मनोभव मुएहुँ मन वन सुभगता न परे कही। स्रीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही॥ विकसे सरिन्ह वहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहिं अपलगा।

मरे हुए मनमें भी कामदेव जागने लगा। वनकी सुन्दरता कही नहीं जा सकती ! कामरूपी अग्निका सच्चा मित्र शीतल-मन्द-सुगन्धित पवन चलने लगा । सरीवरोंमें अनेकों कमल खिल गये। जिनपर सुन्दर भौरोंके समूह गुंजार करने लगे । राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएँ गा-गाकर नाचने लगीं ।

दो॰—सकल कला करि कोटि विधि हारेउ सेन समेत।

चली न अचल समाधि सिव कोपेड हृद्यनिकेत ॥ ८६॥ कामदेव अपनी सेनासमेत करोड़ों प्रकारकी सब कलाएँ (उपाय) करके हार गया, पर शिवजीकी अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव कोधित हो उठा ॥ ८६॥

चौ॰—देखि रसाल बिटप वर साखा। तेहि पर चढ़ेट मद्नु मन माखा॥

सुमन चाप निज सर संधाने। अति रिस ताकि श्रवन रुगि ताने॥ १॥ आमके वृक्षकी एक सुन्दर डाली देखकर मनमें कोषषे भरा हुआ कामदेव उस-पर चढ़ गया। उसने पुष्प-धनुषपर अपने [पाँचों] वाण चढ़ाये और अत्यन्त क्रोधसे [ रुक्ष्यकी ओर ] ताककर उन्हें कानतक तान लिया॥ १॥

छाड़े बिषम विसिख उर छागे। छूटि समाधि संभु तव जागे॥
भयउ ईस मन छोसु विसेषी। नयन उघारि सकछ दिसि देखी॥ २॥
कामदेवने तीक्ष्ण पाँच बाण छोड़े, जो शिवजीके दृदयमें छगे। तव उनकी समाधि
टूट गयी और वे जाग गये। ईश्वर (शिवजी) के मनमें बहुत क्षोम हुआ, उन्होंने
आँखें खोळकर सब ओर देखा॥ २॥

सोरभ पहाव मद्द्व बिलोका। भयउ कोषु कंपेड श्रेलोका॥
तय सिव तीसर नयन उघारा। चितवत कामु भयउ जिर छारा॥ ३॥
जय आमके पत्तोंमें [ छिपे हुए ] कामदेवको देखा तो उन्हें वड़ा कोघ हुआ;
जिससे तीनों लोक काँप उठे। तव शिवजीने तीसरा नेत्र खोला; उनके देखते ही कामदेव जलकर भसा हो गया॥ ३॥

हाहाकार भयउ जग भारी। हरपे सुर भए असुर सुखारी॥
समुक्षि कामसुखु सोचिहिं भोगी। भए अकंटक साधक जोगी॥ ४॥
जगत्में वड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गये, दैत्य सुखी हुए। मोगी लोग
कामसुखको याद करके चिन्ता करने छगे और साधक योगी निष्कंटक हो गये॥ ४॥
छं०—जोगी अकंटक भए पति गति सुनत रित सुरुछित भई।

रोद्दित बद्ति वहु भाँति करुना करित संकर पर्हि गई॥ अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही।

प्रभु आसुतोप रूपाल सिव अवला निरिष वोले सही॥

योगी निष्कंटक हो गये, कामदेवकी स्त्री रित अपने पितकी यह दशा सुनते ही मूछिंत हो गयी। रोती-चिल्लाती और माँति-माँतिसे करणा करती हुई वह शिवजीके पास गयी। अत्यन्त प्रेमके साथ अनेकों प्रकारसे विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गयी। शीघ प्रसन्न होनेवाले कृपाल शिवजी अवला (असहाया स्त्री) को देखकर सुन्दर (उसको सान्त्वना देनेवाले) वचन बोले—

दो॰—अव तें रित तव नाथ कर होइहि नामु अनंगु । वितु वपुव्यापिहि सविह पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु ॥ ८७ ॥ हे रित ! अवसे तेरे खामीका नाम अनङ्ग होगा । वह विना ही शरीरके सबको

व्यापेगा । अय तू अपने पतिसे मिलनेकी बात सुन ॥ ८७ ॥

चौ०-जय जदुवंस कृष्न अवतारा। होइहि हरन महा महिभारा॥
कृष्न तनय होइहि पति तोरा। बचतु अन्यथा होइ न मोरा॥ १॥
जय पृथ्वीके बड़े भारी भारको उतारनेके लिये यदुवंशमें श्रीकृष्णका अवतार होगा। तब
तेरा पति उनके पुत्र (प्रद्युम्न) के रूपमें उत्पन्न होगा। मेरा यह बचन अनुसुधा नहीं होगा। १।

रित गवनी सुनि संकर बानी। कथा अपर अब कहरूँ बखानी॥
देवन्ह समाचार सब पाए। ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए॥ २॥
शिवजीके वचन सुनकर रित चली गयी। अब दूसरी कथा बखानकर (विस्तारसे)
कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओंने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंग्ठको चले॥ २॥

कहता हूं। ब्रह्माद दवताआन य सम समायार छुन साम पुरुष्ट हैं। विद्यु विदंचि समेता । गए जहाँ सिव कृपानिकेता ॥

पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा । भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा ॥ ३ ॥

फिर वहाँसे विष्णु और ब्रह्मासहित सब देवता वहाँ गये जहाँ कृपाके धाम शिवजी ये। उन सबने शिवजीकी अलग-अलग स्तुति की, तब शशिभूपण शिवजी प्रसन्न हो गये ॥३॥ बोले कृपासिंधु वृषकेत् । कहहु अमर आए केहि हेत् ॥ कृह विधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी । तदिप मगित बस विनवल स्वामी ॥ ४॥ कृपाके समुद्र शिवजी बोले—हे देवताओ ! किहिये आप किसलिये आये हैं १ ब्रह्माजीने कहा—हे प्रभो ! आप अन्तर्यामी हैं। तथापि हे स्वामी ! मित्तवश में आपसे विनती करता हूँ ॥ ४॥

दो॰—सकल सुरन्ह के हृद्यँ अस संकर परम उछाहु।

तिज्ञ नयनिह देखा चहिंह नाथ तुम्हार विवाहु॥ ८८॥
हे शङ्कर! सब देवताओं के मनमें ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ ! वे अपनी

भाँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं॥ ८८॥

ची॰ पह उत्सव देखिल भरि छोचन। सोइकछु करहु मदन मद मोचन॥
कामु जारि रित कहुँ वरु दीन्हा। कुपासिंधु यह अति भरू कीन्हा॥ १॥
हे कामदेवके मदको चूर करनेवाले! आप ऐसा कुछ कीजिये जिससे सब लोग इस उत्सवको नेत्र भरकर देखें। हे कुपाके सागर! कामदेवको भस्म करके आपने रितको जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया॥ १॥

सासित करि पुनि करिह पसाऊ। नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ॥ पारवर्ती तपु कीन्ह अपारा। करहु तासु अब अंगीकारा॥ २॥ हे नाथ! श्रेष्ठ स्वामियोंका यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दण्ड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वतीने अपार तप किया है, अब उन्हें अङ्गीकार कीजिये॥ २॥ सुनि बिश्व बिनय समुझि प्रभु बानी। ऐसेइ होड कहा सुखु मानी॥

तब देवन्ह दुंदुमीं बजाई । बरिष सुमन जय जय सुर साई ॥ ३ ॥ ब्रह्माजीकी प्रार्थना सुनकर और प्रमु श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंको याद करके शिवजीने प्रसन्नतापूर्वक कहा, 'ऐसा ही हो ।' तब देवताओंने नगाड़े बजाये और फूलोंकी वर्षा करके 'जय हो ! देवताओंके स्वामीकी जय हो' ऐसा कहने लगे ॥ ३ ॥

अवसर जानि सप्तरिषि आए। तुरतिह विधि गिरिभवन पठाए॥
प्रथम गए जहूँ रहीं भवानी। बोले मधुर बचन छल सानी॥ ४॥
उचित अवसर जानकर सप्तिष् आये और ब्रह्माजीने तुरंत ही उन्हें हिमाचलके
घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गये जहाँ पार्वतीजी यीं, और उनसे छलसे भरे मीठे
(विनोदयुक्त, आनन्द पहुँचानेवाले) वचन बोले—॥ ४॥

दो॰—कहा हमार न सुनेहु तब नारद के उपदेस। अब भा झूठ तुम्हार पन जारेड कामु महेसा। ८९॥ नारदजीके उपदेशसे तुमंने उस समय हमारी वात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण सुठा हो गया; वयोंकि महादेवजीने कामको ही मस्म कर डाला ॥ ८९॥

## मासपारायण, तीसरा विश्राम

चौ०-सुनि योर्छी मुसुकाइ भवानी। उचित कहेहु मुनिवर बिग्यानी॥
तुम्हरें जान कामु अब जारा। अव लगि संभु रहे सविकारा॥ १॥
यह सुनकर पार्वतीनी मुसकराकर योर्ली—हे विज्ञानी मुनिवरो! आपने उचित
ही कहा। भापकी समझमें शिवजीने कामदेवको अब जलाया है। अवतक तो वे विकारयुक्त (कामी) ही रहे!॥ १॥

हमरें जान सदा सिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी॥
जों में सिव सेये अस जानी। प्रीति समेत कर्म मन वानी॥ २॥
किन्तु हमारी समझसे तो शिवजी सदासे ही योगी, अजन्मा, अनिन्द्य, कामरहित और भोगदीन हैं और यदि मैंने शिवजीको ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्मसे प्रेमसहित उनकी सेवा की है—॥ २॥

तौ हमार पन सुनहु सुनीसा। करिहिंह सत्य कृपानिधि ईसा॥
तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा। सोइ अति बड़ अबिवेकु तुम्हारा॥ ३॥
तो हे सुनीश्वरो ! सुनिये, वे कृपानिधान भगवान् मेरी प्रतिज्ञाको सत्य करेंगे।
आपने जो यह कहा कि शिवजीने कामदेवको भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी
अविवेक है॥ ३॥

तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ॥
गएँ समीप सो अवसि नसाई। असि मन्मथ महेस की नाई॥ ॥
हे तात! अग्रिका तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही
नहीं सकता और जानेपर वह अवश्य नष्ट हो जायगा। महादेवजी और कामदेवके
सम्बन्धमं भी यही न्याय (वात) समझना चाहिये॥ ४॥

दो॰—हियँ हरपे मुनि वचन सुनि देखि प्रीति विस्वास ।

चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥ ९० ॥

पार्वतीके वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर सुनि हृदयमें बड़े

प्रसन्न हुए । वे भवानीको सिर नवाकर चल दिये और हिमाचलके पास पहुँचे ॥ ९० ॥

ची०-सन्न प्रसंग निकितिहै सनावा । महन दहन सनि अति दख पाना ॥

चौ०-सञ्ज प्रसंगु निरिपतिहि सुनावा । मदन दहन सुनि अति दुखु पावा ॥ बहुरि कहेउ रति कर बरदाना । सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना ॥ १ ॥ उन्होंने पर्वतराज हिमाचलको सब हाल सुनाया । कामदेवका भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए । फिर मुनियोंने रतिके वरदानकी बात कही, उसे सुनकर हिमवानने बहुत सुखं माना ॥ १ ॥

हृद्यँ विचारि संसु प्रभुताई। सादर मुनिबर छिए बोलाई॥ सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई। बेगि बेदबिधि लगन धराई॥ २॥ शिवजीके प्रभावको मनमें विचारकर हिमाचलने श्रेष्ठ मुनियोंको आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेदकी विधिके अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया॥ २॥

पत्री सप्तरिषिन्ह सोइ दीन्ही। गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही॥ जाइ विधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती। बाचत प्रीति न हृद्य समाती॥ ३॥ फिर हिमाचलने वह लग्नपत्रिका सप्तर्षियोंको दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्नपत्रिका ब्रह्माजीको दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदयमें प्रेम समाता न था॥ ३॥

खगन बाचि अज सबिह सुनाई। हरषे सुनि सब सुर समुदाई॥
सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे। मंगळ कलस दसहुँ दिसि साजे॥ ४॥
ब्रह्माजीने लग्न पढ़कर सबको सुनाया, उसे सुनकर सब सुनि और देवताओंका
सारा समाज हर्षित हो गया। आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और
दसों दिशाओंमें मङ्गल-कलश सजा दिये गये॥ ४॥

दो॰ — छगे सँवारन सकल सुर बाहन विविध विमान । होहिं सगुन मंगल सुभद कर्राहें अपछरा गान ॥ ९१ ॥ सब देवता अपने माँति-माँतिके वाहन और विमान सजाने लगे । कल्याणप्रद मङ्गल शकुन होने लगे और अपसराएँ गाने लगीं ॥ ९१ ॥

चौ०-सिविह संभु गन कर्राह सिंगारा। जटा मुकुट अहि सौर सँवारा॥ कुंडल कंकन पिहरे व्याला। तन बिभूति पट केहरि छाला॥ १॥ शिवजीके गण शिवजीका शृङ्गार करने लगे। जटाओंका मुकुट बनाकर उसपर सँपोंका मौर सजाया गया। शिवजीने साँपोंके ही कुण्डल और कंकण पहने, शरीरपर विभूति रमायी और वस्त्रकी जगह बाधम्बर लपेट लिया॥ १॥

सिस छलाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत भुजंगा॥
गरल कंठ उर नर सिर माला। असिन बेष सिनधाम कृपाला॥ २॥
शिवजीके सुन्दर मस्तकपर चन्द्रमा, सिरपर गङ्गाजी, तीन नेत्र, साँपोंका जनेऊ,
गलेमें निष और लातीपर नरमुण्डोंकी माला थी। इस प्रकार उनका वेष अशुभ होनेपर
भी वे कल्याणके धाम और कृपालु हैं॥ २॥

कर त्रिस्ल सरु हमरु बिराजा। चले बसहँ चढ़ि बाजहिं बाजा॥ देखि सिवहिं सुरत्रिय मुसुकाहीं। बर कायक दुलहिनि जग नाहीं॥ ३॥ एक हाथमें त्रिश्ल और दूसरेमें डमरु सुशोमित है। शिवजी बैलपर चढ़कर चले । बाज यज रहे हैं । शिवजोको देखकर देवाङ्गनाएँ मुसकरा रही हैं [ और कहती हैं कि ] इस वरके योग्य दुलहिन संवारमें नहीं मिलेगी || ३ ||

बिप्नु बिरंचि आदि सुरवाता। चिंद चिंद वाहन चले बराता॥
सुर समाज सब भाति अनुपा। निंद् बरात दूलह अनुरूपा॥ ४॥
विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने-अपने वाहनों (सवारियों) पर
चर्कर बरातमें चले। देवताओं का समाज सब प्रकारसे अनुपम (परम सुन्दर) था।
पर दृहदे के योग्य बरात न थी॥ ४॥

दो॰—विप्तु कहा अस विहसि तव बोलि सकल दिसिराज । विलग विलग होइ चलहु सव निज निज सहित समाज ॥ ९२ ॥ तव विष्णुभगवान्ने सर दिक्यालॉको बुलाकर हँसकर ऐसा कहा—सब लोग अपने-अपने दलसमेत अलग-अलग होकर चलो ॥ ९२ ॥

नी०-वर शनुहारि चरात न भाई। हँसी करैहहु पर पुर जाई॥
विप्तु यचन सुनि सुर मुसुकाने। निज निज सेन सहित विलगाने॥ १॥
हे भाई! इमलोगोंकी यह बरात वरके योग्य नहीं है। न्या पराये नगरमें जाकर हँसी कराओगे! विष्णुभगवान्की वात सुनकर देवता मुसकराये और वे अपनी-अपनी सेनासहित अलग हो गये॥ १॥

सनहीं मन महेसु मुसुकाहीं। हरि के विगय बचन नहिं जाहीं॥
अति प्रिय बचन सुनत प्रिय करे। शृंगिष्टि प्रेरि सकल गन टेरे॥ २॥
महादेवजी [यह देखकर] मन-ही-मन मुसकराते हैं कि विष्णुभगवान्के व्यङ्गयवचन (दिल्लगी) नहीं छूटते। अपने प्यारे (विष्णुभगवान्) के इन अति प्रिय वचनोंको
सुनकर शिवजीने भी शृंगीको भेजकर अपने सब गणोंको बुलवा लिया॥ २॥

सित्र अनुसासन सुनि सब आए। प्रभु पद जलज सीस तिन्ह नाए॥ नाना बाहन नाना बेषा। बिहसे सिव समाज निज देखा॥ १ ॥ शिवजीकी आज्ञा सुनते ही सब चले आये और उन्होंने खामीके चरण-कमलोंमें सिर नवाया। तरह-तरहकी सवारियों और तरह-तरहके वेषवाले अपने समाजको देखकर शिवजी हुँसे ॥ ३ ॥

कोउ मुखदीन बियुल मुख काहू। बिनु पद कर कोउ बहु पद बाहू॥ वियुल नयन कोउ नयन बिहीना। रिष्ट्रपुष्ट कोउ अति तन खीना॥ ४॥ कोई विना मुखका है, किसीके बहुत-से मुख हैं, कोई बिना हाय-पैरका है तो किसीके कई हाथ-पैर हैं। किसीके बहुत आँखें हैं, तो किसीके एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा-ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला-पतला है॥ ४॥ हं॰—तन खीन कीउ अति पीन पावन कीउ अपावन गति घरें। भूषन कराल कपाल कर सव सद्य सोनित तन भरें॥ खर खान सुअर सुकाल मुख गन वेष अगनित की गनै। बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात वरनत नहिं वनै॥

कोई बहुत दुवला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेष घारण किये हुए हैं। भयक्कर गहने पहने, हायमें कपाल लिये हैं और सब-के-सब शरीरमें ताजा स्तून लपेटे हुए हैं। गधे, दुत्ते, सूअर और सियारके-से उनके मुख हैं। गणेंकि अनिगतत वेषोंको कीन गिने ! बहुत प्रकारके प्रेत, पिशाच और योगिनियोंकी जमातें हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता।

सो॰—नाचिर्ह गाविह गीत परम तरंगी भूत सव।
देखत अति विपरीत वोलिह वचन विचित्र विधि ॥ ९३ ॥
भूत-प्रेत नांचते और गाते हैं, वे सव वड़े मौजी हैं। देखनेमें वहुत ही वेढंगे
जान पड़ते हैं। और बड़े ही विचित्र ढंगरे बोलते हैं॥ ९३ ॥

चौ०-जस दूळहु तसि बनी बराता। कौतुक विविध होहिं मग जाता॥
इहाँ हिमाचळ रचेड विताना। अति बिचित्र नहिं जाइ बखाना॥ १॥
जैसा दूरहा है, अब वैसी ही बरात वन गयी है। मार्गमें चलते हुए माँति-माँतिके
कौतुक (तमाशे) होते जाते हैं। इघर हिमाचलने ऐसा विचित्र मण्डप वनाया कि
जिसका वर्णन नहीं हो सकता॥ १॥

सैल सकल जहँ लग जग माहीं। लघु विसाल नहिं बरनि सिराहीं॥ बन सागर सब नदीं तलावा। हिमगिरि सब कहुँ नेवत पठावा॥ २॥ जगत्में जितने छोटे-बड़े पर्वत थे, जिनकां वर्णन करके पार नहीं मिलता तथा जितने वन, समद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचलने सबको न्योता मेजा॥ २॥

कामरूप सुंदर तन धारी। सिहत समाज सिहत बर नारी॥ गए सक्छ तुिहनाच्छ गेहा। गाविट मंगछ सिहत सनेहा॥ ३॥ वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारणकर सुन्दरी स्त्रियों और समाजोंके साथ हिमाचलके घर गये। सभी स्नेहसिहत मङ्गलगीत गाते हैं॥ ३॥

प्रथमहिं गिरि बहु गृह सँवराए। जथाजोगु तहँ तहँ सब छाए॥ पुर सोमा अवलोकि सुहाई। लागइ लघु बिरंचि निपुनाई॥ ४॥ हिमाचलने पहलेहीसे बहुत-से घर सजवा रक्खे थे। यथायोग्य उन-उन स्थानोंमें सक लोग उतरगये। नगरकी सुन्दर शोमा देखकर ब्रह्माकी रचना-चातुरी भी तुन्छ लगती थी।४॥

छं॰—लघु लाग बिधिकी निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही॥ मंगल विषुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं। यनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि सुनि मन मोहहीं॥

नगरको द्योगा देखकर ब्रह्माकी निपुणता स्वमुच तुच्छ लगती है। वनः बागः कुँ तालावः नदियाँ सभी मुन्दर हैं। उनका वर्णन कीन कर सकता है। घर-घर बहुत-से महालयचक तोरण और ध्वजा-पताकाएँ सुद्योगित हो रही हैं। वहाँके सुन्दर और धतुर सी-पुरक्षेकी छवि देखकर मुनियोंके भी मन मोहित हो जाते हैं।

दो॰—जनदंया जहँ अवतरी सो पुर घरनि कि जाइ।

रिज्ञि सिद्धि संपत्ति सुख नित नृतन अधिकाइ॥ ९४॥

जिस नगरमें स्वयं जगदम्याने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है।

वर्षों क्यूदिः, सिद्धिः, सम्पत्ति और सुख नित-नयेयदते जाते हैं॥ ९४॥

ची०-नगर निकट बरात चुनि आई। पुर खरभर सोभा अधिकाई॥

करि यनाय सिंज बाहन नाना । चल लेन सादर अगयाना ॥ १ ॥ यरातको नगरक निकट आयी मुनकर नगरमें चहल-यहल मच गयी। जिससे उसकी शोमा यह गयी । अगवानी करनेवाले लोग बनाव-श्रङ्कार करके तथा नाना प्रकारकी स्वारियोंको सजाकर आदरसहित बरातको लेने चले ॥ १ ॥

हियँ हरपे सुर सेन निक्षारी। हरिहि देखि अति भए सुखारी॥
सिव समाज जय देखन छाने। बिडिर चले बाहन सब भागे॥ २॥
देवताओं के समाजको देखकर सब मनमें प्रसन्न हुए और विष्णुभगवान्को देखकर
तो बहुत ही सुसी हुए। किन्तु जब बिवजीके दलको देखने छगे तब तो उनके सब
बाहन (सबारियों के हाथी, घोड़े, रथके बैल आदि) डरकर भाग चले॥ २॥

धरि धीरजु तहें रहे सयाने। वाटक सब है जीव पराने॥ गएँ भवन प्टहिं पितु माता। कहिं बचन भय कंपित गाता॥ १॥ कुछ बड़ी उसके समझदार लोग धीरज घरकर वहाँ डटे रहे। छड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचनेपर जब माता-पिता पूछते हैं। तब वे भयसे काँपते हुए शरीरसे ऐसा बचन कहते हैं—॥ ३॥

कहिल काह किह जाइ न बाता। जम कर धार कियों बरिशाता॥ बरु बाराह बसह असवारा। ज्याल कपाल बिभूषन छारा॥ ४॥ नया कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बरात है या यमराजकी सेना १ दूल्हा पागल है और बैलपर सवार है। साँप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं॥ ४॥

छं•—तन छार च्याल कपाल भूपन नगन जटिल भयंकरा। सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि विकट मुख रजनीचरा॥ जो जिअत रहिहि वरात देखत पुन्य वह तेहि कर सही । देखिहि सो उमा विवाहु घर घर वात असि छरिकन्ह कही॥

्र दूर्लके शरीरपर राख लगी है, साँव और कपालके गहने हैं; वह नंगा जटाधारी और भयक्कर है। उसके साथ भयानक मुखवाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियाँ और राखस हैं। जो बरातको देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके वड़े ही पुण्य हैं और वही पावती-का विवाह देखेगा। लड़कोंने घर-घर यही वात कही।

दो॰ समुझि महेल समाज सव जननि जनक मुसुकाहिं। बाल वुझाए विविध विधि निडर होहु डरु नाहिं॥ ९५॥ महेश्वर (शिवजी) का समाज समझकर सब लड़कोंके माता-पिता मुसकराते हैं। उन्होंने बहुत तरहसे लड़कोंको समझाया कि निडर हो जाओ। डरको कोई यात नहीं है॥९५॥ चौ॰ – लें भगवान बरातिह आए। दिए सबिह जनवास सुहाए॥

मैनाँ सुभ आरती सँगरी। संग सुमंगळ गाविह नारी॥ १ ॥ अगवान लोग वरातको लिवा लाये, उन्होंने सबको सुन्दर जनवासे ठहरनेको दिये। मैना (पार्वतीजीको माता ) ने ग्रुप आरती सजायी और उनके साथकी स्त्रियाँ उत्तम मङ्गळगीत गाने लगीं॥ १॥

कंचन थार सोह वर पानी। परिछन चळी हरिह हरवानी।। विकट वेष कृद्रिह जब देखा। अवलन्ह उर भय भयउ विसेषा।। २॥ सुन्दर हाथोंमें सोनेका थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्षके साथ शिवजीका परछन करने चलीं। जब महादेवजीको भयानक वेषमें देखा तब तो स्त्रियोंके मनमें वड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया।। २॥

भागि भवन पैठीं अति त्रासा । गए महेसु जहाँ जनवासा ॥
मैना हृद्यँ भयड दुखु भारी । छीन्ही बोक्डि गिरीसकुमारी ॥ ३ ॥
बहुत ही डरके मारे भागकर वे घरमें घुस गर्यो । और शिवजी जहाँ जनवासा या
वहाँ चछे गये । मैनाके हृदयमें वड़ा दुःख हुआ । उन्होंने पार्वतीजीको अपने
पास बुला लिया ॥ ३ ॥

अधिक सनेहँ गोद बैठारी। स्याम सरोज नयन भरे बारी॥ जेहिं बिधि तुम्हिह रूपु अस दीन्हा। तेहिं जड़ बरू बाउर कस कीन्हा॥ ४ ॥ और अत्यन्त स्नेहिसे गोदमें बैठाकर अपने नील कमलके समान नेत्रोंमें आँसू भरकर कहा—जिस विधाताने तुमको ऐसा सुन्दर रूप दिया। उस मूर्जने तुम्हारे दूहहे-को बाबला कैसे बनाया !॥ ४॥

छं॰--कस कीन्ह बरु बौराह विधि जेहिं तुम्हिह सुंदरता दई। जो फलु चहित्र सुरतहिंह सो वरबस बबूरीहें लागई॥

तुम्ह सिहत गिरि तें गिरौं पावक जरौं जलनिधि महुँ परौं। घर जाउ अपजसु होड जग जीवत विवाह न हों करों॥ जिस विधाताने तुमको सुन्दरता दी, उसने तुम्हारे लिये वर वावला कैसे बनाया ! जो पत्र फल्पनृक्षमें समना चाहिये, वह जवर्दस्ती ववृत्समें लग रहा है। में तुम्हें लेकर पहार्से गिर पहुँगी, आगमें जल जाउँगी या समुद्रमें कूद पहुँगी। चाहे घर उजड़ जाय और र सारभरमें अपकीर्ति पे.ल जाय, पर जीते-जी में इस वोबले बरसे तुम्हारा विवाह न करूँगी दो॰-भई विकल अवला सकल दुखित देखि गिरिनारि। करि विलापु रोइति वदति सुता सनेहु सँभारि॥ ९६॥ रिमाचलकी की ( मैना ) को दुखी देखकर सारी लियाँ व्याकुल हो गयी । मैना सपनी कन्याके रनेटको याद करके विलाप करती। रोती और कहती थीं-॥ ९६॥ चौ॰-नारद् कर में काह् विगारा। भवतु मीर जिन्ह बसत उजारा॥ अस उपदेखु उमिह जिन्ह दीन्हा। बाँदे बरिह लागि तपु कीन्हा॥ १॥ भंने नारदका क्या थिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वतीको ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने वावले वरके लिये तप किया ॥ १ ॥ साचे हैं उन्ह के मोह न माया। उदासीन धनु धामु न जाया॥ पर घर घालक लाज न भीरा। बाँझ कि जान प्रसव के पीरा॥ २॥ सचनुच उनके न किसीका मोह है। न माया। न उनके धन है, न घर है और न स्ती ही है। वे सबसे उदासीन हैं । इसीसे वे दूसरेका घर उजाड़नेवाले हैं । उन्हें न किसी-की टाज है। न टर है। महा बाँझ स्त्री प्रसबेकी पीड़ाको क्या जाने ? ॥ २॥ जननिष्टि यिक्छ विलोकि भवानी । बोली जुत विवेक मृदु वानी ॥ अस विचारि सोचिह मित माता । सो न टरइ जो रचइ विधाता ॥ ३ ॥ माताको विकल देखकर पार्वतीजी विवेक्युक्त कोमलवाणी बोर्ली—हे माता ! जो विघाता रच देते हैं. वह टलता नहीं, ऐसा विचारकर तुम सोच मत करो ! ॥ ३ ॥ करम लिखा जी बाटर नाहु। ती कत दोसु लगाइथ काहु॥ तुम्ह सन् मिट्रिं कि विधि के अंका । मातु व्यर्थ जिन लेहु कलंका ॥ ४ ॥ जो मेरे भाग्यमें बावला ही पति लिखा है तो किसीको क्यों दीप लगाया जाय १ है माता ! क्या विधाताके अङ्क तुमसे मिट सकते हैं १ वृथा कलंकका टीका मत लो ॥ ४ ॥ छं -- जिन छेहु मातु करंकु करुना परिहरहु अवसर नहीं। दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरे जाव जहाँ पाउव तहीं ॥ सुनि उमा वचन विनीत कोमल सकल अवला सोचहीं। वहु भाँति विधिहि लगाइ दूषन नयन वारि विमोचहीं॥ हे भाता ! कल्डू मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करनेका नहीं है । मेरे

भाग्यमें जो दुःख-सुख लिखा है उसे मैं नहाँ जाऊँगी, वहाँ पाऊँगी। पार्वतीजीके ऐसे विनयभरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोच करने लगीं, और भाँति-भाँति विवाता-को दोष देकर आँखोंसे आँस् बहाने लगीं।

दो॰—तेहि अवसर नारद सहित अरु रिपि सप्त समेत । समाचार सुनि तुद्दिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥ ९७ ॥ इस समाचारको सुनते ही हिमाचल उसी समय नारदजी और सप्तर्षियोंको साय लेकर अपने घर गये ॥ ९७ ॥

चौ०-तब नारद सवही समुझावा। प्रब कथाप्रसंगु सुनावा॥

मयना सत्य सुनहु मम बानी। जगदंबा तव सुता भवानी॥ १॥

तव नारदजीने पूर्वजन्मकी कथा सुनाकर सबको समझाया [और कहा ] कि हे मैना!

तुम मेरी सची बात सुनो, तुम्हारी यह छड़की साक्षात् जगजननी भवानी है॥ १॥

अजा अनादि सक्ति अविनासिनि। सदा संभु अरखंग निवासिनि॥

जग संभव पाछन छय कारिनि। निज इच्छा छीछा वपु धारिनि॥ २॥

ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं। सदा शिवजीके अर्द्धाङ्गमें रहती

हैं। ये जगत्की उत्पत्ति, पाछन और संहार करनेवाछी हैं। और अपनी इच्छाते ही

छीछा-शरीर धारण करती हैं॥ २॥

जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई। नामु सती सुंदर तनु पाई॥
तहँहँ सती संकरिह विवाहीं। कथा प्रसिद्ध सकक जग माहीं॥ ३॥
पहले ये दक्षके घर जाकर जन्मी थीं। तब इनका सती नाम था। बहुत सुन्दर शरीर
पाया था। वहाँ भी सती शङ्करजीसे ही व्याही गयी थीं। यह कथा सारे जगत्में प्रसिद्ध है॥३॥
एक बार आवत सिव संगा। देखेड रघुकुळ कमळ पतंगा॥

प्क बार आवत । सर्व संगा। देखंड रघुकुळ कमळ पतंगा ॥
भयंड मोहु सिव कहा न कीन्हा। अम बस बेपु सीय कर लीन्हा ॥ ४॥
एक बार इन्होंने शिवजीके साथ आते हुए [ राहमें ] रघुकुळरूपी कमळके सूर्व
श्रीरामचन्द्रजीको देखाः तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजीका कहना न मानकर
अमवश सीताजीका वेष घारण कर लिया ॥ ४॥

छं ० — सिय वेषु सतीं जो कीन्ह तेहिं अपराध संकर परिहरीं। हर बिरहँ जाइ बहोरि पितु कें जग्य जोगानल जरीं॥ अब जनिम तुम्हरे भवन निज पित लागि दाहन तपु किया। अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्वेदा संकरिपया॥ सतीजीने जो सीताका नेत्र धारण किया, उसी अपराधके कारण शङ्करजीने उनके त्याग दिया। फिर शिवजीके नियोगों ये अपने पिताके यज्ञमें जाकर नहीं योगाग्निसे भस्म हो गर्यो। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पितिके लिये कठिन तप किया है। ऐसा जानकर सन्देह छोड़ दो, पार्वतीजी तो सदा ही, शिवजीकी प्रिया (अर्दाङ्गिनी) हैं।
दो॰—सुनि नारद के वचन तव सब कर मिटा विपाद!
छन महुँ व्यापेड सकल पुर घर घर यह संवाद॥ ९८॥
तव नारदक वचन मुनकर सबका विपाद मिट गया और क्षणभरमें यह समाचार
सारे नगरमें घर घर फैल गया॥ ९८॥

नी०-तय सयना हिसवंत अनंदे। पुनि पुनि पारवती पद बंदे॥
नारि पुरुप सिसु जुना सयाने। नगर छोग सब अति हरपाने॥ १॥
तय भेना और हिमनान् आनन्दमें मग्न हो गये और उन्होंने वार-नार पार्वतीके चरणोंकी यन्द्रना की। सी-पुरुप, नालक-युना और बृद्ध नगरके सभी छोग बहुत प्रसन्न हुए॥१॥
छगे होन पुर मंगछ गाना। सजे सर्वाह हाटक घट नाना॥
भाति अनेक भईं जेवनारा। सुपसाख जस कछु व्यवहारा॥ २॥
नगरमें मङ्गलगीत गाये जाने छगे और सबने भाँति-भाँतिके सुवर्णके कछश सजाये।पाकजान्तमें जैसी रीति है, उसके अनुसार अनेक भाँतिकी ज्योनार हुई (रसोई बनी)॥ २॥
सो जेवनार कि जाइ बसानी। बसिंह भवन जेहिं मानु भवानी॥
सादर बोले सकछ घराती। बिष्नु बिरंचि देव सब जाती॥ ३॥
जित घरमें स्वयं माता भवानी रहती हों, वहाँकी ज्योनार (भोजनसमग्री) का
वर्णन केंसे किया जा सकता है। हिमाचलने आदरपूर्वक सब वरातियोंको-विष्णु, ब्रह्मा
और सब जातिके देवताओंको बलवाया॥ ३॥

त्रिबिधि पाँति बैठी जेवनारा। छागे परुसन निपुन सुआरा। नारिगृंद सुर जेईत जानी। छगीं देन गारीं मृदु बानीं॥ ४॥ भोजन [करनेवालों] की बहुत-सी पंगतें बैठीं। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मण्डलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणीसे गालियाँ देने लगीं॥ ४॥

हं -- गारीं मधुर स्वर देहिं सुंदरि विग्य बचन सुनावहीं। भोजन करिं सुर अति विलंदु विनोदु सुनि सचु पावहीं॥ जेवँत जो बढ़यो अनंदु सो मुख कोटिहूँ न परे कहा।। अचवाँह दीन्हे पान गवने बास जहूँ जाको रहा।॥

तय सुन्दरी स्त्रियाँ मीठे स्वरमें गालियाँ देने लगीं और व्यंगमरे वचन सुनाने लगीं । देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुमव करते हैं, इसिलये मोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। मोजनके समय जो आनन्द बढ़ा, वह करोड़ों मुँहसे भी नहीं कहा जा सकता। [ भोजन कर चुकनेपर ] सबके हाथ-मुँह धुलवाकर पान दिये गये। फिर सब लोग, जो जहाँ टहरे थे, वहाँ चले गये।

दो॰ चहुरि मुनिन्ह हिमबंत कहुँ लगन सुनाई आह । समय विलोकि विवाह कर पठए देव बोलाइ ॥ ९९ ॥ फिर मुनियोंने लौटकर हिमवानकों लगन (लग्नपत्रिका) सुनायी और विवाहका समय देखकर देवताओंको बुला भेजा ॥ ९९ ॥

चौ०-बोळि सकल सुर सादर लीन्हे। सबिह जथोचित आसन दीन्हे॥
बेदी वेद विधान सँवारी। सुभग सुमंगल गाविह नारी॥ १॥
सब देवताओंको आदरसिहत बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिये।
वेदकी रीतिसे वेदी सजायी गयी और स्त्रियाँ सुन्दर श्रेष्ठ मङ्गलगीत गाने लगीं॥ १॥
सिंघासनु अति दिब्य सुहावा। जाइ न बरिन बिरंचि बनावा॥
बैठे सिव विश्रन्ह सिरु नाई। हृद्याँ सुमिरि निज प्रभु रघुराई॥ २॥

वेदिकापर एक अत्यन्त सुन्दर दिव्य सिंहासन या, जिस [ की सुन्दरता ] का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्माजीका बनाया हुआ था। ब्राह्मणोंको सिर नवाकर और हृदयमें अपने स्वामी श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके शिवजी उस सिंहासनपर बैठ गये॥ २॥

बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई। करि सिंगार सखीं लै आई॥ देखत रूपु सकल सुर मोहे। बरने छिब अस जग किव को है॥ ३॥ फिर मुनीक्वरोंने पार्वतीजीको बुलाया। सखियाँ शृङ्कार करके उन्हें ले आयीं। पार्वतीजीके रूपको देखते ही सब देवता मोहित हो गये। संसारमें ऐसा किव कीन है जो उस सुन्दरताका वर्णन कर सके १॥३॥

जगदंबिका जानि भव भामा । सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा ॥ सुंदरता मरजाद भवानी । जाइ न कोटिहुँ बदन बखानी ॥ ॥ ॥ पार्वतीजीको जगदम्बा और शिवजीकी पत्नी समझकर देवताओंने मन-दी-मन प्रणाम किया । भवानीजी सुन्दरताकी सीमा हैं । करोड़ों मुखोंसे भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती ॥ ४ ॥

छं॰—कोटिहुँ बदन नहिं बनै बरनत जग जननि सोभा महा।
सकुचिंह कहत श्रुति सेष सारद मंदमित तुलसी कहा॥
छिविखानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहाँ।
अवलोकि सकिहें न सकुच पित पद कमल मनु मधुकरु तहाँ॥
जगज्जननी पार्वतीजीकी महान् शोभाका वर्णन करोड़ों मुखोंसे भी करते नहीं
बनता। वेद, शेषजी और सरस्वतीजीतक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मन्दबुद्धि
बुलसी किस गिनतीमें है। सुन्दरता और शोभाकी खान माता मवानी मण्डपके बीचमें,
जहाँ शिवजी थे वहाँ गर्यो। वे संकोचके मारे पित (शिवजी) के चरणकमलोंको देख

नहीं सकती, परन्तु उनका मनरूपी भौरा तो वहीं [ रसपान कर रहा ] था। दो॰—मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेड संभु भवानि। कोड सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जियँ जानि॥ १००॥

मनियोंकी आग्रासे शिवजी और पार्वतीजीने गणेशजीका पूजन किया । मनमें

देवताओंषो अनादि समझकर कोई इस वातको सुनकर धंका न करें [ कि गणेशजी तो शिव-पार्वतीकी संतान हैं, अभी तिवाहसे पूर्व ही वे कहाँसे आ गये ] ॥ १०० ॥

नी - जिस विवाह के विधि श्रुति गाई। महामुनिन्ह सो सब करवाई॥

राहि गिरीस कुस कन्या पानी। भवहि समरपी जानि भवानी॥ १॥ वेटोंमें विवाहकी जैसी रीति कही गयी है। महामुनियोंने वह सभी रीति करवायी। पर्वतराज हिमाचलने हाथमें कुश लेकर तथा कन्याका हाथ पकड़कर उन्हें भवानी ( शिवपर्सी ) जानकर शिवजीको समर्पण किया ॥ १ ॥

पानिप्रह्न जय कीन्ह महेसा। हियँ हरपे तव सकल सुरेसा॥ मुनिवर उचरहीं। जय जय जय संकर सुर करहीं॥ २॥ जब मद्देश्वर (शिवजी) ने पार्वतीका पाणिग्रहण किया। तब [ इन्द्रादि ] सकः देवता हृदयमें बड़े ही हिंपेत हुए । श्रेष्ठ मुनिगण वेदमन्त्रींका उचारण करने लगे और देवगण शिवजीका जय-जयकार करने लगे ॥ २ ॥

बाजिहिं बाजन विविध विधाना । सुमनवृष्टि नभ मै विधि नाना ॥ हर गिरिजा कर भयउ विचाहू। सकल भुवन भरि रहा उछाहू॥ ३॥ अनेकों प्रकारके वाजे वजने लगे । आकाशके नाना प्रकारके फूलोंकी वर्षा हुई । द्विव-पार्वतीका विवाह हो गया । सारे ब्रह्माण्डमें आनन्द भर गया ॥ ३ ॥

ष्ट्रासीं दास तुरग रथ नागा। घेतु वसन मनि वस्तु विभागा॥ अञ्ज कनकभाजन भरि जाना। दाइज दीन्ह न जाइ बखाना॥ ४॥ दासी, दास, रथ, बोड़े, हाथी, गायें, बस्त और मणि आदि अनेक प्रकारकी चीजें, अन्न तथा सोनेके वर्तन गांदियों में लदवाकर दहेजमें दिये, जिनका वर्णन नहीं हो सकता ॥४॥

छं - दाइज दियो वहु भाँति पुनि कर जोरि हिम भूघर कह्यो । का देउँ पूरनकाम संकर चरन पंकज गहि रह्यो ॥ सिवँ कृपासागर ससुर कर संतोषु सव भाँतिहि कियो। पुनि गहे पद पाथोज मयनाँ प्रेम परिपूरन हियो ॥

वहुत प्रकारका दहेज देकर फिर हाय जोड़कर हिमाचलने कहा—हे शंकर ! आए पूर्णकाम है, में आएको क्या दे सकता हूँ ? [ इतना कहकर ] वे शिवजीके चरणकमल पकड़कर रह गये। तब कृपाके सागर शिवजीने अपने ससुरका सभी प्रकारसे समाधान-किया । फिर प्रेमसे परिपूर्णहृदय मैनाजीने शिवजीके चरणकमळ पकड़े [ और कहा— ]

दो॰—नाथ उमा मम प्रान सम गृहिंसकरी करेहु।
छमेहु सकल अपराध अव होइ प्रसन्न वरु देहु॥ १०१॥
हे नाथ! यह उमा मुझे मेरे प्राणींके समान [प्यारी]है। आप इसे अपने घरकी
यहलनी बनाइयेगा और इसके सब अपराधोंको क्षमा करते रहियेगा। अब प्रसन्न होकर
मुझे यही वर दीजिये॥ १०१॥

ची०-वहु बिधि संभु सासु समुझाई। गवनी भवन चरन सिरु नाई॥ जननीं उमा बोलि तब लीन्ही। के उछंग सुंदर सिख दीन्ही॥ १॥

शिवजीने बहुत तरहरे अपने सामको समझाया । तत्र वे शिवजीके चरणोंमें सिर नवाकर घर गयीं । फिर माताने पार्वतीको बुला लिया और गोदमें वैटाकर यह सुन्दर सीख दी—॥ १॥

करेहु सदा संकर पद पूजा। नारिधरमु पित देउ न दूजा॥ बचन कहत भरे छोचन बारो। बहुरि छाइ उर छोन्हि कुमारी॥ २॥ हे पार्वती! त् सदा शिवजीके चरणोंकी पूजा करना। नारियोंका यही धर्म है। उनके छिये पित ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकारकी बातें कहते कहते उनकी आँखोंमें आँस् भर आये और उन्होंने कन्याको छातीसे चिपटा छिया॥ २॥

कत बिधि सुजीं नारि जग माहीं। पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं॥ भै अति प्रेम बिकल महतारी। धीरज कीन्द्र कुसमय विवारी॥३॥ [ फिर बोलीं कि ] विघाताने जगत्में स्त्रीजातिको क्यों पैदा किया। पराधीनको सपनेमें भी सुख नहीं मिलता। यों कहती हुई माता प्रेममें अत्यन्त विकल हो गयी, परन्तु कुसमय जानकर (दुःख करनेका अवसर न जानकर) उन्होंने धीरज धरा॥३॥

पुनिपुनि मिळित परित गिह चरना । परम श्रेमु कछु जाइ न बरना ॥ सब नारिन्ह मिळि भेटि भवानी । जाइ जनि उर पुनि रूपटानी ॥ ४ ॥ मैना वार-बार मिळती हैं और [पार्वतीके] चरणोंको पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता । भवानी सब क्रियोंसे मिळ-भेंटकर फिर अपनी माताके हृदयसे जा लिपटी ॥ ४ ॥

छं॰—जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब काहूँ दइ।
फिरिफिरि बिलोकित मातु तन तब सखीं लै सिव पाईं गईं॥
जाचक सकल संतोषि संकर उमा सहित भवन चले।
सब अमर हरषे सुमन वर्राष निसान नम वाजे मले॥

पार्वतीजी मातासे फिर मिलकर चलीं, सब किसीने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिये। पार्वतीजी फिर-फिरकर माताकी ओर देखती जाती थीं। तब सिखयाँ उन्हें शिवजीके पास ले गर्यी। महादेवजी सब याचकोंको संतुष्टकर पार्वतीके साथ घर (कैलास) को

चले। सब देवता प्रसन होकर फ्लोंकी वर्षा करने लगे और आकाशमें मुन्दर नगाड़े वजाने लगे। दो॰—चले संग हिमचंतु तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भाँति परितोपु करि विदा कीन्ह चुपकेतु॥ १०२॥ तब हिमचान् अत्यन्त प्रेमसे शिवजीको पहुँचानेके लिये साथ चले। वृषकेतु (शिवजी) ने बहुत तरहसे उन्हें संतोप कराकर विदा किया॥ १०२॥ चौ॰-तुरत भवन आए गिरिराई। सकल सैल सर लिए बोलाई॥ आदर दान विनय बहुमाना। सब कर बिदा कीन्ह हिमचाना॥ १॥ पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आये और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरोंको गुलाया। हिमचान्ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मानपूर्वक सबकी विदाई की॥ १॥ जबहिं संभु कैलासिं आए। सुर सब निज निज लोक सिधाए॥ जयत मातु पितु संभु भवानी। तिहं सिगारु न कहुउँ बखानी॥ २॥ जब शिवजी कैलास पर्वतपर पहुँचे, तब सब देवता अपने-अपने लोकोंको चले गये। तुलसीदासजी कहते हैं कि ] पार्वतीजी और शिवजी जगत्के माता-पिता हैं। हसिलये में उनके श्रङ्कारका वर्णन नहीं करता॥ २॥

करिंह बिविध विधि भोग विलासा । गनन्द समेत बसिंह कैलासा ॥ हर गिरिजा बिहार नित नयऊ । एहि विधि बिपुल काल चिल गयऊ ॥ ३ ॥ दिाय-पार्वती विविध प्रकारके भोग-विलास करते हुए अपने गणोंसहित कैलासपर रहने लगे । वे नित्य नये विहार करते थे । इस प्रकार बहुत समय बीत गया ॥ ३ ॥

तय जनमेउ परवदन कुमारा । तारकु असुरु समर बेहिं मारा ॥
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । पन्सुख जन्मु सकल जग जाना ॥ ॥
तय छः मुखवाले पुत्र (स्वामिकार्तिक )का जन्म हुआ। जिन्होंने [बड़े होनेपर ]
युद्धमें तारकासुरको मारा । वेदा शास्त्र और पुराणोंमें स्वामिकार्तिकके जन्मकी कथा
प्रसिद्ध है और सारा जगत् उसे जानता है ॥ ४ ॥

छं॰—जगु जान पन्मुख जन्मु कर्मु प्रतापु पुरुषारथु महा।
तेहि हेतु मैं वृपकेतु सुत कर चरित संछेपहिं कहा॥
यह उमा संभु विवाहु जे नर नारि कहिं जे गावहीं।
कल्यान काज विवाह मंगल सर्पदा सुखु पावहीं॥

पडानन (स्वामिकार्तिक) के जन्म, कर्म, प्रताप और महान् पुरुषार्थको सारा जगत् जानता है। इशिलये मैंने मूपकेतु (शियजी) के पुत्रका चिरत्र संक्षेपसे ही कहा है। शिव-पार्वतीके विवाहकी इस कथाको जो स्त्री-पुरुष कहेंगे और गायेंगे, वे कल्याणके कार्यों और विवाह।दि मङ्गलोंमें सदा सुख पार्वेगे। दो॰—चरित सिंधु गिरिजा रमन बेद न पार्वाहें पारु ।

बरने तुळसी दासु किमि अति मितिमंद गवाँ ।। १०३॥

गिरिजापित महादेवजी का चरित्र समुद्रके समान (अपार ) है, उसका पार वेद भी
नहीं पाते । तब अत्यन्त म न्दबुद्धि और गैंवार तुळसीदास उसका वर्णन कैसे कर
सकता है । ॥ १०३॥

ची॰ संभु चरित सुनि सरस सुहावा । भरद्राज मुनि अति सुखु पाना ॥ बहु लालसा कथा पर बाढ़ी । नयनिह नीरु रोमाविल ठाढ़ी ॥ १ ॥ शिवजीके रसीले और मुहावने चरित्रको सुनकर मुनि भरद्राजजीने बहुत ही सुख पाया । कथा सुननेकी उनकी लालसा बहुत बढ़ गयी । नेत्रोंमें जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गयी ॥ १ ॥

प्रेम बिबस मुख आव न बानी । दसा देखि हरषे मुनि ग्यानी ॥
अहो धन्य तव जन्म मुनीसा । तुम्हि प्रान सम प्रिय गौरीसा ॥ २ ॥
वे प्रेममें मुग्घ हो गये । मुखसे वाणी नहीं निकलती । उनकी यह दशा देखकर
ज्ञानी मुनि याज्ञवरुक्य बहुत प्रसन्न हुए [ और बोले— ] हे मुनीश ! अहा हा ! तुम्हारा
जन्म घन्य है; तुमको गौरीपति शिवजी प्राणोंके समान प्रिय हैं ॥ २ ॥

सिवपद कमल जिन्हिह रित नाहीं। रामिह ते सपनेहुँ न सोहाहीं॥
बिनु छल बिस्वनाथ पद नेहूं। राम भगत कर लच्छन पहूं॥३॥
शिवजीके चरणकमलोंमें जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्रीरामचन्द्रजीको स्वप्नमें भी
अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिवजीके चरणोंमें निष्कपट (विशुद्ध ) प्रेम होना,
यही राममक्तका लक्षण है॥३॥

सिव सम को रघुपित व्रतधारी । बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥
पनु करि रघुपित भगति देखाई । को सिव सम रामिह प्रिय भाई ॥ ४ ॥
शिवजीके समान रघुन । थजी [ की भक्ति ] का व्रत धारण करनेवाला कौन है !
जिन्होंने बिना ही पापके सती-जैसी स्त्रीको त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्रीरघुनाथजीकी
मिक्तको दिखा दिया । हे भाई ! श्रीरामचन्द्रजीको शिवजीके समान और कौन प्यारा है ! ॥ ४॥

दो॰—प्रथमिं में किह सिव चरित बूझा मरसु तुम्हार।
सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार ॥ १०४॥
मैंने पहले ही शिवजीका चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम
श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र सेवक हो और समस्त दोषोंसे रहित हो॥ १०४॥
चौ०—मैं जाना तुम्हार गुन सीला। कहउँ सुनहु अब रघुपति छीला॥

सुन अन्तर गुन साला। कहुउ सुनहु अब रघुपात लाला॥ सुनु सुनि आज समागम तो । किह न जाइ जस सुखु मन मो रें॥ १॥ मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्रीरघुनाथजीकी लीला कहता हुँ, सुने। । हे मुनि ! आज तुम्हारे मिलनेधे मेरे मनमें जो आनन्द हुआ है, वह फरा नहीं जा सफता ॥ १ ॥

राम चिरित अति अमित सुनीसा । किंद्र न सकिंद्र सत कोटि अहीसा ॥
तद्पि जयाश्रुत कहुँ वस्तानी । सुमिरि गिरापित प्रभु धनुपानी ॥ २ ॥
ऐ सुनीः वर ! रामचिरित अत्यन्त अगर है । सी करोड़ शेपजी भी उसे नहीं कह
सकते । तमापि जैसा भेंने सुना है, वैशा वाणीके स्वामी (प्रेरक) और हाथमें धनुष
न्विये हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका सरण करके कहता हूँ ॥ २ ॥

सारद दारनारि सम स्वामी। रामु स्त्रधर अंतरज्ञामी॥
जेहि पर कृपा करिंद जनु जानी। किय उर अजिर नचाविंह बानी॥ ३॥
सरस्वतीजी करपुतलीके समान हैं और अन्तर्यामी स्वामी श्रीरामचन्द्रजी [ स्त्र पकड़पर करपुतलीको नचानेवाले ] स्त्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कविषर वे कृपा करते हैं। उसके हृदयरूपी ऑगनमें सरस्वतीको वे नचाया करते हैं॥ ३॥

प्रनवर्धे सोह कृताल रघुनाथा। यरनर्डे विसर् तासु गुन गाथा॥
परम रम्य गिरियर कैलास्। सर्ग जहाँ सिव उमा निवास्॥ ४॥
उन्हीं कृपाछ श्रीरचुनाथजीको में प्रणाम करता हूँ और उन्हींके निर्मल गुणोंकी
कथा कहता हूँ। कैलास पर्वतामें श्रेष्ठ और चहुत ही रमणीय है। जहाँ शिव-पार्वतीजी
चदा नियास करते हैं॥ ४॥

दो॰—सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किंतर मुनिर्द्ध । यसिं तहाँ सुकृती सकल सेविंदि सिव सुक्कंद ॥ १०५ ॥ सिद्धः तपस्तीः योगीगणः देवताः किन्तर और मुनियोंके समूह उस पर्वतपर रहते हैं। ये सब यहे पुण्यात्मा हैं और आनन्दकन्द श्रीमहादेवजीकी सेवा करते हैं ॥ १०५ ॥ ची०-हिर हर विमुक्त धर्म रित नाहाँ। ते नर तहाँ सपनेहुँ निंद्ध जाहीं॥

तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला। नित नृतन सुंदर सब काला॥ ३॥ जो भगवान् विष्णु और महादेवजीसे विमुख हैं और जिनकी घर्ममें प्रीति नहीं है, वे लोग खप्नमें भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वतपर एक विशाल बरगदका पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल ( छहाँ ऋतुओं ) में सुन्दर रहता है॥ १॥

त्रिविध समीर सुनीतिक छाया। सिव विश्राम विटप श्रुति गाया॥
एक बार तेष्टि तर प्रभु गयऊ। तरु बिलोकि उर सित सुखु भयऊ॥ २ ॥
वहाँ तीनों प्रकारकी (शीतल, मन्द और सुगन्य) वायु बहती रहती है और
उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिवजीके विश्राम करनेका बुझ है, जिसे
वेदोंने गाया है। एक बार प्रभु श्रीशिवजी उस बुझके नीचे गांथे और उसे देखकर
उनके हृदयमें बहुत आनन्द हुआ॥ २॥

निज कर डासि नागरिपु छाला। बैठे सहजहिं संभु कृपाला॥ कुंद इंदु दर गौर सरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा॥ ३॥ अपने हाथसे बाघंबर बिछाकर कृपाछ शिवजी स्वभावसे ही (विना किसी खास प्रयोजनके) वहाँ बैठ गये। कुन्दके पुष्प, चन्द्रमा और शंखके समान उनका गौर श्ररीर था। बड़ी लम्बी भुजाएँ थीं और वे मुनियोंके-से (बल्कल) वस्त्र घारण किये हुए ये ॥३॥

तसन असन अंबुज सम चरना। नख दुति भगत हृदय तम हरना॥

भुजरा भूति भूषन त्रिपुरारी। आनजु सरद चंद छिब हारी॥ ४॥

उनके चरण नये (पूर्ण रूपसे खिले हुए) लाल कमलके समान थे, नखोंकी ज्योति
भक्तोंके हृदयका अन्धकार हरनेवाली थी। साँप और भसा ही उनके भूषण थे। और
उन त्रिपुरासुरके शत्रु शिवजीका मुख शरद् (पूर्णिमा) के चन्द्रमाकी शोभाको भी

हरनेवाला (फीकी करनेवाला) था॥ ४॥

दो॰—जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन निलन विसाल । नीलकंट लावन्यनिधि सोह वालविधु भाल ॥ १०६ ॥ उनके सिरपर जटाओंका मुकुट और गङ्गाजी [शोभायमान ] थीं । कमलके समान बड़े-बड़े नेत्र थे । उनका नील कण्ठ या और वे सुन्दरताके भण्डार थे । उनके मस्तकपर द्वितीयाका चन्द्रमा शोभित था ॥ १०६ ॥

ची०-बैठे सोह कामरिषु कैसें। घरें सरीह सांतरसु जैसें॥ पारवती मळ अवसह जानी। गईं संसु पिंह मातु भवानी॥ १॥ कामदेवके रानु शिवजी वहाँ वैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो शान्तरस ही शरीर घारण किये वैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिवपत्नी माता पार्वतीजी उनके पास गयीं॥ १॥

जानि प्रिया आदर अति कीन्हा। बाम भाग आसतु हर दीन्हा॥
बैठीं सिव समीप हरषाई। प्र्व जन्म कथा चित आई॥ २॥
अपनी प्यारी पत्नी जान कर शिवजीने उनका बहुत आदर-सत्कार किया और अपनी
बार्यी ओर बैठनेके लिये आसन दिया। पार्वतीजी प्रसन्न होकर शिवजीके पास बैठ गर्यी।
उन्हें पिछले जन्मकी कथा समरण हो आयी॥ २॥

पति हियँ हेतु अधिक अनुमानी। बिह्सि उमा बोर्छी प्रिय बानी॥ कथा जो सकळ छोक हितकारी। सोह पूछन चह सैळकुमारी॥ ६॥ स्वामीके हृदयमें [अपने ऊपर पहलेकी अपेक्षा] अधिक प्रेम समझकर पार्वतीजी हँसकर प्रिय वचन बोर्छी। [याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि] जो कथा सब लोगोंका हित करनेवाली है, उसे ही पार्वतीजी पूछना चाहती हैं॥ ३॥

विस्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिसुवन महिमा विदित तुन्हारी॥ चर अरु अचर नाग नर देवा। सक्छ कर्राहे पद पंकज सेवा॥ ४ 🕸 [ पार्वतीजीने कहा— ] ऐ संसारके स्वामी ! हे मेरे नाथ ! हे त्रिपुरासुरका वध करनेवाले ! आपकी महिमा तीनों लोकोंमें विख्यात है । चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरणकमलोंकी सेवा करते हैं ॥ ४ ॥

दो॰-प्रमु समरथ सर्वग्य सिव सकल कला गुन धाम।

जोग ग्यान वैराग्य निधि प्रनत कलपत्त नाम ॥ १०७ ॥ ऐ प्रगो ! आप समर्थः सर्वत्र और कल्याणस्वरूप हैं । सब कलाओं और गुणोंके निधान हैं। और योगः शान तथा वैराग्यके भण्डार हैं । आपका नाम शरणागतोंके लिये कल्यान हैं ॥ १०७ ॥

ची०-जॉ मो पर प्रसन्न सुखरासी। जानिअ सत्य मोहि निज दासी॥
तो प्रभु हरहु मोर अन्याना। किह रघुनाथ कथा विधि नाना॥ १॥
१ सुखरी राशि ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी
[या अपनी सशी दासी ] जानते हैं, तो हे प्रमो ! आप श्रीरघुनाथजीकी नाना प्रकारकी
कथा कहकर मेरा अञ्चान दूर कीजिये॥ १॥

जासु भवनु सुरते र दि । सिंह कि दरिद्र जिनत हु खु सोई ॥ सिंसभूपन अस हृ दें विचारी । हरहु नाथ मम मित अम भारी ॥ २ ॥ जिसका घर कल्म हृक्षके नीचे हो । वह मला दरिद्रतासे उत्पन्त हु :खको क्यों सदेगा । हे शिंसभूभण ! हे नाथ ! हृदयम ऐसा विचारकर मेरी बुद्धिके भारी अमको दूर फीजिये ॥ २ ॥

प्रभु जे मुनि परमारथवादी। कहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी॥
सेस सारदा चेद पुराना। सकल करिं रघुपति गुन गाना॥ ३॥
देपमो ! जो परमार्थतत्व (ब्रहा) के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं। वे श्रीरामचन्द्रजीको
अनादि ब्रह्म कहते हैं। और शेप, सरस्वती। वेद और पुराण सभी श्रीरघुनाथजीका
गुण गाते हैं॥ ३॥

तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती॥
रामु सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुन अलखगित कोई॥ ४॥
और दे कामदेवके शत्रु! आप भी दिन-रात आदरपूर्वक राम-राम जपा करते
हैं। ये राम वही अयोध्याके राजाके पुत्र हैं १ या अजन्मा। निर्मुण और अगोचर कोई
और राम हैं १॥ ४॥

दो॰—जों नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि विरहँ मित भोरि।
देखि चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि श्रति मोरि॥ १०८॥
यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे ! [और यदि ब्रह्म हैं तो ] स्त्रीके विरहमें विनक्षी मित बावली कैसे हो गयी ! इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और

चिषर उनकी मिहमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यन्त चकरा रही है ॥ १०८ ॥ चौ०-जों अनीह व्यापक विसु कोऊ। कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ॥ अग्य जानि रिस उर जनि घरहू। जेहि विधि मोह मिटै सोइ करहू॥ १ ॥ यदि इच्छारहित, व्यापक, समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ ! मुझे उसे खमझाकर कहिये। मुझे नादान समझकर मनमें क्रोध न लाइये। जिस तरह मेरा मोह खुर हो, वही कीजिये॥ १॥

में बन दीखि राम प्रभुताई। अति भय बिकल न तुम्हि सुनाई॥ तद्दिप मिलन मन बोधु न आवा। सो फलु भली भाँति हम पावा॥ २॥ मैंने [पिछले जन्ममें] वनमें श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुता देखी थी। परन्तु अत्यन्त -मयभीत होनेके कारण मैंने वह बात आपको सुनायी नहीं। तो भी मेरे मिलन मनको बोघ न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया॥ २॥

अजहूँ कछु संसउ मन मोरें। करहु कृपा विनवडें कर जोरें॥
प्रभु तब मोहि बहु भाँति प्रबोधा। नाथ सो समुक्षि करहु जिन कोधा॥ ३॥
अव भी मेरे मनमें कुछ सन्देह है। आप कृपा कीजिये, मैं हाथ जोड़कर विनती
करती हूँ । हे प्रमो । आपने उस समय मुझे बहुत तरहसे समझाया था [ फिर भी मेरा
सन्देह नहीं गया ], हे नाथ ! यह सोचकर मुझपर क्रोध न कीजिये॥ ३॥

तब कर अस बिमोह अब नाहीं। रामकथा पर रुचि मन माहीं॥
कहतु पुनीत राम गुन गाथा। भुजगराज भूपन सुरनाथा॥ ४॥
मुझे अब पहले-जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मनमें रामकथा सुननेकी चिच
है। हे शेषनागको अलंकार रूपमें घारण करनेवाले देवताओं के नाथ! आप श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी पवित्र कथा कहिये॥ ४॥

दो॰ —वंद्उँ पद धरि धरिन सिरु विनय करउँ कर जोरि।
बरनहु रघुवर विसद् जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि॥ १०९॥
मैं पृथ्वीपर सिर टेककर आपके चरणोंकी वन्दना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती
करती हूँ। आप वेदोंके सिद्धान्तको निचोड़कर श्रीरघुनाथजीका निर्मेछ यश वर्णन कीजिये १०९
चैं० –जदिप जोषिता निर्हे अधिकारी। दासी मन क्रम बचन तुम्हारी॥

गूड़ तस्त्र न साधु दुराविं। आरत अधिकारी जहें पाविं॥ १ ॥ यद्यपि स्त्री होनेके कारण मैं उसे सुननेकी अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, ज्वन और कर्मसे आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तस्त्र भी उससे नहीं छिपाते॥ १॥

अति आरति पूछडँ सुरराया। रघुपति कथा कहहु करि दाया॥ प्रथम सो कारन कहहु विचारी। निर्मुन बहा सगुन बपु धारी॥ २॥ हे देवताओं के स्वामी ! मैं बहुत ही आर्तभाव (दीनंता) से पूछती हूँ, आप मुझपर दया करके श्रीरघुनाथजीकी कथा किहये। पहले तो वह कारण विचारकर यतलाइये जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है ॥ २॥

पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा। वाळचरित पुनि कहहु उदारा॥ कहहु जथा जानकी बिबाहीं। राज तजा सो दूषन काहीं॥३॥ फिर हे प्रभुः! श्रीरामचन्द्रजीके अवतार (जन्म) की कथा किहये, तथा उनका. उदार वाळचरित्र किहये। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्रीजानकीजीसे विवाह किया, वह कथा कहिये और फिर यह वतलाइये कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोषसे॥ ३॥

बन बसि कीन्हे चरित अपारा। कहहु नाथ जिमि रावन मारा॥ राज बैठि कीन्हीं बहु छीछा। सक्छ कहहु संकर सुखसीछा॥ ४॥ हे नाथ! फिर उन्होंने वनमें रहकर जो अपार चरित्र किये तथा जिस तरह

रावणको मारा, वह किह्ये । हे सुखस्वरूप शंकर ! फिर आप उन सारी लीलाओंको किह्ये जो उन्होंने राज्य [ सिंहासन ] पर बैठकर की थीं ॥ ४ ॥

दो॰—बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंसमित किमि गवने निज घाम॥११०॥

्हे कृपाधाम ! फिर वह अद्भुत चरित्र किहये जो श्रीरामचन्द्रजीने किया—वे रघुकुलिशिरोमणि प्रजासहित किस प्रकार अपने धामको गये ! ॥ ११० ॥

ची०-पुनि प्रभु कहहु सो तस्त्र बखानी । जेहिं बिग्यान सगन मुनि ग्यानी ॥

भगति ग्यान बिग्यान बिरागा । पुनि सब बरनहु सहित बिभागा ॥ १ ॥

हे प्रभु ! फिर आप उस तत्त्वको समझाकर किह्ये, जिसकी अनुभूतिमें ज्ञानी मुनिगण सदा मन्न रहते हैं; और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यका विभागसिहत वर्णन कीजिये ॥ १ ॥

औरउ राम रहस्य अनेका। कहहु नाथ-अति बिसल विवेका॥
जो प्रभु में पूछा निहं होई। सोड द्याल राखहु जिन गोई॥ १॥
[ इसके सिवा ] श्रीरामचन्द्रजीके और भी जो अनेक रहस्य (ि छिपे हुए भाव
अथवा चरित्र ) हैं, उनको किहये। हे नाथ! आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मल है। हे
प्रभो! जो वात मैंने न भी पूछी हो, हे दयाल ! उसे भी आप छिपा न रिलयेगा॥ २॥

तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना। आन जीव पाँवर का जाना॥
प्रस्न उमा के सहज सुहाई। छळ बिहीन सुनि सिव मन भाई॥ ३॥
वेदोंने आपको तीनों लोकोंका गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्यको क्या
जानें। पार्वतीजीके सहज सुन्दर और छळरहित (सरळ) प्रश्न सुनकर शिवजीके मनको
बहुत अच्छे लगे॥ ३॥

हर हिपँ रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छ।ए॥ श्रीरघुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा॥ ४॥ श्रीमहादेवजीके हृदयमें सारे रामचरित्र आ गये। प्रेमके मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंमें जल भर आया। श्रीरघुनाथजीका रूप उनके हृदयमें आ गया। जिससे स्वयं परमानन्दस्वरूप शिवजीने भी अपार सुख पाया॥ ४॥

दो॰--मगन ध्यानरस दंड जुग पुनि मन वाहेर कीन्ह।

रघुपित चिरत महेस तव हरियत चरने लीन्ह ॥ १११ ॥ शिवजी दो घड़ीतक ध्यानके रस (आनन्द) में डूवे रहे; फिर उन्होंने मनको बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीका चिरत्र वर्णन करने लगे ॥ १११॥ चौ०—इहेड सत्य जाहि बिनु जानें। जिसि भुजंग बिनु रजु पहिचानें॥

जेहि जानें जग जाइ हेराई। जागें जथा सपन अम जाई॥ १॥ जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने—रस्तीमें साँपका अम हो जाता है; और जिसके जान लेनेपर जगत्का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागनेपर स्वप्नका अम जाता रहता है ॥ १॥

बंदउँ बालरूप सोइ रामू। सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू॥
मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवड सो दसरथ अजिर बिहारी॥ २॥
मैं उन्हीं श्रीरामचन्द्रजीके बालरूपकी वन्दना करता हूँ। जिनका नाम जपनेसे सव
सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मङ्गलके धाम। अमङ्गलके हरनेवाले और श्रीदशरथजीके आँगनमें खेलनेवाले (बालरूप) श्रीरामचन्द्रजी मुझपर कृपा करें॥ २॥

करि प्रनाम रामिह त्रिपुरारी। हरिप सुधा सम गिरा उचारी॥ धन्य धन्य गिरिराजकुमारी। तुम्ह समान नहिं कोड उपकारी॥ ३॥

त्रिपुरासुरका वध करनेत्राले शिवजी श्रीरामंचन्द्रजीको प्रणाम करके आनन्दमें भरकर अमृतके समान वाणी बोले—हे गिरिराजकुमारी पार्वती ! तुम धन्य हो ! धन्य हो !! तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है ॥ ३ ॥

पूँछेहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पाविन गंगा॥

ग्रुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी। कीन्हिहु प्रस्न जगत हित लागी॥ ४॥
जो तुमने श्रीरघुनाथजीकी कथाका प्रसङ्ग पूछा है, जो कथा समस्त लोकोंके लिये
जगत्को पिवत्र करनेवाली गङ्गाजीके समान है। तुमने जगत्के कल्याणके लिये ही प्रश्न
पूछे हैं। तुम श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम रखनेवाली हो॥ ४॥

दो॰—राम कृपा तें पारबति सपनेहुँ तव मन माहिं। स्रोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहिं॥११२॥ है पार्वती ! मेरे विचारमें तो श्रीरामजीकी कृपासे तुम्हारे मनमें खप्तमें भी शोक, मोह, सन्देह और भ्रम कुछ भी नहीं है ॥ ११२॥

ची॰-तद्पि असंका कीन्हिंहु सोई। कहत सुनत सब कर हित होई॥
जिन्ह एरिकथा सुनी निर्ह काना। श्रवन रंघ्र महिमवन समाना॥ १॥
पिर भी तुमने इसीलिये वही (पुरानी) शङ्का की है कि इस प्रसङ्घके कहनेसुननेसे सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानोंसे भगवान्की कथा नहीं सुनी>
उनके कानोंके छिद्र साँपके यिटके समान हैं॥ १॥

नयनिह संत दरस निह देखा। छोचन मोरपंख कर छेखा॥
ते सिर कटु तुंबिर समत्छा। जे न नमत हिर गुर पद मूला॥ २॥
जिन्होंने अपने नेत्रोंसे संतोंके दर्शन नहीं किये। उनके वे नेत्र मोरके पंखोंपर
दीखनेवाली नकली ऑखोंकी गिनतीमें हैं। वे सिर कड़वी तूँबीके समान हैं। जो श्रीहरि और गुरुके चरणतलपर नहीं छकते॥ २॥

जिन्ह हरिभगति हद्यें नहिं आनी। जीवत सब समान तेइ प्रानी॥ जो नहिं करइ राम गुन गाना। जीह सो दाहुर जीह समाना॥ ३॥ जिन्होंने भगवान्की भक्तिको अपने हृद्यमें खान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुदेंके समान हैं। जो जीभ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका गान नहीं करती, वह मेढककी जीभके समान है॥ ३॥

कुलिस करोर निदुर सोइ छाती। सुनि हरिचरित न जो हरपाती॥
गिरिजा सुनहु राम के छीला। सुर हित दनुन विमोहनसीला॥ ४॥
वह हृद्य वज़के समान कड़ा और निष्ठुर है जो भगवानके चिरित्र सुनकर हिंकत
नहीं होता। हे पार्वती! श्रीरामचन्द्रजीकी छीला सुनो। यह देवताओंका कल्याण करनेवाली और दैत्योंको विशेपरूपसे मोहित करनेवाली है॥ ४॥

दो॰—राम कथा सुरघेनु सम सेवत सब सुख दानि। सतसमाज सुरछोक सब को न सुनै अस जानि॥ ११३॥

श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कामधेनुके समान सेवा करनेसे सन सुखोंको देनेवाली है। और सत्पुक्पोंके समाज ही सब देवताओंके लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कीन न सुनेगा !।। ११३॥

ची०-रामकथा सुंदर कर तारी। संसय बिह्ना उड़ावनिहारी॥
रामकथा किल बिटप कुठारी। सादर सुनु गिरिराजकुमारी॥ १॥
श्रीरामचन्द्रजीकी कथा हाथकी सुन्दर ताठी है, जो सन्देहरूपी पक्षियोंको उड़ा
देती है। फिर रामकथा कल्युगरूपी वृक्षको काटनेके लिये कुरुहाड़ी है। हे गिरिराज-कुमारी! तुम इसे आदरपूर्वक सुनो॥ १॥ राम नाम गुन चरित सुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए॥ जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना॥ २॥ वेदोंने श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनिगनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान् श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनन्त हैं॥ २॥

तदिष जथा श्रुत जिस मित मोरी। किहह उँ देखि प्रीति अति तोरी॥
उमा प्रस्न तव सहज सुहाई। सुखद संतसंमत मोहि भाई॥ ६॥
तो भी तुम्हारी अत्यन्त प्रीति देखकर, जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी
चुिद्ध है, उसीके अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती! तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुन्दर,
सुखदायक और संतसम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा छगा है॥ ३॥

एक बात नहिं मोहि सुहानी। जदिष मोह बस कहेड भवानी॥
तुम्ह जो कहा राम कोड आना। जेहि श्रुति गाव धर्रीह मुनि ध्याना॥ ४॥
परन्तु हे पार्वती! एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोहके वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं। जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं—॥ ४॥

दो --- कहिं सुनिहं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच ।
पाषंडी हिर पद विमुख जानिहं झूठ न साच ॥ ११४ ॥
जो मोहरूपी पिशाचके द्वारा ग्रस्त हैं, पाखण्डी हैं, भगवान्के चरणोंसे
विमुख हैं और जो झूठ-सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह
कहते-सुनते हैं ॥ ११४ ॥

चौ०-अग्य अकोबिद अंध अभागी। काई विषय मुकुर मन लागी॥ लंपट कपटी कुटिल बिसेषी। सपनेहुँ संत सभा नहिं देखी॥ १॥ जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और माग्यहीन हैं और जिनके मनरूपी दर्पणपर विषय-रूपी काई जमी हुई है; जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्नमें भी संत-समाजके दर्शन नहीं किये; ॥ १॥

कहिं ते बेद असंमत वानी। जिन्ह कें सुझ लाभु निहं हानी॥ मुकुर मिलन अस नयन बिहीना। राम रूप देखिंह किसि दीना॥ २॥ और जिन्हें अपनी लाम-हानि नहीं सुझती। वे ही ऐसी वेदिवरुद्ध वातें कहा करते हैं। जिनका हुदयल्पी दर्पण मैला है और जो नेत्रींसे हीन हैं। वे बेचारे श्रीरामचन्द्रजी-का रूप कैसे देखें ॥ २॥

> जिन्ह कें अगुन न सगुन बिबेका। जल्पिह किल्पत बचन अनेका॥ हरिमाया बस जगत श्रमाहीं। तिन्हिंह कहत कछु अघटित नाहीं॥ ३॥

जिनको निर्गुण-सगुणका कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें वका करते हैं, जो श्रीहरिकी मायाके वशमें होकर जगत्में (जन्म-मृत्युके चक्रमें ) भ्रमते फिरते हैं, उनके लिये कुछ भी कह डालना असम्भव नहीं है ॥ ३॥

वातुल भूत विश्वस मतवारे। ते निहं बोलिंहं बचन बिचारे॥ जिन्ह कृत महामोह मद पाना। तिन्ह कर कहा करिश्र निहं काना॥ ४॥ जिन्हें वायुका रोग (सिन्नपात, उन्माद आदि) हो गया हो। जो भूतके वश हो गये हैं और जो नशेमें चूर हैं। ऐसे लोग विचारकर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोहरूपी मदिरा पी रक्खी है। उनके कहनेपर कान न देना चाहिये॥ ४॥

सो॰-अस निज हृद्यँ विचारि तजु संसय भजु राम पद।

सुनु गिरिराज कुमारि भ्रम तम रिव कर वचन मम ॥ ११५ ॥ अपने हृदयमें ऐसा विचारकर संदेह छोड़ दो और श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंको भजो । हे पार्वती ! भ्रमरूपी अन्धकारके नाश करनेके लिये सूर्यकी किरणोंके समान मेरे वचनोंको सुनो ! ॥ ११५ ॥

चौ॰-सगुनिह अगुनिह निर्ह कछु भेदा। गाविह सुनि पुरान बुध बेदा॥
अगुन अरूप अरूख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥ १॥
सगुण और निर्गुणमें कुछ भी भेद नहीं है—सुनि, पुराण, पण्डित और वेद
सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप (निराकार), अलख (अन्यक्त) और
अजन्मा है, वही भक्तोंके प्रेमवश सगुण हो जाता है॥ १॥

जो गुन रहित सगुन सोइ कैसें। जलु हिम उपल बिलग निहं जैसें।।
जासु नाम अम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिल बिमोह प्रसंगा।। २।।
जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है १ जैसे जल और ओलेमें भेद नहीं। (दोनों
जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं।) जिसका नाम अमरूपी अन्धकारके मिटानेके लिये सूर्य है, उसके लिये मोहका प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है १।। २।।

राम सिचदानंद दिनेसा। निहं तहँ मोह निसा छवछेसा॥
सहज प्रकासरूप भगवाना। निहं तहँ पुनि विख्यान बिहाना॥ १॥
श्रीरामचन्द्रजी सिचदानन्दस्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोहरूपी रात्रिका छवछेश भी
नहीं है। वे स्वभावसे ही प्रकाशरूप और [ पडेश्वर्ययुक्त ] भगवान् हैं, वहाँ तो
विज्ञानरूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। ( अज्ञानरूपी रात्रि हो तब तो विज्ञानरूपी
प्रातःकाल हो; मगवान् तो नित्य ज्ञानस्वरूप हैं )॥ ३॥

हरल बिपाद ग्यान अग्याना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना॥ राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना। परमानंद परेस पुराना॥ ४॥ हर्ष, शोक, शान, अशान, अहंता और अभिमान—ये सब जीवके धर्म हैं। श्रीरामचन्द्रजी तो व्यापक ब्रह्म, परमानन्दस्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराणपुरुष हैं। इस बातको सारा जगत् जानता है ॥ ४ ॥

दो॰—पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगढ परावर नाथ।
रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ किह सिवँ नायउ माथ॥ ११६॥
जो [ पुराण ] पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाशके भण्डार हैं, सब रूपोंमें प्रकट हैं, जीव,
माया और जगत् सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी मेरे स्वामी हैं, ऐसा
कह कर शिवजीने उनको मस्तक नवाया॥ ११६॥

चौ०-निज भ्रम निहं समुझिंह भग्यानी । प्रभु पर मोह धरिंह जड़ प्रानी ॥
जथा गगन घन पटल निहारी । झाँपेड भानु कहिंह कुविचारी ॥ १ ॥
अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रमको तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्रीरामचन्द्रजीपर उसका आरोप करते हैं । जैसे आकाशमें बादलोंका पर्दा देखकर कुविचारी
(,अज्ञानी ) लोग कहते हैं कि बादलोंने स्र्यंको टक लिया ॥ १ ॥

चितव जो छोचन अंगुळि छाएँ। प्रगट जुगछ सिस तेहि के भाएँ॥ उमा राम विषद्क अस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा॥ २॥

जो मनुष्य भाँखमें उँगली लगाकर देखता है, उसके लिये तो दो चन्द्रमा प्रकट (प्रत्यक्ष) हैं। हैं पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें इस प्रकार मोहकी कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश्चमें अन्यकार, धुएँ और धूलका सोहना (दीखना)। [आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मिलन या स्पर्श नहीं कर सकता, इसी प्रकार मगवान् श्रीरामचन्द्रजी नित्य, निर्मल और निर्लेप हैं]॥ २॥

बिषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता॥ सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई॥ ३॥

विषय, इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंके देवता और जीवातमा—ये सब एककी सहायतासे एक चेतन होते हैं। (अर्थात् विषयोंका प्रकाश इन्द्रियोंसे, इन्द्रियोंका इन्द्रियोंके देवताओंसे और इन्द्रिय-देवताओंका चेतन जीवात्मासे प्रकाश होता है।) इन सबका जो परम प्रकाशक है (अर्थात् जिससे इन सबका प्रकाश होता है), वही अनादि ब्रह्म अयोध्यानरेश श्रीरामचन्द्रजी हैं॥ ३॥

जगत प्रकास्य प्रकासक राम् । मायाश्रीस ग्यान गुन धाम् ॥ जासु सत्यता तें जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥ १ ॥ यह जगत् प्रकाश्य है और श्रीरामचन्द्रजी इसके प्रकाशक हैं । वे मायाके स्वामी और ज्ञान तथा गुणोंके धाम हैं । जिनको सत्तासे, मोहकी सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य-सी मासित होती है ॥ ४ ॥

दो॰—रजत सीप महुँ भास जिमि जथा भानु कर बारि। जदिप सृषा तिहुँ काल सोइ स्रम न सकइ कोड टारि॥ ११७॥ जैसे सीपमें चाँदीकी और सूर्यकी किरणोंमें पानीकी [बिना हुए भी ] प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालोंमें झूठ है, तथापि इस स्रमको कोई हटा नहीं सकता॥११७॥ चौ॰—एहि विधि जग हिर आश्रित रहुई। जदिप असत्य देत दुख अहुई॥

जों सपनें सिर कार्टे कोई । बिनु जार्गे न दूरि दुख होई ॥ १ ॥ इसी तरह यह संसार भगवान्के आश्रित रहता है । यद्यपि यह असत्य है तो भी दुःख तो देता ही है; जिस तरह स्वप्नमें कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुःख दूर नहीं होता ॥ १ ॥

जासु कृपाँ अस अम मिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपाळ रघुराई॥ आदि अंत कोउ जासु न पावा। मित अनुमानि निगम अस गावा॥ २॥ हे पार्वती! जिनकी कृपासे इस प्रकारका अम मिट जाता है। वही कृपाछ अरिघुनाथजी हैं। जिनका आदि और अन्त किसीने नहीं [ जान ] पाया। वेदोंने अपनी बुद्धिसे अनुमान करके इस प्रकार (नीचे छिखे अनुसार) गाया है——॥ २॥

बिनु पद चल्रह सुनइ बिनु काना । कर बिनु करम करह बिधि नाना ॥ आनन रहित सकल्ल रस भोगी । बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ ३ ॥ वह ( ब्रह्म ) बिना ही पैरके चल्रता है, बिना ही कानके सुनता है, बिना ही हाथके नाना प्रकारके काम करता है, बिना मुँह ( जिह्वा ) के ही सारे ( छहों ) रसोंका आनन्द लेता है और बिना ही वाणीके बहुत योग्य वक्ता है ॥ ३ ॥

तन विज परस नयन विज देखा। ग्रहह ग्रान विज बास असेषा॥
असि सब भाँति अलोकिक करनी। महिमा जासु जाइ निह बरनी॥ ४॥
वह त्रिना ही शरीर (त्वचा) के स्पर्श करता है, बिना ही आँखोंके देखता है
और विना ही नाकके सब गन्धोंको ग्रहण करता है (सूँचता है)। उस ब्रह्मकी करनी सभी
अमारसे ऐसी अलोकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती॥ ४॥

दो॰—जेहि इमि गार्वाह वेद बुध जाहि धरिह मुनि घ्यान ।
सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपित भगवान ॥ ११८॥
जिसका वेद और पण्डित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान घरते
हैं वही दशरयनन्दन, भक्तोंके हितकारी, अयोध्याके खामी भगवान् श्रीरामचन्द्र जी हैं ॥११८॥
चौ०-कासी भरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बळ करतें बिसोकी॥

सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुवर सब उर अंतरजामी॥ १॥ [हे पार्वती!] जिनके नामके बल्से काशीमें मरते हुए प्राणीको देखकर मैं उसे [राममन्त्र देकर] शोकरहित कर देता हूँ (मुक्त कर देता हूँ), वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी जड़-चेतनके खामी और सबके हृदयके भीतरकी जाननेवाले हैं ॥ १ ॥ बिबसहूँ जासु नाम नर कहहीं। जनम अनेक रचित अब दहहीं॥ सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव वारिधि गोपद इव तरहीं ॥ २ ॥ विवश होकर (विना इच्छाके ) भी जिनका नाम छेनेसे मनुष्योंके अनेक जन्मींमें किये हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसाररूपी [ दुस्तर ] समुद्रको गायके खुरसे बने हुए गड्ढेके समान ( अर्थात् विना किसी परिश्रमके ) पार कर जाते हैं ॥ २ ॥

राम सो परमातमा भवानी । तहँ भ्रम अति अबिहित तव वानी ॥ अस संसय आनत उर माहीं। ग्यान बिराग सकळ गुन जाहीं ॥ ३ ॥ [ हे पार्वती ! ] वही परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी हैं । उनमें भ्रम [ देखनेमें आता ] है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यन्त ही अनुचित है। इस प्रकारका संदेह मनमें लाते ही मनुष्यके ज्ञानः वैराग्य आदि सारे सहुण नष्ट हो जाते हैं ॥ ३ ॥

सुनि सिव के अस भंजन बचना। मिटि शै सब कुतरक के रचना॥ भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती। दारुन असंभावना बीती ॥ ४ ॥ शिवजीके भ्रमनाशक वचनोंको सुनकर पार्वतीजीके सब कुतकोंकी रचना मिट गयी | श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असम्भावना ( जिसका होना सम्भव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना ) जाती रही ॥ ४ ॥

दो॰--पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि जोरि पंकरुह पानि। बोर्ली गिरिजा बचन वर मनहुँ प्रेम रस सानि॥ ११९॥ बार-बार स्वामी (शिवजी) के चरणकमलोंको पकड़कर और अपने कमलके समान हार्योंको जोड़कर पार्वतीजी मानो प्रेमरसमें सानकर सुन्दर वचन बोर्ली ॥ ११९ ॥

चौ०-सिस कर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥ तुम्ह कृपाळ सबु संसउ हरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ॥ १॥ आपकी चन्द्रमाकी किरणोंके समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञानरूपी शरद्-ऋतु

(कार) की धूपका भारी ताप मिट गया। हे कृपाछ । आपने मेरा सब संदेह हर लिया? अब श्रीरामचन्द्रजीका यथार्थ स्वरूप मेरी समझमें आ गया ॥ १ ॥

नाथ कृपाँ अब गयउ बिषादा । सुस्ती भयउँ प्रमु चरन प्रसादा ॥ अब मोहि आपनि किंकरि जानी। जदिप सहज जड़ नारि अयानी॥ २॥ हे नाथ ! आपकी कृपासे अन मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणोंके अनुग्रह-से मैं सुखी हो गयी। यद्यपि मैं स्त्री होनेके कारण स्वभावसे ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर ॥ २ ॥

प्रथम जो मैं प्छा सोइ कहहू। जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू॥ राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी। सर्व रहित सब उर पुर बासी॥ ३॥

है प्रभो ! यदि आग मुक्षपर प्रकन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपरी पृछी थी। वहीं फरिये । [ यह सस्य है कि ] श्रीरामचन्द्रजी ब्रह्म हैं, चिन्मय (ज्ञानस्वरूप) हैं, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदयरूपी नगरीमें निवास करनेवाले हैं ॥ ३ ॥

नाथ धरेड नरतनु वेहि हेत्। मोहि समुहाइ कहहु वृपकेत्॥ उमा यचन सुनि परम विनीता। रामकथा पर श्रीति पुनीता॥ ४॥ पिर है नाथ ! उन्होंने मनुष्यका शरीर किस कारणसे धारण किया ! हे धर्मकी ध्यमा घारण यरनेवाले प्रभो ! यह मुझे समझाकर कहिये । पार्वतीके अत्यन्त नम्र वचन सुनगर और शीरामचन्द्रजीवी वधामें उनका विश्वद्ध प्रेम देलकर—॥ ४॥

थो॰—हियँ हरपे कामारि तव संकर सहज सजान।

बहु विधि उमिह प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान ॥ १२०(क)॥ त्रय कामदेवके शतुः स्वाभाविक ही सुजानः कृषानिधान शिवजी मनमें बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकारे पार्वतीकी बढ़ाई करके फिर बोले--॥ १२० (क)॥

## नवाह्वपारायण, पहला विश्राम मासपारायण, चौथा विश्राम

यो॰-- सुन सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल। कहा असंहि बन्तानि सना विद्या नायक गरुड़ ॥ १२०(ख) ॥

हे पार्वती ! निर्मल रामचरितमानसकी यह मङ्गलमयी कथा सुनो जिसे काकमुद्याण्ड-ने विस्तारसे वहा और पक्षियोंके राजा गरुइजीने सुना था ॥ १२० ( ख ) ॥

स्रो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहव।

सुनद्द राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥ १२०(ग) ॥ वह श्रेष्ट संवाद जिस प्रकार हुआ। वह में आगे कहूँगा। अभी तुम श्रीरामचन्द्रजीके अवतारका परम सुन्दर और पवित्र (पापनाज्ञक) चरित्र सुनो ॥ १२० (ग)॥

हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित।

में निज मित अनुसार कहुँ उमा सादर खुनहु ॥ १२०(घ)॥ श्रीदृरिके गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती ! में अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो ॥ १२० (घ) ॥

ची०-सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए। विपुरु विसद् निगमागम गाए॥

हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्यं किह जाइ न सोई॥ १॥ हे पार्वती ! सुनो, वेद-शास्त्रोंने श्रीहरिके सुन्दर, विस्तृत और निर्मेळ चरित्रोंका गान किया है । हरिका अवतार जिस कारणसे होता है । वह कारण वस 'यही है' ऐसा नहीं कहा जा सकता ( अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता ) ॥ १॥

राम अतक्यें बुद्धि मन बानी। मत हमार अस सुनिह सयानी॥
तदिप संत मुनि बेद पुराना। जस कछु कहिं स्वमित अनुमाना॥ २॥
हे सयानी! सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणीसे श्रीरामचन्द्रजीकी तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी-अपनी
बुद्धिके अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, ॥ २॥

तस में सुमुखि सुनावउँ तोही। समुझि परइ जस कारन मोही॥
जव जब होइ घरम के हानी। बाढ़िंह असुर अधम अभिमानी॥ दै॥
और जैसा कुछ मेरी समझमें आता है, हे सुमुखि ! वही कारण में तुमको सुनाता
हूँ, जब-जब धर्मका हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं,॥ ३॥
करिंह अनीति जाइ निंह बरनी। सीदिंह बिप्र धेनु सुर घरनी॥
तब तब प्रमु धिर विविध सरीरा। हरिंह कुपानिधि सज्जन पीरा॥ ४॥
और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा ब्राह्मण,

गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब-तब वे क्रुपानिधान प्रमु भाँति-भाँतिके [ दिव्य ] शरीर धारणकर सज्जनोंकी पीड़ा हरते हैं ॥ ४ ॥

दो०-असुर मारि थापिंह सुरन्ह राखिंह निज श्रुति सेतु। जग बिस्तारींह विसद जस राम जन्म कर हेतु॥ १२१॥ वे असुरोंको मारकर देवताओंको स्थापित करते हैं, अपने [ स्वासरूप ] वेदोंकी मर्यादाकी रक्षा करते हैं। और जगत्में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्रीरामचन्द्रजीके अवतारका यह कारण है॥ १२१॥

चौ०-सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। क्रुपासिंधु जन हित तनु धरहीं॥
राम जनम के हेतु अनेका। परम विचिन्न एक तें एका॥ १॥
उसी यशको गा-गाकर भक्तजन भवसागरसे तर जाते हैं। क्रुपासागर भगवान्
भक्तोंके हितके लिये शरीर धारण करते हैं। श्रीरामचन्द्रजीके जन्म लेनेके अनेक कारण हैं,
जो एक-से-एक बढ़कर विचिन्न हैं॥ १॥

जनम एक दुइ कहउँ बखानी। सावधान सुनु सुमित भवानी॥ द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय अरु बिजय जान सब कोऊ॥ २॥ हे सुन्दर बुद्धिवाली भवानी! मैं उनके दो-एक जन्मोंका विस्तारसे वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो! श्रीहरिके जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं॥ २॥

बिप्र श्राप तें दूनउ भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई॥ कनककित्रु अरु हाटकछोचन। जगत बिदित सुरपित मद् मोचन॥ ३॥ उन दोनों भाइयोंने ब्राह्मण (सनकादि) के शापसे असुरोंका तामसी शरीर पाया। एकवा नाम या हिरण्यकशिषु और दूसरेका हिरण्याक्ष । ये देवराज इन्द्रके गर्वको छुड़ाने-नाले सारे जगत्में प्रसिद्ध हुए ॥ ३ ॥

बिजर्ड समर बीर विख्याता। धरि बराह बपु एक निपाता॥ होट् नरहरि दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा॥ ४॥ पे नुद्रमें विजयपानेवाले विख्यात बीर थे। इनमें छे एक (हिरण्याक्ष) को भगवान्-ने पराह (सूथर) का दारीर धारण करके मारा; फिर दूसरे (हिरण्यक्शिपु) का नर-सिंदस्य धारण फरके वध फिया और अपने भक्त प्रहादका सुन्दर यश फैलाया॥ ४॥

दो॰—भए निसाचर जाइ तेइ महावीर वलवान।
कुंभकरन रावन सुभट सुर विजई जग जान॥ १२२॥
ये ही [दोनों] जाकर देवताओंको जीतनेवाले तथा वड़े योद्धाः रावण और
कुम्भवर्ण नामक वड़े यलवान् और महावीर राक्षस हुए। जिन्हें सारा जगत् जानता है १२२
चौ॰—मुकुत न भए हते भगवाना। तीनि जनम द्विज वचन प्रमाना॥

एक बार तिन्ह के हित लागी। घरेड सरीर भगत अनुरागी॥ १॥ भगवान्के द्वारा मारे जानेपर भी वे (हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु) इसलिये मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणके वचन (ब्राप) का प्रमाण तीन जन्मके लिये था। अतः एक नार उनके कल्याणके लिये भक्तप्रेमी भगवान्ने फिर अवतार लिया॥ १॥

कस्तप अदिति तहाँ पितु माता । दसस्य कौसल्या बिख्याता ॥
एक फलप एष्टि विधि अवतारा । चरित पितृत्र किए संसारा ॥ ३ ॥
वहाँ ( उस अवतारमें ) कश्यप और अदिति उनके माता-पिता हुए, जो दशस्य
और फीसल्याके नामसे प्रसिद्ध थे । एक कल्पमें इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसारमें
पवित्र लीलाएँ की ॥ २ ॥

एक कलप सुर देखि दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे॥ संभु कीन्ह संग्राम अपारा। दनुज महावल मरह न मारा॥ ३॥ एक कल्पमें सब देवताओंको जलन्धर दैत्यसे युद्धमें हार जानेके कारण दुखी देखकर दिवजीने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया; पर वह महावली दैत्य मारे नहीं मरता था॥ ३॥

परम सती असुराधिप नारी। तेहिं बळ ताहि न जितहिं पुरारी॥ ४॥
उस दैत्यराजकी स्त्री परम सती (वड़ी ही पतिवता) थी। उसीके प्रतापसे त्रिपुरासुर
[ जैसे अजेय शत्रु ] का विनाश करनेवाले शिवजी भी उस दैत्यको नहीं जीत सके ॥४॥
दो०—छळ करि टारेड तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह।
जव तेहिं जानेड मरम तब श्राप कीप करि दीन्ह॥ १२३॥

प्रभुने छल्से उस स्त्रीका वत भङ्ग कर देवताओंका काम किया। जब उस

स्नीने यह मेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवानको शाप दिया ॥ १२३ ॥
चौ०-तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना । कौतुकनिधि कृपाल भगवाना ॥
तहाँ जलंधर रावन भयऊ । रन हित राम परम पद दयऊ ॥ १ ॥
लीलाओंके भण्डार कृपाल हिरने उस स्त्रीके शापको प्रामाण्य दिया (स्वीकार
किया) । वही जलन्धर उस कल्पमें रावण हुआ, जिसे श्रीरामचन्द्रजीने युद्धमें मारकर
परमपद दिया ॥ १ ॥

एक जनम कर कारन एहा। जेहि लगि राम धरी नर देहा॥
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी॥ २॥
एक जन्मका कारण यह था, जिससे श्रीरामचन्द्रजीने मनुष्यदेह धारण किया।
है भरद्वाज मुनि ! सुनो, प्रभुके प्रत्येक अवतारकी कथाका कवियोंने नाना प्रकारसे
वर्णन किया है॥ २॥

नारद श्राप दीन्ह एक बारा । कलप एक तेहि लगि अवतारा ॥
गिरिजा चिकत भई सुनि बानी । नारद बिष्नुभगत पुनि ग्यानी ॥ ३ ॥
एक बार नारदजीने शाप दिया। अतः एक कल्पमें उसके लिये अवतार हुआ ।
यह बात सुनकर पार्वतीजी बढ़ी चिकत हुई [ और बोलीं कि ] नारदजी तो विष्णुभक्त और ज्ञानी हैं ॥ ३ ॥

कारन कवन श्राप मुनि दोन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा॥
यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी। मुनि मन मोह आचरंज भारी॥ ४॥
मुनिने भगवान्को शाप किस कारणसे दिया ? लक्ष्मीपति भगवान्ने उनका क्या
अपराध किया था ? हे पुरारि (शङ्करजी) ! यह कथा मुझसे किह्ये। मुनि नारदके
मनमें मोह होना बड़े आश्चर्यकी बात है॥ ४॥

दो॰—बोले विहस्ति महेस तब ग्यानी मूढ़ न कोइ। जेहि जस रघुपति कर्राहें जब सो तस तेहि छन होइ॥१२४(क)॥ तब महादेवजीने इँसकर कहा—न कोई ज्ञानी है न मूर्ख । श्रीरघुनाथजी जब जिसको जैसा करते हैं। वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है॥१२४ (क)॥

सो॰--कहउँ राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु।

भव मंजन रघुनाथ भजु तुलसी तिज मान मद् ॥१२४(ख)॥ [याजवरुक्यजी कहते हैं—] हे भरद्वाज!मैं श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कया कहता हूँ, तुम आदरसे खुनो। तुलसीदासजी कहते हैं—मान और मदको छोड़कर आवागमनका नागू करनेवाले रघुनाथंजीको भजो ॥ १२४ (ख)॥

चौ०-हिमनिरि गुहाएक अति पावनि । बहु समीप सुरसरी सुहावनि ॥ आश्रम परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिषि मन अति भावा ॥ १ ॥ हिमालय पर्वतमें एक वड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुन्दर गङ्गाजी बहती थों। वह परम पवित्र सुन्दर आश्रम देखनेपर नारदजीके मनको बहुत ही सुहाबना लगा॥ १॥ निरित्य सेल सिर विपिन विभागा। भयउ रमापित पद अनुरागा॥ सुमिरत हरिहि श्राप गित वाश्री। सहज विमल मन लागि समाश्री॥ २॥ पर्वतः नदी और वनके [सुन्दर] विभागोंको देखकर नारदजीका लक्ष्मीकान्त अगयान्के चरणोंमें प्रेम हो गया। भगवान्का स्मरण करते ही उन (नारद मुनि) के शापकी (जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापितने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थानपर नहीं ठहर सकते थे) गित कक गयी और मनके स्वामाविक ही निर्मल होनेसे उनकी समाधि लग गयी॥ २॥

**\* वालकाण्ड** \*

सुनि गित देखि सुरेस टेराना। कामहि बोलि कीन्ह सनमाना॥
सहित सहाय जाहु मम हेत्। चलेड हरिष हियँ जलचरकेत्॥ ६॥
नारद मुनिकी [ यह तपोमयी ] खिति देखकर देवराज इन्द्र डर गया। उसने
कामदेनको बुलाकर उसका आदर-सत्कार किया [ और कहा कि ] मेरे [ हितके ] लिये
तुम अपने सहायकोंसहित [ नारदकी समाधि भङ्क करनेको ] जाओ। [ यह सुनकर ]
मीनध्वज कामदेव मनमें प्रसन्न होकर चला॥ ३॥

सुनासीर मन महुँ असि त्रासा । चहत देवरिषि मम पुर वासा ॥ जे कामी लोलुप जग माहीं । कुटिल काक इव सबिह डेराहीं ॥ ४ ॥ इन्द्रके मनमें यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी (अमरावती ) का निवास (राज्य) चाहते हैं । जगत्में जो कामी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कीएकी तरह सबसे डरते हैं ॥ ४ ॥

दो॰—सूख्न हाड़ है भाग सठ खान निरिष्ठ मृगराज ।
छीनि छेर जिन जान जड़ तिमि सुरपितिहि न छाज ॥ १२५ ॥
जैसे मूर्ल कुत्ता सिंहको देखकर स्वी हड्डी छेकर भागे और वह मूर्ल यह समझे
कि कहीं उस हड्डीको सिंह छीन न छे। वैसे ही इन्द्रको [ नारदजी मेरा राज्य छीन छेंगे।
ऐसा सोचते ] छाज नहीं आयी ॥ १२५ ॥

चौ०-तेहि आश्रमिं मदन जब गयऊ। निज मार्यों बसंत निरमयऊ॥

कुसुमित बिविध विटप बहुरंगा। कृजिंहं कोकिल गुंजिंहं मृंगा॥१॥
जब कामदेव उस आश्रममें गया, तब उसने अपनी मायासे वहाँ वसन्त-ऋतुको
उत्तन्न किया। तरह-तरहके वृक्षोंपर रंग-विरंगे फूल खिल गये, उनपर कोयलें कृकने
लगीं और भीं रे गुंजार करने लगे॥१॥

चली सुद्दाविन त्रिबिध बयारी। काम कृसानु बदाविन हारी॥ रंभादिक सुर नारि नबीना। सकल असमसर कला प्रबीना॥ २॥

V,

कामाग्निको भड़कानेवाछी तीन प्रकारकी (शीतल, मन्द और सुगन्ध ) सुहावनी ह्वा चलने लगी। रम्भा आदि नवयुवती देवाङ्गनाएँ, जो सब-की-सब कामकलामें निपुण यीं, ॥ २॥

करिंहं गान बहु तान तरंगा। बहुबिधि क्रीड़िंहं पानि पतंगा॥
देखि सहाय मदन हरषाना। कीन्हेसि पुनि प्रपंच बिधि नाना॥ ३॥
वे बहुत प्रकारकी तानोंकी तरंगके साथ गाने छगीं और हाथमें गेंद लेकर नाना
प्रकारके खेळ खेळने छगीं। कामदेव अपने इन सहायकोंको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ
और फिर उसने नाना प्रकारके मायाजाल किये॥ ३॥

काम कछा कछु मुनिहि न ज्यापी । निज भयँ ढरेड मनोभव पापी ॥ सीम कि चाँपि सकइ कोड तास् । वड़ रखवार रमापित जास् ॥ ४ ॥ परन्तु कामदेवकी कोई भी कछा मुनिपर असर न कर सकी । तव तो पापी कामदेव अपने ही [नाशके] भयसे डर गया । छक्ष्मीयित भगवान् जिसके बड़े रक्षक हों; मका, उसकी सीमा (मर्यादा) को कोई दवा सकता है ! ॥ ४ ॥

दो॰—सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मैन ।
गहेसि जाइ मुनि चरन तव कहि सुिठ आरत वैन ॥ १२६ ॥
तब अपने सहायकांसमेत कामदेवने वहुत डरकर और अपने मनमें हार मानकर
बहुत ही आर्त (दीन) वचन कहते हुए मुनिके चरणोंको जा पकड़ा ॥ १२६ ॥
चौ॰-भयउ न नारद मन कछु रोषा। कहि प्रिय बचन काम परितोषा ॥

नाइ चरन सिरु आयसु पाई। गयड मदन तब सिर्त सहाई॥ १॥ नारदजीके मनमें कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेवका समाधान किया। तब मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर और उनकी आशा पाकर कामदेक अपने सहायकोंसहित छीट गया॥ १॥

मुनि सुसीळता आपनि करनी। सुरपति सभाँ जाइ सब बरनी॥
सुनि सब कें मन अचरज आवा। मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा॥२॥
देवराज इन्द्रकी समामें जाकर उसने मुनिकी सुशीळता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मनमें आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनिकी बड़ाई करके श्रीहरिकों सिर नवाया॥२॥

तब नारद गवने सिव पाहीं। जिता काम सहिमिति मन माहीं॥
मार चिरत संकरिह सुनाए। अतिप्रिय जानि महेस सिखाए॥ ३॥
तब नारदजी शिवजीके पास गये। उनके मनमें इस बातका अहंकार हो गया कि
हमने कामदेवको जीत लिया। उन्होंने कामदेवके चरित्र शिवजीको सुनाये और महादेवजीने उन (नारदजी) को अत्यन्त प्रिय जानकर [ इस प्रकार ] शिक्षा दी—॥ ३॥

बार बार बिनवर्डें मुनि तोही। जिमि यह कथा सुनायहु मोही । तिमि जिन हरिदि सुनावहु कवहूँ। चलेहुँ प्रसंग हुराएहु तबहूँ॥ ४॥ ऐ मुनि ! में तुमसे वार-बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनायी है, उस तरह भगवान् श्रीहरिको कभी मत सुनानाः चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना ॥ ४॥

दो॰—संभु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदिह सोहान।

भरद्वाज कोतुक सुनहु हरि इच्छा चलवान॥ १२७॥

यद्यपि शिवजीने यह हितकी शिक्षा दीः पर नारदजीको वह अच्छी न लगी। हे

भरदाज! अव कीतुक (तमाशा) सुनो। हरिकी इच्छा वड़ी वलवान् है॥ १२७॥

चौ॰—राम कीन्ह चाहिंह सोइ होई। करै अन्यथा अस निंह कोई॥

संभु वचन सुनि मन निंह भाए। तब विश्वि के लोक सिधाए॥ १॥

श्रीरामचन्द्रजी जो करना चाहते हैं। वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विषद कर सके। श्रीशिवजीके चचन नारदजीके मनको अच्छे नहीं लगे। तब वे वहाँसे बहालोकको चल दिये॥ १॥

एक बार करतल वर बीना। गावत हरिगुन गान प्रवीना।।

छीरसिंधु गवने मुनिनाथा। जहाँ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा॥ २॥

एक बार गानिवद्यामें निपुण मुनिनाथ नारदजी हाथमें मुन्दर बीणा लिये। हरिगुण
गाते हुए क्षीरसागरको गये। जहाँ वेदोंके मस्तक सरूप (मूर्तिमान् वेदान्ततत्त्व)

लक्षीनिवास भगवान नारायण रहते हैं ॥ २॥

हरिप मिले उठि रमानिकेता। बैठे आसन रिषिहि समेता॥ बोले विहरित चराचर राया। बहुते दिनन कीन्हि सुनि दाया॥ ३ ॥ रमानिवास भगवान् उठकर बड़े आनन्दसे उनसे मिले और ऋषि (नारदजी) के साथ आसनपर बैठ गये। चराचरके स्वामी भगवान् हँसकर बोले —हे सुनि । आज आपने बहत दिनोंपर दया की ॥ ३ ॥

काम चरित नारद सब भाषे। जद्यपि प्रथम चरिज सिवँ राखे॥ अति प्रचंद रघुपित के माया। जेहि न मोह अस को जग जाया॥ ४॥ यद्यपि श्रीशिवजीने उन्हें पहलेसे ही वरज रक्खा था, तो भी नारदजीने कामदेवका सारा चरित्र भगवान्को कह सुनाया। श्रीरघुनाथजीकी माया बड़ी ही प्रवल है। जगत्में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे॥ ४॥

दो॰—रूख बदन करि बचन मृदु बोले श्रीभगवान।

तुम्हरे सुमिरन तें मिटहिं मोह मार मद मान॥ १२८॥

भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले—हे मुनिराज! आपका स्मरण

-

करनेले दूसरोंके मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं [ फिर आपके लिये तो कहना ही क्या है ! ] ॥ १२८॥

चौ०-सुतु सुनि मोह होइ मन ताकें। ग्यान विराग हृदय नहिं जाकें॥
ब्रह्मचरज बत रत मतिधीरा। तुम्हिंह कि करइ मनोभव पीरा॥ १॥
हे सुनि! सुनिये। मोह तो उसके मनमें होता है जिसके हृदयमें ज्ञान-वैराग्य नहीं
है। आप तो ब्रह्मचर्यव्रतमें तत्पर और बड़े धीरबुद्धि हैं। मळा कहीं आपको भी कामदेव
सता सकता है!॥ १॥

नारद कहेउ सहित अभिमाना । कृपा तुम्हारि सक्क भगवाना ॥
करनानिधि मन दीख बिचारी । उर अंकुरेउ गरव तरु भारी ॥ २ ॥
नारदजीने अभिमानके साथ कहा—मगवन् । यह सब आपकी कृपा है । करणानिधान मगवान्ने मनमें विचार कर देखा कि इनके मनमें गर्वके भारी वृक्षका
अङ्कुर पैदा हो गया है ॥ २ ॥

वेगि सो मैं डारिहर्डं उखारी। पन हमार सेवक हितकारी॥
सुनि कर हित मम कौतुक होई। अवसि उपाय करिव मैं सोई॥ ३॥
मैं उसे तुर्रत ही उखाड़ फेक्रूँगा, क्योंकि सेवकोंका हित करना हमारा प्रण है। मैं
अवस्य ही वह उपाय करूँगा जिससे मुनिका कल्याण और मेरा खेल हो॥ ३॥

तव नारद हरिपद सिर नाई। चले हृद्यँ अहमिति अधिकाई॥ श्रीपति निज माया तव प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी॥ १॥ तव नारदजी भगवान्के चरणोंमें सिर नवाकर चले। उनके हृदयमें अभिमान और भी बढ़ गया। तव लक्ष्मीपति भगवान्ने अपनी मायाको प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो॥ ४॥

दो॰—बिरचेउ मग महुँ नगर तेहिं सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुर तें अधिक रचना विविध प्रकार॥ १२९॥ उस (हरिमाया) ने रास्तेमें सौ योजन (चार सौ कोस) का एक नगर रचा। उस नगरकी भाँति-माँतिकी रचनाएँ लक्ष्मीनिवास भगवान विष्णुके नगर (वैकुण्ड) हे भी अधिक सुन्दर थीं॥ १२९॥

चौ०-बसिंह नगर सुंदर नर नारी। जतु बहु मनसिज रित तनुधारी॥
तिहिं पुर वसह सीछिनिधि राजा। अगिनत हय गय सेन समाजा॥ १॥
उस नगरमें ऐसे सुन्दर नर-नारी वसते ये मानो बहुत-से कामदेव और [ उसकी
ओ ] रित ही मनुष्य-शरीर धारण किये हुए हों। उस नगरमें शोछिनिधि नामका राजा
रहता था, जिसके यहाँ असंख्य धोड़े, हाथी और सेनाके समूह ( दुकड़ियाँ ) थे॥ १॥

मत सुरेस सम विभव विलासा। रूप तेज बल नीति निवासा॥ विद्यमोहनी तासु कुमारी। श्री विमोह जिसु रूपु निहारी॥ २॥ उसका वैभव और विलास सौ इन्द्रोंके समान था। वह रूप, तेज, वल और भीतिका घर था। उक्के विश्वमोहिनी नामकी एक [ऐसी रूपवती] कन्या थी, जिसके स्पको देखकर स्थानीजी भी मोहित हो जायँ॥ २॥

सोह हरि माया सब गुन खानी। सोभा तासु कि जाह बखानी॥
करह स्वयंपर मो नृप बाला। आए तह अगनित महिपाला॥ ३॥
वह सब गुणोंकी खान भगवान्की माया ही थी। उसकी शोभाका वर्णन कैसे किया
जा मकता है। वह राजकुमारी स्वयंपर करना चाहती थी। इससे वहाँ अगणित राजा
आगे हुए थे॥ ३॥

मुनि कीनुकी नगर तेहि गयऊ । पुरवासिन्ह सय पूछत भयऊ ॥
सुनि सय चरित भूप मृहँ आए । करि पूजा नृप मुनि बैठाए ॥ ॥ ॥
ियलवादी मुनि नारदजी उस नगरमें गये और नगरवासियोंसे उन्होंने सब हाल
पूछा । सय समाचार सुनकर ये राजाके महलमें आये । राजाने पूजा करके मुनिको
[आसनपर ] बैठाया ॥ ४ ॥

दो॰—आनि देखाई नारदिह भूपति राजकुमारि।
कहन्नु नाथ गुन दोप सब पहि के हृद्यँ विचारि॥ १३०॥
[फिर]राजाने राजकुमारीको लाकर नारदजीको दिखलाया और पूछा कि—]
हे नाथ! आप अपने हृद्यमें विचारकर इसके सब गुण-दोप कहिये॥ १३०॥
ची०—देखि रूप मुनि थिरति विसारी। बड़ी बार छगि रहे निहारी॥

हरहान तासु विलोकि भुलाने। हृद्यें हरप नहिं प्रगट बखाने॥ १॥ उनके रूपको देखकर मुनि वैराग्य भूल गये और बड़ी देरतक उनकी ओर देखते ही रह गये थे। उसके टक्षण देखकर मुनि अपने आपको भी भूल गये और इदयमें हर्षित हुए, पर प्रकटरूपमें उन टक्षणोंको नहीं कहा॥ १॥

जो एहि वरइ अमर सोइ होई। समरभूमि तेहि जीत न कोई॥
सेविह सकल चराचर ताही। वरइ सीलिनिधि कन्या जाही॥२॥
[लक्षणोंको मोचकर वे मनमें कहने लगे कि] जो इसे व्याहेगा वह अमर
हो जायगा और रणभूमिमें कोई उसे जीत न सकेगा। यह शीलिनिधिकी कन्या जिसको
वरेगी, सब चर-अचर जीव उसकी सेवा करेंगे॥२॥

छच्छन सब बिचारि उर राखे। कछुक बनाइ सूप सन भाषे॥ सुता सुलच्छन कहि नृप पार्ही। नारद चले सोच मन माही॥ ३॥ सन् लक्षणोंको विचारकर मुनिने अपने हृदयमें रख लिया और राजासे कुछ- अपनी आरसे बनाकर कहदिये। राजासे छड़कीके सुलक्षण कहकर नारदजी चल दिये। पर उनके मनमें यह चिन्ता थी कि— ॥ ३ ॥

करों जाइ सोइ जतन बिचारी। जेहि प्रकार मोहि वरें कुमारी॥ जप तप कछु न होइ तेहि काला। है विधि मिल्डइ कवन बिधि वाला॥ ४॥ मैं जाकर सोच-विचारकर वही उपाय करूँ जिससे यह कन्या मुझे दी वरे। इस समय जप-तपसे तो कुछ हो नहीं सकता। है विधाता! मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी॥ ४॥

दो॰—पहि अवसर चाहिश परम सोभा रूप विसाल।
जो विलोकि रीझे कुशँरि तव मेलइ जयमाल॥ १३१॥
इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल ( सुन्दर ) रूप चाहिये। जिष्ठे
देखकर राजकुमारी मुझपर रीझ जाय और तब जयमाल [ मेरे गलेमें ] डाल दे॥ १३१॥
चौ॰-हरि सन मागौं सुंदरताई। होहहि जात गहरु अति भाई॥

मोरें हित हिर सम निहं कोऊ। एहि अवसर सहाय सोइ होऊ॥ १॥ [ एक काम करूँ कि ] भगवान्से सुन्दरता माँगूँ; पर भाई! उनके पास जानेमें तो बहुत देर हो जायगी। किन्तु श्रीहरिके समान मेरा हित् भी कोई नहीं है, इसिलेये इस समय वे ही मेरे सहायक हों॥ १॥

बहुविधि विनय कीन्हि तेहि काळा। प्रगटेड प्रभु कौतुकी कृपाला॥
प्रभु विलोकि सुनि नयन जुड़ाने। होइहि काज हिएँ हरपाने॥ २॥
उस समय नारदजीने भगवान्की बहुत प्रकारते विनती की। तब लीलामय कृपाळ
प्रभु [ वहीं ] प्रकट हो गये। स्वामीको देखकर नारदजीके नेत्र शीतल हो गये और वे
मनमें बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जायगा॥ २॥

अति आरति किह कथा सुनाई। करह कृपा किर होह सहाई॥ आपन रूप देह प्रसु मोही। आन माँति निर्हे पार्थों ओही॥ ३॥ नारदजीने बहुत आर्त (दीन) होकर सब कथा कह सुनायी [और प्रार्थना की कि] कृपा की जिये और कृपा करके मेरे सहायक बनिये। हे प्रभो ! आप अपना रूप मुझको दीजिये; और किसी प्रकार में उस (राजकन्या) को नहीं पा सकता॥ ३॥ जेहि बिधि नाम होट हिन गोरा। इसका रहे केटि उसके हैं को नाम

जेहि बिधि नाथ हो ह हित सोरा। करहु सो वेगि दास में तोरा॥ निज माया बळ देखि बिसाला। हिषँ हैंसि बोले दीनद्वाला॥ ४॥ हे नाथ! जिस तरह मेरा हित हो, आप वही श्रीघ्र कीजिये। में आपका दास हूँ। अपनी मायाका विशाल बळ देख दीनदयाल मगवान् मन-ही-मन हँसकर बोले—॥४॥

दो॰—जेहि विधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोइ हम करव न आन कछु वचन न मृषा हमार॥ १३२॥ हे नारदजी ! सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा, हम वही करेंगे;दूसरा दुःछ नहीं ! हमारा यचन असत्य नहीं होता ॥ १३२ ॥

नी०-कुपय माग रज व्याकुल रोगी। बैद न देइ सुनहु सुनि जोगी॥
पृत्ति बिधि हित तुम्हार में ठयऊ। किह अस अंतरिहत प्रसु भयऊ॥ १॥
ऐ योगी मुनि ! सुनिये, रोगसे व्याकुल रोगी कृपय्य माँगे तो वैद्य उसे नहीं देता। उसी
पकार मेंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान् अन्तर्क्षान हो गये॥१॥
साया विचस भए सुनि मूदा। ससुझी निह्न हिर गिरा निगृहा॥
गवने तुरत तहाँ रिपिराई। जहाँ स्वयंवर सूमि बनाई॥ २॥
[भगवान्की] मायाके वशीभृत हुए मुनि ऐसे मृद्ध हो गये कि वे भगवान्की अगृद्ध (स्तर ) वाणीकी भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गये जहाँ स्वयंवरकी
भिम बनायी गयी थी॥ २॥

निज निज आसन बेंटे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा॥

मुनि मन हरष रूप अति मोरें। मोहि तजि आनिह बरिहि न मोरें॥ ३॥

राजालोग खूप सज-धजकर समाजसित अपने-अपने आसनपर बेंटे थे। मुनि

(नारद) मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप यहा सुन्दर है, मुने छोड़ कन्या
भूलकर भी दूमरेको न बरेगी॥ ३॥

मुनि दित कारन कृपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाह बखाना॥
सो चरित्र लिख काहुँ न पावा। नारद जानि सर्वाहँ सिर नावा॥ ४॥
कृपानिधान भगवान्ने मुनिके कल्याणके लिये उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि
जिसका वर्णन नहीं हो सकता; पर यह चिरत कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद
ही जानकर प्रणाम किया॥ ४॥

दो॰—रहे तहाँ दुइ रुद्ध गत ते जातहिं सब भेउ।
विप्रयेप देखत फिरहिं पर्म कौतुकी तेउ॥ १३३॥
वहाँ दो शिवजीके गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मणका वेष बनाकर
सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे॥ १३३॥

ची०—जेहिं समाज बैठे मुनि जाई। हृद्यँ रूप अहमिति अधिकाई॥
तहें बैठे महेस गन दोऊ। बिप्रवेष गति छखह न कोऊ॥१॥
नारदजी अपने हृदयमें रूपका बड़ा अभिमान छेकर जिस समाज (पंक्ति) में
जाकर बैठे थे। ये शिवजीके दोनों गण भी वहीं बैठ गये। ब्राह्मणके वेषमें होनेके कारण
उनकी इस चालको कोई न जान सका॥१॥

करिं कृटि नारदिह सुनाई। नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई॥ रीमिहि राजकुभँरि छिब देखी। इन्हिंह बरिहि हरि जानि बिसेषी॥ र॥ े नारदजीको सुना-सुनाकर व्यङ्गय वचन कहते थे — भगवान्ने इनको अच्छी 'सुन्दरता' दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जायगी और 'हरि' ( वानर ) जानकर इन्होंको खास तौरसे वरेगी ॥ २॥

सुनिहि मोह मन हाथ पराएँ। हँसिंह संभ गन अति सचु पाएँ॥ जदिप सुनिहं मुनिअटपिट बानी। समुझि न परइ बुद्धि अम सानी॥ १॥ नार्दमुनिको मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरेके हाथ (मायाके वश) में था। शिवजीके गण वहुत प्रसन्न होकर हँस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी वार्ते सुन रहे थे, पर बुद्धि अममें सनी हुई होनेके कारण वे वार्ते उनकी समझमें नहीं आती थीं (उनकी बार्तोको वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे)॥ ३॥

काहुँ न छखा सो चरित विसेषा । सो सरूप नृपकन्याँ देखा ॥

मक्ट बदन भयंकर देही । देखत हृद्यँ क्रोध मा तेही ॥ ४ ॥

इस विशेष चरित्रको और किसीने नहीं जाना, केवल राजकन्याने [नारदजीका]
वह रूप रेखा । उनका वंदरका-सा मुँह और भयंकर शरीर देखते ही कन्याके हृद्यमें
कोध उत्पन्न हो गया ॥ ४ ॥

दो॰—सर्खी संग लें कुअँरि तव चिल जनु राजमराल।
देखत फिरइ महीप सब कर सरोज जयमाल॥ १३४॥
तब राजकुमारी विखियोंको साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही
है। वह अपने कमल-जैसे हाथोंमें जयमाला लिये सब राजाओंको देखती हुई यूमने
लगी॥ १२४॥

चौ॰-जेहि दिसि बैठे नारद फूळी। सो दिसि तेहिं न बिछोकी भूछी॥
पुनि पुनि सुनि डकसिंह अकुछाहीं। देखि दसा हर गन सुसुकाहीं॥१॥
जिस ओर नारदजी [ रूपके गर्वमें ] फूळे बैठे थे, उस ओर उसने भूळकर भी
नहीं ताका। नारद सुनि बार-बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर
शिक्जीके गण मुसकराते हैं॥१॥

धरि नृपतनु तहँ गयउ कृपाला। कुअँरि हरिष मेलेउ जयमाला॥ दुलहिनि कै गे लिच्छिनिवासा। नृपसमाज सब भयउ निरासा॥ २॥ कृपाल भगवान् भी राजाका शरीर धारणकर वहाँ जा पहुँचे। राजकुमारीने हर्षित होकर उनके गलेमें जयमाला डाल दी। लक्ष्मीनिवास भगवान् दुलहिनको ले गये। सारी राजमण्डली निराश हो गयी॥ २॥

सुनि अति बिकल मोहँ मिति नाठी। मिनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी॥
तब हर गन बोले सुसुकाई। निज्ञ सुख सुकुर बिलोकहु जाई॥ ३॥
मोहके कारण सुनिकी बुद्धि नष्ट हो गयी थी, इससे वे [राजकुमारीको गयी

देल ] बहुत ही विकल हो गये। मानो गाँठसे छूटकर मणि गिर गयी हो। तब शिवजीके गणोंने मुसकराकर कहा—जाकर दर्पणमें अपना मुँह तो देखिये।॥ ३॥

भस किह दोड भागे भयें भारी। बदन दीख सुनि बारि निहारी॥
चेषु बिलोकि क्रोध अति यादा। तिन्हिह सराप दीन्ह अति गादा॥ ४॥
ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। सुनिने जलमें झाँककर अपना
भूँद देला। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजीके उन
गणोंको अत्यन्त कटोर शाप दिया—॥ ४॥

दो॰—होह निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोड। हॅसेह हमहि सो लेह फल बहुरि हॅसेह मुनि कोड॥ १३५॥ तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हँसी की, उसका फल चक्खो। अब फिर किसी मुनिकी हँसी करना॥ १३५॥

चौ०-पुनि जल दीस रूप निज पावा। तद्दिप हृद्यें संतोष न आवा॥

फरकत अधर कोप मन माहीं। सपिद् चले कमलापित पाहीं। १॥

मुनिने फिर जलमें देखा। तो उन्हें अपना (असली) रूप प्राप्त हो गया। तब
भी उन्हें सन्तोप नहीं हुआ। उनके ऑट फड़क रहे थे और मनमें कोध [भरा] था।
तुरंत ही वे भगवान् कमलापितके पास चले॥ १॥

देहरूँ श्राप कि मरिहरूँ नाई। नगत मोरि उपहास कराई॥ बीचिंद पंथ मिले दनुजारी। संग रमा सोइ राजकुमारी॥ २॥ [मनमें सोचते जाते थे—] जाकर या तो शाप दूँगा या प्राण दे दूँगा। उन्होंने जगत्में मेरी हँसी करायी। दैत्योंके शत्रु भगवान् हरि उन्हें बीच रास्तेमें ही मिल गये। साथमें लक्ष्मीजी और वही राजकुमारी थी॥ २॥

वोटे मधुर वचन सुरसाई । सुनि कहँ चले बिकल की नाई ॥
सुनत वचन उपना अति कोधा । माया बस न रहा मन बोधा ॥ ३ ॥
देवताओं के स्वामी भगवान्ने मं ठी वाणीमें कहा-हे सुनि ! व्याकुलकी तरह
कहाँ चले ? ये शब्द सुनते ही नारदको बड़ा कोध आया; मायाके वशीभूत होनेके
कारण मनमें चेत नहीं रहा ॥ ३ ॥

पर संपदा सकहु निर्द देखी। तुम्हरें इरिषा कपट बिसेषी॥

सथत सिंधु रुद्रिह बौरायहु। सुरन्ह प्रेरि बिष पान करायहु॥ ॥

[सुनिने कहा—] तुम दूसरोंकी सम्पदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। ससुद्र मथते समय तुमने शिवजीको बावला बना दिया और देवताओंको प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया॥ ॥॥

दो - असुर सुरा विष संकरिह आपु रमा मिन चार ।
स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार ॥ १३६ ॥
असुरोंको मिदरा और शिवजीको विष देकर तुमने खयं लक्ष्मी और सुन्दर
[कौस्तुभ] मणि ले ली। तुम बड़े घोलेबाज और मतलबी हो। सदा कपटका व्यवहार करते हो॥ १३६॥

चौ०-परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावइ मनिह करहु तुम्ह सोई॥
भलेहि मंद मंदेहि भल करहू। बिसमय हरप न हियँ कछु घरहू ॥ १॥
तुम परम स्वतन्त्र हो। सिरपर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मनको भाता है।
[स्वच्छन्दतासे ] वहीं करते हो। भलेको बुरा और बुरेको भला कर देते हो। इदयमें
हर्ष-विषाद कुछ भी नहीं लाते॥ १॥

डहिक डहिक परिचेहु सब काहू। अति असंक मन सदा उछाहू॥
करम सुभासुभ तुम्हिहि न बाधा। अब लगि तुम्हिहि न काहूँ साधा॥ २॥
सबको ठग-ठगकर परक गये हो और अत्यन्त निडर हो गये हो; इसीसे
[ठगनेके काममें ] मनमें सदा उत्साह रहता है। ग्रुम-अग्रुम कर्म तुम्हें याधा नहीं
देते। अबतक तुमको किसीने ठीक नहीं किया था॥ २॥

भक्ते भवन अब बायन दीन्हा । पानहुगे फल आपन कीन्हा ॥ बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा । सोइ तनु धरहु श्राप मम एहा ॥ ३ ॥ अबकी तुमने अच्छे घर बैना दिया है (मेरे-जैसे जबर्दस्त आदमीसे छेड़खानी की है) अतः अपने कियेका फल अवस्य पाओगे । जिस शरीरको धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है ॥ ३ ॥

किया है, इसने तुम भी स्त्रीके वियोगमें दुन्ती होगे ॥ ४॥

दो॰—श्राप सीस घरि हरिष हियँ प्रभु बहु विनती कीन्हि।

निज माया के प्रबळता करिष कृपानिधि छीन्हि॥ १३७॥
शापको सिरपर चढ़ाकर, हृदयमें हिर्षत होते हुए प्रभुने नारदजीसे बहुत विनती की और कृपानिधान मगवान्ने अपनी मायाकी प्रबळता खींच छी॥ १३७॥
चौ०—जब हरि माया दूरि निवारी। निह्न तहुँ रमा न राजकुमारी॥
तब सुनि अति सभीत हरि चरना। गहे पाहि प्रनतारित हरना॥ १॥
जब भगवान्ने अपनी मायाको हटा छिया, तब वहुँ न छक्ष्मी ही रह गर्यो, न

राजकुमारी ही । तय मुनिने अत्यन्त भयभीत होकर श्रीहरिके चरण पकड़ लिये और कहा-हे दारणागतके दुःखोंको हरनेवाले ! भेरी रक्षा कीजिये ॥ १ ॥

मृपा होउ सम श्राप कृपाला। सम इच्छा कह दीनदयाला॥ में दुर्यचन कहे बहुतेरे। कह सुनिपाप सिटिहिं किमि मेरे॥२॥ दे कृपाल ! मेरा द्याप मिथ्या हो जाय। तब दीनींपर दया करनेवाले भगवान्ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा [से हुआ] है। सुनिने कहा—मेंने आपको अनेक स्वोटे बनन कहे हैं। मेरे पाप कैसे मिटेंगे !॥२॥

जपहु बाइ संकर सतनामा। होइहि हृद्र्ये तुरत विश्रामा॥
कोड निह सिव समान प्रिय मोरें। असि परतीति तजहु जिन भोरें॥ ३॥
[भगवान्ने कहा-] जाकर शंकरजीके शतनामका जप करो। इससे हृदयमें
बुरंत श न्ति होगी। शिवजीके समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वासको भूलकर
भी न छोडना ॥ ३॥

जेहि पर कृपा न करिं पुरारी। सो न पाव मुनि भगित हमारी॥ अस टर घरि मिहि विचरहु जाई। अब न तुम्हिह माया निअराई॥ ॥ ऐ मुनि । पुरारि (शिचजी) जिसपर कृपा नहीं करते, वह मेरी भिक्त नहीं पाता। दृद्यमें ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वीपर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी॥ ४॥

तो॰—वहुविधि मुनिहि प्रवोधि प्रभु तव भए अंतरधान।
सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान॥ १३८॥
बहुत प्रकारसे मुनिको समझा-बुझाकर (ढाढ्स देकर) तब प्रभु अन्तर्द्धान हो
गये और नारदनी श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका गान करते हुए सत्यलोक (ब्रह्सलोक)
को चले॥ १३८॥

ची०-हर गन मुनिहि जात पथ देखी। विगत मोह मन हरष बिसेषी॥ अति सभीत नारद पिंह आए। गिह पद आरत बचन सुनाए॥ १॥ दिश्वजीके गणोंने जब मुनिको मोहरहित और मनमें बहुत प्रसन्न होकर मार्गमें जाते हुए देखा तब वे अत्यन्त भयभीत होकर नारदजीके पास आये और उनके चरण पफड़कर दीन बचन बोले-॥ १॥

हर गन हम न बित्र मुनिराया। वह अपराध कीन्ह फल पाया॥
श्राप अनुत्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीनद्याला॥ २॥
हे मुनिराज! हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिवजीके गण हैं। हमने बड़ा अगराध किया,
जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपाल ! अव शाप दूर करनेकी कृपा कीजिये। दीनोंपर
दया करनेवाले नारदजीने कहा—॥ २॥

निसिचर जाह होहु तुम्ह दोज़। बैभव विपुल तेज वल होऊ॥
भुज बल बिस्व जितब तुम्ह जिह्ना। घरिहाँह विष्तु मनुज तनु तिह आ॥ ३॥
तुम दोनों जाकर राक्षस होओ; तुम्हें महान् ऐश्वर्य, तेज और वलकी प्राप्ति हो।
तुम अपनी भुजाओंके बलसे जब सारे विश्वको जीत लोगे, तब भगवान् विष्णु मनुष्यका
शरीर धारण करेंगे॥ ३॥

समर मरन हरि हाथ तुम्हारा। होइहहु मुक्कत न पुनि संसारा॥ चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भए निसाचर कालहि पाई॥ ४॥ युद्धमें श्रीहरिके हाथसे तुम्हारी मृत्यु होगी। जिससे तुम मुक्त हो जाओंगे और फिर संसारमें जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए॥ ४॥

दो॰—एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार।

सुर रंजन सज्जन सुखद हिर भंजन भुवि भार॥ १३९॥
देवताओंको प्रसन्न करनेवाले, सज्जनोंको सुख देनेवाले और पृथ्वीका भार हरण करनेवाले भगवान्ने एक कल्पमें इसी कारण मनुष्यका अवतार लिया था॥ १३९॥ चौ॰—एहि बिधि जनम करम हिर केरे। सुंदर सुखद विचित्र घनेरे॥

कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चित्त नानाबिधि करहीं॥ १॥

इस प्रकार भगवान्के अनेकों सुन्दर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म
हैं। प्रत्येक कल्पमें जब-जब भगवान् अवतार लेते हैं और नाना प्रकारकी सुन्दर लीलाएँ करते हैं,॥ १॥

तब तब कथा मुनीसम्ह गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई॥ बिबिध प्रसंग अन्प बसाने। करिंह न सुनि आचरज सयाने॥ २॥ तब-तब मुनीश्वरीने परम पनित्र काव्यरचना करके उनकी कथाओंका गान किया है और माँति-माँतिके अनुपम प्रसंगोंका वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार (वित्रेकी) छोग आश्चर्य नहीं करते हैं॥ २॥

हरि अनंत हरिकथा अनंता। कहाँहें सुनिह बहु विधि सब संता॥
रामचंद्र के चरित सुहाए। कलप कोटि लगि जाहिं न गाए॥ ३॥
श्रीहरि अनन्त हैं (उनका कोई पार नहीं पा सकता), और उनकी कथा भी
अनन्त हैं। सब संत लोग उसे बहुत प्रकारसे कहते-सुनते हैं। श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर
चरित्र करोड़ कहपोंमें भी गाये नहीं जा सकते॥ ३॥

यह प्रसंग में कहा भवानी। हरिमायाँ मोहहिं मुनि ग्यानी॥ प्रमु कौतुकी प्रनत हितकारी। सेवत सुरुभ सकल दुख हारी॥ ॥ [शिवजी कहते हैं कि ] हे पार्वती ! मैंने यह बतलानेकें लिये इस प्रसंगको कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान्की मायासे मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी ( लीलामय ) हैं और रारणागतका हित करनेवाले हैं। वे सेवा करनेमें बहुत सुलभ और सब दुःखोंके हरनेवाले हैं॥ ४॥

सोर-सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया प्रवल । अस विचारि मन माहिं भजिअ महामाया पतिहि॥ १४०॥ देवताः मनुष्य और मुनियोंमें ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान्की महान् वलवती माया मोहित न कर दे। मनमें ऐसा विचारकर उस महामायाके स्वामी (प्रेरक) श्रीमगवान्का भजन करना चाहिये॥ १४०॥

चौ०-अरर हेतु सुनु सेलकुमारी। कहरूँ विचित्र कथा विस्तारी॥
जेहि कारन अन अगुन अरूपा। निष्य भयत कोसलपुर भूपा॥ १॥
हे गिरिराजकुमारी! अय भगवान्के अवतारका वह दूसरा कारण सुनो—मैं
उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ — जिस कारण से जन्मरहित, निर्गुण और
रूपरित ( अव्यक्त सिद्दानन्द्यन ) न्नहा अयोध्यापुरीके राजा हुए॥ १॥

जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा। बंधु समेत धरें मुनिवेषा॥
जासु चरित अवलेकि भवानी। सती सरीर रहिहु बौरानी॥२॥
जिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको तुमने भाई लक्ष्मणजीके साथ मुनियोंका-सा वेष धारण किये वनमें फिरते देखा था। और हे भवानी! जिनके चरित्र देखकर सतीके शरीरमें तुम ऐसी बावली हो गयी थीं कि—॥२॥

अन्नहुँ न द्याया मिटित तुम्हारी। तासु चरित सुनु श्रम रून हारी॥ लीका कीन्द्रि जो तेहिं अवतारा। सो सब कहिहदुँ मित अनुसारा॥ ३॥ अग भी तुम्हारे उस त्रावलेपनकी छाया नहीं मिटती। उन्हींके श्रमरूपी रोगके हरण करनेवाले चरित्र सुनो। उस अवतारमें भगवान्ने जो-जो लीला की, वह सब मैं अपनी सुद्धिके अनुसार तुम्हें कहुँगा॥ ३॥

भरहाज सुनि संकर वानी । सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी ॥
छते बहुरि बरने वृपकेत् । सो अवतार भयउ जेहि हेत् ॥ ४ ॥
याज्ञवहत्रयजीने कहा—हे भरद्वाज ! शंकरजीके वचन सुनकर पार्वतीजी सकुचाकर
प्रेमसहित मुसकरायीं । फिर वृपकेतु शिवजी जिस कारणसे भगवान्का वह अवतार हुआ
था, उसका वर्णन करने छगे ॥ ४ ॥

दो॰—सो में तुम्ह सन कहउँ सबु सुनु सुनीस मन लाइ। राम कथा किल मल हरनि मंगल करनि सुहाइ॥ १४१॥ हे मुनीश्वर मह्दर् ज!में वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्रीरामचन्द्रजीकी कथा किल्युगके पापोंको हरनेवाली, कल्याण करनेवाली और बड़ी सुन्दर है॥ १४१॥ ची०-स्वापंभू मनु अरु सतरूपा। जिन्ह तें भे नरसृष्टि अनूपा॥
दंपति घरम आचरन नीका। अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के लीका॥ १॥
स्वायम्भुव मनु और [ उनकी पत्नी ] शतरूपा। जिनसे मनुष्योंकी यह अनुपम
सृष्टि हुई। इन दोनों पति-पत्नीके धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद
जिनकी मर्यादाका गान करते हैं॥ १॥

नृप उत्तानपाद सुत तास्। ध्रुव हरिभगत भय सुत जास्॥
छघु सुत नाम प्रियनत ताहो। वेद पुरान प्रसंसिंह जाहो॥ २॥
राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र [प्रसिद्ध ] हरिभक्त ध्रुवजो हुए।
उन (मनुजी) के छोटे छड़केका नाम प्रियनत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं॥२॥
देवहृति पुनि तासु छुमारी। जो भुनि कर्दम के प्रिय नारी॥
आदिदेव प्रभु दीनदयाला। जठर धरेउ जेहिं कपिछ कृपाला॥ ३॥
पुनः देवहृति उनकी कन्या थीं जो कर्दम मुनिकी प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने
आदिदेव, दीनोंपर दया करनेवाले समर्थ एवं कृपाल भगवान् किपलको गर्भमें धारण किया॥३॥
सांख्य सास्त्र जिन्ह प्रगट बस्ताना। तस्त्र विचार निपुन भगवाना॥
तेहिं मन्तु राज कीन्ह बहु काला। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला॥ ४॥
तत्त्रोंका विचार करनेमें अत्यन्त निपुण जिन (कपिल) भगवान्ने सांख्यशास्त्रका
प्रकटक्पमें वर्णन किया, उन (स्वायम्भुव) मनुजीने बहुत समयतक राज्य किया और
सब प्रकारसे भगवान्की आज्ञा [रूप शास्त्रोंकी मर्यादा] का पालन किया।। ४॥
सो०—होइ न विषय विराग भवन वसत भा चौथपन।

हृद्यँ वहुत दुख छाग जनम गयउ हरिभगति विनु ॥ १४२ ॥ घरमें रहते बुढ़ापा आ गया, परन्तु विषयोंसे वैराग्य नहीं होता; [ इस बातको सोचकर ] उनके मनमें वड़ा दुःख हुआ कि श्रीहरिकी भक्ति विना जन्म यों ही चला गया १४२ ची०-बरबस राज सुतहि तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा॥

तीरथबर नैमिष बिख्याता। अति पुनीत साधक सिधि दाता॥ १॥ तब मनुजीने अपने पुत्रको जबर्दस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्रीसहित वनको गमन किया। अत्यन्त पवित्र औरसाधकोंको सिद्धि देनेवाला तीयोंमें श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। १।

बसिंह तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तहँ हियँ हरिष चलेड मनु राजा॥ पंथ जात सोहिंह मितिधीरा। ग्यान भगित जनु धरें सरीरा॥ २॥ वहाँ मुनियों और सिद्धोंके समूह बसते हैं। राजा मनु हुदयमें हिंदत होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धिवाले राजा रानी मार्गमें जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और मिक्त ही शरीर धारण किये जा रहे हों॥ २॥ पहुँचे जाइ धेनुमित तीरा। इरिप नहाने निरमल नीरा॥ आए मिलन सिद्ध सुनि ग्यानी। घरम धुरंघर नृपरिप जानी॥ ३॥ [चलते-चलते] ये गोमतीके किनारे जा पहुँचे। हर्पित होकर उन्होंने निर्मल जलमें ग्रान किया। उनको धर्मधुरन्धर राजर्पि जानकर सिद्ध और ज्ञानी सुनि उनसे गिलने आये॥ ३॥

जहें जहें तीरय रहे सुद्दाए। सुनिन्ह सकल सादर करवाए॥ श्रम सगेर सुनि पट परिधाना। सत समाज नित सुनिह पुराना॥ ॥ ॥ जहाँ-जहाँ सुन्दर तीर्थ थे, मुनियोंने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिये। उनका दारीर पुर्वल हो गया था, ये मुनियोंके-से ( बल्कल ) वस्त्र धारण करते थे और छंतोंके समाजमें नित्य पुराण सुनते थे॥ ४॥

दो॰—हादस् अच्छर मंत्र पुनि जपिंह सिहत अनुराग।
वासुदेव पद पंकरुह दंपित मन अति लाग॥ १४३॥
और हादशाक्षर मन्त्र (ॐ नमी भगवते वासुदेवाय) का प्रेमसिहत जप करते
थे। भगवान् वासुदेवके चरणकमलोंमें उन राजा-रानीका मन बहुत ही लग गया॥ १४३॥
ची॰—करिंह अहार साक फल कंदा। सुमिशहं बहा सिच्दानंदा॥

पुनि हिर हेतु करन तप लागे। बारि अधार मूल फल त्यागे॥ १॥ वे साग, फल और कन्दका आहार करते थे और सचिदानन्द ब्रह्मका स्मरण करते थे। फिर वे श्रीहरिके लिये तप करने लगे और मूल-फलको त्यागकर केवल जलके आधारपर रहने लगे॥ १॥

उर अभिलाप निरंतर होई। देखिअ नयन परम प्रभु सोई॥
अगुन अर्लंड अनंत अनादी। जेहि चिंतिह परमारथवादी॥ र॥
हृदयमें निरन्तर यही अभिलापा हुआ करती कि हम [कैसे] उन परम प्रभुको
ऑलोंसे देखें, जो निर्गुण, अखण्ड, अनन्त और अनादि हैं और परमार्थवादी
(ब्रह्मजानी, तस्वयेत्ता) लोग जिनका चिन्तन किया करते हैं॥ २॥

नेति नेति जेहि चेद निरूपा। निजानंद निरूपाधि अन्पा॥ संसु चिरंचि बिप्नु भगवाना। उपजिहें जासु अंस तें नाना॥ ३॥ जिन्हें वेद प्नेति-नेति? (यह भी नहीं, यह भी नहीं) कहकर निरूपण करते हैं। जो आनन्दस्वरूप, उपाधिरहित और अनुपम हैं एवं जिनके अंशते अनेकों शिव, ब्रह्मा और विप्णु भगवान् प्रकट होते हैं॥ ३॥

ऐसेड प्रभु सेवक यस अहर्इ। भगत हेतु लीलातनु गहर्इ॥ जी यह बचन सत्य श्रुति भाषा। ती हमार प्रिनिह अभिलाषा॥ ॥॥ ऐसे [ महान् ] प्रभु भी सेवकके वशमें हैं और मक्तोंके लिये [ दिव्य ] लीला- विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदोंमें यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाया भी अवश्य पूरी होगी ॥ ४ ॥

दो॰—एहि विधि वीते वरप पर सहस्र चारि आहार। संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार॥ १४४॥ इस प्रकार जलका आहार [करके तप] करते छ: हजार वर्ष वीत गये। फिर सात इजार वर्ष वे वायुके आधारपर रहे॥ १४४॥

चौ०-बरष सहस दस त्यागेउ सोक। ठाढ़े रहे एक पद दोक॥
विधि हरि हर तप देखि अगरा। मनु समीप आए वहु वारा॥ १॥
दस हजार वर्षतक उन्होंने वायुका आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैरसे खड़े
रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी कई वार मनुजीके पास आये।
मागह बर बह भाँति स्रोभाए। परम धीर नहिं चस्रहिं चस्राए॥

अस्थिमात्र होह् रहे सरीरा। तद्वि मनाग मनिह निह पीरा ॥ २ ॥ उन्होंने इन्हें अनेक प्रकारते ललचाया और कहा कि दुःल वर माँगो। पर ये परम धैर्यवान् [ राजा-रानी अपने तपते किसीके ] डिगाये नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियोंका ढाँचामात्र रह गया था। किर भी उनके मनमें जरा भी पीड़ा नहीं थी ॥२॥

प्रभु सर्वग्य दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृप रानी॥
मागु मागु वह भै नभ बानी। परम गभीर कृपामृत सानी॥ ३॥
सर्वज्ञ प्रभुने अनन्य गति (आश्रय) वाले तपस्वी राजा-रानीको भिज दास
जाना। तव परम गम्भीर और कृपारूपी अमृतसे सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि
भवर माँगों।॥ ३॥

मृतक जिआवित गिरा सुहाई। श्रवनरंध्र होइ उर जब आई॥ हृष्ट पुष्ट तन भए सुहाए। मानहुँ अविह भवन ते आए॥ ४॥ मुदेंको भी जिला देनेवाली यह सुन्दर वाणी कानोंके छेदोंसे होकर जब हृदयमें आयी। तब राजा-रानीके शरीर ऐसे सुन्दर और हृष्ट-पुष्ट हो गये, मानो अभी घरसे आये हैं॥ ४॥

दो॰ अवन सुधा सम वचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात।

बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृद्यँ समात ॥ १४५ ॥ कार्नोमें अमृतके समान लगनेवाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनुजी दण्डवत् करके बोले, प्रेम हृदयमें समाता न था—॥१४५॥ ची०—सुनु सेवक सुरतह सुरधेन्। बिधि हरि हर बंदित पद रेन्॥

सेवत सुलम सकल सुख दायक। प्रनतपाल सचराचर नायक॥१॥ हे प्रमो! सुनिये, आप सेवर्कोंके लिये कस्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण-रजकी ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वन्दना करते हैं। आप सेवा करनेमें सुलम हैं तथा सब सुखोंके देनेवाले हैं। आप शरणागतके रक्षक और जड़-चेतनके खामी हैं ॥१॥ जो अनाध दित एम पर नेहू। तो प्रसन्न होइ यह वर देहू॥ जो सरूप चस सिव मन माहीं। जेहि कारन मुनि जतन कराहीं॥ २॥ है अनायोंका फन्याण करनेवा है। यदि हमलोगोंपर आपका स्नेह है। तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिये कि आपका जो खरूप शिवजीके मनमें बसता है और जिस [ की प्राप्ति ] के लिये मुनिलोग यहन करते हैं॥ २॥

जो असुंडि मन मानस हंसा। सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा॥
देखिंह हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रनतारित मोचन॥ ६॥
जो काकभुगुण्डिके मनरूपी मानसरोवरमें विदार करनेवाला हंस है। सगुण और
निर्गुण करकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागतके दुःख मिटानेवाले प्रभो। ऐसी
कृपा कीजिये कि एम उसी रूपको नेव भरकर देखें ॥ ३॥

दंपति अचन परम प्रिय लागे। मृदुल विनीत प्रेम रस पागे॥
भगत बछल प्रभु कृपानिधाना। बिख्यास प्रगटे भगवाना॥ ४॥
राजा-रानीकं कोमल, विनययुक्त और प्रेमरसमें पगे हुए वचन भगवान्को बहुत
ही प्रिय लगे। भक्तवलाल, कृपानिधान, सम्पूर्ण विश्वके निवासस्थान (या समस्त विश्वमें
स्यापक), सर्वसमर्थ भगवान् प्रकट हो गये॥ ४॥

दो॰ — नील सरोरुह नील मिन नील नीरघर स्थाम।
लाजिह तन सोभा निरिख कोटि कोटि सन काम ॥ १४६॥
भगवान्के नीले कमलः नीलमिण और नीले (जलयुक्त ) मेषके समान [कोमलः
प्रकाशमय और सरत ] स्थामवर्ण [चिन्मय ] शरीरकी शोभा देखकर करोड़ी कामदेव
भी लजा जाते हैं ॥ १४६॥

चौ - सरद मयंक चद्दन छिव सींवा। चार क्षेणल चित्रुक दर प्रीवा॥
अधर अस्त रद सुंदर नामा। विधु कर निकर विनिद्दक हासा॥ १॥
उनका मुख दारद् [पूर्णिमा] के चन्द्रमाके समान छे बकी मीमास्वरूप या।
गाल और टोड़ी बहुत सुन्दर थे, गला दांखके समान (त्रिरेखायुक्त, चढ़ाव-उतारवाला)
था। लाल ओठ, दाँत और नाक (अस्यन्त) सुन्दर थे। हँमी चन्द्रमाकी किरणावली-को नीचा दिखानेवाली थी॥ १॥

नव अंत्रुज अंवक छिव नीकी। चितविन छिछित भावँती जी की ॥
भृकृटि मनोज चाप छिव हारी। तिछक छछाट पटछ दुतिकारी॥ २॥
नेत्रॉकी छिय नथे [ खिले हुए ] कमलके समान बड़ी सुन्दर थी। मनोहर चितवन
जीको बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेवके धनुषकी शोभाको हरनेवाली थीं।
छक्षाट्यटलपर प्रकाशमय तिलक था॥ २॥

कुंडल मकर मुकुट सिर आजा। कुटिल केस जनु मधुप समाजा ॥ उर श्रीबरस रुधिर बनमाला। पिर्क हार भृषन मनिजाला ॥ ३ ॥ कानोंमें मकराकृत ( मछलीके आकारके ) कुण्डल और सिरपर मुकृट सुशोभित था। टेढ़ें ( बुँघराले ) काले बाल ऐसे सप्रन थे, मानो भौरोंके हुंड हों। इदयपर श्रीवत्स, सुन्दर बनमाला, रत्नजटित हार और मणियोंके आसृपण सुशोभित थे॥ ३ ॥

केहरि कंधर चारु जनेज । बाहु बिभूपन सुंदर तेज ॥

किहरि कंधर चारु जनेज । बाहु बिभूपन सुंदर तेज ॥

किहरि कर सिरस सुभग भुजदंदा । किट निपंग कर सर की दंदा ॥ ४ ॥

सिंहकी-सी गर्दन थी, सुन्दर जनेज था । भुजाओं में जो गहने थे, वे भी सुन्दर थे । हाथीकी सुँद्दे समान (उतार-चढ़ाववाले ) सुन्दर मुजदण्ड थे । कमरमें तर्कस और हायमें बाण और धनुष [ शोभा पा रहे ] थे ॥ ४ ॥

दो॰—तिङ्कत विनिद्दक पीत पट उदर रेख वर तीनि । नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवँर छवि छीनि ॥ १४७ ॥ [स्वर्ण-वर्णका प्रकाशमय] पीताम्बर विजलीको लजानेवाला था । पेटपर सुन्दर

् स्वर्ण-वर्णका प्रकाशमय । पीताम्बर विजलीको लजानेवाला था । पेटपर सुन्दर तीन रेखाएँ (विवली) थीं । नाभि ऐसी मनोहर थीः मानो यमुनाजीके मैंवरोकी छविको छीने लेती हो ॥ १४७ ॥

चौ०-पद राजीव बरिन निह जाहीं। मुनि मन मधुप बसिंह जैन्ह माहीं।।
बाम भाग सोभित अनुकूछा। आदिसक्ति छिबिनिधि जगमूला॥ १ ॥
जिनमें मुनियोंके मनरूपी मों रे वसते हैं। भगवान्के उन चरणकमलोंका तो वर्णन
ही नहीं किया जा सकता। भगवान्के वार्ये मागमें सदा अनुकूछ रहनेवाली। शोभाकी राशि
जगत्की मूलकारणरूपा आदिशक्ति श्रीजानकीजी सुशोभित हैं॥ १॥

जासु अंस उपजिंह गुनखानी। अगनित लिच्छ उमा ब्रह्मानी॥
भूकुटि बिलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई॥२॥
जिनके अंशसे गुणोंकी खान अगणित लक्ष्मी,पार्वती और ब्रह्माणी (त्रिदेवोंकीशक्तियाँ)
उत्पन्न होती हैं। तथा जिनकी मौंहके इशारेसे ही जगत्की रचना हो जाती है, वही
[ भगवान्की सक्ष्पाशिक ] श्रीसीताजी श्रीरामचन्द्रजीके वार्यों ओर स्थित हैं॥२॥

छिषसमुद्र हरि रूप बिलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी।।
चितविंह सादर रूप अनुपा। तृप्ति न मानिंह मनु सतरूपा॥ ३॥
शोमाके समुद्र श्रीहरिके रूपको देखकर मनु-शतरूपा नेत्रोंके पट (पलकें) रोके
हुए एकटक (सान्व) रह गये। उस अनुपम रूपको वे आदरसिंहत देख रहे थे और
देखते-देखते अधाते ही न थे॥ ३॥

 आनन्दके अधिक वश्में हो जानेके कारण उन्हें अपने देहकी सुधि भूल गयी। वे हायोंसे भगवान्के चरण पफड़कर दण्डकी तरह (सीधे) भूमिपर गिर पड़े। कृपाकी सारी प्रभुने अपने करकमलोंसे उनके मस्तकोंका स्पर्श किया और उन्हें तुरंतही उठा लिया॥४॥

दो॰—योले रापानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि।

मागहु बर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि ॥ १४८॥ फिर फुपानिधान भगवान् बोले—मुद्दो अत्यन्त प्रश्नन जानकर और वड़ा भारी दानी मानकर, जो मनको भाये वहीं वर मौंग लो ॥ १४८॥

चौर-सुनि प्रभु वचन जोरि जुग पानी । घरि घीरज बोली मृदु बानी ॥
नाय देखि पद कमल तुम्हारे । अय पूरे सब काम हमारे ॥ १ ॥
प्रभुके वचन सुनकर, दोनों हाथ जोड़कर और घीरज घरकर राजाने कोमल
वाणी कड़ी—हे नाथ ! आपके चरणकमलोंको देखकर अब हमारी सारी मनःकामनाएँ
पूरी हो गयीं ॥ १ ॥

एक लालसा चिंद उर माहीं। सुगम अगम किंद जाति सो नाहीं।। तुग्हिंदित अति सुगम गोसाई। अगम लाग मोहि निज क्रपनाई॥ २॥ फिर भीमनमें एक गड़ी लालसा है। उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यन्त फिटन भी है, इसीसे उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी! आपके लिये तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता (दीनता) के कारण वह अत्यन्त किंटन मालूम होता है॥ २॥

जधा दिद्द यिव्रधतरु पाई। बहु संपति मागत सकुवाई॥ तासु प्रभाठ जान निहं सोई। तथा हृदय मम संसय होई॥ ३॥ जैभे कोई दिरद्र कल्पवृक्षको पाकर भी अधिक द्रव्य माँगनेमें संकोच करता है;क्योंकि वह उसके प्रभावको नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदयमें संशय हो रहा है॥ ३॥

सो तुम्ह जानहु अंतरजामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी॥
सकुच विहाइ मागु नृप मोही। मोर निह अदेय कछु तोही॥ ४॥
हे स्वामी! आप अन्तर्यामी हैं, इसिलये उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा
कीजिये। [भगवान्ने कहा—] हे राजन्! संकोच छोड़कर मुझसे माँगो। तुम्हें न दे
सकूँ ऐसा मेरे पास गुरूछ भी नहीं है॥ ४॥

दो॰—दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहउँ सितभाउ।

चाहउँ तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥ १४९ ॥ [ राजाने कहा— ] हे दानियोंके शिरोमणि ! हे कृपानिधान ! हे नाथ ! मैं अपने मनका सचा माव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ । प्रभुसे भला क्या छिपाना ! ॥ १४९ ॥

चौ०-देखि प्रीति सुनि बचन अमोले। एवमस्तु करुनानिधि बोले॥
आपु सरिस खोजों कहूँ जाई। नृप तव तनय होव में आई॥ १॥
राजाकी प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान भगवान्
बोले--ऐसा ही हो। हे राजन्! मैं अपने समान [दूसरा] कहूँ जाकर खोजूँ! अतः
स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूँगा॥ १॥

सतरूपिं विलोकि कर जोरें। देवि मागु बरु जो रुचि तोरें॥ जो बरु नाथ चतुर नृप मागा। सोइ कृपाल मोडि अति प्रिय लागा॥ २॥ शतरूपाजीको हाथ जोड़े देखकर भगवान्ने कहा—है देवि ! तुम्हारी जो इच्छा हो, सो वर माँग लो। [शतरूपाने कहा—] है नाथ ! चतुर राजाने जो वर माँगा, है कृपालु ! वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा॥ २॥

प्रसु परंतु सुठि होति ढिअई। जदिष भगत हित तुम्हिह सोहाई॥
तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ब्रह्म सकल उर अंतरजामी॥ ३॥
परन्तु हे प्रसु! बहुत ढिआई हो रही है, यद्यिष हे भक्तोंका हित करनेवाले! वह
ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदिके मी पिता (उत्पन्न करनेवाले), जगतुके स्वामी और सबके हृदयके भीतरकी जाननेवाले ब्रह्म हैं॥ ३॥

अस समुझत मन संसय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई॥ जे निज भगत नाथ तव अहहीं। जो मुख पाविह जो गित रहहीं॥ ४॥ ऐसा समझनेपर मनमें संदेह होता है, फिर भी प्रभुने जो कहा वही प्रमाण (सत्य) है। [मैं तो यह माँगती हूँ कि] हे नाय! आपके जो निज जन हैं वे जो (अस्त्रीकिक, अखण्ड) मुख पाते हैं और जिस परम गितको प्राप्त होते हैं—॥ ४॥

वो॰—सोइ सुख सोइ गित सोइ भगित सोइ निज चरन सने हु। सोइ बिबेक सोइ रहिन प्रभु हमिह कृपा करि देहु॥ १५०॥ हे प्रमो ! वही सुख, वही गिति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन-सहन कृपा करके हमें दीजिये॥ १५०॥

चौ॰-सुनि मृद्ध गृद्ध रुचिर बर रचना । कृपासिंधु बोछे मृद्ध बचना ॥ जो कछु रुचि सुम्हरे मन माहीं । मैं सो दीन्ह सब संसय नाहीं ॥ १ ॥ [रानीकी ] कोमल, गृद्ध और मनोहर श्रेष्ठ वाक्यरचना सुनकर कृपाके समृद्ध भगवान कोमल वचन बोले—सुम्हारे मनमें जो कुछ इच्छा है, वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई सन्देह न समझना ॥ १ ॥

मातु बिबेक अछौिकिक तोरें। कबहुँ न मिटिड्रि अनुम्रह मोरें॥ बंदि चरन मनु कहेड बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोरी॥ २॥ हे माता! मेरी कुपासे तुम्हारा अछौिकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनुने मगवान्- के चरणोंकी वन्दना करके फिर कहा —हे प्रभु ! मेरी एक विननी और है —|| २ ||
सुत बिषहक तव पद रित होऊ । मोहि वह मूढ़ कहै किन कोऊ ॥
मिन विनु फिन जिमि जल विनु मीना । मम जीवन िमि तुम्हि अधीना ॥ ३ ॥
आपके चरणोंमें मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्रके लिये पिताकी होती है, चाहे मुझे
फोई यहा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे । जैसे मणिके विना साँप और जलके विना मछली
[नहीं रह सकती], वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे (आपके विनान रह सके)||३||

अस यर मागि चरन गिंह रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ॥
अय तुम्ह मम अनुसासन मानी। चसहु जाइ सुरपित रजधानी॥ ॥
ऐसा वर गाँगकर राजा भगवानके चरण पकड़े रह गये। तब दयाके निधान
भगवान्ने कहा—ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इन्द्रकी राजधानी
(अमरावती) में जाकर वास करो॥ ४॥

सो॰—तहँ करि भोग विसाल तात गएँ कछु काल पुनि । होइहहु अवध भुआल तव में होव तुम्हार सुत ॥ १५१ ॥ ऐ तात ! वहाँ [ स्वर्गके ] बहुत-से भोग भोगकर, कुछ काल बीत जानेपर, तुम अवध्के राजा होगे । तत्र में तुम्हारा पुत्र होकँगा ॥ १५१ ॥

चौ०-इच्छामय नरवेष सँवारें। होइहडँ प्रगट निकेत तुम्हारें॥ अंसन्द सहित देह धरि ताता। करिहडँ चरित भगत सुखदाता॥ १॥ इच्छानिर्मित मनुष्यरूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊँगा। हे तात! मैं अपने अंशोंसहित देह धारण करके भक्तोंको सुख देनेवाले चरित्र करूँगा॥ १॥

जे सुनि सादर नर बड़भागी। भव तरिहिंह ममता मद त्यागी॥ आदिसक्ति जेहिं जग उपजाया। सोड अवतरिहि मोरि यह माया॥ २॥ जिन (चिरित्रों) को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदग्सहित सुनकर, ममता और मद त्यागकर भवधागरसे तर जायँगे। आदिशक्ति यह मेरी [स्वरूपभूता] माया भी, जिसने जगत्को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी॥ २॥

पुरविद्य में अभिलाप तुम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा॥
पुनि पुनि अस किह कुपानिधाना। अंतरधान भए भगवाना॥ ३॥
इन प्रकार में तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। कुपानिधान भगवान् बार-बार ऐसा कहकर अन्तर्कान हो गये॥ ३॥
दंपति वर धरि भगत कृपाला। तेहिं आश्रम निवसे केन्छ काला॥
समय पाइ तनु तिज अनयासा। जाह कीन्ह अमरावित बासा॥ ४॥

वे स्त्री-पुरुष (राजा-रानी) मक्तोंपर कृपा करनेवाले भगवान्को हृदयमें धारण करके कुछ कालतक उस आश्रममें रहे। फिर उन्होंने समय पाकर, सहज ही (बिना किसी कष्टके ) शरीर छोड़कर, अमरावती ( इन्द्रकी पुरी ) में जाकर वास किया ॥४॥ दो॰—यह इतिहास पुनीत अति उमिह कही वृपकेतु । अरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु ॥ १५२॥ [ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं— ]हे भरद्वाज ! इस अत्यन्त पित्रत्र हतिहासको शिवजीने पार्वतीसे कहा था। अब श्रीरामजीके अवतार छेनेका दूसरा कारण सुनो ॥ १५२॥

मासपारायण, पाँचवाँ विश्राम

ची० सुनु सुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति संभु बखानी। विस्व विदित एक कैक्य देस्। सत्यकेतु तह वसह नरेस्॥ १॥ हे मुनि! वह पिवत्र और प्राचीन कथा सुनो, जो शिवजीने पार्वतीसे कही थी। संसारमें प्रसिद्ध एक कैक्य देश है। वहाँ सत्यकेतु नामका राजा रहता (राज्य करता) था।। है।। घरम धुरंघर नीति निधाना। तेज प्रताप सीछ बछवाना॥ तेहि के भए खुगळ सुत बीरा। सब गुन धाम महा रनधीरा॥ २॥ वह धर्मकी धुरीको धारण करनेवाळा, नीतिकी खान, तेजस्की, प्रतापी, सुशीळ और बछवान् था। उसके दो वीर पुत्र हुए, जो सब गुणोंके मण्डार और बड़े ही रणधीर थे २ राज धनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रतापमानु अस ताही॥ अपर सुतिह अरिमद्रन नामा। भुजबळ अतुळ अवळ संप्रामा॥ ३॥ राज्यका उत्तराधिकारी जो बहा छड़का था, उसका नाम प्रतापमानु था। दूसरे पुत्रका नाम अरिमर्दन था, जिसकी मुजाओंमें अपार वळ या और जो युद्धमें [पर्वतके समान] अटळ रहता था॥ ३॥

भाइहि भाइहि परम समीती। सकल दोष छल बरजित प्रीती॥ जैठे सुतिह राज नृप दीन्हा। हिर हित आपु गवन वन कीन्हा॥ ४॥ भाई-भाईमें बड़ा मेळ और सब प्रकारके दोषों और छळोंसे रहित [ सची ] प्रीति थी। राजाने जेठे पुत्रको राज्य दे दिया और आप मगवान् [ के मजन ] के लिये वनको चळ दिया॥ ४॥

दो॰—जब प्रतापरिव भ्यंड नृप फिरी दोहाई देस।
प्रजा पाळ अति बेदबिधि कतहुँ नहीं अघ छेस ॥ १५३॥
जब प्रतापमानु गंजा हुआ। देशमें उसकी दुहाई फिर गयी। वह वेदमें बतायी
हुई विधिके अनुसार उत्तम रीतिसे प्रजाका पाळन करने लगा। उसके राज्यमें पापका
कहीं लेश भी नहीं रह गया॥ १५३॥

चौ०-तृप हितकारक सचिव सयाना। नाम धरमक्चि सुक्र समाना॥ सचिव सयान बंधु बळवीरा। आपु प्रतापपुंज रनधीरा॥१॥ राजाका हित करनेवाळा और शुक्राचार्यके समान बुद्धिमान् धर्मकचि नामक उसका मन्त्री था । इस प्रकार बुद्धिमान् मन्त्री और वडवान् तथा वीर भाईके साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर या ॥ १ ॥

सेन संग चतुरंग अपारा। अमित सुभट सब समर जुझारा॥ सेन बिलोकि राउ हरपाना। अरु बाजे गहगहे निसाना॥ २॥ साथमें अपार चतुरद्भिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब-के-सब रणमें जुझ मरनेवाले थे। अपनी सेनाको देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े यजने लगे॥ २॥

विजय हेतु कटकई वनाई। सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई॥
जहें तहें परीं अनेक लराई। जीते सकल भूप बरिआई॥३॥
दिग्विजयके लिये सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन (मुहूर्त) साधकर और डंका वजाकर चला। जहाँ तहाँ यहुत-सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया॥३॥
सस दीप भुजबल बस कीन्हे। ले ले दंढ छाढ़ि नृप दीन्हे॥
सकल अविन मंडल तेहि काला। एक प्रतापभानु महिपाला॥ ४॥
अपनी भुजाओं के बलसे उसने सातों द्वीपों (भूमिखण्डों) को वशमें कर लिया
और राजाओं से दण्ड (कर) ले-लेकर उन्हें छोड़ दिया। सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डलका उस समय प्रतापभानु ही एकमात्र (चक्रवर्ती) राजा था॥ ४॥

दो॰—स्वयस विस्व करि वाहुवल निज पुर कीन्ह प्रवेसु । अरथ घरम कामादि सुख सेवइ समय नरेसु ॥ १५४ ॥ रांसारभरको अपनी भुजाओंके वलसे वशमें करके राजाने अपने नगरमें प्रवेश किया ! राजा अर्थे धर्म और काम आदिके सुखोंका समयानुसार सेवन करता था ॥ १५४ ॥ चौ॰-भूप प्रतापभानु वल पाई । कामधेनु भै भूमि सुहाई ॥ सब हुख बरजित प्रजा सुखारी । धरमसील सुंदर नर नारी ॥ १ ॥

राजा प्रतापभानुका वल पाकर भृमि सुन्दर कामधेनु ( मनचाही वस्तु देनेवाली ) हो गगी । [ उसके राज्यमें ] प्रजा सव [ प्रकारके ] दुःखोंसे रहित और सुखी थी और सभी स्त्री-पुरुष सुन्दर और धर्मात्मा थे ॥ १ ॥

सचिव घरमरुचि हरि पद प्रीती। नृप हित हेतु सिखव नित नीती॥
गुर सुर संत पितर मिहदेवा। करइ सदा नृप सब के सेवा॥२॥
धर्मप्रचि मन्त्रीका श्रीहरिके चरणोंमें प्रेम था। वह राजाके हितके छिये सदा उसको
नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण—इन सबकी
सदा सेवा करता रहता था॥२॥

भूप धरम जे वेद बखाने। सकल करइ सादर सुख माने॥ दिन प्रति देइ विविध विधि दाना। सुनद्द साख बर बेद पुराना॥ ३॥ वेदोंमें राजाओंके जो धर्म बताये गये है, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकारके दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था।। ३।।

नाना बापीं कृप तड़ागा। सुमन बाटिका सुंदर बागा॥ विप्रभवन सुरभवन सुहाए। सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए॥ ४॥ उसने बहुत-सी बाविलयाँ, कुएँ, तालाब, फुलत्राड़ियाँ, सुन्दर वगीचे, ब्राह्मणोंके लिये घर और देवताओंके सुन्दर विचित्र मन्दिर सब तीथोंमें बनवाये॥ ४॥

दो॰—जहँ छिग कहे पुरान श्रुति एक एक सव जाग।
वार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग॥ १५५॥
वेद और पुराणोंमें जितने प्रकारके यह कहे गये हैं, राजाने एक-एक करके उन
सब यहाँको प्रेमधहित हजार-हजार बार किया॥ १५५॥

चौ०-हृद्यँ न कछु फल अनुसंधाना । भूप विशेकी परम सुजाना ॥ करह जे धरम करम मन बानी । बासुदेव अर्पित नृप ग्यानी ॥ १ ॥

[ राजाके ] हृदयमें किसी फलकी टोह ( कामना ) न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान् और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणीसे जो कुछ भी धर्म करता था; सब भगवान् वासुदेवके अर्पित करके करता था।। १॥

चिंद बर बाजि बार एक राजा। मृगया कर सब साजि समाजा॥ विध्याचळ गभीर बन गयऊ। मृग पुनीत बहु मारत भयऊ॥ २॥ एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़ेपर सवार होकर । शिकारका सब सामान सजाकर विन्ध्याचळके घने जंगळमें गया और वहाँ उसने बहुत-से उत्तम-उत्तम हिरन मारे॥ २॥

फिरत बिपिन नृप दीख बराहू । जनु बन दुरेड सिसिह प्रसि राहू ॥ बह बिधु नहिं समात मुख माहीं । मनहुँ क्रोध बस उगिलत नाहीं ॥ ३ ॥

राजाने वनमें फिरते हुए एक स्थारको देखा । [ दाँतोंके कारण वह ऐसा दीख पड़ता था ] मानो चन्द्रमाको प्रसकर ( मुँहमें पकड़कर ) राहु वनमे आ छिपा हो । चन्द्रमा वहा होनेसे उसके मुँहमें समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है ॥ ३ ॥

कोल कराल दसन छिंब गाई। तनु बिसाल पीवर अधिकाई॥ घुरुघुरात हय आरो पाएँ। चिकत बिलोकत कान उठाएँ॥ ४॥ यह तो। सूअरके भयानक दाँतोंकी शोभा कही गयी। [ इघर ] उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़ेकी आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाये चौकना होकर देख रहा था॥ ४॥ दो॰—नील महांघर सिखर सम देखि बिसाल बराहु। चपरि चलेउ हय सुद्रिक नृप हाँकि न होइ निवाहु॥ १५६॥ नील पर्वतके शिखरके समान विशाल [ शरीरवाले ] उस स्अरको देखकर राजा घोड़ेको चाबुक लगाकर तेजांसे चला और उसने स्अरको छलकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता॥ १५६॥

चौ०-आवत देखि अधिक रव बाजी। चलेड बराह मस्त गति भाजी॥

तुरत कीन्ह नृप सर संधाना। मिह मिलि गयड बिलोकत बाना॥ १॥

अधिक शब्द करते हुए घोड़ेको [अपनी तरफ] आता देखकर सूअर पवनवेगसे
भाग चला। राजाने तुरत ही बाणको धनुषपर चढ़ाया। सूअर बाणको देखते ही
धरतीमैं दुवक गया॥ १॥

तिक तिक तीर महीस चलावा । किर छल सुभर सरीर बचावा ॥
प्रगटत दुरत जाइ ग्रुग भागा । रिस बस भूप चलेड सँग लागा ॥ २ ॥
राजा तक तककर तीर चलाता है, परन्तु स्थर छल करके शरीरको बचाता जाता
है । वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था; और राजा भी
क्रोधके वश उसके साथ (पीछे ) लगा चला जाता था ॥ २ ॥

गयउ दूरि धन गहन बराहू। जहँ नाहिन गज बाजि निवाहू॥
अति अकेल बन विपुल कलेस् । तदिप न सृग मग तजह नरेस् ॥ ३ ॥
स्थर वहुत दूर ऐसे घने अंगलमें चला गया जहाँ हाथी-घोड़ेका निवाह (गम)
नहीं या। राजा विल्कुल अकेला या और वनमें क्लेश भी वहुत था। फिर भी राजाने उस पशुका पं.ला नहीं लोडा ॥ ३ ॥

कोल बिलोकि भूप बढ़ श्रीरा। भागि पैठ गिरिगुहाँ गभीरा॥ अगम देखि नृप लित पिछताई। फिरेड महाबन परेड मुलाई॥ ४॥ राजाको बड़ा धैर्यवान् देखकर, सूअर भागकर पहाड़की एक गहरी गुफार्मे जा धुसा। उसमें जाना किटन देखकर राजाको बहुत पछताकर लौटना पड़ा; पर उस घोर बनमें बह गस्ता भूल गया॥ ४॥

दो॰—खेद खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत। खोजत ब्याकुळ सरित सर जळ विनु भयउ अचेत॥ १५७॥ बहुत परिश्रम करनेसे यका हुआ और घोड़ेसमेत भूख-प्याससे ब्याकुळ राजा नदी-ताळाव खोजता-खोजता पानी बिना बेहाळ हो गया॥ १५७॥

चौ - फिरत बिपिन आश्रम एक देखा। तहुँ बस नृपति कपट मुनिवेषा॥ जासु देस नृप छीन्द्द छड़ाई। समर सेन ति गयउ पराई॥१॥ वन्में फिरते-फिरते उसने एक आश्रम देखा; वहाँ कपटसे मुनिका वेष बनाये एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रतापभानुन छीन लिया था और जो सेनाको छोड़-कर युद्धसे भाग गया था ॥ १ ॥

समय प्रतापभानु कर जानी। आपन अति असमय अनुमानी॥
गयउ न गृह मन बंहुत गळानी। मिळा न राजिह नृप अभिमानी॥ २॥
प्रतापभानुका समय (अच्छे दिन) जानकर और अपना कुसमय ( बुरे दिन)
अनुमानकर उसके मनमें बड़ी ग्ळानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी
होनेके कारण राजा प्रतापभानुसे ही मिळा ( मेळ किया.)॥ २॥

रिस उर मारि रंक जिमि राजा। बिपिन बसई तापस कें साजा॥ तासु समीप गवन चृप कीन्हा। यह प्रतापरिव तेहिं तब चीन्हा॥ ३॥ दिरहकी माँति मनहीमें कोधको मारकर वह राजा तपस्वीके वेषमें वनमें रहता था। राजा (प्रतापमानु) उसीके पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रतापमानु है॥ ३॥

राउ तृषित नहिं सो पहिचाना । देखि सुवेष महासुनि जाना ॥ उति तुरग तें कीन्ह प्रनामा । परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥ ४ ॥ राजा प्यासा होनेके कारण [ व्याकुळतामें ] उसे पहचान न सका । सुन्दर वेष देखकर राजाने उसे महामुनि समझा और घोड़ेसे उतरकर उसे प्रणाम किया । परन्तु बद्दा चतुर होनेके कारण राजाने उसे अपना नाम नहीं बतळाया ॥ ४ ॥

दो॰ - भूपति त्रिषत बिलोकि तेहिं सरवरु दीन्ह देखाइ।

मज्जन पान समेत हय कीन्ह नुपति हरषाइ॥ १५८॥ राजाको प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजाने षोड़ेसिहत उसमें स्नान और जलपान किया॥ १५८॥

ची॰—गै श्रम सकछ सुखी नृप भयऊ । निज आश्रम तापस छै गयऊ ॥ आसन दीन्ह अस्त रिब जानी । पुनि तापस बोछेड मृदु बानी ॥ १ ॥ सारी थकावट मिट गयी राजा सुखी हो गया । तब तपस्ता उसे अपने आश्रममें छे गया और सूर्यास्तका समय जानकर उसने [ राजाको बैठनेके छिये ] आसन दिया । फिर वह तपस्ती कोमल बाणीसे बोला—॥ १ ॥

को तुम्ह कस बन फिरहु अकेलें। सुंदर जुबा जीव परहेलें।।

चक्रवर्ति के लच्छन तोरें। देखत दया लागि अति मोरें॥ २॥

तुम कौन हो १ सुन्दर युवक होकर, जीवनकी परवा न करके, वनमें अकेले क्यों

फिर रहे हो १ तुम्हारे चक्रवर्ती राजाके-से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है॥ २॥

नाम प्रतापभानु अवनीसा। तासु सचिव मैं सुनहु अनीसा॥

फिरत अहेरें परेडें सुलाई। बड़े साग देखेडें पद आई॥ ३॥

[ राजाने कहा— ] हे मुनीक्वर ! सुनिये, प्रतापभानु नामका एक राजा है, मैं

उसका मन्त्री हूँ । शिकारके लिये फिरते हुए राह भूल गया हूँ । बड़े भाग्यसे यहाँ आकर भैंने आपके चरणोंके दर्शन पाये हैं ॥ ३ ॥

हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा। जानत हों कछु भल होनिहारा॥ कह मुनि तात भयउ भेंधिशारा। जोजन सत्तरि नगरु तुम्हारा॥ ४॥ हमें आरका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ मला होनेवाला है। मुनिने कहा—हे तात ! अधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँसे सत्तर योजनपर है॥ ४॥

दो॰—निसा घोर गंभीर वन पंथ न सुनहु सुजान। वसतु अां अस जािन तुम्ह जापदु होत विहान ॥१५९(क)॥ हे सुजान! सुनो। घोर अँधेरी रात है। घना जंगल है। रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ। सबेरा होते ही चले जाना॥१५९ (क)॥

तुरुसी जिस भवतव्यता तैसी मिलइ सहाइ। आपुनु आवइ ताहि पिह ताहि तहाँ लें जाइ॥१५९(ख)॥ नुलतीदातजी कहते हैं—जैसी भवितव्यता (होनहार) होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है, या उसको वहाँ ले जाती है॥१५९ (ख)॥ नो०—भक्तेहिं नाथ आयसु धिर सीसा। वाँधि तुरंग तह बैठ महीसा॥

नृत यहु भाँति प्रसंसेड ताही। चरन बंदि निज भाग्य सराही॥१॥ हे नाथ! वहुत अच्छा ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर, घोड़ेको नृक्षसे वाँघकर राजा बंट गया। राजाने उसकी बहुत प्रकारसे प्रशंसा की और उसके चरणोंकी बन्दना करके अपने भाग्यकी सराहना की॥१॥

पुनि चोलेड मृदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करडें ढिठाई॥ मोहि सुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी॥ २॥ फिर सुन्दर कोमल वाणीसे कहा—हे प्रभो! आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर! मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम [ धाम ] विस्तारसे वतलाइये॥ २॥

तेहि न जान नृप नृपिह सो जाना । भूप सुहृद सो कपट सयाना ॥ चैरी पुनि छत्री पुनि राजा । छल बल कीन्ह चहृ हिज काजा ॥ ३ ॥ राजाने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजाको पहचान गया था । राजा तो शुद्धहृदय था और वह कपट करनेमें चतुर था । एक तो वैरी, फिर जातिका क्षत्रिय, फिर राजा । वह छल बलसे अपना काम बनाना चाहता था ॥ ३ ॥

समुक्षि राजसुख दुिलत अराती । अवाँ अनल इव सुलगइ छाती ॥ सरल बचन नृप के सुनि काना । बयर सँभारि हृद्यँ हरवाना ॥ ४ ॥ वह शत्रु अपने राज्य-सुलको समझ करके (स्मरण करके) दुली था । उसकी छाती [ कुम्हारके ] आँवेकी आगकी तरह [ मीतर-ही-मीतर ] सुलग रही थी। राजाके सरल वचन कानमे सुनकर, अपने वैरको यादकर वह हृदयमें हर्पित हुआ ॥ ४॥

दो॰—कपर वंदि वानी मृदुल वोलेउ जुगुति समेत।
नाम हमार भिखारि अव निर्धन रहित निकेत ॥ १६० ॥
वह कपरमें डुनोकर वड़ी युक्तिके साथ कोमल वाणी वोला—अव हमारा नाम

भिलारी हैं। क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत (घर-द्वारहीन) हैं ॥ १६० ॥ चौ०-कह नृप जे विग्यान निधाना। तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना॥

संश रहिं अपनपौ दुराएँ। सब विधि कुसल कुबेप बनाएँ॥ १॥ राजाने कहा—जो आपके सदश विज्ञानके निधान और सर्वया अभिमानरित होते हैं, वे अपने खरूपको सदा छिपाये रहते हैं; क्योंकि कुबेप बनाकर रहनेमें ही सब तरहका कल्याण है (प्रकट संतवेषमें मान होनेकी सम्भावना है और मानसे पतनकी )॥१॥

तेहि तें कहिं संत श्रुति देरें। परम अकिंचन प्रिय हिर केरें॥
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा। होत बिरंचि सिविह संदेहा॥ २॥
इसीसे तो संत और वेद पुकारकर कहते हैं कि परम अकिञ्चन ( सर्वथा-अहंकार,
ममता और मानरहित) ही भगवान्को प्रिय होते हैं। आप-सरीखे निर्धन, भिखारी
और ग्रहहीनोंको देखकर ब्रह्मा और शिवजीको भी सन्देह हो जाता है [ कि ये वास्तविक
संत हैं या भिखारी ]॥ २॥

जोशि सोसि तव चरन नमामी। मो पर कृपा करिश्र अब स्वामी॥
सहज प्रीति भूपति के देखी। आपु बिषय बिस्वास बिसेषी॥ ३॥
आप जो हों सो हों (अर्थात् जो कोई भी हों ) में आपके चरणों में .नमस्कार करता
हूँ । हे स्वामी! अब मुझपर कृग की जिये। अपने ऊपर राजाकी स्वाभाविक प्रीति
और अपने विषयमें उसका अधिक विश्वास देखकर—॥ ३॥

सब प्रकार राजिह अपनाई। बोलेउ अधिक सनेह जनाई॥
सुनु सितभाउ कहउँ मिहिपाला। इहाँ बसत बोते बहु काला॥ ४॥
सब प्रकारसे राजाको अपने क्शमें करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह (कपटतपस्ती)बोला—हेराजन्!सुनो,मैं तुमसे सत्य कहता हूँ,मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया।४।
दो०—अव लगि मोहि न मिलेउ कोउ मैं न जनावउँ काहु।

लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु ॥१६१(क)॥ अवतक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपनेको किसीपर प्रकट करता हूँ; क्योंकि लोकमें प्रतिष्ठा अग्निके समान है जो तपरूपी बनको भसा कर डालती है ॥१६१(क)॥ सो०---तुलसी देखि सुबेषु भूलहिं मूढ़ न चतुर नर।

सुद्र के किहि पेखु बचन सुघा सम असन अहि ॥१६१(ख)॥

तुलसीदासजी कहते हैं—सुन्दर वेष देखकर मूढ़ नहीं, [मूढ़ तो मूढ़ ही है ] चतुर मनुप्य भी घोखा खा जाते हैं। सुन्दर मोरको देखो, उसका वचन तो अमृतके समान और आहार सापका है।। १६१ (ख)।।

चौ०-तातें गुपुत रहउँ जग माहीं। हरि ति किमपि प्रयोजन नाहीं॥

प्रभु जानत सब बिनहिं जनाएँ। कहहु कविन सिधि छोक रिझाएँ॥ १॥ [कपट-तपस्वीने कहा—] इसीसे में जगत्में छिपकर रहता हूँ। श्रीहरिको छोड़कर किसीमे कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाये ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसारको रिझानेसे क्या सिद्धि मिलेगी॥ १॥

तुम्ह सुचि सुमित परम त्रिय मोरें। त्रीति प्रतीति मोहि पर तोरें॥ अब जों तात दुरावउँ तोही। दारुन दोष घटइ अति मोही॥ २॥ तुम पवित्र और सुन्दर बुद्धिवाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो। और तुम्हारी भी मुझपर प्रीति और विश्वास है। हे तात! अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही मयानक दोप लगेगा॥ २॥

जिमि जिमि तापसु कथह उदासा । तिमि तिमि नृगिह उपन विस्तासा ॥
देखा स्वयस कर्म मन बानी । तब बोला तापस बगध्यानी ॥ ३ ॥
हयों-ज्यों वह तपस्वी उदासीनताकी बातें कहता था, त्यों-ही-त्यों राजाको विश्वास
उत्पन्न होता जाता था । जब उस बगुलेकी तरह ध्यान लगानेवाले (कपटी) मुनिने
राजाको कर्म, मन और वचनसे अपने वशमें जाना तब वह बोला-॥ ३ ॥

नाम हमार एकतनु भाई। सुनि नृप बोलेड पुनि सिरु नाई॥
कहहु नाम कर अरथ बखानी। मोहि सेक्क अति आपन जानी॥ ॥
हे भाई। हमारा नाम एकतनु है। यह सुनकर राजाने फिर सिर नवाकर कहा—
मुझे अपना अत्यन्त [अनुरागी] सेवक जानकर अपने नामका अर्थ समझाकर किहये॥४॥
दो०—आदिस्रिष्टि उपजी जबहि तब उतपति भे मोरि।

नाम एकतन्त हेतु तेहि देह न धरी बहारि॥ १६२॥
[कपटी मुनिने कहा—] जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी। तमी मरी उत्पत्ति
हुई थी। तबसे मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसीसे मेरा नाम एकतन् है ॥१६२॥
ची०—जिन आचरज करहु मन माहाँ। सुन तन तें दुर्छम कछु नाहीं॥

न्। जान आचर अ कर हु नग निर्मा पुरा पर परित्राता ॥ १ ॥ तंपवल तें जग सुनद्द विधाता। तथबल विष्तु भए परित्राता ॥ १ ॥ हे पुत्र ! मनमें आश्चर्य मत करो । तपसे कुल भी दुलंग नहीं है । तपके बलसे त्रह्मा जगत्को रचते हैं । तपहीं के बलसे विष्णु संसारका पालन करनेवाले बने हैं ॥ १ ॥ तपबल संभु करिंह संघारा। तप तें अगम न कछु संसारा॥ भयड नृपिह सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहै सो लागा॥ २ ॥

तपहीं वलते रुद्र संहार करते हैं। संशारमें कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तपसे न मिल सके। यह सुनकर राजाको वड़ा अनुराग हुआ। तय वह (तपस्वी) पुरानी कथाएँ कहने लगा॥ २॥

करम घरम इतिहास अनेका। करइ निरूपन बिरित बिवेका॥ उद्भव पाछन प्रख्य कहानी। कहेसि अमित आचरज बखानी॥ ३॥ कर्म, धर्म और अनेकों प्रकारके इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञानका निरूपण करने छगा। सृष्टिकी उत्पत्ति, पाछन (स्थिति) और संहार (प्रख्य) की अपार आश्चर्यभरी कथाएँ उसने विस्तारसे कहीं॥ ३॥

सुनि महीप तापस बस भयऊ। आपन नाम कहन तब लयऊ॥ कह तापस नृप जानडँ तोही। कीन्हेंहु कपट लाग भल मोही॥ ४॥ राजा सुनकरं उस तपस्वीके वशमें हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा! तपस्वीने कहा—राजन्! मैं तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया। वह मुझे अच्छा लगा।४।

चो॰—सुनु महीस असि नीति जहँ तहँ नाम न कहिं नृप ।

मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता विचारि तव ॥ १६३ ॥
हे राजन् ! सुनो, ऐसी नीति है कि राजालोग जहाँ-तहाँ अपना नाम नहीं कहते।
तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुमपर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है ॥ १६३ ॥
चौ॰—नाम तम्हार प्रताप दिनेसा। सस्यकेत तब पिता नरेसा॥

गुर प्रसाद सब जानिश राजा। कहिअ न आपन जानि अकाजा॥ १॥ तुम्हारा नाम प्रतापभानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन्! गुरुकी क्रपासे मैं सब जानता हूँ। पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं॥ १॥

देखि तात तब सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति नियुनाई॥ उपित परी ममता मन मोरें। कहउँ कथा निज पूछे तोरें॥ २॥ हे तात ! तुम्हारा स्वामाविक सीधापन ( सरलता )। प्रेम, विश्वास और नीतिमें नियुणता देखकर मेरे मनमें तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गयी है; इसीलिये में तुम्हारे पूछनेपर अपनी कथा कहता हूँ॥ २॥

अब प्रसन्त में संसय नाहीं। मागु जो भूप भाव मन माहीं॥
सुनि सुबचन भूपित हरषाना। गहिपद बिनयकी न्हि बिधि नाना॥ ३॥
अव मैं प्रसन्त हूँ, इसमें सन्देह न करना। हे राजन् ! जो मनको मावे वही माँग
छो। सुन्दर (प्रिय) वचन सुनकर राजा हिषेत हो गया और [ मुनिके ] पैर पकड़कर
उसने बहुत प्रकारसे विनती की ॥ ३॥

कृपासिंधु सुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करतल मोरें॥ प्रसुद्दि तथापि प्रसन्न विलोकी। मागि अगम बर होडें असोकी॥ ४॥ हे दयासागर मुनि ! आपके दर्शनसे ही चारों पदार्थ ( अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ) मेरी मुद्दोमें आ गये । तो भी खामीको प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्छम वर माँगकर [ क्यों न ] शोकरहित हो जाऊँ ॥ ४ ॥

दो॰—जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जिन कोछ।

एकछत्र रिपुहीन मिंह राज कलप सत होड ॥ १६४ ॥

मेरा शरीर बृद्धावस्था, मृत्यु और दुःखसे रहित हो जाय; मुझे युद्धमें कोई जीत
न सके; और पृथ्वीपर मेरा सौ कल्पतक एकछत्र अकण्टक राज्य हो ॥ १६४ ॥
चौ॰—कह तापस नृप ऐसेइ होऊ। कारन एक कठिन सुनु सोऊ॥
कालउ तुअ पद नाइहि सीसा। एक विश्वकुल छाड़ि महीसा॥ १॥
तपस्वीने कहा—हे राजन्! ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन छो।
हे पृथ्वीके स्वामी! केवल ब्राह्मणकुलको छोड़ काल भी तुम्हारे चरणोंपर सिर नवायेगा॥१॥
तपवल विश्व सदा बरिआरा। तिन्ह के कोप न कोड रखवारा॥
जो विश्वन्ह बस करहु नरेसा। तौ तुअ बस विधि विष्तु महेसा॥ २॥
तपके वलसे ब्राह्मण सदा बलवान् रहते हैं। उनके कोधसे रक्षा करनेवाला कोई
नहीं है। हे नरपित ! यदि तुम ब्राह्मणोंको वशमें कर लो, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश

चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई। सत्य कहउँ दोड भुजा उठाई॥
विप्र श्राप बितु सुनु महिपाला। तोर नास नहिं कवनेहुँ काला॥ ३॥
ब्राह्मण कुल्वे जोर-जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता
हूँ । हे राजन्! सुनो, ब्राह्मणोंके शाप बिना तुम्हारा नाश किसी कालमें नहीं होगा॥ ३॥
हरपेड राड बचन सुनि तास्। नाथ न होइ मोर अब नास्॥
तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना। मो कहुँ सर्व काल कल्याना॥ ४॥
राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा—हे स्वामी! मेरा
नाश अब नहीं होगा। हे कुपानिधान प्रभु! आपकी कृपासे मेरा सब समय कल्याण होगा॥४॥
दो॰—एवमस्त कहि कपटमुनि बोला कुटिल वहोरि।

मिळव हमार भुळाव निज कहहु त हमिह न खोरि ॥ १६५ ॥ 'एवमस्तु' (ऐसा ही हो ) कहकर वह कुटिल कपटो भ्रुनि फिर बोला—[किन्तु] तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूळ जानेकी बात किसीसे [कहना नहीं, यदि ] कह दोमे, तो हमारा दोष नहीं ॥ १६५ ॥

ची०-तातें मैं तोहि बरजर्ड राजा। कहें कथा तव परम अकाजा॥
छठें श्रवन यह परत कहानी। नास तुम्हार सत्य मम बानी॥१॥
हे राजन् ! मैं तुमको इसिल्ये मना करता हूँ कि इस प्रसङ्गको कहनेसे तुम्हारी

बड़ी हानि होगी। छठे कानमें यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जायगा, मेरा यह बचन सत्य जानना ॥ १ ॥

यह प्रगर्धे अथवा द्विजश्रापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा॥ आन उपायँ निधन तव नाहीं। जों हिर हर कोपिह मन माहीं॥ २॥ हे प्रतापभानु! सुनो, इस वातके प्रकट करनेसे अथवा ब्राह्मणोके ज्ञापसे तुम्हारा नाज्ञ होगा। और किसी उपायसे, चाहे ब्रह्मा और शङ्कर भी मनमें कोध करें, तुम्हारी मत्य नहीं होगी॥ २॥

सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा । द्विज गुर कोप कहहु को राखा ॥ राखद्द गुर जों कोप विधाता । गुर बिरोध निह कोड जगन्नाता ॥ ३ ॥ राजाने मुनिके चरण पकड़कर कहा—हे खामी ! सत्य ही है । त्राहाण और गुरुके क्रोधसे कहिये, कीन रक्षा कर सकता है ? यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें, तो गुरु बचा छेते हैं; पर गुरुसे विरोध करनेपर जगत्में कोई भी बचानेवाला नहीं है ॥ ३ ॥

जौं न चलव हम कहे तुम्हारें। होउ नास नहिं सोच हमारें॥
एकहिं दर दरपत मन मोरा। प्रभु मिहदेव श्राप अति घोरा॥ ४॥
यदि मैं आपके कथनके अनुसार नहीं चलूँगा; तो [ मले ही ] मेरा नाश हो
जाय। मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभो ! [ केवल ] एक ही दरसे
दर रहा है कि ब्राह्मणोंका शाप बढ़ा भयानक होता है॥ ४॥

दो॰—होहि विप्र वस कवन विधि कहहु कृपा करि सोउ।

तुम्ह तिज दीनद्याल निज हित् न देखउँ कोउ ॥ १६६ ॥
वे ब्राह्मण किस प्रकारसे वश्में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइये। है
दीनद्याल ! आपको छोड़कर और किसीको मैं अपना हित् नहीं देखता ॥ १६६ ॥
चौ॰-सुतु नृप विविध जतन जग माहीं। कष्टसाध्य पुनि होहि कि नाहीं॥

अहइ एक अति सुगम उपाई। तहाँ परंतु एक कठिनाई॥ १॥ [तपस्वाने कहा-] हे राजन्! सुनो, संसारमें उपाय तो बहुत हैं; पर वे कष्टसाध्य हैं (बड़ी कठिनतासे बननेमें आते हैं), और इसपर भी सिद्ध हों या न हों (उनकी सफलता निश्चित नहीं है) हाँ, एक उपाय बहुत सहज है; परन्तु उसमें भी एक कठिनता है॥ १॥

मम आधीन जुगुित नृप सोई। मोर जाब तव नगर न होई॥
आजु लगें अरु जब तें भयऊँ। काहू के गृह आम न गयऊँ॥ ।॥
हे राजन्! वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगरमें हो नहीं
सकता। जबसे पैदा हुआ हूँ, तबसे आजतक मैं किसीके घर अथवा गाँव नहीं गया॥२॥
जौं न जाउँ तव होइ अकाज्। बना आइ असमंजस आजू॥

सुनि महीस बोलेउ मृदु बानी। नाथ निगम असि नीति बखानी॥ ३॥

परन्तु यदि नहीं जाता हूँ, तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमञ्जव आ पड़ा है। यह सुनकर राजा को मल वाणीसे बोला, हे नाथ! वेदों में ऐसी नीति कही है कि—॥ ३॥ बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं। गिरिनिज सिरिन सदा तृन घरहीं॥ जलिंध अगाध मौलि बह फेन्। संतत धरिन घरत सिर रेन्॥ ॥ बहे लोग छोटोंपर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरोंपर सदा तृण (घास) को घारण किये रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तकपर फेनको धारण करता है, और घरती अपने सिरपर सदा धृत्यको घारण किये रहती है॥ ४॥

दो॰—अस किह गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल।

मोहि लागि दुख सहिअ प्रमु सज्जन दीनद्याल॥ १६७॥
ऐसा कहकर राजाने मुनिके चरण पकड़ लिये [और कहा—] हे स्वामी! कृग कीजिये। आप संत हैं। दीनद्याल हैं। [अतः] हे प्रमो! मेरे लिये इतना कष्ट [अवश्य] महिये॥ १६७॥

ची॰—जानि नृपिह् आपन आधीना। बोला तापस कपट प्रबीना॥
सत्य कहुउँ भूपित सुनु तोही। जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही॥१॥
राजाको अपने अधीन जानकर कपटमें प्रवीण तपस्वी बोला—हे राजन् ! सुनो, मैं
तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत्में मुझे कुल भी दुर्लभ नहीं है॥१॥

अविस काज मैं करिहर्जें तोरा। मन तन वचन भगत तें मोरा॥ जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाज। फल्व्ह तविह जब करिअ दुराज॥ २॥ मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा; [क्योंकि] तुम मन, वाणी और शरीर [तीनों] से मेरे मक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मन्त्रोंका प्रभाव तभी कली मूत होता है जब वे छिपाकर किये जाते हैं॥ २॥

जों नरेस में करों रसोई। तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई॥
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई। सोइ सोइ तव आयमु अनुसरई॥ ३॥
हे नरपित ! में यदि रसोई वनाऊँ और तुम उसे परोसो, और मुझे कोई जानने
न पाने, तो उम अन्नको जो-जो खायगा, सो-सो तुम्हारा आज्ञाकारी वन जायगा॥ ३॥
पुनि तिन्ह के गृह जेवँइ जोऊ। तव बस होइ भूप सुनु सोऊ॥
जाइ उपाय रचहु नृप एहू। संबत भिर संकल्प करेहू॥ ४॥
यही नहीं, (उन मोजन करनेवालों) के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे
राजन ! सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जायगा। हे राजन ! जाकर यही उपाय करों
और वर्षभर मोजन कराने ] का सङ्कल्प कर लेना॥ ४॥

दो॰—नित नूनन द्विज सहस्र सत बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हरे संकलप लिंग दिनहिं करवि जेवनार॥१६८॥

2....

नित्य नये एक लाख ब्राह्मणोंको कुदुम्बसित निमन्त्रित करना। में तुम्हारे सङ्कर्य [ के काल अर्थात् एक वर्ष ] तक प्रतिदिन मोजन बना दिया करूँगा ॥ १६८ ॥ चौ०-एहि बिश्व भूप कप्ट अति थोरें। होइहिंह सकल विष्र बस तोरें॥ करिहिंह विष्र होम मख सेवा। तेहिं प्रसंग सहजेहिं बस देवा॥ १॥ हे राजन् ! इस प्रकार यहुत ही थोड़े परिश्रमसे सब ब्राह्मण तुम्हारे वशमें हो जायँगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा-पूजा करेंगे, तो उस प्रसंग (सम्बन्ध) से देवता भी सहज ही वशमें हो जायँगे ॥ १॥

और एक तोहि कहुँ छखाऊ। में एहि वेप न आउम काऊ॥ तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया। हरि आनय में करि निज्ञ माया॥ २॥ मैं एक और पहचान तुमको बताये देता हूँ कि मैं इस रूपमें कभी न आऊँगा। है राजन् ! मैं अपनी मायासे तम्हारे प्ररोहितको हर लाऊँगा॥ २॥

तप्रवल तेहि करि आपु समाना। रखिहुईँ इहाँ चरप परवाना॥
मैं धिर तासु बेषु सुनु राजा। सब बिधि तोर सँवारव काजा॥ ३॥
तपके वलसे उसे अपने समान बनाकर एक वर्षतक यहाँ रक्खूँगा। और हे राजन् !
सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकारसे तुम्हारा काम सिद्ध कहँगा॥ ३॥

गै निसि बहुत सयन अब कीजे। मोहि तोहि भूप मेंट दिन तीजे।।

मैं तपबल तोहि तुरग समेता। पहुँचेहउँ सोवतहि निकेता।। ४॥

हे राजन् ! रात बहुत बीत गयी। अब सो जाओ। आनसे तीसरे दिन मुझसे
तुम्हारी मेंट होगी। तपके बलसे में घोड़ेसहित तुमको सोतेहीमें घर पहुँचा दूँगा।। ४॥
दो॰—मैं आउव सोह वेषु धरि पहिचानेहु तब मोहि।

जब एकांत वोलाइ सव कथा सुनावों तोहि॥ १६९॥
मैं वही (पुरोहितका) वेष घरकर आऊँगा। जब एकान्तमें तुमको बुलाकर सव
कथा सुनाऊँ, तब तुम मुझे पहचान लेना॥ १६९॥

ची०-सयन कीन्द्र नृप आयसु मानी। जासन जाइ वैठ छलग्यानी॥ श्रमित मूप निद्रा अति आई। सो किमि सोव सोच अधिकाई॥ १॥ राजाने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट-ज्ञानी आसनपर जा बैठा। राजा थका था। उसे ] खूब (गहरी) नींद आ गयी। पर वह कपटी कैसे सोता। उसे तो बहुत चिन्ता हो रही थी॥ १॥

कालकेतु निसिचर तहँ आवा। जेहिं स्कर होइ नृपिह भुलावा॥
परम मित्र तापस नृप केरा। जानइ सो अति कपट घनेरा॥ २॥
[ उसी समय ] वहाँ कालकेतु राक्षस आयाः जिसने स्अर चनकर राजाको भटकाया
था। वह तपस्वी राजाका बड़ा मित्र था और खूब छल-प्रपञ्च जानता था॥ २॥

तेहि के सत सुत अरु दस भाई। खल अति अजय देव हुखदाई॥
प्रथमिह भूप समर सब मारे। विप्र संत सुर देखि हुखारे॥ ३॥
उसके ही पुत्र और दस माई थे। जो बड़े ही हुछ। किहीहे न जीते जानेवाले और
देवताओंको दुःख देनेवाले थे। ब्राह्मणों। संतों और देवताओंको दुःखी देखकर राजाने
उन सबको पहले ही युद्धमें मार डाला था॥ ३॥

तेहिं खल पाछिल वयर सँभारा। तापस नृप मिलि मंत्र बिचारा॥
जेहिं रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ। भावी चस न जान कछु राऊ॥ ४॥
उस दुष्टने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजासे मिलकर सलाह विचारी
(षड्यन्त्र किया) और जिस प्रकार शत्रुका नाश हो, वही उपाय रचा। भावीवश राजा (प्रतापभानु) कुछ भी न समझ सका॥ ४॥

दो॰—िरिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिय न ताहु।

अजहुँ देत दुख रिव सिसिहि सिर अवसेषित राहु॥ १७०॥
तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिये। जिसका
सिरमात्र बचा था। वह राहु आजतक सूर्य-चन्द्रमाको दुःख देता है॥ १७०॥
चौ०—तापस नृप निज सखिह निहारी। हरिष मिलेज उठि भयउ सुखारी॥

मित्रहि कहि सब कथा सुनाई। जातुधान बोला सुख पाई॥ १॥

तपस्वी राजा अपने मित्रको देख प्रसन हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने
मित्रको सब कथा कह सुनायी। तब राक्षस आनन्दित होकर बोला—॥ १॥

अब साधेउँ रिपु सुनहु नरेसा। जों तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा॥

परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई। बिनु शोषघ बिआधि बिधि खोई॥ २॥

हे राजन्। सुनो)। जब तुमने मेरे कहनेके अनुसार [इतना] काम कर लिया। तो
अत्र मैंने शत्रुको काबूमें कर ही लिया [समझो]। तुम अब चिन्ता त्याग सो रहो।

विधाताने विना ही दवाके रोग दूर कर दिया ॥ र ॥

कुछ समेत रिपु मूल बहाई । चौथें दिवस मिल में आई ॥

तापस नृपिष्ट बहुत परितोषी । चला महाकपटी अतिरोषी ॥ ३ ॥ 
कुलसिंदत शत्रुको जड़-मूलसे उखाड़ वहाकर । [आजसे ] चौथे दिन में तुमसे
आ मिलूँगा । [इस प्रकार ] तपस्ती राजाको खूब दिलासा देकर वह महामायावी और
अत्यन्त क्रोधी राक्षस चला ॥ ३ ॥

भाजुप्रतापिह बाजि समेता । पहुँचाएसि छन माझ निकेता ॥ नृपिह नारि पिहूँ सयन कराई । हयगृहँ बाँधेसि बाजि बनाई ॥ ४ ॥ उसने प्रतापमानु राजाको घोड़ेसहित झणमरमें घर पहुँचा दिया । राजाको रानीके पास सुलाकर घोड़ेको अच्छी तरहसे घुड़सालमें बाँघ दिया ॥ ४ ॥ दो॰—राजा के उपराहितिह होरं छै गयउ वहोरि।
छै राखेसि गिरि खोह महुँ मायाँ करि मित भोरि॥ १७१॥
फिर वह राजाके पुरोहितको उठ छ गया और मायारे उसकी बुद्धिको भ्रममें
डालकर उसे उसने पहाड़की खोहमें छा रक्खा॥ १७१॥

चौ०-आपु विरचि उपगेहित रूपा। परेष्ठ जाह तेहि सेज अन्पा॥
जागेउ नृप अनभएँ विहाना। देखि भवन अति अचरज माना॥ १॥
वह आप पुगेहितका रूप बनाकर, उस भी सुन्दर सेजपर जा लेटा। राजा सबेरा
होनेसे पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने वड़ा ही आश्चर्य माना॥ १॥
सुनि महिमा मन महुँ अनुमानी। उठेड गवँहिं जेहिं जान न रानी॥
कानन गथड बाजि चिह तेहीं। पुर नर नारि न जानेड केहीं॥ २॥
मनमें मुनिकी महिमाका अनुमान करके वह घीरेसे उठा जिसमें रानी न जान
पावे। फिर उसी घोड़ेपर चढ़कर बनको चला गया। नगरके किसी भी स्त्री-पुरुषने
नहीं जाना॥ २॥

गएँ जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव वाज बधावा॥ उपरोहित हि देख जब राजा। चिकत विलोक सुमिरिसोह काजा॥ ३॥ दो पहर बीत जानेपर राजा आया। घर-घर उत्सव होने लगे और वधावा बजने लगा। जब राजाने पुरोहितको देखा। तब वह [अपने] उसी कार्यका स्मरणकर उसे आश्चर्यने देखने लगा॥ ३॥

खुग सम नृपिद्द गए दिन तीनी। कपटी मुनि पद रह मित लीनी॥ — समय जानि उपरोहित आवा। नृपिद्द मिते सब किह समुझावा॥ ॥ ॥ राजाको तीन दिन युगके ममान वीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनिके चरणोंमें लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित [ बना हुआ राक्षस ] आया और राजाके साथ की हुई गुप्त सलाहके अनुमार [ उमने अपने ] सब विचार उसे समझाकर कह दिये॥ ४॥ दो०—नृप हरषेउ पिहचानि गुरु भ्रम वस रहा न चेत।

वरे तुरत सत सहस वर विश्व कुटुंव समेत ॥ १७२ ॥ [ एकेतके अनुमार ] गुरुको [उस रूपमें ] पहचानकर राजा प्रसन्न हुआ। अमवश उसे चेत न रहा [ कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राह्मस ]। उसने तुरंत एक लाख उत्तम ब्राह्मणोंको कुटुम्बसहित निमन्त्रण दे दिया ॥ १७२ ॥

ची०-उपरोहित जेवनार बनाई। छरस चारि बिधि जसि श्रुति गाई॥ मायामय तेहिं कोन्हि रसोई। विजन बहु गनि सकद न कोई॥ १॥ पुगेहितने छ: रस और चार प्रकारके मोजन, जैसा कि वेदोंमें वर्णन है, बनाये। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यञ्जन बनाये जिन्हें कोई गिन नहीं सकता॥१॥ बिबिध मृगन्ह कर आमिष राँधा। तेहि महुँ विप्र माँसु खल साँधा॥
भोजन कहुँ सब बिप्र बोलाए। पद पखारि साद्र बैठाए॥ २॥
अनेक प्रकारके पशुओंका मांस पकाया और उसमें उस दृष्टने ब्राह्मणोंका मांस मिला
दिया। सन ब्राह्मणोंको भोजनके लिये बुजाया और चरण घोकर आदरसहित बैठाया॥२॥
परुसन जबहिं लाग महिपाला। भे अकासबानी तेहि काला॥
बिप्रबृंद उठि उठि गृह जाहू। है बड़ि हानि अन्न जिन खाहू॥ ३॥
ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल [कालकेतुकृत] आकाशवाणी हुई—है
ब्राह्मणो ! उठ-उठकर अपने घर जाओ; यह अब मत खाओं। इस [के खाने] में
नडी हानि है॥ ३॥

भयउ रतोई भूसुर माँसू। सब द्विज उठे मानि बिस्वासू॥
भूप विकल मित मोह भुलानी। भावी बस न आव मुख बानी॥ ४॥
रतोईमें ब्राह्मणोंका मांत बना है। [आकाशवाणीका] विश्वास मानकर सब
ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया। [परन्तु] उसकी बुद्धि मोहमें भूली
हुई थी। होनहारवश उसके गुँहसे [एक] बात [भी] न निकली॥ ४॥

दो॰—वोले विप्र सकोप तब निर्ह कछु कीन्ह विचार।
जाह निसाचर होहु नृप मूढ़ सहित परिवार॥ १७३॥
तब ब्राह्मण कोधनिहत बोल उठे—उन्होंने कुछ मी विचार नहीं किया—और
मूर्व राजा। तू जाकर परिवारनिहत राक्षम हो॥ १७३॥

चौ०-छत्रबंधु तें बिप्र बोलाई। घालै लिए सहित समुदाई॥ ईस्वर राखा धरम हमारा। जैहिस तें समेत परिवार॥ १॥ रे नीच क्षत्रिय! त्ने तो परिवारसहित ब्राह्मणोंको बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था, ईश्वरने हमारे धर्मकी रक्षा की। अब त् परिवारसहित नष्ट होगा॥ १॥

संबत मध्य नास तब हो का जिल्हाता न रहिहि कुछ को का ॥
नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा । भे बहोरि बर गिरा अकासा ॥ २ ॥
एक वर्षके भीतर तेरा नाश हो जाय, तेरे कुलमें कोई पानी देनेवालातक न
रहेगां। शाप सुनकर राजा भयके मारे अत्यन्त व्याकुल हो गया । फिर सुन्दर
आकाशवाणी हुई—॥ २ ॥

बिप्रहु आप बिचारि न दीन्हा। नहिं अपराध भूप कछु कीन्हा॥ चिकत बिप्र सब सुनि नभ बानी। भूप गयउ जहें भोजन खानी॥ ३॥ हे ब्राह्मणो ! तुमने विचारकर शाप नहीं दिया। राजाने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चिकत हो गये। तत्र राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था॥ ३॥

तहँ न असन निर्ध वित्र सुआरा । फिरेड राउ मन सोच अपारा ॥
सब प्रसंग मिहसुरन्द्द सुनाई । त्रसित परेड अवनीं अकुलाई ॥ ४ ॥
[देखा तो ] वहाँ न मोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था । तव राजा मनमें
अपार विन्ता करता हुआ छौटा । उसने ब्राह्मणोंको सब बृत्तान्त सुनाया और [बड़ा ही ]
भयभीत और ब्याकुल होकर वह पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ४ ॥

दो - भूपति भावी मिटइ नहिं जदिप न दूषन तीर।

किएँ अन्यथा होइ नहिं विप्र श्राप अति घोर ॥ १७४ ॥ हे राजन् ! यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तो भी होनहार नहीं मिटता । ब्राह्मणोंका शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता ॥ १७४ ॥ चौ०-अस कहि सब महिदेव सिधाए । समाचार पुरलोगन्ह पाए ॥

सोचिह दूचन दैवहिं देहीं। विरचत हंस काग किय जेहीं॥ १ ॥ ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चल्ने गये। नगरवासियोंने [ जय ] यह समाचार पाया तो वे चिन्ता करने और विधाताको दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते-बनाते की आ कर दिया (ऐसे पुण्यातमा राजाको देवता बनाना चाहिये था सो राक्षस बना दिया)॥ १॥

उपरोहितहि भवन पहुँचाई। असुर तापसि खबरि जनाई॥
तेहिं खळ जहँ तहैं पत्र पठाए। सिज सिज सेन भूप सब धाए॥ २॥
पुरोहितको उसके घर पहुँचाकर असुर (कालकेतु) ने [कपटी] तपस्वीको
खबर दी। उस दुष्टने जहाँ-तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब [बैरी] राजा सेना सजा-सजाकर
[चढ दौड़े,॥ २॥

विरेग्निह नगर निसान बजाई। बिबिध भाँति नित होइ लढ़ोई॥
जूझे सकल सुभट करि करनी। बंधु समेत परेउ नृप धरनी॥ ३॥
और उन्होंने ढंका बजाकर नगरको घेर लिया। नित्यप्रति अनेक प्रकारसे लड़ाई
होने लगी। [प्रतापभानुके] सब योद्धा [ श्रूरवीरोंकी ] करनी करके रणमें जूझ मरे।
राजा भी भाईसहित खेत रहा॥ ३॥

सस्यकेतु कुळ कोउ निर्ध बाँचा । विप्रश्राप किसि होइ असाँचा ॥
रिष्ठ जिति सब नृप नगर बसाई । निज पुर गवने जय जसु पाई ॥ ४ ॥
सत्यकेतुके कुळमें कोई नहीं बचा । ब्राह्मणोंका शाप झुठा कैसे हो सकता था ।
श्रृको जीतकर, नगरको [फिरसे ] वशकर सब राजा विजय और यश पाकर अपनेअपने नगरको चले गये ॥ ४ ॥

दो॰—भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ विधाता बाम।
धूरि मेरुसम जनक जम ताहि ब्यालसम दाम॥१७५॥
[याश्वरुक्यजी कहते हैं— ] हे मरदाज! सुनो। विधाता जब जिसके विपरीत

होते हैं, तब उसके लिये धूल सुमेरपर्वतके समान (मारी और कुचल डालनेवाली), पिता यमके समान (कालरूप) और रस्ती साँपके समान (काट खानेवाली) हो जाती है ॥ १७५॥

ची०-काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा। भयउ निसाचर सहित समाजा॥
दस सिर ताहि वीस भुज दंडा। रावन नाम बीर बरिबंडा॥ १॥
हे मुनि! सुनो, समय पाकर वही राजा परिवारमिहत रावण नामक राक्षस हुआ।
उसके दस सिर और वीस भुजाएँ थीं और वह बड़ा ही प्रचण्ड शूरवीर या॥ १॥
भूप अनुज अरिसर्दन नामा। भयउ सो कुंभकरन बळधामा॥
सचिव जो रहा धर्मरुचि जास,। भयउ विसान्न बंधु लघु तास,॥ २॥
अरिमर्दन नामक जो राजाका छोटा भाई था, वह बलका धाम कुम्भकण हुआ।
उसका जो मन्त्री था, जिसका नामधर्मरुचि था, वह रावणका मौतेला छोटा भाई हुआ।।२॥
नाम विभीपन जेहि जग जाना। विष्नुभगत बिग्यान निधाना॥
रहे जे सुत सेवक चृप केरे। भए निसाचर घोर घनेरे॥ ३॥
उसका विभीपण नाम था, जिसे सारा जगत् जानता है। वह विष्णुभक्त और
ज्ञान-विज्ञानका भण्डार था। और जो राजाके पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक
राक्षस हुए॥ ३॥

कामरूप खल जिनस अनेका। कुटिल भवंकर बिगत बिबेका॥
कृपा रहित हिंसक सब पापी। बरिन न जाहि बिस्त परितापी॥ ध॥
वे सब अनेकों जातिके, मनमाना रूप धारण करनेवाले, दुष्ट, कुटिल, भयङ्कर,
विवेकरहित, निर्द्यी, हिंसक, पापी और संसारभरको दुःख देनेवाले हुए। उनका वर्णन
नहीं हो सकता॥ ४॥

दो॰—उपजे जद्गि पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप।
तद्गि महीसुर श्राप दस भए सकल अघरूप॥१७६॥
यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषिके पवित्र, निर्मल और अनुपम कुलमें उत्पन्न हुए, तथापि
ब्राह्मणोंके शापके कारण वे सब पापरूप हुए॥१७६॥

चौ०-कीन्ह बिविध तप तीनिहुँ भाई। परम उग्र निह बरनि सो जाई॥
गयउ निकट तप देखि बिधाता। मागहु बर प्रसन्न में ताता॥ १॥
तीनों भाइयोंने अनेकों प्रकारकी बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं
हो सकता [उनका उग्र] तप देखकर ब्रह्माजी उनके पास गये और बोळे—हे तात!
मैं प्रसन्न हूँ, वर माँगो॥ १॥

करि बिनती पद गिह दससीसा। बोळेड बचन सुनहु जगदीसा॥ हम काहू के मरिहें न मारें। बानर मनुज जाति दुइ बारें॥ र ॥ रावणने विनय करके और चरण पकड़कर कहा-हे जगदीश्वर ! सुनिये, वानर और मनुष्य इन दो जातियोंको छोड़कर इम और किसीके मारे न मरें [ यह वर दीजिये ] ॥ २ ॥

एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा। मैं ब्रह्मा मिलि तेहि वर दीन्हा॥
पुनि प्रभु कुंभकरन पिंह गयऊ। तेहि विलोकिमन विसमय भयऊ॥ ३॥
[शिवजी कहते हैं कि—] मैंने और ब्रह्माने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही
हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्माजी कुम्भकर्णके पास गये। उसे देखकर उनके
मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ॥ ३॥

जी पृहि खल नित करव अहारू। होइहि सब उजारि संसारू॥ सारद प्रेरि तासु मित फेरी। मागेसि नींद मास पट केरी॥ ४॥ जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, तो सारा संसार ही उजाइ हो जायगा। [ऐसा विचारकर] ब्रह्माने सरस्वतीको प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी। [जिससे] उसने छ: महीनेकी नींद माँगी॥ ४॥

दो॰—गए विभीपन पास पुनि कहेड पुत्र वर मागु।
तेहिं सागेड भगवंत पद कमल अमल अनुरागु॥ १७७॥
किर ब्रह्माजी विभीषणके पास गये और योले—हे पुत्र! वर माँगो। उसने
भगवान्के चरणकमलोंमें निर्मेल (निष्काम और अनन्य) प्रेम माँगा॥ १७७॥
चौ॰—तिन्हहि देह बर ब्रह्म सिधाए। हरिपत ते अपने गृह आए॥

मय तनुजा मंदोदरि नामा। परम सुंदरी नारि छलामा॥ १॥ उनको वर देकर ब्रह्माजी चले गये। और वे (तीनों भाई) हपिंत होकर अपने घर लौट आये। मय दानवकी मन्दोदरी नामकी कन्या परम सुन्दरी और क्रियोंमें शिरोमणि थी॥ १॥

सोइ मयँ दीन्हि रावनहि आनी। होहहि जातुश्वानपति जानी॥
हरिषत भयउ नारि भिक्त पाई। पुनि दोउ बंधु विआहेसि जाई॥२॥
मयने उसे लाकर रावणको दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसोंका राजा
होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयोंका
विवाह कर दिया॥२॥

गिरि त्रिक्ट एक सिंधु मझारी। विधि निर्मित दुर्गम स्रति भारी॥ सोइ मय दानवें बहुरि सँवारा। कनक रचित मनिभवन अपारा॥ ३॥ समुद्रके बीचमें त्रिक्ट नामक पर्वतपर ब्रह्माका बनाया हुआ एक वड़ा भारी किला था। [महान् मायावी और नियुण कारीगर ] मय दानवने उसको फिरसे सजा दिया। उसमें मणियोंसे जहें हुए सोनेके अनगिनत महल थे॥ ३॥ भोगावित जिस अहिकुळ बासा। अमरावित जिस सक्रिनवासा॥
तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका। जग बिख्यात नाम तेहि छंका॥ ४॥
जैसी नागकुळके रहनेकी [पाताळलोकमें ] मोगाविती पुरी है और इन्द्रके रहनेकी
[स्वर्गलोकमें ] अमराविती पुरी है, उनसे भी अधिक सुन्दर और बाँका वह दुर्ग या।
जगत्में उसका नाम छंका प्रसिद्ध हुआ॥ ४॥

दो॰—खाई सिंधु गभीर अति चारिहुँ दिसि फिरि आव।

कनक कोट मिन खिचत हु बरिन न जाइ वनाव ॥१७८(क)॥ उसे चारों ओरसे समुद्रकी अत्यन्त गहरी खाई घेरे हुए है। उस [ दुर्ग ] के मिणयोंसे जड़ा हुआ सोनेका मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरीका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १७८ (क) ॥ हरि प्रेरित जेहिं कळप जोइ जातुधानपति होइ।

सूर प्रतापी अतुलवल दल समेत वस सोइ॥१७८(ज)॥
भगवान्की प्रेरणांसे जिस कल्पमें जो राक्षसोंका राजा (रावण) होता है, वही
शूर, प्रतापी, अतुलित वलवान् अपनी सेनासहित उस पुरीमें बसता है॥१७८ ( ल )॥
ची०-रहे तहाँ निसिचर भट भारे। ते सब सुरन्ह समर संघारे॥
अब तहँ रहिंह सक्र के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपित केरे॥१॥
[पहले] वहाँ बड़े-बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओंने उन सबको युद्धमें मार
हाला। अब इन्द्रकी प्रेरणांसे वहाँ कुवेरके एक करोड़ रक्षक ( यक्षलोंग ) रहते हैं-॥१॥
दसमुख कतहुँ खबरि सिस पाई। सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई॥
देखि बिकट भट बड़ि कटकाई। जच्छ जीव लें गए पराई॥२॥
रावणको कहीं ऐसी खबर मिली तब उसने सेना सजाकर किलेको जा घेरा। उस बड़े
विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेनाको देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर माग गये॥ २॥

फिरि सब नगर दसानन देखा। गयड सोच सुख भयड बिसेषा॥ सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्द्रि तहाँ रावन रजधानी॥ ३॥ तव रावणने घूम-फिरकर सारा नगर देखा। उसकी [स्थानसम्बन्धी] चिन्ता मिट गयी और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरीको स्वामाविक ही सुन्दर और [बाह्रवालोंके लिये] दुर्गम अनुमान करके रावणने वहाँ अपनी राजधानी कायम की॥ ३॥

जेहि जस जोग बाँटि गृह दीन्हे। सुखी सकल रजनीचर कीन्हे॥
एक बार कुवेर पर धावा। पुष्पक जान जीति लै आवा॥ ४॥
योग्यताके अनुसार घरोंको बाँटकर रावणने सब राक्षसोंको सुखी किया। एक बार
वह कुवेरपर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पकविमानको जीतकर ले आया॥ ४॥

दो॰—कौतुकहीं कैलास पुनि लीन्हेसि जाइ उठाइ।

सन्हुँ तौलि निज वाहुवल चला बहुत सुख पाइ॥ १७९॥

फिर उसने जाकर [ एक वार ] खिलवाड़हीमें कैलास पर्वतको उठा लिया। और
मानो अपनी मुजाओंका बल तौलकर, बहुत सुख पाकर वह वहाँसे चला आया॥ १७९॥
चौ॰—सख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई॥

नित नृतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रति छाभ छोभ अधिकाई॥ १॥ युख, सम्पत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बछ, बुद्धि और वड़ाई—ये सब उसके नित्य नये [ वैसे ही ] बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक छामपर छोम बढ़ता है॥ १॥

अतिबद्ध कुंभकरन अस आता । जेहि कहुँ नहिं प्रतिभट जग जाता ॥ करइ पान सोवइ षट मासा । जागत होइ तिहुँ पुर त्रासा ॥ २ ॥ अत्यन्त बलवान् कुम्भकर्ण-सा उसका माई थाः जिसके जोड़का योद्धा जगत्में पैदा ही नहीं हुआ । वह मदिरा पीकर छः महीने सोया करता था । उसके जागते ही

तीनों लोकोंमें तहलका मच जाता था ॥ २ ॥

जौं दिन प्रति अहार कर सोई। बिस्त वेगि सब चौपट होई ॥
समर धीर निंह जाइ बसाना। तेहि सम अमित बीर बळवांना॥ ३॥
यदि वह प्रतिदिन भोजन करता। तव तो सम्पूर्ण विश्व शीव्र ही चौपट (खाली)
हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। [लङ्कामें]
उसके ऐसे असंख्य बळवान् वीर थे।। ३॥

बारिदनाद जेठ सुत तास्। भट महुँ प्रथम लीक जग जास्॥ जेहि न होइ रन सनमुख कोई। सुरपुर निर्ताह परावन होई॥ ४॥ मेधनाद रावणका बड़ा छड़का था। जिसका जगत्के योद्धाओं में पहला नंबर था। रणमें कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्गमें तो [ उसके भयसे ] नित्य भगदड़ मची रहती थी॥ ४॥

दो॰ कुमुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय।
पक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय॥१८०॥
[इनके अतिरिक्त] दुर्मुखः अकम्पनः वज्रदन्तः धूमकेतु और अतिकाय आदि
ऐसे अनेक योदा थे। जो अकेले ही सारे जगत्को जीत सकते थे॥१८०॥

चौ०-कामरूप जानहिं सब माया। सपनेहुँ जिन्ह के घरम न दाया।।
दसमुख बैठ सभाँ एक बारा। देखि अमित आपन परिवारा॥ १॥।
सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और [आसुरी] माया जानते थे।
उनके दया, धर्म खप्नमें भी नहीं था। एक बार सभामें बैठे हुए रावणने अपने अगणित
परिवारको देखा-॥ १॥

सुत समृद्द जन परिजन नाती। गने को पार निसाचर जाती॥
सेन विलोकि सहज अभिमानी। बोला वचन क्रोध मद सानी॥२॥
पुत्र-योत्रः कुटुम्बी और सेवक देर-के-देर थे। [सारी] राक्षसोंकी जातियोंको
तो गिन ही कीन सकता था! अपनी सेनाको देखकर स्वमावसे ही अभिमानी रावण
कोच और गर्वमें सनो हुई वाणी वोला—॥२॥

सुनतु सकल रजनीचर जूथा। हमरे बैरी बिबुध बरूथा॥
ते सनमुख निंद फरिंद लराई। देखि सबल रिष्ठ जाहि पराई॥ ३॥
दे समस्त राक्षसोंके दलो ! सुनो। देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध
नहीं फरते। यलवान् शत्रुको देखकर भाग जाते हैं ॥ ३॥

तेन्द्र कर मरन एक विधि होई। कहउँ युझाइ सुनहु अब सोई॥ हिजमोजन मख होम सराधा। सब के जाह करहु तुम्ह बाधा॥ ॥ उनका मरण एक ही उपायसे हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ। अब उसे सुनो। [ उनके बलको बढ़ानेवाले ] ब्राह्मणमोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध—हन सबमें जाकर तुम बाधा डालो॥ ४॥

दो॰—छुघा छीन वलहीन सुर सहजेहिं मिलिहिं आह ।

तव मारिहउँ कि छाड़िहउँ भली भाँति अपनाह ॥ १८१ ॥
भूखि दुर्वल और वलहीन होकर देवता सहजहीमें आ मिलेंगे। तब उनको मैं
मार ढालूँगा अथवा भलीभाँति अपने अधीन करके [ सर्वथा पराधीन करके ]
छोड़ दूँगा ॥ १८१ ॥

चौ०-मेवनाद कहुँ पुनि हँकरावा। दीन्हीं सिख बलु वयर बढ़ावा॥
जे सुर समर धीर वलवाना। जिन्ह के लिरेवे कर अभिमाना॥ १॥
फिर उसने मेबनादको बुलवाया और थिखा-पढ़ाकर उसके वल और [ देवताओंके
प्रति ] वैरभावको उत्तेजना दी। [ फिर कहा— ] हे पुत्र ! जो देवता रणमें धीर और
नलवान हैं और जिन्हें लड़नेका अभिमान है ॥ १॥

तिन्हिह जीति रन आनेसु वाँधी । उठि सुत पितु अनुसासन काँधी ॥
पृहि विधि सबही अग्या दीन्ही । आपुनु चलेड गदा कर छीन्ही ॥ २ ॥
उन्हें युद्धमें जीतकर वाँघ छाना । वेटेने उठकर पिताकी आज्ञाको शिरोधार्थ
किया । इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथमें गदा छेकर चछ
दिया ॥ २ ॥

चलत दसानन डोलित अवनी । गर्जत गर्भ स्रविह सुर रवनी ॥ सवन आवत सुनेउ सकोहा । देवन्द तके मेरु गिरि खोहा ॥ ३ ॥ सवणके चलनेसे पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जनासे देवरमणियोंके गर्म शिरने लगे । रावणको कोधसहित आते हुए सुनकर देवताओंने सुमेर पर्वतकी गुफाएँ तकी (भागकर सुमेरकी गुफाओंका आश्रय लिया ) ॥ ३॥

दिगपालन्ह के लोक सुद्दाए। सूने सकल दसानन पाए॥
पुनि पुनि सिंबनाद करि भारी। देह देवतन्ह रारि पचारी॥ ४॥
दिक्पालोंके सारे सुन्दर लोकोंको रावणने सूना पाया। वह वार-वार भारी सिंहगर्जना करके देवताओंको ललकार-ललकारकर गालियाँ देता था॥ ४॥

रन मद मत्त फिरइ जग धावा । प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा ॥ रिव सिस पदन बरुन धनधारी । अगिनि काळ जम सत्र अधिकारी ॥ ५ ॥ रणके मदमें मतवाला होकर वह अपनी जोड़ीका योद्धा खोजता हुआ जगत्मरमें दौड़ता फिरा, परन्तु उसे ऐसा योद्धा कभी नहीं मिला । सूर्य, चन्द्रमा, वायु, वरुण, कुवेर, अग्नि, काल और यम आदि सव अधिकारी, ॥ ५ ॥

किंनर सिद्ध मनुज सुर नागा। इिंट सबही के पंथिष्ट छागा। वसस्पि जहूँ किंग तनुषारी। दससुख बसवर्ती नर नारी॥ ६॥ किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभीके पीछे वह इटपूर्वक पड़ गया (किसीको भी उसने शान्तिपूर्वक नहीं बैटने दिया)। ब्रह्माजीकी सृष्टिमें जहाँतक शरीर-षारी छी-पुरुष थे, सभी रावणके अधीन हो गये॥ ६॥

भायसु करहिं सकल भयभीता । नवहिं आह् नित चरन बिनीता ॥ ७ ॥ डरके मारे सभी उसकी आज्ञाका पालन करते थे और नित्य आकर नम्नतापूर्वक उसके चरणोंमें सिर नवाते थे ॥ ७ ॥

दो॰—भुजवल विस्त वस्य करि राखेसि कोड न सुतंत्र।
मंडलीक मिन रावन राज करइ निज मंत्र॥१८२(क)॥
उसने भुजाओंके वलसे सारे विश्वको वशमें कर लिया। किसीको स्वतन्त्र नहीं रहने
दिया। [इस प्रकार] मण्डलीक राजाओंका शिरोमणि (सार्वभीम सम्राट्) रावण अपने
इच्छानुसार राज्य करने लगा॥ १८२ (क)॥

देव जच्छ गंधर्व नर किनर नाग कुमारि। जीति वरीं निज वाहुबल बहु सुंदर बर नारि॥१८२(ख)॥ देवता, यक्ष, गन्धर्व, मनुष्य, किन्नर और नागोंकी कन्याओं तथा बहुत-सी अन्य सुन्दरी और उत्तम स्त्रियोंको उसने अपनी भुजाओंके बलसे जीतकर च्याह लिया॥१८२(ख)॥ चौ०-इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ। सो सब जन्न पहिलेहि करि रहेऊ॥

प्रथमिं जिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा। तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा॥ १॥ मेघनादसे उसने जो कुछ कहा, उसे उसने (मेघनादने) मानो पहलेसे ही कर रक्खा या ( अर्थात् ) रावणके कहनेमरकी देर थी, उसने आज्ञापालनमें तिनक भी देर नहीं की ) जिनको [ रावणने मेघनादसे ] पहले ही आज्ञा दे रक्खी थी, उन्होंने जो करत्तें कीं, उन्हें मुनो ॥ १॥

देखत भीमरूप सब पापी। निसिचर निकर देव परिनापी॥

करिं उपद्रच असुर निकाया। नाना रूप धरिं किर माया॥ २॥

सव राक्षसींके समूह देखनेमें बड़े भयानकः पापी और देवताओंको दुःख देनेवाले

थे। वे असुरांके समूह उपद्रच करते थे और मायासे अनेकों प्रकारके रूप धरते थे॥२॥

जेहि विधि होइ धर्म निर्मूला। सो सब करिं वेद प्रतिकूला॥

जेिंह वेहि देस धेनु हिन पाविहें। नगर गाउँ पुर आगि लगाविहें॥ ३॥

जित प्रकार धर्मकी जड़ कटें। वे नहीं सब वेदिविषद काम करते थे। जिस-जिस

स्थानमें वेगी और ब्राह्मणोंको पाते थें।उसी नगर, गाँव और पुरवेमें आग लगा देते थे॥३॥

स्थानमें वेगी और ब्राह्मणोंको पाते थें।उसी नगर, गाँव और पुरवेमें आग लगा देते थे॥३॥

स्थानमें वेगी और ब्राह्मणोंको पाते थें।उसी नगर, गाँव और पुरवेमें आग लगा देते थे।।

सुभ आचरन कतहुँ निहं होई। देव विष्र गुरु मान न कोई॥ निहं हरि भगति जग्य तप ग्याना। सपनेहुँ सुनिअ न वेद पुराना॥ ४॥

[ उनके डररे ] कहीं भी ग्रुम आचरण ( ब्राह्मणभोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि ) नहीं होते थे । देवता, ब्राह्मण और गुरुको कोई नहीं मानता था । न हरिमिक थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था । वेद और पुराण तो स्वप्तमें भी सुननेको नहीं मिळते थे ॥४॥

छं॰—जप जोग विरागा तप मस्त भागा श्रवन सुनइ दससीसा। आपुनु उठि धावइ रहै न पावइ घरि सव घालइ खीसा॥ अस श्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिभ नहिं काना। तेहि वहुविधि त्रासइ देस निकासइ जो कह वेद पुराना॥

जप, योग, वैराग्य, तप तथा यशमें [ देवताओं के ] भाग पानेकी बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो [ उसी समय ] स्वयं उठ दौड़ता । कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था । संसारमें ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आता था; जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको यहुत तरह से शास देता और देश से निकाल देता था ।

सो॰—वरिन न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करिह । हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापिह कविन मिति ॥ १८३ ॥ राक्षसलोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । हिंसापर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापोंका क्या ठिकाना ?॥ १८३ ॥

मासपारायण, छठा विश्राम

चौ०-यादे खल बहु चोर जुआरा। जे लंपट परधन परदारा॥ मानहिं मातु पिता नहिं देवा। साधुन्ह सन करवाविं सेवा॥ १॥ पराये धन और परायी स्त्रीपर मन चलानेवाले दुष्टः चोर और जुआरी बहुत बढ़

200

गये । लोग माता-पिता और देवताओंको नहीं मानते थे और साधुओं [ की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उन ] से सेवा करवाते थे ॥ १ ॥

जिन्ह के यह आचरन भवानी। ते जानेहु निसिचर सन प्रानी॥ अतिसय देखि धर्म कैं ग्लानी। परम सभीत धरा अकुलानी॥२॥

[ श्रीशिवनी कहते हैं कि — ] हे भवानी ! जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियोंको राक्षस ही समझना । इस प्रकार धर्मके प्रति [ छोगोंकी ] अतिशय ग्लानि ( अरुचि, अनास्था ) देखकर पृथ्वी अत्यन्त भयभीत एवं न्याकुळ हो गयी ॥ २ ॥

गिरि सिर सिंधु भार निर्ह मोही। जस मोहि गरुअ एक परद्रोही॥ सक्छ धर्म देखह बिपरीता। किह न सकह रावन भयभीता॥ ३॥

[वह सोचने लगी कि ] पर्वतों, निदयों और समुद्रका वोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही (दूसरोंका अनिष्ट करनेवाला) लगता है। पृथ्वी सारे धर्मोंको विपरीत देख रही है, पर रावणसे भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती॥ ३॥

धेनु रूप घरि हृद्यँ विचारी। गई तहाँ जहँ सुर मुनि झारी॥ निज संताप सुनाएसि रोई। काहू तें कन्नु काज न होई॥ ॥ [अन्तमें] हृदयमें सोच-विचारकर, गौका रूप धारणकर धरती वहाँ गयी जहाँ सब देवता और मुनि (छिपे) थे। पृथ्वीने रोकर उनको अपना दुःख सुनाया, पर किसीसे कुछ काम न बना॥ ४॥

छं॰—सुर मुनि गंघर्बा मिलि करि सर्वा गे विरंचि के लोका। सँग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय सोका॥ ब्रह्माँ सब जाना मन अनुमाना मोर कळू न बसाई। जा करि तैं दासी सो अबिनासी हमरेड तोर सहाई॥

तब देवता, मुनि और गन्धर्व सब मिलकर ब्रह्माजीके लोक (सत्यलोक) को गये। भय और शोकसे अत्यन्त व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौका शरीर धारण किये हुए उनके साथ थी। ब्रह्माजी सब जान गये। उन्होंने मनमें अनुमान किया कि इसमें मेरा कुल भी वश नहीं चलनेका। [तब उन्होंने पृथ्वीसे कहा कि—] जिसकी त् दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनोंका सहायक है।

सो०—धरिन घरिह मन घीर कह बिरंचि हिर पद सुमिर । जानत जन की पीर प्रमु मंजिहि दारुन विपित ॥ १८४ ॥ ब्रह्माजीने कहा—हे धरती ! मनमें धीरज घारण करके श्रीहरिके चरणोंका स्मरण करो । प्रमु अपने दालोंकी पीड़ाको जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्तिका नाश करेंगे ॥ १८४ ॥ ची०-बैठे सुर सब कर्राहं बिचारा। कहँ पाइअ प्रभु करिअ पुकारा॥
पुर बैकुंठ जान कह कोई। कोउ कह पथनिश्वि बस प्रभु सोई॥ १॥
सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभुको कहाँ पावें ताकि उनके सामने
पुकार (फर्याद) करें। कोई बैकुण्ठपुरी जानेको कहता था और कोई कहता था कि
बही प्रभु क्षीरसमुद्रमें निवास करते हैं॥ १॥

जाके हृद्यें भगित जिस प्रीती। प्रभु तहूँ प्रगट सदा तेहिं रीती॥
तेहिं समाज गिरिजा में रहेकें। अवसर पाइ बचन एक कहेकें॥ २॥
जिसके हृद्यमें जैसी मिक्त और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ (उसके लिये) सदा
उसी रीतिसे प्रकट होते हैं। हे पार्वती! उस समाजमें मैं भी था। अवसर पाकर मैंने
एक बात कही—॥ २॥

हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना ॥ देस काळ दिसि बिदिसिहु माहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं॥ ३॥ मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान् सब जगह समानरूपसे व्यापक हैं, प्रेमसे वे प्रकट हो जाते हैं। देश, काळ, दिशा, विदिशामें बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हों॥ ३॥

अग जगमय सब रहित बिरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी॥
मोर बचन सब के मन माना। साधु साधु करि बहा बखाना॥ ॥॥

वे चराचरमय (चराचरमें व्याप्त) होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं (उनकी कहीं आसिक नहीं है); वे प्रेमसे प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि। (अग्नि अव्यक्तरूपसे सर्वत्र व्याप्त है, परन्तु जहाँ उसके लिये अरिणमन्यनादि साधन किये जाते हैं, वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान् भी प्रेमसे प्रकट होते हैं।) मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्माजीने 'साधु' 'साधु' कहकर बढ़ाई की ॥४॥

दो॰—सुनि बिरंचि मन हर्ष तन पुलिक नयन वह नीर।

अस्तुति करत जोरि कर सावधान मितधीर ॥ १८५ ॥ मेरी बात सुनकर ब्रह्माजीके मनमें बड़ा हुई हुआ; उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रोंसे [प्रेमके ] आँस् बहने लगे । तब वे घीरबुद्धि ब्रह्माजी सावधान होकर, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे—॥ १८५ ॥

हं ॰ — जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता।

गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता॥

पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई।
जो सहज छपाला दीनदयाला करउ अनुप्रह सोई॥ १॥

हे देवताओंके खामी, सेवकोंको सुख देनेवाले, शरणागतकी रक्षा करनेवाले

भगवान्! आपकी जय हो! जय हो!! हे गो ब्राह्मणोंका हित करनेवाले, असुरोंका

विनाश करनेवाले, समुद्रकी कन्या ( श्रीलक्ष्मीजी ) के प्रिय खामी । आपकी जय हो ! हे देवता और पृथ्वीका पालन करनेवाले ! आपकी लीला अद्भुत है, इसका भेद कोई नहीं जानता । ऐसे जो स्वभावसे ही कुपालु और दीनदयालु हैं, वे ही हमपर कुपा करें ॥ १ ॥

जय जय अविनासी सब घट वासी व्यापक प्रमानंदा।
अविगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकुंदा॥
जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनिवृंदा।
निसि वासर ध्यावहिं गुन गन गावहिं जयति सचिदानंदा॥ २॥

हे अविनाशी, सबके हृदयमें निवास करनेवाले (अन्तर्यामी), सर्वव्यापक, परम आनन्दस्वरूप, अज्ञेय, इन्द्रियोंसे परे, पवित्रचरित्र, मायासे रहित मुक्रुन्द (मोक्षदाता)। आपकी जय हो! जय हो!! [ इस लोक और परलोकके सब भोगोंसे ] विरक्त तथा मोहसे सर्वथा छूटे हुए (अनी) मुनिवृन्द भी अत्यन्त अनुरागी (प्रेमी) बनकर जिनका रात-दिन हयान करते हैं और जिनके गुणोंके समृहका गान करते हैं, उन सिद्धानन्दकी जय हो॥२॥

जेहिं सृष्टि उपाई त्रिबिध वनाई संग सहाय न दूजा।
सो करड अघारी चिंत हमारी जानिअ भगति न पूजा॥
जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति वरूथा।
मन बच कम बानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुरजूथा॥ ३॥
जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायकके अकेले ही [ या स्वयं अपनेको

त्रिगुणरूप—ब्रह्मा, विष्णु, शिवरूप—बनाकर अथवा बिना किसी उपादान-कारणके अर्थात् स्वयं ही सृष्टिका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण बनकर ] तीन प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न की, वे पापोंका नाश करनेवाले भगवान् हमारी सुधि लें। हम न भिक्त जानते हैं। न पूजा। जो संसारके (जन्म-मृत्युके) भयका नाश करनेवाले, मुनियोंके मनको आनन्द देनेवाले और विपत्तियोंके समृहको नष्ट करनेवाले हैं, हम सब देवताओंके समृह मन, बचन और कमेंसे चतुराई करनेकी बान छोड़कर उन (भगवान्) की शरण [आये] हैं।।।।।

सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कहुँ कोउ नहिं जाना।
जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे द्रवड सो श्रीभगवाना॥
भव बारिधि मंदर सब बिधि सुंदर गुन मंदिर सुखपुंजा।
सुनि सिद्ध सक्छ सुर परम भयातुर नमत नाथ पद्कंजा॥ ४॥

सरस्वती, वेद, शेषजी और सम्पूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकारकर कहते हैं, वे ही श्रीभगवान हमपर दया करें । है संसारक्पी समुद्रके [ मथनके ] लिये मन्दराचलक्प, सब प्रकारसे मुन्दर, गुणोंके धाम और मुखोंकी राशि नाथ! आपके चरणकमलोंमें मुनि, सिद्ध और सारे देवता भयसे अत्यन्त न्याकुल होकर नमस्कार करते हैं ॥ ४॥

दो॰—जाित सभय सुर भूमि सुनि वचन समेत सनेह।
गगनिगरा गंभीर भइ हरिन सोक संदेह॥ १८६॥
देवताओं और पृथ्वीको भयभीत जानकर और उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर
सोक् और सन्देहको हरनेवाली गम्भीर आकाशवाणी हुई॥ १८६॥

ची०-जिन उरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हिह लागि धरिहउँ नर वेसा॥
अंसन्ह सिहत मनुज अवतारा। लेहउँ दिनकर बंस उदारा॥ १॥
हे मुनि, सिद्ध और देवताओंके खामियो ! डरो मत। तुम्हारे लिये मैं मनुष्यका
रूप घारण करूँगा और उदार (पिवत्र) सूर्यवंशमें अंशोंसिहत मनुष्यका अवतार लूँगा ॥१॥
कस्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहूँ में पूरव बर दीन्हा॥

करूप आदात महातप कान्हा । तिन्ह कहु म प्रथ बर दान्हा ॥
ते दसरध कांसल्या रूपा। कोंसलपुरी प्रगट नर भूपा॥ २॥
करयप और अदितिने बड़ा भारी तप किया था। में पहले ही उनको वर दे चुका
हूँ। वेही दशरथ और कींसल्याके रूपमें मनुष्योंके राजा होकर श्री अयोध्यापुरीमें प्रकट हुए हैं २

तिन्द कें गृह अवतरिहरूँ जाई। रघुकुलिलक सो चारित भाई॥ नारद बचन सत्य सब करिहरूँ। परम सिक्त समेत अवतरिहरूँ॥ ३॥ उन्होंके घर जाकर में रघुकुलमें श्रेष्ठ चार माइयोंके रूपमें अवतार खूँगा। नारदके

स्य वचन में सत्य करूँगा और अपनी पराशक्तिके सहित अवतार हूँगा ॥ ३ ॥
हिरिहर्ज सकल भूमि गरुआई। निर्भय होहु देव समुदाई॥
गगन ब्रह्मबानी सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना॥ ४॥
में पृथ्वीका सब भार हर हूँगा। हे देववृन्द ! तुम निर्भय हो जाओ। आकाशमें
ब्रह्म (भगवान्) की वाणीको कानसे सुनकर देवता तुरंत लीट गये। उनका हृदय
शीतल हो गया॥ ४॥

तब ब्रह्माँ घरनिहि समुझावा। अभय भई भरोस जिम भावा॥ ५॥ तब ब्रह्माजीने पृथ्वीको समझाया। वह भी निर्मय हुई और उसके जीमें भरोसा ( ढाद्स ) आ गया॥ ५॥

दो॰—निज लोकहि विरंचि गे देवन्ह इहइ सिखाइ। वानर तनु घरि घरि महि हरि पद सेवहु जाइ॥ १८७॥ देवताओंको यही सिखाकर कि वानरोंका शरीर घर-घरकर तुमलोग पृथ्वीपर जाकर भगवान्के चरणोंकी सेवा करो, ब्रह्माजी अपने लोकको चले गये॥ १८७॥

चौ०-गए देव सब निज निज धामा। सूमि सहित मन कहुँ बिश्रामा॥ जो कछु आयसु ब्रह्माँ दीन्हा। हरपे देव बिछंब न कीन्हा॥१॥ सब देवता अपने-अपने लोकको गये।पृथ्वीसहित सबके मनको शान्ति मिली।ब्रह्माजीने जो कुछ आज्ञा दी, उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने [वैसा करनेमें]देर नहीं की।१। वनचर देह धरी छिति माहीं। अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं॥
निरि तरु नख आयुध सब बीरा। हिर मारग चितविं मिति धीरा॥ २॥
पृथ्वीपर उन्होंने वानरदेह घारण की। उनमें अपार वल और प्रताप या। सभी
श्रुर्वीर थे। पर्वतः वृक्ष और नख ही उनके शल थे। वेधीर बुद्धिवाले [ वानररूप देवता ]
भगवान्के आनेकी राह देखने लगे॥ २॥

गिरि कानन वह तह मिर पूरी। रहे निज्ञ निज्ञ अनीक रचि रूरी॥
यह सब रुचिर चरित में भाषा। अब सो सुनहु जो बीचिह राखा॥ ३॥
वे (वानर) पर्वतों और जंगलोंमें जहाँ तहाँ अपनी-अपनी सुन्दर सेना बनाकर
भरपूर छा गये। यह सब सुन्दर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीचहीमें
छोड़ दिया था॥ ३॥

अवधपुरीं रघुकुलमिन राज । वेद बिदित तेहि दसरथ नार्के ॥
धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी । हृद्य भगित मित सार्रेगपानी ॥ ४ ॥
अवधपुरीमें रघुकुलिशरोमणि दशरथ नामके राजा हुए, जिनका नाम वेदोंमें
विख्यात है । वे धर्मधुरन्थर, गुणोंके मण्डार और ज्ञानी थे । उनके हृद्यमें शार्क्षधतुष
धारण करनेवाले भगवान्की मिक्त यी और उनकी बुद्धि मी उन्हींमें लगी रहती थी ॥४॥

दो॰—कौसल्यादि नारि प्रिय सव आचरन पुनीत।
पित अनुक्ल प्रेम दृढ़ हिर पद कमल विनीत ॥ १८८ ॥
उनकी कौसल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पित्र आचरणवाली थीं । वे [बड़ी ]
विनीत और पितके अनुकूल [चलनेवाली ] थीं और श्रीहरिके चरणकमलोंमें उनका दृढ़ प्रेम या ॥ १८८ ॥

चौ॰-एक बार भूपति मन माहीं। भै गलानि मोरें सुत नाहीं॥
गुरगृह गयउ तुरत महिपाला। चरन लागि करि बिनय विसाला॥ १॥
एक बार राजाके मनमें वड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही
गुरुके घर गये और चरणोंमें प्रणाम कर बहुत विनय की॥ १॥

निज दुःख सुख सव गुरिह सुनायड । किह बिसए बहु विधि समुझायड ॥
धरहु धीर होइहिंह सुत चारी । त्रिभुवन बिदित भगत भय हारी ॥ २ ॥
राजाने अपना सारा सुख-दुःख गुरुको सुनाया। गुरु विश्वष्ठजीने उन्हें बहुत प्रकारसे समझाया [और कहा— ] घीरज घरो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे, जो तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध और भक्तोंके भयको हरनेवाले होंगे ॥ २ ॥ :

संगी रिषिहि बसिष्ठ बोळावा। पुत्रकाम सुभ जग्य करावा॥ भगति सिहत सुनि आहुति दीन्हें। प्रगटे अगिनि चरू कर छीन्हें॥ ३॥ विशिष्ठजीने शृङ्गी ऋषिको बुळवाया और उनसे शुम पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया। मुनिके भक्तिसहित आहुतियाँ देनेपर अग्निदेव हाथमें चर (हविष्यान्न, खीर) लिये प्रकट हुए ॥ ३॥

जो बिसए कछु हृद्यँ विचारा। सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा॥
यह हिंच बाँटि देहु नृप जाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई॥ ॥
[और दशरथसे वोले—] विशिष्ठने हृदयमें जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह
सय काम सिद्ध हो गया। हे राजन् ! [अव ] तुम जाकर इस हविष्यान्न (पायस) को
जिसको जैसा उचित हो, वैसा भाग बनाकर वाँट दो॥ ४॥

दो॰—तव अहस्य भए पावक सकल समिह समुझाइ।
परमानंद मगन नृप हरण न हृद्यँ समाइ॥ १८९॥
तदनन्तर अग्निदेव सारीसभाको समझाकर अन्तर्धान हो गये। राजा परमानन्दमें
मग्न हो गये। उनके हृदयमें हर्प समाता न था॥ १८९॥

चौ०-तबिह रायँ प्रिय नारि बोलाईं। कौसल्यादि तहाँ चिल आईं॥
अर्थ भाग कौसल्यिह दोन्हा। उभय भाग आधे कर कीन्हा॥ १॥
उसी समय राजाने अपनी प्यारी पित्नयोंको बुलाया। कौसल्या आदि सब
[ रानियाँ ] वहाँ चली आयीं। राजाने [ पायसका ] आधा भाग कौसल्याको दिया
[ और शेष ] आधेके दो भाग किये॥ १॥

कैंकेई कहूँ नृष सो दयऊ। रह्यों सो उभय भाग पुनि भयऊ॥ कौसल्या कैंकेई हाथ घरि। दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि॥ ३॥ वह (उनमेंसे एक भाग) राजाने कैंकेयीको दिया। शेष जो वच रहा उसके फिर दो भाग हुए और राजाने उनको कीसल्या और कैंकेयीके हायपर रखकर (अर्थात् उनकी अनुमति लेकर) और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके मुमित्राको दिया॥२॥

एहि विधि गर्भ सहित सब नारी। भई हृदयँ हरिषत सुख भारी॥ जा दिन तें हरि गर्भीह आए। सकळ छोक सुख संपति हाए॥ ३॥ इस प्रकार सब स्त्रियाँ गर्भवती हुई। वे हृदयमें बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिछा। जिस दिनसे श्रीहरि [ छीछासे ही ] गर्भमें आये, सब छोकोंमें सुख और सम्पत्ति छा गयी॥ ३॥

मंदिर महँ सब राजिह रानी । सोभा सीछ तेज की खानी ॥ सुख जुत कहुक काळ चिळ गयऊ । जेहिं प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ ॥ ४ ॥ शोभा, शीळ और तेजकी खान [वनी हुई] सब रानियाँ महळमें सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक वीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभुको प्रकट होना था।४।

दो॰--जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल। चर अरु अचर हर्षजुत राम जनम सुखमूल॥१९०॥

-

योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूछ हो गये। जह और चेतन सब हर्षसे भर गये। [क्योंकि ] श्रीरामका जन्म सुखका मूल है। १९०॥

चौ०-नौमी तिथि मधु मास पुनीता । सुकल पच्छ अभिनित हरिप्रीता ॥

मध्यदिवस अति सीत न घामा। पावन काल छोक विद्यामा॥ १॥ पवित्र चैत्रका महीना था, नवमी तिथि थी। शुक्लपश्च और भगवान्का प्रिय अभिजित् सुन्दर मुहूर्त था। दोपहरका समय था। न बहुत सरदी थी, न धूप (गरमी)थी। वह पवित्र समय सब लोकोंको शान्ति देनेवाला था॥ १॥

सीतल मंद सुरिभ वह बाऊ । हरिपत सुर संतन मन बाऊ ॥ बन कुसुमित गिरिगन मनिकारा । स्वविंद सकल सिरताऽमृतधारा ॥ २ ॥ शीतल, मन्द और सुगन्धित पवन वह रहा था । देवता हर्पित थे और संतोंके मनमें [बड़ा] चान था । वन फूले हुए थे, पर्वतोंके समूह मिणयोंसे जगमगा रहे थे और सारी निदयाँ अमृतकी धारा वहा रही थीं ॥ २ ॥

सो अवसर विरंचि जब जाना। चले सकल सुर साजि विमाना॥
गगन विमल संकुल सुर जूथा। गाविह गुन गंधर्व बरूया॥ ३॥
जब ब्रह्माजीने वह (भगवान्के प्रकट होनेका) अवसर जाना। तव [उनके
समेत ] सारे देवता विमान सजा-सजाकर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहोंसे मर
गया। गन्धर्वोंके दल गुणोंका गान करने लगे। ॥ ३॥

बरषिं सुमन सुअंजुिल साजी। गहगिह गगन हुंदुभी बाजी॥ अस्तुति करिं नाग मुनि देवा। बहुिबिध लाविं निज निज सेवा॥ ॥ ॥ और सुन्दर अञ्जलियोंमें सजा-सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाशमें घमाधम नगाई बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकारसे अपनी-अपनी सेवा (उपहार) भेंट करने लगे॥ ४॥

दो॰ समूह बिनती करि पहुँचे निज निज धाम।
जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम॥ १९१॥
देवताओंके समूह बिनती करके अपने-अपने लोकमें जा पहुँचे। समस्त लोकोंको
शान्ति देनेवाले, जगदाधार प्रभु प्रकट हुए॥ १९१॥

छं ---भए प्रगट रूपाला दीनद्याला कौसल्या हितकारी। हरिषत महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी॥ लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषन वनमाला नयन विसाला सोभासिधु खरारी॥

दीनोंपर दया करनेवाले, कौतल्याजीके हितकारी कृपाल प्रयु प्रकट हुए । मुनियोंके मनको हरनेवाले उनके अद्भुतरूपका विचार करके माता हर्षसे भर गयी। नेत्रोंको आनन्द देनेवाला मेघके समान क्यामशरीर या; चारों मुजाओंमें अपने (खास) आयुष [धारण किये हुए ] थे; [दिव्य ] आभूषण और वनमाला पहने थे; बड़े-बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभाके समुद्र तथा खर राक्षसको मारनेवाले भगवान् प्रकट हुए ॥ १॥

कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करों अनंता। माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता॥ करुना खुख सागर सव गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता॥ २॥

दोनों हाय जोड़कर माता कहने लगी—हे अनन्त! मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूँ। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञानसे परे और परिमाणरहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुखका समुद्र, सब गुणोंका घाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तोंपर प्रेम करनेवाले लक्ष्मीपित भगवान् मेरे कल्याणके लिये प्रकट हुए हैं॥ २॥

व्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै।

मम उर सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मित थिर न रहे॥

उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना चिरत वहुत बिधि कीन्ह चहै।

कि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम छहै॥ ३॥

वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोममें मायाके रचे हुए अनेकों ब्रह्माण्डोंके समूह
[भरे] हैं। वे तुम मेरे गर्ममें रहे—इस हँसीकी बातके सुननेपर धीर (विवेकी) पुर्फोंकी बुद्धि भी खिर नहीं रहती (विचिछत हो जाती है)। जब माताको ज्ञान उत्पन्न
हुआ, तब प्रभु मुसकराये। वे बहुत प्रकारके चिरत्र करना चाहते हैं। अतः उन्होंने
[पूर्वजन्मकी] सुन्दर कथा कहकर माताको समझाया, जिससे उन्हें पुत्रका (वात्सल्य)
प्रेम प्राप्त हो (भगवान्के प्रति पुत्रभाव हो जाय)॥ ३॥

माता पुनि वोली सो मित डोली तजह तात यह रूपा।
कोज सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा॥
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा।
यह चिरत जे गाविह हिरिपद पाविह ते न परिह भवकूपा॥ ४॥
माताकी वह बुद्धि बदल गयी, तब वह फिर बोली—हे तात! यह रूप छोड़कर
अत्यन्त प्रिय बाललीला करो, [मेरे लिये] यह सुख परम अनुपम होगा। [माताका]
यह वचन सुनकर देवताओंके खामी सुजान मगवान्ने बालक [रूप] होकर रोना ग्रुरू
कर दिया। [तुलसीदासजी कहते हैं—] जो इस चिरत्रका गान करते हैं, वे श्रीहरिका

पद पाते हैं और [फिर ] संवाररूपी कूपमें नहीं गिरते ॥ 💉 ॥ . . . . .

दो॰ विप्र धेनु सुर संत हित छीन्ह मनुज अवतार।

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार ॥ १९२ ॥

वासण, गौ, देवता और संतोंके छिये मगवान्ने मनुष्यका अवतार छिया। वे
[ अज्ञानमयी, मिलना ] माया और उसके गुण (सत्, रज, तम) और [ वाहरी
तथा भीतरी ] इन्द्रियोंसे परे हैं । उनका [दिव्य ] शरीर अपनी इच्छासे ही बना है [किसी
कर्मवन्धनसे परवश होकर त्रिगुणात्मक मौतिक पदार्थोंके द्वारा नहीं ] ॥ १९२ ॥
चौ०-सनि सिस्र रुदन परम प्रिय बानी। संश्रम चिंछ आई सव रानी॥

. हरिषत जहँ तहँ धाई दासी । आर्नेंद मगन सकल पुरवासी ॥ १ ॥ वच्चेके रोनेकी बहुत ही प्यारी ध्विन सुनकर सव रानियाँ उतावली होकर दौड़ी चली आयीं । दासियाँ हिष्तेत होकर जहाँ-तहाँ दौड़ीं । सारे पुरवासी आनन्दमें मग्न हो गये ॥१॥

दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना। मानहुँ ब्रह्मानंद समाना॥
परम प्रेम मन पुलक सरीरा। चाहत उठन करत मित धीरा॥ २॥
राजा दथरथजी पुत्रका जन्म कानोंसे सुनकर मानो ब्रह्मानन्दमें समा गये। मनमें
अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। [आनन्दमें अधीर हुई] बुद्धिको धीरज
देकर [और प्रेममें शिथिल हुए शरीरको सँमालकर] वे उठना चाहते हैं॥ २॥

जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरें गृह आवा प्रभु सोई॥
परमानंद पूरि मन राजा। कहा बोलाइ बजावहु बाजा॥ ३॥
जिनका नाम सुननेसे ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आये हैं! [ यह सोचकर ] राजाका मन परम आनन्दसे पूर्ण हो गया। उन्होंने वाजेवालोंको बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ॥ ३॥

गुर बसिष्ठ कहँ गयउ हँकारा। आए द्विजन सिहत नृपद्वारा॥
अनुपम बालक देखेन्हि जाई। रूप रासि गुन किह न सिराई॥ ४॥
गुरु विशिष्ठजीके पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणोंको साथ लिये राजद्वारपर आये।
उन्होंने जाकर अनुपम बालकको देखा, जो रूपकी राश्चि है और जिसके गुण कहनेसे
समाप्त नहीं होते॥ ४॥

दो॰ नंदीमुख सराघ करि जातकरम सव कीन्ह। हाटक घेतु बसन मिन नृप बिप्रन्ह कहँ दीन्ह॥ १९३॥ फिर राजाने नान्दीमुख श्राद्ध करके सब जातकर्म-संस्कार आदि किये और ब्राह्मणोंको सोना, गौ, वस्त्र और मणियोंका दान दिया॥ १९३॥

चौ०-ध्वज पताक तोरन पुर छावा। किह न जाइ जेहि भाँति बनावा॥
सुमन बृष्टि अकास तें होई। ब्रह्मानंद मगन सब छोई॥ १॥
ध्वजाः पताका और तोरणोंसे नगर छा गया। जिस प्रकारसे वह सजाया गयाः

उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाशने फूलोंकी वर्षा हो रही है। सब लोग बसानन्दमें मग्न हैं ॥ १ ॥

वृंद नृंद मिलि चर्ली छोगाई। सहज सिंगार किएँ उठि घाई॥ कनक कलस मंगल मिर धारा। गावत पैठिह भूप हुआरा॥ २॥ क्रियों छुंड-की-छुंड मिलकर चर्ली। स्वामाविक श्रृंगार किये ही वे उठ दौड़ीं। सोनेका कलश लेकर और थालोंमें मङ्गल द्रव्य मरकर गाती हुई राजद्वारमें प्रवेश करती हैं॥ २॥

करि आरित नेवटावरि करहीं। बार बार सिसु चरनिन्ह परहीं॥

मागध सृत बंदि गन गायक। पावन गुन गाविंह रघुनायक॥ ३॥
वे आरती करके निष्ठावर करती हैं और वार-वार बच्चेक चरणोंपर गिरती हैं।

मागध, सृतः वन्दीजन और गवैये रघुकुलके स्वामीके पवित्र गुणोंका गान करते हैं॥ ३॥

सर्वेस दान दीन्ह सब काहू। जेहिं पावा राखा निहं ताहू॥

मृगमद चंदन कुंकुम कीचा। मची सकल बीधिन्ह बिच बीचा॥ ४॥

राजाने सब किसीको भरपूर दान दिया। जिसने पाया, उसने भी नहीं रक्खा
( खुटा दिया )। [ नगरकी ] सभी गलियोंके बीच-बीचमें कस्त्री, चन्दन और केसरकी कीच मच गयी॥ ४॥

दो॰ — गृह गृह वाज वधाव सुभ प्रगटे सुषमा कंद ।

हरपवंत सव जहँ तहँ नगर नारि नर वृंद ॥ १९४॥

घर-घर मङ्गलमय वधावा वजने लगा, क्योंकि शोभाके मूल भगवान प्रकट हुए हैं।
नगरके स्त्री-पुरुपांके छंड-के-छंड जहाँ-तहाँ आनन्दमग्न हो रहे हैं ॥ १९४॥
चौ॰ — कैकयसुता सुमिन्ना दोऊ । सुंदर सुत जनमत में बोऊ ॥

वह सुल संपति समय समाजा । कहि न सकइ सारद अहिराजा ॥ १ ॥,
कैकेयी और सुमिन्ना इन दोनोंने भी सुन्दर पुत्रोंको जन्म दिया । उन सुल, नम्पति,
समय और समाजका वर्णन सरस्वती और सपोंके राजा शेषजी भी नहीं कर सकते ॥ १ ॥

अवधपुरी सोहइ एहि भाती । प्रमुहि मिलन बाई जनु राती ॥

देखि भानु जनु मन सकुचानी । तदिष बनी संध्या अनुमानी ॥ २ ॥

अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभुसे मिलने आंथी हो ।
और सूर्यको देखकर मानो मनमें चन्ना गयी हो, परन्तु फिर भी मनमें विचारकर वह मानो सन्ध्या वन [कर रह] गयी हो ॥ २ ॥

अगर घूप बहु जनु अँधिआरी। उड़इ अबीर मनहुँ अहनारी॥ मंदिर मनि समूह जनु तारा। नृप गृह कळस सो इंदु उदारा॥ ३॥ अगरकी धूपका बहुत-सा धुआँ मानो [सन्ध्याका] अन्धकार है और जो अबीर उड़ रहा है, वह उसकी छलाई है। महलोंमें जो मिणयोंके समूह हैं, वे मानो तारागण हैं। राजमहलका जो कलश है, वही मानो श्रेष्ठ चन्द्रमा है। ३॥

भवन बेद धुनि अति मृद्ध बानी । जनु सग मुखर समयँ जनु सानी ॥
कौतुक देखि पतंग मुखाना । एक मास तेहँ जात न जाना ॥ ४ ॥
राजभवनमें जो अतिकोमल बाणीसे वेदस्विन हो रही है, वही मानो समयसे
(समयानुक्छ) सनी हुई पिक्षयोंकी चहचहाहट है । यह कौतुक देखकर सूर्य मी
[अपनी चाल ] भूल गये। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना (अर्थात् उन्हें
एक महीना वहीं बीत गया ) ॥ ४ ॥

दो॰—मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ।
रथ समेत रिव थाकेड निसा कवन विधि होइ॥ १९५॥
महीनेभरका दिन हो गया। इन रहस्यको कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथसित
वहीं कक गये, फिर रात किस तरह होती॥ १९५॥

ची०-यह रहस्य काहूँ नहिं जाना। दिनमिन चले करत गुन गाना॥
देखि महोत्सव सुर सुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा॥ १॥
यह रहस्य किसीने नहीं जाना। स्थेदेव [भगवान् श्रीरामजीका] गुणगान करते
हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्यकी सराहना करते हुए
अपने-अपने घर चले॥ १॥

शीरड एक कहउँ निज चोरी। सुनु गिरिजा अति इद मित तोरी।। काक मुसुंडि संग हम दोऊ। मनुज रूप जान इ निहें कोऊ॥ २॥ हे पार्वती! तुम्हारी बुद्धि [श्रीराम जीके चरणोंमें] बहुत हत् है, इसिलये मैं और भी अपनी एक चोरी ( छिपाव ) की बात कहता हूँ, सुनो। काक मुशुण्ड और मैं दोनों वहाँ साथ-साथ थे, परन्तु मनुष्य रूपमें होनेके कारण हमें कोई जान न सका॥ २॥

परमानंद प्रेम सुख फूळे। बीधिन्ह फिरहिं मगन मन भूळे॥ यह सुभ चरित जान पै सोई। कृपा राम कै जापर होई॥ ३॥ परम आनन्द और प्रेमके सुखमें फूळे हुए हम दोनों मगन मनसे (मस्त हुए) गिळयोंमें [तन-मनकी सुधि] भूळे हुए फिरते थे। परन्तु यह ग्रुम चरित्र वही जान सकता है जिसपर श्रीरामजीकी कृपा हो॥ ३॥

तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा। दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा॥ गज रथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हे नृप नानाविधि चीरा॥ ४॥ उस अवसरपर जो जिस प्रकार आया और जिसके मनको जो अच्छा लगाः राजाने उसे वही दिया। हाथीः रयः घोड़े, सोनाः गौँएँ, हीरे और माँति-माँतिके वस्त्र राजाने दिये॥ ४॥ दो॰—मन संतोपे सवन्हि के जहँ तहँ देहि असीस। सकल तनय चिर जीवहुँ तुलसिदास के ईस ॥ १९६॥ राजाने सबके मनको संतुष्ट किया। [इसीसे ] सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे ये कि तुलसोदासके स्वामी सब पुत्र (चारों राज कुमार) चिरजीबो (दीर्घायु) हों ॥१९६॥ चौ॰-कसुक दिवस बीते एहि भाँती। जात न जानिअ दिन अह राती॥

नामकरन कर अवसरु जानी। भूप बोलि पठए सुनि ग्यानी॥ १॥ इस प्रकार कुछ दिन बीत गये। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण-संस्कारका समय जानकर राजाने जानी मुनि श्रीविश्वजीको बुला भेजा॥ १॥

करि प्ता भूपति अस भाषा। धरिश नाम जो मुनि गुनि राखा॥
इन्ह के नाम अनेक अनूषा। में नृष कहब स्वमित अनुरूषा॥ २॥
मुनिकी पूजा करके राजाने कहा—हे मुनि! आपने मनमें जो विचार रक्खे हों,
वे नाम रिखये। [मुनिने कहा—] हे राजन्! इनके अनेक अनुषम नाम हैं, फिर भी
में अपनी बुद्धिके अनुसार कहूँगा॥ २॥

जो आनंद सिंधु सुखरासी। सीकर तें त्रैलोक सुपासी॥ सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा॥३॥ ये जो आनन्दके समुद्र और सुखकी राशि हैं, जिस (आनन्दिस-धु) के एक कणवे तीनों लोक सुली होते हैं, उन (आपके सबसे बड़े पुत्र) का नाम राम' है, जो सुखका भवन और सम्पूर्ण लोकोंको शान्ति देनेवाला है॥३॥

बिस्त भरन पोपन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई॥
जाके सुमिरन तें रिए नासा। नाम सनुहन बेद प्रकासा॥ ४॥
जो संसारका भरण-पोषण करते हैं, उन (आपके दूसरे पुत्र) का नाम 'भरत' होगा।
जिनके स्मरणमात्रसे शत्रुका नांश होता है, उनका वेदोंमें प्रसिद्ध 'शत्रुक्ष' नाम है॥ ४॥
दो०—लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार।

गुरु विसिष्ट तेहि राखा लिखमन नाम उदार ॥ १९७ ॥ जो ग्रुम लक्षणोंके धाम, श्रीरामजीके प्यारे और सारे जगत्के आधार हैं, गुरु विश्विज्ञीने उनका 'लक्ष्मण' ऐसा श्रेष्ठ नाम रक्खा ॥ १९७ ॥

चौ०-धरे नाम गुर हृद्य बिचारी। बेद तत्व नृप तव सुत चारी॥ सुनि धन जन सरबस सिव प्राना। बाल केलि रस तेहिं सुखं माना॥ १॥

गुरुजीने हृदयमें विचारकर ये नाम रक्खे (और कहा—) हे राजन् ! तुम्हारे चारों पुत्र वेदके तस्त्र (साक्षात् परात्पर मगवान् ) हैं। जो मुनियोंके घनः मक्तोंके सर्वस्त और शिवजीके प्राण हैं। उन्होंने [इस समय तुमलोगोंके प्रेमवंश ] बाल-लीलाके रसमें सुख माना है ॥ १॥ बारेहि ते निज हित पति जानी। लिछमन राम चरन रित मानी॥

भरत सत्रुहन दूनउ भाई। प्रभु सेवक जिस प्रीति बढ़ाई॥२॥
वचपनसे ही श्रीरामचन्द्रजीको अपना परम हितंत्री स्वामी जानकर लक्ष्मणजीने
उनके चरणोंमें प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुष्न दोनों भाइयोंमें स्वामी और सेवककी
जिस प्रीतिकी प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गयी॥२॥

स्थाम गौर सुंदर दोउ जोरी। निरखिंह छिव जननीं तृन तोरी॥
चारिउ सील रूप गुन धामा। तद्रिप अधिक सुग्नसागर रामा॥ ३॥
स्थाम और गौर श्रारीयाली दोनों सुन्दर जोग्ड्योंकी शोभाको देखकर माताएँ
तृण तोइती हैं [जिसमें दीठ न लग जाय]। यों तो चारों ही पुत्र शील, रूप और
गुणके धाम हैं, तो भी सुखके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी सबसे अधिक हैं॥ ३॥

हृदयँ अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा॥ कबहुँ उछंग कबहुँ वर पलना। मातु दुलारइ किह प्रिय ललना॥ ४॥ उनके हृदयमें कृपारूपी चन्द्रमा प्रकाशित है। उनकी मनको हरनेवाली हँसी उस ( कृपारूपी चन्द्रमा ) की किरणोंको सूचित करती है। कभी गोदमें [ लेकर ] और कभी उत्तम पालनेमें [ लिटाकर ] माता प्यारे ललना! कहकर दुलार करती है॥ ४॥

दो॰—ब्यापक ब्रह्म निरंजन निर्मुन विगत विनोद् । स्रो अज प्रेम भगति वस कौसल्या के गोद् ॥ १९८ ॥ जो सर्वव्यापक, निरञ्जन (मायारहित), निर्मुण, तिनोदरहित और अजन्मा ब्रह्म हैं, वही प्रेम और मिक्तके वश कौसल्याजीकी गोदमें (खेल रहे) हैं ॥ १९८ ॥

चौ० — काम कोटि छबि स्थाम सरीरा। नील कंज वारिद् गंभीरा॥
अरुन चरन पंकज नख जोती। कमल दलन्हि बैठे जनु मोती॥ १॥
उनके नील कमल और गम्भीर (जलसे भरे हुए) मेचके समान स्थाम शरीरमें
करोड़ों काम रेवोंकी शोभा है। लाल-लाल चरणकमलाके नखोंकी [ शुभ्र ] ज्योति ऐसी
माल्म होती है जैसे [ लाल ] कमलके पत्तोंपर मोती स्थिर हो गये हों॥ १॥

रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहै। नूपुर धुनि सुनि सुनि सन मोहे॥
किट किंकिनी उदर त्रय रेखा। नाभि गभीर जान जेहिं देखा॥ २॥
[चरणतलों में ] वज्र, ध्वजा और अङ्कुशके चिह्न शोभित हैं। नूपुर ( पैंजनी )
की ध्वनि सुनकर मुनियोंका भी मन मोहित हो जाता है। कमरमें करधनी और पेटपर
तीन रेखाएँ (त्रिवली) हैं। नाभिकी गम्भीरताको तो वही जानते हैं, जिन्होंने उसे
देखा है॥ २॥

भुज विसाल भूषन जुत भूरी। हियँ हरि नख अति सोभा रूरी॥ उर मनिहार पदिक की सोभा। विश्र चरन देखत मन लोभा॥ ३॥ वहुत-से आभूपणोंसे सुशोभित विशाल भुजाएँ हैं। हृदयपर बाघके नख़की वहुत ही निराली छटा है। छातीपर रज़ोंसे युक्त मिणयोंके हारकी शोमा और ब्राह्मण (भृगु) के चरणचिद्धको देखते ही मन छमा जाता है॥ ३॥

कंग्र कंठ अति चित्रुक सुद्दाई। आनन अमित मदन छिब छाई॥, दुइ दुइ दसन अधर अरुनारे। नासा तिछक को वरने पारे॥ ४॥ कण्ठ शङ्क्षके समान(उतार-चढ़ाववाला, तीन रेखाओं से सुशोमित) है और ठोड़ी बहुत दी सुन्दर है। मुखपर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। दो-दो सुन्दर दँतुलियाँ हैं, लाल-लाल ओट हैं। नासिका और तिलक [के सौन्दर्य]का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। ४।

सुंदर श्रवन सुचार कपोला। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला॥ चिक्रन कच कुंचित गभुआरे। यहु प्रकार रचि सातु सँवारे॥ ५॥ सुन्दर कान और यहुत ही सुन्दर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्मके समयसे रक्खे हुए चिकने और बुँधराले बाल हैं। जिनको माताने बहुत प्रकारसे बनाकर सँवार दिया है।॥ ५॥

पीत हागुलिआ तनु पहिराई। जानु पानि विचरिन मोहि भाई॥ रूप सक्षिं निह किह श्रुति सेपा। सो जानइ सपनेहुँ जेहिं देखा॥ ६॥ दारीरपर पीली झँगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथोंके वल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूपका वर्णन वेद और शेषजी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है। जिसने कभी स्वप्नमें भी देखा हो॥ ६॥

दो॰—सुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम वस कर सिसुचरित पुनीत॥ १९९॥ जो मुखके पुद्धा, मोहसे परे तथा ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंसे अतीत हैं, वे मगवान् दशरय-कौसल्याके अत्यन्त प्रेमके वश होकर पवित्र बाल्ळीला करते हैं॥ १९९॥

ची०-एहि विधि राम जगत पितु माता । कोसलपुर वासिन्ह सुखदाता ॥

जिन्ह रघुनाथ चरन रित मानी। तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी ॥ १ ॥ इस प्रकार [ सम्पूर्ण ] जगत्के माता-पिता श्रीरामजी अवधपुरके निवासियोंको सुख देते हैं । जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रीति जोड़ी है, हे भवानी ! उनकी यह प्रत्यक्ष गति है [कि भगवान् उनके प्रेमनश बाललीला करके उन्हें आनन्द दे रहे हैं ] ॥ १ ॥

रघुपति बिमुख जतन कर कोरी। कवन सकइ भव बंधन छोरी।। जीव चराचर बस के राखे। सो माया प्रभु सों भय भाखे॥ २॥ श्रीरघुनाथजीसे विमुख रहकर मनुष्य, चाहे करोड़ों उपाय करे; परन्तु उसका संसारवन्धन कीन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवोंको अपने वशमें कर रक्खा है, वह माया भी प्रभुसे भय खाती है॥ २॥

भृकुटि बिलास नचावह ताही। अस प्रभु छादि भिजिश कहु काही॥

सन क्रम बचन छादि चतुराई। भजत छुपा करिहिंह रघुराई॥ ६॥

भगवान् उस मायाको भौंहके इशारेपर नचाते हैं। ऐसे प्रभुको छोड़कर कही

(और) किसका भजन किया जाय। मना वचन और कर्मसे चतुराई छोड़कर भजते

ही श्रीरघुनाथजी कृपा करेंगे॥ ३॥

एहि बिधि सिसु विनोद प्रभुकीन्हा। सकल नगरवासिन्ह सुख दीन्हा॥
ले उछंग कबहुँक हलरावै। कबहुँ पालने घालि झुटाने॥ ४॥
इस प्रकारसे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने वालकीड़ा की और समस्त नगरनिवासियोंको
सुख दिया। कौसल्याजी कभी उन्हें गोदमें लेकर हिलाती-हुलाती और कभी पालनेमें
लिटाकर झलाती थीं॥ ४॥

दो॰—प्रेम मगन कौसल्या निस्ति दिन जात न जान।
सुत सनेह वस माता वाळचरित कर गान॥ २००॥
प्रेममें मग्न कौसल्याजी रात और दिनका वीतना नहीं जानती थीं। पुत्रके स्नेहवश
माता उनके बाल-चरित्रोंका गान किया करती ॥ २००॥

चौ०-एक बार जननीं अन्हवाए। करि सिंगार पछनाँ पौदाए॥ निज कुछ इष्टदेव भगवाना। पूजा हेतु कीन्ह अस्ताना॥ १॥ एक बार माताने श्रीरामचन्द्रजीको स्नान कराया और श्रंगार करके पाछनेपर पौदा दिया। फिर अपने कुछके इष्टदेव भगवान्की पूजाके छिये स्नान किया॥ १॥

करि पूजा नैबेद्य चढ़ावा। आपु गई जह पाक बनावा॥
बहुरि मातु तहवाँ चिल आई। मोजन करत देख सुत जाई॥ २॥
पूजा करके नैबेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गयी। जहाँ रसोई बनायी गयी थी।
फिर माता वहीं (पूजाके स्थानमें) लीट आयी। और वहाँ आनेपर पुत्रको [इएदेव
भगवान्के लिये चढ़ाये हुए नैबेद्यका] भोजन करते देखा॥ २॥

गै जननी सिसु पिर्ह भयभीता। देखा बाल तहाँ पुनि स्ता॥ बहुरि आह देखा सुत सोई। इदयँ कंप मन धीर न होई॥ ३॥ माता भयभीत होकर (पालनेमें सोया या। यहाँ किसने लाकर नैठा दिया। इस बातसे डरकर) पुत्रके पास गयी तो वहाँ बालकको सोया हुआ देखा। फिर [पूजास्थानमें लौटकर] देखा कि वही पुत्रं वहाँ [भोजन कर रहा]है। उनके हृदयमें कम्प होने लगा और मनको धीरज नहीं होता॥ ३॥

इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा। मतिश्रम मोर कि आन बिसेषा॥ देखि राम जननी अकुलानी। प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मुसुकानी॥ ४॥ [वह सोचने लगी कि] यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे। यह मेरी बुद्धिका भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने माताको घवड़ायी हुई देखकर मधुर मुसकानसे हँस दिया ॥ ४॥

दो॰—देखरावा मातिह निज अद्भुत रूप अखंड।
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड॥२०१॥
फिर उन्होंने माताको अपना अखण्ड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक-एक
रोममें करोड़ों ब्रह्माण्ड लगे हुए हैं—॥२०१॥

चौ ०-अगनित रिव सित सिव चतुरानन । बहु गिरि सिरति सिंधु महि कानन ॥
काल कर्म गुन ग्यान सुभाऊ । सोठ देखा जो सुना न काऊ ॥ १ ॥
अगणित सूर्य चन्द्रमा । शिव ब्रह्मा बहुत-से पर्वत निह्या समुद्र पृथ्वी वन,
काल कर्म गुण शान और स्वभाव देखें । और वे पदार्थ भी देखें जो कभी सुने भी न थे । १।

देखी माया सब बिधि गाड़ी। अति सभीत जोरें कर ठाड़ी॥
देखा जीव नचावह जाही। देखी भगति जो छोरह ताही॥ २॥
सब प्रकारसे बलवती मायाको देखा कि वह [ भगवान्के सामने ] अत्यन्त भयभीत
हाय जोड़े खड़ी है। जीवको देखा, जिसे वह माया नचाती है। और [ फिर ] मिक्तको
देखा, जो उस जीवको [ मायासे ] छुड़ा देती है॥ २॥

तन पुरुकित मुख यचन न आवा । नयन मृदि चरनि सिख नावा ॥
विसमयवंत देखि महतारी । भए बहुरि सिमुरूप खरारी ॥ ३ ॥
[ माताका ] शरीर पुरुकित हो गया, मुखसे वचन नहीं निकलता । तब आँखें
मूँदकर उसने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सिर नवाया । माताको आश्चर्यचिकत देखकर
खरके शतु श्रीरामजी फिर बालरूप हो गये ॥ ३ ॥

अस्तुति करि न जाह भय माना। जगत पिता मैं सुत करि जाना॥
हरि जननी बहुविधि समुझाई। यह जनिकतहुँ कहिस सुनु माई॥ ४॥
[ मातासे ] स्तुति मी नहीं की जाती। वह डर गयी कि मैंने जगितता परमात्माको
पुत्र करके जाना। श्रीहरिने माताको बहुत प्रकारसे समझाया [ और कहा—— ] हे माता!
सुनो। यह बात कहींपर कहना नहीं॥ ४॥

दो॰—वार वार कौसल्या विनय करइ कर जोरि। अव जनि कवहूँ न्यापे प्रभु मोहि माया तोरि॥ २०२॥ कौसल्याजी वार-वार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभो ! मुझे आपकी माया अव कभी न न्यापे॥ २०२॥

चौ०-बालचरित हरि बहुबिधि कीन्हा । अति अनंद दासन्ह कहेँ दीन्हा ॥ कंद्युक काल बीतें सब भाई । बड़े भए परिजन सुखदाई ॥ १ ॥ भगवान्ने बहुत प्रकारसे बाललीलाएँ की और अपने सेनकोंको अत्यन्त आनन्द दिया। कुछ समय बीतनेपर चारों भाई बड़े होकर कुटुम्बियोंको सुख देनेवाले हुए ॥१॥ चूड़ाकरन कीन्ह गुरु जाई। विप्रन्ह पुनि दिछना बहु पाई॥ परम मनोहर चरित अपारा। करत फिरत चारिउ सुकुमारा॥ २॥ तब गुरुजीने जाकर चूड़ाकर्म-संस्कार किया। ब्राह्मणोंने फिर बहुत-सी दिक्षणा पायी। चारों सुन्दर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं॥ २॥ मन कम बचन अगोचर जोई। दसरथ अजिर बिचर प्रभु सोई॥ भोजन करत बोल जब राजा। निहं आवत तिज बाल समाजा॥ ३॥ जो मन, बचन और कर्मसे अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथजीके आँगनमें विचर रहे हैं। भोजन करनेके समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बालसखाओंके समाजकों छोड़कर नहीं आते॥ ३॥

कौसल्या जब बोलन जाई। उमुक उमुक प्रमु चलहिं पराई॥ निगम नेति सिव अंत न पावा। ताहि घर जननी इठि धावा॥ ४॥ कौसल्याजी जब बुलाने जाती हैं। तब प्रमु उमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद 'नेति' ( इतना ही नहीं) कहकर निरूपण करते हैं। और शिवजीने जिनका अन्त नहीं पाया। माता उन्हें हठपूर्वक पकड़नेके लिये दौड़ती हैं॥ ४॥

धूसर धूरि भरें तनु आए। भूपति बिहसि गोद बैठाए॥ ५॥ वे शरीरमें धूल लपेटे हुए आये और राजाने हँसकर उन्हें गोदमें वैठा लिया॥५॥

दो॰—भोजन करत चपल चित इत उत अवसरु पाइ। भाजि चले किलकत मुख दिघ ओदन लपटाइ॥ २०३॥ भोजन करते हैं। पर चित्त चञ्चल है। अवसर पाकर मुँहमें दही-भात लपटाये किलकारी मारते हुए इधर-उधर माग चले॥ २०३॥

ची॰-बाळचरित अति सरल सुहाए। सारद सेष संभु श्रुति गाए॥ जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता। ते जन वंचित किए विधाता॥ १॥

श्रीरामचन्द्रजीकी बहुत ही सरल ( मोली ) और सुन्दर ( मनमावनी ) बाललीला-ओंका सरखती, शेषजी, शिवजी और वेदोंने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओंमें अनुरक्त नहीं हुआ, विधाताने उन मनुष्योंको विश्वत कर दिया(नितान्त माग्यहीन बनाया)।१।

भए कुमार जबहिं सब आता। दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता॥
गुर गृहेँ गए पदन रघुराई। अलप काल बिद्या सब आई॥२॥
ज्यों ही सब भाई कुमारावस्थाके हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माताने उनका
यज्ञोपवीत-संस्कार कर दिया। श्रीरघुनायजी [भाइयोंसहित ] गुरुके घरमें विद्या पढ़ने गये
ज्योग्राध्योड़े ही समयमें उनको सब विद्याएँ आ गर्यी॥२॥

जाकी सहज स्वास श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कीतुक भारी॥
यिया यिनय निपुन गुन सीला। खेलिह खेल सकल नृपलीला॥ ३॥
चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान् पढ़ें, यह बढ़ा कीतुक (अचरज)
है। चारों भाई विद्याः, विनयः, गुण और शीलमें [ बड़े ] निपुण हैं और सब राजाओंकी
लीलाओंके ही खेल खेलते हैं॥ ३॥

करतल बान धनुप अति सोहा। देखत रूप चराचर मोहा॥ जिन्ह चीथिन्ह निहरिह सब भाई। थिकत होहिं सब लोग लुगाई॥ ४॥ हाथोंमें बाण और धनुप बहुत ही शोमा देते हैं। रूप देखते ही चराचर (जड-चेतन) मोदित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गिल्योंमें खेलते [ हुए निकलते ] हैं। उन गिल्योंके सभी म्ला-पुरुष उनको देखकर स्नेहसे शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठककर रह जाते हैं॥ ४॥

दें। कोसलपुर वासी नर नारि वृद्ध अरु वाल । प्रानहु ते प्रिय लागत सब कहुँ राम कृपाल ॥ २०४ ॥ कोमलपुरके रहनेवाले स्ती पुरुष बूढ़े और बालक सभीको कृपाल श्रीरामचन्द्रजी प्राणींधे भी बहकर प्रिय लगते हैं ॥ २०४ ॥

ची०-चंधु तसा सँग लेहि बोलाई। यन सृगया नित खेलिह जाई॥
पायन सृग सारिह जिथें जानी। दिन प्रति नृपिह देखाविह आनी॥ १॥
श्रीरामचन्द्रजी भाइयों और इष्ट-भित्रोंको बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वनमें
जाकर शिकार खेलते हैं। मनमें पवित्र समझकर सृगोंको मारते हैं और प्रतिदिन लाकर
राजा (द्रारथजी) को दिखलाते हैं॥ १॥

त्रे मृग राम वान के मारे। ते तनु तिन सुरहोक सिधारे॥
अनु न सत्या सँग भोजन करहीं। मानु पिता अग्या अनुसरहीं॥ २॥
जो मृग श्रीरामजीके याणसे मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोकको चले जाते
थे। श्रीरामचन्द्रजी अपने छांटे भाइयों और सलाओंके साथ भोजन करते हैं और मातापिताकी आज्ञाका पालन करते हैं॥ २॥

जेहि विधि सुद्धी होहिं पुर लोगा। करहिं कृपानिधि सोइ संजोगा॥
वेद पुरान सुनिह मन लाई। भापु कहिं अनुनन्ह समुझाई॥३॥
जिस प्रकार नगरके लोग सुद्धी हों, कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी वही संयोग (लील)
करते हैं। वे मन लगाकर वेद-पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयोंको समझाकर कहते हैं॥३॥

प्रातकाल उठि के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहि माथा॥ आयसु मागि करहिं पुर काजा। देखि चरित हरषह् मन राजा॥ ४॥ श्रीरघुनायजी प्रातःकाल उठकर माता-पिता और गुरुको मस्तक नवाते हैं।और आज्ञा लेकर नगरका काम करते हैं। उनके चरित्र देख-देखकर राजा मनमें बड़े हर्पित होते हैं॥४॥

दो॰— ब्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप। भगत हेत नाना विधि करत चरित्र अनूप॥ २०५॥

भगत हतु नाना विधि करत चारत्र अनूप ॥ २०५॥ जो न्यापकः अकल (निरवयव)ः इच्छारहितः अजन्मा और निर्गुण हैं तथा जिनका न नाम है न रूपः वही मगवान् भक्तोंके लिये नाना प्रकारके अनुपम (अलैकिक) चरित्र करते हैं ॥ २०५॥

चौ०-यह सब चरित कहा मैं गाई। आगिलि कथा सुनहु मन लाई॥ बिस्वामित्र महासुनि ग्यानी। वसिंह विपिन सुभ आश्रम जानी॥ १॥ यह सब चरित्र मैंने गाकर (बखानकर) कहा। अब आगेकी कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्रजी वनमें ग्रुभ आश्रम (पवित्र खान) जानकर बसते थे।१।

जहाँ जप जग्य जोग सुनि करहीं। श्रति मारीच सुबाहुहि उरहीं॥
देखत जग्य निसाचर घावहिं। करहिं उपद्रव सुनि दुख पाविहें॥ २॥
जहाँ वे सुनि जप, यश और योग करते थे, परन्तु मारीच और सुबाहुरे बहुत
डरते थे। यश देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे सुनि
[बहुत] दुःख पाते थे॥ २॥

गाधितनय मन चिंता ज्यापी। हरि बिनु मरहिं न निसिचर पापी॥
तब मुनिबर मन कीन्ह बिचारा। प्रभु अवतरेड हरन महि भारा॥ ३॥
गाधिके पुत्र विश्वामित्र जीके मनमें चिन्ता छा गयी कि ये पापी राक्षस भगवान्के
[मारे ] बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनिने मनमें विचार किया कि प्रभुने पृथ्वीका भार
हरनेके लिये अवतार लिया है॥ ३॥

एहूँ मिस देखीं पर जाई। करि बिनती आनों दोड भाई॥
ग्यान बिराग सक्छ गुन अयना। सी प्रभु मैं देखब भरि नयना॥ ४॥
इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूँ और विनती करके दोनों भाइयोंको छे आऊँ। [ अहा ! ] जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणोंके घाम हैं, उन प्रभुको मैं
नेत्र भरकर देखूँगा॥ ४॥

दो॰—बहुबिधि करत मनोरथ जात छागि नहिं बार। करि मजान सरऊ जल गए भूप द्रवार॥ २०६॥ बहुत प्रकारने मनोरथ करते हुए जानेमें देर नहीं लगी। सरयूजीके जलमें स्नान करके वे राजाके दरवाजेपर पहुँचे॥ २०६॥

चौ०-मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयउ लै बिप्र समाजा॥ करि दंखवत मुनिष्टि सनमानी। निज आसन बैटारेन्टि आनी॥ १॥ राजाने जब मुनिका आना मुना, तब वे ब्राह्मणोंके समाजको साथ लेकर मिलने गये, और दण्डवत् करके मुनिका सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसनपर वैठाया॥ १॥ चरन पखारि कीन्दि स्रति पूजा। मो सम आज धन्य नहिं दूजा॥ विविध भाँति मोजन करवावा। मुनिबर हृद्याँ हरष स्रति पावा॥ २॥ चरणोंको घोकर वहुत पूजा की और कहा—मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकारके मोजन करवाये, जिससे श्रेष्ठ मुनिने अपने हृदयमें बहुत ही हर्ष प्राप्त किया॥ २॥

पुनि चरनि मेठे सुत वारी। राम देखि मुनि देह बिसारी॥
भए मगन देखत मुख सोभा। जनु चकोर पूरन सिल कोभा॥ ३॥
फिर राजाने चारों पुत्रोंको मुनिके चरणोंपर डाल दिया (उनसे प्रणाम कराया)।
श्रीरामचन्द्रजीको देखकर मुनि अपनी देहकी सुधि भूल गये। वे श्रीरामजीके मुखकी
शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गये। मानो चकोर पूर्ण चन्द्रमाको देखकर छमा गया हो॥३॥

तय मन हरिष बचन कह राक । मुनि अस कृपा न कीन्हिंहु काऊ ॥ केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न छावड बारा ॥ ४ ॥ तब राजाने मनमें हिष्त होकर ये वचन कहे—हे मुनि ! इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की । आज किस कारणसे आपका श्रुमागमन हुआ ? किहये, मैं उसे पूरा करनेमें देर नहीं छगाऊँगा ॥ ४ ॥

अधुर समूह सताविह मोही। में जाचन आयर्ड नृप तोही॥ अजुज समेत देंहु रघुनाथा। निसिचर बंध में होब सनाथा॥ ५॥ मुनिने कहा—हे राजन् ! राक्षवींके समूह मुझे बहुत सताते हैं। इसीलिये मैं तुमसे कुछ माँगने आया हूँ। छोटे भाईसहित श्रीरघुनाथजीको मुझे दो। राक्षसोंके मारे जानेपर मैं सनाथ (सुरक्षित) हो जाऊँगा॥ ५॥

दो॰—देहु भूप मन हरिषत तजहु मोह अग्यान।
धर्म सुजस प्रभु तुम्ह कों इन्ह कहूँ अति कल्यान॥ २०७॥
हे राजन्। प्रसन्न मनसे इनको दो, मोह और अज्ञानको छोड़ दो। हे स्वामी! इससे
तुमको धर्म और सुयशकी प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा॥ २०७॥
चौ॰—सुनि राजा अति अप्रिय बानी। इदय कंप मुख दुति कुमुळानी॥
चौथेंपन पायउँ सुत चारी। बिप्र बचन निर्ह कहेहु बिचारी॥ १॥
हस अत्यन्त अप्रिय वाणीको सुनकर राजाका हृदय काँप उठा और उनके मुखकी

इस अत्यन्त अप्रिय वाणीको सुनकर राजाका हृदय काँग उठा और उनके मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी । [ उन्होंने कहा— ] हे ब्राह्मण ! मैंने चौथेपनमें चार पुत्र पाये हैं, आपने विचारकर बात नहीं कही ॥ १ ॥ मागहु भूमि धेनु धन कोसा। सर्वेस देवें भानु सहरोसा॥
देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं। सोठ मुनि देवें निमिष एक माहीं॥ २॥
हेमुनि । आप पृथ्वी, गी,धन और खजाना माँग लीजिये, में आज बड़े हर्पके साथ अपना
सर्वेख दे दूँगा। देह और प्राणसे अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक प्लमें दे दूँगा।

सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई। राम देत नहिं वनइ गोसाई ॥
कहाँ निस्चिर अति घोर कठोरा। कहाँ सुंदर सुत परम किसोरा॥ ३॥
सभी पुत्र मुझे प्राणोंके समान प्यारे हैं; उनमें भी हे प्रमो! रामको तो [ किसी
प्रकार भी ] देते नहीं बनता। कहाँ अत्यन्त डरावने और कूर राक्षस, और कहाँ परम
किशोर अवस्थाके (बिल्कुल सुकुमार) मेरे सुन्दर पुत्र !॥ ३॥

सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी। हृद्यँ ह्रप माना सुनि ग्यानी॥
तब बसिष्ट बहुबिधि समुझावा। नृप संदेह नास कहँ पावा॥ ४॥
प्रेम-रसमें सनी हुई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी सुनि विश्वामित्रजीने हृदयमें बड़ा
हर्ष माना। तब विश्वाजीने राजाको बहुत प्रकारसे समझाया। जिससे राजाका संदेह
नाशको प्राप्त हुआ।। ४॥

अति आदर दोउ तनय बोलाए। हृदयँ लाइ बहु भाँति सिखाए॥

मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ। तुम्ह सुनि पिता आन नहिं कोऊ॥ ५॥

राजाने बड़े ही आदरसे दोनों पुत्रोंको बुलवाया और हृदयसे लगाकर बहुत प्रकारसे
उन्हें शिक्षा दी। [फिर कहा—] हे नाथ ! ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे सुनि !
[अब] आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं॥ ५॥

हो॰—सौंपे भूप रिषिष्टि सुत वहुबिधि देह असीस।
जनती भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस ॥२०८(क)॥
राजाने बहुत प्रकारसे आशीर्वाद देकर पुत्रोंको ऋषिके हवाले कर दिया। फिर प्रभु
माताके महल्में गये और उनके चरणोंमें सिर नवाकर चले॥ २०८ (क)॥

सो॰—पुरुषसिंह दोउ वीर हरिंव चले मुनि भय हरेन । इपिंसिंघु मतिथीर अखिल विस्व कारन करेन ॥२०८(ख)॥ पुरुषोंमें सिंहरूप दोनों माई (राम-लक्ष्मण) मुनिका भय हरनेके लिये प्रसन्न होकर

चले । वे कृपाके समुद्र, धीरबुद्धि और सम्पूर्ण विश्वके कारणके भी कारण हैं ॥२०८(ख)॥ चौ०-अहन नयन उर बाह्न विसाला । नील जलज तन स्थाम तमाला ॥

किट पट पीत कर्से बर भाथा। रुचिर चाप सायक हुँहुँ हाथा॥ १॥ भगवानके लाल नेत्र हैं, चौड़ी लाती और विशाल भुजाएँ हैं, नील कमल और तमालके बुक्षकी तरह स्याम शरीर है। कमरमें पीताम्बर [पहने] और सुन्दर तरकस करें हुए हैं। दोनों हाथोंमें [क्रमशः] सुन्दर चनुष और बाण हैं॥ १॥ स्याम गौर सुंदर दोड भाई। बिस्वामित्र महानिधि पाई॥
प्रभु व्यान्यदेव में जाना। मोहि निति पिता तजेड भगवाना॥ २॥
दयाम और गौर वर्णके दोनों भाई परम सुन्दर हैं। विश्वामित्रजीको महान् निधि
प्राप्त हो गयी। [वे से चने लगे—] मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्यदेव (ब्राह्मणोंके भक्त)
हैं। भेरे लिये भगवान्ने अपने पिताको भी छोड़ दिया॥ २॥

चले जात मुनि दीनिह देखाई। सुनि तादका क्रोध करि धाई॥
एकिं पान प्रान हिर लीन्हा। दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा॥ ३॥
मार्गमें चले जाते हुए मुनिने ताइकाको दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध
करके दीड़ी। श्रीरामजीने एक ही वाणसे उसके प्राण हर लिये और दीन जानकर उसको
निजयद (अपना दिव्य स्वरूप) दिया॥ ३॥

तय रिपि निजनायिह जिथेंचीन्ही। विद्यानिधि कहुँ विद्या दीन्ही॥
जाते लाग न छुधा पिपासा। अतुलित वल तनु तेज प्रकासा॥ ॥
तय मृपि विश्वाभिन्नने प्रभुको मनमें विद्याका भण्डार समझते हुए भी [ लीलाको
पूर्ण करनेके लिये ] ऐसी विद्या दी जिससे भृख-प्यास न लगे और शरीरमें अतुलित बल और तेजका प्रकाश हो॥ ४॥

दो॰—आयुध सर्वे समर्पि के प्रभु निज आश्रम आनि ।

फंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥ २०९ ॥

सव अस्त्र-शस्त्र समर्गण करके मुनि प्रभु श्रीरामजीको अपने आश्रममें ले आये।
और उन्हें परम हित् जानकर भक्तिपूर्वक कन्द्र मूल और फलका भोजन कराया ॥२०९॥
चौ॰-प्रात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई॥

होम करन लागे मुनि झारी। आपु रहे मख कीं रखवारी॥ १॥ सबेरे श्रीरघुनाथजीने मुनिसे कहा—आप जाकर निडर होकर यह कीजिये। यह सुनकर सब मुनि हबन करने लगे। आप (श्रीरामजी) यहकी रखवालीपर रहे॥ १॥

सुनि मारीच निसाचर कोही। छै सहाय घावा मुनिद्रोही॥ विजु फर वान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर पारा॥ २॥ यह समाचार सुनकर मुनियोंका शत्रु कोघी राक्षस मारीच अपने सहायकोंको छेकर दौड़ा। श्रीरामजीने विना फलवाला वाण उसको माराः जिससे वह सौ योजनके विस्तार-वाले समुद्रके पार जा गिरा॥ २॥

पावक सर सुवाहु पुनि मारा। अनुज निसाचर कटकु सँघारा॥
मारि असुर द्विज निर्भयकारी। अस्तुति करहि देव मुनि झारी॥ ३॥
फिर सुवाहुको अग्निवाण मारा। इघर छोटे माई छक्ष्मणजीने राक्षसोंकी सेनाका
संहार कर डाला। इस प्रकार श्रीशमजीने राक्षसोंको मारकर बाहाणोंको

निर्मय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने छगे ॥ ३ ॥
तह पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन्हि बिप्रन्ह पर दाया॥
भगति हेतु बहु कथा पुराना। कहे बिप्र जद्यपि प्रभु जाना॥ ४॥
श्रीरघुनाथजीने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणोंपर दया की। भिक्तिके कारण
ब्राह्मणोंने उन्हें पुराणोंकी बहुत-सी कथाएँ कहीं, यद्यपि प्रभु सव जानते थे॥ ४॥
तब सुनि सादर कहा बुझाई। चिरत एक प्रभु देखिल जाई॥
धनुषजग्य सुनि रघुकुछ नाया। हरिष चिले मुनिबर के साथा॥ ५॥
तदनन्तर मुनिने आदरपूर्वक समझाकर कहा—हे प्रभो ! चलकर एक चरित्र
देखिये। रघुकुछके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी धनुषयञ्च [की बात ] सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीके साथ प्रसन्न होकर चले॥ ५॥

आश्रम एक दीख मग माहीं। खग मृग जीव जंतु तहेँ नाहीं॥
पूछा मुनिहि सिका प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा बिसेषी॥ ६॥
मार्गमें एक आश्रम दिखायी पड़ा। वहाँ पग्रु-पक्षी, कोई भी जीव-जन्तु नहीं था।
पत्थरकी एक शिलाको देखकर प्रभुने पूछा, तब मुनिने विस्तारपूर्वक सब कथा कही॥ ६॥
दो०—गौतम नारि श्राप वस उपल देह धरि धीर।

चरन कमल रज चाहति कृपा करहुं रघुवीर ॥ २१० ॥ गौतम भुनिकी स्त्री अहल्या शापवश पत्थरकी देह घारण किये वड़े घीरज़ आपके चरणकमलोंकी धूलि चाहती है। हे रघुवीर ! इसपर कृपा कीजिये ॥ २१० ॥

छं परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोरिरही॥ अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहिं आवइ बचन कही। अतिसय बङ्भागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जलधार बही॥१॥

श्रीरामजीके पवित्र और शोकको नाश करनेवाले चरणोंका स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गयी। भक्तोंको सुख देनेवाले श्रीरघुनाथजीको देखकर, वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गयी। अत्यन्त प्रेमके कारण वह अश्वीर हो गयी; उसका शरीर पुलकित हो उठा; मुखसे वचन कहनेमें नहीं आते थे। वह अत्यन्त बड़्मागिनी अहल्या प्रमुके चरणोंसे लिपट गयी और उसके दोनों नेत्रोंसे जल (प्रेम और आनन्दके आँसुओं) की वारा बहने लगी।। १॥

घीरजु मन कीन्हा प्रमु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपाँ भगति पाई। अति निर्मेल वानी अस्तुति ठानी ग्यानगम्य जय रघुराई॥ मैं नारि अपावन प्रमु जग पावन रावन रिपु जन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहिं आई॥ २॥ भिर उसने मनमें धीरज धरकर प्रमुको पहचाना और श्रीरघुनाथजीकी कृपासे भिक्त प्राप्त की । तब अत्यन्त निर्मलवाणीसे उसने [ इस प्रकार ] स्तुति प्रारम्भ की— हे शानसे जानने योग्य श्रीरघुनाथजी ! आपको जय हो । मैं [ सहज ही ] अपिवत्र स्त्री हूँ; और हे प्रभो ! आप जगत्को पिवत्र करनेवाले, भक्तोंको मुख देनेवाले और रावणके शत्रु हैं । हे कमलनयन ! हे संसार ( जन्म-मृत्यु ) के भयसे छुड़ानेवाले ! मैं आपकी शरण आयी हूँ, [ मेरी ] रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥ २ ॥

मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना ।
देखेंड भिर लोचन हिर भव मोचन इहइ लाम संकर जाना ॥
विनती प्रभु मोरी में मित भोरी नाथ न मागड वर आना ।
पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥ ३ ॥
भुनिने जो मुझे शाप दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यन्त अनुग्रह
[करके] मानती हूँ, कि जिसके कारण मेंने संसारसे छुड़ानेवाले श्रीहरि (आप) को
नेन्न भरकर देखा। इसी (आपके दर्शन) को शंकरजी सबसे बड़ा लाम समझते हैं।
हे प्रभो ! मैं बुद्धिकी बड़ी मोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ! मैं और कोई वर

नहीं माँगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मनरूपी मौरा आपके चरणकमलकी रजके प्रेमरूपी रसका सदा पान करता रहे ॥ ३ ॥

जेहिं पद सुरसिरता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस घरी ।
सोई पद पंक्रज जेहि पूजत अज मम सिर घरेड कृपाल हरी ॥
पिंह भाँति सिधारी गौतम नारी वार वार हरि चरन परी ।
जो अति मन भावा सो वरु पावा गै पितलोक अनंद भरी ॥ ४ ॥
जिन चरणोंसे परमपित्र देवनदी गङ्गाजी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजीने सिरपर
धारण किया, और जिन चरणकमलोंको ब्रह्माजी पूजते हैं, कृपाल हरि (आप) ने
उन्हींको मेरे सिरपर रक्खा । इस प्रकार [स्तुति करती हुई] बार-बार भगवान्के
चरणोंमें गिरकर, जो मनको बहुत ही अच्छा लगा उस वरको पाकर गौतमकी स्त्री आहल्या
आनन्दमें भरी हुई पितलोकको चली गयी ॥ ४ ॥

दो॰—अस प्रभु दीनवंधु हरि कारन रहित दयाल । तुलसिदास सठ तेहि भजु छाड़ि कपट जंजाल ॥ २११ ॥ प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ऐसे दीनवन्धु और विना ही कारण दया करनेवाले हैं । तुल्सी-दासजी कहते हैं, हे शठ [ मन ] । तू कपट-जंजाल छोड़कर उन्हींका मजन कर ॥२११॥

मासपारायण, सातवाँ विश्राम

ची॰-चले राम लिलमन सुनि संगा। गए जहाँ जगा पावनि गंगाः॥ गाधिसूनु सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरि महि: लाई ु॥ १॥ रा॰ स॰ १४—

श्रीरामजी और छक्ष्मणजी मुनिके साथ चले । वे वहाँ गये जहाँ जगत्को पवित्र करनेवाली गङ्गाजी थीं । महाराज गाधिके पुत्र विश्वामित्रजीने वह सब कथा कह सुनायी जिस प्रकार देवनदी गङ्गाजी पृथ्वीपर आयी याँ ॥ १ ॥

तब प्रसु रिषिन्ह समेत नहाए। बिबिध दान महिदेवन्हि पाए॥ हरिष चले मुनि बुंद सहाया। बेगि बिदेह नगर निअराया॥ २॥ तब प्रभुने ऋषियोंसहित [गङ्गाजीमें]स्नान किया। ब्राह्मणोंने भाँति-भाँतिके दान पाये। फिर मुनिवृन्दके साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुरके निकट पहुँच गये॥ २॥ पुर रम्यता राम जब देखी। हरषे अनुज समेत बिसेषी॥ बापीं कूप सरित सर नाना । सिळळ सुधासम मिन सोपाना ॥ ३ ॥ श्रीरामजीने जब जनकपुरकी शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मणसहित अत्यन्त

हर्षित हुए । वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएँ, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृतके समान जल है और मणियोंकी सीढ़ियाँ [ बनी हुई ] हैं ॥ ३॥

गुंजत मंज मत्त रस म्हंगा। कूजत करू बहुवरन बिहंगा॥ बरन बरन बिकसे बनजाता। त्रिविध समीर सदा सुखदाता॥ ४॥ मकरन्द-रससे मतवाले होकर भौं रे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं। रंग-विरंगे [ बहुत-से ] पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग-रंगके कमल खिले हैं; सदा ( सब ऋतुओं में ) सुख देनेवाला शीतल, मन्द, सुरान्ध पवन वह रहा है ॥ ४ ॥

दो॰—सुमन वादिका बाग बन बिपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपछ्छवत सोहत पुर चहुँ पास॥ २१२॥ पुष्पवाटिका (फुलवारी), बाग और वन जिनमें बहुत-से पक्षियोंका निवास है,फूलते, फलते और सुन्दर पत्तींने लदे हुए नगरके चारों ओर सुशोभित हैं ॥ २१२ ॥ चौ०-वनइ न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाइ सन तहुँ छोभाई॥ चारु वजारु बिचित्र अँवारी। मनिमय विश्वि जनु स्वकर सँवारी॥ १॥ नगरकी सुन्दरताका वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं छुभा जाता ( रम जाता ) है । सुन्दर बाजार है। मणियोंसे बने हुए विचित्र छज्जे हैं। मानो ब्रह्माने

, धनिक बनिक बर धनद समाना । बैठे सकळ बस्तु है नाना ॥ सुंदर गर्छी सुहाई। संतत रहिंह सुगंध सिचाई॥ र ॥ कुवेरके समान श्रेष्ठ घनी व्यापारी सब प्रकारकी अनेक वस्तुएँ लेकर [ दूकानोंमें ] बैठे हैं । सुन्दर चौराहे और सुहावनी गलियाँ सदा सुगन्धरे सिंची रहती हैं ॥ २ ॥ मंगळमय मंदिर सब केरें। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरें॥ । पुरानर नारि सुभग सुचि संता। घरमसील ग्यानी गुनवंता॥ ३॥

· 23 4 4 4

उन्हें अपने हाथोंसे बनाया है ॥ १ ॥

सबके घर मङ्गलमय हैं और उनपर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेवरूपी चित्रकारने अंकित किया है। नगरके [सभी] स्त्री-पुरुप सुन्दर, पवित्र, सांधु-खभाव-चाले, धर्मारमा, शानी और गुणवान हैं॥ ३॥

अति अन्प जहें जनक निवास्। विथकिं विद्युष्विकोकि बिलास्॥ होत चिकत चित कोट बिलोकी। सकल भुवन सोभा जनु रोकी॥ ४॥ जहाँ जनकजीका अत्यन्त अनुपम (सुन्दर) निवासस्थान (महल) है, वहाँके विलास (ऐसर्य) को देखकर देवता भी यकित (स्तिम्भत) हो जाते हैं [ मनुष्योंकी तो बात ही क्या ! ] कोट (राजमहलके परकोटे) को देखकर चित्त चिकत हो जाता है। [ऐसा माल्म होता है ] मानो उसने समस्त लोकोंकी दोभाको रोक (धर) रक्खा है ॥ ४॥

दो - धवल धाम मिन पुरद पट् सुघटित नाना भाँति।

सिय नियास सुंद्र सदन सोभा किमि कहि जाति ॥ २१३ ॥ उल्ल्यल महलोंमें अनेक प्रकारके सुन्दर रीतिसे वने हुए मणिजटित सोनेकी जरी-के पर्दे लगे हैं । सीताजीके रहनेके सुन्दर महलकी शोभाका वर्णन किया ही कैसे जा सकता है ॥ २१३ ॥

ची०-सुभग हार सय कुलिस कपाटा। भूप भीर नट मागध भाटा॥
यनी विसाल याजि गज साला। हय गय रथ संकुल सब काला॥ १॥
राजमहलके सगदरवाजे (फाटक) सुन्दर हैं, जिनमें वज़के (मजबूत अथवा हीरोंके
चमकते हुए) कियाड़ लगे हैं। वहाँ [मातहत] राजाओं, नटों, मागधों और भाटोंकी
भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियोंके लिये यहुत वड़ी-बड़ी युड़कालें और गजशालाएँ
(पीलखाने) यनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथोंने मरी रहती हैं॥ १॥

सूर सचिव सेनप बहुतेरे। नृपगृह सरिस सदन सब केरे॥
पुर चाहेर सर सरित समीपा। उतरे जह तह बिपुल महीपा॥ २॥
बहुत-से शूरवीर, मन्त्री और सेनापित हैं, उन सबके घर भी राजमहल-सरीखे
ही हैं। नगरके वाहर तालाब और नदीके निकट जहाँ-तहाँ बहुत-से राजालोग उतरे हुए
(डेरा डाले हुए) हैं॥ २॥

देखि अनूप एक अँवराई। सब सुपास सब भाँति सुहाई॥ कांसिक कहेउ सोर मजु माना। इहाँ रहिअ रघुबीर सुजाना॥ ३॥ [वहीं] आमींका एक अनुपम वाग देखकर, वहाँ सब प्रकारके सुभीते ये और जो सब तरहसे सुहावना था, विश्वामित्रजीने कहा—हे सुजान रघुवीर! मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाय॥ ३॥

भलेहिं नाथ किं कृपानिकेता। उतरे तहँ मुनि चूंद समेता॥ विस्तामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिकापति पाए॥ ४॥ कृपाके धाम श्रीरामचन्द्रजी 'बहुत अच्छा, स्वामिन् !' कहकर वहीं मुनियोंके समूहके साथ ठहर गये। मिथिछापति जनकजीने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आये हैं, ॥ ४॥

दो॰—संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर वर गुर ग्याति। चले मिलन मुनिनायक्रहि मुदित राउ एहि भाँति॥ २१४॥

तय उन्होंने पवित्र हृदयके (ईमानदार, स्वामिमक्त) मन्त्री, वहुत-से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु (शतानन्दजी) और अपनी जातिके श्रेष्ठ लोगोंको वाथ लिया और इस प्रकार प्रकाताके साथ राजा मुनियोंके स्वामी विश्वामित्रजीसे मिलने चन्ने ॥ २१४॥ चौ०-कीन्ह प्रनामु चरन धरि माथा। दीन्हि असीस मुद्दित मुनिनाथा॥

बिप्रबृंद सब सादर बंदे। जानि भाग्य बढ़ राउ अनंदे॥ १॥ राजाने मुनिके चरणोंपर मस्तक रख कर प्रणाम किया । मुनियोंके स्वामी विश्वामित्रजीने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मणमण्डलीको आदरसहित प्रणाम किया और अपना बढ़ा भाग्य जानकर राजा आनन्दित हुए॥ १॥

कुसल प्रस्न किह बार्राहें बारा। बिस्नामित्र नृपिंहे बैठारा॥ तेष्टि भवसर आए दोउ भाई। गए रहे देखन फुलवाई॥२॥ बार-बार कुशलप्रस्न करके विश्वामित्रजीने राजाको बैठाया। उसी समय दोनीं भाई आ पहुँचे, जो फुलवाड़ी देखने गये थे॥२॥

स्थाम गौर मृद्ध बयस किसोरा । लोचन सुखद बिस्व चित चोरा ॥
उठे सकळ जब रघुपति आए । विस्वामित्र निकट वैठाए ॥ ३ ॥
सुकुमार किशोर अवस्थावाले श्याम और गौर वर्णके दोनों कुमार नेत्रोंको सुख
देनेवाले और सारे विश्वके चित्तको चुरानेवाले हैं । जब रघुनाथजी आये तब सभी
[ उनके रूप एवं तेजसे प्रभावित होकर ] उठकर खड़े हो गये । विश्वामित्रजीने उनको
अपने पास बैठा लिया ॥ ३ ॥

भए सब मुखी देखि दोड आता। बारि बिलोचन पुलकित गाता॥
भूरित मधुर मनोहर देखी। भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी॥ ४॥
दोनों माइयोंको देखकर सभी मुखी हुए। सबके नेत्रोंमें जल भर आया (आनन्द और प्रेमके आँसू उमझ पड़े) और शरीर रोमाञ्चित हो उठे। रामजीकी मधुर मनोहर मूर्तिको देखकर बिदेह (जनक) विशेषरूपसे विदेह (देहकी सुध-बुधसे रहित) हो गये॥ ४॥

दो॰—प्रेम मगन मनु जानि नृप करि बिवेकु धरि धीर । बोलेज मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ॥ २१५ ॥ मनको प्रेममें मग्न जान राजा जनकने विवेकका आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर गर्गद (प्रेमभरी ) गम्भीर वाणीसे कहा-॥ २१५॥ चौ०-फह्हु नाथ सुंदर दोड बालक । सुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक ॥ महा जो निगम नेति कहि गावा । उभय वेप धरि की सोह आवा ॥ १ ॥ है नाथ ! कहिये: ये दोनों सुन्दर वालक मुनिकुलके आभूषण हैं या किसी

राजवंदाके पालक ? अथवा जिसका वेदोंने 'नेति' कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगलरूप धरकर नहीं आया है ! ॥ १ ॥

सहज बिरागरूप मन भोरा। थिकत होत जिमि चंद चकोरा॥ प्रभु प्छडें सतिभाऊ । कहहु नाथ जिन करहु दुराऊ ॥ २ ॥ भेरा मन जो स्वभावसे ही बैराग्यरूप [ बना हुआ ] है [ इन्हें देखकर ] इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चन्द्रमाको देखकर चकोर। हे प्रमी ! इसिळिये मैं आपसे सत्य ( निरुटल ) भावसे पूछता हूँ । हे नाय ! वताइये, छिपाव न कीजिये ॥ २ ॥

इन्डिह बिलोकत अति अनुरागा । बरबस ब्रह्मसुखिह सन त्यागा ॥ कह मुनि विहसि करेह नृप नीका। यचन तुम्हार न होह अलीका॥ ३॥ इनको देखते ही अत्यन्त प्रेमके वश होकर मेरे मनने जबर्दस्ती ब्रह्मसुखको त्याग दिया है । मुनिने हँसकर कहा-हे राजन् । आपने ठीक ( यथार्थ ही ) कहा । आपका वचन मिय्या नहीं हो सकता ॥ ३ ॥

ये प्रिय सबिह जहाँ लगि प्रानी। मन मुसुकाहि रामु सुनि बानी॥ रघुकुल मनि दसरथ के जाए। मम हित लागि नरेस पठाए॥ ४॥ जगत्में जहाँतक ( जितने भी ) प्राणी हैं, ये सभीको प्रिय हैं । मुनिकी [ रहस्य भरी ] वाणी सुनकर श्रीरामजी मन-ही-मन मुसकराते हैं ( हँस कर मानी संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिये नहीं )। [तय मुनिने कहा--] ये रघुकुलमणि महाराज दशरथके पुत्र हैं। मेरे हितके लिये राजाने इन्हें मेरे साथ मेजा है ॥ ४ ॥

दो॰—रामु लखनु दोउ वंधुवर रूप सील वल घाम। मल राखेड सबु साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥ २१६ ॥ ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपः झील और बलके धाम हैं। सारा जगत् [इस वातका] साक्षी है कि इन्होंने युद्धमें असुरोंको जीतकर मेरे यज्ञकी रक्षा की है ॥२१६॥ चौ०-सुनि तव चरन देखि कह राऊ। कहि न सकउँ निज पुन्य प्रभाऊ॥

सुंदर स्याम गौर दोड ञ्राता। आनँदहू के आनँद दाता॥ १॥ राजाने कहा--हे मुनि । आपके चरणोंके दर्शन कर मैं अपना पुण्य-प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुन्दर श्याम और गौर वर्णके दोनों भाई आनन्दको भी आनन्द देनेवाले हैं॥१॥

इन्ह के प्रीति परसपर पावनि । कहिन जाइ मन भाव सुंहावनि ॥ सुनहु नाथ कह सुदित बिदेहू। ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू ॥ र ॥

\_\_\_\_\_

इनकी आपसकी प्रीति वड़ी पवित्र और सुहावनी है; वह मनको बहुत भाती है, पर [वाणीसे] कही नहीं जा सकती । विदेह (जनकजी ) आनिन्दत होकर कहते हैं—हे नाथ ! सुनिये, ब्रह्म और जीवकी तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है ॥ २ ॥

पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू । पुलक गात उर अधिक उद्याहू ॥

सुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीसू । चलेउ लवाइ नगर अवनीसू ॥ ३ ॥

राजा बार-बार प्रभुको देखते हैं ( दृष्टि वहाँ वे हटना ही नहीं चाहती ) ।

[प्रेमसे ] शरीर पुलकित हो रहा है और हृदयमें बड़ा उत्साह है । [फिर ] मुनिकी
प्रशंसा करके और उनके चरणोंमें सिर नवाकर राजा उन्हें नगरमें लिवा चले ॥ ३ ॥

सुंदर सदनु सुखद सब काला। तहाँ वासु लै दीन्ह सुआला॥
किर पूजा सब विधि सेवकाई। गयउ राउ गृह विदा कराई॥ ४॥
एक सुन्दर महल जो सब समय (सभी ऋतुओं में) सुखदायक था। वहाँ राजाने
उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनन्तर सब प्रकारसे पूजा और सेवा करके राजा विदा
माँगकर अपने घर गये॥ ४॥

दो॰—रिषय संग रघुवंस मिन करि भोजनु विश्रामु । वैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरि जामु ॥ २१७ ॥ रघुकुळके शिरोमणि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ऋषियोंके साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मणसमेत बैठे । उस समय पहरभर दिन रह गया या ॥ २१७ ॥

ची०-छलन हृद्यँ छालसा बिसेषी। जाइ जनकपुर आहुअ देखी॥
प्रभु भय बहुरि सुनिहि सकुचाहीं। प्रगट न कहिंह मनिह सुसुकाहीं॥ १॥
लक्ष्मणजीके हृद्यमें विशेष छालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें। परन्तु प्रभु
श्रीरामचन्द्रजीका डर है और फिर सुनिसे भी सकुचाते हैं। इसिलये प्रकटमें कुछ नहीं
कहते। मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं॥ १॥

राम अनुज मन की गति जानी। भगत बछलता हियँ हुलसानी॥
परम बिनीत सकुचि मुसुकाई। बोले गुर अनुसासन पाई॥२॥
[अन्तर्यामी] श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाईके मनकी दशा जान ली, [तव] उनके
दृदयमें भक्तवत्सलता उमड़ आयी। वे गुरुकी आज्ञा पाकर बहुत ही विनयके साथ
सकुचाते हुए मुसकराकर बोले—॥ २॥

नाथ छखनु पुरु देखन चहहीं। प्रभु सकीच डर प्रगट न कहहीं॥ जों राउर आयसु में पावीं। नगर देखाइ तुरत छै आवीं॥ ३॥ हे नाथ! छक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। किन्तु प्रभु (आप) के डर और संकोचके कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ। तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही [वापस] छे आऊँ॥ ३॥ सुनि सुनीसु कह यचन सप्रीती। कस न राम तुम्ह राखहु नीती॥
धरम सेतु पालक तुम्ह ताता। ग्रेम विवस सेवक सुखदाता॥ ४॥
यह सुनकर मुनीधर विश्वामित्रजीने प्रेमसहित वचन कहे—हे राम! तुम नीतिकी
रक्षा कैसे न करोगे; हे तात! तुम धर्मकी मर्यादाका पालन करनेवाले और प्रेमके वशीमृत होकर सेवकोंको सुख देनेवाले हो॥ ४॥

दो॰—जाइ देखि आवहु नगरु सुख निघान दोउ भाइ।
करहु सुफल सब के नयन सुंदर बदन देखाइ॥ २१८॥
सुखके निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुन्दर मुख दिखला-कर गर्व [ नगर-निवाधियों ] के नेत्रोंको सफल करो॥ २१८॥

ची॰-सुनि पद कमल बंदि दोड आता। चले लोक लोचन सुख दाता॥
यालक गृंद देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा॥ १॥
सब लोकोंके नेत्रोंको सुख देनेवाले दोनों भाई मुनिके चरणकमलोंकी वन्दना करके
चले। वालकोंके छंड इन [के सीन्दर्य] की अत्यन्त शोभा देखकर साथ लग गये।
उनके नेत्र और मन [इनकी माधुरीपर] लुभा गये॥ १॥

पीत बसन परिकर किट भाषा। चारु चाप सर सोहत हाथा॥
तन अनुहरत सुचंदन खोरी। स्थामल गौर मनोहर जोरी॥२॥
[दोनों भाइयोंके ] पीले रंगके बल्ल हैं, कमरके [पीले ] दुपहोंमें तरकस बँधे हैं।
हाथोंमें सुन्दर घनुप-वाण सुशोभित हैं। [दयाम और गौर वर्णके ] शरीरोंके अनुकूल
(अर्थात् जिसपर जिस रंगका चन्दन अधिक फन्ने उसपर उसी रंगके) सुन्दर चन्दनकी
न्त्रीर लगी है। साँवरे और गौरे [रंग] की मनोहर जोड़ी है॥२॥

केहरि कंधर बाहु बिसाला। उर अति रुचिर नागमिन माला॥
सुभग सोन सरसीरुह छोचन। वदन मयंक तापत्रय मोचन॥ ६॥
सिंहके समान (पुष्ट) गर्दन (गलेका पिछला भाग) है। विशाल भुजाएँ हैं।
चौड़ी] छातीपर अत्यन्त सुन्दर गजमुक्ताकी माला है। सुन्दर लाल कमलके समान
नेत्र हैं। तीनों तापोंसे छुड़ानेवाला चन्द्रमाके समान मुख है॥ ३॥

कानिह कनक फूल छिव देहीं। चितवत चितिह चोरि जनु लेहीं॥ चितविन चारु मृकुटि वर बाँकी। तिलक रेख सोभा जनु चाँकी॥ ४॥ कानोंमें सोनेके कर्णफूल [ अत्यन्त ] शोभा दे रहे हैं और देखते ही [देखनेवालेके] चित्तको मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन ( दृष्टि ) बड़ी मनोहर है और भौंहें तिरछी एवं सुन्दर हैं। [ माथेपर ] तिलककी रेखाएँ ऐसी सुन्दर हैं मानो [ मूर्तिमती ] शोभापर मुहर लगा दी गयी है॥ ४॥ दो॰—हिचर चौतर्नी सुभग सिर मेचक कुंचित केस ।
नख सिख सुंदर वंधु दोउ सोभा सकल सुदेस ॥ २१९ ॥
क्षिपर सुन्दर चौकोनी टोपियाँ [दिये ] हैं। काले और बुँचराले वाल हैं। दोनों
भाई नखसे लेकर शिखातक (एड़ीसे चोटीतक) सुन्दर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी
चाहिये दैसी ही है ॥ २१९ ॥

चौ०—देखन नगरु भूपसुत आए। समाचार पुरवासिन्ह पाए॥ धाए धाम काम सब त्यागी। मनहुँ रंक निधि छूटन छागी॥१॥ जग पुरवासियोंने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखनेके छिये आये हैं, तब वे सब घर-बार और सब काम-काज छोड़कर ऐसे दोड़े मानो दरिद्री [धनका] खजाना छूटने दौड़े हों॥१॥

निरित्व सहज सुंदर दोड भाई। होहिं सुखी छोचन फल पाई॥
जुबतीं भवन झरोखिन्ह लागीं। निरखिंह राम रूप अनुरागीं॥ २॥
स्वभावहीते सुन्दर दोनों भाइयोंको देखकर वेलोग नेशोंका फल पाकर सुखी हो रहे
हैं। युवती स्त्रियाँ परके झरोखोंते लगी हुई प्रेमसिहत श्रीरामचन्द्रजीके रूपको देख रही हैं॥२॥
कहिंह परसपर बचन सप्रीती। सिख इन्ह कोटिकाम छिब जीती॥
सुर नर असुर नाग सुनि माहीं। सोभा असि कहुँ सुनिअति नाहीं॥ ३॥
वे आपसमें बड़े प्रेमसे बातें कर रही हैं—हे सखी! इन्होंने करोड़ों कामदेवोंकी
छिवको जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियोंमें ऐसी शोभा तो कहीं

सुननेमें भी नहीं आती ॥ ३ ॥

बिष्तु चारि भुज विधि भुख चारी । बिकट वेप भुख पंच पुरारी ॥
अपर देउ अस कोड न आही । यह छिब सखी पटतरिक्ष जाही ॥ ४ ॥
भगवान् विष्णुके चार भुजाएँ हैं, ब्रह्माजीके चार भुख हैं, शिवजीका विकट
(भयानक) वेष है और उनके पाँच मुँह हैं, हे सखी ! दूसरा देवता भी कोई ऐसा

नहीं है जिसके साथ इस छबिकी उपमा दी जाय ॥ ४॥

दो॰—बय किसोर सुषमा सद्न स्याम गौर सुख धाम।
अंग अंग पर वारिअहिं कोटि कोटि सत काम ॥ २२० ॥
इनकी किशोर अवस्था है, ये सुन्दरताके घर, साँवले और गोरे रंगके तथा सुखके
धाम हैं। इनके अङ्ग-अङ्गपर करोड़ों-अरबों कामदेवोंको निछावर कर देना चाहिये ॥ २२० ॥
चौ॰—कहहु सखी अस को तनुधारी। जो न मोह यह रूप निहारी॥
कोड सप्रेम बोळी सदु बानी। जो मैं सुना सो सुनहु सयानी॥ १॥
हे सखी ! [ मला ] कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूपको देखकर
मोहित न हो जाय ( अर्थात् यह रूप जड़-चेतन सबको मोहित करनेवाला है )। [ तय ] कोई

दूसरी सखी प्रेमसीहत कोमल वाणीसे वोली, हे सयानी ! मैंने जो सुना है उसे सुनो—॥१॥
चौर-ए दोऊ दसरथ के ढोटा। वाल मरालिह के कल जोटा॥
सुनि कोसिक मख के रखवारे। जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे॥ २॥
ये दोनों [राजवुमार] महाराज दशरथजीके पुत्र हैं। बाल राजहंसींका-सा सुन्दर
जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्रके यशकी रक्षा करनेवाले हैं, इन्होंने युद्धके मैदानमें
राक्षसींची मारा है॥ २॥

स्याम गात कल कंज विलोचन। जो मारीच सुभुज महु मोचन॥ कौसल्या सुत सो सुख खानी। नामु रामु धनु सायक पानी॥३॥ जिनका स्याम शरीर और सुन्दर कमल-जैसे नेत्र हैं जो मारीच और सुबाहुके मदको चूर करनेवाले और दुखकी खान हैं और जो हाथमें धनुप-नाण लिये हुए हैं वे कीसल्याजीके पुत्र हैं; इनका नाम राम है॥३॥

गौर किसोर बेषु वर कार्छ। कर सर चाप राम के पार्छ।।

रुटिमचु नामु राम छघु आता। सुनु सिख तासु सुमित्रा माता॥ ४॥

जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुन्दर वेष वनाये और हाथमें धनुप-याण लिये श्रीरामजीके पीछे-भीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं; उनका
नाम लक्ष्मण है। हे सखी ! सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं॥ ४॥

दो॰—विप्रकाजु करि वंधु दोड मग मुनिवध् उधारि। आए देखन चापमख सुनि हरणीं सब नारि॥ २२१॥

दोनों भाई ब्राह्मण विरवामित्रकाकाम करके और राग्तेमें मुनि गौतमकी स्त्री अहल्या-का उदार करके यहाँ घनुषयत्र देखने आये हैं। यह सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुई ॥ २२१॥ ची०-देखि राम छवि कोड एक कहर्ड । जोगु जानकिहि यह बर अहद्दे॥

कीं सिख इन्हिं देख नरनाहु । पन परिहिर हिंठ करइ विवाहू ॥ १ ॥

श्रीरामचन्द्रजीकी छित्र देखकर कोई एक (दूसरी सखी) कहने लगी—यह वर जानकीके योग्य है। हे सखी! यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ-पूर्वक इन्होंसे विवाह कर देगा ॥ १॥

कोउ कह ए भूपित पिहचाने । मुनि समेत सादर सनमाने ॥
सिंख परंतु पनु राउ न तर्जाई । बिधि बस हिंठ अविवेकिह भजई ॥ २ ॥
किसीने कहा— राजाने इन्हें पहचान लिया है और मुनिके सिंहत इनका आदरपूर्वक
सम्मान किया है । परन्तु हे सखी ! राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता । वह होनहारके
वशीभृत होकर हठपूर्वक अविवेकका ही आश्रय लिये हुए है । (प्रणपर अड़े रहनेकी
मूर्खता नहीं छोड़ता ) ॥ २ ॥

शरीरके वालक हैं ॥ १ ॥

कोउ कह जो भल अहड् विधाता । सव कहँ सुनिअ उचित फलदाता ॥ तौ जानिकहि मिलिहि वरु एहू। नाहिन आलि इंहाँ संदेहू॥ ३॥ कोई कहती है—यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं) तो जानकीजीको यही वर मिलेगा । हे सखी ! इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३ ॥ जों विधि वस अस वने सँजोग्। तो कृतकृत्य होह सब लोगू॥ सिख इसरें आरित अति तार्ते। कवहुँक ए आविह एहि नार्ते॥ ४॥ जो दैवयोगसे ऐसा एंयोग वन जाय, तो हम सब लोग ऋतार्थ हो जायँ। हे सखी !मेरे तो इसीसे इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे ॥ ४ ॥ दो॰—नाहिं त इम कहुँ सुनहु सिख इन्ह कर दरसनु दूरि। यह संघट्ठ तव होई जव पुन्य पुराकृत भूरि॥ २२२॥ नहीं तो (विवाह न हुआ तो ) हे सखी । सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्छम हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजन्मोंके बहुत पुण्य हों ॥ २२२ ॥ चौ०-चोछी अपर कहेउ सिख नीका। एहिं विश्राह अति हित सब हीका॥ कोउ कह संकर चाप कडोरा। ए स्थामल मृदुगात किसोरा॥ १॥ दूसरीने कहा—हे सखी | तुमने वहुत अच्छा कहा । इस विवाहसे सभीका परम हित है। किसीने कहा-शङ्करजीका चनुप कडेर है और ये साँवले राजद्भमार कोमल

सञ्ज असमंजस अहइ सयानी। यह सुनि अपर कहह मृदु बानी॥
सिख इन्ह कहँ कोड कोड अस कहहीं। बढ़ प्रभाड देखत छञ्च अहहीं॥ १॥
हे स्थानी! सन असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणीसे कहने
लगी—हे सखी! इनके सम्बन्धमें कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखनेमें तो छोटे हैं,
पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है॥ २॥

परिस जासु पद पंकन भूरो। तरी अहल्या कृत अब भूरी।।
सो कि रहिहि विनु सिवधनु तोरें। यह प्रतीति परिहरिअ न भोरें॥ ३॥
जिनके चरणकमलोंकी धूलिका स्पर्श पाकर अहल्या तर गयी, जिसने वड़ा भारी
पाप किया था, वे क्या शिवजीका धनुष विना तोड़े रहेंगे। इस विश्वासको भूलकर भी
नहीं छोड़ना चाहिये॥ ३॥

बेहिं विरंचि रचि सीय सँवारी। तेहिं स्यामल वह रचेउ विचारी॥
तासु वचन सुनि सब हरपानीं। ऐसेइ होड कहिं मृदु वानी॥ ४॥
जिस ब्रह्माने सीताको सँवारकर (वड़ी चतुराईसे) रचा है। उसीने विचारकर
साँवला वर भी रच रक्खा है। उसके ये वचन सुनकर सब हिंपत हुई और कोमल वाणीसे
कहने छर्गा—ऐसा ही हो॥ ४॥

दो॰—हियँ हरपहिं वरपहिं सुमन सुमुखि सुलोचिन बृंद् । जाहिं जहाँ जहँ वंधु दोउ तहँ तहँ परमानंद ॥ २२३ ॥ सुन्दर मुख और सुन्दर नेत्रोंवाळी स्त्रियाँ समूह-की-समूह हृदयमें हर्षित होकर फूळ बरसा रही हैं । जहाँ-जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ-वहाँ परम आनन्द छा जाता है ॥ २२३ ॥ चौ०-पुर पूरव दिसि गे दोड माई । जहाँ धनुमख हित सूमि बनाई ॥ अति बिस्तार चारु गच हारी । बिमळ बेदिका रुचिर सँवारी ॥ १ ॥

अति बिस्तार चारु गच ढारो । बिमल बेहिका रुचिर सँवारी ॥ १ ॥ दोनों भाई नगरके पूरव ओर गये; जहाँ घनुषयज्ञके लिये [रंग] भूमि बनायी गयी यी । बहुत लंबा-चौड़ा सुन्दर ढाला हुआ पका आँगन थाः जिसपर सुन्दर और निर्मल वेदी सजायी गयी थी ॥ १ ॥

चहुँ दिसि कंचन मंच विसाला। रचे जहाँ वैठिंह महिपाला॥
तेहि पाछें समीप चहुँ पासा। अपर मंच मंडली बिलासा॥ २॥
चारों ओर सोनेके बड़े-बड़े मंच बने थे। जिनपर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे
समीप ही चारों ओर दूसरे मचानोंका मण्डलाकार घेरा सुशोभित था॥ २॥

कछुक उँचि सय भाँति सुहाई। बैठिह नगर छोग जहाँ जाई॥ तिन्ह के निकट विसाल सुहाए। घवल धाम बहुबरन बनाए॥३॥ वह कुछ ऊँचा या और सय प्रकारसे सुन्दर था। जहाँ जांकर नगरके छोग वैठेंगे। उन्होंके पास विशाल एवं सुन्दर सफेद मकान अनेक रंगोंके बनाये गये हैं।॥३॥

जहँ बैठें देखिँह सब नारी। जथाजोग्रु निज कुछ अनुहारी॥
पुर बालक किह किह मृदु बचना। सादर प्रभुहि देखाविँ रचना॥ ४॥
जहाँ अपने-अपने कुलके अनुसार सब स्त्रियाँ यथायोग्य(जिसको जहाँ बैठना उचित है)
बैठकर देखेंगी। नगरके बालक कोमल बचन कह-कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको ियज्ञालाकी रचना दिखला रहे हैं॥ ४॥

दो॰—सब सिसु पहि मिस प्रेमवस परिस मनोहर गात।
तन पुलकिंह अति हर्षु हियँ देखि देखि दोष आत ॥ २२४ ॥
सब बालक इसी बहाने प्रेमके वश होकर श्रीरामजीके मनोहर अङ्गोंको छूकर
शरीरसे पुलित हो रहे हैं और दोनों भाइयोंको देख-देखकर उनके हृदयमें अत्यन्त हर्ष
हो रहा है ॥ २२४ ॥

चौ०-सिसु सब राम प्रेमबस जाने। प्रीति समेत निकेत बखाने॥
निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई। सहित सनेह जाहिं दोउ भाई॥ १ ॥
श्रीरामचन्द्रजीने सब बालकोंको प्रेमके वश जानकर [यज्ञभूमिके] स्थानोंकी
प्रेमपूर्वक प्रशंसा की। [इससे बालकोंका उत्साह, आनन्द और प्रेम और भी बढ़ गया,
[जिससे] वे सब अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और [प्रत्येकके

बुलानेपर ] दोनों भाई प्रेमसहित उनके पास चले जाते हैं ॥ १ ॥

राम देखावहिं अनुजिह रचना। कहि मृदु मधुर मनोहर बद्धना ॥

रूव निमेष महुँ भुवन निकाया। रचइ जासु अनुसासन माया ॥ २ ॥

कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्रीरामजी अपने छोटे भाई लक्ष्मणको

[ यज्ञभूमिकी ] रचना दिखलाते हैं । जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष ( पलक

गिरनेके चौथाई समय ) में ब्रह्माण्डोंके समूह रच डालती हैं ॥ २ ॥

भगित हेतु सोइ दोनदयाला। चितवत चिकत धनुष मखसाला॥ कौतुक देखि चके गुरु पाहीं। जानि बिलंबु त्रास मन माहीं॥ है॥ वही दीनोंपर दया करनेवाले श्रीरामजी मिक्तिके कारण धनुषशालाको चिकत होकर (आश्चर्यके साथ) देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक (विचित्र रचना) देख कर वे गुरुके पास चले। देर हुई जानकर उनके मनमें डर है॥ ३॥

जासु त्रास दर कहुँ दर होई। भजन प्रभाठ देखावत सोई॥ किह बार्ले मृदु मधुर सुहाई। किए बिदा बालक बरिआई॥ ॥ किनके भयसे दरको भी दर लगता है, वही प्रमु भजनका प्रभाव [ जिसके कारण ऐसे महान् प्रमु भी भयका नाट्य करते हैं) दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुन्दर बार्ते कहकर बालकोंको जबरदस्ती विदा किया॥ ४॥

दो॰ सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोउ भाइ।

गुर पद पंकज नाइ सिर बैंठे आयसु पाइ॥ २२५॥

फिर भयः प्रेमः विनय और बड़े संकोचके साथ दोनों भाई गुरुके चरणकमलींमें

सिर नवाकर आज्ञा पाकर वैठे ॥ २२५ ॥

चौ०-निसि प्रवेस मुनि आयसु दीन्हा। सबहीं संध्याबंद्र कीन्हा॥
कहत कथा इतिहास पुरानी। रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी॥ १॥
रात्रिका प्रवेश होते ही (सन्ध्याके समय) मुनिने आज्ञा दी, तब सबने सन्ध्यावन्दन
किया। फिर प्राचीन कथाएँ तथा इतिहास कहते-कहते सुन्दर रात्रि दो पहर बीत गयी॥ १॥

मुनिवर सयन कीन्हि तब जाई। छगे चरन चापन दोड भाई॥ जिन्ह के चरन सरोरुह छागी। करत विविध जप जोग बिरागी॥ २॥ तब श्रष्ठ मुनिने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरणकमलोंके [दर्शन एवं स्पर्शक] लिये वैराग्यवान् पुरुष भी भाँति-भाँतिके जप और योग करते हैं।॥ २॥

तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते। गुरपद कमल पलोटत प्रीते॥ बार बार मुनि अग्या दीन्ही। रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही॥ ३॥ वे ही दोनों माई मानो प्रेमसे जीते हुए प्रेमपूर्वक गुरुजीके चरणकमलोंको दबा रहे हैं। मुनिने वार-बार आज्ञा दी। तब श्रीरबुनाथजीने जाकर शयन किया ॥ ३ ॥

चापत चरन लखनु उर लाएँ। समय सप्रेम परम सच्च पाएँ॥

पुनि पुनि प्रभु कह सोवह ताता। पौड़े घरि उर पद जलजाता॥ ४॥

श्रीरामजीके चरणोंको हृदयसे लगाकर भय और प्रेमसहित परम सुखका अनुभव

करते हुए लक्ष्मणजी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने वार-बार कहा—

हे तात! (अय) सो जाओ। तब वे उन चरणकमलोंको हृदयमें घरकर लेट रहे॥ ॥

दो०—उटे लखनु निस्ति विगत सुनि अक्नसिखा धुनि कान।

गुर ते पहिलेहि जगतपति जागे रामु सुजान ॥ २२६ ॥ रात बीतनेपरः मुगेंका शब्द कानींसे सुनकर लक्ष्मणजी उठे । जगत्के स्वामी सुजान श्रीरामचन्द्रजी भी गुरुसे पहले ही जाग गये ॥ २२६ ॥

ची० सकल सीच किर जाइ नहाए। निश्य निवाहि मुनिहि सिर नाए॥
समय जानि गुर आयमु पाई। लेन प्रसून चले दोड भाई॥ १॥
सय शीचिकिया करके वे जाकर नहाये। फिर [ सन्ध्या-अग्निहोत्रादि ] नित्यकर्म
समाप्त करके उन्होंने मुनिको मस्तक नवाया। [ पूजाका ] समय जानकर, गुरुकी आशा
पाकर दोनों भाई फल लेने चले।। १॥

भूप वागु बर देखेड जाई। जह बसंत रितु रही छोभाई॥ छागे विष्टप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेळि बिताना॥ ३॥ उन्होंने जाकर राजाका सुन्दर त्राग देखा जहाँ वसन्त ऋतु छमाकर रह गयी है। मनको छुभानेवाले अनेक दुझ छगे हैं। रंग-विरंगी उत्तम लताओंके मण्डप छाये हुए हैं॥ २॥

नव पहाव फल सुमन सुद्दाए। निज संपित सुर रूख लजाए॥
चातक कोकिल कीर चकोरा। कृतत बिहग नटत कल मोरा॥ ३॥
नये पत्तों, फलों और फूलोंने युक्त सुन्दर बृक्ष अपनी सम्पत्तिने कल्पवृक्षको भी
लजा रहे हैं। पनीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और
मोर सुन्दर नृत्य कर रहे हैं॥ ३॥

सध्य बाग सरु सोह सुहावा। मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सिलल सरित बहुरंगा। जलखग कृतत गुंजत मृंगा॥ ६॥ वागके वीचोबीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मिणयोंकी सीढ़ियाँ विचित्र ढंगसे बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगोंके कमल खिले हुए हैं, जलके पक्षी कलरव कर रहे हैं और अमर गुंजार कर रहे हैं॥ ४॥

दो॰—वागु तड़ागु विलोकि प्रभु हर्षे वंधु समेत।
परम रम्य आरामु यहु जो रामहि सुख देत॥ २२७॥
वाग और सरोवरको देखकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी माई लक्ष्मणसहित

हर्षित हुए । यह बाग [ वास्तवमें ] परम रमणीय है, जो [ जगत्को सुख देनेवाले ] श्रीरामचन्द्रजीको सुख दे रहा है ! ॥ २२७ ॥

चौ०—चहुँ दिसि चितइ पूँछि मालीगन । लगे लेन दल फूल मुदित मन ॥
तेहि अवसर सीता तहूँ आई । गिरिजा पूजन जननि पटाई ॥ १ ॥
चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों । पूछकर वे प्रसन्न मनसे पत्र-पुष्प लेने
लगे । उसी समय सीताजी वहाँ आयीं । माताने उन्हें गिरिजा (.पार्वती ) जीकी पूजा
करनेके लिये मेजा था ॥ १ ॥

संग सखीं सब सुभग सयानी। गाविह गीत मनोहर बानी॥ सर समीप गिरिजा गृह सोहा। वरिन न जाइ देखि मनु मोहा॥ २॥ सथमें सब सुन्दरी सयानी सिखयाँ हैं, जो मनोहर वाणीसे गीत गा रही हैं। सरोवरके पास गिरिजाजीका मन्दिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता; देखकर मन मोहित हो जाता है॥ २॥

मजजु करि सर सखिन्ह समेता। गई मुद्रित मन गौरि निकेता॥
पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग वह मागा॥ ३॥
सखियोंसहित सरोवरमें स्नान करके सीताजी प्रसन्न मनसे गिरिजाजीके मन्दिरमें
गयीं। उन्होंने बड़े प्रेमसे पूजा की और अपने योग्य सुन्दर वर माँगा॥ ३॥

एक सखी सिय संगु बिहाई। गई रही देखन फुळवाई॥ तेहिं दोउ बंधु बिछोके जाई। प्रेम बियस सीता पिंह आई॥ ४॥ एक सखी सीताजीका साथ छोड़कर फुळवाड़ी देखने चळी गयी यी। उसने जाकर दोनों भाइयोंको देखा और प्रेममें बिह्वळ होकर वह सीताजीके पास आयी॥ ४॥

दो॰—तासु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जलु नैन।
कहु कारनु निज हरष कर पूर्छोहं सब मृदु वैन॥ २२८॥
सिखयोंने उनकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रोंमें जल भरा
है। सब कोमल बाणीसे पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नताका कारण बता॥ २२८॥

चौ०-देखन बागु कुँभर दुइ आए। बय किसोर सब भाँति सुद्दाए॥ स्थाम गौर किमि कहौं बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु बानी॥ १॥ [उसने कहा—] दो राजकुमार बाग देखने आये हैं। किशोर अवस्थाके हैं और सब प्रकारसे सुन्दर हैं। वे साँवले और गोरे [रंगके] हैं; उनके सौन्दर्यको मैं

कैसे बखानकर कहूँ । वाणी बिना नेत्रकी है और नेत्रोंके वाणी नहीं है ॥ १ ॥ सुनि हरषीं सब सखीं सयानी । सिय हिंब अति उत्तकंठा जानी ॥ एक कहइ चृपसुत तेह आछी । सुने जे मुनि सँग आए काछी ॥ २ ॥ यह सुनकर और सीताजीके हृदयमें बड़ी उत्कण्ठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई । तन एक सखी कहने लगी—हे सखी ! ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनिके साथ आये हैं ॥ २ ॥

जिन्ह निज रूप मोहनी ढारी। कीन्हे स्ववस नगर नर नारी॥ बरनत छिम जहूँ तहूँ सब लोगू। अवसि देखिमहिं देखन जोगू॥ ३॥ और जिन्होंने अपने रूपकी मोहिनी डालकर नगरके स्त्री-पुरुषोंको अपने वशमें कर लिया है। जहाँ-तहाँ सब लोग उन्हींकी छिमका वर्णन कर रहे हैं। अवस्य [चलकर ] उन्हें देखना चाहिये। वे देखने ही योग्य हैं॥ ३॥

तासु यचन अति सियिह सोहाने। दरस लागि लोचन अकुलाने॥
चली अग्र करि प्रिय सिख सोई। प्रीति पुरातन लखह न कोई॥ ४॥
उसके वचन सीताजीको अत्यन्त ही प्रिय लगे और दर्शनके लिये उनके नेत्र
अञ्चला उठे। उसी प्यारी सखीको आगे करके सीताजी चलीं। पुरानी प्रीतिको कोई
लख नहीं पाता॥ ४॥

दो॰— सुमिरि सीय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत । चिक्त विलोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभीत ॥ २२९ ॥ नारदजीके वचनोंका स्मरण करके सीताजीके मनमें पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई । वे चिक्त होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगग्रीनी इधर-उधर देख रही हो ॥ २२९ ॥

चौ०—कंकन किंकिनि न्युर धुनि सुनि । कहत लखन सनरामु हृद्यँ गुनि ॥

सानहुँ सदन दुंदुभी दीन्ही । सनसा बिस्व बिजय कहँ कीन्ही ॥ १ ॥

कंकण (हाथोंके कड़े ), करधनी और पायजेबके शब्द सुनकर श्रीरामचन्द्रजी

हृद्यमें विचारकर लक्ष्मणसे कहते हैं—[ यह ध्विन ऐसी आ रही है ] मानो कामदेवने
विश्वको जीतनेका संकल्प करके डंकेपर चोट मारी है ॥ १ ॥

अस किह फिरि चितए तेहि ओरा। सिय मुख सिस भए नयन चकोरा॥
भए विलोचन चारु अचंचल। मनहुँ सकुचि निमि तने दिगंचल॥ २॥
ऐसा कहकर श्रीरामजीने फिरकर उस ओर देखा। श्रीसीताजीके मुखरूपी चन्द्रमा
[को निहारने ] के लिये उनके नेत्र चकोर बन गये। सुन्दर नेत्र स्थिर हो गये
(टकटकी लग गयी)। मानो निमि (जनकजीके पूर्वज) ने [जिनका सबकी पलकोंमें
निवास माना गया है; लड़की-दामादके मिलन-प्रसङ्घको देखना उचित नहीं, इस
भावसे ] सकुचाकर पलकें छोड़ दीं, (पलकोंमें रहना छोड़ दिया, जिससे पलकोंका
गिरना इक गया)॥ २॥

देखि सीय सोभा सुखु पावा । हृद्गँ सराहत बचनु न आवा ॥ जनु विरंचि सब निज निपुनाई । बिरचि बिस्त कहँ प्रगटि देखाई ॥ ३ ॥ सीताजीकी शोभा देखकर श्रीरामजीने बड़ा सुख पाया। हृदयमें वे उसकीं सराहना करते हैं। किन्तु मुखसे वचन नहीं निकलते। [वह शोभा ऐसी अनुपम हे ]मानो ब्रह्माने अपनी सारी निपुणताको मूर्तिमान् कर संशारको प्रकट करके दिखा दिया हो॥ ३॥

सुंदरता कहुँ सुंदर करई। छिबिगृहँ दीपसिखा जनु वरई॥
सब उपमा किव रहे जुठारी। केहिं पटतरों विदेह कुमारी॥ ४॥
वह ( सीताजीकी शोभा ) सुन्दरताको भी सुन्दर करनेवाली है। [ वह ऐसी
माल्म होती है ] मानो सुन्दरताकनी घरमें दी 1 कको ली जल रही हो। ( अवतक
सुन्दरताकनी भवनमें अधेरा थाः वह भवन मानो सीताजीकी सुन्दरताकनी दीपशिखाको पाकर जगमगा उठा है, पहलेसे भी अधिक सुन्दर हो गया है। ) सारी उपमाओंको तो किवयोंने जूँठा कर रक्खा है। मैं जनकनिदनो श्रीक्षीताजीकी किससे
उपमा दूँ॥ ४॥

दो॰—सिय सोभा हियँ वरित प्रभु आपित दसा विचारि। वोले सुचि मन अनुज सन वचन सम य अनुहारि॥ २३०॥

[ इस प्रकार ] हृदयमें सीताजीको शोभाका वर्गन करके और अरनी दशाको विचारकर प्रमु श्रीरामचन्द्रजी पवित्र मनसे अपने छोटे माई लक्ष्मणसे समयानुक्ल वचन बोले ॥ २३० ॥

चौ॰-तात जनकतनया यह सोई। धनुषजग्य जेहि कारन होई॥
पूजन गौरि सखीं छै आईं। करत प्रकासु फिरइ फुछवाई॥ १॥
हे तात! यह वही जनकजीकी कन्या हैजिसके छिये धनुष्रयज्ञ हो रहा है। सिवयाँ इसे गौरी-पूजनके छिये छे आयी हैं। यह फुछवाड़ीमें प्रकाश करती हुई फिर रही है॥१॥

जासु विलोकि अलोकिक सोमा। सहज पुनीत मोर मनु लोभा॥ सो सबु कारन जान विधाता। फरकिंद् सुभद अंग सुनु आता॥२॥ जिसकी अलोकिक सुन्दरता देखकर स्वभावने ही पवित्र मेरा मन क्षुच्ध हो गया है, वह सब कारण (अथवा उसका सब कारण) तो विधाता जानें। किन्तु है भाई! सुनो, मेरे मङ्गलदायक (दाहिने) अङ्ग फड़क रहे हैं॥२॥

रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपंथ पगु घरह न काऊ॥
मोहि अतिसय प्रतीतिमन केरी। जेहिं सपनेहुँ पर नारि न हेरी॥ ३॥
रघुवंशियोंका यह सहज (जन्मगत) स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्गपर
पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मनका अत्यन्त ही विश्वान है कि जिसने [जाग्रत्की कौन कहे] स्वममें भी परायी स्त्रीपर हिंष्ट नहीं डाळी है॥ ३॥

जिन्ह के छहिं न रिपुरन पीठी। नहिं पाविंह परितय मनु डीठी॥ मंगळ छहिंह न जिन्ह के नाहीं। ते नरबर धोरे जग माहीं॥ ४॥ रणमें शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते ( अर्थात् जो लड़ाईके मैदानसे भागते नहीं ), परायी क्षियाँ जिनके मन और दृष्टिको नहीं खींच पातीं और भिखारी जिनके यहाँसे 'नाहों' नहीं पाते ( खाली हाय नहीं लौटते ), ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसारमें थोड़े हैं ॥ ४ ॥ दो०—करत वतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान ।

मुख सरोज मकरेंद्र छवि करइ मधुप इव पान ॥ २३१ ॥ यों श्रीरामजी छोटे भाईसे वार्ते कर रहे हैं, पर मन सीताजीके रूपमें छभाया हुआ उनके मुखरूपी कमलके छविरूपी मकरन्द-रसको भौंरेकी तरह पी रहा है ॥ २३१ ॥ चौ०—चितवति चिकत चहुँ दिसि सीता । कहूँ गए नृष किसोर मनु चिंता ॥

जहें बिलोक मृग सावक नेनी। जनु तह विरस कमल सित श्रेनी॥ १॥ सीताजी चिकत होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बातकी चिन्ता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गये। बाल-मृगनयनी (मृगके छौनेकी-सी आँखवाली) सीताजी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो इवेत कमलोंकी कतार बरस जाती है॥ १॥

लता भोट तब सिवन्ह छावाए। सामल गौर किसोर सुहाए॥ देखि रूप लोचन छलचाने। हरपे जनु निज निधि पहिचाने॥ २॥ तव सिवयोंने लताकी ओटमें सुन्दर स्थाम और गौर कुमारोंको दिखलाया। उनके रूपको देखकर नेत्र ललचा उठे;वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया॥ २॥

यके नयन रघुपति छिब देखें। पळकिन्हिहूँ परिहरीं निमेषें॥
अधिक सनेहें देह भे भोरी। सरद सिबिह जनु चितव चकोरी॥ ३॥
श्रीरघुनायजीकी छिब देखकर नेत्र यकित (निश्चल) हो गये। पलकीने भी गिरना
छोड़ दिया। अधिक रनेहके कारण शरीर विह्नल (नेकाबू) हो गया। मानो शरद् ऋतुके
चन्द्रमाको चकोरी विद्वष हुई देख रही हो॥ ३॥

लोचन मग रामहि उर आनी । दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥ जब सिय सिखन्ड प्रेमबस जानी । कि न सकिं कि सम्बद्ध मन सकुचानी ॥ ४ ॥ नेत्रोंके रास्ते श्रीरामजीको हृदयमें लाकर चतुरिशरोमणि जानकीजीने पलकोंके किवाड़ लगा दिये (अर्थात् नेत्र मूँदकर उनका ध्यान करने लगीं ) । जब सिखयोंने सीताजीको प्रेमके वरा जाना, तय वे मनमें सकुचा गर्यी; कुछ कह नहीं सकती थीं ॥ ४ ॥

दो॰—लताभवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाइ।
निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल विलगाइ॥ २३२॥
उसी समय दोनों भाई लतामण्डग (कुझ) मैंसे प्रकट हुए। मानो दो निर्मल चन्द्रमा बादलोंके पर्देको हटाकर निकले हों॥ २३२॥

चौ०-सोभा सीवँ सुभग दोड बीरा। नीक पीत जलजाम सरीरा॥ मोरपंख सिर सोहत नीके। गुच्छ बीच बिच कुसुस कली के॥ १॥ दोनों सुन्दर भाई शोभाकी सीमा हैं। उनके शरीरकी आभा नीले और पीले कमलकी-सी है। सिरपर सुन्दर मोरपंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीचमें फूलोंकी कलियोंके गुच्छे लगे हैं॥ १॥

भाल तिलक श्रमबिंदु सुद्दाए। श्रवन सुभग भूपन छिब छाए॥ बिकट भुकुटि कच घूबरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे॥ २॥ माथेपर तिलक और पसीनेकी बूँदें शोभायमान हैं। कानोंमें सुन्दर भूपणोंकी छिव छायी है। टेंद्री भौंहें और बुँबराले बाल हैं। नये लाल कमलके समान रतनारे (लाल) नेत्र हैं॥ २॥

चारु चिबुक नासिका कपोछा। हास विलास छेत मनु मोला॥
मुखछिब किह न जाइ मोहि पाहीं। जो विलोकि यहु काम लनाहीं॥ ३॥
ठोड़ी, नाक और गाल बड़े मुन्दर हैं, और हँसीकी शोभा मनको मोल लिये लेती है।
मुखकी छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत-से कामदेव लजा जाते हैं॥ ३॥

उर मिन माल केंबु कल गीवा। काम कलम कर भुज वलसींवा॥
श्वमन समेत बाम कर दोना। सावँर कुअँर सखी सुठि लोना॥ ४॥
वक्षः खलपर मणियोंकी माला है। शङ्किके सहश सुन्दर गला है। कामदेवके हाथींके
बच्चेकी सुँड़के समान ( उतार-चढ़ाववाली एवं कोमल ) भुजाएँ हैं, जो बलकी सीमा हैं।
जिसके बायें हाथमें फूलोंसहित दोना है, हे सखी। वह साँवला कुँवर तो बहुत ही सलोना है।।।।

दो॰—केहरि कटि पट पीत घर सुपमा सील निधान।

देखि भाजुकुलभूषनहि विसरा सखिन्ह अपान ॥ २३३ ॥ सिंहकी-सी (पतली) लवीली ) कमरवाले पीताम्बर धारण किये हुए, शोभा और शीलके भण्डार, सूर्यकुलके भूषण श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सखियाँ अपने आपको भूल गर्या ॥ २३३ ॥

चौ०-घरि धीरज एक आछि सयानी । सीता सन बोली गहि पानी ॥ बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू । भूपिकसोर देखि किन लेहू ॥ १ ॥ एक चतुर सखी धीरज घरकर, हाथ पकड़कर सीताजीसे बोली-गिरिजाजीका ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारको क्यों नहीं देख लेती ॥ १ ॥

सकुचि सीयँ तव नयन उद्यारे । सनमुख दोड रघुसिंव निहारे ॥ नख सिख देखि राम के सोमा । सुमिरि पिता पनु मनु अति छोमा ॥ २ ॥ तब सीताजीने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुलके दोनों सिंहोंको अपने सामने [खड़े ] देखा । नखसे शिखातक श्रीरामजीकी शोमा देखकर और फिर पिताका प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुच्च हो गया ॥ २ ॥

परबस सिखन्ह रुखी जब सीता । भयउ गहरु सब कहिंह सभीता ॥ पुनि आडब एहि बेरिओँ काली । अस किह मन बिहसी एक आली ॥ ३ ॥ जन मिल्रयोंने सीताजीको परनश (प्रेमके वश ) देखा, तन सन मयभीत होकर कहने लगीं—नहीं देर हो गयी [अन चलना चाहिये]। कल इसी समय फिर आर्थेगी, ऐसा कहकर एक सखी मनमें हुँसी ॥ ३॥

गृह गिरा सुनि सिय सकुचानी। भयउ विलंख मातु भय मानी॥
धरि चिट् धीर रामु उर आने। फिरी अपनपउ पितु बस जाने॥ ४॥
सखीकी यह रहस्यभरी वाणी सुनकर सीताजी सकुचा गर्यी। देर हो गयी जान
उन्हें माताका भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्रीरामचन्द्रजीको हृद्रयमें छे आर्थी,
और [ उनका ध्यान करती हुई ] अपनेको पिताके अधीन जानकर लौट चलीं॥ ४॥
दो०—देखन मिस मृग विहग तरु फिरइ बहोरि बहोरि।

निरिंख निरिंख रघुवीर छिंच वाढ़ प्रीति न थोरि ॥ २३४ ॥ मृग, पक्षी और वृक्षोंको देखनेके वहाने सीताजी बार-वार धूम जाती हैं और भीरामजीकी छिंव देख-देखकर उनका प्रेम कम नहीं वढ़ रहा है ( अर्थात् बहुत ही बढ़ता जाता है ) ॥ २३४ ॥

ची॰-जानि कठिन सिवचाप विस्रति । चली राखि उर स्यामल म्राति ॥

प्रभु जय जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥ १ ॥

शिवजीके घनुपको कठोर जानकर वे विस्रती ( मनमें विलाप करती ) हुई हृदयमें श्रीरामजीकी साँवली मूर्तिको रखकर चलीं । ( शिवजीके घनुपकी कठोरताका स्वरण आनेसे उन्हें चिन्ता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथजी उसे कैसे तोड़ेंगे, पिताके प्रणकी स्मृतिसे उनके हृदयमें क्षोभ था ही, इसलिये मनमें विलाप करने लगीं । प्रेमवश ऐश्वर्यकी विस्मृति हो जानेसे ही ऐसा हुआ, फिर मगवान्के बलका स्वरण आते ही वे हर्षित हो गर्यी और साँवली छिवको हृदयमें धारण करके चलीं । ) प्रभु श्रीरामजीने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणोंकी खान श्रीजानकीजीको जाती हुई जाना, ॥ १ ॥

परम प्रेममय मृद्धु मिस कीन्ही। चारु चित्त भीतीं लिखि लीन्ही॥
गई भवानी भवन वहोरी। वंदि चरन बोली कर जोरी॥२॥
तब परमप्रेमकी कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूपको अपने सुन्दर चित्तरूपी
भित्तिपर चित्रित कर लिया। सीताजी पुनः भवानीजीके मन्दिरमें गयीं और उनके
चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर बोलीं—॥२॥

जय जय गिरिबरराज किसोरी। जय महेस मुख चंद चकोरी॥
जय गजबदन पढानन माता। जगत जननि दामिनि दुति गाता॥ ३॥
हे श्रेष्ठ पर्वतींके राजा हिमाचलकी पुत्री पार्वती! आपकी जय हो। जय हो। हे
महादेवजीके मुखरूपी चन्द्रमाकी [ ओर टकटकी लगाकर देखनेवाली ] चकोरी!
आपकी जय हो; हे हाथीके मुखवाले गणेशजी और छ: मुखवाले स्वामिकार्तिकजीकी माता!

हे जगज्जनती ! हे बिजलीकी-सी कान्तियुक्त शरीरवाली आपकी जय हो ! ।। ३ ।।

निर्हे तव आदि मध्य अवसाना । अमित प्रभाउ चेदु निर्हे जाना ॥

भव भव विभव पराभव कारिनि । बिस्व विमोहनि स्वबस बिहारिनि ॥ १ ॥

आपका न आदि है, न मध्य है और न अन्त है । आपके असीम प्रभावको वेद भी

नहीं जानते । आप संसारको उत्पक्षः पालन और नाश करनेवाली हैं । विश्वको

मोहित करनेवाली और स्वतन्त्ररूपसे विहार करनेवाली हैं ॥ ४ ॥

दो॰—पतिदेवता सुतीय महुँ मातु प्रथम तव रेख।

महिमा अमित न सकिह किहि सहस सारदा सेप ॥ २३५ ॥

पतिको इष्टदेव माननेवाली श्रेष्ठ नारियोंमें हे माता । आपकी प्रथम गणना है।
आपकी अपार महिमाको हजारों परस्वती और शेपजी भी नहीं कह सकते ॥ २३५ ॥
चौ॰-सेवत तोहि सुलभ फल चारी। चरदायनी पुरारि पिआरी॥

देषि पूजि पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे॥ १॥ हे [भक्तोंको मुँहमाँगा ] वर देनेवाली! हे त्रिपुरके शत्रु शिवजीकी प्रिय पत्नी! आपकी सेवा करनेसे चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवि! आपके चरणकमलोंकी पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि समी सुखी हो जाते हैं॥ १॥

मोर मनोरशु जानहु नीकें। बसहु सदा उर पुर सवही कें।। कीन्हेंड प्रगट न कारन तेहीं। अस किंद्र चरन गहे बैदेहीं।। २॥ मेरे मनोरथको आप मलीभाँति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदयरूपी नगरीमें निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकीजीने उनके चरण पकड़ लिये।। २॥

बिनय प्रेम बस मई भवानी। बसी मारू मूर्ति मुसुकानी॥ सादर सियँ प्रसादु सिर घरेऊ। बोली गौरि हरपु हियँ भरेऊ॥ ३॥ गिरिजाजी सीताजीके विनय और प्रेमके वश्चमें हो गयीं। उन [के गले] की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुसकरायी। सीताजीने आदरपूर्वक उस प्रसाद (माला) को सिरपर धारण किया। गौरीजीका हृदय हर्षसे भर गया और वे बोलीं—॥ ३॥

सुतु सिय सत्य असीस इमारी। पूजिहि मन कामना तुम्हारी॥ नारद बचन सदा सुचि साचा। सो बरु मिलिहि जाहिं मनु राचा॥ ४॥ हे सीता। इमारी सची आसीस सुनो, तुम्हारी मनःकामना पूरी होगी। नारदजीका वचन सदा पवित्र (संशय, अम आदि दोषोंसे रहित) और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वहीं वर तुमको मिलेगा॥ ४॥

छं॰ — मनु जाहि राचेउ मिछिहि सो वरु सहज सुंदर साँवरो । कहना निधान सुजान सीखु सनेहु जानत रावरो ॥ पिंह भाँति गौरि असीस सुनि सिय सिंहत हियँ हरषीं अली। तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली॥

जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभावसे ही सुन्दर साँवला वर (श्रीरामचन्द्रजी) तुमको मिलेगा। वह दयाका खजाना और सुजान (सर्वज्ञ) है, तुम्हारे शील और स्तेहको जानता है। इस प्रकार श्रीगौरीजीका आशीर्वाद सुनकर जानकीजीसमेत सब सिखयाँ हृदयमें हिपत हुई। तुलसीदासजी कहते हैं—भवानीजीको सार-बार पूजकर सीताजी प्रसन्न मनसे राजमहलको लौट चलीं।

हैं। —जानि गोरि अनुकूल सिय हिय हरपु न जाइ कहि।
मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे॥ २३६॥
गौरीजीको अनुकूल जानकर सीताजीके हृदयको जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा
सकता। मुन्दर मङ्गलोंके मूल उनके बार्ये अङ्ग फड़कने लगे॥ २३६॥

ची॰-हृद्यं सराहत सीय लोनाई। गुर समीप गवने दोड आई॥ राम कहा सञ्च कौसिक पार्ही। सरल सुभाउ छुअत छल नाहीं॥ १॥

हृदयमें सीताजीके सौन्दर्यकी सराहना करते हुए दोनों भाई गुरुजीके पास गये। श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रजीसे सब कुछ कह दिया; क्योंकि उनका सरल स्वमाव है।

छल तो उसे छूता भी नहीं है ॥ १ ॥

सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही। पुनि असीस दुहु माइन्ह दीन्ही॥ सुफल मनोरय होहुँ तुन्हारे। रामु छखनु सुनि मए सुखारे॥ २॥ फूल पाकर मुनिने पूजा की। फिर दोनों भाइयोंको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्रीराम-लक्ष्मण सुखी हुए॥ २॥

करि भोजनु मुनिबर बिग्यानी। छगे कहन कछु कथा पुरानी॥ विगत दिवसु गुरु आयसु पाई। संध्या करन चले दोड भाई॥ ३॥ श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्रजी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएँ कहने छगे। [ इतनेमें ] दिन त्रीत गया और गुरुकी आज्ञा पाकर दोनों भाई सन्ध्या करने चले॥३॥

प्राची दिसि सिस उयउ सुहावा । सिय मुख सिरस देखि सुखु पावा ॥ यहुरि विचारु कीन्द्र मन माहीं । सीय बदन सम हिमकर नाहीं ॥ ४ ॥ [ उघर ] पूर्व दिशामें सुन्दर चन्द्रमा उदय हुआ । श्रीरामचन्द्रजीने उसे सीताके

मुखके समान देखकर सुख पाया । फिर मनमें विचार किया कि यह चन्द्रमा सीताजीके मुखके समान नहीं है ॥ ४॥

दो॰—जनमु सिंधु पुनि वंधु विषु दिन मलीन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमि चंदु बापुरो रंक॥ २३७॥ खारे समुद्रमें तो इसका जन्म, फिर [ उसी समुद्रसे उत्पन्न होनेके कारण ] विष इसका माई; दिनमें यह मिलन ( शोमाद्दीनः निस्तेज ) रहता है। और कलङ्की ( काले दागसे युक्त ) है। वेचारा गरीव चन्द्रमा सीताजीके मुखकी वरावरी केंसे पा सकता है १।।२३७।। चौ०-घटड़ वढ़इ बिरहिनि दुखदाई। यसह राहु निज संविद्धि पाई॥

ची०-चटड् वद्ह बिराहान दुखदाइ। असइ राहु निज साबाह पाइ॥
कोक सोकप्रद पंकज द्रोही। अवगुन बहुत चंद्रमा तोही॥ १॥
फिर यह घटता-बदता है और विरहिणी क्षियोंको दुःख देनेवाला है; राहु अपनी
सन्धिमें पाकर इसे ग्रम लेता है। चकवेकों [ चकवेके वियोगका ] शोक देनेवाला और
कमलका वैरी ( उसे मुरझा देनेवाला ) है। हे चन्द्रमा ! तुझमें बहुत से अवगुण हैं
जो सीताजीमें नहीं हैं ]॥ १॥

बेदेही मुख पटतर दीन्हे। होइ दोषु बढ़ अनुचित कीन्हे॥ सिय मुख छवि विधु व्याज बखानी। गुर पहिं चके निसा बढ़ि जानी॥ २॥

अतः जानकीजीके मुखकी तुझे उपमा देनेमें बड़ा अनुचित कर्म करनेका दोष छगेगा। इस प्रकार चन्द्रमाके वहाने सीताजीके मुखकी छविका वर्णन करके, बड़ी रात हो गयी जान, वे गुरुजीके पास चले॥ २॥

किर मुनि चरन सरोज प्रनामा । आयसु पाइ कीन्ह बिश्रामा ॥ बिगत निसा रघुनायक जागे । बंधु बिलोकि कहन अस लागे ॥ ३ ॥ मुनिके चरणकमलोंमें प्रणाम करके, आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया; रात वीतनेपर श्रीरघुनाथजी जागे और भाईको देखकर ऐसा कहने लगे —॥ ३ ॥

उयउ अरुन अवलोकहु ताता। पंकज कोक लोक सुखदाता॥ बोले लखनु जोरि जुग पानी। प्रभु प्रभाउ सूचक मृदु बानी॥ ४॥ हे तात! देखो, कमल, चक्रवाक और समस्त संसारको सुख देनेवाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मणजी दोनों हाथ जोड़कर प्रभुके प्रभावको सूचित करनेवाली कोमल वाणी बोले—॥ ४॥

दो॰ -- अहनोद्यँ सकुचे कुमुद् उडगन जोति मलीन । जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नृपति वलहीन ॥ २३८ ॥ अहणोदय होनेसे कुमुदिनी सकुचा गयी और तारागणोंका प्रकाश फीका पड़ गया; जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गये हैं ॥ २३८ ॥ चौ॰ -- नृप सब नखत करिंह उजिआरी । टारिन सकिंह चाप तम भारी ॥

कमल कोक मधुकर खग नाना। हरषे सकल निसा अवसाना॥ १॥ सब राजारूपी तारे उजाला (मन्द प्रकाश) करते हैं। पर वे धनप्रकृषी मह

सव राजारूपी तारे उजाला (मन्द प्रकाश ) करते हैं, पर वे धनुषरूपी महान् अन्यकारको हटा नहीं सकते । रात्रिका अन्त होनेसे जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकारके पक्षी हर्षित हो रहे हैं ॥ १ ॥ ऐसेहिं प्रभु सब भगत तुम्हारे। होइहिं हुटें धनुष सुखारे॥ उयउ भानु बिनु श्रम तम नासा। हुरे नखत जग तेजुं प्रकासा॥ र ॥ वैसे ही हे प्रभो ! आपके सब भक्त धनुष टूटनेपर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ; बिना ही परिश्रम अन्धकार नष्ट हो गया। तारे छिप गये। संसारमें तेजका प्रकाश हो गया॥ २॥

रिख निज उदय ब्याज रघुराया। प्रभु प्रतापु सब नृपन्ह दिखाया॥

"तव भुज बल मिहमा उदघाटो। प्रगटी चनु बिघटन परिपाटी॥ ३॥

हे रघुनाथजी! सूर्यने अपने उदयके बहाने सब राजाओंको प्रभु (आप) का

प्रताप दिखलाया है। आपको भुजाओंके बलकी महिमाको उद्घाटित करने (खोलकर
दिखाने) के लिये ही धनुष तोइनेकी यह पद्धति प्रकट हुई है॥ ३॥

बंधु बचन सुनि प्रभु मुसुकाने । हो इसुचि सहज पुनीत नहाने ॥
नित्यिकिया करि गुरु पिंह आए । चरन सरोज सुभग सिर नाए ॥ ह॥
भाईके वचन सुनकर प्रभु मुसकराये । फिर खभावने ही पिवत्र श्रीरामजीने
बौचने निवृत्त होकर स्नान किया और नित्यकर्म करके वे गुरुजीके पास आये । आकर
उन्होंने गुरुजीके सुन्दर चरणकमलोंमें सिर नवाया ॥ ४॥

सतानंदु तव जनक बोलाए। कौसिक सुनि पहिं तुरत पठाए॥ जनक बिनय तिन्ह भाइ सुनाई। हरषे बोलि लिए होउ भाई॥ ५॥ तम जनकजीने शतानन्दजीको बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र सुनिके पास भेजा। उन्होंने आकर जनकजीकी विनती सुनायी। विश्वाभित्रजीने हर्षित होकर दोनों भाइयोंको बुलाया॥ ५॥

दो॰—सतानंद पद वंदि प्रभु बेंठे गुर पहि जाइ।
चलहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक बोलाइ॥ २३९॥
शतानन्दजीके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजी गुरुजीके पात जा, बैठे।
तब मुनिने कहा—हे तात! चलो, जनकजीने बुला भेजा है॥ २३९॥

## मासपारायण, आठवाँ विश्राम नवाह्वपारायण, दूसरा विश्राम

ची०-सीय स्वयंबद देखिअ जाई। ईसु काहि धौं देह बढ़ाई॥
छखन कहा जस भाजनु सोई। नाथ क्रपा तव जापर होई॥१॥
चलकर सीताजीके स्वयंवरको देखना चाहिये। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं।
छक्ष्मणजीने कहा—हे नाथ! जिसपर आग्की क्रपा होगी। वही बढ़ाईका पात्र होगा
( धनुष तोढ़नेका श्रेय उसीको प्राप्त होगा )॥ १॥

हरवे मुनि सब सुनि वर वानी। दीन्ह असीस सबिह सुसु मानी॥
पुनि मुनिवृंद समेत कृपाला। देखन चले घनुपमल साला॥ र ॥
इस श्रेष्ठ वाणीको सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभीने मुख मानकर आशीर्वाद
दिया। फिर मुनियोंके समूहस्त कृपालु श्रीरामचन्द्रजी धनुपयज्ञशाला देखने चले ॥ र ॥
रंग भूमि आए दोड भाई। असि सुधि सब पुरवासिन्ह पाई॥
चले सकल गृह काज बिसारी। बाल जुवान जरठ नर नारी ॥ ३ ॥
दोनों भाई रंगभूमिमें आये हैं, ऐसी लवर जब सब नगरनिवासियोंने पायी, तव
बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम-काजको मुलाकर चल दिये॥ ३ ॥
देखी जनक भीर भें भारी। सुचि सेवक सब लिए ईकारी॥
तुरत सकल लोगन्ह पिंह जाहू। आसन उचित देहु सब काहू॥ ४ ॥
जब जनकजीने देखा कि बड़ी भीड़ हो गयी है, तब उन्होंने सब विश्वास्तात्र
सेवकोंको बुलवा लिया और कहा—तुमलोग तुरंत सब लोगोंके पास जाओ और सब
किसीको यथायोग्य आसन दो॥ ४॥

दो॰—किह मृदु वचन विनीत तिन्ह बैठारे नर नारि।

उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि॥ २४०॥

उन देवकोंने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तमः मध्यमः नीच और लघु
(समी श्रेणीके) ली-पुरुषोंको अपने-अपने योग्य स्थानपर वैठाया॥ २४०॥

चौ॰—राजकुभँर तेहि अवसर आए। मनहुँ मनोहरता तन छाए॥

गुन सागर नागर वर भीरा। सुंदर स्थामल गोर सरीरा॥ १॥

उसी समय राजकुमार (राम और लक्ष्मण) वहाँ आये। [ वे ऐसे मुन्दर हैं ]

मानो साक्षात् मनोहरता ही उनके शरीरोंगर छा रही हो। मुन्दर साँवला और गोरा
उनका शरीर है। वे गुणोंके समुद्रः चतुर और उत्तम वीर हैं॥ १॥

राज समाज विराजत रूरे। उडगन महुँ जनु जुग बिधु पूरे॥ जिन्ह कें रही भावना जैसी। प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी॥ २॥ वे राजाओंके समाजमें ऐसे सुशोमित हो ग्हे हैं मानो तारागणोंके वीच दो पूर्ण चन्द्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभुकी मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी॥ २॥

देखिंह रूप महा रनधीरा। मनहुँ बीर रसु घरें सरीरा॥ ढरे कुटिल नृप प्रसुद्धि निहारी। मनहुँ भयानक सूरित भारी॥ ३॥ महान् रणधीर [राजालोग] श्रीरामचन्द्रजीके रूपको ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर-रस शरीर घारण किये हुए हो। कुटिल राजा प्रमुक्तो देखकर डर गये, मानो बदौ भयानक मूर्ति हो॥ ३॥ रहे असुर छल छोनिप वेषा। तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा॥
पुरवासिन्ह देखे दोउ भाई। नर भूषन लोचन सुखदाई॥ ४॥
छल्से जो राक्षस वहाँ राजाओंके वेपमें [नैठे] थे। उन्होंने प्रभुको प्रत्यक्ष कालके
समान देखा। नगरनिवासियोंने दोनों भाइयोंको मनुष्योंके भूषणरूप और नेत्रोंको सुख
देनेबाला देखा॥ ४॥

दो॰—नारि विलोकिहिं हरिप हियँ निज निज रुचि अनुरूप।
जनु सोहत सिगार धरि मूरित परम अनूप॥ २४१॥
लियाँ हृदयमें हिर्पत होकर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उन्हें देख रही हैं।
मानो शक्कार-रस ही परम अनुपम मृति धारण किये सुशोभित हो रहा हो॥ २४१॥
चौ॰-बिहुपन्ह प्रभु विराटमय दीसा। बहु सुख कर पग लोचन सीसा॥

जनक जाति अवलोकहिं कैसें। सजन सगे प्रिय लागहिं जैसें॥ ३॥ विद्वानोंको प्रभु विराट्रूपमें दिखायी दिये। जिसके बहुत-से मुँह, हाथ, पैर, नेज और सिर हैं। जनकजीके सजातीय (कुटुम्बी) प्रभुको किस तरह (कैसे प्रियरूपमें) देख रहे हैं, जैसे सगे सजन (सम्बन्धी) प्रिय लगते हैं॥ १॥

सहित यिदेह विलोकहिं रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ॥ जीगिन्ह परम तस्वमय भासा । सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥ ३ ॥ जनकसमेत रानियाँ उन्हें अपने वच्चेके समान देख रही हैं, उनकी प्रीतिका वर्णन नहीं किया जा सकता । योगियोंको वे शान्त, शुद्ध, सम और स्वतःप्रकाश परम तस्वके रूपमें दीखे ॥ २ ॥

हरि भगतन्ह देखे दोड भ्राता। इष्टदेव इव सब सुख दाता॥
रामिह चितव भाय जेहि सीया। सो सनेहु सुखु निह कथनीया॥ ३॥
हरिभक्तोंने दोनों भाइयोंको सब सुखोंको देनेवाले इष्टदेवके समान देखा। सीताजी जिस
भावसे श्रीरामचन्द्रजीको देख रही हैं, वह स्नेह और सुखतो कहनेमें ही नहीं आता॥ ३॥
उर अनुभवित न किह सक सोऊ। कवन प्रकार कहें किव कोऊ॥
एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहिं तस देखेंड कोसळराऊ॥ ४॥
उस (स्नेह और सुख) का वेह्दयमें अनुभवकर रही हैं; पर वे भी उसे कह नहीं
सकतीं। फिर कोई किव उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव
था, उसने कोसळाधीश श्रीरामचन्द्रजीको वैसा ही देखा॥ ४॥

दो॰—राजत राज समाज महुँ कोसळराज किसोर। सुंद्र स्थामळ गौर तन विस्व विळोचन चोर॥ २४२॥ सुन्दर साँवलेऔर गोरेशरीरवालेतथा विश्वभरके नेशोंको चुरानेवाले कोसलाधीश-के कुमार राजसमाजमें [इस प्रकार] सुशोभित हो रहे हैं॥ २४२॥ ची॰ सहज मनोहर मूरित दोड । कोटि काम उपमा लघु सोऊ ॥
सरद चंद निंदक मुख नीके । नीरज नयन भावते जी के ॥ १ ॥
दोनों मूर्तियाँ स्वभावसे ही (विना किसी वंनाव-शृंगारके ) मनको हरनेवाली
हैं । करोड़ों कामदेवोंकी उपमा भी उनके लिये तुच्छ है । उनके सुन्दर मुख शरद्
[पूर्णिमा] के चन्द्रमाकी भी निन्दा करनेवाले (उसे नीचा दिखानेवाले) हैं और
कमलके समान नेत्र मनको बहुत ही माते हैं ॥ १॥

चितविन चारु मार मनु हरनी। भावित हृदय जाित निर्ह घरनी॥
कल कपोल श्रुति कुंडल लोला। चित्रक अधर सुंदर मृहु बोला॥ २॥
सुन्दर चितवन [सारे संसारके मनको हरनेवाले] कामदेवके भी मनको हरनेवाली
है। वह हृदयको बहुत हो प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
सुन्दर गाल हैं, कानोंमें चञ्चल ( सुमते हुए ) कुण्डल हैं। ठोड़ी और अधर (ओठ)
सुन्दर हैं, कोमल वाणी है॥ २॥

कुमुरबंधु कर निंदक हाँसा। मृकुटी विकट मनोहर नासा॥ भाल विसाल तिलक झलकाहीं। कच बिलोकि अलि अवलि लजाहीं॥ ३॥ हँसी चन्द्रमाकी किरणोंका तिरस्कार करनेवाली है। माँहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। [कँचे] चौड़े ललाटपर तिलक झलक रहे हैं (दीतिमान् हो रहे हैं)। [काले बुँवराले] वालोंको देखकर मौरोंकी पंक्तियाँ भी लजा जाती हैं॥ ३॥

पीत चौतनीं सिरिन्ह खुहाईं। कुसुम कर्ली विच वीच बनाईं॥
रेखें रुचिर कंवु करू गीवाँ। जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवाँ॥ ४॥
पीली चौकोनी टोपियाँ सिरोंपर सुशोभित हैं, जिनके बीच-बीचमें फूलोंकी किलयाँ
बनायों (कादी) हुई हैं। शङ्कि समान सुन्दर (गोल) गलेमें मनोहर तीन रेखाएँ हैं,
जो मानो तीनों लोकोंकी सुन्दरताकी सीमा [को बता रही] हैं॥ ४॥

दो॰—कुंजर मिन कंठा किलत उरिन्ह तुलिसका माल।
बृषभ कंघ केहिर ठविन बल निधि वाहु विसाल॥ २४३॥
हृदयोंपर गजमुक्ताओं के सुन्दर कंठे और तुलसीकी मालाएँ सुशोभित हैं। उनके
कंघे बैलोंके कंघोंकी तरह [ ऊँचे तथा पृष्ट ] हैं, ऐंड़ ( खड़े होनेकी शान ) सिंहकी-सी
है, और भुजाएँ विशाल एवं बलकी मण्डार हैं॥ २४३॥

चौ०-किट त्नीर पीत पट बाँघों। कर सर घनुष बाम बर काँघों।। पीत जग्य उपबीत सुद्दाए। नख सिख मंजु महाछिब छाए॥ १॥ कमरमें तरकस और पीताम्बर बाँघे हैं। [दाहिने ] हाथोंमें बाण और बायें सुन्दर कंघोंपर घनुष तथा पीले यहोपबीत (जनेऊ) सुद्रोभित हैं। नखसे लेकर शिखातक सब अङ्ग सुन्दर हैं, उनपर महान् शोमा. छायी हुई है।। १॥ देखि लोग सब भए सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे॥
हरषे जनकु देखि दोड भाई। मुनि पद कमल गहे तन जाई॥ २॥
उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक (निमेषसून्य) हैं और तारे
(पुतलियाँ) भी नहीं चलते। जनकजी दोनों भाइयोंको देखकर हिंदत हुए। तन
उन्होंने जाकर मुनिके चरणकमल पकड़ लिये॥ २॥

करि बिनती निज कथा सुनाई। रंग अविन सब मुनिहि देखाई॥ जह जह जाहि कुअँर बर दोऊ। तह तह चिकत चितव सब कोऊ॥ ३॥ विनती करके अपनी कथा सुनायी और मुनिको सारी रंगभूमि (यज्ञशाला) दिखलायी। मुनिके साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ-जहाँ जाते हैं, वहाँ-वहाँ सब कोई आश्चर्यचिकत हो देखने लगते हैं॥ ३॥

निज निज रुख रामिह सबु देखा। कोउ न जान कछु मरमु बिसेषा॥
भिक्त रचना मुनि नृप सन कहेऊ। राजाँ मुदित महासुख छहेऊ॥ ४॥
सबने रामजीको अपनी-अपनी ओर ही मुख किये हुए देखा; परन्तु इसका कुछ
भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनिने राजासे कहा—रंगभूमिकी रचना बड़ी
सुन्दर है। [विश्वामित्र-जैसे निःस्पृहः विरक्त और शानी मुनिसे रचनाकी प्रशंसा
सुनकर ] राजा प्रसन्न हुए और उन्हें वहा सुख मिछा॥ ४॥

दो॰—सव मंचन्ह तें मंचु एक खंदर बिसद बिसाल।

मुनि समेत दोउ वंधु तहुँ बैठारे महिपाल॥ २४४॥

सब मञ्जोंसे एक मञ्ज अधिक सुन्दर उज्ज्वल और विशाल था। [स्वयं] राजाने सुनिसहित दोनों भाइयोंको उसपर वैठाया॥ २४४॥

ची॰-प्रमुहि देखि सब नृप हियँ हारे। जनु राकेस उदय भएँ तारे॥
असि प्रतीति सब के मन माहीं। राम चाप तोरब सक नाहीं॥ १॥
प्रमुको देखकर सब राजा हृदयमें ऐसे हार गये (निराश एवं उत्साहहीन हो गये)
जैसे पूर्ण चन्द्रमाके उदय होनेपर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। [उनके तेजको देखकर]
सबके मनमें ऐसा विश्वास हो गया कि रामचन्द्रजी ही धनुषको तोड़ेंगे। इसमें सन्देह नहीं।।१॥

बिनु मंतेहुँ भव धनुषु विसाला। मेलिहि सीय राम उर माला॥
अस बिचारि गवनहु घर भाई। जसु प्रतापु बलु तेजु गवाँई॥ र ॥
[ इधर उनके रूपको देखकर सबके मनमें यह निश्चय हो गया कि ] शिवजीके
विशाल धनुषको [ जो सम्मव है न टूट सके ] बिना तोड़े भी सीताजी श्रीरामचन्द्रजीके ही
गलेमें जयमाल डालेंगी (अर्थात् दोनों तरहसे ही हमारी हार होगी और विजय श्रीरामचन्द्रजीके हाथ रहेगी )। [ यों सोचकर वे कहने लगे—] हे माई! ऐसा विचारकर यशा
प्रताप, बल और तेज गँवाकर अपने अपने कर चलो ॥ २॥

बिहसे अपर भूप सुनि बानी। जे अविवेक अंध अभिमानी॥
तोरेंहुँ धनुषु ब्याहु अवगाहा। विनु तोरें को कुअँरि बिआहा ॥ १ ॥
दूसरे राजा जो अविवेकसे अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर
बहुत हँसे। [ उन्होंने कहा—] धनुष तोड़नेपर भी विवाह होना कठिन है। ( अर्थात्
सहजहीं इम जानकीको हाथसे जाने नहीं देंगे), फिर बिना तोड़े तो राजकुमारीको
ब्याह ही कौन सकता है !॥ ३॥

एक बार कालउ किन होज। सिय हित समर जितव हम सोऊ॥ यह सुनि अवर महिप मुसुकाने। घरमसील हरिभगत सयाने॥ ४॥ काल ही क्यों न हो। एक बार तो सीताके लिये उसे भी हम युद्धमें जीत लेंगे। यह घमण्डकी बात सुनकर दूसरे राजा। जो घर्मात्मा। हरिभक्त और सयाने थे। मुसकराये॥४॥

सो॰—सीय विश्राहिब राम गरव दूरि करि नृपन्ह के। जीति को सक संग्राम दसरथ के रन वाँकुरे॥ २४५॥

जीति की सक संग्राम द्सरथ के रन वाँकुरे॥ २४५॥ [उन्होंने कहा—]राजाओं के गर्व दूर करके (जो धनुप किसी नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर) श्रीरामचन्द्रजी सीताजीको व्याहेंगे। [रही युद्धकी बात, सो ] महाराज

दशरथके रणमें बाँके पुत्रोंको युद्धमें जीत ही कौन सकता है ? ॥ २४५ ॥

चौ०-व्यर्थ मरहु जिन गाळ बजाई। मन मोदकन्हि कि भूख बुताई॥

सिख हमारि सुनि परम पुनीता। जगदंबा जानहु जियँ सीता॥ १॥
गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो। मनके लड्डुओंसे भी कहीं भूख बुझती है १
हमारी परम पवित्र (निष्कपट) सीखको सुनकर सीताजीको अपने जीमें साक्षात्
जगजननी समझो (उन्हें परनीरूपमें पानेकी आशा एवं लालसा छोड़ दो),॥ १॥

जगत पिता रघुपतिहि बिचारी । भरि छोचन छिब छेहु निहारी ॥
सुंदर सुखद सकछ गुन रासी । ए दोउ बंधु संसु उर बासी ॥ २ ॥
और श्रीरघुनाथजीको जगत्का पिता (परमेश्वर) विचारकर, नेत्र भरकर उनकी
छिब देख छो [ ऐसा अवसर बार-बार नहीं मिलेगा ] । सुन्दर सुख देनेवाले और समस्त
गुणोंकी राशि ये दोनों माई शिवजीके दृदयमें बसनेवाले हैं (खयं शिवजी भी जिन्हें सदा
दृदयमें छिपाये रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रोंके सामने आ गये हैं )॥ २॥

सुधा ससुद्र समीप बिहाई। मृगजलु निरिष्ठ मरहु कत धाई॥
करहु जाइ जा कहुँ जोइ भावा। इम तो आजु जनम फलु पावा॥ ३॥
समीप आये हुए [मगवद्द्र्शनरूप] अमृतके समुद्रको छोड़कर तुम [जगज्जननी
जानकीको पत्नीरूपमें पानेकी दुराशारूप मिथ्या] मृगजलको देखकर दीड़कर क्यों
भरते हो १ फिर [भाई!] जिसको जो अच्छा लगे। वही जाकर करो। हमने तो

[ श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन करके ] आज जन्म लेनेका फल पा लिया ( जीवन और जन्म-को सफल कर लिया ) ॥ ३ ॥

अस किह भके भूप अनुरागे। रूप अनूप बिलोकन लागे॥
देखिं सुर नभ चढ़े विमाना। वरपिं सुमन करिं कल गाना॥ ४॥
ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेममग्न होकर श्रीरामजीका अनुपम रूप देखने लगे।
[मनुप्योंकी तो बात ही क्या] देवता लोग भी आकाशसे विमानोंपर चढ़े हुए दर्शन कर
रहे हैं। और सुन्दर गान करते हुए फूल वरसा रहे हैं॥ ४॥

दो॰—जानि सुअवसर्फ सीय तव पठई जनक वोलाइ। चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चलीं लवाइ॥ २४६॥ तव सुअवसर जानकर जनकजीने चीताजीको बुला भेजा। सब चतुर और सुन्दर सिवयाँ आदरपूर्वक उन्हें लिया चलीं॥ २४६॥

चौ०-सिय सीभा निहं जाइ बखानी। जगदंविका रूप गुन खानी।।
उपमा सकक मोहि छष्टु लागीं। प्राकृत नारि अंग अनुरागीं॥ १॥
स्व और गुणोंकी खान जगज्जननी जानकीजीकी शोभाका वर्णन नहीं हो सकता।
उनके लिये मुझे [काव्यकी] सव उपमाएँ तुन्छ लगती हैं; क्योंकि वे अलौकिक स्त्रियोंके
अङ्गोंसे अनुराग रखनेवाली हैं (अर्थात् वे जगत्की स्त्रियोंके अङ्गोंको दी जाती हैं)।
[काव्यकी उपमाएँ सव त्रिगुणात्मक, मायिक जगत्से ली गयी हैं; उन्हें भगवान्की
स्वरूपाशिक श्रीजानकीजीके अप्राकृत, चिन्मय अङ्गोंके लिये प्रयुक्त करना उनका अपमान
करना और अपनेको उपहासस्यद बनाना है ]।। १॥

सिय बरिन तेइ उपमा देई। कुकिब कहाइ अजसु को छेई ॥
जी पटतरिश्न तीय सम सीया। जग असि जुवित कहाँ कमनीया॥ २॥
सीताजीके वर्णनमें उन्हीं उपमाओंको देकर कौन कुकिव कहलाये और अपयशका
भागी वने (अर्थात् सीताजीके अंत उपमाओंका प्रयोग करना सुकिवके पदसे च्युत
होना और अपकीर्ति मोल लेना है, कोई भी सुकिव ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य
नहीं करेगा।) यदि किसी स्त्रीके साथ सीताजीकी तुलना की जाय तो जगत्में ऐसी सुन्दर
युवती है ही कहाँ [जिनकी उपमा उन्हें दी जाय]॥ २॥

निरा मुखर तन अरध भवानी । रित अति दुखित अतनु पित जानी ॥

बिष बारुनी बंधु प्रिय जेही । किश्य रमासम किमि बैदेही ॥ ३ ॥

[पृथ्वींकी स्त्रियोंकी तो बात ही क्या, देवताओंकी स्त्रियोंको भी यदि देखा जाय तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और मुन्दर हैं। तो उनमें ] सरस्वती तो बहुत बोलने-वाली हैं। पार्वती अद्धांक्षिनी हैं (अर्थात् अर्द्धनारीनटेश्वरके रूपमें उनका आधा ही अङ्ग स्त्रीका है, शेष आधा अङ्ग पुरुष-शिवजीका है), कामदेवकी स्त्री रित पतिको बिना

शरीरका (अनङ्क ) जानकर बहुत दुखी रहती है। और जिनके विप और मध-जैसे [ समुद्रसे उत्पन्न होनेके नाते ] प्रिय माई हैं। उन लक्ष्मीके समान तो जानकीजीको कहा ही कैसे जाय ॥ ३॥

जों छिब सुधा पयोनिधि होई। परम रूपमय कच्छपु सोई॥ सोभा रज्ञ मंदरु सिंगारू। मथै पानि पंकज निज मारू॥ ४॥

[ जिन लक्ष्मीजीकी वात ऊपर कही गयी है वे निकली थीं खारे स्प्रृंद्रिंगे, जिसको मयनेके लिये भगवान्ने अति कर्कश पीठवाले कच्छपका रूप घारण किया, रस्ती बनायी गयी महान् विषयर वासुकि नागकी, मथानीका कार्य किया अतिशय कठोर मन्दराचल पर्वतने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्योंने मिलकर। जिन लक्ष्मीको अतिशय शोभाकी खान और अनुपम सुन्दरी कहते हैं, उनको प्रकट करनेमें हेतु बने ये सब असुन्दर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणोंसे प्रकट हुई लक्ष्मी श्रीजानकीजीकी समताको कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत ] यदि छविक्पी अमृतका समुद्र हो। परम रूपमय कच्छप हो, शोभारूप रस्ती हो, श्रुंगार [ रस ] पर्वत हो और [ उस छविके समुद्रको ] स्वयं कामदेव अपने ही करकमलसे मथे॥ ४॥

दो॰—पहि विधि उपजै लच्छि जव सुंदरता सुख मूल ।
तद्पि सकोच समेत कवि कहिं सीय समतूल ॥ २४७ ॥
इस प्रकार [का संयोग होनेसे] जब सुन्दरता और सुखकी मूल लक्ष्मी उत्पन्न
हों। तो भी कविलोग उसे [बहुत] संकोचके साथ सीताजीके समान कहेंगे ॥ २४७ ॥

[ जिस सुन्दरताक समुद्रको कामदेव मथेगा वह सुन्दरता भी प्राकृत, लौकिक सुन्दरता ही होगी; क्योंिक कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृतिका ही विकार है। अतः उस सुन्दरताको मयकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मीकी अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर और दिव्य होनेपर भी होगी प्राकृत ही, अतः उसके साथ भी जानकीजीकी तुल्ना करना किक लिये वड़े संकोचकी बात होगी। जिस सुन्दरतासे जानकीजीका दिव्यातिदिव्य परमदिव्य विग्रह बना है वह सुन्दरता उपर्युक्त सुन्दरतासे भिन्न अप्राकृत है—चस्तुतः लक्ष्मीजीका अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेवके मथनेमें नहीं आ सकती और वह जानकीजीका स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है मिन्न वस्तुके साथ। इसके अतिरिक्त जानकीजी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमासे, उन्हें प्रकट करनेके लिये किसी भिन्न उपकरणकी अपेक्षा नहीं है। अर्थात् शक्ति सिक्तमान्से अभिन्न, अद्देततत्त्व है, अतएव अनुपमेय है, यही गृढ़ दार्शनिक तत्त्व भक्तिशोगीण किनने इस अभूतोपमालङ्कारके द्वारा वढ़ी सुन्दरतासे व्यक्त किया है।

चौ०-चर्छी संग छै सखीं सयानी। गावत गीत मनोहर बानी॥ सोह नवल तनु सुंदर सारी। जगत जननि भतुलित छबि भारी॥ १॥ सयानी सिलयाँ सीताजीको साथ लेकर मनोहर वाणींसे गीत गाती हुई चलीं। सीताजीके नवल दारीरपर सुन्दर साइी सुशोभित है। जगडजननीकी महान् छिय अतुलनीय है॥१॥ भूपन सकल सुदेस सुहाए। अंग अंग रिच सिखन्ह बनाए॥ द्राभूमि जब सिय पगु धारी। देखि रूप मोहे नर नारी॥२॥ तब आभूपण अपनी-अपनी जगहपर सुशोभित हैं। जिन्हें सिखयोंने अङ्ग-अङ्गमें मली-भाति सजाकर पहनाया है। जब सीताजीने रंगभूमिमें पैर रक्खा। तब उनका [दिव्य] रूप देखकर स्त्री-पुरुप सभी मोहित हो गये॥ २॥

हरिष सुरन्ह दुंदुभीं बजाईं। यरिष प्रसून अपछरा गाईं॥
पानि सरोज सोह जयमाला। अवचट चितए सकल मुआला॥ ३॥
देवताओंने हिषेत होकर नगाड़े बजाये और पुष्प बरसाकर अप्सराएँगाने लगीं। सीताजीके करफमलें में जयमाला मुझोभित है। सबराजा चिकत होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे।
सीय चिकत चित रामिह चाहा। भए मोह बस सब नरनाहा॥
मुनि समीप देखे दोड भाई। लगे ललकि लोचन निधि पाई॥ ४॥
सीताजी चिकत चित्तसे श्रीरामजीको देखने लगीं। तब सब राजा लोग मोहके वश
हो गये। सीताजीने मुनिके पास [बैठे हुए] दोनों माहयोंको देखा तो उनके नेत्र अपना
खजाना पाकर ललचाकर वहीं (श्रीरामजीमें) जा लगे (स्विर हो गये)॥ ४॥

दो॰—गुरजन लाज समाजु वङ् देखि सीय सकुचानि । लागि विलोकन सखिन्ह तन रघुवीरिह उर आति ॥ २४८ ॥ परन्तु गुक्जनोंकी लाजसे तथा बहुत बड़े समाजको देखकर सीताजी सकुचा गर्यो । वे श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें लाकर सिखयोंकी ओर देखने लगीं ॥ २४८ ॥ ची॰—राम रूपु अरु सिय छिब देखें । नर नारिन्ह परिहरीं निमेषें ॥

सोचिह सकल कहत सकुचाहीं। विधि सन बिनय करिंह मन माहीं॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीका रूप और सीताजीकी छिब देखकर स्त्री-पुरुषोंने पलक मारना छोड़ दिया ( सत्र एकटक उन्हींको देखने छगे )। सभी अपने मनमें सोचते हैं। पर कहते सकुचाते हैं। मन-ही-मन वे विधातासे विनय करते हैं—॥ १॥

हरु विधि बेगि जनक जड़ताई। मित हमारि असि देहि सुहाई॥
विनु बिचार पनु तिज नरनाहू! सीय राम कर करें बिबाहू॥ २॥
हे विधाता! जनककी मूढ़ताको शीघ हर लीजिये और हमारी ही ऐसी सुन्दर बुद्धि
उन्हें दीजिये कि जिससे विना ही विचार किये राजा अपना प्रण छोड़कर सीताजीका
विवाह रामजीसे कर दें॥ २॥

जगु भल किहिह भाव सब काहू। इठ कीन्हें अंतहुँ उर दाहू॥ एहिं लालसाँ मगन सब लोगू। बरु साँवरो जानकी जोगू॥ ३॥ संसार उन्हें मला कहेगा; क्योंकि यह बात सब किसीको अच्छी लगती है। हठ करनेसे अन्तमें भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसामें मग्न हो रहे हैं कि जानकीजीके योग्य वर तो यह साँवला ही है॥ ३॥

तव बंदीजन जनक बोलाए। बिरिदावली कहत चिल आए॥
कह नृषु जाइ कहहु पन मोरा। चले भाट हिंभ हरपु न थोरा॥ ४॥
तव राजा जनकने बंदीजनों (भाटों) को बुलाया। वे विरुदावली (वंशकी
कीर्तिं) गाते हुए चले आये। राजाने कहा — जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले,
उनके हृदयमें कम आनन्द न था॥ ४॥

दो॰—बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल।
पन बिदेह कर कहिं हम भुजा उठाइ विसाल॥ २४९॥
भाटोंने श्रेष्ठ वचन कहा—हे पृथ्वीकी पालना करनेवाले सब राजागण! सुनिये।
हम अपनी विशाल भुजा उठाकर जनकजीका प्रण कहते हैं—॥ २४९॥

ची॰-नृप भुजबलु बिघु सिव घनु राहू। गरुअ कठोर बिदित सब काहू॥
रावचु बानु महामट भारे। देखि सरासन गर्वेहिं सिधारे॥ १॥
राजाओंकी भुजाओंका बल चन्द्रमा है; शिवजीका घनुष राहु है, वह भारी है,
कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस घनुषको
देखकर गोंसे (चुपकेसे) चलते बने (उसे उठाना तो दूर रहा छूनेतककी हिम्मत न हुई)॥१॥

सोइ पुरारि कोदंडु कठोरा। राज समाज आज जोइ तोरा॥
त्रिअवन जय समेत बैदेही। बिनहिं बिचार वरइ हिठ तेही॥ २॥
उसी शिवजीके कठोर घनुषको आज इस राजसमाजमें जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकोंकी
विजयके साथ ही उसको जानकीजी बिना किसी विचारके हठपूर्वक वरण करेंगी॥ २॥

सुनि पन सकल भूप अभिलापे। भटमानी अतिसय मन माखे॥ परिकर बाँधि उठे अकुलाई। चले इष्टदेवन्ह सिर नाई॥ ३॥ प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरताके अभिमानी थे, वे मनमें बहुत ही तमतमाये। कमर कसकर, अकुलाकर उठे और अपने इष्टदेवोंको सिर नवाकर चले॥३॥

तमिक ताकि तिक सिव धनु धरहीं। उउड़ न कोटि भाँति बलु करहीं।। जिन्ह के कञ्ज बिचारु मन माहीं। चाप समीप महीप न जाहीं।। ४॥ वे तमककर (बड़े तावसे) शिवजीके धनुषकी ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों माँतिसे जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मनमें कुछ विवेक हैं, वे तो धनुषके पास ही नहीं जाते॥ ४॥

दो॰--तमिक घरिह घनु सूढ़ नृप उठ६ न चलिह लजाइ। मनहुँ पाइ भट बाहुबलु अधिकु अधिकु गरुआइ॥ २५०॥ वे मूर्ख राजा तमककर (किटकिटाकर) घनुपको पकड़ते हैं; परन्तु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरोंकी भुजाओंका वल पाकर वह धनुष अधिक-अधिक भारी होता जाता है।। २५०॥

नौ॰-भूप सहस्र दस एकहि चारा। छगे उठावन टरइ न टारा॥ टगइ न संभु सरासनु कैसें। कामी वचन सती मनु जैसें॥ ९॥

तव दस हजार राजा एक ही वार धनुषको उठाने छने, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजीका वह धनुष कैसे नहीं डिगता था जैसे कामी पुरुषके बचनोंसे सतीका मन [कभी] चलायमान नहीं होता॥ १॥

सय नृप भए जोगु उपहासी। जैसें वितु विराग संन्यासी॥ कीरति यिजय बीरता भारी। चले चाप कर बरवस हारी॥ २॥ सय राजा उपहासके योग्य हो गये। जैसे वैराग्यके विना संन्यासी उपहासके योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, यड़ी बीरता—इन सबको वेधनुषके हार्यो वरवस हारकर चले गये॥२॥

श्रीहत भए हारि हियँ राजा। बैठे निज निज जाह समाजा॥
नृपन्द विलोकि जनकु अकुलाने। योले ययन रोप जनु साने॥३॥
राजालोग हृद्यसे हारकर श्रीहीन (हतप्रभ) हो गये और अपने-अपने समाजमें
जा बैठे। राजाओंको [ असफल ] देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो
नानो फ्रीधमें सने हुए थे॥३॥

दीप दीप के भूपित नाना। आए सुनि हम जो पत्त ठाना॥
देव दनुज धरि मनुज सरीरा। बिपुल बीर आए रनधीरा॥ ४॥
मैंने जो प्रण ठाना या, उसे सुनकर द्वीप-द्वीपके अनेकों राजा आये। देवता और
दैल्प भी मनुष्यका ग्रारीर धारण करके आये तया और भी बहुत-से रणधीर वीर आये॥४॥
दोल—कुअँरि मनोहर विजय विड़ कीरित अति कमनीय।

पावितहार विरंचि जनु रचेउ न धनु दमनीय ॥ २५१ ॥ परन्तु धनुपको तोइकर मनोहर कन्याः बड़ी विजय और अत्यन्त सुन्दर कीर्तिको निवाला मानो ब्रह्माने किसीको रचा ही नहीं ॥ २५१ ॥

पानेवाला मानो ब्रह्माने किसीको रचा ही नहीं ॥ २५१ ॥
ची०-कहहु काहि यहु लाभु न भावा। काहुँ न संकर चाप चढ़ावा॥
रहउ चढ़ाउव तोरब भाई। तिलु भिर भूमि न सके छड़ाई॥ १॥
कहिये, यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता ? परन्तु किसीने भी शङ्करजीका धनुष
नहीं चढ़ाया। अरे भाई! चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिलभर भूमि भी
छडा न सका॥ १॥

अब जिन कोड मार्खै भटमानी। वीर बिहीन मही मैं जानी॥ तज्हु आस निज निज गृह जाहू। छिखा न विधि बैदेहि विबाहु॥ २॥ अय कोई वीरताका अभिमानी नाराजन हो। मैंने जान लिया, पृथ्वी वीरोंसे खाली हो गथी। अव आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ; ब्रह्माने सीताका विवाह लिखा ही नहीं। रा सुकृतु जाइ जों पनु परिहरकें। कुर्अंदि कुआरि रहउ का करकें॥ जों जनतेडें बिनु भट भुबि भाई। तो पनु किर होते उं न हँ साई।। ३॥ यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है; इसिल्ये क्या कहें, कन्या कुँआरी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरोंसे शून्य है, तो प्रण करके उपहासका पात्र न यनता।। ३॥ जनक बचन सुनि सब नर नारी। देखि जानकिहि भए दुम्बारी।। भाखे लखनु कुटिल भईँ भोंहें। रदपट फरकत नयन रिसेंहें॥ ४॥ जनकके बचन सुनकर सभी स्त्री-पुरुप जानकी जीकी ओर देखकर दुखी हुए, परन्तु लक्ष्मणजी तमतमा उठे, उनकी भोंहें टेढ़ी हो गर्या, ओठ फड़कने लगे और नेत्र कोधसे लाल हो गये॥ ४॥

दो॰—किह न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनु वान।
नाइ राम पद कमल सिरु वोले गिरा प्रमान॥ २५२॥
श्रीरघुवीरजीके डरसे कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनकके वचन उन्हें वाण-से
लगे। [जब न रह सके तव ] श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें सिर नवाकर व यथार्थ
वचन बोले—॥ २५२॥

चौ०-रघुबंसिन्ह महुँ बहुँ कोउ होई। तेहिं समाज अस कहह न कोई॥
कही जनक जिस अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुलमनि जानी॥१॥
रघुवंशियोंमें कोई भी जहाँ होता है। उस समाजमें ऐसे वचन कोई नहीं कहता।
जैसे अनुचित वचन रघुकुलिशिरोमणि श्रीरामजीको उपस्थित जानते हुए भी जनकजीने
कहे हैं॥१॥

सुनहु भानुकुल पंकज भानू। कहउँ सुभाउ न कछु अभिमानू॥ जी तुम्हारि अनुसासन पाने। कंटुक इव ब्रह्मांड उठावें॥ २॥ हे सूर्यकुलक्षी कमलके सूर्य ! सुनिये। में स्वमावहीसे कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ, तो मैं ब्रह्माण्डको गेंदकी तरह उठा लूँ ॥ २॥ काचे घट जिमि डारों फोरी। सकउँ मेरु मूलक जिमि तोरी॥ तब प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक पुगना॥ ३॥ और उसे कच्चे घड़ेकी तरह फोड़ डालूँ। मैं सुमेरु पर्वतको मूलीकी तरह तोड़ सकता हूँ; हे भगवन् ! आपके प्रतापकी महिमासे यह वेचारा पुराना धनुष तो कीन चीज है॥ ३॥ नाथ जानि अस आयसु होऊ। कौनुकु करों बिलोकिअ सोड॥ कमल नाल जिम चाप चढ़ावों। जोजन सत प्रमान ले घावों॥ ४॥ ऐसा जानकर हे नाथ ! आज़ा हो तो कुछ खेल ककूँ, उसे भी देखिये। घनुषको

रमल धीरंडीकी तरह पहायर डर्ग नी योजनतक दीड़ा लिये चला जाऊँ ॥ ४ ॥
चीर—नोर्से छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बल नाथ ।
जी न फरीं प्रभु पद समय्य कर न घरीं धनु भाथ ॥ २५३ ॥
हे नाम ! आरके प्रताक बल्डे धनुषको कुषकुरमुत्ते ( बस्साती छत्ते ) की तरह
सेह दूँ । यदि ऐसा न पर्ने तो प्रमुक्ते चरणोंकी दावथ है। फिर में घनुष और तरकमको
सभी हाममें भी न लेगा ॥ २५३ ॥

नील-सणम सक्षोप यमन के बोले। हमसमानि सिंह दिसाज होले॥ सक्त लोग सब भूप देशने। सिय हियँ हरपु जनकु सकुवाने॥ १॥ न्वी ही सःभणनी और नेर बन्तन बोले कि पृष्वी हमसमा उठी और दिशाओं के भणी कोर गरे। यभी होग और सब राजा दर गरे। सीताजीके हदयमें हुई हुआ और नगकर्जी सबुन्या गरे॥ १॥

गुर रमुपनि सच मुनि मन माठीं । मुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं ॥ सपनिट रमुपति लग्न नेवारे । प्रेम समेत निकट चैठारे ॥ २ ॥ गुर दिल्लामिष्ठची, श्रीरपुनायजी और छप मुनि मनमें प्रसन्न हुए और वार-वार पृलक्तित होने लगे । शीरामनाव्यजीने इद्यारेने लक्ष्मणको मना किया और प्रेमसहित अपने पास बैटा लिया ॥ २ ॥

पिस्तामित्र समय सुभ जाना । बोले अति सनेहमय बानी ॥

१८७ राम भंजहु भव चारा । मेरहु तात जनक परितापा ॥ ३ ॥

पिना,मध्जी द्वार समय जानकर अत्यन्त प्रेमभरी वाणी बोले-हे नम ! उठोऽ

क्षित्रजीया भनुष तोडो और हे तात ! जनकका सन्ताप मिटाओ ॥ ३ ॥

सुनि गुरु यद्मन घरन सिरु नाथा। हरपु बिपादु न कहु उर आवा ॥
हाई मण् उठि सहज सुभाएँ। हवनि जुया मृगशज् लजाएँ॥ ४॥
गुरुके बचन मुनकर श्रीरामजीने चरणींमें सिर नयाया। उनके मनमें न हर्ष हुआ।
न यियाद: और वे अपनी एँड़ ( खड़े होनेकी शान ) से जवान सिंहको भी लजाते हुए
महज स्वभावने ही उठ खड़े हुए ॥ ४॥

दो॰—उद्दित उद्योगिर मंच पर रघुवर बालपतंग। विकास संत सरोज सब हरपे लोचन भृंग॥ २५४॥ मञ्जल्पा उद्याचलपर रघुनायजीरूपी बालसूर्यके उदय होते ही सब संतरूपी कमल खिल उद्ये और नेत्ररूपी नारे हिप्त हो गये॥ २५४॥

नी०-नृपन्ह केरि आसा निसि नासी। वचन नखत अवली न प्रकासी॥ मानी महिप कुमुद सकुचाने। कपटी भूप उल्लक छुकाने॥॥ राजाओंकी आग्राहरी रात्रि नष्ट हो गयी। उनके वचनरूपी तारोंके समृहका चमकना बंद हो गया (वे मौन हो गये)। अभिमानी राजारूपी कुमुद संकुचित हो गये और कपटी राजारूपी उल्लू छिप गये॥ १॥

भए बिसोक कोक मुनि देवा। बिरसिंह सुमन जनाविह सेवा॥
गुर पद बंदि सिहत अनुरागा। राम मुनिन्ह सन आयसु मागा॥ २॥
मुनि और देवतारूपी चकवे शोकरिहत हो गये। वे फूळ वरसाकर अपनी सेवा
प्रकट कर रहे हैं। प्रेमसिहत गुरुके चरणोंकी वन्दना करके श्रीरामचन्द्रजीने मुनियोंसे
आशा माँगी॥ २॥

सहजिहें चले सकल जग स्वामी। मत्त मंजु वर कुंजर गामी॥
चलत राम सब पुर नर नारी। पुलक प्रि तन भए सुखारी॥ ३॥
समस्त जगत्के स्वामी श्रीरामजी सुन्दर मतवाले श्रेष्ठ हाथीकी-सी चालसे स्वामाविक
ही चले। श्रीरामचन्द्रजीके चलते ही नगरमरके सब स्त्री-पुरुष सुखी हो गये और उनके
शरीर रोमाञ्चसे भर गये॥ ३॥

बंदि पितर सुर सुकृत सँभारे। जों कछु पुन्य प्रभाउ हमारे॥ तो सिव धनु मृनाल की नाईं। तोरहुँ रामु गनेस गोसाईं॥ ४॥ उन्होंने पितर और देवताओंकी वन्दना करके अपने पुण्योंका स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्योंका कुछ भी प्रभाव हो। तो हे गणेश गोसाईं! रामचन्द्रजी शिवजीके धनुषको कमलकी ढंडीकी माँति तोइ डालें॥ ४॥

दो॰ रामिह प्रेम समेत लेखि सखिन्ह समीप बोलाइ! सीता मातु सनेह वस वचन कहद्द विलखाइ॥ २५५॥ श्रीरामचन्द्रजीको [वात्सस्य] प्रेमके साथ देखकर और सिखयोंको समीप बुलाकर सीताजीकी माता स्नेहवश बिल्खकर (विलाप करती हुई-सी) ये वचन बोलीं-॥२५५॥ चौ॰-सिख सब कौतुकु देखनिहारे। जेउ कहावत हित् हमारे॥

कोड न बुझाइ कहइ गुर पाहीं। ए बालक असि हठ अिल नाहीं ॥ १ ॥ हे सखी! ये जो हमारे हित् कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखनेवाले हैं। कोई भी [इनके] गुरु विश्वामित्रजीको समझाकर नहीं कहता कि ये (रामजी) बालक हैं, इनके लिये ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण-जैसे जगद्विजयी वीरोंके हिलाये न हिल सका, उसे तोड़नेके लिये मुनि विश्वामित्रजीका रामजीको आशा देना और रामजीका उसे तोड़नेके लिये चल देना रानीको हठ जान पड़ा, इसलिये वे कहने लगीं कि गुरु विश्वामित्रजीको कोई समझाता भी नहीं! ]॥ १॥

रावन बान छुआ निह चापा। हारे सकल भूप किर दापा॥ सो घनु राजकुअँर कर देहीं। बाल मराल कि मंदर छेहीं॥ २॥ रावण और बाणासुरने जिस धनुषको छुआतकं नहीं और सब राजा घमंड करके हार गयेः वही धनुप इस सुकुमार राजकुमारके हाथमें दे रहे हैं। इंसके वच्चे भी कहीं मन्दराचल पहाड़ उठा सकते हैं॥ २॥

भूप सयानप सकल सिरानी । सिख बिधि गति कछु जाति न जानी ॥
बोली चतुर सखी सृदु बानी । तेजवंत लघु गनिम न रानी ॥ ३ ॥
[और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरुको समझानेकी चेष्टा करनी चाहिये थी; परंतु मालूम होता है ] राजाका भी सारा तयानापन समाप्त हो गया । हे सखी ! विधाताकी गति कुछ जाननेमें नहीं आती [यों कहकर रानी चुप हो रहीं ] । तब एक चतुर (रामजीके महत्त्वको जाननेवाली) सखी कोमल वाणीसे बोली—हे रानी ! तेजवान्को [देखनेमें छोटा होनेपर भी ] छोटा नहीं गिनना चाहिये ॥ ३ ॥

कहूँ कुंभज कहूँ सिंधु अपारा । सोपेड सुजसु सकल संसारा ॥
रिव मंडल देखत लघु लागा । उदयँ तासु तिसुवन तम भागा ॥ ४ ॥
कहाँ घड़ेसे उत्पन्न होनेवाले [छोटे-से] मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र ! किन्तु
उन्होंने उसे सोख लिया, जिसका सुयश सारे संसारमें छाया हुआ है । सूर्यमण्डल देखनेमें
छोटा लगता है, पर उसके उदय होते हो तीनों लोकोंका अन्धकार भाग जाता है ॥ ४ ॥
दो०—मंत्र परम लघु जासु यस विधि हरि हर सुर सर्व ।

महामत्त गजराज कहुँ वस कर अंकुस खर्व ॥ २५६॥ जिसके वशमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता है, वह मन्त्र अत्यन्त छोटा होता है। महान् मतवाले गजराजको छोटा-सा अंकुश वशमें कर लेता है॥ २५६॥

चौ०-काम कुसुम धनु सायक छीन्हे। सकर्छ अवन अपने बस कीन्हे॥
देखि तिज्ञ संसड अस जानी। भंजब धनुषु राम सुनु रानी॥ १॥
कामदेवने फूळांका ही धनुष-वाण छेकर समस्त छोकोंको अपने वशमें कर रक्खा
है। हे देवी! ऐसा जानकर सन्देह त्याग दीजिये। हे रानी! सुनिये, रामचन्द्रजी
धनुषको अवश्य ही तोड़ेंगे॥ १॥

सखी बचन सुनि भे परतीती। मिटा बिषादु बढ़ी अति प्रीती॥
तब रामिह विलोकि बैदेही। सभय हृद्यं बिनवित जेहि तेही॥ २॥
सखीके बचन सुनकर रानीको [ श्रीरामजीके सामर्थ्यके सम्बन्धमें ] थिश्वास हो
गया। उनकी उदासी मिट गयी और श्रीरामजीके प्रति उनका प्रेम अत्यन्त बढ़ गया।
उस समय श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सीताजी भयभीत हृदयसे जिस-तिस [ देवता ] से
विनती कर रही हैं॥ २॥

मनहीं मन मनाव अकुछानी। होहु प्रसन्न महेस भवानी॥ करहु सफल आपनि सेवकाई। करि हितु हरहु चाप गरुआई॥३॥ वे व्याकुछ होकर मन-ही-मन मना रही हैं—हे महेश-मवानी ! मुझपर प्रसन्न होइये, मैंने आपकी जो सेवा की है, उसे सुफल कीजिये और मुझपर स्नेह करके धनुपके भारीपनको हर लीजिये ॥ ३॥

न्तनायक बर दायक देवा। आज लगें कीन्हिउँ तुअ सेवा॥ यार बार विनती सुनि मोरी। करहु चाप गुहता अति थोरी॥ ४॥ हे गणोंके नायक, वर देनेवाले देवता गणेशजी! मैंने आजहीके लिये तुम्हारी सेवा की थी। बार-बार मेरी विनती सुनकर धनुषका भारीपन बहुत ही कम कर दीजिये॥ ४॥

दो॰—देखि देखि रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर।

भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली सरीर॥ २५७॥

श्रीरधुनायजीकी ओर देख-देखकर सीताजी धीरज धरकर देवताओंको मना रही
हैं : उनके नेत्रोंमें प्रेमके आँस् भरे हैं और शरीरमें रोमाञ्च हो रहा है॥ २५७॥

चौ॰—नीकें निरिष्ठ नयन मिर सोभा। पितुपनु सुमिरि बहुरि मनु छोभा॥

अहह तात दास्नि हठ ठानी। समुझत नहिं कछु छाभु न हानी॥ १॥

अच्छी तरह नेत्र भरकर श्रीरामजीकी शोमा देखकर, फिर पिताके प्रणका स्मरण करके सीताजीका मन क्षुन्य हो उठा । [ वे मन-ही-मन कहने लगीं—] अहो ! पिताजीने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ-हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं ॥ १ ॥

सचिव सभय तिख देह न कोई। बुध समाज वह अनुचित होई॥ कहेँ अनु छिलसहु चाहि कठोरा। कहँ स्थामल मृदुगात किसोरा॥ २॥ मन्त्री डर रहे हैं, इसिलये कोई उन्हें सीख भी नहीं देता; पण्डितोंकी सभामें यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो बज़से भी बढ़कर कठोर धनुप और कहाँ ये कोमलशरीर किशोर स्थामसुन्दर॥ २॥

बिधि केहि माँति धरों उर धीरा। सिरस सुमन कन बेधिश हीरा॥
सक्छ सभा के मित में मोरी। अब मोहि संभु चाप गति तोरी॥ ३॥
हे विधाता। मैं हृदयमें किस तरह धीरज धरूँ; सिरसके फूलके कणसे कहीं हीरा
छेदा जाता है। सारी समाकी बुद्धि मोली ( वावली ) हो गयी है, अतः हे शिवजीके
धनुष! अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है॥ ३॥

निज जड़ता छोगन्ह पर ढारी। होहि हरूअ रघुपतिहि निहारी॥
अति परिताप सीय मन माहीं। छव निमेष जुग सय सम जाहीं॥ ४॥
पुम अपनी जड़ता छोगोंपर डालकरः श्रीरघुनाथजी [के सुकुमार शरीर]को
देखकर [उतने ही] हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीताजीके मनमें बड़ा ही सन्ताप
हो रहा है। निमेषका एक छव (अंश) भी सौ युगोंके समान बीत रहा है॥ ४॥

दो॰—प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि राजत छोचन छोछ।
खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल ॥ २५८ ॥
प्रभु शीरामचन्द्रजीको देखकर फिर पृथ्वीकी ओर देखती हुई सीताजीके चञ्चल
नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चन्द्रमण्डलस्यी डोलमें कामदेवकी दो मछलियाँ
न्यल रही हों ॥ २५८ ॥

नौर-गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी। प्रगट न लाज निसा अवलोकी॥
लोचन जलु रह लोचन कोना। जैसें परम कृपन कर सोना॥ १॥
सीताजोकी वाणीरूपी भ्रमरीको उनके मुखरूपी कमलने रोक रक्खा है। लाजरूपी
राजिको देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रोंका जल नेत्रोंके कोने (कोए) में ही
रह जाता है। जैसे बड़े भारी कंजूसका सोना कोनेमें ही गड़ा रह जाता है॥ १॥

सकुची व्याकुलता बिंद जानी। धिर धीरज प्रतीति उर आनी॥
तन मन वचन मोर पनु साचा। रघुपति पद सरोज वितु राचा॥ २॥
अपनी वदी हुई व्याकुलता जानकर सीताजी सकुचा गर्यो और धीरज धरकर
हृद्रयमें विश्वास ले आयाँ कि यदि तन, मन और वचनसे मेरा प्रण सचा है और
श्रीरघुनायजीके चरणकमलोंमें मेरा चित्त वास्तवमें अनुरक्त है, ॥ २॥

तो भगवानु सकल उर वासी। करिह मोहि रघुवर के दासी॥
जेहि कें जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिलड़ न कछु संदेहू॥३॥
नो सबके द्व्यमें निवास करनेवाले भगवान् मुझे रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीकी दासी
अवस्य बनायेंगे। जिसका जिसपर सच्चा स्नेह होता है, वह उसे मिलता ही है, इसमें
कुछ भी सन्देह नहीं है॥३॥

प्रभु तन चितइ प्रेम तन ठाना । कृपानिधान राम सबु जाना ॥ सियहि बिलोकि तकेउ धनु कैसें । चितव गरुर लघु ब्यालिं जैसें ॥ ४ ॥

प्रभुकी ओर देखकर सीताजीने शरीरके द्वारा प्रेम ठान लिया (अर्थात् यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्होंका होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं )! क्रुपानिधान श्रीरामजी सब जान गये। उन्होंने सीताजीको देखकर धनुषकी ओर कैसे ताका, जैसे गरुइजी छोटे-से साँपकी ओर देखते हैं॥ ४॥

दो॰ — लखन लखेड रघुवंसमिन ताकेड हर कोदंडु।
पुलिक गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांडु॥ २५९॥
इधर जब लक्ष्मणजीने देखा कि रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीके धनुषकी
ओर ताका है। तो वे शरीरसे पुलिकत हो ब्रह्माण्डको चरणोंसे दबाकर निम्नलिखित
बचन बोले —॥ २५९॥

चौ०-दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला। धरहु धरिन धरि धीर न डोला॥
रामु चहिँ संकर धनु तोरा। होहु सजग सुनि आयसु मोरा॥ १॥
हे दिग्गजो! हे कच्छप! हे शेप! हे वाराह! धीरज धरकर पृथ्वीको थामे रहो।
जिसमें यह हिलने न पावे। श्रीरामचन्द्रजी शिवजीके धनुपको तोइना चाहते हैं। मेरी
आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ॥ १॥

चाप समीप रामु जब आए। नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए॥
सव कर संसड अरु अग्यान्। मंद महीपन्ह कर अभिमान्॥ २॥
श्रीरामचन्द्रजी जब धनुषके समीप आये, तब सब स्त्री-पुरुपोंने देवताओं और
पुण्योंको मनाया। सबका सन्देह और अज्ञान, नीच राजाओंका अभिमान,॥ २॥
श्रुपति केरि गरब गरुआई। सुर मुनिबरन्ह केरि कदराई॥
सिय कर सोचु जनक पछितावा। रानिन्ह कर दारुन दुख दावा॥ ३॥
परग्रुरामजीके गर्वकी गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियोंकी कातरता (भय),
सीताजीका सोच, जनकका पश्चात्ताप और रानियोंके दारुण दुःखका दावानल,॥ ३॥
संसुचाप बह बोहितु पाई। चढ़े जाइ सब संगु बनाई॥
राम बाहुबल सिंघु अपारू। चहत पारु निहं कोड कड़हारू॥ ४॥
ये सब शिवजीके धनुपरूपी बड़े जहाजको पारुर, समाज बनाकर उसपर जा
चढ़े। ये श्रीरामचन्द्रजीकी मुजाओंके बलरूपी अपार समुद्रके पार जाना चाहते हैं;
परन्तु कोई केवट नहीं है॥ ४॥

दो॰—राम विलोके लोग सव चित्र लिखे से देखि। चितर्दे सीय ऋपायतन जानी विकल विसेषि॥ २६०॥ श्रीरामजीने सब लोगोंकी ओर देखा और उन्हें चित्रमें लिखे हुए-से देखकर फिर ऋपाधाम श्रीरामजीने सीताजीकी ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना॥ २६०॥ चौ॰—देखी बिपुल बिकल वैदेही। निमिष बिहात कलप सम तेही॥

तृषित बारि बिनु जो तनु त्यागा। मुएँ करइं का सुधा तड़ागा॥ १॥ उन्होंने जानकीजीको बहुत ही विकल देखा। उनका एक-एक क्षण कल्पके समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानीके विना शरीर छोड़ दे, तो उसके मर जानेपर अमृतका तालाव भी क्या करेगा॥ १॥

का बरबा सब कृषी सुखानें। समय चुकें पुनि का पछितानें॥ अस जियँ जानि जानकी देखी। प्रभु पुलके लखि प्रीति विसेषी॥ २॥ सारी खेतीके सूख जानेपर वर्षा किस कामकी १ समय बीत जानेपर फिर पछतानेसे क्या लाम १ जीमें ऐसा समझकर श्रीरामजीने जानकीजीकी ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर वे पुलकित हो गये॥ २॥ गुरिह प्रनासु सनिह सन कीन्हा। अति लाघवँ उठाइ धनु लीन्हा॥ दसकेड दासिनि जिसि जब लयक। पुनि नभ धनु मंडलसम भयकु॥ ३॥ मन-ही-मन उन्होंने गुरुको प्रणाम किया और बड़ी फुर्तींसे धनुषको उठा लिया। जब उसे [हायमें ] लिया, तब वह धनुष बिजलीकी तरह चमका और फिर आकाशमें मण्डल-जैशा (मण्डलाकार) हो गया॥ ३॥

छेत चढ़ावत खेंचत गाईं। काहुँ न छखा देख सबु ठाईं॥
तेहिं छन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धनि घोर कठोरा॥ ४॥
हेते, चढ़ाते और जोरसे खींचते हुए किसीने नहीं छखा (अर्थात् ये तीनों काम
इतनी फ़र्तीस हुए कि धनुपको कब उठाया, कव चढ़ाया और कब खींचा, इसका
फिसीको पता नहीं छगा); सबने श्रीरामजीको [धनुष खींचे] खड़े देखा। उसी क्षण
श्रीरामजीने धनुपको बीचसे तोड़ डाला। मयद्वर कठोर ध्वनिसे [सब] छोक
भर गये॥ ४॥

छं॰—भरे भुवन घोर कठोर रव रवि वाजि तजि मारगु चले।
चिक्करहिं दिग्गज डोल मिह अहि कोल कुरुम कलमले॥
सुर असुर मुनि कर कान दीन्हें सकल विकल विचारहीं।
कोदंड खंडेड राम तुलसी जयित वचन उचारहीं॥
घोर कठोर शब्दसे [सव] लोक भर गये, सूर्यके घोड़े मार्ग छोड़कर चलने
हो। दिगाज चिग्घाइने लगे, धरती होलने लगी, शेष, बाराह और कच्छप कलमला
हो। दिवता, राक्षस और मुनि कानोंपर हाथ रखकर सव व्याकुल होकर विचारने
उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानोंपर हाथ रखकर सव व्याकुल होकर विचारने
हो। तुलसीदासजी कहते हैं; [जब सबको निश्चय हो गया कि] श्रीरामजीने धनुषको
तोइ हाला, तब सब श्रीरामजीकी 'जय' बोलने लगे।

सो॰—संकर चापु जहाजु सागर रघुवर बाहुबलु।

बूड़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथमिह मोह वस ॥ २६१ ॥

बूड़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथमिह मोह वस ॥ २६१ ॥

श्विवजीका धनुप जहाज है और श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंका बल समुद्र है।

शिवजीका घनुप जहाज है और श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंका बल समुद्र है।

शिवजीका वर्णन कपर आया है ] ॥ २६१ ॥

जिसका वर्णन कपर आया है ] ॥ २६१ ॥

चौ०-प्रभु दोउ चापखंड मिह डारे। देखि छोग सब भए सुखारे॥ कौसिकरूप प्रयोनिधि पावन। प्रेम बारि भवगाहु सुहावन॥ १॥ प्रभुने धनुषके दोनों दुकड़े पृथ्वीपर डाल दिये। यह देखकर सब छोग सुखी हुए। विश्वामित्ररूपी पवित्र समुद्रमें, जिसमें प्रेमरूपी सुन्दर अथाह जल भरा है,॥ १॥

नगरना नानन प्रत्यस्य जिल्ला जनसमा छुट्डा स्वास्त्र स्वास्त्र साम्रह्म राकेसु निहारी । बढ़त बीचि पुलकाविल सारी ॥ बाजी नभ गहगहे निसाना । देवबध् नाचिहि करि गाना ॥ २ ॥ रामरूपी र्रणचन्द्रको देखकर पुछकावछीरूपी भारी छहरें वढ़ने छगीं। आकाशमें वड़े जोरचे नगाड़े वजने छगे और देवाङ्गनाएँ गान करके नाचने छगीं॥ २॥ व्हारिक सुर सिन्ध सुनीसा। प्रमुद्दि प्रसंसिंह देहि असीसा॥ विरसिंह सुमन रंग बहु माछा। गाविह किंनर गीत रसाछा॥ ३॥ वहाा आदि देवता। सिन्ध और सुनीश्वरहोग प्रभुकी प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग-विरंगे फूछ और माछाएँ वरसा रहे हैं। किन्नरहोगरसीले गीत ना रहे हैं। ३॥

्रही भुवन भरि जय जय बानी । धनुपभंग धुनि जात न जानी ॥
मुद्दित कहिं जहँ तहँ नर नारी । भंजेड राम संभुधनु भारी ॥ ४ ॥
सारे ब्रह्माण्डमें जय-जयकारकी ध्वनि छा गयी। जिसमें धनुष ट्रटनेकी ध्वनि जान
ही नहीं पड़ती । जहाँ-तहाँ पुरुष-स्त्री प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्रीरामचन्द्रजीने
शिक्जीके भारी धनुषको तोड़ डाछा ॥ ४ ॥

दो०-वंदी मागध स्तगन विरुद्द वद्दि मितधीर।

करिं निछाविर लोग सव हय गय धन मिन चीर ॥ २६२ ॥
धीर बुद्धिवाले भाट, मागध और स्तलोग विरुदावली (कीर्ति) का बखान कर
रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मिण और वल्ल निछावर कर रहे हैं।। २६२ ॥
चौ०-झाँकि मृदंग संख सहनाई। भेरि ढोल दुंदुमीं सुहाई॥
वाजिह बहु बाजने सुहाए। जह तह जुवितन्ह मंगल गए॥ १॥
झाँझ, मृदङ्ग, शङ्ख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकारके
सुन्दर बाजे बज रहे हैं। जहाँ-तहाँ युवितयाँ मङ्गलगीत गा रही हैं॥ १॥
पिखन्ह सिहत हरिषा अति रानी। सुखत धान परा जनु पानी॥
जनक लहेउ सुखु सोसु विहाई। पैरत थकें थाह जनु पाई॥ २॥
तिखयींसिहत रानी अत्यन्त हिंपत हुई। मानो सुखते हुए धानपर पानी पड़ गया

थाह पा छी हो ॥ २ ॥
श्रीहत भए भूप धनु दूटे। जैसें दिवस दीप छि छूटे ॥
सीध सुलिह बरनिअ केहि भाँती। जनु चातकी पाइ जलु स्वाती॥ ३ ॥
धनुष दूट जानेपर राजा छोग ऐसे श्रीहीन (निस्तेज) हो गये जैसे दिनमें दीपककी
शोभा जाती रहती है। सीताजीका सुख किस प्रकार वर्णन किया जाय; जैसे चातकी
स्वातीका जल पा गयी हो॥ ३ ॥

हो । जनकजीने सोच त्यागकर सुख प्राप्त किया । मानो तैरते-तैरते थके हुए पुरुषने

रामिं छखनु बिछोकत कैसें। सिसिंहि चकोर किसोरकु जैसें॥ सतानंद तब आयसु दीन्हा। सीताँ गमनु राम पहिं कीन्हा॥ ४॥ शीरामजीको लक्ष्मणजी किस प्रकार देख रहे हैं जैसे चन्द्रमाको चकोरका बचा देख रहा हो। तय शतानन्दजीने आज्ञा दी और सीताजीने श्रीरामजीके पास गमन किया ॥ ४॥

होर—संग सखीं सुंदर चतुर गावहिं मंगळचारं। गवनी वाळ मराळ गति सुपमा अंग अपारं॥ २६३॥ साथमें सुन्दर चतुर सिवयाँ मङ्गळाचारके गीत गा रही हैं, सीताजी बालहंसिनीकी

चालसे चलीं । उनके अङ्गीमें अगर शोभा है ॥ २६३ ॥

नी॰-सिलन्ह मध्य सिय सोहित कैसें। छिबगन मध्य महाछिब जैसें॥

कर सरोज जयमाल सुहाई। बिख बिजय सोभा जेहिं छाई॥ १॥

सिलयोंके बीचमें सीताजी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत-सी छिबयोंके बीचमें

महाछि हो। करकमलमें सुन्दर जयमाला है, जिसमें विश्वविजयकी शोभा छायी हुई है॥१॥

नन सकोजु मन परम उछाहू। गृढ़ प्रेमु छिब परइ न काहू॥

जाइ समीप राम छिब देखी। रहि जनु कुअँरि चित्र अवरेखी॥ २॥

सीताजीके शरीरमें संकोच है, पर मनमें परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसीको

जान नहीं पड रहा है। समीप जाकर, श्रीरामजीकी शोभा देखकर राजक्रमारी सीताजी

चित्रमें लिखी-शी रह गयीं ॥ २ ॥

चतुर सखीं लिख कहा बुझाई । पिहरावहु जयमाल सुहाई ॥
सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम विवस पिहराइ न जाई ॥ ३ ॥

चतुर सखीने यह दशा देखकर समझाकर कहा—सुशवनी जयमाल पहनाओ ।

यह सुनकर सीताजीन दोनों हाथोंसे माला उठायी। पर प्रेमके विवस होनेसे पहनायी नहीं जाती ॥ ३ ॥

सोहत जनु जुग जलज सनाला। सिसिहि समीत देत जयमाला।

गाविह छिब अवलोकि सहेली। सियँ जयमाल राम उर मेली॥ ४॥

[ उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं ] मानो डंडियों सहित दो कमल
चन्द्रमाको डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छिवको देखकर सिखयाँ गाने लगी।
तय सीताजीने शीरामजीके गलेमें जयमाला पहना दी॥ ४॥

मो॰—रघुवर उर जयमाल देखि देव बरिसहिं सुमने।
सकुचे सकल भुआल जनु विलोकि रिव कुमुद्रगने।। २६४॥
श्रीरघुनाथजीके हृदयपर जयमाला देखकर देवता फूल बरलाने लगे। समस्त
राजागण इस प्रकार सकुचा गये मानो सूर्यको देखकर कुमुदोंका समूह सिकुड़ गया हो॥२६४॥
ची०-पुर अरु ब्योम बाजने बाजे। खल मणु मलिन साधु सब राजे॥

सुर किंनर नर नाग मुनीसा। जय जय जय कहि देहि असीसा॥ १॥ नगर और आकाशमें वाजे बजने लगे। दुष्टलोग उदास हो गये और सजनलोग सब प्रसन्त हो गये। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय-जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं॥ १॥

नाचिह गाविह विद्रुध वध्दों। वार वार क्रुसुमांजिल छूटीं॥ जह तह विप्र वेद धुनि करहीं। वंदी विरिदाविल उच्चरहीं॥२॥ देवताओंकी स्त्रियाँ नाचती-गाती हैं। वार-वार हाथोंसे पुणोंकी अखलियाँ छूट रही हैं। जहाँ-तहाँ ब्राह्मण वेदध्विन कर रहे हैं और माटलोग विरुदावली (कुलकीर्ति) क्खान रहे हैं॥२॥

महि पाताल नाक जसु व्यापा। राम वरी सिय भंजेउ चापा॥ करिंह आरती पुर नर नारी। देहिं निद्यावरि वित्त विसारी॥ ३॥ पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकोंमें यश पैल गया कि श्रीरामचन्द्रजीने धनुप तोड़ दिया और सीताजीको वरण कर लिया। नगरके नर-नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूँजी (हैसियत) को मुलाकर (सामर्थ्यसे बहुत अधिक) निष्ठावर कर रहे हैं॥३॥ सोहति सीय राम कै जोरी। छिव सिंगाक् मनहुँ एक ठोरी॥ सखीं कहिंह प्रभु पद गहु सीता। करित नचरन परस अति भीता॥ ४॥ श्रीसीता-रामजीकी जोड़ी ऐसी मुशोभित हो रही है मानो मुन्दरता और श्रुङ्कार-रस एकत्र हो गये हों। सिलयाँ कह रही हैं—सीते! स्वामीके चरण छुओ; किन्तु सीताजी अत्यन्त भयभीत हुई उनके चरण नहीं छतीं॥ ४॥

दो॰ गौतम तिय गति सुरति करि नहिं परस्ति पग पानि।

मन बिह्से रघुवंसमिन प्रीति अलौकिक जानि ॥ २६५ ॥ गौतमजीकी स्त्री अहत्याकी गतिका सरण करके सीताजी श्रीरामजीके चरणोंको हाथोंसे रपर्यं नहीं कर रही हैं। सीताजीकी अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमिण श्रीरामचन्द्रजी मनमें हुँसे ॥ २६५ ॥

चौ०-तव सिय देखि भूप अभिछापे। ऋर कप्त मूढ़ मन माखे॥ उठि उठि पहिरि सनाह अभागे। जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे॥ १॥ उस समय सीताजीको देखकर कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मनमें बहुत तमतमाये। वे अभागे उठ-उठकर, कवच पहनकर, जहाँ-तहाँ गाल बजाने छगे॥ १॥

छेडु छड़ाइ सीय कह कोऊ। घरि बाँघहु नृप बालक दोऊ॥ तोरें घनुषु चाड़ निर्ह सरई। जीवत हमिह कुअँरि को बरई॥ २॥ कोई कहते हैं, सीताको छीन लो और दोनों राजकुमारोंको पकड़कर बाँध लो। घनुष तोड़नेसे ही चाह नहीं सरेगी (पूरी होगी)। हमारे जीते-जी राजकुमारीको कौन ज्याह सकता है !॥ २॥ जों यिदेहु कछु करें सहाई। जीतहु समर सहित दोउ भाई॥
साधु भूप बोले सुनि बानी। राजसमाजिह लाज लजानी॥३॥
यदि जनक कुछ सहायता करे, तो युद्धमें दोनों भाइयोंसहित उसे भी जीत लो।
य पचन सुनकर साधु राजा बोले—इस [निर्लंज] राजसमाजको देखकर तो लाज
भी सजा गयी॥३॥

चलु प्रतापु बीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥
सोइ स्रता कि अब कहुँ पाई। असि बुधि तो विधि मुहँ मसि लाई ॥ ॥
अरे ! तुग्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक (प्रतिष्ठा) तो धनुषके
साथ ही चली गयी। वही वीरता थी कि अब कईसि मिली है १ ऐसी हुए बुद्धि है,
तभी तो विधाताने तुम्हारे मुखोंपर कालिख लगा दी॥ ४॥

दंगि देखहु रामिह नयन भिर तिज इरिपा महु को हु।
लखन रोषु पावकु प्रवल जानि सलम जिन हो हु॥ २६६॥
ईंग्यां, धमंड और कोध छोड़कर नेत्र भरकर श्रीरामजी [की छिबि ] को देख
लो। लक्ष्मणके कोधको प्रवल अपि जानकर उसमें पतंगे मत बनो॥ २६६॥
ची०-चैनतेय चिल जिमि चह कागृ। जिमि ससु चहै नाग भिर भागू॥
जिमि चह कुसल अकारन कोही। सब संपदा चहै सिबद्रोही॥ १॥
जैसे गरुइका भाग की आ चाहे, सिंहका भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही

जस गरहका भाग काओ चाह, सिहका माग खरगाश चाह, विना कारण वर क्रोध करनेवाला अपनी कुशल चाहे, शिवजीते विरोध करनेवाला स्व प्रकारकी सम्पत्ति चाहे, || १ ||

होभी होलुप कह कीरित चहुई। अक्रहंकता कि कामी छहुई। हिएद विमुख परम गति चाहा। तस तुम्हार छालचु नर नाहा॥ २॥ होभी-लालची सुन्दर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता [ चाहे तो ] क्या पा एकता हं ! और जैसे श्रीहरिके चरणोंसे विमुख मनुष्य परमगति ( मोक्ष ) चाहे, हे राजाओ ! सीताके लिये तुम्हारा टालच भी वैसा ही व्यर्थ है ॥ २॥

कोलाहलु सुनि सीय सकानी। सखीं लवाइ गईं जहाँ रानी॥ रामु सुभाय चले गुरु पाहीं। सिय सनेहु बरनत मन माहीं॥३॥ कोलाहल सुनकर सीताजी शंकित हो गयीं। तब सिखयाँ उन्हें वहाँ ले गयीं जहाँ रानी (सीताजीकी माता) यीं। श्रीरामचन्द्रजी मनमें सीताजीके प्रेमका बखान करते हुए स्वामानिक चालसे गुरुजीके पास चले॥३॥

रानिन्ह सहित सोच बस सीया। अब धौं बिधिहि काह करनीया॥ भूप बचन सुनि इत उत तकहीं। छखनु राम डर बोछि न सकहीं॥ ४॥ रानियोंसहित सीताजी [ दुष्ट राजाओंके दुर्वचन सुनकर ] सोचके वशा हैं कि न जाने विधाता अब क्या करनेवाले हैं। राजाओंके वचन सुनकर लक्ष्मणजी इधर-उधर ताकते हैं; किन्तु श्रीरामचन्द्रजीके डरसे कुछ वोल नहीं सकते ॥ ४॥

दो॰—अरुन नयन भुकुटी कुटिल चितवत नृपन्ह सकोप। सनहुँ मत्त गज गन निरिख सिंघ किसोरिह चोप॥ २६७॥

उनके नेत्र लाल और भीं हैं टेढ़ी हो गयीं और वे क्रोधसे राजाओं की ओर देखने लगे; मानो मतवाले हाथियोंका झंड देखकर सिंहके बच्चेको जोश आ गया हो ॥२६७॥ चौ०—खरभरु देखि बिकल पुर नारीं। सब मिलि देहिं महीपन्ह गारीं॥

॰—खरभरु देखि बिकल पुर नारीं । सब मिलि देहि महीपन्ह गारीं ॥ तेहिं अवसर सुनि सिव धनु भंगा । आयड ऋगुकूल कमल पतंगा ॥ १ ॥

,खल्बली देखकर जनकपुरकी स्त्रियाँ व्याकुल हो गर्वी और सब मिलकर राजाओं-को गालियाँ देने लगीं। उसी मौकेपर शिवजीके धनुषका हटना मुनकर भृगुकुलक्पी कमलके सूर्य परशुरामजी आये॥ १॥

देखि महीप सकल सकुचाने। याज झपट जनु लवा लुकाने॥
गौरि सरीर भूति मल भाजा। भाल विसाल त्रिपुंड विराजा॥२॥
इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गये। मानो वाजके झपटनेपर बटेर छक ( छिप )
गये हों। गोरे शरीरपर विभृति ( भसा ) बड़ी फब रही है। और विशाल ललाटपर
त्रिपुण्डू विशेष शोभा दे रहा है॥ २॥

सीस जटा सिवदनु सुहावा। रिस यस कछुक अरुन हो ह आवा ॥

मुकुटी कुटिल नयन रिस राते। सहज हुँ चितवत मनहुँ रिसाते॥ ३॥

सिरपर जटा है, सुन्दर मुलचन्द्र कोधके कारण कुछ लाल हो आया है। भाँ हैं

देही और आँखें कोधसे लाल हैं। सहज ही देखते हैं, तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो कोध कर रहे हैं॥ ३॥

बुषम कंघ उर बाहु बिसाला। चारु जनेउ माल मृगछाला।
किट मुनि बसन तून दुइ बाँघें। घनु सर कर कुटारु कल काँघें॥ घ॥
बैलके समान (ऊँचे और पुष्ट) कंथे हैं। छाती और भुजाएँ विशाल हैं। मुन्दर
यशोपवीत घारण किये, माला पहने और मृगचर्म लिये हैं। कमरमें मुनियोंका वस्न (बल्कल)
और दो तरकस बाँधे हैं। हाथमें घनुष-त्राण और कंधेपर फरसा घारण किये हैं॥ ४॥

दो॰ सांत वेषु करनी कठिन वरिन न जाइ सरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु आयउ जहँ सब भूप॥ २६८॥ शान्त वेष है, परन्तु करनी बहुत कठोर है; खरूपका वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर-स ही मुनिका शरीर धारण करके, जहाँ सब राजा छोग हैं वहाँ आ गया हो॥ २६८॥

चौ॰ देखत भृगुपति बेषु कराला। उठे सकल भय बिकल भुआला॥ पितु समेत कहि कहि निज्ञ नामा। लगे करन सब दंड प्रनामा॥ १॥

परशुरामजीका भयानक वेप देखकर सब राजा भयसे न्याकुल हो उठ खड़े हुए और पितासहित अपना नाम कह-कहकर सब दण्डवत्-प्रणाम करने छगे॥ १॥

जेहि सुभार्य चितवहिं हितु जानी । सो जानइ जन आइ खुटानी ॥ जनक यहोरि आइ सिरु नावा । सीय बोलाइ प्रनास करावा ॥ २॥ परशुरामजी दित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गयी। फिर जनकजीने आकर सिर नवाया और सीताजीको बलाकर प्रणाम कराया ॥ २ ॥

भारिए दीन्हि सस्रों हरपानीं। निज समाज है गई सयानीं, विखामित्र मिले पुनि आई। पद सरोज मेले दोड माई ॥३॥ परशुरामजीने सीताजीको आशीर्वाद दिया । सिखयाँ हर्षित हुईँ और [ वहाँ अद अधिक देर टएरना टीक न समझकर ] वे सयानी सखियाँ उनको अपनी मण्डलीमें ले गयीं । किर विश्वामित्रजी आकर मिले और उन्होंने दोनों माइयोंको उनके चरण-कमलार गिराया ॥ ३ ॥

राम लज्जू दसाय के डोटा। दीन्हि असीस देखि भल जोटा ॥ रामहि चितइ रहे थिक लोचन। रूप अपार मार मद मोचन ॥ ४॥ [ विश्वामित्रजीने कहा--] ये राम और लक्ष्मण राजा दशस्यके पुत्र हैं। उनकी मुन्दर जोड़ी देखकर, परग्रुरामजीने आशीर्वाद दिया । कामदेवके भी मदको छुड़ानेवाले श्रीरामचन्द्रजीके अपार रूपको देखकर उनके नेत्र थिकत ( स्तम्मित ) हो रहे ॥ ४॥

हो॰---बहुरि विलोकि विदेह सन कहहु काह् अति भीर। पूंछन जानि अजान जिमि व्यापेड कोषु सरीर॥ २६९॥ फिर सब देखकर, जानते हुए भी अनजानकी तरह जनकजीसे पूछते हैं कि कही, यह वड़ी भारी भीड़ कैसी है ? उनके शरीरमें कोघ छा गया ॥ २६९ ॥

नौ०-समाचार कहि जनक सुनाए। जेहि कारन महीप सब आए॥ सुनत यचन फिरि अनत निहारे। देखे चाप खंड महि डारे॥ १॥ जिस कारण सब राजा आये थे, राजा जनकने वे सब समाचार कह सुनाये। जनकके वचन सुनकर परशुरामजीने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुषके दुकड़े पृथ्वी-पर पड़े हुए दि वायी दिये ॥ १ ॥

ु अंति रिस वोले बचन कडोरा। कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। वेगि देखाङ मूद न त आज्। उल्टंड महि जहँ लहि तव राजू॥ २॥ अत्यन्त कोधमें भरकर वे कठोर वचन बोले-रे मूर्ख जनक ! बता, धनुष किसने तोड़ा ! उसे बीब दिखा। नहीं तो अरे मृढ़ ! आज मैं जहाँतक तेरा राज्य है वहाँतककी पृथ्वी उलट दूँगा ॥ २ ॥

अति हर उत्तर देत नृपु नाहीं। कुटिल भूप हरपे मन माहीं।। सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचीं सकल त्रास उर मारी।। ३॥ राजाको अत्यन्त हर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मनमें बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगरके स्त्री-पुरुप सभी सोच करने लगे, सबके हृदयमें बड़ा भय है।। ३॥

मन पछिताति सीय महतारी। बिधि अब सँवरी बात बिगारी॥
भूगुपति कर सुभाउ सुनि सीता। अरध निमेष कछप सम बीता॥ ४॥
सीताजीकी माता मनमें पछता रही हैं कि हाय! विघाताने अब बनी-बनायी बात
बिगाइ दी। परशुरामजीका स्वभाव सुनकर सीताजीको आधा क्षण भी कल्पके समान बीतने छगा॥ ४॥

दो॰—सभय बिलोके लोग सव जानि जानकी भीर ।
हृदयँ न हर्षु विपादु कछु वोले श्रीरघुवीर ॥ २७० ॥
तव श्रीरामचन्द्रजो सव लोगोंको मयमीत देखकर और सीताजीको डरी हुई
जानकर बोले—उनके हृदयमें न कुछ हर्ष या न विपाद—॥ २७० ॥

मासपारायण, नवाँ विश्राम

संभुधनु भंजिनहारा । होइहि केउ एक दास तुम्हारा ॥ आयसु काह कहिअ किन मोही। सुनि रिसाइ योछे मुनि कोही॥१॥ हे नाय ! शिवजीके धनुपको तोड़नेवाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आजा है, मुझसे क्यों नहीं कहते ? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले—॥ १॥ सेवकु सो जो करें सेवकाई। अरि करनी करि करिश लराई॥ सुनहु राम जेहिं सिव धनु तोरा। सहसवाहु सम सो रिपु मोरा॥२॥ सेवक वह है जो सेवाका काम करे। शत्रुका काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिये। हे राम ! सुनो, जिसने शिवजीके धनुषको तोड़ा है, वह सहस्रवाहुके समान मेरा शत्रु है॥२॥ बिलगाउ बिहाइ समाजा। न त मारे जैहिंह सब राजा॥ सुनि मुनि बचन छखन मुसुकाने। बोले परसुधरहि वह इस समाजको छोड़कर अलग हो जायः नहीं तो सभी राजा मारे जायँगे। सुनिके वचन सुनकर लक्ष्मणजी मुसकराये और परशुरामजीका अपमान करते हुए बोले--।। ३ ॥ बहु धनुहीं तोरीं लिकाई। कबहुँ न असिरिस कीन्हिं गोसाई ॥ एहि घुनु पर मसता केहि हेत्। सुनि रिसाइ कह मृगुकुलकेत् ॥ ४॥ हे गुसाई ! लड़कपनमें इमने बहुत-सी धनुहियाँ तोड़ डार्ली । किंतु आपने ऐसा कोघ कभी नहीं किया । इसी धनुषपर इतनी ममता किस कारणसे है ? यह सुनकर भृगुनंशकी ध्वजाखरूप परशुरामजी कुपित होकर कहने छगे—॥ ४॥

दो॰—रे नृप वालक काल वस बोलत तोहि न सँभार।
धनुही सम तिपुरारि धनु विदित सकल संसार॥ २७१॥
और राजपुत ! कालके वश होनेसे तुशे बोलनेमें कुछ भी होश नहीं है। सारे
संसारमें विस्थात शिवजीका यह भनुष क्या धनुहीके समान है १॥ २७१॥
भी॰—स्यान कहा हिंसा हमरें जाना। सुनहु देव सब घनुष समाना॥
का हिंति साभु ज्न धनु तोरें। देखा राम नयन के भोरें॥ १॥
स्थमणजीने हेंसकर कहा—हे देव ! सुनिये। हमारे जानमें तो सभी धनुष एक से

न्ध्रमणजीने हँसकर कहा—हे देव ! सुनिये, हमारे जानमें तो सभी चनुष एक से ही हैं । पुराने पनुषके तोहनेमें क्या हानि लाम ! श्रीरामचन्द्रजीने तो हसे नवीनके घोलेसे देखा था ॥ १ ॥

हुभत ह्ट रघुपितहु न दोस् । मुनि विजुकाज करिशकत रोस् ॥ बोले जितह् परसु की ओरा । रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥ २ ॥ पिर यह तो हृते ही हूट गया; इसमें रघुनाथजीका भी कोई दोष नहीं है ! हे मूनि ! आप जिना ही कारण किसिलये कोष करते हैं ? परग्ररामजी अपने फरतेकी ओर देखकर बोले—अरे दृष्ट ! नृने मेरा स्वभाव नहीं सुना ॥ २ ॥

यालकु बोलि यथर्ड निर्दे तोही। केवल मुनि जइ जानिह मोही॥ याल ब्रह्मचारी अति कोही। यिस्व विदित छित्रिय कुल द्रोही॥३॥ भैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख ! क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है ! भैं बालब्रहाचारी और अत्यन्त कोधी हूँ। क्षत्रियकुलका शत्रु तो विश्वभरमें विख्यात हैं॥३॥

भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही। बिगुल बार मिहदेवन्ह दीन्ही॥ सहस्रवाहु भुज छेदनिहारा। परसु बिलोकु महीपकुमारा॥ ४॥ अपनी भुजाऑक वलसे मैंने पृथ्वीको राजाओंसे रहित कर दिया और बहुत बार उसे बालगोंको दे हाला | हे राजकुमार ! सहस्रवाहुकी भुजाओंको काटनेवाले मेरे इस फरसेको देख ! ॥ ४॥

दो॰—मातु पितिह जिन सोच वस करिस महीस किसोर।
गर्भेन्ह के अर्भक दलन परम मोर अति घोर॥ २७२॥
अरे राजाके वालक ! तू अपने माता-पिताको सोचके वश न कर। मेरा फरसा
बड़ा भयानक है, यह गर्भोंके वज्ञोंका भी नाश करनेवाला है॥ २७२॥
चौ॰—बिहिस लखनु बोले मृहु वानी। अहो मुनीसु महा भटमानी॥

पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। चहत उड़ावन फूँकि पहारू ॥ १ ॥ लक्ष्मणजी हँसकर कोमल वाणीसे बोले—अहो, मुनीश्वर अपनेको बड़ा भारी योदा समझते हैं। बार-बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। फूँकसे पहाड़ उड़ाना चाहते हैं ॥१॥ इहाँ क्रम्हड्वितआ कोउ नाहीं। जे तरजनी देखि मिर जाहीं॥
देखि कुठारु सरासन बाना। मैं कछु कहा सिहत अभिमाना॥२॥
यहाँ कोई कुम्हड्देकी वितया (छोटा कचा फल) नहीं है, जो तर्जनी (सबसे
आगेकी) उँगलीको देखते ही मर जाती है। बुठार और घनुप-वाण देखकर ही मैंने
कुछ अभिमानसिहत कहा था॥२॥

भृगुसुत समुद्दि जनेउ बिलोकी। जो कछु कहहु सहउँ रिस रोकी ॥ सुर मिहसुर हरिजन अरु गाई। हमरें कुल इन्ह पर न सुराई ॥ ३ ॥ भृगुवंशी समझकर और यशोपनीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोधको रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान्के भक्त और गी, इनपर हमारे कुलमें वीरता नहीं दिखायी जाती॥ ३॥

बधं पाषु अपकीरित हारें। मारतहूँ पा परिश्र तुम्हारें॥ कोटि कुलिस सम बच्नु तुम्हारा। व्यर्थ धरहु धनु वान कुडारा॥ ४॥ क्योंकि इन्हें मारनेसे पाप लगता है और इनसे हार जानेपर अपकीर्ति होती है। इसिंच्ये आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिये। आपका एक-एक वचन ही करोड़ों वजोंके समान है। धनुष-नाण और कुटार तो आप व्यर्थ ही घारण करते हें॥४॥

दो॰—जो विछोकि अनुचित कहेउँ छमहु महामुनि धीर।

सुनि सरोष भृगुवंसमिन बोले गिरा गभीर ॥ २७३ ॥ इन्हें (धनुष-वाण और कुठारको ) देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो। तो उसे हे धीर महामुनि ! क्षमा कीजिये । यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुरामजी क्रोधके साथ गम्भीर वाणी बोले—॥ २७३ ॥

चौ॰-कौसिक सुनहु मंद यहु॰ बालकु । कुटिल काल यस निज कुळ घालकु ॥
भानु बंस राकेस कलंकू । निपट निरंकुस अञ्चष्म असंकू ॥ १ ॥
है विश्वामित्र ! सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है; कालके बदा होकर
यह अपने कुलका घातक बन रहा है । यह सूर्यवंशरूपी पूर्ण चन्द्रका कलङ्क है । यह
बिल्कुल उद्दण्ड, मूर्ल और निडर है ॥ १ ॥

काल कवल होइहि छन माहीं। कहउँ पुकारि खोरि मोहि नाहीं॥
तुम्ह हटकहु जौं चहहु उबारा। कहि प्रतापु वल रोपु हमारा॥ २॥
अमी क्षणभरमें यह कालका प्राप्त हो जायगा। मैं पुकारकर कहे देता हूँ, फिर
मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, तो हमारा प्रताप, यल और क्रोध
बतलाकर इसे मना कर दो॥ २॥

छखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा। तुम्हिह अछत को वरनै पारा॥ अपने सुँह तुम्ह आपनि करनी। बार अनेक भाँति बहु वरनी॥ ३॥ लक्ष्मणजीने कहा—है मुनि ! आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है ? आपने अपने ही मुँहसे अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकारसे वर्णन की है॥३॥ नहिं संतोष्ठ त पुनि कछ कहहू । जिन रिस रोकि दुसह दुख सहहू ॥ बीरवती तुम्ह धीर अछोभा । गारी देत न पावह सोभा ॥ ४॥ इतने गर भी सन्तोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिये । कोध रोककर असह दु:ख मत सहिये । आप वीरताका वृत धारण करनेवाले, धैर्यवान् और क्षोभरहित हैं । गाली देते शोभा नहीं पाते ॥ ४॥

दो॰—सूर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आपु।

विद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथिंह प्रतापु॥ २७४॥

ग्रूरवीर तो युद्धमें करनी (ग्रूरबीरताका कार्य) करते हैं। कहकर अपनेको नहीं
जनाते। रात्रुको युद्धमें उपिखत पाकर कायर ही अपने प्रतापकी द्वींग मारा करते हैं ॥२७४॥
चौ॰—तुम्ह तो कालु हाँक जनु छावा। बार बार मोहि छागि बोछावा॥

सुनत छलन के बचन कठोरा। परसु सुधारि घरेड कर घोरा॥ १॥

आप तो मानो कालको हाँक छगाकर वार-वार उसे मेरे लिये बुलाते हैं। छहमणजीके कठोर वचन सुनते ही परग्रुरामजीने अपने भयानक फर्सेको सुधारकर हाथमें छे लिया।

अव जिन देइ दोसु मोहि छोगू। कटुबादी बालकु बध जोगू॥

बाल विलोकि बहुत में बाँचा। अब यहु मरनिहार भा साँचा॥ २॥

[और योले—] अव लोग मुझे दोल न दें। यह कडुवा वोलनेवाला बालक
मारे जानेके ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बवाया। पर अब यह सचमुच मरनेको ही आ गया है॥ २॥

कौसिक कहा छमिन अपराध् । बाल दोष गुन गनिह न साध् ॥ खर कुठार में अकरुन कोही । आगें अपराधी गुरुहोही ॥ ३ ॥ विद्वामित्रजीने कहा—अपराध क्षमा कीजिये । बालकोंके दोष और गुणको साधुलोग नहीं गिनते । [परशुरामजी बोले—] तीखी धारका कुठार, मैं दयारिहत और कोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने—॥ ३ ॥

उत्तर देत छोड़उँ बिनु मारें। केवल कौसिक सील तुम्हारें॥ न त एहि काटि कुठार कठोरें। गुरहि उरिन होतेउँ अम थोरें॥ ४॥ उत्तर दे रहा है! इतनेगर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सो हे विश्वामित्र! केवल तुम्हारे शील (प्रेम) से। नहीं तो इसे इस कठोर कुठारसे काटकर थोड़े ही परिश्रमसे गुक्से उन्नूण हो जाता॥ ४॥

दो॰—गाधिस् नु कह हृद्यँ हँसि मुनिहि हरिअरइ स्झ। अयमय खाँड न ऊखमय अजहुँ न बूझ अबूझ॥ २७५॥ विश्वामित्रजीने हृदयमें हँसकर कहा—मुनिको हरा-ही-हरा स्झ रहा है ( अर्थात् सर्वत्र विजयी होनेके कारण ये श्रीराम-लक्ष्मणको भी साधारण छित्रय ही समझ रहे हैं)। किन्तु यह लोहमयी ( केवल फौलादकी वनी हुई ) खाँड़ [.खाँड़ा-खड्ग ]ई, ऊखकी ( रसकी ) खाँड़ नहीं है [ जो मुँहमें लेते ही गल जाय। खेद है, ] मुनि अब भी वेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभावको नहीं समझ रहे हैं!॥ २७५॥

ची०-कहेड छखन मुनि सीछ तुम्हारा । को निहं जान विदित संसारा ॥

साता वितिह उरिन भए नीकें। गुर रिनु रहा सोचु बड़ जीकें॥ १ ॥

लक्ष्मणजीने कहा—हे मुनि ! आपके शीलको कीन नहीं जानता ! वह संसारमरमें

प्रसिद्ध है । आप माता-पितासे तो अच्छीतरह उऋण हो ही गये; अब गुकका ऋण रहा,
जिसका जीमें बड़ा सोच लगा है ॥ १ ॥

सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा। दिन चिल गए व्याज बढ़ वाढ़ा ॥ अब आनिअ व्यवहरिआ बोली। तुरत देडें में थैली खोली॥ २॥ वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। यहुत दिन बीत गये, इससे व्याज मी यहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करनेवालेको बुला लाहये,तो मैं तुरंत यैली खोलकर दे हूँ॥२॥

सुनि कह बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा॥

भृगुबर परसु देखावहु मोही। बिप्र विचारि वचक नृपदोही॥ ३॥

लक्ष्मणजीके कड्वे वचन सुनकर परश्चरामजीने कुठार सम्हाला। सारी सभा
हाय! हाय! करके पुकार उठी। [लक्ष्मणजीने कहा—] हे भृगुश्रेष्ठ! आप मुझे

फरसा दिखा रहे हैं। पर हे राजाओं के रात्रु! में ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ (तरह
दे रहा हूँ)॥ ३॥

मिछे न कबहुँ सुभट रनं गादे। हिज देवता घरहि के बादे॥ अनुचित किह सब छोग पुकारे। रघुपति सयनिह छखनु नेवारे॥ ४॥ आपको कभी रणधीर वळवान् वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता! आप घरहीमें बड़े हैं। यह सुनकर 'अनुचित है। अनुचित है। कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्रीरघुनाथजीने इष्टारेसे छह्मणजीको रोक दिया॥ ४॥

दो॰—लखन उतर आहुति सरिस भृगुनर कोषु क्रसानु ।

बढ़त देखि जल सम बचन वोले रघुकुलभानु ॥ २७६ ॥

लक्ष्मणजीके उत्तरसे, जो आहुतिके समान थे, परशुरामजीके क्रोधरूपी अग्निको
बढ़ते देखकर रघुकुलके सूर्य श्रीरामचन्द्रजी जलके समान ( शान्त करनेवाले ) वचन वोले—
चौ॰—नाथ करहु वालक पर छोहू। सूध दूधमुख करिश्र न कोहू॥

जौ पै प्रभु प्रभाउ कछु जाना। तौ कि वराविर करत अयाना॥ १॥
हे नाथ! बालकपर कृपा कीजिये। इस सीधे और दुधमुँहे बच्चेपर क्रोध न

कीजिये। यदि यह प्रभुका (आपका) कुछ भी प्रभाव जानताः तो क्या यह बेसमझ आपकी वरावरी करता ? ॥ १ ॥

जों लिरिका कछ अचगरि करहीं। गुर पितु मातु मोद मन भरहीं॥
करिश कृपा सिसु सेवक जानी। तुम्ह सम सील धीर मुनि ग्यानी॥ २॥
वालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं। तो गुरु, पिता और माता मनमें आनन्दसे
भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिये। आप तो समदर्शी,
सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं॥ २॥

राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने । किह कछु छखनु बहुरि सुसुकाने ॥ हँसत देखि नख सिख रिस व्यापी । राम तोर आता बड़ पापी ॥ ३ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े । इतनेमें छक्ष्मणजी कुछ कहकर फिर मुसकरा दिये । उनको हँसते देखकर परशुरामजीके नखसे शिखातक (सारे शरीरमें) कोघ छा गया । उन्होंने कहा—हे राम ! तेरा भाई बड़ा पापी है ॥ ३ ॥

गौर सरीर स्याम मन माहीं। कालकूटमुख पयमुख नाहीं॥ सहस टेढ़ अनुहरह न तोही। नीचु मीचु सम देख न मोही॥ ४॥ यह शरीरसे गोरा, पर दृदयका बढ़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहाँ नहीं। स्वभावसे ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता (तेरे-जैस शीलवान नहीं है), यह नीच मुझे कालके समान नहीं देखता॥ ४॥

दो॰ — लखन कहेउ हँसि सुनहु मुनि क्रोधु पाप कर मूल।
जेहि वस जन अनुचित कर्राह चरिह विस्व प्रतिकृल ॥ २७७ ॥
लक्ष्मणजीने हँसकर कहा—हे मुनि । सुनिये, क्रोध पापका मूल है, जिसके वशमें
होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर वैठते हैं और विश्वभरके प्रतिकृल चलते ( सबका
अहित करते ) हैं ॥ २७७ ॥

ची०-में तुम्हार अनुचर मुनिराया। परिहरि कोषु करिस अब दाया॥

ह्र चाप निर्ह जुरिष्टि रिसाने। बैठिस होइहि पाय पिराने॥ १॥

हे मुनिराज! में आपका दास हुँ.। अब क्रोध त्यागकर दया कीजिये। ह्रहा
हुआ धनुष क्रोध करनेसे जुड़ नहीं जायगा। खड़े-खड़े पैर दुखने लगे. होंगे, बैठ
जाइये॥ १॥

जीं अति प्रिय तो करिंश उपाई। जोरिंश कोउ बढ़ गुनी बोलाई॥ बोलत खलनिंह जनकु डेराहीं। मध करहु अनुचित भल नाहीं॥ २॥ यदि धनुष अत्यन्त ही प्रिय हो। तो कोई उपाय किया जाय और किसी बड़े गुणी (कारीगर) को बुलाकर जुड़वा दिया जाय। लक्ष्मणजीके बोलनेसे जनकजी डर जाते हैं और कहते हैं—बस, चुप् रहिये, अनुचित बोलना अच्छा नहीं॥ २॥ शर थर कॉपिंह पुर नर नारी। छोट कुमार खोट बढ़ भारी॥
मृगुपित सुनि सुनि निरभय बानी। रिस तन जरह हो इ बल हानी॥ ३॥
जनकपुरके स्त्री-पुरुष थर-थर कॉप रहे हैं [ और मन-ही-मन कह रहे हैं कि ]
छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मणजीकी निर्भय वाणी सुन-सुनकर परशुरामजीका
शरीर कोधरे जला जा रहा है और उनके बलकी हानि हो रही है ( उनका बल घट
रहा है)॥ ३॥

बोले रामिह देह निहोरा। बचर्ड बिचारि बंधु छघु तौरा॥

मनु मलीन तनु सुंदर कैसें। बिपरस भरा कनकघटु जैसें॥ ७॥

तय श्रीरामचन्द्रजीपर एहसान जनाकर परशुरामजी बोले—तेरा छोटा भाई
समझकर में इसे बचा रहा हूँ। यह मनका मैला और शरीरका कैसा सुन्दर है, जैसे
विषके रससे भरा हुआ सोनेका घड़ा॥ ४॥

दो॰—सुनि लिखिमन बिहसे बहुरि नयन तरेरे राम।
गुर सभीप गवने सकुचि परिहरि वानी वाम॥ २७८॥
यह सुनकर लक्ष्मणजी किर हँसे। तब श्रीरामचन्द्रजीने तिरछी-नृजरसे उनकी
ओर देखा, जिससे लक्ष्मणजी सकुचाकर, विपरीत बोलना छोड़कर, गुरुजीके पास
चले गये॥ २७८॥

चौ०-अति बिनीत मृदु सीतल बानी। बोले रामु जोरि जुग पानी॥
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना। बालक बचतु करिअ निंह काना॥ १॥
श्रीरामचन्द्रजी दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयके साथ कोमल और शीतल वाणी
बोले--हे नाथ! सुनिये आप तो स्वभावसे ही सुजान हैं। आप बालकके वचनपर
कान न कीजिये (उसे सुना-अनसुना कर दीजिये)॥ १॥

बररै बालकु एकु सुभाज। इन्हिहिन संत बिदूषिह काऊ॥
तेहिं नाहीं कञ्च काज बिगारा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा॥ २॥
वर्रे और बालकका एक स्वभाव है। संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने
( लक्ष्मणने ) तो कुछ काम भी नहीं विगाड़ा है। हे नाथ! आपका अपराधी तो मैं हूँ ॥२॥

कृपा कोषु बच्च बँघव गोसाई। मो पर करिश्न दास की नाई॥ किह्म बेगि जेहि बिधि रिस जाई। मुनिनायक सोइ करीं उपाई॥ ३॥ अतः हे खामी! कृपाः कोघः नघ और बन्धनः जो कुछ करना हो। दासकी तरह (अर्थात् दास समझकर) मुझपर कीजिये। जिस प्रकारसे शीन आपका कोघ दूर हो। हे सुनिराज! बताइये, मैं नहीं उपाय कहूँ॥ ३॥

कह सुनि राम जाड़ रिस कैसें। अजहुँ अनुज तव चितव अनेसें॥ एहि कें कंठ कुठार न दीन्हा। तो मैं काह कोपु करि कीन्हा॥ ४॥ मुनिने कहा—है राम ! क्रोध कैसे जाय; अब भी तेरा छोटा माई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दनपर मैंने कुठार न चलाया, तो क्रोध करके किया ही क्या ? ॥ ४॥ दो०—गर्भ स्रवर्हि अवनिष रवनि सुनि कुठार गति घोर।

परसु अछत देखउँ जिञ्जत बैरी भूप किसोर ॥ २७९ ॥
मेरे जिस कुठारकी घोर करनी सुनकर राजाओंकी स्त्रियोंके गर्म गिर पड़ते हैं,
उसी फरसेके रहते मैं इस शत्रु राजपुत्रको जीवित देख रहा हूँ ॥ २७९ ॥
ची॰—बहइ न हाथु दहइ रिस छाती । भा कुठार कुंठित नुप्याती ॥

भयउ बाम बिधि फिरेड सुभाऊ । मोरे हृद्यँ कृपा किस काऊ ॥ १ ॥ हाथ चलता नहीं, कोषंसे छाती जली जाती है । [ हाय ! ] राजाओंका घातक यह कुठार भी कुण्ठित हो गया । विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला, मेरे हृदयमें किसी समय भी कृपा कैसी ! ॥ १ ॥

आज दया दुखु दुसह सहावा। सुनि सौमित्रि बिहिस सिरु नावा॥
बाउ कृपा मूरित अनुकूळा। बोळत बचन झरत जनु फूळा॥ २॥
आज दया मुझे यह दु:सह दु:स सहा रही है। यह सुनकरं लक्ष्मणजीने मुसकराकर
सिर नवाया [और कहा—] आपकी कृपारूपी वायु भी आपकी मूर्तिके अनुकूल ही है;
चचन बोळते हैं। मानो फूल झड़ रहे हैं ॥ २॥

जों पै कृपाँ जरिहिं मुनि गाता। क्रोध भएँ तनु राख विधाता॥
देखु जनक हिंठ बालकु एहू। कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू॥ ३॥
हे मुनि ! यदि कृपा करनेसे आपका शरीर जला जाता है, तो क्रोध होनेपर तो
शरीरकी रक्षा विधाता ही करेंगे। [परग्रुरामजीने कहा— ] हे जनक ! देख, यह मूर्खं
यालक हठ करके यमपुरीमें घर (निवास) करना चाहता है॥ ३॥

वेति करहु किन आँखिन्ह ओटा। देखत छोट खोट नृप ढोटा॥

बिहसे छखनु कहा मन माहीं। मूदें आँखि कतहुँ कोड नाहीं॥ ४॥

इसको शीघ ही आँखोंकी ओट क्यों नहीं करते ? यह राजपुत्र देखनेमें छोटा है,

पर है बड़ खोटा। छक्ष्मणजीने हँसकर मन-ही-मन कहा—आँख मूँद छेनेपर कहीं
कोई नहीं है ॥ ४॥

दो॰—परसुरामु तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु।
संभु सरासनु तोरि सठ करिस हमार प्रवोधु॥ २८०॥
तब परग्रुरामजी हृदयमें अत्यन्त क्रोध मरकर श्रीरामजीरे बोले—अरेशठ!त्
शिवजीका घनुष तोड़कर उलटा हमींको ज्ञान सिखाता है!॥ २८०॥
चौ०-बंधु कहह कह संमत तोरें।त् छल बिनय करिस कर जोरे॥
कर परितोषु मोर संग्रामा। नाहिं त छाड़ कहाउब रामा॥ १॥

तेरा यह भाई तेरी ही सम्मतिसे कटु वचन बोलता है और तू छलसे हाथ जोड़-कर विनय करता है। या तो युद्धमें मेरा सन्तोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे॥१॥

छलु ति करिं समरुसिव दोही। बंधु सिंहत न त मारउँ तोही॥
भूगुपति चकिं कुठार उठाएँ। मन मुसुकािंह रामु सिर नाएँ॥२॥
अरे शिवद्रोही! छल त्यागकर मुझसे युद्ध कर। नहीं तो भाईसिंहत तुझे मार
डालूँगा। इस प्रकार परशुरामजी कुठार उठाये वक रहे हैं और श्रीरामचन्द्रजी सिर
झकाये मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं॥२॥

गुनह लखन कर हम पर रोपू। कतहुँ सुधाइहु ते वढ़ दोपू॥
टेढ़ जानि सब बंदह काहू। बक्र चंद्रमिह श्रसह न राहू॥ ३॥
[श्रीरामचन्द्रजीने मन-ही-मन कहा——] गुनाह (दोप) तो लक्ष्मणका और कोध मुझपर करते हैं। कहीं-कहीं सीधेपनमें भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसीकी भी बन्दना करते हैं। टेढ़े चन्द्रमाको राहु भी नहीं श्रसता॥ ३॥

राम कहेउ रिस तजिश्र मुनीसा। कर कुठार आर्गे यह सीसा॥ जेहिं रिस जाइ करिश्र सोइ स्वामी। मोहि जानिश्र आपन अनुगामी॥ ४॥ श्रीरामचन्द्रजीने [प्रकट] कहा—हे मुनीश्वर! क्रीघ छोड़िये। आपके हाथमें कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोघ जाय, हे स्वामी! वही कीजिये। मुझे अपना अनुचर (दास) जानिये॥ ४॥

दो॰—प्रभुद्दि सेवकहि समर्घ कस तजहु विप्रवर रोसु।

बेषु विलोक कहेसि कछु वालकहू नहिं दोसु॥ २८१॥
स्वामी और वेवकमें युद्ध कैसा ! हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! क्रोधका त्याग कीजिये। आपका
[वीरोंका-सा] वेष देखकर ही बालकने कुछ कह हाला था; वास्तवमें उसका भी कोई
दोष नहीं है॥ २८१॥

ची॰-देखि कुठार बान घनु धारी। भै करिकहि रिस बीरु बिचारी॥
नामु जान पे तुम्हि न चीन्हा। बंस सुभाष उतरु तेहिं दीन्हा॥ १॥
आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किये देखकर और वीर समझकर बालकको
क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं।
अपने वंश (रधुवंश) के स्वभावके अनुसार उसने उत्तर दिया॥ १॥

जों तुम्ह औतेहु मुनि की नाई। पद रज सिर सिसु घरत गोसाई ॥ छमहु चूक अनजानत केरी। चहिअ बिग्र उर कृपा घनेरी॥ २॥ यदि आप मुनिकी तरह आते, तो हे स्वामी! बालक आपके चरणोंकी धूलि सिरपर रखता। अनजानेकी भूलको क्षमा कर दीजिये। ब्राह्मणोंके हृदयमें बहुत अधिक दया होनी चाहिये॥ २॥

हमिह तुम्हिह सिरविरि किस नाथा। कहहु न कहाँ चरन कहँ माथा॥ राम मात्र छघु नाम हमारा। परसु सिहत बढ़ नाम तोहारा॥ ३॥ हे नाथ! हमारी और आपकी बरावरी कैसी १ किहये न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक! कहाँ मेरा राममात्र छोटा-सानाम और कहाँ आपका परशुसहित बड़ा नाम!॥३॥

देव एक गुनु धनुप हमारें। नव गुन परम पुनीत तुम्हारें॥
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे। छमहु बिग्न अपराध हमारे॥ ४॥
हे देव ! हमारे तो एक ही गुण धनुप है और आपके परम पिनत्र [ शम, दम,
तप, शीच, क्षमा, सरलता, शान, विश्वान और आस्तिकता—ये ] नौ गुण हैं। हम तो
सब प्रकारते आपसे हारे हैं। हे निग्न ! हमारे अपराधोंको क्षमा कीजिये॥ ४॥

दो॰—वार वार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। वोले भृगुपति सरुष हसि तहूँ वंधु सम बाम॥ २८२॥ श्रीरामचन्द्रजीने परग्रुरामजीको वार-बार 'मुनि' और 'विप्रवर' कहा। तब भृगुपति (परग्रुरामजी) कुपित होकर [अथवा क्रोघकी हँसी हँसकर] बोले—तू भी अपने भाईके समान ही टेटा है॥ २८२॥

चौ०-निपटिह द्विज करि जानिह मोही। मैं जस वित्र सुनावडँ तोही॥
चाप खुवा सर आहुति जान्। कोप मोर अति घोर कृसान्॥१॥
तू भुझे निरा त्राह्मण ही समझता है १ मैं जैसा वित्र हूँ, तुझे सुनाता हूँ। घनुषको खुवा, वाणको आहुति और मेरे क्रोधको अत्यन्त भयंकर अग्नि जान॥१॥
समिधि सेन चतुरंग सुहाई। महा महीप भए पसु आई॥
मैं एहिं परसु क्रांटि बिल्ड दीन्हे। समर जग्ब जप कोटिन्ह कीन्हे॥२॥

चतुरंगिणी सेना सुन्दर सिमधाएँ ( यज्ञमें जलायी जानेवाली लकड़ियाँ ) हैं । बड़े-वड़े राजा उसमें आकर बलिके पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसेसे काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयज्ञ मैंने किये हैं ( अर्थात् जैसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहा' शब्दके साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार-पुकारकर राजाओंकी बलि दी है ) ॥२॥

मोर प्रभाव बिदित निहं तोरें। बोलसि निदिर बिप्र के भोरें॥ भंजेड चाषु दाषु बड़ बाढ़ा। अहमिति मनहुँ जीति जगु ठाड़ा॥ ३॥ मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसीसे तू ब्राह्मणके घोलेमें निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसारको जीतकर खड़ा है॥ ३॥

राम कहा मुनि कहहु बिचारी। रिस अति बढ़ि छघु चूक हमारी॥ छुअतिह टूट पिनाक पुराना। मैं केहि हेतु करों अभिमाना॥ ४॥ श्रीरामचन्द्रजीने कहा—हे मुनि ! विचारकर बोलिये। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरो भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था। छूते ही टूट गया। में किस कारण अभिमान करूँ ॥ ४॥

दो -- जों हम निदर्श वित्र विद सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभटु जेहि भय वस नाविह याथ॥ २८३॥

हे भगुनाय! यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिये, फिर संतारमें ऐसा कौन योदा है जिसे हम डरके मारे मस्तक नवायें ॥ २८३ ॥ चौ०-देव दनुज भूषित भट नाना। समयळ अधिक होड बळवाना॥

कों रन हमिह पचार कोऊ। लरिहं सुखेन कालु किन होऊ॥ १॥ देवता, दैत्य, राजा या और बहुत-से योद्धा, वे चाहे यलमें हमारे वरावर हों। चाहे अधिक बलवान हों, यदि रणमें हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लहेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो ॥ १॥

छित्रिय ततु धिर समर सकाना। कुछ कर्छकु तेहि पावँर आना॥ कहउँ सुभाउ न कुछिह प्रसंसी। काछहु डरिह न रन रघुवंसी॥२॥ क्षित्रयका शरीर धरकर जो युद्धमें डर गया। उस नीचने अपने कुळपर कलंक स्था दिया। मैं स्वभावसे ही कहता हुँ, कुछकी प्रशंसा करके नहीं। कि रघुवंशी रणमें काछसे भी नहीं डरते॥२॥

वित्र बंस के असि प्रभुताई। अभय होइ जो तुम्हिह देराई॥
सुनि मृदु गूढ़ बचन रचुरित के। उघरे पटळ परसुघर मित के॥ ३॥
ब्राह्मणवंशकी ऐसी प्रभुता (मिहमा) है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्मय हो
जाता है [अथवा जो भयरिहत होता है वह भी आपसे डरता है]। श्रीरश्चनाथजीके
कोमळ और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुरामजीकी बुद्धिके परदे खुळ गये॥ ३॥
राम रमापित कर घनु छेहु। खेंचहु भिटे मोर संदेह॥

देत चापु आपुहिं चिक गयक । परसुराम मन विसमय भयक ॥ ४ ॥ [परशुरामजीने कहा—] हे राम !हे लक्ष्मीपति ! घनुषको हाथमें [ अथवा लक्ष्मीपति विष्णुका धनुष ] लीजिये और इसे खींचिये जिससे मेरा संदेह मिट जाय । परशुरामजी धनुष देने लगे तब वह आप ही चला गया । तब परशुरामजीके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ ॥४॥

दो॰—जाना राम प्रभाउ तव पुलक प्रफुल्लित गात। जोरि पानि बोले वचन हृद्यँ न प्रेमु अमात॥ २८४॥ तव उन्होंने श्रीरामजीका प्रभाव जानाः [जिसके कारण] उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले—प्रेम उनके हृद्यमें न समाता था॥२८४॥ चौ॰—जय रघुवंस बनज बन भान्। गहन दचुज कुल दहन कृसान्॥

जय सुर बिश्र धेनु हितकारी। जय मद मोह कोह अम हारी॥ १॥

हे रघु कुलरूपी कमलवनके सूर्य ! हे राक्षसीके कुलरूपी घने नंगलको जलानेवाले अग्नि! आपकी नय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौका हित करनेवाले ! आपकी नय हो। हे सद, मोह, कोध और भ्रमके हरनेवाले ! आपकी नय हो॥ १॥

विनय सील करुना गुन सागर। जयित वचन रचना अति नागर॥ सेवक सुखद सुभग सब अंगा। जय सरीर छबि कोटि अनंगा॥ २॥

हे विनयः श्रीलं कृपा आदि गुणोंके समुद्र और वचनोंकी रचनामें अत्यन्त चतुर ! आपकी जय हो । हे सेवकोंको सुख देनेवाले सब अंगोंसे सुन्दर और शरीरमें करोड़ों कामदेवोंकी छवि धारण करनेवाले ! आपकी जय हो ॥ २ ॥

करों काह मुख एक प्रसंसा। जय महेस मन मानस हंसा॥ अनुचित बहुत कहेउं अग्याता। छमहु छमामंदिर दोड आता॥ ३॥ में एक मुखसे आपकी क्या प्रशंसा करूँ १ हे महादेवजीके मनरूपी मानसरोवरके हंस! आपकी जय हो। मैने अनजानमें आपको बहुत-से अनुचित बचन कहे। हे क्षमाके मन्दिर दोनों भाई! मुझे क्षमा कीजिये॥ ३॥

कि जय जय उप रघुकुरुकेत्। सृगुपित गए बनिह तप हेत्॥ अपभयं कुटिरु महीप देराने। जहँ तहँ कायर गवँहिं पराने॥ ४॥ हे रघुकुरुके पताकास्त्ररूप श्रीरामचन्द्रजी ! आपकी जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परगुरामजी तपके लिये ननको चले गये। [ यह देखकर ] दुष्ट राजालोग ित्रना ही कारणके ( मनःकल्पित ) डरसे ( श्रीरामचन्द्रजीसे तो परग्रुरामजीभी हार गये, हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें इस व्यर्थके डरसे ) उर गये, वे कायर चुपकेसे जहाँ-तहाँ भाग गये॥ ४॥

दो॰—-देवन्ह दीन्हीं दुंदुभीं प्रभु पर बरषिंह फूल।
हरषे पुर नर नारि सब मिटी मोहमय सुल ॥ २८५ ॥
देवताओंने नगाड़े बजाये। वे प्रभुके ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुरके स्त्रीपुरुप सब हिंपत हो गये। उनका मोहमय (अज्ञानसे उत्पन्न) शूल मिट गया॥ २८५ ॥
चौ॰—अति गहगहे बाजने बाजे। सबिंह मनोहर मंगल साजे॥
जूय जूय मिलि सुमुखि सुनयनीं। करिंह गान कल कोकिलबयनीं॥ १॥

खूब जोरसे बाजे बजने लगे । समीने मनोहर मङ्गल साज सजे । सुन्दर सुख और सुन्दर नेत्रोंवाली तथा फोयलके समान मधुर बोळनेवाली स्त्रियाँ झंड-की-झंड मिलकर सुन्दर गान करने लगों ॥ १ ॥

सुखु बिटेह कर बरिन न जाई। जन्मदरिद्र मनहुँ निश्वि पाई॥ बिगत त्रास भइ सीय सुखारी। जनु बिधु उदयँ चकोरकुमारी॥ २॥ जनकजीके सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता; मानो जन्मका दिर्द्री धनका खजाना पा गया हो । सीताजीका भय जाता रहा; वे ऐसी सुखी हुईं जैसे चन्द्रमाके उदय होनेसे चकोरकी कन्या सुखी होती है ॥ २ ॥

जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा । प्रभु प्रसाद चनु भंजेउ रामा ॥
मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई । अब जो उचित सो कहिन गोसाई ॥ ३ ॥
जनकजीने विश्वामित्रजीको प्रणाम किया [ और कहा— ] प्रभुहीकी कृपासे
श्रीरामचन्द्रजीने धनुष तोड़ा है । दोनों भाइयोंने मुझे कृतार्थ कर दिया । हे स्वामी ।
अब जो उचित हो सो कहिये ॥ ३ ॥

कह मुनि सुनु नरनाथ प्रबीना । रहा बिबाहु चाप आधीना ॥

दूटतहीं धनु भयड बिबाहू । सुर नर नाग विदित सब काहू ॥ ४ ॥

मुनिने कहा—हे चतुर नरेश ! सुनो । यों तो विवाह धनुषके अधीन था; धनुषके

दूटते ही विवाह हो गया । देवता, मनुष्य, नाग सब किसीको मालूम है ॥ ४ ॥

दो • — तद्पि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंस व्यवहारु ।

बुझि विप्र कुलवृद्ध गुर वेद विदित आचार ॥ २८६ ॥ तथापि तुम जाकर अपने कुलका जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुलके बूढ़ों और गुरुओंसे पूछकर और वेदोंमें वर्णित जैसा आचार हो वैसा करी ॥ २८६ ॥

चौ०-दूत अवधपुर पठवहु जाई। आनर्हि नृप दसरथिह बोलाई॥

मुदित राउ किह भलेहिं कृपाला । पठए दूत बोलि तेहि काला ॥ १ ॥ जाकर अयोध्याको दूत भेजो, जो राजा दशरथको बुला लावें । राजाने प्रसन्त होकर कहा—हे कृपाल ! बहुत अच्छा !और उसी समय दूतोंको बुलाकर भेज दिया ॥१॥

बहुरि महाजन सकेल बोलाए। आह सविन्हें सादर सिर नाए॥ हाट बाट मंदिर सुरवासा। नगर सँवारहु चारिहुँ पासा॥ २॥ फिर सब महाजनोंको बुलाया और सबने आकर राजाको आदरपूर्वक सिर नवाया। [राजाने कहा—] बाजार, रास्ते, घर, देवालयऔर सारे नगरको चारों औरसे सजाओ॥२॥

हरिष चले निज निज गृह आए। पुनि परिचारक वोलि पटाए॥
रचहु बिचित्र बितान बंगाई। सिर धरि बचन चले सचु पाई॥ ३॥
महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने-अपने घर आये। फिर राजाने नौकरोंको
बुला मेजा [ और उन्हें आज्ञा दी कि ] विचित्र मण्डप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर
वे सब राजाके वचन सिरपर घरकर और सुख पाकर चले॥ ३॥

पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना । जे बितान विधि कुसल सुजाना ॥ विधिहि बंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा । बिरचे कनक कदलि के खंभा ॥ ४ ॥ उन्होंने अनेक कारीगरोंको बुला मेजा, जो मण्डप बनानेमें बड़े कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्माकी वन्दना करके कार्य आरम्म किया और [पहले] सोनेके केलेके खंभे बनाये ॥ ४ ॥

दो॰—हरित मनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल।
रचना देखि विचित्र अति मनु विरंचि कर भूल॥ २८७॥
हरी-हरी मणियों (पन्ने) के पत्ते और फल बनाये तथा पद्मराग मणियों (माणिक) के फूल बनाये। मण्डपकी अत्यन्त विचित्र रचना देखकर ब्रह्माका मन भी भूल गया॥ २८७॥ चौ॰—येनु हरित मनिमय सब कीन्हे। सरक सपरन पर्राहें निहं चीन्हे॥
कनक कलित अहिबेलि बनाई। लिख निहं परइ सपरन सुहाई॥ १॥
वाँस सब हरी-हरी मणियों (पन्ने) के सीधे और गाँठोंसे युक्त ऐसे बनाये जो पहचाने नहीं जाते थे [िक मणियोंके हें या साधारण]। सोनेकी सुन्दर नागवेलि (पान-की लता) यनायी, जो पत्तोंसिहत ऐसी मली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी॥१॥
तेहि के रिच पिच बंध बनाए। बिच बिच मुकुता दाम सुहाए॥
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पिच रचे सरोजा॥ २॥
उसी नागवेलिके रचकर और पत्त्रीकारी करके बन्धन (बाँधनेकी रस्सी) बनाये।
वीच-वीचमें मोतियोंकी सुन्दर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रहींको चीरकर, कोरकर और पत्त्रीकारी करके, इनके [लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंगके]
कमल बनाये॥ २॥

र्म्या बहुरंग विहंगा। गुंजिह क्जिहि पवन प्रसंगा॥ सुर प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ीं। मंगल द्रब्य लिएँ सब ठाढ़ीं॥ ३॥ भों रे और वहत रंगोंके पक्षी बनाये, जो हवाके सहारे गूँजते और कूजते थे। खंमों-पर देवताओं की मूर्तियाँ गढ़कर निकालीं, जो सव मङ्गळद्रव्य लिये खड़ी थीं ॥ ३ ॥ भाँति अनेक पुराई। सिंपुर मनिमय सहज सहाई॥ ४॥ गजमुक्ताओंके सहज ही सुहावने अनेकों तरहके चौक पुराये ॥ ४ ॥ दो॰—सौरभ परलव सुमग सुठि किए नीलमनि कोरि। हेम बौर मरकत घवरि लसत पाटमय डोरि॥ २८८॥ नीलमणिको कोरकर अत्यन्त सुन्दर आमके पत्ते वनाये। सोनेके बौर (आमके फूळ) और रेशमकी डोरीसे वॅंधे हुए पन्नेके बने फलेंके गुच्छे सुशोधित हैं ॥ २८८ ॥ चौ०-रचे रुचिर बर बंदनिवारे। मन्हूँ मनोभवँ फंद सँवारे॥ अनेक बनाए। ध्वज पताक पट चमर सहाए॥ १॥ मंगळ कळस ऐसे सुन्दर और उत्तम बंदनवार बनाये मानो कामदेवने फंदे सजाये हों। अनेकों मञ्जल-कलश और सुन्दर ध्वजा, पताका, परदे और चैंवर बनाये ॥ १ ॥ दीप मनोहर मनिमंय नाना। जाइ न बरनि विचिन्न बिताना॥ जेहिं मंडप दुकिहिन बैदेही। सी बरने असि मित कवि केही॥ २ ॥ जिसमें मणियोंके अनेकों सुन्दर दीपक हैं, उस विचित्र मण्डपका तो वर्णन ही नहीं

किया जा सकता । जिल मण्डपमें श्रीजानकाजी दुलाहेन होंगी। किम कविकी ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके ॥ २ ॥

दूळहु रामु रूप गुन सागर। सो वितानु तिहुँ छोक उजागर॥
जनक भवन के सोभा जैसी। गृह गृह प्रति पुर देखिअ तैसी॥ ३॥
जिस मण्डपमें रूप और गुणोंके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी दूदरे होंगे, वह मण्डप तीनों
छोकोंमें प्रसिद्ध होना ही चाहिये। जनकजीके महलकी जैसी शोभा ई, वैसी ही शोभा नगरके प्रत्येक घरकी दिखायी देती है॥ ३॥

जेहिं तेरहुति तेहि समय निहारी। तेहि लघु लगहिं भुवन दस चारी॥
जो संबदा नीच गृह सोहा। सो विलोकि सुरनायक मोहा॥ ॥॥
उस समय जिसने तिरहुतको देखा उसे चौदह भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुरमें नीचके घर भी उस समय जो सम्पदा सुशोभित थी। उसे देखकरू इन्द्र भी मोहित
हो जाता था॥ ४॥

दो॰ —बसइ नगर जेहिं लिच्छ करि कपट नारि वर वेपु। तेहि पुर के सोभा कहत सकुचिंह सारद सेपु॥ २८९॥ जिस नगरमें साक्षात् लक्ष्मीजी कपटसे स्त्रीका सुन्दर वेप बनाकर वसती हैं, उस पुरीकी शोभाका वर्णन करनेमें सरस्वती और शेप भी सकुचाते हैं॥ २८९॥

चौ०-पहुँचे दूत राम पुर पावन। हरपे नगर विलोकि सुहावन॥
भूप द्वार तिन्द्व खबरि जनाई। दसरथ नृप सुनि लिए बोलाई॥१॥
जनकजीके दूत श्रीरामचन्द्रजीकी पवित्र पुरी अयोध्याम पहुँचे। सुन्दर नगर
देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वारपर जाकर उन्होंने खबर भेजी; राजा दशरथजीने
सुनकर उन्हें बुला लिया॥१॥

किर प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही । मुदित महीप आपु उठि लीन्ही ॥ वारि बिलोचन बाँचत पाती । पुलक गात आई भरि छाती ॥ २ ॥ दूतोंने प्रणाम करके चिछी दी । प्रसन्न होकर राजाने स्वयं उठकर उसे लिया । चिछी बाँचते समय उनके नेत्रोंमें जल (प्रेम और आनन्दके आँस्) छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती मर आयी ॥ २ ॥

रामु छलनु उर कर बर चीठी। रहि गए कहत न खाटी मीठी॥
पुनि घरि घीर पित्रका बाँची। हरपी सभा बात सुनि साँची॥३॥
हृदयमें राम और छक्ष्मण हैं, हायमें सुन्दर चिट्टी हैं। राजा उसे हायमें लिये ही
रह गये, खट्टी-मीठी कुछ भी कह न सके। फिर घीरज घरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी।
सारी सभा सची बात सुनकर हिषेत हो गयी॥३॥

खेलत रहे तहाँ सुधि पाई। आए भरतु सहित हित माई॥ पूछत अति सनेहँ सकुचाई। तात कहाँ तें पाती आई॥ ४॥ भरतजी अरने मित्रों और भाई शतुष्तके साथ जहाँ खेलते थे वहीं समन्वार प.कर वे आ गये । बहुत प्रेमसे सकुचाते हुए पूछते हैं—पिताजी ! चिट्ठी वहाँसे आयी है ! ॥ ४ ॥ दो॰--कुसल प्रानिपय वंधु दोउ अहिंह कहहू केहिं देस। सुनि सनेह साने बचन वाची बहुरि नरेस ॥ २९०॥ हमारे प्राणोंसे प्यारे दोनों भाई, कहिये सकुशल तो हैं और वे किए देशमें हैं ? स्तेहसे सने ये वचन सुनकर राजाने फिरसे चिद्वी पढी ॥ २९० ॥ चौ०-सुनि पाती पुलके दोउ आता। अधिक सनेहु समात न गाता॥ प्रीति प्रनीत भरत के देखी। सकल सभाँ सुखु लहेउ बिसेवी॥ १॥ चिंही सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गये। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीरमें समाता नहीं। भरतजीका पवित्र प्रेम देखकर सारी सभाने विशेष सख पाया।। १।। तव नृप द्त निकट बैठारे। मधुर मनोहर बचन उचारे॥ भैं अ कहहू कुस्छ दोड बारे। तुम्ह नीकें निज नयन निहारे॥ २॥ तब राजा दुर्तोको पास बैठाकर मनको हरनेवाले मीठे वचन बोले-भैया [कहो, दोनों वच्चे कुशलसे तो हैं ! तुमने अपनी आँखोंसे उन्हें अच्छी तरह देखा है न ! ॥ २ ॥ स्यामल गौर घरें भनु भाथा। बय किसोर कौसिक मुनि साथा।। पहिचानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ । प्रेम बिबस पुनि पुनि कह राऊ ॥ ३ ॥ साँवले और गोरे शरीरवाले वे धनुष और तरकस धारण किये रहते हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनिके साथ हैं । तुम उनको पहचानते हो तो उनका खभाव बताओ। राजा प्रेमके विशेष वश होनेसे बार-बार इस प्रकार कह ( पूछ ) रहे हैं ॥ ३ ॥ जा दिन तें मुनि गए छवाई। तब तें आजु साँचि सुधि पाई॥ कहहु बिदेह कवन विधि जाने। सुनि प्रिय बचन दूत सुसुकाने॥ ४॥ [ भैया ! ] जित्र दिनसे मुनि उन्हें छिवा छे गये, तबसे आज ही हमने सच्ची खबर पायी है। कहो तो महाराज जनकने उन्हें कैसे पहचाना ? ये प्रिय (प्रेमभरे.) वचन

सुनकर दूत मुसकराये ॥ ४ ॥
दो॰—सुनहु महीपति मुकुट मिन तुम्ह सम धन्य न कोउ ।
रामु लखनु जिन्ह के तनय बिस्त विभूषन दोउ ॥ २९१ ॥
[दूरोंने करा—] हे राजाओं के मुकुटमणि! सुनिये। आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम-लक्ष्मण-जैसे पुत्र हैं। जो दोनों विश्वके विभूषण हैं ॥ २९१ ॥
चौ॰-पूछन जोगु न तनय तुम्हारे। पुरुषसिंघ तिहु पुर उजिआरे ॥
जिन्ह के जस प्रताप कें आगे। सिस मछीन रिब सीतल लागे॥ १ ॥

आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुषिंह तीनों छोकोंके प्रकाशस्तरण हैं। जिनके यशके आगे चन्द्रमा मिलन और प्रतापके आगे सूर्य शीतल लगता है, ॥ १॥ तिन्ह कहँ किहिश्र नाथ किमि चीन्हे। देखिश्र रिव कि दीप कर लीन्हे॥ सीय स्वयंवर भूण अनेका। सिमटे सुभट एक तें एका॥ २॥ हे नाथ! उनके लिये आप कहते हैं कि उन्हें कै से पहचाना! क्या सूर्यको हाथमें दीपक लेकर देखा जाता है १ सीताजीके स्वयंवरमें अनेकों राजा और एक-से-एक वढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे॥ २॥

संभु सरासनु काहुँ न टारा। हारे सकल बीर बरिलारा॥
तीनि लोक महँ ने भटमानी। सभ के सकति संभु घनु भानी॥ ३॥
परन्तु शिवजीके धनुषको कोई भी नहीं हटा सका। सारे वलवान् वीर हार गये।
तीनों लोकोंमें जो वीरताके अभिमानी थे, शिवजीके धनुषने सककी शक्ति तोड़ दी॥ ३॥
सकइ उठाइ सरासुर मेरू। सोउ हियँ हारि गयन किर फेरू॥
जेहिं कौतुक सिवसैल उठावा। सोड तेहि सभाँ पराभउ पावा॥ ४॥
वाणासुर जो सुमेरको भी उठा सकता था, वह भी हृदयमें हारकर परिक्रमा करके
चला गया; और जिसने खेळसे ही कैलासको उठा लिया था, वह रावण भी उस सभामें
पराजयको प्राप्त हुआ॥ ४॥

दो॰ तहाँ राम रघुवंसमिन सुनिअ महा महिपाल।
भंजेड चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल॥ २९२॥
हे महाराज! सुनिये। वहाँ (जहाँ ऐसे-ऐसे योद्धा हार मान गये) रघुवंशमिण
श्रीरामचन्द्रजीने विना ही प्रयास शिवजीके धनुषको वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल-की डंडीको तोड डालता है॥ २९२॥

ची०-सुनि स्रोष भृगुनायकु आए। बहुत भाँति तिन्ह भाँखि देखाए॥
देखि राम बळु निज धनु दीन्हा। करि बहु बिनय गवनु बन कीन्हा॥ १॥
धनुष टूटनेकी वात सुनकर परशुरामजी क्रीधमरे आये और उन्होंने बहुत प्रकारसे
आँखें दिखळायी। अन्तमें उन्होंने भी श्रीरामचन्द्रजीका वळ देखकर उन्हें अपना धनुष दे
दिया और बहुत प्रकारसे विनती करके वनको गमन किया॥ १॥

राजन रामु अनुलबल जैसें। तेज निधान लखनु पुनि तैसें॥
कंपिंह भूप बिलोकत जाकें। जिमि गज हरि किसोर के ताकें॥ २॥
हेराजन ! जैसे श्रीरामचन्द्रजी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेजनिधान फिर लक्ष्मणजी भी हैं, जिनके देखनेमात्रसे राजा लोग ऐसे काँप उठते थे जैसे हाथी सिंहके बञ्चेके
वाकनेसे काँप उठते हैं ॥ २॥

देव देखि तव वालक दोऊ। अब न ऑखि तर आवत कोऊ॥
दूत बचन रचना प्रिय लागी। प्रेम प्रताप बीर रस पागी॥ ३॥
धे देव! आपके दोनों वालकोंको देखनेके बाद अब ऑखोंके नीचे कोई आता
ही नहीं ( हमारी हृष्टिपर कोई चढ़ता ही नहीं )। प्रेम, प्रताप और वीर-रसमें पगी
हुई दूतोंकी वचनरचना सबको बहुत प्रिय लगी॥ ३॥

सभा समेत राउ अनुरागे। दृतन्ह देन निछावरि छागे॥
किह अनीति ते मृदृहिं काना। धरमु विचारि सर्वाह मुखुमाना॥ ॥
सभावित राजा प्रेममें मग्न हो गये और दूर्तोंको निछावर देने छगे। [उन्हें
निछावर देते देखकर ] यह नीतिविरुद्ध है। ऐसा कहकर दूत अपने हाथोंसे कान मूँदने
छगे। धर्मको विचारकर ( उनका धर्मयुक्त वर्ताव देखकर ) सभीने मुख माना॥ ४॥

दो॰—तव उठि भूप विषष्ट कहुँ दीन्हि पत्रिका जाइ।

कथा सुनाई गुरिह सच साद्र दूत वोलाइ॥ २९३॥ तय राजाने उठकर विशेष्ठजीके पास जाकर उन्हें पित्रका दी और आदरपूर्वक दूतोंको बुलाकर सारी कथा गुरुजीको सुना दी॥ २९३॥

चौ०-सुनि बोळे गुर अति सुखु पाई। पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई॥
जिमि सरिता सागर महुँ जाहीं। जद्यपि ताहि कामना नाहीं॥ १॥
सन्न समाचार सुनकर और अत्यन्त सुख पाकर गुरु बोळे—पुण्यात्मा पुरुषके
लिये पृथ्वी सुखोंसे छायी हुई है। जैसे नदियाँ समुद्रमें जाती हैं, यद्यपि समुद्रको नदीकी
कामना नहीं होती,॥ १॥

तिमि सुस्र संपति विनिह् वोलाएँ। धरमसील पिंह जाहि सुभाएँ॥
तुम्ह गुर विष धेनु सुर सेबी। तिस पुनीत कौसल्या देवी॥ २॥
वैसे ही सुख और सम्पत्ति विना ही बुलाये स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुषके पास
जाती हैं। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवताकी सेवा करनेवाले हो, वैसी ही
पवित्र कौसल्या देवी भी हैं॥ २॥

सुकृती तुम्ह समान जरा माहीं। भयउ न है कोउ होनेउ नाहीं॥
तुम्ह ते अधिक पुन्य बढ़ कार्के। राजन राम सरिस सुत जार्के॥ ३॥
तुम्हारे समान पुण्यातमा जगत्में न कोई हुआ। न है और न होनेका ही है।
हे राजन्! तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा। जिसके राम-सरीखे पुत्र हैं।॥ ३॥
वीर विनीत धरम बत धारी। गुन सागर बर बाळक चारी॥
तुम्ह कहुँ सर्व काळ कल्याना। सजहु बरात बजाइ निसाना॥ ४॥
और जिसके चारों बाळक वीर। विनम्न। धर्मका बत धारण करनेवाळे और गुणोंके

सुन्दर समुद्र हैं। तुम्हारे लिये सभी कार्लीमें कल्याण है; अतएव डंका वजवाकर बारात सजाओ ॥ ४॥

दो॰ चलहु वेगि सुनि गुर वचन भलेहि नाथ सिरु नाइ।

भूपति गवने भवन तव दूतन्ह वासु देवाइ॥ २९४॥
और जल्दी चले। गुरुजीके ऐसे वचन सुनकर, 'हे नाथ! बहुत अच्छा' कहकर
और सिर नवाकर तथा दूतोंको हेरा दिलवाकर राजा महलमें गये॥ २९४॥
चौ॰-राजा सबु रनिवास बोलाई। जनक पत्रिका वाचि सुनाई॥

सुनि संदेसु सकल हरपानी । अपर कथा सब भूप बखानी ॥ १ ॥ राजाने सारे रिनवासको बुलाकर जनकजीकी पत्रिका वाँचकर सुनायी । समाचार सुनकर सब रानियाँ हर्षसे भर गर्यो । राजाने फिर दूसरी बातोंका ( जो दूर्तोंके मुखसे सुनी थीं ) वर्णन किया ॥ १ ॥

प्रेम प्रफुछित राजिह रानी। मनहुँ सिखिनि सुनियारिद यानी॥
सुदित असीस देहिं गुर नारीं। अति आनंद मगन महतारीं॥ २॥
प्रेममें प्रफुल्लित हुई रानियाँ ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलोंकी गरज
सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी-बूढ़ी [अथवा गुरुओंकी] स्त्रियाँ प्रसन्न होकर
आशीर्वाद दे रही हैं। माताएँ अत्यन्त आनन्दमें मगन हैं॥ २॥

हेहिं परस्पर अति प्रिय पाती। हृद्य ह्वाइ जुड़ावहिं छाती॥ राम कखन के कीरति करनी। बारहिं वार भूपवर बरनी॥३॥ उस अत्यन्त प्रिय पत्रिकाको आपसमें हेकर सत्र हृद्यसे हमाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओंमें श्रेष्ठ दशरथजीने श्रीराम-छक्ष्मणकी कीर्ति और करनीका वारंवार वर्णन किया॥३॥

मुनि प्रसाद्ध किह हार सिधाए। रानिन्ह तय महिदेव बोळाए॥ दिए दान आनंद समेता। चले विप्रचर आसिप देता॥ ४॥ 'यह सब मुनिकी कृपा है' ऐसा कहकर वे बाहर चले आये। तय रानियोंने ब्राह्मणोंको बुलाया और आनन्दसहित उन्हें दान दिये। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले॥ ४॥

सो॰ — जाचक छिए हँकारि दीन्हि निछावरि कोटि विधि। चिरु जीवहुँ सुत चारि चक्रवर्ति दसरत्थ के॥ २९५॥ फिर मिक्षुकोंको बुल्बाकर करोड़ों प्रकारकी निछावरें उनको दीं। 'चक्रवर्ती महाराज दशरथके चारों पुत्र चिरंजीव हों,॥ २९५॥

चौ०-कहत चले पहिरें पट नाना। हरिष हने गहगहे निसाना॥ समाचार सब लोगन्ह पाए। लागे घर घर होन बधाए॥ १॥ यों कहते हुए वे अनेक प्रकारके सुन्दर वस्त्र पहन-पहनकर चले। आनिन्दत होकर नगाड़ेवारोंने वह जोरसे नगाड़ोंपर चोट लगायी। सब लोगोंने जब यह समाचार पायाः तब घर घर बधावे होने लगे॥ १॥

भुवन चारि इस भरा उद्याहू। जनकसुता रघुबीर विभाहू॥ सुनि सुभ कथा छोग अनुरागे। मग गृह गछीं सँवारन छागे॥ २॥ चौदहों छोकोंभें उत्साह भर गया कि जानकीजी और श्रीरघुनाथजीका विवाह होगा। यह द्युभ समाचार पाकर छोग प्रेममग्न हो गये और रास्ते, घर तथा गिष्याँ सजाने छगे॥ २॥

जद्यपि अवध सदैव सुद्दावि । राम पुरी मंगलमय पावि ॥
तद्दिप प्रीति के प्रीति सुद्दाई । मंगल रचना रची बनाई ॥ ६ ॥
यद्यपि अयोध्या सदा सुद्दावनी है, क्योंकि वह श्रीरामजीकी मङ्गलमयी पवित्र पुरी
है, तथापि प्रीति-पर-प्रीति होनेसे वह सुन्दर मङ्गलरचनासे सजायी गयी ॥ ३ ॥
ध्वज पताक पट चामर चारू । द्यावा परम बिचित्र बजारू ॥
कनक कन्नस तोरन मिनजाला । हरद दूव दिध अच्छत माला ॥ ४ ॥
ध्वजा, पताका, परदे और सुन्दर चँवरोंसे सारा बाजार बहुत ही अन्दा छाया
हुआ है । सोनेके कल्का, तोरण, मिणयोंकी झालरें, इलदी, दूव, दही, अक्षत और
मालाओंसे—॥ ४ ॥

दो॰—मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे वनाइ। वीर्था सींची चतुरसम चौके चारु पुराइ॥ २९६॥ लोगोंने अपने-अपने घरोंको सजाकर मङ्गलमय बना लिया। गलियोंको चतुरसमसे सींचा और [द्वारांपर] सुन्दर चौक पुरावे। [चन्दन, केशर, कस्त्री और कपूरसे बने हुए एक सुगन्धित द्रवको चतुरसम कहते हैं]॥ २९६॥

चौ॰-जहँ तहँ जूय जूथ मिलि भामिनि । सजि नव सप्त सकल दुति दामिनि ॥
विधुवदनीं मृग सावक लोचिन । निज सरूप रित मानु विमोचिन ॥ १ ॥
विजलीकी-सी कान्तिवाली चन्द्रमुखी हरिनके बच्चेके-से नेत्रोंवाली और अपने
सुन्दर रूपसे कामदेवकी स्त्री रितके अभिमानको छुड़ानेवाली सुहागिनी स्त्रियाँ सभी
सोलहों शृंगार सजकर, जहाँ-तहाँ झुंड-की-झुंड मिलकर, ॥ १ ॥

गाविं मंगल मंजुल बानीं। सुनि कल रव कलकंठि लजानीं॥
भूप भवन किमि जाइ बखाना। बिख बिमोइन रचेउ बिताना॥ २॥
मनोहर वाणीरे मङ्गलगीत गा रही हैं, जिनके सुन्दर स्वरको सुनकर कोयलें भी
छजा जाती हैं। राजमहलका वर्णन कैसे किया जाय, जहाँ विश्वको विमोहित करनेवाला
मण्डप बनाया गया है॥ २॥

मंगल द्रव्य मनोहर नाना। राजत वाजत विपुल निसाना॥
कतहुँ बिरिद बंदी उचरहीं। कतहुँ बेद धुनि मृसुर करहीं॥ ३॥
अनेकों प्रकारके मनोहर माङ्गलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े
बज रहे हैं। कहीं भाट विरुद्धावली (कुलकोर्ति) का उचारण कर रहे हैं और कहीं
ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं॥ ३॥

गाविह सुंदरि संगल गीता। है है नामु रामु अरु सीता॥ बहुत उछाहु भवनु अति थोरा। मानहुँ उमिंग चला चहु स्रोरा॥ ४॥ सुन्दरी क्षियाँ श्रीरामनी और श्रीमीतानीका नाम ले-लेकर मङ्गलगीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यन्त ही छोटा है। इससे [उसमें न समाकर] मानी वह उत्साह (आनन्द) चारों ओर उमड़ चला है॥ ४॥

दो॰ सोभा दसरथ भवन कइ को कवि वरनै पार।

जहाँ सकल सुर सीस मिन राम लीन्ह अवतार ॥ २९७ ॥ दशरथके महलकी शोभाका वर्णन कौन किन कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचन्द्रजीने अवतार लिया है ॥ २९७ ॥

ची०-भूप भरत पुनि लिए बोलाई। हय गय स्यंदन साजहु जाई॥
चलहु बेनि रघुवीर बराता। सुनत पुलक पूरे दोड आता॥ १॥
फिर राजाने भरतजीको बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हायी और रथ
सजाओ; जल्दी रामचन्द्रजीकी बारातमें चले। यह सुनते ही दोनों भाई ( भरतजी
और शत्रुक्षजी) आनन्दवश पुलकते भर गये॥ १॥

भरत सकल साहनी बोलाए। आयसु दीन्ह सुदित उठि धाए॥
रचि दिच जीन तुरग तिन्ह साजै। बरन बरन वर बाजि बिराजे॥ २॥
भरतजीने सब साहनी ( घुड़सालके अध्यक्ष ) बुजाये और उन्हें [ घोड़ोंको
सजानेकी ] आज्ञा दी, वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचिके साथ ( यथायोग्य )
जीनें कसकर घोड़े सजाये। रंग-रंगके उत्तम घोड़े शोभित हो गये॥ २॥

सुभग सकल सुिंद चंचल करनी। अय इव जरत घरत पग घरनी॥
नाना जाति न जाहिं बखाने। निद्रि पवनु जनु चहत उड़ाने॥ १॥
सब घोड़े बड़े ही सुन्दर और चञ्चल करनी (चाल) के हैं। वे घरतीपर ऐसे
पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोइेपर रखते हों। अनेकों जातिके घोड़े हैं, जिनका वर्णन
नहीं हो सकता। [ ऐसी तेज चालके हैं ] मानो हवाका निरादर करके उड़ना
चाहते हैं॥ ३॥

तिन्ह सब छयक भए असवारा। भरत सरिस बय राजकुमारा॥ सब सुंदर सब भूषनधारी। कर सर चाप तून कट्टि भारी॥ ४॥ उन सब घोड़ोंपर भरतजीके समान अवस्थावाले सब छैल-छवीले राजकुमार सवार हुए । ये सभी सुन्दर हैं और सब आभूषण धारण किये हुए हैं । उनके हाथोंमें बाण और घनुप हैं तथा कमरमें भारी तरकस वैंधे हैं ॥ ४॥

दो॰—छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन।
जुग पदचर असबार प्रति जे असिकला प्रवीन ॥ ६९८ ॥
सभी चुने हुए छबीले छैल, ध्रवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवारके
साथ दो पैदल सिपाही हैं, जो तलवार चलानेकी कलामें बड़े निपुण हैं ॥ २९८ ॥
ची॰-बॉर्ध विरद बीर रन गाड़े। निकसि भए पुर बाहेर ठाड़े॥

फेरिंद्धं चतुर तुरग गति नाना । हरपिंह सुनि सुनि पनव निसाना ॥ १ ॥ शूरताका वाना घारण किये हुए रणधीर वीर सब निकळकर नगरके बाहर आ खड़े हुए । ये चतुर अपने घोड़ोंको तरह-तरहकी चाळोंसे फेर रहे हैं और मेरी तथा नगाड़ेकी आवाज सुन-सुनकर-प्रसन्न हो रहे हैं ॥ १ ॥

रय सारिधन्ह चिचित्र बनाए। ध्वज पताक मिन भूषन लाए॥ चवेंर चारु किंकिनि धुनि करहीं। भातु जान सोमा अपहरहीं॥ २॥ सारिथयोंने ध्वजा, पताका, मिण और आभूपणोंको लगाकर रयोंको बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुन्दर चेंबर लगे हैं और घंटियाँ सुन्दर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुन्दर हैं मानो स्पैक रथकी शोभाको छीन लेते हैं॥ २॥

सार्वें करन अगनित ह्य होते। ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते॥
सुंद्र सकल अलंकृत सोहे। जिन्हिहि बिलोकत मुनि मन मोहे॥ ६॥
अगणित द्यामकर्ण घोड़ेथे। उनको सार्यियोंने उन रथोंमें जोत दिया है, जो
सभी देखनेमें मुन्द्र और गहनोंसे सजाये हुए मुशोभित हैं, और जिन्हें देखकर मुनियोंके
मन भी मोहित हो जाते हैं॥ ३॥

जे जल चलहिं थलहि की नाहै। टाप न वृद्ध वेग अधिकाई ॥
अस्र सस्र सद्ध साजु बनाई। रथी सारथिन्ह लिए बोलाई ॥ ४॥
जो जलपर भी जर्मानकी तरह ही चलते हैं। वेगकी अधिकताले उनकी टाप पानीमें
नहीं दूबती। अस्र-शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियोंने रियर्थोंको बुला लिया ॥४॥
दो०—चिद्ध चिद्ध रथ बाहेर नगर लागी जुरन बरात।

होत सगुन सुंदर सविह जो जेहि कारज जात ॥ २९९ ॥ रथोंपर चढ़-चढ़कर वारात नगरके वाहर जुटने लगी । जो जिस कामके लिये जाता है, समीको सुन्दर शकुन होते हैं ॥ २९९ ॥

ची०-कलित करिवरन्हि परी भैंबारी । कहिन जाहि जेहि भाँति सँवारी ॥ चले मत्त गंज घंट बिराजी । मनहुँ सुभग सावन घन राजी ॥ १ ॥

ì

श्रेष्ठ हाथियोंपर सुन्दर अंवारियों पड़ी हैं। व जिस प्रकार सजायी गयी थीं। सो कहा नहीं जा सकता । मतवाले हाथी घंटोंसे सुशोभित होकर ( घंटे बजाते हुए ) चले। मानो सावनके सुन्दर बादलोंके समूह ( गरजते हुए ) जा रहे हों ॥ १ ॥

बाहन अपर अनेक विधाना। सिविका सुभग सुखासन जाना॥
तिन्ह चिह चिछ विधवर बृंदा। जन्न तनु घर सक्छ श्रुति छंदा॥ २॥
सुन्दर पालकियाँ, सुखरे वैटने योग्य तामजान (जो कुर्सीनुमा होते हैं) और रय
आदि और भी अनेकों प्रकारकी स्वारियाँ हैं। उनपर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके समृह चढ़कर चिछे,
मानो सब बेदोंके छन्द ही शरीर धारण किये हुए हों॥ २॥

सागध सूत बंदि गुनगायक। चले जान चिंद जो लेहि लायक॥

बेसर कॅट ब्रुपभ चहु जाती। चले बस्तु भिर अगनित भाँती॥ है॥

सागध, सूत, भाट और गुण गानेवाले स्वा, जो जिन्न योग्य थे, वैसी स्वारीपर
चढ़कर चले। बहुत जातियोंके खचर, कॅट और वैल असंख्यों प्रकारकी वस्तुएँ लाइलादकर चले॥ ३॥

कोटिन्ह काँवरि चले कहारा। विविध बस्तु को बरनै पारा॥ चले सकल सेवक समुदाई। निज निज साज समाज बनाई॥ ४॥ कहार करोड़ों काँवरें लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकारकी इतनी वस्तुएँ धीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकोंके समूह अपना-अपना साज समाज बना-कर चले॥ ४॥

दो॰ सब कें उर निर्भर हरपु पूरित पुलक सरीर।
कविं देखिवे नयन भरि रामु लखनु दोउ वीर ॥ ३०० ॥
सबके द्वरयमें अपार हर्ष है और शरीर पुलक्षे भरे हैं। (सबको एक ही लालसा
लगी है कि) इन श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोंको नेत्र भरकर कब देखेंगे॥ ३०० ॥
ची०-गरनिंह गज घंटा धुनि घोरा। रथ रब बाजि हिंस चहु कोरा॥

निद्रि बनिह घुम्मैरिह निसाना। निज पराह कछु सुनिल न काना॥ १॥ हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटोंकी भीषण ध्विन हो रही है। चारों ओर रथोंकी घरधराहट और घोड़ोंकी हिनहिनाहट हो रही है। वादलोंका निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसीको अपनी-परायी कोई वात कानोंसे सुनायी नहीं देती॥ १॥

महा भीर सूपित के द्वारें। रज होइ जाइ पपान पवारें॥
चढ़ी अटारिन्ह देखिंह नारीं। लिएँ आरती मंगल धारीं॥ २॥
राजा दशरथके दरवाजेपर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेका जाय
तो वह भी पिसकर घूल हो जाय। अटारियोंपर चढ़ी स्त्रियाँ मङ्गल-यालोंमें आरती लिये
देख रही हैं॥ २॥

गाविह गीत मनोहर नाना। अति आनंदु न जाइ बखाना॥
तय सुमंत्र दुइ स्थंदन साजी। जोते रिव इय निंदक बाजी॥ ३॥
और नाना प्रकारके मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यन्त आनन्दका बखान
नहीं हो सकता। तब सुमन्त्रजीने दो रथ सजाकर उनमें सूर्यके घोड़ोंको भी मात करनेवाने गोड़े जोते॥ ३॥

शेष्ठ रथ रुचिर भूप पिंह आने । निर्ह सारद पिंह जाहि बखाने ॥
राज्ञ समाजु एक रथ साजा । दूसर तेज पुंज भिंत भ्राजा ॥ ४ ॥
दोनों सुन्दर रथ वे राजा दशरथके पास ले आये, जिनकी सुन्दरताका वर्णन
सरस्वतीरे भी नहीं हो सकता । एक रथपर राजसी सामान समाया गया । और दूसरा जो
नेजका पुंज और अत्यन्त ही दोभायमान था। ॥ ४ ॥

दो॰—तेहिं रथ रुचिर विसष्ठ कहुँ हरिप चढ़ाइ नरेसु।
आपु चढ़ेउ स्यंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनेसु॥ ३०१॥
उस मुन्दर रथपर राजा विशय जीको हर्पपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी
(पार्वती) और गणेशजीका स्मरण करके [दूसरे] रथपर चढ़े॥ ३०१॥
ची०-सिंहत विसष्ठ सोह नृप केंसें। सुर गुर संग पुरंदर जैसें॥
करि कुछ रीति वेद विधि राज। देखि सबिह सब भाँति बनाज ॥ १॥
वशिष्ठजीके साथ [जाते हुए] राजा दशरथजी कैसे शोमित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु

बृहस्पतिजीके साथ इन्द्र हों। वेदकी विधिसे और कुलकी रीतिके अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकारने सजे देखकरः॥१॥ सुमिरि रामु गुर आयसु पाई। चले महीपति संख बजाई॥.

हरपे विवुध विलोकि वराता। बरपिंह सुमन सुमंगल दाता॥ २॥ श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके गुरुकी आज्ञा पाकर पृथ्वीपित दशरथजी शङ्क न्यजाकर चले। वारात देखकर देवता हिंदत हुए और सुन्दर मङ्गलदायक फूलोंकी वर्षा करने लगे॥ २॥

भयउ कोलाहरू हय गय गाजे। व्योम बरात बाजने बाजे॥
सुर नर नारि सुमंगळ गाई। सरस राग बाजिह सहनाई॥ ६॥
वड़ा होर मच गया। घोड़े और हाथी गरजने छगे। आकाशमें और बारातमें
[दोनों जगह] वाजे वजने छगे। देवाङ्गनाएँ और मनुष्योंकी स्त्रियाँ सुन्दर मङ्गळगान
करने छगीं और रसीछे रागसे शहनाहयाँ वजने छगीं॥ ३॥

घंट घंटि धुनि बरनि न जाहीं। सरव करहिं पाइक फहराहीं॥ करहिं बिदूपक कौतुक नाना। हास कुसल कल गान सुजाना॥ ४॥ इंटे-घंटियोंकी ध्वनिका वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलनेवाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरतके खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं ( आकाशमें ऊँचे उछलते हुए जा रहे हैं ) । हँसी करनेमें निपुण और सुन्दर गानेमें चतुर विदूषक ( मसखरे ) तरह-तरहके तमाशे कर रहे हैं ॥ ४ ॥

दो॰—तुरग नचावर्हि कुअँर वर अकिन मृदंग निसान । नागर नट चितवर्हि चिकत डगोर्ह न ताल वैधान ॥ ३०२ ॥ सुन्दर राजकुमार मृदङ्ग और नगाड़ेके शब्द सुनकर घोड़ोंको उन्हींके अनुसार इस

प्रकार नचा रहे हैं कि वे तालके वंधानसे जरा भी डिगते नहीं हैं । चतुर नट चिकत होकर यह देख रहे हैं ॥ ३०२ ॥

ची - चत्र न वरनत बनी बराता। हो हिं सगुन सुंदर सुभदाता॥
चारा चाषु बाम दिसि छेई। मनहुँ सकळ मंगळ कि देई॥ १॥
बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुन्दर ग्रुमदायक शकुन हो
रहे हैं। नीळकंठ पक्षी बार्यी ओर चारा छे रहा है, मानो सम्पूर्ण मङ्गळोंकी स्चना
दे रहा हो॥ १॥

दाहिन काग सुलेत सुहावा। नकुछ दरसु सब काहूँ पावा॥ सानुकूछ वह त्रिविध वयारी। सघट सबाछ आव वर नारी॥ २॥ दाहिनी ओर कौआ सुन्दर खेतमें शोभा पा रहा है। नेवलेका दर्शन भी सब किसीने पाया। तीनों प्रकारकी (शीतल, मन्द, सुगन्धित) हवा अनुकूछ दिशामें चल रही है। श्रेष्ठ (सुहागिनी) स्त्रियाँ मरे हुए घड़े और गोदमें वालक लिये आ रही हैं॥२॥

होवा फिरि फिरि दरसु देखावा। सुरभी सनमुख सिमुहि पिआवा॥ मृगमाला फिरि दाहिनि आईं। मंगल गन जनु दीन्हि देखाई॥ ३॥ होमड़ी फिर-फिरकर (वार-बार) दिखायी दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ोंको दूध पिलाती हैं। हरिनोंकी टोली [वायों ओरसे] चूमकर दाहिनी ओरको आयी। मानो सभी मङ्गलोंका समूह दिखायी दिया॥ ३॥

छेमकरी कह छेम बिसेवी। स्थामा बाम सुतरु पर देखी॥ सनमुख भायड दिध अरु मीना। कर पुस्तक दुइ बिप्र प्रबीना॥ ४॥ क्षेमकरी (सफेद सिरवाली चील ) विशेष रूपसे क्षेम (कल्याण) कह रही है। स्थामा बार्यों ओर सुन्दर पेड़पर दिखायी पड़ी। दही, मछली और दो विद्वान् ब्राह्मण इाथमें पुस्तक लिये हुए सामने आये॥ ४॥

दो॰—मंगलमय कत्यानमय अभिमत फल दातार। जनु सव साचे होन हित भए सगुन एक वार॥ ३०३॥ समी मङ्गलमय,कल्याणमय और मनोवाञ्चित फल देनेवालेशकुन मानो सच्चे होनेके ब्रिये एक ही साथ हो गये॥ ३०३॥ ची॰-संगल सगुन सुगम सब ताकें। सगुन बहा सुंदर सुत जाकें॥ राम सरिस बरु दुलिहिन सीता। समधी दसरथु जनकु पुनीता॥ १॥ स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुन्दर पुत्र हैं। उसके लिये सब मङ्गल-शकुन सुलभ हैं। जहाँ शीरामचन्द्रजी-सरीके दूलहा और सीताजी-जैसी दुलहिन हैं तथा दशरथजी और जनकजी-जैसे पवित्र समधी हैं॥ १॥

सुनि अस स्याहु सगुन सब नाचे। अब कीन्हे बिरंचि हम साँचे॥
गृद्धि विधि कीन्ह बरात पयाना। हय गय गाजिह हने निसाना॥ २॥
ऐसा न्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे [और कहने लगे—] अब
नहााजीने हमको सभा कर दिया। इस तरह बारातने प्रस्थान किया। घोड़े-हाथी गरज
रहे हैं और नगाड़ांपर चोट लग रही है॥ २॥

भायत जानि भाजुकुल केत्। सरितिन्ह जनक वँधाए सेत्॥ योच बीच घर बास बनाए। सुरपुर सरिस संपदा छाए॥ ३॥ प्र्वंग्येके पताकास्वरूप दशरयजीको आते हुए जानकर जनकजीने निद्योंपर पुल वँघवा दिये। यीच-त्रीचमें ठहरनेके लिये सुन्दर घर (पड़ाव) बनवा दिये, जिनमें देवलोकके समान सम्पदा छाथी है॥ ३॥

असन सयन वर यसन सुहाए। पाविह सब निज निज मन भाए॥ नित न्तन सुग्न रुखि अनुक्रें। सकल वरातिन्ह मंदिर भूले॥ ४॥ और जहाँ वारातके सब लोग अपने-अपने मनकी पसंदके अनुसार सुहावने उत्तम भोजनः विस्तर और वल्ल पाते हैं। मनके अनुक्र नित्य नये सुखोंको देखकर सभी बरातियोंको अपने घर भूल गये॥ ४॥

दो॰—आवत जानि वरात वर सुनि गहगहे निसान। सिज गज रथ पदचर तुरग छेन चछे अगवान॥ ३०४॥ बड़े जोरहे वजते हुए नगाड़ोंकी आवाज सुनकर श्रेष्ठ वारातको आती हुई जानकर अगवानी करनेवाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर वारात लेने चले॥ ३०४॥

## मासपारायण, दसवाँ विश्राम

चौ०-कनक कलस भिर कोपर थारा। भाजन लिलत अनेक प्रकारा॥
भरे सुधासम सच पकवाने। नाना भाँति न जाहि बलाने॥ १॥
[ दूधः द्रार्वतः ठंढाईः, जल आदिसे ] भरकर सोनेके कलश तथा जिनका वर्णन
नहीं हो सकता ऐसे अमृतके समान भाँति-भाँतिके सव पकवानोंसे भरे हुए परातः, थाल
आदि अनेक प्रकारके सुन्दर वर्तनः ॥ १॥

फल अनेक वर बस्तु सुहाई। हरिष भेंट हित भूप पठाई ॥ भूषन बसन महामनि नाना। खगसगहयगयबहुबिधिजाना॥ २॥ उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुन्दर वस्तुएँ राजाने हर्पित होकर भेंटके लिये भेजीं । गहने, कपड़े, नाना प्रकारकी मूल्यवान् मणियाँ ( रत्न ), पक्षी, पशु, घोड़े, हायी और बहुत तरहकी सवारियाँ ॥ २ ॥

मंगल सगुन सुगंध सुहाए। वहुत भाँति महिवाल पठाए॥ दिध चिउरा उपहार अपारा। भिर भिर काँवरि चले कहारा॥ ३॥ तथा बहुत प्रकारके सुगन्वित एवं सुहावने मङ्गल द्रव्य और सगुनके पदार्थ राजाने भेजे। दही, चिउड़ा और अगणित उपहारकी चीजें काँवरोंमें भर-भरकर कहार चले॥ ३॥

अगवानम्ह जब दीखि बराता। उर आनंदु पुरुक भर गाता॥
देखि बनाव सहित अगवाना। मुदित बरातिम्ह हने निसाना॥ ४॥
अगवानी करनेवालोंको जब बारात दिखायी दी तव उनके हृदयमें आनन्द छा
गया और शरीर रोमाञ्चरे भर गया। अगवानोंको सज-धजके साथ देखकर बरातियोंने
प्रसन्न होकर नगाड़े बजाये॥ ४॥

दो॰ हरिष परसपर मिलन हित कछुक चले वगमेल । जनु आनंद समुद्र दुइ मिलत विहाइ सुचेल ॥ ३०५ ॥ [ बराती तथा अगवानोंमेंसे ] कुछ लोग परस्पर मिलनेके लिये हर्षके मारे बाग छोड़कर (सरपट) दौड़ चले, और ऐसे मिले मानो आनन्दके दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों ॥ ३०५ ॥

चौ०-बरिष सुमन सुर सुंदरि गाविह । मुदित देव हुंदुभी बजाविह ॥ बस्तु सकल राखीं नृप आगें। बिनय कीन्हितिन्ह अति अनुरागें॥ १॥ देवसुन्दरियाँ फूल बरसाकर गीत गा रही हैं, और देवता आनन्दित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। [अगवानीमें आये हुए] उन लोगोंने सव चीजें दश्ररथजीके आगे रख दीं और अत्यन्त प्रेमसे विनती की ॥ १॥

प्रेम समेत रायँ सबु छोन्हा। मैं वकसीस जाचकिन्ह दीन्हा॥ करि पूजा मान्यता बढ़ाई। जनवासे कहुँ चले लवाई॥२॥ राजा दशरथजीने प्रेमसिहत सब वस्तुएँ ले लीं, फिर उनकी बख्शीशें होने लगीं और वे याचकोंको दे दी गर्यी। तदनन्तर पूजा, आदर-सत्कार और वड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासेकी ओर लिवा ले चले ॥२॥

बसन बिचित्र पाँवड़े परहीं। देखि घनदु धन मदु परिहरहीं॥ अति सुंदर दीन्हेउ जनवासा। जहाँ सब कहुँ सब भाँति सुपासा॥ ३॥ विलक्षण वस्लोंके पाँवड़े पढ़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुवेर भी अपने घनका अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुन्दर जनवासा दिया गया। जहाँ सबको सब प्रकारका सुभीता था॥३॥ जानी सिर्ये बरात पुर आई। कछुनिज महिमा प्रगटि जनाई॥

हर्षे सुमिरि सब सिद्धि बोलाई। भूप पहुनई करन पठाई॥ ४॥

गीताजीने वारात जनकपुरमें आयी जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके
दिखलायी। हर्यमें स्मरणकर सब सिद्धियोंको बुलाया और उन्हें राजा दशरयजीकी
मेहमानी करनेके लिये भेजा॥ ४॥

दो॰—सिधि सब सिय आयसु अकिन गई जहाँ जनवास । लिएँ संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास ॥ ३०६ ॥ सीताजीकी आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ जनवासा था वहाँ सारी सम्पदा, सुख और इन्द्रपुरीके भोग-विलासको लिथे हुए गर्यो ॥ ३०६ ॥

ची०-निज निज यास बिलोकि वराती। सुर सुख सकल सुलम सब भाँती॥ विभव भेद कहु कोउ न जाना। सकल जनक कर करिं बखाना॥ १॥ यरातियोंने अपने-अपने ठहरनेके स्थान देखे तो वहाँ देवताओंके सब सुखोंको सब प्रकारसे सुलभ पाया। इस ऐश्वर्यका कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जानकी जीकी यहाई कर रहे हैं॥ १॥

सिय महिमा रघुनायक जानी । हरपे हृदयँ हेतु पहिचानी ॥
पितु आगमनु सुनत दोड भाई । हृदयँ न अति आनंदु अमाई ॥ २ ॥
श्रीरघुनायजी यह सब सीताजीकी महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर
हृदयमें हर्गित हुए । पिता दथरथजीके आनेका समाचार सुनकर दोनों भाइयोंके हृदयमें
महान आनन्द समाता न था ॥ २ ॥

सकुचन्ह किह न सकत गुरु पाहीं। पितु दरसनु लाल्खु मन माहीं॥ विस्वामित्र विनय यदि देखी। उपजा उर संतोषु विसेषी॥ ३॥ संकोचन्ना वे गुरु निश्वामित्रजीसे कह नहीं सकते थे। परन्तु मनमें पिताजीके दर्शनोंकी लालसा थी। विश्वामित्रजीने उनकी बड़ी नम्रता देखी। तो उनके हृदयमें यहत सन्तोप उत्पन्न हुआ॥ ३॥

हरिप यंधु होउ हृद्यें लगाए। पुलक अंग अंबक जल छाए॥ चले जहाँ दसरशु जनवासे। मनहुँ सरोबर तकेउ पिआसे॥ ४॥ प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयोंको हृद्यसे लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंमें (प्रेमाश्रुओंका) जल भर आया। वे उस जनवासेको चले जहाँ दशरथजी थे। मानो सरोबर प्यासेकी ओर लक्ष्य करके चला हो॥ ४॥

दो॰—भूप विलोके जवहिं मुनि आवत सुतन्ह समेत। उठे हरपि सुखर्सिधु महुँ चले थाह सी लेत॥ ३०७॥ जब राजा दथरथजीने पुत्रोंसहित मुनिको आते देखाः तव वे हर्पित होकर उठे और मुखके समुद्रमें थाह-सी छेते हुए चले ॥ ३०७ ॥

ची - मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा। बार बार पट रज धरि सीसा॥ कीसिक राउ लिए उर लाई। कहि असीस पूछी कुसलाई॥ १॥

पृथ्वीपति दशरयजीने मुनिकी चरणधूिको वारंत्रार सिरपर चढ़ाकर उनको दण्डवत् प्रणाम किया । विश्वामित्रजीने राजाको उठाकर हृदयमे लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी ॥ १॥

पुनि इंडवत करत दोउ भाई। देखि नृपित उर सुख न समाई॥
सुत हियँ लाइ दुसह दुख मेटे। मृतक सरीर प्रान जनु भेटे॥ १॥
फिर दोनों भाइयोंको दण्डवत्-प्रणाम करते देखकर राजाके दृदयमें सुख समाया
नहीं। पुत्रोंको [ उठाकर ] दृदयसे लगाकर उन्होंने अपने [ वियोगजनित ] दुःसह
दुःखको मिटाया। मानो मृतक शरीरको प्राण मिल गये हों॥ २॥

पुनि बसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए। प्रेम मुदित मुनिबर उर लाए॥ बिप्र बृंद बंदे दुहुँ भाई। मनभावती असीसें पाई॥ १॥ फिर उन्होंने विश्वजीके चरणोंमें सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठने प्रेमके आनन्दमें उन्हें हृदयसे लगा लिया। दोनों भाइयोंने सब ब्राह्मणोंकी वन्दना की और मनभाये आशीर्वाद पाये॥ ३॥

भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा। लिए उठाइ लाइ उर रामा॥ हरषे लखन देखि दोज श्राता। मिले प्रेम परिपूरित गाता॥ ४॥ भरतजीने छोटे भाई शत्रुष्नसिंहत श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया। श्रीरामजीने उन्हें उठाकर हृदयसे लगा लिया। लक्ष्मणजी दोनों भाइयोंको देखकर हर्पित हुए और प्रेमसे परिपूर्ण हुए शरीरसे उनसे मिले॥ ४॥

दो॰ —पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत ।

मिले जथाबिधि सविह प्रमु परम कृपाल विनीत ॥ ३०८ ॥

तदनन्तर परम कृपाल और विनयी श्रीरामचन्द्रजो अयोध्यावाधियों, कुटुम्बियों,
जातिके लोगों, याचकों, मन्त्रियों और मित्रों —समीसे यथायोग्य मिले ॥ ३०८ ॥
चौ॰-समिंह देखि बसत जुड़ानी। प्रीति कि रीति न जाति बखानी॥

नृप समीप सोहिंह सुत चारी। जनु धन धरमादिक तनु धारी॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीको देखकर बारात शीतल हुई (रामके वियोगमें सबके हृदयमें जो आग जल रही थी, वह शान्त हो गयी)। प्रीतिकी रीतिका बखान नहीं हो सकता। राजाके पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किये हुए हों॥ १॥ सुतन्ह समेत दसरथिह देखी। मुदित नगर नर नारि विसेषी॥
सुमन चिरिस सुर हनिह निसाना। नाकनटीं नाचिह किर गाना॥ २॥
पुनिसित दशरथजीको देखकर नगरके स्त्री-पुरुप बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। [आकाशमें] देवता पूलोंकी वर्षा करके नगाड़े वजा रहे हैं और अपसराएँ गा-गाकर नाच रही हैं॥ २॥
सतानंद अरु विश्व सचिव गन। मागध सूत विदुप बंदीजन॥
सिहत चरात राउ सनमाना। आयसु मागि फिरे अगवाना॥ ३॥
अगवानीमें आये हुए शतानन्दजी, अन्य ब्राह्मण, मन्त्रीगण, मागध, सूत,
विद्वान् और भाटोंने वारातसिहत राजा दशरथजीका आदर-सत्कार किया। फिर आजा
नेकर वे वापस होटे॥ ३॥

पथम वरात छगन तें आई। तातें पुर प्रमोद्ध अधिकाई॥
वहानंद्ध छोग सब छहहीं। बढ़हुँ दिवस निसि बिधि सन कहहीं॥ ४॥
वारात लग्ने दिनसे पहले आ गयी है। इससे जनकपुरमें अधिक आनन्द छा रहा
है। तय लोग ब्रह्मानन्द प्राप्त कर रहे हैं और विधातासे मनाकर कहते हैं कि दिन-रात
बढ़ जायँ (बड़े हो जायँ)॥ ४॥

दो०--रामु सीय सोभा अवधि सुक्रत अवधि दोउ राज ।
जहाँ तहाँ पुरजन कहि अस मिलि नर नारि समाज ॥ २०९ ॥
शीरामचन्द्रजी और सीताजी सुन्दरताकी सीमा हैं और दोनों राजा पुण्यकी सीमा
हैं। जहाँ-तहाँ जनकपुरवासी स्त्री-पुरुषोंके समूह इकट्ठे हो-होकर यही कह रहे हैं ॥ २०९ ॥
ची०-जनक सुकृत मूरति वैदेही । दसरथ सुकृत रामु घरें देही ॥

इन्ह सम काहुँ न सिव अवराधे। काहुँ न इन्ह समान फल लाधे॥ १॥ जनकजीके सुकृत (पुण्य) की मूर्ति जानकीजी हैं और दशरथजीके सुकृत देह धारण किये हुए श्रीरामजी हैं। इन [दोनों राजाओं] के समान किसीने शिवजीकी आराधना नहीं की; और न इनके समान किसीने फल ही पाये॥ १॥

अरायना नहां का; आर न इनक तमान कितान कि हा पाया। र ॥
इन्ह सम कोड न भयड जग माहीं। है नहिं कतहुँ होनेड नाहीं॥
हम सय सकल सुकृत के रासी। भए जग जनमि जनकपुर बासी ॥ २॥
इनके समान जगत्में न कोई हुआ, न कहीं है, न होनेका ही है। हम सब मी
सम्पूर्ण पुण्योंकी राशि हैं, जो जगत्में जन्म लेकर जनकपुरके निवासी हुए, ॥ २॥
जिन्ह जानकी राम छवि देखी। को सुकृती हम सरिस बिसेषी॥
पनि देख्य प्रश्वीर विकाद। छेच भली विधि छोचन लाह॥ ३॥

पुनि देखब रघुवीर विकाह । छेव भसी विधि स्रोचन छाहू ॥ ३ ॥ और जिन्होंने जानकीजी और श्रीरामचन्द्रजीकी छिन देखी है । इमारे-सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा । और अब इम श्रीरघुनायजीका विवाह देखेंगे और भस्नी-भाँति नेत्रोंका स्राम रुंगे ॥ ३ ॥ कहिं परसपर कोकिलवयनीं। एहि बिआहँ वड़ लाभु सुनयनीं ॥ बड़े भाग विधि बात बनाई। नयन अतिथि होइहिं दोठ भाई॥ ४॥ कोयलके समान मधुर बोलनेवाली स्त्रियाँ आपसमें कहती हैं कि हे सुन्दर नेत्रोंवाली! इस विवाहमें बड़ा लाभ है। बड़े भाग्यसे विधाताने सब बात बना दी है, ये दोनों भाई हमारे नेत्रोंके अतिथि हुआ करेंगे॥ ४॥

दो॰—वारहिं वार सनेह वस जनक वोलाउव सीय।

लेन आइहार्ह वंधु दोउ कोटि काम कमनीय॥३१०॥
जनकजी स्नेहवश बार-बार सीताजीको बुलावेंगे, और करोड़ों कामदेवोंके समान
सुन्दर दोनों माई सीताजीको लेने (विदा कराने) आया करेंगे॥३१०॥
चौ॰-बिबिध भाँति होहहि पहुनाई। प्रिय न काहि अस सासुर माई॥
तब तब राम लखनिह निहारी। होइहिं सब पुर लोग सुखारी॥१॥
तब उनकी अनेकों प्रकारसे पहुनाई होगी। सली! ऐसी समुराल किसे प्यारी न
होगी!तब-तब हम सब नगरनिवासी श्रीराम-लक्ष्मणको देख-देखकर सुखी होंगे॥१॥
सिख जस राम लखन कर जोटा। तैसेह भूप संग दुइ ढोटा॥
स्याम गौर सब अंग सुहाए। ते सब कहिंह देखि जे आए॥२॥
हे सखी! जैसा श्रीराम-लक्ष्मणका जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजाके साथ और
भी हैं। वे भी एक स्याम और दूसरे गौर वर्णके हैं, उनके भी सब अङ्ग बहुत सुन्दर
हैं। जो लोग उन्हें देख आये हैं, वे सब यही कहते हैं॥२॥

कहा एक मैं आजु निहारे। जनु बिरंचि निज हाथ सँवारे॥
भरतु रामही की अनुहारी। सहसा रुखि न सकहिं नर नारी॥ ३॥
एकने कहा—मैंने आज ही उन्हें देखा है; इतने सुन्दर हैं मानो ब्रह्माजीने उन्हें
अपने हाथों सँवारा है। भरत तो श्रीरामचन्द्रजीकी ही शकल-स्रतके हैं। स्त्री-पुरुष
उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते॥ ३॥

छखनु सन्नुस्दनु एकस्पा। नख सिख ते सब अंग अनूपा॥

मन भाविं मुख बरिन न जाहीं। उपमा कहुँ त्रिभुवन कोउ नाहीं॥ ४॥

छक्षमण और शनुष्न दोनोंका एक रूप है। दोनोंके नखि शिखातक सभी अङ्ग
अनुपम है। मनको बड़े अच्छे छगते हैं, पर मुखसे उनका वर्णन नहीं हो सकता।
उनकी उपमाके योग्य तीनों छोकोंमें कोई नहीं है॥ ४॥

छं॰—उपमान कोउ कह दास तुलसी कतहुँ किय कोविद कहैं। वल विनय बिद्या सील सोभा सिंधु इन्ह से एइ अहें॥ पुर नारि सकल पर्सार अंचल विधिष्ठि वचन सुनावहीं। इयाहिसहुँ चारिज भाइ एहिं पुर हम सुमंगल गांवहीं॥ दास तुल्सी कहता है किव और कोविद (विद्वान् ) कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है; वल, विनय, विद्या, शील और शोमाके समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुरकी सब स्त्रियाँ आँचल फैलाकर विधाताको यह वचन (विनती) सुनाती हैं कि नारों भाइयोंका विवाह इसी नगरमें हो और हम सब सुन्दर मङ्गल गावें।

थो॰--कहर्हि परस्पर नारि वारि विलोचन पुलक तन।

सिख सद्य करव पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥ ३११ ॥
नेत्रों में [प्रेमाश्रओंका] जल भरकर पुलकित शरीरसे क्षियाँ आपसमें कह रही हैं
कि दे सखी !दोनों राजा पुण्यके समुद्र हैं, त्रिपुरारि शिवजी स्वमनोरय पूर्ण करेंगे ॥ ३११ ॥
ची०-एटि विधि सकल मनोरथ करहीं। आनंद उमिण उसिण उर भरहीं॥

जे नृप सीय स्वयंवर आए। देखि वंधु सब तिन्ह सुख पाए॥१॥ इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदयको उमँग-उमँगकर (उत्साहपूर्वक) आनन्दसे भर रही हैं। सीताजीके स्वयंवरमें जो राजा आये थे। उन्होंने भी चारों भाइयोंको देखकर सुख पाया॥१॥

कहत राम जसु विसद विसाला । निज निज भवन गए महिपाला ॥ गणु वीति कसु दिन एहि भाँती । प्रमुदित पुरजन सकल बराती ॥ २ ॥ श्रीरामचन्द्रजीका निर्मल और महान् यद्य कहते हुए राजा लोग अपने-अपने घर गये । इस प्रकार चु.छ दिन बीत गये । जनकपुरनिवासी और बराती सभी बड़े आनन्दित हैं ॥ २ ॥

मंगल मूल लगन दिनु आवा। हिमरितु अगहनु मासु सुहावा॥ अपह तिथि नखतु जोगु वर बारू। लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू॥ ३॥ मञ्जलोंका मूल लग्नका दिन आ गया। हेमन्तऋतु और सुहावना अगहनका महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न ( मुहूर्त ) शोधकर ब्रह्मांजीने उस्पर विचार किया, ॥ ३॥

पर्टं दीन्हि नारद सन सोई। गनी जनक के गनकन्ह जोई॥
सुनी सकल लोगन्ह यह वाता। कहिं जोतिषी आहिं विधाता॥ ४॥
और उउ (लग्नपत्रिका) को नारदजीके हाथ [जनकजीके यहाँ] मेज दिया।
जनकजीके ज्योतिपियोने भी वही गणना कर रक्खी यी। जब संब लोगोंने यह बात
सुनी तब वे कहने लगे—यहाँके ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं॥ ४॥

दो॰—धेनुध्रि वेला विमल सकल सुमंगल मूल। विप्रन्ह कहेउ विदेह सन जानि सगुन अनुकूल॥ ३१२॥ निर्मल और सभी सुन्दर मङ्गलोंकी मूल गोध्र्लिकी पवित्र वेला आ गयी और अनुकूल शक्कन होने लगे, यह जानकर ब्राह्मणींने जनकजीसे कहा॥ ३१२॥ ची०-उपरोहितहि कहेउ नरनाहा। अब विलंब कर कारनु काहा॥
सतानंद तब सिचव बोलाए। मंगल सकल साजि सब ल्याए॥ १॥
तब राजा जनकने पुरोहित शतानन्दजीसे कहा कि अब देरका क्या कारण है।
तब शतानन्दजीने मिन्त्रयोंको बुलाया। वे सब मङ्गलका सामान सजाकर ले आये॥ १॥
संख निसान पनव बहु बाजे। मंगल कलस सगुन सुभ साजे॥
सुभग सुआसिनि गाविह गीता। करिंह वेद धुनि विष्र पुनीता॥ २॥
शङ्का, नगाड़े, ढोल और बहुत-से बाजे बजने लगे तथा मङ्गल-कलश और ग्रम शङ्कानकी वस्तुएँ (दिध, दूर्वा आदि) सजायी गर्या। सुन्दर सुहागिन स्त्रियाँ गीत
गा रही हैं और पवित्र बाहाण वेदकी ध्वनि कर रहे हैं॥ २॥

छेन चले सादर एहि भाँती। गए जहाँ जनवास बराती॥
कोसलपति कर देखि समाजू। अति लघु लाग तिन्हिह सुरराज्॥ ३॥
सव लोग इस प्रकार आदरपूर्वक वारातको छेने चले और जहाँ वरातियोंका
जनवासा था, वहाँ गये। अवधपति दशरथजीका समाज (वैभव) देखकर उनको
देवराज इन्द्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे॥ ३॥

भगउ समउ थव धारिश पाऊ । यह सुनि परा निसानहिं घाऊ ॥
गुरिह पूछि करि कुछ विधि राजा । चले संग सुनि साधु समाजा ॥ ४ ॥
[ उन्होंने जाकर विनती की — ] समय हो गया, अब पधारिये । यह सुनते ही
नगाड़ोंपर चोट पड़ी । गुरु विशिष्ठजीसे पूछकर और कुलकी सब रीतियोंको करके राजा
दशरंगजी मुनियों और साधुओंके समाजको साथ लेकर चले ॥ ४ ॥

दो॰—भाग्य विभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि।
छगे सराहन सहस मुख जानि जनम निज वादि॥ ३१३॥
अवधनरेश दशरथजीका भाग्य और वैमव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ
समझकर, ब्रह्माजी आदि देवता हजारों मुखोंसे उसकी सराहना करने छगे॥ ३१३॥
चौ०-सुरन्ह सुमंगल अवसर जाना। बरषिं सुमन बजाइ निसाना॥

सिव ब्रह्मादिक बिबुध बरूथा। चढ़े बिमानिह नाना जूथा॥ १॥
देवगण मुन्दर मङ्गलका अवसर जानकर, नगाड़े बजा-बजाकर फूल वरसाते हैं।
यिवजी, ब्रह्माजी आदि देवहृन्द यूथ (टोलियाँ) बना-बनाकर विमानोंपर जा चढ़े॥ १॥
प्रेम पुलक तन हृद्यँ उछाहू। चले बिलोकन राम बिआहू॥
देखि जनकपुरु सुर अनुरागे। निज निज लोक सबिह लघु लागे॥ २॥
और प्रेमसे पुलकितशरीर हो तथा हृदयमें उत्साह मरकर श्रीरामचन्द्रजीका
विवाह देखने चले। जनकपुरको देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गये कि उन सबको अपने-अपने लोक बहुत तुन्छ लगने लगे।॥ २॥

चितविं चिकत विचित्र विताना । रचना सकल सलौकिक नाना ॥ नगर नारि नर रूप निधाना । सुधर सुधरम सुसील सुजाना ॥ ३ ॥ विचित्र मण्डपको तथा नाना प्रकारकी सब अलौकिक रचनाओंको वे चिकत होकर देश रहे हैं। नगरके स्वो-पुरुप रूपके मण्डार, सुधड़, श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं।

तिन्हिंदि देखि सब सुर सुरनारीं। भए नखत जन्नु बिधु उजिमारीं॥
बिधिहि भयउ आचरज्ञ विसेपी। निज करनी कन्नु कतहुँ न देखी॥ ॥
उन्हें देखकर सब देवता और देवाङ्गनाएँ ऐसे प्रभाहीन हो गये जैसे चन्द्रमाके
उजियान्धेमें तारागण फीके पढ़ जाते हैं। ब्रह्माजीको विशेष आश्चर्य हुआ; क्योंकि वहाँ
उन्होंने अपनी कोई करनी (रचना) तो कहीं देखी ही नहीं॥ ४॥

टो॰—सिवँ समुझाए देव सव जिन आचरज मुलाहु। हदयँ विचारहु घीर घरि सिय रघुवीर विआहु॥ ३१४॥

नय शिवजीने सब देवताओंको समझाया कि तुमलोग आश्चर्यमें मत भूलो। इदयमें धीरज धरकर विचार तो करो कि यह [ भगवान्की महामहिमामयी निजशक्ति ] श्रीधीताजीका और [ अखिल ब्रह्माण्डोंके परम ईश्वर साक्षात् भगवान् ] श्रीरामचन्द्रजी-का विवाह है ॥ ३१४ ॥

ची॰-जिन्द कर नामु छेत जग माहीं। सकल अमंगळ मूळ नसाहीं॥

करतळ होहिं पदारथ चारी। तेइ सिय रामु कहेड कामारी॥ १॥
जिनका नाम छेते ही जगत्में सारे अमङ्गलोंकी जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ
(अग्रं, धर्म, काम, मोक्ष) मुटीमें आ जाते हैं, ये वही [जगत्के माता-पिता]
श्रीशीतारामजी हैं; कामके शत्रु शिवजीने ऐसा कहा॥ १॥

पृद्धि विधि संभु सुरन्ह समुझावा। पुनि भागें वर बसह चळावा॥
देवन्द्र देखे दसरथु जाता। महामोद मन पुळकित गाता॥ २॥
इस प्रकार शिवजीने देवताओंको समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नन्दीश्वरको
आगे बढ़ाया। देवताओंने देखा कि दशरयजी मनमें बड़े ही प्रसन्न और शरीरसे पुलकित
हुए चले जा रहे हैं ॥ २॥

साधु समाज संग मिहदेवा। जनु तनु घर करिह सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी। जनु अपवरग सकल तनुधारी॥ ३॥ उनके साथ [परम हर्षयुक्त ] साधुओं और ब्राह्मणोंकी मण्डली ऐसी शोभा दे रही है मानी समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुन्दर पुत्र साथमें ऐसे सुशोभित हैं मानी सम्पूर्ण मोक्ष (सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य) शरीर धारण किये हुए हों॥ ३॥

मरकत कनक बरन वर जोरी। देखि सुरन्ह में प्रीति न थोरी।।
पुनि रामिह बिलोकि हियँ हरपे। नुपिह सराहि सुमन तिन्ह यरपे॥ ४॥
मरकतमणि और सुवर्णके रंगकी मुन्दर जोहियोको देखकर देवताओंको कम प्रीति
नहीं हुई (अर्थात् बहुत ही प्रीति हुई)। पिर रामचन्द्रर्जको देखकर व हृदयमें
(अत्यन्त) इदित हुए और राजाकी सराहना वसके उन्होंने पृल दरसाये॥ ४॥

दो॰—राम रूपु नख सिख सुभग वारहि बार निहारि।

पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि॥ ३१५॥ नखते शिखातक श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर रूपको वार-वार देखते हुए पार्वतीजी-सहित श्रीकिवजीका शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र [प्रेमाशुओंके ] जलते भर गये॥ ३१५॥

चौ०-केकि कंठ दुति स्यामल अंगा। तद्ति विनिद्द वसन सुरंगा॥
व्याह विभूषन विविध बनाए। मंगल सब सब भाति सुहाए॥ १॥
रामजीका मोरके कण्ठकी-सी कान्तिवाला [हिताम ] स्याम हारीर है। विजली-का अत्यन्त निगदर करनेवाले प्रकाशमय सुन्दर [पीत ] रंगके वस्त्र हैं। सब मङ्गलरूप और सब प्रकारने सुन्दर भाति-भातिकेविवाहके आभूपण शरीरपर सजाये हुए हैं॥ १॥

सरद बिमल विधु बद्तु सुहावन । नयन नदल राजीव लजावन ॥ सक्छ अलौकिक सुंदरताई । किह न जाइ मनहीं मन भाई ॥ २ ॥ उनका सुन्दर मुख दाररपूर्णिमाके निर्मल चन्द्रमाके समान और [मनोहर] नेत्र नवीन कमलको लजानेवाले हैं । सारी सुन्दरता अलौकिक है ( मायाकी वनी नहीं हैं, दिच्य सिंबदानन्दमयी है ) । वह कड़ी नहीं जा सकती, मन-ही मन वहुत प्रियलगती है ॥ २ ॥

बंधु मनोहर सोहिंह संगा। जात नचावत चपक तुरंगा॥
राजकुर्केर वर बाजि देखाविंह। बंस प्रसंसक विरिद् सुनाविंह ॥ ३॥
साथमें मनोहर माई शोमित हैं, जो चञ्चल घोड़ोंको नचाते हुए चले जा रहे हैं।
राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ोंको (उनकी चालको) दिखला रहे हैं और वंशकी प्रशंसा करनेवाले
(मागघ-भाट) विरुदावली सुना रहे हैं॥ ३॥

जेहि तुरंग पर रामु बिराजे। गित बिलोकि खगनायक लाजे॥ किह न जाइ सब भाँति सुहावा। बाजि बेपु जनु काम बनावा॥ ४॥ जिस घोड़ेपर श्रीरामजी विराजमान हैं, उसकी [तेज ] चाल देखकर गर्द्ड भी लजा जाते हैं; उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकारसे सुन्दर है। मानो कामदेव-ने ही घोड़ेका वेष घारण कर लिया हो॥ ४॥

छं॰—जनु वाजि वेषु बनाइ मनसिजु राम हित अति सोहई। आपने बय बल रूप गुन गति सकल भुवन विमोहई॥ जगमगत जीनु जराव जोति सुमोति मनि मानिक छगे। किंकिनि छछ।म छगामु छछित विछ।कि सुर नर मुनि छगे॥

गानी शीरामचन्द्रजीके लिये कामदेव घोड़ेका वेष बनाकर अत्यन्त शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, वल, रूप, गुण और चालसे समस्त लोकोंको मोहित कर रहा है। सुन्दर मोती, मणि और माणिस्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योतिसे जगमगा रहा है। उसकी सुन्दर घुँचर लगी ललित लगामको देखकर देवता, मनुष्य और सुनि सभी टगे जाते है।

दो॰—प्रभु गनसिंह लयहीन मनु चलत वाजि छवि पाव।

भूपित उड़गन तिड़त घनु जनु वर वरिह नचाव ॥ ३१६ ॥
प्रभुकी इच्छामें अपने मनको लीन किये चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पर
रहा है। मानो तारागण तथा विजलीते अलङ्कृत मेष मुन्दर मोरको नचा रहा हो ॥३१६॥
ची०—जेहि बर वाजि रामु असवारा। तेहि सारदंउ न बरनै पारा॥

संकर राम रूप अनुरागे। नयन पंचदस अति प्रिय छागे॥ १ ॥ जिस श्रेष्ठ घं।डेपर श्रीरामचन्द्रजी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वतीजी भी नहीं कर सकती। शङ्काजी श्रीरामचन्द्रजीके रूपमें ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने पंद्रह नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे॥ १॥

हिर हिर सहित रामु जब जोहे। रमा समेत रमापित मोहे॥
निर्राख राम छिव विधि हरपाने। आठइ नयन जानि पछिताने॥ २॥
भगवान् विष्णुने जब प्रेमसिंहत श्रीरामको देखाः तब वे [रमणीयताकी मूर्ति ]
श्रीलक्ष्मीजीक पित श्रीलक्ष्मीजीसिंहत मोहित हो गये। श्रीरामचन्द्रजीकी शोभा देखकर
ब्रह्माजी बढ़ें प्रसन्न हुए, पर अपने आठ ही नेत्र जानकर पछताने छगे॥ २॥

सुर सेनप उर बहुत उछाहू। विधि ते डेवढ़ छोचन छाहू॥ रामिह चितन सुरेस सुजाना। गौतम श्रापु परम हित माना॥ ३॥ देवताओंके सेनापित स्वामिकार्तिकके हृदयमें बड़ा उत्साह है। क्योंकि ने ब्रह्माजीसे ह्योंढ़े अर्थात् वारह नेत्रोंसे रामदर्शनका सुन्दर छाम उठा रहे हैं। सुजान इन्द्र [अपने हजार नेत्रोंसे] श्रीरामचन्द्रजीको देख रहे हैं और गौतमजीके शापको अपने छिये परम हितकर मान रहे हैं॥ ३॥

देव सकल सुरपितिहि सिहाहीं। आज पुरंदर सम कोड नाहीं।।

सुदित देवगन रामिह देखी। नुपसमाज दुहुँ हरषु बिसेषी॥ ४॥

सभी देवता देवराज इन्द्रसे ईर्ष्या कर रहे हैं [और कह रहे हैं] कि आज
इन्द्रके समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्रीरामचन्द्रजीको देखकर देवगण असंख है और दोनों राजाओंके समाजमें विशेष हर्ष छा रहा है॥ ४॥ छं॰—अति हरपु राजसमाज दुहु दिसि दुंदुर्भी वार्जीह घनी। वरपहिसुमनसुर हरिष कहि जय जयित जय रघुकुलमनी॥ पहि भाँति जानि वरात आवत वाजने वहु वार्जहीं। रानी सुआसिनि वोलि परिछनि हेतु मंगल सार्जहीं॥

दोनों ओरसे राजसमाजमें अत्यन्त हर्ष है और बड़े जोरसे नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और 'रघुकुलमिंग श्रीरामकी जय हो। जय हो। जय हो' कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारातको आती हुई जानकर बहुत प्रकारके बाजे बजने लगे और रानी सहागिन स्त्रियोंको बुलाकर परछनके लिये मङ्गलद्रव्य सजाने लगीं।

्दो॰—सजि आरती अनेक विधि मंगल सकल सँवारि। चलीं मुदित परिलिन करन गजगामिन वर नारि॥ ३१७॥

अनेक प्रकारसे आरती सजकर और समस्त मङ्गलद्रव्योंको ययायोग्य सजाकर गजगामिनी (हाथीकी-सी चालवाली) उत्तम रित्रयाँ आनन्दपूर्वक परछनके लिये चलीं। २१७। चौ०-बिधुबदनीं सब सब मृगलोचिन । सबनिज तन छवि रित मदु मोचिन ॥

पहिरें बरन बरन वर चीरा। सकल विभूपन सर्जे सरीरा॥ १॥ सभी ित्रयाँ चन्द्रमुखी (चन्द्रमाके समान मुखवाली) और सभी मृगलोचनी (हरिणकी-सी आँखोंवाली) हैं। और सभी अपने शरीरकी शोमासे रितके गर्वको छुड़ाने-वाली हैं। रंग-रंगकी सुन्दर साड़ियाँ पहने हैं और शरीरपर सब आभूषण सजे हुए हैं।।१॥

सकल सुमंगल अंग बनाएँ। करिंह गान कळकंठि लजाएँ॥ कंकन किंकिनि नूपुर बाजिहें। चालि बिलोकि काम गज लाजिहें॥ २॥ समस्त अङ्गोंको सुन्दर मङ्गलपदार्थोंसे सजाये हुए वे कोयलको भी लजाती हुई [मधुर खरसे] गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियोंकी चाल देखकर कामदेवके हाथी भी लजा जाते हैं॥ २॥

बाजिं बाजिने विविध प्रकारा । नभ अरु नगर सुमंगलचारा ॥ सची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ ३ ॥ अनेक प्रकारके बाजे वज रहे हैं । आकाश और नगर दोनों स्थानोंमें सुन्दर मङ्गलाचार हो रहे हैं । शची (इन्द्राणी), सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभावसे ही पवित्र और स्थानी देवाङ्गनाएँ थीं, ॥ ३ ॥

कपट नारि बर बेष बनाई। मिर्छी सकल रिनवासिंह जाई॥ करिंह गान कल मंगल बानीं। हरष बिवस सब काहुँ न जानीं॥ ४॥ वेसब कपटसे सुन्दर स्त्रीका वेष बनाकर रिनवासमें जा मिलीं और मनोहर वाणीसे मञ्जलगान करने लगीं। सब कोई हर्षके विशेष वश थे। अतः किसीने उन्हें पहचाना नहीं॥ ४॥ छं०—को जान केहि आनंद वस सव ब्रह्म वर परिछन चली। कल गान मधुर निसान वरसिंह सुमन सुर सोभा भली॥ आनंदकंदु विलोकि दूलहु सकल हियँ हरिषत भई। अभोज अंवक अंबु उमिंग सुअंग पुलकाविल छई॥

कीन किसे जाने-पिहचाने ! आनन्दके वश हुई सब दूलह वने हुए ब्रह्मका परछन करने चलीं । मनोहर गान हो रहा है, मधुर-मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, वड़ी अच्छी शोभा है । आनन्दकन्द दूलहको देखकर सब क्षियाँ हृदयमें हर्षित हुई । उनके कमल-सरीखे नेत्रोंमें प्रेमाशुओंका जल उमड़ आया और सुन्दर अङ्गोंमें पुलकावली हा गयी।

दो॰—जो सुखु भा सिय मातु मन देखि राम वर वेखु। स्रो न सकहिं कहि कलप सत सहस सारदा सेखु॥ ३१८॥

श्रीरामचन्द्रजीका वरवेप देखकर सीताजीकी माता सुनयनाजीके मनमें जो सुख हुआ। उसे हजारों सरस्वती और शेपजी सौ कल्पोंमें भी नहीं कह सकते [ अथवा लाखों सरस्वती और शेप लाखों कल्पोंमें भी नहीं कह सकते ] ॥ ३१८॥

ची०-नयन नीरु हटि मंगल जानी। परिछनि करहिं मुदित मन रानी ॥

चेद चिहित अर कुळ आचारु। कीन्ह भली विधि सब ब्यवहारु॥ १ ॥ मञ्जळ-अवसर जानकर नेत्रोंके जलको रोके हुए रानी प्रसन्न मनसे परछन कर रही हैं। वेदोंमें कहे हुए तथा कुळाचारके अनुमार सभी व्यवहार रानीने मलीभाँति किये॥ १॥

पंच सबद धुनि मंगल गाना। पट पाँबहे परहिं बिधि नाना॥
किर आरती अरघु तिन्ह दीन्हा। राम गमनु मंडप तब कीन्हा॥ २॥
पञ्चराव्द (तन्त्री) ताल, झाँझ, नगारा और तुरही— इन पाँच प्रकारके बाजोंके
शब्द ), पञ्चध्विन (वेदध्विन, विन्दध्विन, जयध्विन, शङ्कध्विन और हुल्क्ष्विन) और
मङ्गलगान हो रहे हैं। नाना प्रकारके वस्त्रोंके पाँबड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने (रानीन)
आरती करके अर्ध्व दिया, तब श्रीरामजीने मण्डपमें गमन किया॥ २॥

दसरधु सहित समाज विराजे। विभव विलोकि लोकपति लाजे॥ समय समय सुर वरपहि फूला। सांति पद्हि महिसुर अनुकूला॥ ३॥ दशरयजी अपनी मण्डलीसहित विराजमान हुए। उनके वैभवको देखकर लोकपाल भी लजा गये। समय-समयपर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शान्ति-पाठ करते हैं॥ ३॥

नभ अरु नगर कोलाहल होई। आपनि पर कछु सुनइ न कोई॥ एहि विधि रामु मंदपहिं आए। अरघु देइ आसन बैटाए॥ ४॥ आकाश और नगरमें शोर मच रहा है । अपनी गरायी कोई कुछ भी नहीं सुनता । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी मण्डपमें आये और अर्घ्य देकर आसनगर बैठाये गये ॥ ४॥

छं॰—वैटारि आसन आरती करि निरिष्ठ वरु सुखु पावहीं।

मिन वसन भूपन भूरि चार्रीहें नारि मंगळ गावहीं।

ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेप वनाइ कौतुक देखहीं।
अवलोकिरघुकुळ कमळ रिव छवि सुफल जीवन लेखहीं।

आसनपर वैटाकर, आरती करके, दूलहको देखकर स्त्रियाँ सुख पा रही हैं। वे देखकर स्त्रियाँ सुख पा रही हैं। वे देखकर मिण, वस्त्र और गहने निछावर करके मङ्गल गा रही हैं। वहाा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणका वेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुलक्ष्णी कमलके प्रफुटिल्क करनेवाले सूर्य श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं।

दो॰—ताऊ वारी भाट नट राम निछावरि पाइ।

मुदित असीसिंह नाइ सिर हरपु न हदयँ समाइ ॥ ३१९ ॥ नाई, बारी, भाट और नट श्रीरामचन्द्रजीकी निछावर पाकर आनन्दित हो सिर नवाकर आशिष देते हैं। उनके हृदयमें हर्प समाता नहीं है ॥ ३१९ ॥

चौ०-मिले जनकु दसरथु अति प्रीतीं। करि बैदिक लोकिक सब रीतीं।।

मिलत महा दोड राज विराजे। उपमा खोजि खोजि कवि लाजे।। १ ॥
वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनकजी और दशरथजी बड़े प्रेमसे मिले।
दोनी महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। किंव उनके लिये उपमा खोज खोजकर लजा गये॥ १॥

छही न कतहुँ हारि हियँ मानी । इन्ह सम एइ उपमा उर आनी ॥ सामध देखि देव अनुगो । सुमन बरिष जसु गावन छागे ॥ २ ॥ जब कहीं भी उपमा नहीं मिली, तब हृदयमें हार मानकर उन्होंने मनमें यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं । समिष्योंका मिलार या परस्पर सम्बन्ध देखकर देवता अनुरक्त हो गये और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे ॥ २ ॥

जगु बिरंचि उपजावा जब तें। देखे सुने व्याह बहु तब तें॥ सकल भाँति सम साज समाजू। सम समधी देखे हम आजू॥ ३॥ [वे कहने लगे—] जबसे ब्रह्माजीने जगत्को उत्पन्न किया, तबसे हमने बहुत विवाह देखें-सुने, परन्तु सब प्रकारसे समान साज-समाज और वरावरीके (पूर्ण समतायुक्त) समधी तो आज ही देखे॥ ३॥

देव गिरा सुनि सुंदर साँची। प्रीति अछौकिक दुहु दिशि माची॥ देत पाँवदे अरघु सुद्दाए। सादर जनकु मंडपीह ल्याए॥ ४॥ देवताओं की सुन्दर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अजीकिक प्रीति छा गयी। सुन्दर पाँबड़े और अर्घ्य देते हुए जनकजी दश्ररथजीको आदरपूर्वक मण्डामें ले आये॥ ४॥

छं॰—मंडपु विलोकि विचित्र रचनाँ रुचिरताँ मुनि मन हरे। निज पानि जनक सुजान सब कहुँ बानि सिघासन घरे॥ कुळ इप्र सरिस वसिष्ट पूजे बिनय करि आसिष लही। कोसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परै कही॥

मण्डपको देखकर उपकी विचित्र रचना और सुन्दरतासे मुनियोंके मन भी हरे गये (मोहित हो गये)। सुनान जनकजीने अपने हाथोंसे ला-लाकर सबके लिये सिंहासन रक्खे। उन्होंने अपने कुलके इष्ट देवताके समान वशिष्ठनीकी पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्रजीकी पूजा करते समयकी परम प्रीतिकी रीति तो कहते ही नहीं बनती।

दो॰—वामदेव आदिक रिषय पूजे मुदित महीस। दिए दिव्य आसन सबिह सब सन छही असीस ॥ ३२०॥ राजाने वामदेव आदि ऋषियोंकी प्रसन्न मनसे पूजा की। समीको दिव्य आसन दिये और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किये॥ ३२०॥

ची०-बहुरि कीन्हि कोसलगित पूजा। जानि ईस सम भाउ न दूजा॥
कीन्हि जोरि कर विनय बड़ाई। किह निन भाग्य विभव बहुताई॥ १॥
फिर उन्होंने कोशलाधीश राजा दशरथजीकी पूजा उन्हें ईश (महादेवजी) के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न या। तदनन्तर [उनके सम्बन्धसे] अपने भाग्य और वैभवके विस्तारकी सराहना करके हाथ जोड़कर विननी और बड़ाई की ॥ १॥

पूजे भूपित सकछ बराती। समधी सम सादर सब भाँती॥ आसन उचित दिए सब काहू। कहाँ काह मुख एक उछाहू॥ २॥ राजा जनकजीने सब बरातियोंका समधी दशरथजीके समान ही सब प्रकारसे आदरपूर्वक पूजन किया और सब किसीको उचित आसन दिये। मैं एक मुखसे उस उत्साहका क्या वर्णन करूँ॥ २॥

सक्छ बरात जनक सनमानी। दान मान बिनती बर बानी॥
विधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानहिं रघुवीर प्रभाऊ॥ ३॥
राजा जनकने दान, मान-सम्मान, विनय और उत्तम वाणीसे सारी बारातका
सम्मान किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो श्रीरघुनाथजीका प्रभाव
जानते हैं, ॥ ३॥

कपट बिप्र बर बेष बनाएँ। कौतुक देखिंह अति सचु पाएँ॥ पूजे जनक देव सम जाने। दिए सुमासन बिनु पहिचानें॥ ॥॥ वे कपटसे ब्राह्मणोंका सुन्दर वेष बनाये वहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनकजीने उनको देवताओंके समान जानकर उनका पूजन किया और विना पहचाने भी उन्हें सुन्दर आसन दिये॥ ४॥

छं ॰ —पहिचान को केहि जान सवहि अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु विलोकि दूलहु उभय दिस्ति आनँदमई॥ सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए। अन्नलोकि सीलु सुभाउ प्रभु को विदुध मन प्रमुद्ति भए॥

कीन किसकी जाने-पहिचाने ! सबकी अपनी ही सुघ भूली हुई है । आनन्दकन्द दूलहको देखकर दोनों ओर आनन्दमयी स्थिति हो रही है । सुजान ( सर्वज ) श्रीराम-चन्द्रजीने देवताओंको पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिये । प्रभुका शील-स्वमाव देखकर देवगण मनमें बहुत आनन्दित हुए ।

दो॰--रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल प्रेमु प्रमोद्द न थोर॥ ३२१॥

श्रीरामचन्द्रजीके सुखरूपी चन्द्रमाकी छिविको सभीके सुन्दर नेत्ररूपी चकोर आदरपूर्वक पान कर रहे हैं; प्रेम और आनन्द कम नहीं है (अर्थात् बहुत है) ॥३२१॥ चौ०—समड बिलोकि बसिष्ठ बोलाए। सादर सतानंदु सुनि आए॥

बेगि कुभँरि अब आनहु जाई। चले मुदित मुनि आयसु पाई॥ १ ॥ समय देखकर विशष्टजीने शतानन्दजीको आदरपूर्वक बुलाया। वे मुनकर आदरके साथ आये। [विशष्टजीने कहा—] अब जाकर राजकुमारीको शीघ ले आइये। मुनिकी आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले ॥ १॥

रानी सुनि उपरोहित बानी। प्रमुदित सखिन्ह समेत सथानी॥ बिप्र बधू कुळबृद्ध बोळाई। करि कुळ रीति सुमंगळ गाई॥ २॥ बुद्धिमती रानी पुरोहितकी वाणी सुनकर सखियोंसमेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणोंकी स्त्रियों और कुळकी बूढ़ी स्त्रियोंको बुळाकर उन्होंने कुळरीति करके सुन्दर मङ्गळगीत गाये॥ २॥

नारि वेप जे सुर बर बामा। सकल सुभाय सुंदरी स्थामा। तिन्हिं देखि सुखु पाविह नारीं। बितु पिह चािन प्रानहु ते प्यारीं॥ ३॥ श्रेष्ठ देवाङ्गनाएँ, जो सुन्दर मनुष्य-स्त्रियोंके वेषमें हैं, सभी स्वभावसे ही सुन्दरी और स्थामा ( सोलह वर्षकी अवस्थावाली) हैं। उनको देखकर रिनवासकी स्त्रियाँ सुख पाती हैं और बिना पहचानके ही वे सबको प्राणोंसे भी प्यारी हो रही हैं॥ ३॥

बार बार सनमानिह रानी। उमा रमा सारद सम जानी॥ सीय सँवारि समाजु बनाई। सुदित मंडपिंह चलीं छवाई॥ ४॥ उन्हें पार्वती, हक्ष्मी और सरस्वतीके समान जानकर रानी बार-बार उनका सम्मान करती हैं । [रिनवासकी स्त्रियाँ और सिखयाँ ] सीताजीका शृंगार करके, मण्डली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मण्डपमें लिया चलीं ॥ ४॥

रं॰—चिल ल्याइ सीतिह सर्खी सादर सिन सुमंगल भामिनी। नवसप्त सार्जे सुंदरीं सब मत्त कुंजर गामिनी॥ कल गान सुनि सुनि ध्यान त्यागीह काम कोकिल लाजहीं। मंजीर नृपुर कलित कंकन ताल गति वर वाजहीं॥

सुन्दर मङ्गलका वाज रजकर [ रिनवासकी ] स्त्रियाँ और सिखयाँ आदरसाहत सीताजीको लिया चर्ला । सभी सुन्दरियाँ सीलहाँ श्रंगार किये हुए मतवाले हाथियोंकी चालसे चलनेवाली हैं । उनके मनोहर गानको सुनकर सुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेवकी कोयलें भी लजा जाती हैं । पायजेय, पैंजनी और सुन्दर कंकण तालकी गतिपर वहे सुन्दर वज रहे हैं ।

दो॰--सोहित विनता चंद महुँ सहज सुहाविन सीय। छिव ललना गन मध्य जनु सुपमा तिय कमनीय॥ ३२२॥ सहज ही सुन्दरी सीताजी स्त्रियोंके समूहमें इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छिएरपी ललनाओंके समूहके यीच साक्षात् परम मनोहर शोभारूपी स्त्री सुशोभित हो॥ ३२२॥

नी - सिय सुंदरता बरनि न जाई। छघु मित बहुत मनोहरताई॥
आवत दीखि वरातिन्द सीता। रूप रासि सब भाँति पुनीता॥ १॥
सीताजीकी सुन्दरताका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और
मनोहरता बहुत बड़ी है। रूपकी राशि और सब प्रकारसे पवित्र सीताजीको बरातियोंने
आते देखा॥ १॥

सविह मनिह मन किए प्रनामा । देखि राम भए प्रनकामा ॥
हरपे दसरथ सुतन्ह समेता । किह न जाइ उर आनंदु जेता ॥ २ ॥
समीने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया । श्रीरामचन्द्रजीको देखकर तो सभी
पूर्णकाम ( कृतकृत्य ) हो गये । राजा दशरयजी पुत्रोंसिहत हर्षित हुए । उनके
हृद्यमें जितना आनन्द या वह कहा नहीं जा सकता ॥ २ ॥

सुर प्रनासु किर बरिसिंह फूळा । सुनि असीस धुनि मंगळ मूळा ॥ गान निसान कोळाहळु भारी । प्रेम प्रमोद मगन नर नारी ॥ ३ ॥ देवता प्रणाम करके फूळ बरसा रहे हैं । मङ्गळोंकी मूळ सुनियोंके आशीर्वादोंकी ध्वनि हो रही है । गानों और नगाड़ोंके शब्दसे बढ़ा शोर मच रहा है । सभी नर-नारी प्रेम और आनन्दमें मग्न हैं ॥ ३ ॥ वृहि बिधि सीय मंडपिंह आई। प्रमुदित सांति पढ़िं मुनिराई॥
तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू। दुहुँ कुछगुर सव कीन्ह अचारू॥ ४॥
इस प्रकार सीताजी मण्डपमें आयों। मुनिराज बहुत ही आनिन्दत होकर शान्तिपाट
पढ़ रहे हैं। उन अवसरकी सब रीति, व्यवहार और कुछाचार दोनों कुछगुक ओने किये॥४॥
छं०—आचार करि गुर गौरि गनपित मुदित विप्र पुजावहीं।
सुर प्रगिट पूजा छेहिं देहिं असीस अति सुखु पावहीं॥
मधुपर्क मंगछ द्व्य जो जेहि समय मुनि मन महुँ चहें।
भरे कनक कोपर कछस सो तव छिपहिं परिचारक रहें॥ १॥
कुछाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरीजी, गणेशजी और बाहणोंकी पूजा करा
रहे हैं [अथवा बाह्मणोंके द्वारा गौरी और गणेशकी पूजा करवा रहे हैं]। देवता प्रकट
होकर पूजा ब्रह्म करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यन्त सुख पा रहे हैं। मधुपर्क
आदि जिस किसी भी माङ्गिक पदार्थकी मुनि जिस समय भी मनमें चाहमात्र करते हैं,
सेवकगण उसी समय सोनेकी परातोंमें और कछशोंमें भरकर उन पदार्थोंको छिये तैयार
रहते हैं॥ १॥

कुल रीति प्रीति समेत रिव किह देत सबु सादर कियो।
पिह भाँति देव पुजाइ सीतिह सुभग सिंघासनु दियो॥
सिय राम अवलोक्षित परस्पर प्रेम काहु न लिख परे।
मन बुद्धि वर वानी अगोचर प्रगट किव कैसे करे॥ २॥
स्वयं स्यदेव प्रेमसिहत अपने कुलकी सब रीतियाँ वता देते हैं और वे सब
आदरपूर्वक की जा रही हैं। इन प्रकार देवताओं की पूजा कराके मुनियोंने सीताजीको
सुन्दर सिंहासन दिया। श्रीसीताजी और श्रीरामजीका आपसमें एक दूसरेको देखना तथा
उनका परस्परका प्रेम किसीको लख नहीं पड़ रहा है। जो वात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और
वाणीसे मी परे है उसे किव क्योंकर प्रकट करे।॥ २॥

दो॰—होम समय तनु घरि अनलु अति सुख आहुति लेहिं। बिप्र बेप घरि वेद सब किह विवाह विधि देहिं॥ १२३॥ हवनके समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुखसे आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मणका वेष घरकर विवाहकी विधियाँ बताये देते हैं॥ ३२३॥ चौ॰—जनक पाटमहिषी जग जानी। सीय मानु किमि जाइ बखानी॥

सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटि बिधि रची बनाई॥ ३॥ जनकजीकी जगिद्धख्यात पटरानी और सीताजीकी माताका बखान तो हो ही कैसे सकता है! सुयश, सुकृत (पुण्य), सुख और सुन्दरता सबको बटोरकर विधाताने उन्हें संवारकर तैयार किया है॥ १॥ समउ जानि मुनियरन्ह योलाई । सुनत सुआसिनि सादर ल्याई ॥ जनफ पाम दिसि सोह सुनयना । हिमिगिरि संग बनी जनु मयना ॥ २ ॥ समय जानकर श्रेष्ठ मुनियोंने उनको बुल्वाया । यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियाँ उन्हें आदरपूर्वक ले आयीं । सुनयनाजी (जनकजीकी पटरानी) जनकजीकी बायीं और देसी सोह रही हैं मानो हिमाचलके साथ मैनाजी शोभित हों ॥ २ ॥

कनक कलस सिन कोपर रूरे। युचि युगंध मंगल जल पूरे॥
निज कर मुदित रायँ अरु रानी। धरे राम के आगें आनी॥ ३॥
पवित्र, सुगन्धित और मङ्गल जलसे भरे सोनेके कलश और मणियोंकी सुन्दर
परात राजा और रानीने आनन्दित होकर अपने हाथोंसे लाकर श्रीरामचन्द्रजीके आगे
रम्खां॥ ३॥

पद्हिं चेद सुनि मंगल वानी। गगन सुमन झरि अवसर जानी॥
चरु चिलोकि दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे॥ ४॥
सुनि मङ्गलवाणीसे वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाशसे फूलोंकी झड़ी
लग गयी है। दूलहको देखकर राजा-रानी प्रेममग्न हो गये और उनके पवित्र चरणोंको
पखारने लगे॥ ४॥

छं॰ — लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली।
नभ नगर गान निसान जय धुनि उमिग जनु चहुँ दिसि चली॥
जे पद सरोज मनोज अरि उर सर भदेव विराजहीं।
जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल किल मल भाजहीं॥ १॥
वे श्रीरामजीके चरणकमलोंको पखारने लगे, प्रेमसे उनके शगरमें पुलकावली छा
रही है। आकाश और नगरमें होनेवाली गान, नगाड़े और जय-जयकारोंकी ध्विन मानो
चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरणकमल कामदेवके शत्रु श्रीशिवजीके हृदयक्षी
सरोवरमें खदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी सरण करनेसे मनमें निर्मलता आ
जातो है और कलियुगके नारे पाप भाग जाते हैं, ॥ १॥

जे परिस मुनियनिता लही गति रही जो पातकमई।

मकरंदु जिन्ह को संभु सिर सुचिना अवधि सुर बरनई॥

करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे से इ अभिमत गति लहें।

ते पद पखारत भाग्यभाजनु जनकु जय जय सब कहें॥ २॥

जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनिकी खी अहल्याने, जो पापमयी थी, परमगति पायी,
जिन चरणकमलोंका मकरन्दरस (गङ्गाजी) शिवजीके मस्तकपर विराजमान है, जिसको
देवता पवित्रताकी सीमा वताते हैं; मुनि और योगीजन अपने मनको भौरा बनाकर जिन
चरणकमलोंका सेवन करके मनोवाञ्चित गति प्राप्त करते हैं; उन्हीं चरणोंको भाग्यके

पात्र (बड़मागी) जनकजी घो रहे हैं; यह देखकर सव जय-जयकार कर रहे हैं ॥ २ ॥ वर कुअँरि करतल जोरि साखोचारु दोड कुलगुर करें । भयो पानिगहनु विलोकि विधि सुर मनुज मुनि आनँद भरें ॥ सुख मूल दूलहु देखि दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो । किर लोक वेद विधानु कन्यादानु नृप भूपन कियो ॥ ३ ॥ दोनों कुलोंके गुरु, वर और कन्याकी हथेलियोंको मिलाकर शालोचार करने लगे । पाणित्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनन्दमें भर गये । सुखके मूल दूलहको देखकर राजा-रानीका शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनन्दसे उमँग उठा । राजाओंके अलङ्कारखल्प महाराज जनकजीने लोक और वेदकी रीतिको करके कन्यादान किया ॥ ३ ॥

हिमचंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दर्ह !

तिमि जनक रामिह सिय समरपी विस्व कल कीरित नई !!

क्यों करें विनय विदेहु कियो विदेहु मूरित साँचरीं !

करि होमु विधिवत गाँठि जोरी होन लागीं माँवरीं !! ४ !!

जैसे हिमवान्ने शिवजीको पार्वतीजी और सागरने भगवान विण्णुको लक्ष्मीजी दी

श्री, वैसे ही जनकजीने श्रीरामचन्द्रजीको सीताजी समर्पित कीं, जिससे विश्वमें सुन्दर
नवीन कीर्ति छा गयी ! विदेह (जनकजी) कैसे विनती करें ! उस साँवली मूर्तिने तो

उन्हें सचमुच विदेह (देहकी सुध-बुधसे रहित) ही कर दिया ! विधिपूर्वक हवन
करके गठजोड़ी की गयी और भाँवरें होने लगीं !! ४ !!

दो॰—जय घुनि बंदी वेद घुनि मंगल गान निसान।

सुनि हरषिंह वरषिंह विबुध सुरतर सुमन सुजान ॥ ३२४॥
जयध्विन, वन्दीध्विन, वेदध्विन, मङ्गलगान और नगाड़ोंकी ध्विन सुनकर चतुर
देवगण हिंति हो रहे हैं। और कल्पनृक्षके फूलोंको बरसा रहे हैं॥ ३२४॥
चौ॰-कुअँह कुअँदि कल भावँदि देहीं। नयन लासु सब सादर लेहीं॥
जाइ न बरिन मनोहर जोरी। जो उपमा कसु कहों सो थोरी॥ १॥
वर और कन्या सुन्दर माँवरें दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक [ उन्हें देलकर ]
नेत्रोंका परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ीका वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा

कहूँ वही थोड़ी होगी ॥ १ ॥ राम सीय सुंदर प्रतिछाहीं । जगमगात मिन खंभन माहीं ॥ मनहुँ मदन रित घरि बहु रूपा । देखत राम बिआहु अन्पा ॥ २ ॥ श्रीरामजी और श्रीसीताजीकी सुन्दर परछाहीं मिणयोंके खम्भोंमें जगमगा रही हैं मानो कामदेव और रित बहुत-से रूप घारण करके श्रीरामजीके अनुपम विवाहको देख रहे हैं ॥ २ ॥ दरस लालसा सकुच न थोरी। प्रगटत द्वुरत बहोरि बहोरी॥
भए मगन सब देखनिहारे। जनक समान अपान बिसारे॥ ३॥
उन्हें (कामदेव और रितको ) दर्शनकी लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं
हैं (अर्थात् बहुत हैं); इसीलिये वे मानो बार-बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखनेवाले आनन्दमग्र हो गये और जनकजीकी माँति सभी अपनी सुध भूल गये॥ ३॥
प्रमुदित सुनिन्ह भावरीं फेरों। नेग सहित सब रीति निवेरीं॥

प्रमुद्ति सुनिन्ह भावरी फेरों। नेग सहित सब रीति निवेरी॥ राम सीय सिर सेंद्वर देहीं। सोभा कहि न जाति विधि केहीं॥ ४॥ सुनियोंने आनन्दपूर्वक भाँवरें फिरायीं और नेगसहित सब रीतियोंको पूरा किया। श्रीरागचन्द्रजी सीताजीके सिरमें सिंदूर दे रहे हैं;यह शोमा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती॥४॥

अरुन पराग जलज मिर नीकें। सिसिंह भूष अहि लोभ अमी कें॥
चहुरि बिसिष्ट दीन्हि अनुसासन। बरु दुलहिनि बैठे एक आसन॥ ५॥
मानो कमलको लाल परागरे अच्छी तरह भरकर अमृतके लोभरे साँप चन्द्रमाको
भूषित कर रहा है। [ यहाँ श्रीरामके हाथको कमलकी, सेंदुरको परागकी, श्रीरामकी
स्याम भुजाको साँपकी और सीताजीके मुखको चन्द्रमाको उपमा दी गयी है ] फिर
चिशिष्ठजीने आज्ञा दी, तब दूलह और दुलहिन एक आसनपर बैठे॥ ५॥

छ०—चैठे वरासन रामु जानिक मुदित मन द्सरथु भए।
तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फल नए॥
भिर सुचन रहा उछाहु राम विवाहु भा सवहीं कहा।
केहि भाँति वरिन सिरात रसना एक यहु मंगलु महा॥१॥
श्रीरामजी और जानकीजी श्रेष्ठ आसनपर बैठे; उन्हें देखकर दशरथजी मनमें बहुत
आनन्दित हुए। अपने सुकृतरूपी कल्पवृक्षमें नये फल [ आये ] देखकर उनका शरीर
वार-बार पुलकित हो रहा है। चौदहीं भुवनोंमें उत्साह भर गया। सबने कहा कि
श्रीरामचन्द्रजीका विवाह हो गया। जीभ एक है और यह मंगल महान् है। फिर भला
वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है।॥१॥

तय जनक पाइ विसिष्ठ आयसु ब्याह साज सँवारि कै।
मांडवी श्रुतकीरित उरिमला कुअँरि लई हँकारि कै॥
कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभामई।
सव रीति प्रीति समेत किर सो ब्याहि नृप भरतिह दई॥२॥
तव वशिष्ठजीकी आज्ञा पाकर जनकजीने विनाहका सामान सजाकर माण्डवीजी,
श्रुतकीर्तिजी और उर्मिलाजी—इन तीनों राजकुमारियोंको बुल लिया। कुशध्वजकी बड़ी
कन्या माण्डवीजीको, जो गुण, शील, सुख और शोमाकी रूप ही यी, राजा जनकने
प्रेमपूर्वक सन रीतियाँ करके भरतजीको ब्याह दिया॥ २॥

जानकी छघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि कै। सो तनय दीन्ही ज्याहि लखनिह सकल विधि सनमानि कै॥ जेहि नामु श्रुतकीरित सुलोचिन सुमुखि सव गुन आगरी। सो दई रिपुसूदनिह भूपित रूप सील उजागरी॥ दे॥ जानकीजीकी छोटी बहिन उर्मिलाजीको सब सुन्दरियोंमें शिरोमणि जानकर उस कन्याको सब प्रकारसे सम्मान करके, लक्ष्मणजीको न्याह दिया; और जिनका नाम श्रुत-क्षीति है और जो सुन्दर नेत्रोंवाली, सुन्दर मुखनाली, सब गुणोंकी खान और रूप तथा श्रीलमें उजागर हैं, उनको गजाने शत्रुवनको न्याह दिया॥ ३॥

अनुरूप वर दुलहिनि परस्पर लखि सकुच हियँ हरषहीं। सब मुद्दित सुद्दरता सराहिं सुमन सुर गन वरषहीं॥

सुंदरीं सुंदर बरन्ह सह सव एक मंडप राजहीं। जनु जीव उर चारिड अवस्था विभुन सहित विराजहीं॥ ४॥

दूलह और दुलहिनें परस्पर अपने-अपने अनुरूप जं:इकि देखकर सकुचते हुए हृद्यमें इपित हो रही हैं। सब छोग प्रसन्न होकर उनकी सुन्दरताकी सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुन्दरी दुलहिनें सुन्दर दूल्होंके साथ एक ही मण्डपमें ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीवके हृदयमें चारों अवस्थाएँ ( जाप्रत्, स्वप्न, सुपृप्ति और तुरीय) अपने चारों स्वामियों ( विश्व, तैजस, प्राञ्च और ब्रह्म) सहित विराजमान हों ॥ ४॥

दो॰ - मुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि।

जनु पाए महिपाल मिन क्रियन्ह सहित फल चारि ॥ ३२५॥

सब पुत्रोंको बहुआंतिहत देखकर अवधनरेश दशरयजी ऐसे आनिन्दत हैं मानो वे राजाओंके शिरोमणि कियाओं ( यहकिया, श्रद्धाकिया, योगिकया और ज्ञानिकया ) सिंहत चारों फल ( अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ) पा गये हों ॥ ३२५ ॥

चौ०-जिस रघुवीर ब्याह विधि बरनी । सकल कुअँर ब्याहे तेहिं करनी ॥

कहि न जाइ कछु दाइज भूरी। रहा कनक मिन मंडपु पूरी॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी जैसी विधि वर्णन की गयी। उसी रीतिसे सब राजकुमार विवाहे गये। दहेजकी अधिकता कुछ कही नहीं जाती; सारा मण्डप सोने और मिण्योंसे भर गया॥ १॥

कंबल बसन बिचित्र पटोरे। भाँति भाँति बहु मोल न थोरे॥
गज रथ तुरग दास अरु दासी। धेनु अलंकृत कामदुहा सी॥ २॥
बहुत-से कम्बल, वस्त्र और माँति-माँतिके विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमतके
न थे (अर्थात् बहुमूल्य थे) तथा हाची, रथ, घोड़े, दास-दासियाँ और गहनोंसे सजी
हुई कामधेनु-सरीखी गायें—॥ २॥

यस्तु अनेक करित किमि लेखा। किह न जाइ जानिह जिन्ह देखा॥ लोकपाल अवलोकि सिहाने। लीन्ह अवधपति सब्ब सुख माने॥ ३॥ [आदि ] अनेकों वस्तुएँ हैं. जिनकी गिनती कैसे की जाय। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता; जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गये। अवधराज दशरयजीने सुख मानकर प्रयन्नोचत्ति सब कुछ ग्रहण किया॥ ३॥

दीनह जाचकिन्ह जो जेहि भावा। उबरा सो जनवासेहि भावा॥
तय कर जोरि जनकु मृदु बानी। बोले सब बरात सनमानी॥ ४॥
उन्होंने वह दरेजका सामान याचकोंको, जो जिसे अच्छा लगा, दे दिया। जो बच
रहा, वह जनवासेमें चला आया। तब जनकजी हाथ जोड़कर सारी बारातका सम्मान
करते हुए कोमलवाणीसे बोले॥ ४॥

ठं० सनमानि सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाइ कै।
प्रमुदित महा मुनि चंद वंदे पूजि प्रेम लड़ाइ कै।
सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किएँ।
सुर साधु चाहत भाउ सिधु कि तोष जल अंजलि दिएँ॥१॥
आदर, दान, विनय और बड़ाईके द्वारा सारी बारातका सम्मान कर राजा
जनकने महान् आनन्दके साथ प्रेमपूर्वक लड़ाकर (लाड़ करके) मुनियोंके समूहकी पूजा
एवं बन्दना की। सिर नवाकर, देवताओंको मनाकर, राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने
लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं (वे प्रेमसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, उन
पूर्णकाम महानुभावोंको कोई कुछ देकर कैसे सन्तुष्ट कर सकता है); क्या एक अञ्जलि
जल देनेसे कहीं समुद्र सन्तुष्ट हो सकता है ?॥१॥

कर जोरि जनकु वहोरि वंधु समेत कोसलराय सों।
वोले मनोहर वयन सानि सनेह सील सुभाय सों॥
संबंध राजन रावरें हम बड़े अब सब विधि भए।
पहि राज साज समेत सेवक जानिवे वितु गथ लए॥२॥
फिर जनकजी माईसहित हाथ जोड़कर कोसलाधीश दशरथजीरे स्नेह, शील और
सुन्दर प्रेममें सानकर मनोहर वचन बोले—हे राजन्! आपके साथ सम्बन्ध हो जानेरे
अब हम सब प्रकारसे बड़े हो गये। इस राज-पाटसहित हम दोनोंको आप बिना दामके
लिये हुए सेवक ही समक्षियेगा॥२॥

ए दारिका परिचारिका करि पालिबीं करुना नई। अपराधु छिमवो वोलि पठए बहुत हों र्ढाष्ट्र्यो कई॥ पुनि भानुकुलभूषन सकल सनमान निधि समधी किए। कहि जाति नहिं विनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए॥३॥ इन लड़िकयोंको टहलनी मानकर, नयी-नयी दया करके पालन कीजियेगा। मैंने वही दिटाई की कि आपको यहाँ बुला मेजा, अगराघ क्षमा कीजियेगा। फिर सूर्यकुलके भूषण दशरयजीने समधी जनकजीको सम्पूर्ण सम्मानका निधि कर दिया ( इतना सम्मान किया कि वे सम्मानके मण्डार ही हो गये )। उनकी परस्परकी विनय कही नहीं जाती, दोनोंके हृदय प्रेमसे परिपूर्ण हैं ॥ ३॥

बृंदारका गन सुमन बरिसिंह राउ जनवासेहि चले।
दुंदुभी जय धुनि वेद धुनि नम नगर कौत्हल भले॥
तब सखीं मंगल गान करत मुनीस आयसु पाइ कै।
दुलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलीं कोहबर ल्याइ कै॥ ४॥
देवतागण कूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासेको चले। नगाड़ेकी ध्विन, जयध्विन और वेदकी ध्विन हो रही है; आकाश और नगर दोनोंमें खूब कौत्हल हो रहा है
(आनन्द छा रहा है)। तब मुनीश्वरकी आज्ञा पाकर सुन्दरी सिंवयाँ मङ्गलगान करती
हुई दुलहिनोंसहित दूल्होंको लिवाकर कोहबरको चलीं॥ ४॥

दो॰ पुनि पुनि रामिह चितव सिय सकुचित मनु सकुचै न ।
हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिआसे नैन ॥ ३२६ ॥
सीताजी बार-बार रामजीको देखती हैं और सकुचा जाती हैं; पर उनका मन नहीं
सकुचाता । प्रेमके प्यासे उनके नेत्र सुन्दर मछलियोंकी छिविको हर रहे हैं ॥ ३२६ ॥

मासपारायण, ग्यारहवाँ विश्राम

ची०-स्याम सरीह सुभाय सुहावन। सोभा कोटि मनोज छजावन ॥ जावक जुत पद कमछ सुहाए। सुनिमन मधुप रहत जिन्ह छाए॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीका साँवला शरीर स्वभावने ही सुन्दर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवोंको छजानेवाली है। महायरने युक्त चरणकमल बढ़े सुहावने लगते हैं, जिनपर मुनियोंके मनरूपी मोरे सदा छाये रहते हैं ॥ १॥

पीत पुनीत मनोहर घोती। हरित बाळ रिब दामिन जोती।
कल किंकिनि किट सूत्र मनोहर। बाहु बिसाळ बिभूषन सुंदर॥ २॥
पिनत्र और मनोहर पीळी घोती प्रातःकालके सूर्य और निजलीकी ज्योतिको हरे
लेती है। कमरमें सुन्दर किंकिणी और किटस्त्र हैं। विशाल भुजाओं में सुन्दर आभूषण सुशोभित हैं॥ २॥

पीत जनेउ सहाछिष देई। कर मुद्रिका चोरि चितु छेई।। सोहत व्याह साज सब साजे। उर आयत उरमूषन राजे॥ ३॥ पीछा जनेऊ महान् शोभा दे रहा है। हाथकी अँगूठी चित्तको चुरा छेती है। ब्याहके सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छातीपर हृदयपर पहननेके सुन्दर आभूषण सुशोभित हैं ॥ ३॥

पिअर उपरना काखासोती। दुहुँ आँचरन्हि छगे मिन मोती॥
नयन कमल कल कुंडल काना। बदनु सकल सौंदर्ज निधाना॥ ४॥
्पीला दुपट्टा काँखासोती (जनेऊकी तरह) शोभित है, जिसके दोनों छोरोंपर
मणि और मोती लगे हैं। कमलके समान सुन्दर नेत्र हैं, कानोंमें सुन्दर कुण्डल हैं और
मुख तो सारी सुन्दरताका खजाना ही है ॥ ४॥

सुंदर ऋडि मनोहर नासा। भाल तिलकु रुचिरता निवासा॥
सोहत मोरु मनोहर माथे। मंगलमय मुकृता मिन गाथे॥ ५॥
सुन्दर भौंहें और मनोहर नासिका है। ललाटपर तिलक तो सुन्दरताका घर ही है।
जिसमें मङ्गलमय मोती और मिण गुँथे हुए हैं, ऐसा मनोहर मौर माथेपर सोह रहा है॥५॥
छं०— गाथे महामिन मौर मंजुल अंग सब चित चोरहीं।
पुर नारि सुर सुंदरीं बरिह विलोकि सब तिन तोरहीं॥
मिन वसन भूषन वारि आरित करिह मंगल गावहीं।
सुर सुमन वरिसिह सूत मागध बंदि सुजसु सुनावहीं॥१॥
सुन्दर मौरमें बहुमूल्य मिणयाँ गुँथी हुई हैं, सभी अङ्ग चित्तको चुराये लेते हैं।
सब नगरकी स्त्रियाँ और देवसुन्दरियाँ दूलहको देखकर तिनका तोड़ रही हैं (उनकी बलैयाँ ले रही हैं) और मिण, वस्त्र तथा आभूषण निष्ठावर करके आरती उतार रही और मङ्गलगान कर रही हैं। देवता फूल वरसा रहे हैं और स्त, मागध तथा भाट स्वश सना रहे हैं ॥१॥

कोहबरहिं आने कुअँर कुअँरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ कै। अति प्रीति लौकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ कै॥ लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहैं। रिनवासु हास बिलास रस वस जन्म को फलु सब लहें॥२॥

सुद्दागिनी स्त्रियाँ सुख पाकर कुँअर और कुमारियोंको को हवर (कुल देवताके स्थान) में लायीं और अत्यन्त प्रेमसे मङ्गलगीत गा-गाकर लैकिक रीति करने लगीं। पार्वतीजी श्रीरामचन्द्रजीको लहकौर (वर-वधूका परस्पर ग्रास देना) सिखाती हैं और सरस्वतीजी सीताजीको सिखाती हैं। रिनवास द्वास-विलासके आनन्द्रमें मग्न है। [श्रीरामजी और सीताजीको देख-देखकर] सभी जन्मका परम फल प्राप्त कर रही हैं॥ २॥

निज पानि मनि महुँ देखिअति मूरित सुरूपनिधान की। चालति न भुजबल्ली बिलोकिन बिरह भय बस जानकी॥ रा॰ स॰ २०कौतुक विनोद प्रमोद्ध प्रेमु न जाइ कि जानिह अर्छा।

वर कुअँरि सुंद्र सकल सर्खी लवाइ जनवासेहि चर्ली ॥ ३॥
अपने हायकी माणयोंमें सुन्दर रूपके भण्डार श्रीरामचन्द्रजीकी परलाहीं दील
रही है। यह देखकर जानकीजी दर्शनमें वियोग होनेके भयसे बाहुम्पी लताको और
दृष्टिको हिलाती-डुलाती नहीं हैं। उस समयके हँसी-खेल और विनादका आनन्द और
प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सिलयाँ ही जानती हैं। तदनन्तर वर-कन्याओंको सय
सुन्दर सिलयाँ जनवासेको लिया चर्लो ॥ ३॥

तेहि समय सुनिश्र असीस जहँ तहँ नगर नभ आनँदु महा। चिरु जिअहुँ जोरीं चारु चारयो मुद्ति मन सवहीं कहा॥ जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव विलोकि प्रमु दुंदुभि हनी। चले हरिप वरिष प्रस्त निज निज लोक जय जय जय भनी॥ ४॥ उस समय नगर और आकाशमें, जहाँ सुनिये वहीं आशीर्वादकी ध्विन सुनायी दे रही है और महान् आनन्द छाया है। समीने प्रसन्न मनसे कल कि सुन्दर चारों जोहियाँ चिरंजीबी हों। योगिराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओंने प्रभु श्रीरामचन्द्र-

जीको देखकर दुन्दुमी वजायी और हर्षित होकर फूलोंकी वर्षा करते हुए तथा 'जय हो, जय हो, जय हो' कहते हुए वे अपने-अपने लोकको चले॥ ४॥

दो॰ — स्हित वधू दिन्ह् कु अँर सव तव् आप पितु पास।

सीमा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास ॥ ३२७॥ तब सब (चारों) दुमार बहुऑसहित पिताजीके पास आये। ऐसा माद्य होता था मानो शोमा, मङ्गल और आनन्दसे भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो॥ ३२७॥ चौ०-पुनि जेवनार भई बहु भाँती। पठए जनक बोलाइ बराती॥

परत पाँवड़े बसन अनुपा। सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा॥ १॥

फिर बहुत प्रकारकी रसोई बनी । जनकजीने बरातियोंको बुला मेजा । राजा दशरथजीने पुत्रोंसहित गमन किया । अनुपम बस्त्रोंके पाँचड़े पड़ते जाते हैं ॥ १ ॥

सादर सब के पायं पखारे। जथाजोगु पीइन्ह बैठारे॥ घोए जनक अवधपति चरना। सीलु सनेह जाड़ नहिं बरना॥ २॥ आदरके साथ सबके चरण घोये और सबको यथायोग्य पीढ़ोंपर बैठाया। तब जनकजीने अवघपति दशरथजीके चरण घोये। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता॥ २॥

बहुरि राम पद पंकज घोए। जे हर हृदय कमल महुँ गोए॥ तीनिड भाइ राम सम जानी। घोए चरन जनक निज पानी॥ ३॥ फिर श्रीरामचन्द्रजीके च्रणकमलींको घोयाः जो श्रीशिवजीके हृदयकमलमें छिपे रहते हैं। तीनों भाइयोंको श्रीरामचन्द्रजीके ही समान जानकर जनकजीने उनके भी चरण अपने हाथोंसे घोये॥ ३॥

आसन उचित सयिह नृप दीन्हे। बोलि सूपकारी सब लीन्हे॥ सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मिन पान सँवारे॥ ४॥ राजा जनकजीने सभीको उचित आसन दिये, और सब परसनेवालींको बुलालिया। आदरके साथ पत्तलें पड़ने लगों, जो मिणयोंके पत्तींसे सोनेको कील लगाकर बनायी गयी थीं॥ ४॥

दो॰—सूपोदन सुरभी सरिप सुंदर खादु पुनीत। छन महुँ संच के परुसि गे चतुर सुभार विनीत ॥ ३२८॥ चतुर और विनीत रसोइये सुन्दर, खादिष्ट और पवित्र दाळ-मात और गायका [सुगन्धित ] घी क्षणभरमें सक्के सामने परस गये॥ ३२८॥

ची०-पंच कवळ करि जेवन लागे। गारि गान सुनि अति अनुगरे॥
भाँति अनेक परे पकत्राने। सुधा सिस निर्दे जाहि बसाने॥ १॥
स्व लोग पंचकीर करके (अर्थात् धाणाय स्वाहाः अपानाय स्वाहाः व्यानाय
स्वाहाः उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहां इन मन्त्रींका उच्चारण करते हुए पहले
पाँच ग्रास लेकर ) भोजन करने लगे। गालीका गाना सुनकर ये अत्यन्त प्रेममग्न हो गये।
अनेकों तरहके अमृतके समान (स्वादिष्ट) पकवान परसे गयेः जिनका बखान नहीं
हो सकता।। १॥

परुपन लगे सुआर सुनाना। बिजन विविध नाम को जाना॥
चारि भाँति भोजन विधि गाई। एक एक विधि बरिन न जाई॥ २॥
चतुर रक्षोइये नाना प्रकारके व्यञ्जन परसने लगे, उनका नाम कीन जानता है।
चार प्रकारके (चर्च्य, चेव्य, लेह्य, पेय अर्थात् चनाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर
खानेयोग्य) भोजनकी निधि कही गयी है, उनमेंसे एक-एक विधिके इतने पदार्थ बने थे
कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता॥ २॥

छरस रुचिर बिजन बहु जाती। एक एक रस अगनित भाँती।। जेवँत देहिं मधुर धुनि गारी। छै छै नाम पुरुष अरु नारी।। है।। छड़ीं रसींके बहुत तरहके सुन्दर (स्वादिष्ट) व्यञ्जन हैं। एक-एक रक्षके अनिगती प्रकारके बने हैं। मोजन करते समय पुरुष और स्त्रियोंके नाम छे-छेकर स्त्रियाँ मधुर ष्वनिसे गाली दे रही हैं (गाली गा रही हैं)।। है।।

समय सुहाविन गारि बिराजा। इँसत राउ सुनि सहित समाजा॥ एहि बिधि सबहीं भोजनु कीन्हा। आदर सहित आचमनु दीन्हा॥ ४॥ समयकी सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाजसहित राजा दशरथजी हँस रहे हैं । इस रीतिसे समीने भोजन किया और तब सबको आदरसहित आचमन ( हाथ-मुँह घोनेके लिये जल ) दिया गया ॥ ४ ॥

दो॰—देइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज।
जनवासेहि गवने मुदित सकळ मूप सिरताज॥ ३२९॥
फिर पान देकर जनकजीने समाजसहित दशरथजीका पूजन किया। सब राजाओंके सिरमीर (चक्रवर्ती) श्रीदशरथजी प्रसन्न होकर जनवासेको चले॥ ३२९॥
चौ॰—नित नूतन मंगल पुर माहीं। निमिषसिरसि दिन जामिनि जाहीं॥
बदे भोर भूपतिमनि जागे। जाचक गुन गन गावन लागे॥ १॥
जनकपुरमें नित्य नये मङ्गल हो रहे हैं। दिन और रात पलके समान बीत जाते हैं। बढ़े सबेरे राजाओंके मुकुटमणि दशरथजी जागे। याचक उनके गुणसमूहका गान करने लगे॥ १॥

देखि कुअँर बर बधुन्ह समेता। किमि किह जात मोटु मन जेता॥
प्रातिक्रया करि गे गुर पाहीं। महाप्रमोदु प्रेमु मन माहीं॥ २॥
चारों कुमारोंको सुन्दर वधुओं सिहत देखकर उनके मनमें जितना आनन्द है।
वह किस प्रकार कहा जा सकता है ! वे प्रातः क्रिया करके गुरु विशिष्ठजीके पास गये।
उनके मनमें महान् आनन्द और प्रेम भरा है॥ २॥

करि प्रनासु पूजा कर जोरी। बोले गिरा अमिश्र जनु बोरी॥
तुम्हरी कृपाँ सुनहु सुनिराजा। भयउँ आजु में पूरन काजा॥ ३॥
राजा प्रणाम और पूजन करके। फिर हाथ जोड़कर मानो अमृतमें डुबोयी हुई
वाणी बोले—हे मुनिराज! सुनिये। आपकी कृपासे आज में पूर्णकाम हो गया॥ ३॥
अब सब विप्र बोलाइ गोसाई। देहु धेनु सब भाँति बनाई॥
सुनि गुर करि महिपाल बढ़ाई। पुनि पठए सुनि बुंद बोलाई॥ ४॥
हे स्वामिन्! अब सब ब्राह्मणोंको बुलाकर उनको सब तरह [गहनों-काड़ों] से
सजी हुई गायें दोजिये। यह सुनकर गुरुजोने राजाकी बढ़ाई करके फिर मुनिगणोंको
बुलवा मेजा॥ ४॥

दो॰—वामदेव अरु देवरिषि बालमीकि जावालि। आए मुनिवर निकर तब कौसिकादि तपसालि॥ ३३०॥ तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबालि और विश्वामित्र आदि तनस्वी श्रेष्ठ मुनियोंके समूह-के-समूह आये॥ ३३०॥

चौ॰-दंड प्रनाम सबिह नृप कीन्हे। पूजि सप्रेम बरासन दीन्हे॥ चारि छच्छ बर घेनु मगाईँ। कामसुरिम सम सीछ सुहाईँ॥ १॥ राजाने सबको दण्डवत्-प्रणाम किया और प्रेमसिहत पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिये । चार लाख उत्तम गार्थे मँगवार्योः, जो कामधेनुके समान अच्छे स्वभाववाली और सुहावनी थीं ॥ १ ॥

सय विधि सकल अलंकृत कीन्हीं। मुद्दित महिष महिदेवन्ह दीन्हीं॥ करत विनय बहुविधि नरनाहु। लहेउँ आज जग जीवन लाहू॥ २॥ उन सबको सब प्रकारसे [ गहनों-कपड़ोंसे ] सजाकर राजाने प्रसन्न होकर मूदेव ब्राह्मणोंको दिया। राजा बहुत तरहसे विनती कर रहे हैं कि जगत्में मैंने आज ही जीनेका लाभ पाया॥ २॥

पाइ असीस महीसु अनंदा। लिए बोलि पुनि जाचक चृंदा॥
कनक बसन मनि इय गय र्खंदन। दिए वृक्षि रुचि रिचकुळनंदन॥ ३॥
[ ब्राह्मणोंसे ] आशीर्वाद पाकर राजा आनन्दित हुए। फिर याचकोंके समूहोंको
दुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूळकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और
रथ (जिसने जो चाहा सो ) सूर्यकुलको आनन्दित करनेवाले दशरथजीने दिये॥ ३॥

चले पदत गावत गुन गाथा। जय जय दिनकर कुछ नाथा॥
एहि विधि राम बिलाह उछाहू। सकह न बरनि सहस मुख जाहू॥ ४॥
वे सब गुणानुवाद गाते और 'स्र्य कुछके स्वामीकी जय हो। जय हो' कहते हुए
चले। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्र मुख हैं वे
होपजी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते॥ ४॥

दो॰—यार वार कोंसिक चरन सीसु नाइ कह राउ। यह सनु सुखु मुनिराज तव रूपा कटाच्छ पसाउ॥ ३३१॥ वार-वार विश्वामित्रजीके चरणोंमें सिर नवाकर राजा कहते हैं—हे मुनिराज! यह सब सुख आपके ही कृपाकटाक्षका प्रसाद है॥ ३३१॥

ची॰ जनक सनेहु सीछ करत्ती। नृपु सब भाँति सराह बिभृती ॥
दिन उठि विदा अवधपति मागा। राखिं जनक सिंहत अनुरागा॥ १॥
राजा दशरथजी जनकजीके स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्यकी सब प्रकारसे
सराहना करते हैं। प्रतिदिन [सबेरे] उठकर अयोध्यानरेश विदा माँगते हैं। पर
जनकजी उन्हें प्रेमसे रख लेते हैं॥ १॥

नित नूतन आदरु अधिकाई। दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई॥ नित नव नगर अनंद उछाहू। दसरय गवनु सोहाइ न काहू॥ २॥ आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन इजारों प्रकारसे मेहमानी होती है। नगरमें नित्य नया आनन्द और उत्साह रहता है। दशरयजीका जाना किशीको नहीं सुहाता।२। बहुत दिवस बीते एहि भाँती। जनु सनेह रखु बँधे बराती॥

बहुत दिवस बात ए। है भारा। अर्थ समेह रेंच पर पराता। की सिक सतानंद तब जाई। कहा बिदेह नृपिंह समुझाई॥ ३॥

इस प्रकर बहुत दिन बीत गये। मानो बराती स्नेहकी रस्भीसे वेंध गये हैं। तब विश्वामित्रजी और शतानन्दजीने जाकर राजा जनकको समझाकर कहा—॥ ३॥

अब दसरथ कहँ भायमु देहू। जद्यपि छाड़ि न सकहु सनेहू॥
भलेहि नाथ कहि सचिव बोलाए। कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए॥ ४॥
यद्यपि आप स्नेह [वश उन्हें] नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथजीको
आज्ञा दीजिये। 'हे नाप! बहुत अच्छा' कहकर जनकजीने मन्त्रियोंको बुलवाया। वे
आये और 'जय जीव' कहकर उन्होंने मस्तक नवाया॥ ४॥

दो॰—अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनार।

भए प्रेमनस सचिव सुनि विप्र सभासद राउ॥ ३३२॥
[जनकजीने कहा—] अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर (रिनवासमें)
खबर कर दो। यह सुनकर मन्त्री, ब्राह्मण, सभासद् और राजा जनक भी प्रेमके वश हो गये॥ ३३२॥

चौ०-पुरवासी सुनि चिलिहि बराता। बूझत बिकल परस्पर वाता॥
सत्य गवनु सुनि सव बिलखाने। मनहुँ साँझ सरसिज सकुचाने॥ १॥
जनकपुरवासियोंने सुना कि वारात जायगी, तव वे व्याकुल होकर एक-दूतरेसे
बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गये मानो सन्त्याके
समय कमल सकुचा गये हों॥ १॥

जहँ जहँ आवत बसे बराती। तहँ तहँ सिद्ध चला बहु भाँती॥ बिबिध भाँति मेवा पकवाना। भोजन साज न जाइ बलाना॥ २॥ आते समय जहाँ-जहाँ बराती ठहरे थे। वहाँ-वहाँ बहुत प्रकारका सीधा (रसोईका सामान) भेजा गया। अनेकों प्रकारके मेवे। पकवान और भोजनकी सामग्री जो बलानी नहीं जा सकती—॥ २॥

भरि भरि बसह अपार कहारा। पठई जनक अनेक सुसारा॥
तुरग लाख रथ सहस पचीसा। सकल सँवारे नख अरु सीसा॥ ३॥
अनिगनत बैलों और कहारोंपर भर-भरकर (लाद लादकर) भेजी गयी। साथ
ही जनकजीने अनेकों सुन्दर शय्याएँ (पलैंग) मेजीं। एक लाख घोड़े और पचीस
हजार रथ सब नखसे शिखातक (जपरसे नीचेतक) सजाये हुए, ॥ ३॥

मत्त सहस दस सिंधुर साजे। जिन्हिंह देखि दिसिकुंजर लाजे ॥
कनक बसन मिन भिर भिर जाना। मिहिषीं धेनु बस्तु बिधि नाना॥ ॥॥
दस हजार सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं हाथी भी लजा
जाते हैं, गाड़ियों में भर-भरकर सोना, बस्न और रत्न (जवाहिरात) और भैंस, गाय
तथा और भी नाना प्रकारकी चीजें दीं॥ ४॥

दां - दाइज अमित न सिकेश किह दीन्ह विदेहँ बहोरि। जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि॥ ३३३॥ इस प्रकार जनकजीने किरसे अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं

् इस प्रकार ] जनकजान फिरस अपारीमत दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालोंके लोकोंकी सम्पदा भी थोड़ी जान पड़ती थी।। ३३३॥

ची०-सन्न सम ज एहि भाँति वनाई। जनक अवधपुर दीन्ह पठाई॥ चिलिह वरात सुनत सब रानीं। विकल मीनगन जनु छन्न पानी॥ १॥ इस प्रकार सन सामान सजाकर राजा जनकने अवीध्यापुरीको भेज दिया। बारात चलेगी। यह सुनते ही सब रानियाँ ऐसी विकल हो गयीं मानो थोड़े जलमें मछलियाँ छटाटा रही हों॥ १॥

पुनि पुनि मीय गोद करि छेहीं। देइ असीस सिखावनु देहीं॥
होपहु संतत पियहि पिआरी। चिरु अहिबात असीस हमारी॥ १॥
वे वार-वार सीना जीको गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती
हैं---नुम सदा अपने पतिकी प्यारी होओ। तुम्हारा सोहाग अचल हो। हमारी यही
आशिप है॥ २॥

सासु ससुर गुर सेवा करेहू । पति रुख छिख आयसु अनुसरेहू ॥
अति सनेह वस ससों सयानी । नारिधरम सिखविंह मृतु बानी ॥ ३ ॥
सास, ससुर और गुरुकी सेवा करना । पीतका रुख देखकर उनकी आशका
पालन करना । सयानी सिखयाँ अत्यन्त स्नेहके वश कोमल वाणीसे क्रियोंके धर्म
सिखलाती हैं ॥ ३ ॥

सादर सकळ कुअँरि समुझाई । रानिन्ह बार बार उर छाई ॥

चहुरि चहुरि मेटिह महतारी । कहिंह बिरंचि रचीं कत नारीं ॥ ४ ॥

आदरके साथ सब पुत्रियोंको [ स्त्रियोंके धर्म ] समझाकर रानियोंने बार-बार

उन्हें हृद्यमे लगाया । माताएँ फिर-फिर भेंटतीं और कहती हैं कि ब्रह्माने स्त्रीजातिको
क्यों रचा ॥ ४ ॥

दो॰ —तेहि अवसर भाइन्ह सहित रामु भानु कुछ केतु। चले जनक मंदिर मुदित बिदा करावन हेतु॥ १२४॥ उती समय सूर्यवंशके पताकाखरूप श्रीरामचन्द्रजी माइयोंसहित प्रसन्न होकर विदा करानेके लिये जनकजीके महलको चले॥ २३४॥

नौ०—चारिउ भाइ सुभाव सुद्वाए। नगर नारि नर देखन घाए॥ कोउ कह चळन चहत हहिं आजू। कीन्ह बिदेह बिदा कर साजू॥ १०॥ स्वभावसे ही सुन्दर चारों भाइयोंको देखनेके लिये नगरके जी-पुरुष दौड़े। कोई कहता है—आज ये जाना चाहते हैं ! विदेहने विदाईका सब सामान तैयार कर लिया है ॥ १॥

लेहु नयत भरि रूप निहारी। त्रिय पाहुने भूप सुत चारी॥ को जाने केहिं सुकृत सयानी। नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी॥२॥ राजाके चारों पुत्र, इन प्यारे मेहमानोंके [मनोइर] रूपको नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी! कौन जाने, किस पुण्यसे विधाताने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रोंका आतिथि किया है॥२॥

सरनसीलु जिसि पाव पिछपा। सुरतर छहै जनम कर भूखा॥
पाव नारकी हरिपदु जैसें। इन्ह कर दरसनु हम कहँ तैसें॥ ३॥
सरनेवाला जिस तरह अमृत पा जाय, जन्मका भूखा कल्पवृक्ष पा जाय और नरकमें
रहनेवाला (या नरकके योग्य) जीव जैसे मगवान्के परमपदको प्राप्त हो जाय, हमारे
लिने इनके दर्शन वैसे ही हैं॥ ३॥

निरखि राम सोभा उर घरहू। निर्ज मन फिन मूरित मिन करहू॥
एहि बिधि सबिह नयन फल्ल देता। गए, कुअँर सब राज निकेता॥ ४॥
श्रीरामचन्द्रजीकी शोभाको निरखकर हृदयमें घर लो। अपने मनको साँप और इनकी मूर्तिको मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रोंका फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल्में गये॥ ४॥

दो॰—रूप सिंधु सब वंधु लखि हरिष उठा रिनवासु।
करिहं निछाविर आरती महा मुदित मन सासु॥ ३३५॥
रूपके समुद्र सब भाइयोंको देखकर सारा रिनवास हिर्षत हो उठा। सासुएँ महान्
प्रसन्न मनसे निछावर और आरती करती हैं॥ ३३५॥

चौ०-देखि राम छिंब अति अनुरागीं। प्रेमबिवस पुनि पुनि पद छागीं॥
रही न छाज प्रीति उर छाई। सहज सनेहु बरिन किमि जाई॥ १॥
श्रीरामचन्द्रजीकी छिंव देखकर वे प्रेममें अत्यन्त मग्न हो गयीं और प्रेमके विशेष
वश होकर वार-वार चरणों छगीं। दृदयमें प्रीति छा गयी, इससे छजा नहीं रह गयी।
उनके स्वामाविक स्नेहका वर्णन किस तरह किया जा सकता है॥ १॥

भाइन्ह सिहत उबिट अन्हवाए । छरस असन अति हेतु जेवाँए ॥ बोके रामु सुभवसक जानी । सील सनेह सकुचमय वानी ॥ २ ॥ उन्होंने भाइयोंसिहत श्रीरामजीको उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेमसे पट्रस भोजन कराया । सुअवसर जानकर श्रीरामचन्द्रजी शील, रनेह और संकोचमरी बाणी बोले—॥ २ ॥ राउ अवधपुर चहत सिधाए। बिदा होन हम इहाँ पठाए॥
मातु मुद्दित मन आयपु देहूं। बालक जानि करब नित नेहू ॥ १॥
महाराज अयोध्यापुरीको चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होनेके लिये यहाँ
भेजा हैं। हे माता ! प्रवन्न मनसे आज्ञा दीजिये और हमें अपने बाळक जानकर सदा स्नेह यनाये रिखियेगा ॥ ३॥

सुनत बचन विलखेड रिनवास्। बोलिन सकहि प्रेमबस सासू॥
हृद्यं लगाइ कुअँरि सब लीन्ही। पितन्ह सौंपि विनती अति कीन्ही,॥ ॥
इन वचनोंको सुनते ही रिनवास उदास हो गया। सासुएँ प्रेमवस बोल नहीं
सकतीं। उन्होंने सब कुमारियोंको हृदयसे लगा लिया और उनके पितयोंको सौंपकर
बहुत विनती की ॥ ४॥

छं०—किर विनय सिय रामिह समर्पी जोरि कर पुनि पुनि कहै।
यि जाउँ नात सुजान तुम्ह कहुँ विदित गित सव की अहै।
परिवार पुरजन मोहि राजिह प्रानिषय सिय जानिबी।
तुलसीस सीलु सनेहु लिख निज किंकरी किर मानिबी॥
विनती करके उन्होंने सीताओं श्रीरामचन्द्रजीको समर्पित किया और हाथ जोड़कर वार-वार कहा—हे तात।हे सुजान! में बिल जाती हूँ, तुमको सबकी गित (हाल) माल्म है। परिवारको, पुरवासियोंको, मुझको और राजाको सीता प्राणोंके समान प्रिय है, ऐसा जानियेगा। हे तुलसीके स्वामी! इसके शील और स्नेहको देखकर इसे अपनी दासी करके मानियेगा।

सो॰—तुम्ह परिपूरन काम जान सिरोमिन भावप्रिय।
जन गुन गाहक राम दोष दलन करुनायतन॥ ३३६॥
तुम पूर्णकाम हो, सुजानशिरोमणि हो और भावप्रिय हो (तुम्हें प्रेम प्यारा है)।
हे राम! तुम भक्तोंके गुणोंको प्रहण करनेवाले, दोषोंको नाश करनेवाले और दयाके।
धाम हो॥ ३३६॥

चौ०-अस किह रही चरन गिह रानी। प्रेम पंक जनु गिरा समानी॥
सुनि सनेहसानी बर बानी। बहुविधि राम सासु सनमानी॥ १॥
ऐसा कहकर रानी चरणोंको पकड़कर [ चुर ] रह गर्यी। मानो उनकी वाणी
प्रेमरूपी दलदलमें समा गयी हो। स्नेहसे सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने
सासका बहुत प्रकारसे सम्मान किया॥ १॥

राम बिदा मागत कर जोरी। कीन्ह प्रनामु बहोरि बहोरी॥ पाइ असीस बहुरि सिरु नाई। भाइन्ह सहित चले रघुराई॥ २॥ तब श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर विदा माँगते हुए बार-बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयोंसहित श्रारद्यनायजी चले ॥ २ ॥
मंज मधुर सूरित उर आनी । भई सनेह सिथिल सब रानी ॥
पुनि धीरज धिर कुअँरि हँकारीं । बार बार भेटिंह महतारीं ॥ ३ ॥
श्रीराम जीकी सुन्दर मधुर मूर्तिको हृदयमें लाकर सब रानियाँ स्नेहसे शिथिल हो
गयीं । फिर धीरज धारण करके कुमारियोंको बुलाकर माताएँ वारंवार उन्हें [गले लगाकर]
मेंटने लगीं ॥ ३ ॥

पहुँचाविं फिरि मिलिं बहोरी। बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी॥
पुनि पुनि मिलत सिखन्ड बिलगाई। बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई॥ ४॥
पुत्रियोंको पहुँचाती हैं। फिर लोटकर मिलती हैं। परस्य में कुछ पोड़ी प्रीति नहीं
बढ़ी (अर्थात् बढुत प्रीति बढ़ी)। बार-बार मिलती हुई माताओं को सिखयाने अलग
कर दिया। जैसे हालकी ब्यायी हुई गायको कोई उसके वालक बछड़े [या बिलिया) से
अलग कर दे॥ ४॥

दो॰—प्रेमिबवस नर नारि सव सखिन्ह सहित रिनवासु।

मानहुँ कीन्ह विदेहपुर करुना विरहुँ निवासु॥ ३३७॥
सब स्त्री-पुरुष और सिखरोंसिहत सारा रिनवास प्रेमके विशेष वश हो रहा है।
[ऐसालगता है] मानो जनकपुरमें करुणा और विरहने डेरा डाल दिया है॥ ३३७॥
चौ॰—सुक सारिका जानकी ज्याए। कनक पिंजरन्हि राखि पहाए॥

ब्याक्कल कहिं कहाँ बैदेही। सुनि घीरज्ञ परिहरह न केही॥ १॥ जानकीने जिन तोता और मैनाका पाल-पोधकर बड़ा किया था और संनेके पिंजड़ोंमें रखकर पढ़ाथा था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं —वैदेहा कहाँ हैं १ उनके ऐसे वचनोंको सुनकर धीरज किसकी, नहीं त्याग देगा (अर्थात् सबका धैर्य जाता रहा)॥ १॥

भए बिकल खग मृग एहि भाँती। मनुज दसा कैसें कहि जाती॥ बंधु समेत जनक तब आए। प्रेम डमिग लोचन जल छाए॥ २॥ जब पक्षी और पशुतक इस तरह विकल हो गये तब मनुष्योंकी दशा कैसे कही जा सकती! तब भाईसहित जनकजी वहाँ आये। प्रेमसे उमझकर उनके नेत्रोंमें [प्रेमाशुओंका] जङ भर आया॥ २॥

सीय बिलोकि धीरता भागी। रहे कहावत परम बिरागी॥ लीन्हि राग्रँ उर लाइ जानकी। मिटी महा मरजाद ग्यान की॥ ३॥ वे परम वैराग्यवान कहलाते थे; पर सीताजीको देखकर उनका भी धीर न भाग गया। राजाने जानकीजीको दृदयसे लगा लिया। [प्रेमके प्रमावसे] ज्ञानकी महान् मर्यादा मिट गयी (ज्ञानका बाँच टूट गया)॥ ३॥ समुझावत सब सिचव सयाने। कीन्ह बिचारु न अवसर जाने॥ बारहिं बार सुता उर लाईं। सिन सुंदर पालकीं मगाईं॥ ४॥ सब बुद्धिमान् मन्त्री उन्हें समझाते हैं। तब राजाने विषाद करनेका समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियोंको हृदयसे लगाकर सुन्दर सजी हुई पालकियाँ मैंगवायों॥ ४॥

दो॰—प्रेमिचियस परिवारु सबु जानि सुलगन नरेस।

कुअँरि चढ़ाई पालिकन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस ॥ ३३८॥

सारा परिवार प्रेममें विवश है। राजाने सुन्दर मुहूर्त जानकर तिद्धिसहित
गणेशजीका सरण करके बन्याओंको पालिकयोंपर चढ़ाया॥ ३३८॥
ची०-बहुविधि भूप सुता समुझाई । नारिधरमु कुछरीति सिखाई ॥

दासीं दास दिए बहुतेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥ १॥

राजाने पुत्रियोंको बहुत प्रकारसे समझाया और उन्हें स्त्रियोंका धर्म और कुलकी
रीति सिखायी। बहुत-से दासी-दास दिये, जोसीतानीने प्रिय और विश्वासपात्र सेवक थे।१।

सीय चलत व्याकुल पुरवासी। होई सगुन सुम मंगल रासी॥

भूसुर सचिव समेत समाजा। संग चले पहुँचावन राजा॥ २॥

सीताजीके चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गये। मङ्गलकी राधि शुम शकुन
हो रहे हैं। ब्राह्मण और मन्त्रियोंके समाजसिहत राजा जनकजी उन्हें पहुँचानेके लिये

समय यिलोकि बाजने बाजे। रथ गज बाजि बरातिन्ह साने॥
दसरथ विप्र बोलि सब लीन्हे। दान मान परिप्रन कीन्हे॥ ६॥
समय देखकर बाजे वजने लगे। बरातियोंने रथः हाथी और घोड़े सजाये।
दश्रथजीने सब ब्राह्मणोंको बुला लिया और उन्हें दान और सम्मानसे परिपूर्ण कर दिया॥३॥
चरन सरोज धूरि धरि सीसा। ग्रुदित मही रति पाइ असीसा॥
सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना। मंगल मूल सगुन भए नाना॥ ६॥
उनके चरणकमंलोंकी धूलि सिरणर घरकर और आशिष पाकर राजा आनन्दित हुए
और गणेशजीका समरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मङ्गलोंके मूल अनेकों शकुन हुए।४।
दो०—सुर प्रसून वरषहिं हरिष कर्राहे अपछरा गान।

चले अवधपति अवधपुर मुद्दित बजाइ निसान ॥ ३३९ ॥ देवता हर्षित होकर पूल वरता रहे हैं और अप्तराएँ गान कर रही हैं। अज्ञधपति दशरथजी नगाड़े वजाकर आनन्दपूर्वक अयोध्यापुरीको चले ॥ ३३९ ॥ चौ०-मृप करि विनय महाजन फेरे। सादर सकल मागने टेरे॥

भूषन बसन बाजि राज दीन्हे। प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे॥ १॥

राजा दशरथजीने विनती करके प्रतिष्ठित जनोंको छीटाया और आदरके साथ सव मंगनोंको बुलवाया। उनको गहने-कपड़े, घोड़े-हाथी दिये और प्रेमसे पुष्ट करके सबको सम्पन्न अर्थात् बलयुक्त कर दिया।। १॥

बार वार बिरिदाविष्ठ भाषी। फिरे सकल रामिह उर राखी॥
बहुरि बहुरि कोसलपित कहहीं। जनकु प्रेम वस फिरे न चहहीं॥ २॥
वे सब बारंबार विकदावली (कुलकीर्ति) वखानकर और श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें
रखकर लीटे। कोसलाधीश दशरथजी वार-बार लीटनेको कहते हैं। परन्तु जनकजी प्रेमवश लीटना नहीं चाहते॥ २॥

पुनि कह भूपित बचन सुहाए। फिरिअ महीस दूरि बढ़ि आए॥ राउ बहोरि उतिर भए ठाढ़े। प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े॥ १॥ दशरथजीने फिर सुहावने बचन कहे—हे राजन्। बहुत दूर आ गये, अब लौटिये। फिर राजा दशरथजी रथसे उत्तरकर खड़े हो गये। उनके नेत्रोंमें प्रेमका प्रवाह बढ़ आया (प्रेमाशुओंकी घारा वह चली)॥ ३॥

तब विदेह बोले कर जोरी। बचन सनेह सुधाँ जनु बोरी।।
करों कवन विधि विनय बनाई। महाराज मोहि दीन्हि बढ़ाई॥ ४॥
तब जनकजी हाथ जोड़कर मानो स्नेहरूपी अमृतमें डुबोकर वचन बोले—मैं
किस तरह बनाकर (किन शब्दोंमें) विनती करूँ। हे महाराज ! आपने मुझे बड़ी
बड़ाई दी है॥ ४॥

दो॰—कोसलपित समधी सजन सनमाने सव भाँति।

मिलिन परसपर विनय अति भीति न हृद्यँ समाति ॥ ३४०॥
अयोध्यानाथ दशरथजीने अपने स्वजन समधीका सव प्रकारसे सम्मान किया।
उनके आपसके मिलनेमें अत्यन्त विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृद्यमें समाती
न थी॥ ३४०॥

चौ०-मुनि मंडलिहि जनक सिरु नावा । आसिरबादु सबिह सन पावा ॥
सादर पुनि मेंटे जामाता । रूप सीछ गुन निधि सब आता ॥ १ ॥
जनकजीने मुनिमण्डलीको थिर नवाया और सभीसे आशीर्वाद पाया । फिर
आदरके साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब माइयोंसे—अपने दामादोंसे मिले; ॥१॥
जोरि पंकरुह पानि सुद्दाए । बोले बचन प्रेम जनु जाए ॥
राम करीं केहि माँति प्रसंसा । सुनि महेस मन मानस हंसा ॥ २ ॥
और सुन्दर कमलके समान हार्योंको जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेमसे ही
जन्मे हों । हे रामजी ! मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूँ ! आप सुनियों और महादेवजीके मनरूपी मानसरोवरके हंस हैं ॥ २ ॥

करिं जोग जोगी जेहि लागी। कोहु मोहु ममता महु त्यागी॥ व्यापकु ब्रह्म अलखु अविनासी। चिदानंदु निरगुन गुन रासी॥ ३॥ योगीलोग जिनके लिये कोघ, मोह, ममता और मदकोत्यागकर योगसाघन करते हैं। जो सर्वव्यापक, ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानन्द, निर्गुण और गुणोंकी गशि हैं।॥३॥

मन समेत जेहि जान न वानी। तरिक न सकि सकल अनुमानी॥
महिमा निगमु नेति किह कहई। जो तिहुँ काक एकरस रहई॥ ॥
जिनको मनसित वांणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं। कोई
तर्कना नहीं कर सकते; जिनकी महिमाको वेद 'नेति' कहकर वर्णन करता है, और जो
[ सिचदानन्द ] तीनों कालोंमें एकरस ( सर्वदा और सर्वथा निर्विकार ) रहते हैं। ॥॥
दो॰—नयन विषय मो कहुँ भयउ सो समस्त सुख मूळ।

सवद लाभु जग जीव कहँ भएँ ईसु अनुकूल ॥ ३४१ ॥ व ही समस्त सुखोंके मूल [आप] मेरे नेत्रोंके विषय हुए। ईश्वरके अनुकूल होनेपर जगत्में जीवको सब लाम-ही-लाम है ॥ ३४१ ॥

ची०-सबिह भाँति मोहि दीन्हि बड़ाई। निज जन जानि छीन्ह अपनाई॥
होिह सहस दस सारद सेपा। करींह फळप कोटिक भरि छेखा॥ १॥
आपने मुसे सभी प्रकारसे वड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया।
यदि दस हजार सरस्वती और शेप हों और करोड़ों कर्ल्पोतक गणना करते रहें॥ १॥
मोर भाग्य राउर गुन गाथा। कहिन सिराहिं सुनह रघुनाथा॥

में कछ कहउँ एक वल मोरें। तुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोरें॥ २॥
तो भी हे रघुनाथजी! सुनिये, मेरे सौमाय और आपके गुणोंकी कथा कहकर
समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह अपने इस एक ही बलपर कि
आप अत्यन्त योड़े प्रेमसे प्रसन्न हो जाते हैं॥ २॥

बार बार मागर्ड कर जोरें। मनु परिहरें चरन जिन भोरें॥
धुनि वर वचन प्रेम जनु पोपे। प्रनकाम रामु परितोषे॥ ३॥
में वार-वार हाय जोड़कर यह माँगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणोंको न छोड़े। जनकजीके श्रेष्ठ वचनोंको सुनकर, जो मानो प्रेमसे पुष्ट किये हुए थे,
पूर्णकाम श्रीरामचन्द्रजी सन्तुष्ट हुए॥ ३॥

करि बर बिनय संसुर सनमाने । पितु कौसिक बसिष्ठ सम जाने ॥ बिनती बहुरि भरत सन कीन्ही । मिळि संप्रेमु पुनि आसिष दीन्ही ॥ ४ ॥ उन्होंने सुन्दर बिननी करके पिता दशरथजीः गुरु विश्वामित्रजी और कुलगुरु विश्वजीके समान जानकर संसुर जनकजीका सम्मान किया । फिर जनकजीने भरतजीसे बिनती की और प्रेमके साथ मिळकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया ॥ ४ ॥ दो॰—मिले लखन रिपुसूदनिह दीन्हि असीस महीस।
भए परसपर प्रेमवस फिरि फिरि नाविह सीस॥ ३४२॥
फिर राजाने लक्ष्मणजी और शत्रुष्नजीसे मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर
प्रेमके वश होकर वार-वार आपसमें सिर नवाने लगे॥ ३४२॥

प्रमक्त वश हाकर वार-बार आपसम तिर नवान छग ॥ २४४ ॥
चौ०-बार बार किर बिनय बड़ाई। रघुपित चले सँग सब भाई॥
जनक गहे कोसिक पद जाई। चरन रेनु सिर नयनन्ह लाई॥ १॥
जनकजीकी वार-बार विनती और बड़ाई करके श्रीरघुनाथजी सब भाइयोंके साथ
चले। जनकजीने जाकर विश्वामित्रजीके चरण पकड़ लिये और उनके चरणोंकी रजको

सिर और नेत्रोंमें लगाया ॥ १ ॥

सुनु सुनीस वर दरसन तोरें। अगसु न कछु प्रतीति मन मोरें॥ जो सुखु सुजसु लोकपति चहहीं। करत मनोरथ सकुचत अहहीं॥ २॥ [उन्होंने कहा—] हे मुनीश्वर ! सुनिये, आपके सुन्दर दर्शनसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है, मेरे मनमें ऐसा विश्वास है। जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परन्तु [असम्भव नमझकर] जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं;॥ २॥

सो मुखु सुजसु सुळभ मोहि स्वामी। सब सिधि तव दरसन अनुगामी॥ कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिरु नाई। फिरे महीसु आसिपा पाई॥ ३॥ हे स्वामी! वही सुत्र और सुग्रा मुझे सुलभ हो गया; सारी भिद्धियाँ आपके दर्शनोंकी अनुगामिनी अर्थात् पीछे-पीछे चलनेवाली हैं। इस प्रकार वार-वार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक होटे॥ ३॥

चली वगत निसान बजाई। मुदित छोट वह सब समुदाई॥
रामिह निरित्व ग्राम नर नारी। पाइ नयन फलु होिई सुखारी॥ ४॥
डंका वजाकर वारात चली। छोटे-बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। [रास्तेक]
गाँवोंके स्त्री-पुरुष श्रीरामचन्द्रजीको देखकर नेत्रोंका फल पाकर सुखी होते हैं॥ ४॥
दंा०—बीच वीच वर वास करि मग लोगन्ह सुख देत।

अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत ॥ ३४३ ॥ बीच-बीचमे सुन्दर मुकाम करती हुई तथा मार्गके छोगोंको सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिनमें अयोध्यापुरीके समीप आ पहुँची ॥ ३४३ ॥ ः

चौ०-हने निसान पनव बर बाजे। मेरि संख धुनि हय गय गाजे॥ झाँझि विरव ढिंडिमीं सुद्दाई। सरस राग बाजिंद सहनाई॥१॥ नगाड़ोंपर चोटें पड़ने लगी; सुन्दर ढोल यजने लगे। मेरी और शङ्खकी वड़ी आवाज हो रही है; हाथी-घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करनेवाली झाँझें, सुहावनी डफलियाँ तथा रसीले रागसे शहनाइयाँ वज रही हैं॥१॥ पुर जन आवत अकिन बराता । सुदित सकल पुलकाविल गाता ॥ निज निज सुंदर सदन सँवारे । हाट बाट चौहट पुर हारे ॥ २ ॥ बारातको आती हुई सुनकर नगरनिवासी प्रसन्न हो गये । सबके शरीरोंपर पुनकावली छा गयी । सबने अपने-अपने सुन्दर घरों, बाजारों, गिलयों, चौराहों और नगरके हारोंको सजाया ॥ २ ॥

गलीं सकल अरगनों सिंचाई। जहाँ तहुँ चौकें चार पुराई॥
बना बजार न जाइ बखाना। तोरन केतु पताक विताना॥ ३॥
सारी गलियाँ अरगजेले सिंचाबी गर्याः जहाँ तहाँ सुन्दर चौक पुराये गये।
तोरणों। ध्वजा-पताकाओं और मण्डपोंसे बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया
जा सकता॥ ३॥

सफल प्राफल कद्दिल रसाला। रोपे बकुल कदंव तमाला॥
छने सुभग तरु परसत घरनी। मनिमय आल्वाल कल करनी॥ ४॥
फलसित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्व और तमालके वृक्ष लगाये
गये। वे लगे हुए सुन्दर वृक्ष [फलोंके मारसे ] पृथ्वीको छूरहे हैं। उनके मणियोंके
याले बढ़ी सुन्दर कारीगरीसे बनाये गये हैं॥ ४॥

दो०—ियिध भाँति मंगल कलस गृह गृह रचे सँवारि।

सुर ब्रह्मादि सिहाहि सब रघुवर पुरी निहारि॥ ३४४॥
अनेक प्रकारके मंगल-कलग्र घर-घर सजाकर बनाये गये हैं। श्रीरघुनायजीकी
पुरी (अयोध्या) को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं॥ ३४४॥
चौ०-भूप भवनु तेहि अबसर सोहा। रचना देखि मदन मन्न मोहा॥

मंगल सगुन मनोहरताई। रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई॥ १॥

उस समय राजमहल [अस्यन्त] शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर

कामदेवका भी मन मोहित हो जाता था । मङ्गलशकुन, मनोहरताः ऋदि-सिद्धिः सुख, सहावनी सम्पत्ति, ॥ १ ॥

जनु उछाह सब सहज सुहाए। तनु धरि धरि दसस्य गृहँ छाए॥
देखन हेतु राम बैदेही। कहहु छाइसा होहि न केही॥ २॥
और सब प्रकारके उत्साह (आनन्द) मानो सहज सुन्दर अरीर घर-घरकर
दशर्थजीके घरमें छा गये हैं। श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके दर्शनोंके लिये मला
कहिये, किसे लालसा न होगी !॥ २॥

ज्थ ज्य मिलि चलीं सुआसिनि। निज छिब निदरिह मदन बिलासिनि॥ सकल सुमंगल सर्जे आरती। गाविह जनु बहु बेष भारती॥ ३॥ सुहागिनी स्त्रियाँ द्वंड-की-द्वंड मिलकर चलीं, जो अपनी छिबसे कामदेवकी स्त्री रितका मी निरादर कर रही हैं। सभी सुन्दर मङ्गलद्रव्य एवं आरती सजाये हुए गा रही हैं, मानो सरस्वतीजी ही बहुत-से वैष धारण किये गा रही हों।। ३ ॥

भूपित भवन कोळाह्ळु होई। जाइ न वरिन समठ सुखु सोई॥ कौसल्यादि राम महतारीं। प्रेम विवस तन दसा विसारीं॥ ४॥ राजमहल्में [आनन्दके मारे] शोर मच रहा है। उस समयका और सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता। कौसल्याजी आदि श्रीरामचन्द्रजीकी सब माताएँ प्रेमके विशेष वश होनेसे शरीरकी सुध मूल गर्यो॥ ४॥

दो॰—दिए दान विप्रन्ह विपुछ पूजि गनेस पुरारि।
प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि॥ ३४५॥
गणेशजी और त्रिपुरारि शिवजीका पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणोंको बहुत-सा दान
दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यन्त दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो॥ ३४५॥
चौ०—मोद प्रमोद विवस सब माता। चलहिं न चरन सिथिल भए गाता॥

राम दरस दित अति अनुरागीं। परिछित साजु सजन सब लागीं॥ १॥ सुख और महान् आनन्दसे विवश होनेके कारण सब माताओंके शरीर शिथिछ हो गये हैं। उनके चरण चलते नहीं हैं। श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनोंके लिये वे अत्यन्त अनुरागमें भरकर परछनका सब सामान सजाने लगीं॥ १॥

बिबिष विधान बाजने बाजे। संगल सुदित सुमित्राँ साजे॥

हरद दूब दिध पल्लव फूला। पान प्रमुक्तल संगल सूला॥ २॥
अनेकों प्रकारके वाजे बजते थे। सुभित्राजीने आनन्दपूर्वक संगल-साज सजाये।

हर्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुगरी आदि संगलकी मूल वस्तुएँ,॥ २॥
अच्छत अंकुर लोचन लाजा। संजुल संजरि तुलसि विराजा॥

खुहे पुरट घट सहन सुहाए। मदन सकुन जनु नीड़ बनाए॥ ३॥ तथा अक्षत (चात्रल), अँखुए, गोरोचन, लावा और तुल्सीकी सुन्दर मंजरियाँ सुशोभित हैं। नाना रंगोंसे चित्रित किये हुए सहज सुहावने सुवर्णके कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेवके पक्षियोंनें घोंसळे वनाये हों॥ ३॥

सगुन सुगंध न जाहि बखानी । मंगल सकल सर्जाहे सब रानी ॥
रचीं आरतीं बहुत विधाना । मुदित करिं कल मंगल गाना ॥ ४ ॥
राकुनकी सुगन्धित वस्तुएँ बखानी नहीं जा सकतीं । सब रानियाँ सम्पूर्ण मङ्गलसाज सज रही हैं । बहुत प्रकारकी आरती बनाकर वे आनन्दित हुई सुन्दर मङ्गलगान
कर रही हैं ॥ ४ ॥

दो॰—कनक थार भरि मंगळिन्ह कमळ करिन्ह लिएँ मात । चळीं मुदित परिछिनि करन पुलक पछिनित गात ॥ ३४६ ॥ सोनेके थालोंको माङ्गलिक वस्तुओंसे भरकर अपने कमलके समान (कोमल) हापोंमें लिये हुए माताएँ आनिन्दित होकर परछन करने चलों। उनके शरीर पुलकावली-से छा गये हैं॥ ३४६॥

नी०-पूर्व धूम नमु मेचक भयक । सावन घन घमंड जनु ठयक ॥ धुरतरु सुमन माल सुर बरपिं । मनहुँ बलाक अविल मनु करपिं ॥ १ ॥ धूरके धूएँसे आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावनके बादल घुमड़-धुमड़कर छा गये हों । देवता कल्पनृक्षके फूलोंकी मालाएँ वरसा रहे हैं । वे ऐसी लगती हैं मानो वसुलोंकी पाँति मनको [अपनी ओर] खींच रही हो ॥ १ ॥

मंजुल मनिमय वंदनिवारे। मनहुँ पाकरिषु चाप सँवारे॥ प्रगटिह दुरिह अटन्द्द पर भामिनि। चारु चपल जनु दमकि हामिनि॥ २॥ सुन्दर मणियाँचे वने वंदनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इन्द्रघनुष सजाये हों। अटारियांपर सुन्दर और चपल स्त्रियाँ प्रकट होती और छिप जाती हैं (आती-जाती हैं); वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो विजलियाँ चमक रही हों॥ २॥

दुंदुभि धुनि घन गरजनि घोरा। जाचक चातक दाहुर मोरा॥
सुर सुगंध सुचि चरपिंद बारी। सुखी सकल सिस पुर नर नारी॥ ३॥
नगाड़ोंकी ध्वनि मानो वादलोंकी घोर गर्जना है। याचकगण पपीहे, मेढक और
मोर हैं। देवता पवित्र सुगन्धरूपी जल वरसा रहे हैं, जिससे खेतीके समान नगरके सब स्त्री-पुरुष सुखी हो रहे हैं॥ ३॥

समउ जानि गुर आयसु दीन्हा । पुर प्रवेसु रघुकुळमनि कीन्हा ॥ सुमिरि संभु गिरिजा गनराजा । सुदित महीपति सहित समाजा ॥ ॥ ॥ [प्रवेशका ] समय जानकर गुरु वशिष्ठजीने आज्ञा दी । तब रघुकुळमणि महाराज दश्रारयजीने शिवजी, पार्वतीजी और गणेशजीका स्मरण करके समाजसहित आनन्दित होकर नगरमें प्रवेश किया ॥ ४ ॥

दो॰—होहि सगुन वरपिं सुमन सुर दुंदुभी बजाइ। अपे विवुध वधू नाचिहि मुदित मंजुल मंगल गाइ॥ २४७॥ शकुन हो रहे हैं। देवता दुन्दुभी बजा-बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियाँ आनन्दित होकर सुन्दर मंगलगीत गा-गाकर नाच रही हैं॥ २४७॥ अपे विवेदा सामक्ष्य सुत्र संदि नट नागर। गाविह जसु तिहु खोक उजागरे॥ अपे विवेद

जय धुनि बिमल वेद बर बानी । दस दिसि सुनिज सुमंगल सानी । है ॥ । । मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकोंके उजागर (सबकों प्रकाश देनेवाल, परम प्रकाशस्त्र ) श्रीरामचन्द्रजीका यश गा रहे हैं । जयध्विन तिथा वेदकी निर्मुल श्रेष्ठ वाणी सुन्दर मंगलसे सनी हुई दशों दिशाओं में सुनायी पड़ रही है ॥ १॥ बिपुल बाजने बाजन लागे। नभ सुर नगर लोग अनुरागे॥
धने बराती बरनि न जाहीं। महा सुदित मन सुल न समाहीं॥ २॥
बहुत-से बाजे बजने लगे। आकाशमें देवता और नगरमें लोग सब प्रेममें मम
हैं। बराती ऐसे बने-ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनिदत हैं, सुल
उनके मनमें समाता नहीं है॥ २॥

पुरवासिन्ह तब राय जोहारे। देखत रामिह भए सुलारे॥

करिंह निछाविर मिनगन चीरा। वारि बिलोचन पुलक सरीरा॥ ३॥

तब अयोध्यावासियोंने राजाको जोहार (वन्दना) की। श्रीरामचन्द्रजीको
देखते ही वे सुखी हो गये। सब मिणयाँ और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रोंमें
[प्रेमाशुओंका] जल भरा है और शरीर पुलकित हैं॥ ३॥

आरित करिं मुदित पुर नारी। हरपिं निरित कुर्अँर वर चारी॥
सिबिका सुभग ओहार उद्यारी। देखि दुलिहिनिन्ह होिं सुखारी॥ ४॥
नगरकी स्त्रियाँ आनिन्दित होकर आरती कर रही हैं और सुन्दर चारों कुमारोंको
देखकर हिंपत हो रही हैं। पालिकयोंके सुन्दर परदे हटा-हटाकर वे दुलिहिनोंको देखकर
सुखी होती हैं॥ ४॥

दो॰—पहि विधि सब ही देत सुखु आए राजदुआर ।

मुदित मातु परिछनि करिं वधुन्ह समेत कुमार ॥ ३४८ ॥

इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वारपर आये । माताएँ आनन्दित होकर वहुओंसहित कुमारोंका परछन कर रही हैं ॥ ३४८ ॥
चौ॰-करिं आरती बारिं बारा । प्रेमु प्रमोद्ध कहै को पारा ॥

भूषन मिन पट नाना जाती। करिंह निक्ठाविर अगनित भाँती॥ १॥ वे बार-बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान् आनन्दको कौन कह सकता है ! अनेकों प्रकारके आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकारकी अन्य वस्तुएँ निक्ठावर कर रही हैं।। १॥

षष्टुन्ह समेत देखि सुत चारी। परमानंद मगन महतारी॥
पुनि पुनि सीय राम छिब देखी। मुदित सफल जग जीवन लेखी॥ २॥
बहुओंसहित चारों पुत्रोंको देखकर माताएँ परमानन्दमें मग्न हो गर्यी। सीताजी और श्रीरामजीकी छिबको बार-बार देखकर वे जगत्में अपने जीवनको सफल मानकर आनिन्दत हो रही हैं॥ २॥

सखीं सीय मुख पुनि पुनि चाही। गान करहिं निज सुकृत सराही।। बरषिं सुमन छनिं छन देवा। नाचिंह गाविंह छाविंह सेवा॥ ३ ॥ वि सिखयाँ सीताज़ीके मुखकी बार-बार देखकर अपने पुण्योंकी सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण-क्षणमें फूल वरसाते, नाचते-गाते तथा अपनी-अपनी सेवा समर्पण करते हैं॥ ३॥

देखि मनोहर चारिड जोरीं। सारद उपमा सकल देंगेरीं।।
देत न चनिंद निपट लघु लागीं। एकटक रहीं रूप अनुरागीं।। ४॥
नारों मनोहर जोड़ियोंको देखकर सरस्वतीने सारी उपमाओंको खोज डाला; पर
कोई उपमा देते नहीं वनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुन्छ जान पड़ीं। तब हारकर
ने भी श्रीरामजीके रूपमें अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गर्यीं।। ४॥

दो॰—निगम नीति कुल रीति करि अरघ पाँचड़े देत।

वधुन्ह सहित सुत परिछि सव चर्छी छवाइ निकेत ॥ ३४९ ॥ वेदकी विधि और कुलकी रीति करके अर्ध्य-पाँबड़े देती हुई बहुओंसमेत सब रुत्रोंको परछन करके माताएँ महलमें लिया चर्ली ॥ ३४९ ॥

ची०-चारि सिंघासन सहज सुहाए। जनु मनोज निज हाथ बनाए॥

तिन्ह पर कुर्धेरि कुर्भेर बैठारे। सादर पाय पुनीत पखारे॥ १॥ स्वाभाविक ही सुन्दर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेवने ही अपने हाथसे बनाये थे। उनपर माताओंने राजकुमारियों और राजकुमारींको बैठाया और आदरके बाथ उनके पवित्र चरण धोये॥ १॥

धूप दीप नैयेद येद बिधि। पूजे बर दुलहिनि मंगलिनिधि॥ वारहिं वार आरती करहीं। व्यजन चारु चामर सिर वरहीं॥ २॥ फिर वेदकी विधिके अनुसार मंगलोंके निधान दूलह और दुलहिनोंकी घूप, दौप और नैवेद्य आदिके द्वारा पूजा की। माताएँ बारंबार आरती कर रही हैं और वर-बधुओंके सिरांपर सुन्दर पंखे तथा चवॅर दल रहे हैं॥ २॥

बरतु अनेक निछावरि होहीं। भरीं प्रमोद मातु सब सोहीं॥ पावा परम तस्त्र जनु जोगीं। अमृतु छहेउ जनु संतत रोगीं॥ ३॥ अनेकों वस्तुएँ निछावर हो रही हैं; समी माताएँ आनन्दसे भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगीने परम तस्त्रको प्राप्त कर लिया। सदाके रोगीने मानों अमृत पा लिया॥ ३॥

जनम रंक जनु पारस पावा। अंधिह छोचन छासु सुहावा॥ मूक बदन जनु सारद छाई। मानहुँ समर स्र जय पाई॥ ॥ जनमका दरिद्री मानो पारस पा गया। अंधिको सुन्दर नेत्रोंका छाम हुआ। गूँगिके मुखमें मानो सरस्वती आ विराजी और श्रुरवीरने मानो युद्धमें विजय पा छी॥ ४॥ दो०—पहि सुख ते सत कोटि गुन पार्वीह मातु अनंदु। भाइन्ह सहित बिआहि घर आप रघुकुळचंदु॥ ३५०(क)॥ इन सुर्खोंसे भी सौ करोड़ गुना बढ़कर आनन्द माताएँ पा रही हैं। क्योंकि रघुकुलके चन्द्रमा श्रीरामजी विवाह करके माहयोंसहित घर आये हैं ॥ ३५० (क)॥

ं लोक रीति जननीं करहि वर दुलहिनि सकुचाहि ।

मोदु विनोदु विलोकि वड़ रामु मनिह मुसुकाहि ॥३५०(ख)॥
माताएँ लोकरीति करती हैं और दूलह-दुलहिनें सकुचाते हैं। इस महान् आनन्द और विनोदको देखकर श्रीरामचन्द्रजी मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं॥ ३५० (ख)॥ चौ०-देव पितर पूजे बिधि नीकी। पूजीं सकल बासना जी की॥

सबिह बंदि मार्गाह बरदाना। भाइन्ह सिहत राम कल्याना॥ १॥ मनकी सभी वासनाएँ पूरी हुई जानकर देवता और पितरांका भलीमाँति पूजन किया। सबकी वन्दना करके माताएँ यही वरदान माँगती हैं कि भाइयोंसहित श्रीरामजीका कल्याण हो॥ १॥

अंतरिहत सुर आसिष देहीं। सुदित सातु अंचल भरि लेहीं॥
भूपति बोलि बराती लीन्हे। जान वसन मिन भूपन दीन्हे॥ २॥
देवता छिपे हुए [अन्तरिक्षसे ] आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएँ आनिन्दित हो
ऑचल भरकर ले रही हैं। तदनन्तर राजाने बरातियोंको बुलवा लिया और उन्हें
सवारियाँ, वस्त्र, मिण (रक्त) और आभूषणादि दिये॥ २॥

आयसु पाइ रास्ति उर "रामिहिं। सुदित गए सब निज निज धामिह ॥
पुर नर नारि सक्छ पहिराए। घर घर बाजन छगे बधाए॥ ३॥
आज्ञा पाकर, श्रीरामजीको हृदयमें रखकर वे सब आनिन्दित होकर अपने-अपने
घर गये। नगरके समस्त स्त्री-पुरुषोंको राजाने कपड़े और गहने पहनाये। घर-घर
वधाव बजने छगे॥ ३॥

जाचक जन जाचिह जोई । प्रमुद्ति राउ हेहि सोइ सोई ॥
सेवक संकल बजनिआ नाना । पूरन किए दान सनमाना ॥ ४ ॥
याचक लोग जो-जो माँगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही-वही देते हैं ।
सम्पूर्ण सेवकों और बाजेवालोंको राजाने नाना प्रकारके दान और सम्मानसे सन्तुष्ट
किया ॥ ४ ॥

दो॰—देहिं असीस जोहारि सव गावहिं गुन गन गाथ। तब गुर भूसुर सहित गुहँ गवनु कीन्ह नरनाथ॥ ३५१॥ सब जोहार (वन्दन) करके आशिष देते हैं और गुणसमूहोंकी कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणोंसिहत राजा दशरथजीने महल्में गमन किया॥ ३५१॥ चौ॰—जो बसिष्ट अनुसासन दीन्ही। लोक बेद बिश्वि सादर कीन्ही॥ भूसुर भीर देखि सब रानी। सादर उठीं भाग्य बढ़ जानी॥ १॥ विधिष्ठजीने जो आज्ञा दी, उसे लोक और वेदकी विधिक अनुसार राजाने आदर-पूर्वक किया । ब्राह्मणोंकी भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियाँ आदरके साय उटीं ॥ १ ॥

पाय पखारि सकल अन्हवाए । पूजि मली बिधि भूप जेवाँए ॥ आदर दान प्रेम परिपोपे । देत असीस वले मन तोषे ॥ २ ॥ चरण घोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजाने मलीमाँति पूजन करके उन्हें भोजन कराया । आदर, दान और प्रेमसे पुष्ट हुए वे सन्तुष्ट मनसे आशीर्वाद देते हुए वले ॥ २ ॥

बहु बिधि कीन्हि गाधिसुत पूजा । नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥ कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी । रानिन्ह सहित छीन्हि पग धूरी ॥ ३ ॥ राजाने गाधिपुत्र विश्वामित्रजीकी बहुत तरहते पूजा की और कहा—हे नाथ ! मेरे समान घन्य दूसरा कोई नहीं है । राजाने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियोंसहित छनकी चरणधूलिको ग्रहण किया ॥ ३ ॥

भीतर भवन दीन्द्र वर वासू । मन जोगवत रह नृपु रिनवासू ॥
पूजे गुर पद कमल वहोरी । कीन्द्रिबनय उर प्रीति न थोरी ॥ ४ ॥
उन्हें महलके भीतर ठहरनेको उत्तम स्थान दियाः जिसमें राजा और सब रिनवास उनका मन जोहता रहे (अर्थात् जिसमें राजा और महलकी सारी रानियाँ स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आरामकी ओर दिए रख सकें ) फिर राजाने गुरु विशाहजीके चरण-कमलोंकी पूजा और विनती की । उनके दृदयमें कम प्रीति न यी (अर्थात् बहुत प्रीति यी ) ॥ ४ ॥

दो॰—वधुन्ह समेत कुमार सव रानिन्ह सहित महीखु।
पुनि पुनि वंदत गुर चरन देत असीस मुनीखु॥ ३५२॥
बहुआंसहित सव राजकुमार और सव रानियोंसमेत राजा बार-बार गुरुजीके

चरणोंकी बन्दना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं ॥ ३५२ ॥

ची०-बिनय कीन्हि उर अति अनुरागें। सुत संपदा राखि सब आगें॥
नेगु मागि सुनिनायक छीन्हा। आसिरबाहु बहुत बिधि दोन्हा॥ १॥
राजाने अंत्यन्त प्रेमपूर्ण हृदयसे पुत्रोंको और सारी सम्पत्तिको सामने रखकरं
[ उन्हें स्वीकार करनेके छिये ] विनती की। परन्तु सुनिराजने [ पुरोहितके नाते ]
केवल अपना नेग माँग छिया और बहुत तरहसे आशीर्वाद दिया॥ १॥

उर घरि रामिह सीय समेता । हरिष कीन्ह गुर गवनु निकेता ॥ विप्रवधू सब भूप बोलाई । चैल चारु भूषन पहिराई ॥ २ ॥ फिर सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको इंदयमें रखकर गुरु विशिष्ठनी हर्षित होकर अपने स्थानको गये । राजांने सब ब्राह्मणोंकी स्त्रियोंको बुलवाया और उन्हें सुन्दर वस्त्र तथा आभूषण पहनाये ॥ २ ॥

बहुरि बोळाइ सुआसिनि छोन्हीं । रुचि विचारि पहिरावनि दीन्हीं ॥
तेगी नेग जोग सब छेहीं । रुचि अनुरूप भूपमिन देहीं ॥ ३ ॥
फिर सब सुआसिनियोंको (नगरभरकी सौभाग्यवती बहिन वेटी, भानजी आदिको )
बुळवा िष्या और उनकी रुचि समझकर [उसीके अनुसार ] उन्हें प्रहिरावनी दी ।
नेगी लोग सब अपना-अपना नेग-जोग लेते और राजाओंके शिरोमणि दशरयजी उनकी
इच्छाके अनुसार देते हैं ॥ ३ ॥

प्रिय पाहुने प्र्य जे जाने । भूपित भर्छी भाँति सनमाने ॥
देव देखि रघुबीर विवाह । वरिष प्रसून प्रसंसि उछाहू ॥ ॥
जिन मेहमानोंको प्रिय और पूजनीय जाना। उनका राजाने भर्छीभाँति सम्मान
किया । देवगण श्रीरघुनायजीका विवाह देखकर, उत्सवकी प्रशंसा करके फूल वरसाते
हुए—॥ ४॥

दो॰ चले निसान बजाइ सुर निज निज पुर सुख पाइ।

कहत परसपर राम जसु प्रेम न हृद्यँ समाइ॥ ३५३॥

नगाइ बजाकर और [परम] सुख प्राप्तकर अपने-अपने लोकोंको चले। वे

एक दूसरेसे श्रीरामजीका यश कहते जाते हैं। हृदयमें प्रेम समाता नहीं है॥ ३५३॥

चौ॰ सब विधि सबहि समदि नरनाहु। रहा हृद्यँ भरि प्रि उछाहु॥

जहँ रिनवासु तहाँ पगु धारे । सिहत बहुटिन्ह कुअँर निहारे ॥ १ ॥ सब प्रकारसे सबका प्रेमपूर्वक भलीभाँति आदर-सत्कार कर लेनेपर राजा दशरथजीके हृदयमें पूर्ण उत्साह (आनन्द) भर गया। जहाँ रिनवास था, वे वहाँ पधारे और बहुओंसमेत उन्होंने कुमारोंको देखा ॥ १ ॥

िए गोद करि मोद समेता । को किह सकइ भयउ सुसु जेता ॥
बधु सप्रेम गोद बैठारीं । बार बार हियँ हरिष दुलारीं ॥ २ ॥
राजाने आनन्दसहित पुत्रोंको गोदमें ले लिया । उस समय राजाको जितना सुस हुआ उसे कौन कह सकता है ! फिर पुत्रवधुओंको प्रेमसिहत गोदीमें बैठाकर, बार-बार इदयमें हिषेत होकर उन्होंने उनका दुलार (लाइ-चाव) किया ॥ २ ॥

देखि समाज मुदित रिनवास् । सब कें उर अनंद कियो बास् ॥ कहेउ सूप जिमि भयउ बिबाहू । सुनि सुनि हरणु होत सब काहू ॥ ३ ॥ यह समाज (समारोह) देखकर रिनवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदयमें आनन्दने निवास कर छिया। तब राजाने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन-सुनकर सब किसीको हुई होता है ॥ ३ ॥ जनक राज गुन सीलु वहाई । प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥

यहुविधि भूप भाट जिमि बरनी । रानीं सब प्रमुदित सुनि करनी ॥ ४ ॥

राजा जनकके गुण, शील, महत्त्व, प्रीतिकी रीति और सुहावनी सम्पत्तिका वर्णन

राजाने भाटकी तरह बहुत प्रकारसे किया । जनकजीकी करनी सुनकर सब रानियाँ बहुत

प्रसन हुई ॥ ४ ॥

दो॰—सुतन्ह समेत नहाइ नृप वोलि वित्र गुर ग्याति।

भोजन कीन्ह अनेक विधि घरी पंच गइ राति ॥ ३५४॥ पुत्रींसहित स्तान करके राजाने ब्राह्मणः गुरु और कुटुम्बियोंको बुलाकर अनेक प्रकारके भोजन किये। [यह सब करते-करते ] पाँच घड़ी रात बीत गयी॥ ३५४॥ ची०-मंगलगान करहिं वर भामिनि । भै सुखमूल मनोहर जामिनि ॥

अँचह पान सय काहूँ पाए । सग सुगंध सूषित छिब छाए ॥ १ ॥ सुन्दर स्त्रियाँ मंगलगान कर रही हैं । वह रात्रि सुखकी मूल और मनोहारिणी हो गयी । सबने आचमन करके पान खाये और फूलोंकी माला, सुगन्धित द्रव्य आदिसे विभूपित होकर सब शोभासे छा गये ॥ १ ॥

रामिह देखि रजायसु पाई । निज निज भवन चले सिर नाई ॥

प्रेम प्रमोदु बिनोदु बड़ाई । समड समाजु मनोहरताई ॥ २ ॥

श्रीरामचन्द्रजीको देखकर और आजा पाकर सब सिर नवाकर अपने-अपने घरको

चले । वहाँके प्रेम, आनन्द, विनोद, महत्त्व, समय, समाज और मनोहरताको—॥ २ ॥

कहि न सकहिं सत सारद सेसू । बेद विरंधि महेस गनेसू॥ सो में कहीं कवन विधि बरनी । भूमिनागु सिर धरह कि धरनी ॥ ३ ॥ सैकड़ों सरस्वती, शेप, वेद, ब्रह्मा, महादेवजी और गणेशजी भी नहीं कह सकते । फिर भला में उसे किस प्रकारसे बखानकर कहूँ ! कहीं केंचुआ भी घरतीको सिरपर छे सकता है ! ॥ ३ ॥

नृत सब भाँति सबिह सनमानी । किह मृदु बचन बोलाई रानी ॥
विश् लिकनीं पर घर आई । राखेहु नयन पलक की नाई ॥ ॥
याजाने सबका सब प्रकारसे सम्मान करके कोमल बचन कहकर रानियोंको बुलाया
याजाने सबका सब प्रकारसे सम्मान करके कोमल बचन कहकर रानियोंको बुलाया
और कहा—बहुएँ अभी बची हैं, पराये घर आयी हैं । इनको इस तरहसे रखना जैसे
और कहा—बहुएँ अभी बची हैं, पराये घर आयी हैं । इनको इस तरहसे रखना जैसे
नेत्रोंको पलकें रखती हैं (जैसे पलकें नेत्रोंकी सब प्रकारसे रक्षा करती हैं और उन्हें सुख
पहुँचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुँचाना ) ॥ ४ ॥

दो॰ — लिरिका श्रमित उनीद वस सयन करावह जाह। । । । अस कहि गे विश्रामगृहँ राम चरन चितु लाह ॥ ३५५॥ लड़के यके हुए नीदके वश हो रहे हैं। इन्हें ले जाकर श्रयन कराओ। ऐसा

कहकर राजा श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें मन लगाकर विश्रामभवनमें चले गये ॥ ३५५ ॥ ३ चौ०-भूप बचन सुनि सहज सुहाए । जरितकनक मनि पलँग दसाए ॥

सुमग सुरिम पय फेन समाना । कोमल कलित सुपेती नाना ॥ १ ॥ राजाके स्वभावसे ही सुन्दर वचन सुनकर [ रानियोंने ] मणियोंसे जड़े सुवर्णके

पलँग विद्याये । [ गद्दोंपर ] गौके दूधके फेनके समान सुन्दर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें विद्यायें ॥ १ ॥

् उपवरहृत वर वरित न जाहीं । स्तर्ग सुर्गंध मिनमंदिर माहीं ॥ , इतनदीप सुठि चारु चँदीवाः । कहत न वनह जान जेहिं जीवां ॥ २ ॥

्र सुन्दर तिकयोंका वर्णन नहीं किया जा सकता । मिणयोंके मन्दिरमें फूलोंकी मालाएँ और सुगत्य द्रव्य सजे हैं । सुन्दर रत्नोंके दीपकों और सुन्दर चँदोवेकी शोभा कहते नहीं बनती । जिसने उन्हें देखा हो। वही जान सकता है ॥ २ ॥

्राष्ट्रिज्ञः रुचिर रुचि रामु उठाए । प्रेम समेत पर्लंग पौड़ाए॥

🤋 🍻 अभ्या पुनि,पुनि भाइन्ह दीन्ही । निजनिज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥ ३ ॥ 🖽

इस प्रकार सुन्दर राय्या सजाकर [ माताओंने ] श्रीरामचन्द्रजीको उठाया थौर प्रेमसिहतः पलॅंगपर पौढ़ाया। श्रीरामजीने बार-बार भाइयोंको आज्ञा दी। तव वे भी अपनी-अपनी शब्याओंपर सो गये॥ ३॥

ं 🖟 देखि स्थाम सृद्ध मंजुल गाता । कहिं सप्रेम वचन सब माता ॥

👸 मारगः जात भयावनि : भारी । केहि बिधि तात ताढ्का मारी ॥ ४ ॥

श्रीरामजीके साँवले सुन्दर कोमल अङ्गांको देखकर सब मात।एँ प्रेमसहित बचन कह रही हैं—हे तात ! मार्गमें जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसीको किस प्रकारसे मारा !।। ४।।

दो॰ - घोर निसाचर विकट भट समर गनिह नहिं काहु।

मारे सिहत सहाय किमि खल मारीच सुवाहु॥ ३५६॥ बड़े भयानक राक्षम, जो दिकट योद्धा थे और जो युद्धमें किसीको कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहुको सहायकोंसहित तुमने कैसे मारा ?॥ ३५६॥ विक्रासीक प्रसाद बिल तात सुम्हारी। ईस अनेक करवरें टारी॥

मख रखवारी करि दुहुँ भाई । गुरु प्रसाद सब बिद्या पाई ॥ १ ॥

हे तात ! मैं बलैया लेती हूँ, मुनिकी कृपासे ही ईश्वरने तुम्हारी बहुत-सी बलाओंको टाल दिया । दोनों माइयोंने यज्ञकी रखवाली करके गुरुजीके प्रसादसे सब विद्याएँ पार्यो ॥ १ ॥

्रमुनितिय तरी लगत पग भूरी । कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥ इ.च. कमठ पीठि पबि कूट कठोरा । नृपसमाजमहुँ सिव धनु तोरा ॥ २ ॥ चरणोंकी धूछि छगते ही मुनिपत्नी अहस्या तर गयी। विश्वमरमें यह कीर्ति पूर्ण-रीतिसे स्याप्त हो गयी। कच्छपकी पीठा वज्र और पर्वतसे भी कठोर शिवजीके धनुषको राजाओंके समाजमें तुमने तोड़ दिया। ॥ २॥

बिस्व बिजय जासु जानिक पाई। आए भवन व्याहि सब भाई॥
सकल अमानुष करम तुम्हारे। केवल कौसिक कुपाँ सुधारे॥ ३॥
विश्वविजयके यश और जानकीको पाया, और सब माइयोंको व्याहकर घर आये।
तुम्हारे सभी कमें अमानुपी हैं (मनुष्यकी शक्तिके बाहर हैं ), जिन्हें केवल विश्वामित्रजीकी कुपाने सुधारा है (सम्पन्न किया है )॥ ३॥

भाज सुफल जग जनसु हमारा । देखि तात विधुबदन तुम्हारा ॥ जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखें । ते बिरंचि जिन् पार्रोहे लेखें ॥ ४ ॥

हे तात ! तुम्हारा चन्द्रमुख देखकर आज हमारा जगत्में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं। उनको ब्रह्मा गिनतीमें न लावें (हमारी आयुमें शामिल न करें ) ॥ ४॥

दो॰—राम प्रतोषीं मातु सब कहि विनीत बर बैन ।

सुमिरि संभु गुर बिप्न पद किप नीद्बस नैन ॥ ३५७॥ विनयभरे उत्तम वचन कहकर श्रीरामचन्द्रजीने सब माताओंको सन्तुष्ट किया। फिर शिवजी, गुरु और ब्राह्मणींक चरणोंका स्मरण कर नेत्रोंको नींद्रके वश किया। (अर्थात् वे सो रहे)॥ ३५७॥

चौ०-नीदर्वं बदन सोह सुठि लोना। मनहुँ साँझ सरसीरह सोना॥

घर घर करोह. जागरन नारीं। देहि परसपर मंगल गारी ॥ । नीदमें भी उनका अत्यन्त सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा या मानो सन्ध्याके समयका लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियाँ घर-घर जागरण कर रही हैं। और आपसमें (एक दूसरीको ) मङ्गलमयी गालियाँ दे रही हैं।। १॥

पुरी विशानित राजित रजनी। शनीं कहिंह बिछोकहु सजनी॥ सुंदर बधुन्ह सासु छै सोईं। फिनकन्ह जनु सिरमिन उर गोई॥ २॥ रानियाँ कहती हैं—हे सजनी! देखी। [आज] रात्रिकी कैसी बोमा है। जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोमित हो रही है! [यों कहती हुई] सासुएँ सुन्दर बहुओं को छेकर सो गर्यों। मानो सपोंने अपने सिरकी मणियोंको हृदयमें छिपा छिया है।। २॥

प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। अस्तचूड़ वर बोलन लागे॥ बंदि मागंबन्हि गुनगन गाए। पुर जन द्वार जोहारन आए॥ ३॥ प्रात:काल पवित्र ब्राह्ममुहूर्तमें प्रभु जागे। मुगें सुन्दर बोलने लगे। भाट और मागंधोंने गुणोंका गान किया तथा नगरके लोग द्वारपर जोहार करनेको आये॥ ३॥ बंदि बिप्र सुर गुर पितु माता । पाइ असीस सुदित सब श्राता ॥ जनिन्ह सादर बदन निहारे । भूपति संग द्वार पगु धारे ॥ ४ ॥ ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओंकी वन्दना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए । माताओंने आदरके साथ उनके मुखोंको देखा । फिर वे राजाके साथ दरवाजे (बाहर) पघारे ॥ ४ ॥

दो॰ —कीन्हि सौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहार । प्रातिक्रिया करि तात पिंह आए चारिउ भार ॥ ३५८ ॥ स्वभावसे ही पवित्र चारों भाइयोंने सब शौचादिसे निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदीमें स्नान किया और प्रातःक्रिया (सन्ध्या-वन्दनादि ) करके वे पिताके पास आये ॥ ३५८ ॥ नवाह्वपारायण, तीसरा विश्राम

चौ०-भूप बिलोकि लिए उर लाई। बैठे हरिष रजायसु पाई॥
देखि रासु सब सभा जुड़ानी। छोचन छाभ भविष अनुमानी॥ १॥
राजाने देखते ही उन्हें हृदयथे लगा लिया। तदनन्तर वे आज्ञा पाकर हिंपत होकर बैठ गये। श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकर और नेत्रोंके लाभकी वस यही सीमा है ऐसा अनुमानकर सारी सभा शीतल हो गयी। (अर्थात् सबके तीनों प्रकारके ताप सदाके लिये मिट गये)॥ १॥

पुनि बसिष्टु मुनि कौसिकु आए । सुमग आसनिह मुनि बैठाए ॥ सुतन्द समेत पूजि पद छागे । निरिष्त रामु दोउ गुर अनुरागे ॥ २ ॥ फिर मुनि विशिष्ठजी और विश्वामित्रजी आये । राजाने उनको सुन्दर आसनोंपर बैठाया और पुत्रोंसमेत उनकी पूजा करके उनके चरणों छगे । दोनों गुरु श्रीरामजीको देखकर प्रेममें मुग्ध हो गये ॥ २ ॥

कहिं बिलेष्ट धरम इतिहासा। सुनिहं महीसु सहित रिनवासा॥
सुनि मन अगम गाधिसुत करनी। मुदित बिसप्टिबिपुल विधि बरनी॥ ३॥
विशिष्ठी धर्मके इतिहास कह रहे हैं और राजा रिनवाससिहत सुन रहे हैं। जो
मुनियोंके मनको भी अगम्य है, ऐसी विश्वामित्रजीकी करनीको विशिष्ठजीने आनिन्दित
होकर बहुत प्रकारसे वर्णन किया॥ ३॥

बोले बामदेउ सब साँची। कीरति कलित लोक तिहुँ माची॥
सुनि आनंदु भयड सब काहू। राम लखन उर अधिक उछाहू॥ ४॥
वामदेवजी बोले—ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्रजीकी सुन्दर कीर्ति तीनों लोकोंमें छायी हुई है। यह सुनकर सब किसीको आनन्द हुआ। श्रीराम-लक्ष्मणके हृदयमें
अधिक उत्सह (आनन्द) हुआ॥ ४॥

दो॰—मंगल मोद उछाह नित जाहिं दिवस एहि भाँति। उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति॥ ३५९॥

नित्य ही मङ्गल, आनन्द और उत्सव होते हैं; इस तरह आनन्दमें दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनन्दसे भरकर उमड़ पड़ी, आनन्दकी अधिकता अधिक-अधिक बढ़ती ही जा रही है॥ ३५९॥

चौ०-सुदिन सोधि कल कंकन छोरे। मंगल मोद बिनोद न थोरे॥ नित नव सुखु सुर देखि सिहाहीं। अवध जन्म जाचिह बिधि पाहीं॥ १॥

अच्छा दिन ( ग्रुभ मुहूर्त ) शोषकर सुन्दर कङ्कण खोले गये । मङ्गलः आनन्द और विनोद कुछ कम नहीं हुए ( अर्थात् बहुत हुए )। इस प्रकार नित्य नये सुखको देसकर देवता सिहाते हैं और अयोध्यामें जन्म पानेके लिये ब्रह्माजीसे याचना करते हैं ॥१॥

बिखामिल्रु चलन नित चहहीं। राम सप्रेम बिनय वस रहहीं।।
दिन दिन सयगुन भूपित भाऊ। देखि सराह महामुनिराऊ॥ २॥
विश्वामित्रजी नित्य ही चलना (अपने आश्रम जाना) चाहते हैं, पर रामचन्द्रजीके रनेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों-दिन राजाका सौगुना भाव (प्रेम) देखकर
महामुनिराज विश्वामित्रजी उनकी सराहना करते हैं॥ २॥

मागत बिदा राउ अनुरागे। सुतन्द समेत ठाढ़ में आगे॥ नाथ सकछ संपदा तुम्हारी। में सेवकु समेत सुत नारी॥ ३॥ अन्तमें जब विश्वामित्रजीने बिदा माँगी। तब राजा प्रेममन्न हो गये और पुत्रोंसिहत आगे खड़े हो गये। [वे बोले—] हे नाथ! यह सारी सम्पदा आपकी है। मैं तो स्त्री-पुत्रोंसिहत आपका सेवक हूँ॥ ३॥

करब सदा लिरेकन्ह पर छोहू। दरसनु देत रहब सुनि मोहू॥
अस किह राउ सिहत सुत रानी। परेड चरन सुख आव न बानी॥ ४॥
हे मुनि! लड़कोंपर सदा स्नेह करते रहियेगा और सुझे भी दर्शन देते रहियेगा!
ऐसा कहकर पुत्रों और रानियोंसिहत राजा दशरथजी विश्वामित्रजीके चरणोंपर गिर पड़े,
[प्रेमविहल हो जानेके कारण] उनके मुँहसे बात नहीं निकलती॥ ४॥

दीन्हि असीस बिप्र बहु भाँती। चले न प्रीति रीति कहि जाती॥
रामु सप्रेम संग सब भाई। भाषमु पाइ फिरे पहुँचाई॥ ५॥
वाह्यण विश्वामित्रजीने बहुतं प्रकारते आशीर्वाद दिये और वे चल पड़े, प्रीतिकी
रीति कही नहीं जाती। सब भाइयोंको साथ लेकर श्रीरामजी प्रेमके साथ उन्हें पहुँचाकर
और आज्ञा पाकर छोटे॥ ५॥

दो॰—राम रूपु भूपति भगति व्याद्व उछाद्व अनंदु ।

जात सराहत मनहिं मन मुद्दित गाधिकुळचंदु ॥ ३६० ॥

गाधिकुळके चन्द्रमा विश्वामित्रजी बड़े हर्षके साथ श्रीरामचन्द्रजीके रूप, राजा
दशरथजीकी भक्ति, [चारों माइयोंके ] विवाह और [सबके ] उत्साह और आनन्दको
मन-ही-मन सराहते जाते हैं ॥ ३६० ॥

चौ०-वामदेव रघुकुछ गुर ग्यानी। बहुरि गाधिसुत कथा बखानी॥
सुनि सुनि सुजसु मनिह मन राज । बरनत आपन पुन्य प्रभाक॥ १॥
वामदेवजी और रघुकुछके गुरु शानी विशिष्ठजीने फिर विश्वामित्रजीकी कथा
बखानकर कही। सुनिका सुन्दर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्योंके प्रभावका
बखान करने छगे॥ १॥

बहुँरे लोग रजायसु भयक । सुतन्ह समेत नृपति गृहँ गयक ॥

जह तह राम ज्याहु संबु गावा । सुजसु पुनीत लोक तिहुँ छावा ॥ २ ॥

आज्ञा हुई तब सब लोग [ अपने-अपने घरोंको ] लोटे । राजा दशरयजी भी
पुत्रीसहित महलमें गये । जहाँ-तहाँ सब श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी गाथाएँ गा रहे हैं।
श्रीरामचन्द्रजीका पवित्र सुयश तीनों लोकोंमें छा गया ॥ २ ॥

आए. ब्याहि रामु घर जब तें। बसइ अनंद अवध सब तब तें॥
प्रमु बिबाह जस भयउ उछाहू। सकहिं न बरिन गिरा अहिनाहू॥ ३॥
जबसे श्रीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये। तबसे सब प्रकारका आनन्द अयोध्यामें
आकर बसने लगा। प्रभुके विवाहमें जैसा आनन्द-उत्साह हुआ। उसे सरस्वती और
सर्पोंके राजा शेषजी भी नहीं कह सकते ॥ ३॥

किंकुळ जीवनु पावन जानी। राम सीय जसु मंगल खानी॥
तेहि ते मैं कछु कहा बखानी। करन पुनीत हेतु निज बानी॥ ४॥
श्रीसीतारामजीके यशको किंविकुलके जीवनको पवित्र करनेवाला और मङ्गलोंकी खान जानकर, इससे मैंने अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये कुछ ( थोड़ा-सा) वखान-कर कहा है॥ ४॥

छं॰—ितज गिरा पाविन करन कारन राम जसु तुलसीं कह्यो। रघुवीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कौनें लह्यो॥ उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं। बैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुखु पावहीं॥

अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये तुलसीने रामका यश कहा है। [ नहीं तो ] श्रीरघनाथजीका चरित्र अपार समुद्र है, किस कविने उसका पार पाया है ? जो लोग यज्ञोपवीत और विवाहके मङ्गलमय उत्सवका वर्णन आदरके साथ सुनकर गावेंगे। वे लोंग · श्रीजानकीजी और श्रीरामजीकी कृपासे सदा सुख पावेंगे ।

सो०—सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहिं सुनहिं। तिन्ह कहुँ सदा उछाइ मंगलायतन राम जसु ॥ ३६१ ॥ श्रीसीताजी और श्रीरञ्जनाथजीके विवाह-प्रसंगको जो छोग प्रेमपूर्वक गार्ये-सुनेंगे। उनके लिये सदा उत्साह (आनन्द) ही उत्साह है; क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीका यश मङ्गलका धाम है ॥ ३६१ ॥

### मासपारायण, बारहवाँ विश्राम

्इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः।

कलियुगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह पहला सोपान समाप्त हुआ।

( वालकाण्ड समाप्त )



## केवटके भाग्य



अति आनंद उमिंग अनुरागा। चरन सरोज पखारन लागा॥

# भरतको पादुकादान

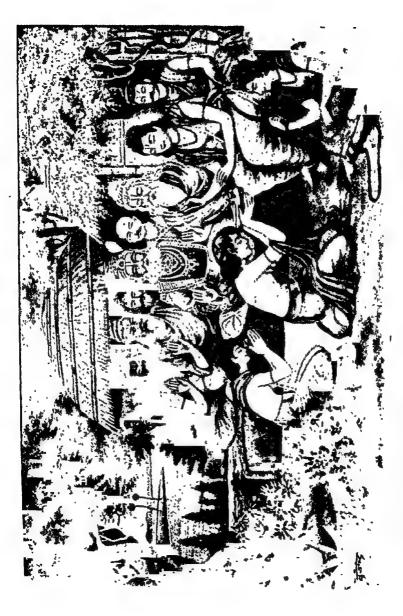

**ት**2ት ደ፩ ] प्रभु किर छपा पाँवरी दीन्हीं। साद्र भरत सीस धिर छीन्हीं॥

#### श्रीगणेशाय नमः

#### श्रीजानकीवल्लभो विजयते

# श्रीरामचरितमानस

# द्वितीय सोपान

## अयोध्याकाण्ड

#### श्लोक

यस्याङ्के च विभाति भूधरस्रता देवापगा मस्तके भाले वालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशितिभः श्रीशङ्करः पातु माम्॥१॥ जिनकी गोदमें हिमाचलस्रता पार्वतीजीः मस्तकपर गङ्काजीः ललाटपर द्वितीयाका चन्द्रमाः कण्टमें हलाहल विष और वक्षःस्थलपर सर्पराज शेषजी सुशोभित हैं। वे भससे विभूपित, देवताओं में श्रेष्टः, सर्वेश्वरः, संहारकर्ता [ या भक्तोंके पापनाशक ], सर्वेव्यापकः कल्याणरूपः, चन्द्रमाके समान श्रुभ्रवर्णं श्रीशङ्करजी सदा मेरी रक्षा करें॥ १॥

प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुः खतः । मुखाम्बुज्ञश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलपदा ॥ २ ॥ रघुकुलको आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके मुखारविन्दकी जो शोभा राज्या-भिषेकसे (राज्याभिषेककी बात सुनकर ) न तो प्रसन्नताको प्राप्त हुई और न वनवासके दुःखसे मिलन ही हुई, वह (मुखकमलकी छि। भेरे लिये सदा सुन्दर मङ्गलोंकी देनेवाली हो ॥ २ ॥

नीलाम्युजर्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् । पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ॥ ३ ॥ नीले कमलके समान श्याम और कोमल जिनके अङ्ग हैं। श्रीसीताजी जिनके वाम भागमें विराजमान हैं और जिनके हाथोंमें [क्रमशः ] अमोघ बाण और सुन्दर धनुष हैं। उन रघुवंशके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ दो॰—श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि। - बरनडँ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारि॥

श्रीगुरुजीके चरणकमलोंकी रंजसे अपने मनरूपी दर्पणको साफ करके मैं श्रीग्धुनाथजीके उस निर्मल यशका वर्णन करता हूँ जो चारों फलोंको (धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको ) देनेवाला है।

चौ०-जब तें रामु ब्याहि घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए॥
भुवन चारिदस भूषर भारी। सुकृत मेघ बरपिंह सुख बारी॥ १॥
जबसे श्रीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये, तबसे [अयोध्यामें ] नित्य नये
मङ्गल हो रहे हैं और आनन्दके बधावे बज रहे हैं। चौदहों लोकरूपी बड़े भारी पर्वतोंपर
पुण्यरूपी मेघ सुखरूपी जल बरसा रहे हैं॥ १॥

रिधि सिधि संपति नदीं सुद्दाई । उमिंग अवध अंवुधि कहुँ आई ॥ मनिगन पुर नर नारि सुजाती । सुचि अमोळ सुंदर सब माँती ॥ २ ॥ ऋदि-विद्वि और सम्पत्तिरूपी सुद्दावनी नदियाँ उमड़-उमड़कर अयोध्यारूपी समुद्रमें आ मिली । नगरके स्त्री-पुरुष अञ्जी जातिके मणियोंके समूह हैं, जो सब प्रकारसे पवित्र, अमृत्य और सुन्दर हैं ॥ २ ॥

कहि न जाइ कड़ु नगर बिस्ती। जनु एतनिश बिरंचि करत्ती॥ सब बिधि सब पुर छोग सुखारी। रामचंद सुख चंदु निहारी॥ ३॥ नगरका ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान-पड़ता है मानो ब्रह्माजीकी कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरनिवासी श्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रको देखकर सब प्रकारसे सुखी हैं॥ ३॥

मुद्दित मातु सब सखीं सहेली। फलित बिलोकि मनोरथ बेली॥ राम रूपु गुन सीलु सुभाक। प्रमुद्दित होइ देखि सुनि शक्त॥ ४॥ सब माताएँ और सखी-सहेलियाँ अपनी मनोरथरूपी बेलको फली हुई देखकर आनन्दित हैं। श्रीरामचन्द्रजीके रूपः गुणः शील और स्वभावको देख-सुनकर राजा दशरथजी बहुत हो आनन्दित होते हैं॥ ४॥

दो॰-सब कें उर अभिलाषु अस कहिंह मनाइ महेसु।

आप अछत जुबराज पद रामिह देउ नरेसु॥ १॥

सबके हृदयमें ऐसी अभिलाषा है और सब महादेवजीको मनाकर (प्रार्थना करके)
कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्रीरामचन्द्रजीको युवराज पद दे दें॥ १॥
चौ॰-एक समय सब सहित समाजा। राजसमाँ रहुराजु विराजा॥

सक्छ सुकृत मुरित नरनाहू। राम सुजसु सुनि अतिहि उछाहू॥ १॥

एक समय रहुकुलके राजा दशरथजी अपने सारे समाजसहित राजसमामें विराजमान

थे । महाराज समस्त पुण्योंकी मूर्ति हैं, उन्हें श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश सुनकर अत्यन्त आनन्द हो रहा है ॥ १॥

नृप सब रहिं कृपा अभिलाषें । लोकप करिं ग्रीति रुख राखें ॥
तिभुवन तीनि काल जग माहीं । मूरिभाग दसरथ सम नाहीं ॥ २ ॥
सव राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुखको रखते हुए
(अनुकूल होकर ) ग्रीति करते हैं । [ पृथ्वी, आकाश, पाताल ] तीनों भुवनोंमें और
[ भूत, भविष्य, वर्तमान ] तीनों कालोंमें दशरथजीके समान बड़भागी [ और ]
कोई नहीं है ॥ २ ॥

मंगल मूल रामु सुत जास्। जो कहु कहिन थोर सबु तास्॥ रायँ सुभायँ मुकुरु कर लीन्हा। बद्नु बिलोकि मुकुटु सम कीन्हा॥ ३॥ मङ्गलोंके मूल श्रीरामचन्द्रजी जिनके पुत्र हैं, उनके लिये जो कुछ कहा जाय सब थोड़ा है। राजाने स्वाभाविक ही हाथमें दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुँह देखकर मुकुटको सीधा किया॥ ३॥

श्रवन समीप भए सित केसा। मनहुँ जरठपतु अस उपदेसा॥
नृप जुबराजु राम कहुँ देहू। जीवन जनम लाहु किन लेहू॥ ४॥
[देखा कि] कानोंके पास वाल सफेद हो गये हैं; मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर
रहा है कि हे राजन् ! श्रीरामचन्द्रजीको युवराज-पद देकर अपने जीवन और जन्मका
लाम क्यों नहीं लेते॥ ४॥

दो०-यह विचार उर आति नृप सुदिनु सुअवसरु पाइ।
प्रेम पुलिक तन मुदित मन गुरिह सुनायउ जाइ॥२॥
हृद्यमें यह विचार लाकर ( युवराज पद देनेका निश्चय कर ) राजा दशरथजीने
गुम दिन और सुन्दर समय पाकर, प्रेमसे पुलिकतशरीर हो आनन्दमग्न मनसे उसे गुरु
विशिष्ठजीको जा सुनाया॥२॥

चौ०-कहइ भुआलु सुनिअ मुनिनायक। भए राम सब बिधि सब लायक॥
सेवक सचिव सकल पुरबासी। जे हमारे अरि मित्र उदासी॥ १॥
राजाने कहा—हे मुनिराज ! [कृपया यह निवेदन ] सुनिये। श्रीरामचन्द्र अब
सब प्रकारसे सत्र योग्य हो गये हैं। सेवक, मन्त्री, सब नगरनिवासी और जो हमारे शत्रु,
मित्र या उदासीन हैं—॥ १॥

सबिह रामु प्रिय जेहि बिधि मोही। प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही॥ बिप्र सहित परिवार गोसाई। करीं छोहु सब रौरिहि नाई॥२॥ समीको श्रीरामचन्द्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। [उनके रूपमें ] आपका आज्ञीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोमित हो रहा है। हे खामी!सारे ब्राह्मण, परिवारसिंहत, आपके ही समान उनपर स्नेह करते हैं ॥ २ ॥ जो गुर चरन रेजु सिर धरहीं । ते जनु सकल बिभव बस करहीं ॥ मोहि सम यहु अनुभयं न दूजें । सबु पायं रज पावनि पूजें ॥ ३ ॥ जो लोग गुरुके चरणोंकी रजको मस्तकपर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्यनको अपने वश्में कर लेते हैं । इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसीने नहीं किया । आपकी पवित्र चरण-रजकी पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया ॥ ३ ॥

अब अभिलाषु एकु मन मोरें। पूजिहि नाथ अनुमह तोरें॥

मुनि प्रसन्न रुखि सहज सनेहूं। कहेड नरेस रजायसु देहूं॥ ४॥

अब मेरे मनमें एक ही अभिलाषा है। हे नाथ ! वह मी आपहीके अनुमहसे पूरी
होगी। राजाका सहज प्रेम देखकर मुनिने प्रसन्न होकर कहा—नरेश ! आशा दीजिये
(कहिये, क्या अभिलाषा है !)॥ ४॥

दो॰ राजन राउर नामु जसु सब अभिमत दातार।
फल अनुगामी महिए मनि मन अभिलाषु तुम्हार ॥ ३ ॥
हे राजन् ! आपका नाम और यश ही सम्पूर्ण मनचाही वस्तुओं को देनेवाला है ।
हे राजाओं के मुकुटमणि ! आपके मनकी अभिलाषा फलका अनुगमन करती है ( अर्थात् आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है ) ॥ ३ ॥

चौ०—सब बिधि गुरु प्रसन्न नियँ नानी । बोलेड राउ रहँसि मृदु बानी ॥
नाथ रामु करिअहिं जुबराजू। कहिंअ कृपा करि करिंअ समाजू ॥ १ ॥
अपने जीमें गुरुजीको सत्र प्रकारसे प्रसन्न जानकर, हिंपत होकर राजा कोमल
वाणीसे बोले—हे नाथ ! श्रीरामचन्द्रको युवराज कीजिये। कृपा करके कहिये (आज्ञा दीजिये) तो तैयारी की जाय ॥ १ ॥

मोहि अछत यहु होइ उछाहू । छहिं छोग सब छोचन छाहू ॥ प्रमु प्रसाद सिव सबइ निवाहीं । यह छाछसा एक मन माहीं ॥ २ ॥ मेरे जीते-जी यह आनन्द-उत्सव हो जाय, [जिससे ] सब छोग अपने नेत्रोंका छाम प्राप्त करें । प्रमु (आप) के प्रसादसे शिवजीने सब कुछ निवाह दिया (सब इच्छाएँ पूर्ण कर दीं), केवछ यही एक छाछसा मनमें रह गयी है ॥ २ ॥

पुनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ । जेहिं न होइ पाछें पछिताऊ ॥ सुनि सुनि दसस्य बचन सुहाए । मंगल मोद मूल मन भाए ॥ ३॥

[ इस लालसाके पूर्ण हो जानेपर ] फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाय, जिससे मुझे पीछे पछताना न हो । दशरथजीके मङ्गल और आनन्दके मूल सुन्दर वचन सुनकर मुनि मनमें बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३॥

युत्त नृप जासु बिमुख पिछताहीं। जासु मजन बिनु जरिन न जाहीं॥
भयद तुम्हार तनय सोड् स्वामी। रामु पुनीत प्रेम अनुगामी॥ ४॥
[ विशिष्ठजीने कहा— ] है राजन्! सुनिये, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके मजन बिना जीकी जलन नहीं जाती, वही स्वामी ( सर्वलोकमहेश्वर )
श्रीरामजी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेमके अनुगामी हैं। [ श्रीरामजी पवित्र प्रेमके पिछे-पिछे चलनेवाले हैं, इसीसे तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं ]॥ ४॥

दो॰—वेगि विलंबु न करिश्र नृप साजिश्र सबुद्द समाजु।
सुदिन सुमंगलु तर्वाह जब रामु होहि जुबराजु॥ ४॥
हे राजन्! अब देर न कीजिये; शीष्ट्र सब सामान स्वाहये। ग्रुम दिन और सुन्दर
मङ्गाष्ट्र तभी है जब श्रीरामचन्द्रजी युवराज हो जायँ (अर्थात् उनके अभिषेकके लिये
सभी दिन ग्रुम और मङ्गलमय हैं)॥ ४॥

चौ०-सुदित महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए॥ कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए। भूप सुमंगल बचन सुनाए॥ १॥ राजा आर्नान्दत होकर महल्में आये और उन्होंने सेवकोंको तथा मन्त्री सुमन्त्रको बुलवाया। उन लोगोंने 'जय-जीव' कहकर सिर नवाये। तब राजाने सुन्दर मङ्गलमय चचन (श्रीरामजीको युवराज पद देनेका प्रस्ताव) सुनाये॥ १॥

जौं पाँचिह मत लागै नीका। करहुं हरिष हियँ रामिह शेका॥ २॥ [और कहा——] यदि पंचोंको (आप सबको) यह मत अच्छा लगे, तो हृदयमें हिषेत होकर आपलोग श्रीरामचन्द्रका राजतिलक कीजिये॥ २॥

मंत्री मुदित सुनत प्रिय वानी। अभिमत बिरवँ परेड जतु पानी॥ बिनती सचिव करहिं कर जोरी। जिअहु जगतपति बरिस करोरी॥ ३॥ इस प्रिय वाणीको सुनते ही मन्त्री ऐसे आनित्दत हुए मानो उनके मनोरथरूपी पोधेपर पानी पड़ गया हो। मन्त्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगत्पति! आप करोड़ों वर्ष जियें ३ जग मंगल शक काज बिचारा। बेगिस नाथ न लाइस बारा॥

न्यिह मोदु सुनि सिचव सुमापा। बढ़त बौंड़ जनु छही सुसाखा॥ ४॥ आपने जगत्मरका मङ्गल करनेवाला मला काम सोचा है। हे नाय! शिवता कीजिये, देर न लगाइये। मिन्त्रयोंकी सुन्दर वाणी सुनकर राजाको ऐसा आनन्द हुआ मानो बढ़ती हुई वेल सुन्दर डालीका सहारा पा गयी हो॥ ४॥

दो॰-कहेउ भूप मुनिराज कर जोइ जोइ आयसु होइ।
राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ॥ ५॥
राजाने कहा--श्रीरामचन्द्रके राज्याभिषेकके लिये मुनिराज विशेष्ठजीकी जो-जो
आज्ञा हो, आपलोग वही सब तुरंत करें ॥ ५॥

चौ०-हरिष मुनीस कहेउ मृदु वानी। आनहु सकल सुतोरथ पानी।।
औषध मूल फूल फल पाना। कहे नाम गिन मंगल नाना॥ १॥
मुनिराजने हिष्ति होकर कोमल वाणीसे कहा कि सम्पूर्ण श्रेष्ठ तीथोंका जल ले
आओ। फिर उन्होंने ओषिं। मूल, पूल, फल और पत्र आदि अनेकों माङ्गलिक
वस्तुओंके नाम गिनकर बताये॥ १॥

चामर चरम बसन बहु भाँती । रोम पाट पट अगनित जाती ॥
मिनगन मंगल बस्तु अनेका । जो जग जोगु भूप अभिषेका ॥ २ ॥
चँवर, मृगचर्म, बहुत प्रकारके वस्त्र, असंख्यों जातियोंके ऊनी और रेशमी कपड़े,
[नाना प्रकारकी ] मिणयाँ (रत्न) तथा और भी बहुत-सी मङ्गल बस्तुएँ, जो जगत्में
राज्याभिषेकके योग्य होती हैं [स्वको मँगानेकी उन्होंने आज्ञा दी ] ॥ २ ॥

बेद बिदित किह सकल बिधाना । कहेउ रचहु पुर बिविध विताना ॥
सफल रसाल पूराफल केरा । रोपहु बीथिन्ह पुर चहुँ फेरा ॥ ३ ॥
सुनिने वेदोंमें कहा हुआ सब विधान बताकर कहा—नगरमें बहुत-से मण्डप
(चँदोवे ) सजाओ । फलोंसमेत आम, सुपारो और केलेके बृक्ष नगरकी गल्यिंमें चारों
और रोप दो ॥ ३ ॥

रचहु मंजु मिन चौकें चारू। कहहु बनावन वेगि बजारू॥
पूजहु गनपति गुर कुळदेवा। सव विधि करहु भूमिसुर सेवा॥ ४॥
सुन्दर मिणयोंके चौक पुरवाओ और वाजारको तुरंत सजानेके छिये कह
दो। श्रीगणेशजी, गुरु और कुळदेवताकी पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणोंकी सब प्रकारसे
सेवा करो॥ ४॥

दो०—ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग।
सिर धरि मुनिवर वचन सबु निज निज कार्जाहें लाग॥६॥
ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ
विश्वजीके वचनोंको शिरोधार्य करके सब लोग अपने-अपने काममें लग गये॥६॥
चौ०—जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा। सो तेहिं काजु प्रथम जनु कीन्हा॥

वित्र साधु सुर पूजत राजा। करत राम हित मंगल काजा॥ १॥
मुनीश्वरने जिसको जिस कामके लिये आज्ञा दी, उसने वह काम [इतनी शीष्रतासे
कर डाला कि] मानो पहलेसे ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण, साधु और देवताओंको
पूज रहे हैं और श्रीरामचन्द्रजीके लिये सब मङ्गलकार्य कर रहे हैं॥ १॥

सुनत राम अभिषेक सुहावा। बाज गहागह अवध बधावा॥ राम सीय तन सगुन जनाए। फरकहिं मंगळ अंग सुहाए॥२॥ श्रीरामचन्द्रजीके राज्यामिषेककी सुहावनी खबर सुनते ही अवधभरमें बड़ी धूमसे वधावे वजने लगे । श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके शरीरमें भी श्रुम शकुन सूचित हुए । उनके सुन्दर मङ्गल अङ्ग फड़कने लगे ॥ २ ॥

पुलिक सप्रेम परसपर कहहीं। भरत आगमन सूचक अहहीं॥
भए बहुत दिन अति अवसेरी। सगुन प्रतीति मेंट प्रिय केरी॥३॥
पुलिकत होकर वे दोनों प्रेमसिहत एक-दूसरेरे कहते हैं कि ये सब शकुन भरतके
आनेकी सूचना देनेवाले हैं। [उनको मामाके घर गये] बहुत दिन हो गये; बहुत ही
अवसेर आ रही है (बार-बार उनसे मिलनेकी मनमें आती है) शकुनोंसे प्रिय
(भरत) के मिलनेका विश्वास होता है॥३॥

भरत सरिस प्रिय को जग माहीं। इहइ सगुन फल्ल दूसर नाहीं।।
रामिह वंधु सोच दिन राती। अंडिन्ह कमठ हृदउ जेहि भाँती॥ ४॥
और भरतके समान जगत्में [हमें ] कौन प्यारा है! शकुनका वस, यही फल है; दूसरा नहीं। श्रीरामचन्द्रजीको [अपने ] भाई भरतका दिन-रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुएका हृदय अंडोंमें रहता है॥ ४॥

दो०—एहि अवसर मंगलु परम सुनि रहँसेउ रनिवासु। सोभत लखि विधु वढ़त जनु वारिधि बीचि बिलासु॥ ७॥ इसी समय यह परम मङ्गल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चन्द्रमाको यढ़ते देखकर समुद्रमें लहरोंका विलास (आनन्द) सुशोभित होता है॥ ७॥ चौ०-प्रथम जाह जिन्ह यचन सुनाए। भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए॥

प्रेस पुलकि तन मन अनुरागीं। मंगल कलस सजन सब लागीं॥१॥ सबसे पहले [रिनवासमें] जाकर जिन्होंने ये बचन (समाचार) सुनाये, उन्होंने बहुत-से आभूपण और वस्त्र पाये। रानियोंका शरीर प्रेमसे पुलकित हो उठा और मन प्रेममें मन्न हो गया। वे सब मङ्गलकलश सजाने लगीं॥१॥

चौकें चारु सुमित्राँ पूरी। मिनमय बिबिध भाँति अति रूरी। आनंद सगन राम महतारी। दिए दान बहु बिप्र हँकारी॥२॥ सुमित्राजीने मिणयों (रतों) के बहुत प्रकारके अत्यन्त सुन्दर और मनोहर चौक पूरे। आनन्दमें मन्न हुई श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजीने ब्राह्मणोंको बुलाकर बहुत दान दिये॥२॥

पूजीं ग्रामदेवि सुर नागा। कहेउ बहोरि देन बिलिमागा॥ जेहि विधि होइ राम कल्यानू। देहु दया किर सो बरदानू॥३॥ उन्होंने ग्रामदेवियों, देवताओं और नागोंकी पूजा की और फिर बिल मेंट देनेको कहा ( अर्थात् कार्य सिद्ध होनेपर फिर पूजा करनेकी मनौती मानी ); और प्रार्थना की कि जिस प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीका कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिये॥ ३॥

गाविंह मंगल कोकिलवयनीं। विधुवदनीं सृगसावकनयनीं॥ ४॥ कोयलकी-सी मीठी वाणीवाली, चन्द्रमाके समान मुखवाली और हिरनके वच्चेके-से नेत्रोंवाली स्त्रियाँ मङ्गलगान करने लगीं॥ ४॥

दो॰ - राम राज अभिषेकु सुनि हियँ हरपे नर नारि।

छो सुमंगल सजन सब विधि अनुकृत विचारि॥ ८॥

श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक मुनकर सभी स्त्री-पुनप हृद्यमें हर्पित हो उठे और
विधाताको अपने अनुकृत समझकर सब मुन्दर मङ्गल-साज सजाने लगे॥ ८॥

चौ॰-तब नरनाहँ बसिष्ठु बोलाए। राम धाम सिख देन पठाए॥

गुर आगमनु सुनत रघुनाथा। द्वार आइ पद नायउ माथा॥ १॥

तब राजाने बिशेष्ठजीको बुलाया और शिक्षा (समयोचित उपदेश) देनेके लिये

श्रीरामचन्द्रजीके महलमें भेजा। गुरुका आगमन सुनते ही श्रीरघुनाथजीने दरवाजेपर आकर
जनके चरणोंमें मस्तक नवाया॥ १॥

सादर अरघ देह घर आने। सोरह भाँति पूजि सनमाने॥
गहे चरन सिय सहित वहोरी। बोके रामु कमल कर जोरी॥२॥
आदरपूर्वक अर्ध्य देकर उन्हें घरमें लाये और बोडशोपचारसे पूजा करके उनका
सम्मान किया। फिर सीताजीसहित उनके चरण स्पर्श किये और कमलके समान दोनीं
हायोंको जोड़कर श्रीरामजी बोले—॥ २॥

सेवक सदन स्वामि आगमन् । मंगल मूल अमंगल दमन् ॥ तदिष उचित जनु बोलि सप्रीती । पठइअ काज नाथ असि नीती ॥ ३ ॥ यद्यिष सेवकके घर, स्वामीका पधारना मङ्गलोंका मूल और अमङ्गलोंका नाश करनेवाला होता है, तथापि हे नाथ ! उचित तो यही था कि प्रेमपूर्वक दासको ही कार्यके लिये बुला मेजते; ऐसी ही नीति है ॥ ३ ॥

प्रभुता तिज प्रभु कीन्ह सनेहूं। भयउ पुनीत आज यह गेहूं॥ आयसु होइ सो करों गोसाई। सेवकु लहइ स्वामि सेवकाई॥ ॥ परन्तु प्रभु (आप) ने प्रभुता छोड़कर (स्वयं यहाँ पधारकर) जो स्तेह किया। इससे आज यह घर पावत्र हो गया। हे गोसाई। [अव] जो आज्ञा हो, में वही करूँ। स्मिमीकी सेवामें ही सेवकका लाम है॥ ४॥

दो॰ सुनि सनेह साने वचन मुनि रघुवरिह प्रसंस।
राम कस न तुम्ह कहहु अस हंस वंस अवतंस ॥ ९ ॥
[श्रीरामचन्द्रजीके] प्रेममें सने हुए वचनोंको सुनकर मुनि विशष्ठजीने श्रीरघुनाथजीकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम! भला, आप ऐसा क्यों न कहें। आप
सूर्यवंशके मूखण जो हैं॥ ९॥

चौ०-बरिन राम गुन सील सुभाक । बोले प्रेम पुलिक मुनिराक ॥
भूप सजेउ अभिपेक समाजू । चाहत देन तुम्हिह जुबराजू ॥ १ ॥
श्रीरामचन्द्रजीके गुण, शील और स्वभावका बस्तानकर, मुनिराज प्रेमसे पुलिकत
होकर योले—[हे रामचन्द्रजी !] राजा (दशरथजी) ने राज्याभिषेककी तैयारी की है ।
वे आपको युवराज-पद देना चाहते हैं ॥ १ ॥

राम करहु सब संजम आजू। जो बिधि कुसल निबाहै काजू॥
गुरु सिख देइ राय पिंह गयक। राम हृदयँ अस बिसमड भयक॥ २॥
[इसिलिये] हे रामजी! आज आप [उपवास, हवन आदि विधिपूर्वक] सब संयम कीजिये, जिससे विधाता कुत्रलपूर्वक इस कामको निवाह दें (सफल कर दें)।
गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथजीके पास चले गये। श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें [ यह सुनकर ] इस बातका खेद हुआ कि—॥ २॥

जनमें एक संग सब भाई। भोजन सयन केलि छरिकाई॥ करनवेश उपबीत बिआहा। संग संग सब भए उछाहा॥३॥ हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना, सोना, छड़कपनके खेल-कूद, कनछेदन, यज्ञोपबीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ-साथ ही हुए॥३॥

विसल बंस यहु अनुचित एकू। बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिषेकू॥
प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई। हरउ मगत मन के कुटिलाई॥ ४॥
पर इस निर्मल वंशमें यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयोंको
छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़ेका ही (मेरा ही) होता है। [ तुलसीदासजी कहते हैं कि ]
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका यह सुन्दर प्रेमपूर्ण पछतावा मक्तोंके मनकी कुटिलताको हरण करे॥ ४॥

दो॰—तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद।

सतमाने प्रिय बचन किह रघुकुल कैरवचंद ॥ १०॥ उसी समय प्रेमं और आनन्दमें मग्न लक्ष्मणजी आये। रघुकुलरूपी कुमुदंके खिलानेवाले चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया॥ १०॥ चौ०-बाजिंह बाजने बिबिध बिधाना। पुर प्रमोद्ध निर्हं जाह बखाना॥

भरत आगमनु सकल मनाविह । आवहुँ विगि नयन फलु पाविह ॥ १ ॥ बहुत प्रकारके बाजे बज रहे हैं । नगरके अतिशय आनन्दका वर्णन नहीं हो सकता । सब लोग भरतजीका आगमन मना रहे हैं, और कह रहे हैं कि वे भी शीघ आवें और [राज्याभिषेकका उत्सव देखकर ] नेत्रोंका फल प्राप्त करें ॥ १ ॥

हाट बाट घर गर्छी अथाई । कहाँह परसपर छोग छोगाई ॥ कालि लगन मलि केतिक बारा । पूजिहि बिधि अभिकापु हमारा ॥ ३ ॥ बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरोंपर (जहाँ-तहाँ ) पुरुष और स्त्री आपसमें यही कहते हैं कि 'कल वह शुम लग्न ( मुहूर्त ) कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे' ॥ २ ॥

कनक सिंघासन सीय समेता। बैठिंह रामु होइ चित चेता॥ सकल कहिं कब होइहि काली। विधन मनाविंह देव कुचाली॥३॥ जब सीताजीसिहत श्रीरामचन्द्रजी सुवर्णके सिंहासनपर विराजेंगे और हमारा मनचीता होगा (मन:कामना पूरी होगी)। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचकी देवता विध्न मना रहे हैं॥३॥

तिन्हिह सोहाह न अवध बधावा। चोरिह चंदिनि राति न भावा॥ सारद बोल्ड बिनय सुर करहीं। बारिह बार पाय लै परहीं॥ ४॥ उन्हें (देवताओंको) अवधके बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोरको चाँदनी रात नहीं भाती। सरस्वतीजीको बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार-बार उनके पैरोंको पकड़कर उनपर गिरते हैं॥ ४॥

दो॰—विपति हमारि विलोकि विङ्मातु करिश सोइ आजु।
रामु जाहि वन राजु तिज होइ सकल सुरकाजु॥ ११॥
[ वे कहते हैं— ] हे माता! हमारी वड़ी विपित्तको देखकर आज वही कीजिये
जिससे श्रीरामचन्द्रजी राज्य त्यागकर वनको चले जायँ और देवताओंका सब कार्य

सिद्ध हो ॥ ११ ॥

चौ॰-सुनि सुर बिनय ठाढ़ि पछिताती। भइउँ सरोज विपिन हिमराती॥
देखि देव पुनि कहाँई निहोरी। मातु तोहि निहैं थोरिउ खोरी॥१॥
देवताओंकी विनती सुनकर सरस्वतीजी खड़ी-खड़ी पछता रही हैं कि [हाय!]
मैं कमछवनके छिये हेमन्त ऋतुकी रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता
फिर विनय करके कहने छगे—हे माता! इसमें आपको जरा भी दोष न छगेगा॥१॥

विसमय हरष रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ॥ जीव करम बस सुख दुख भागी। जाइस अवध देव हित लागी॥ २॥ श्रीरघुनाथजी विषाद और हर्षसे रहित हैं। आप तो श्रीरामजीके सब प्रभावको जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख-दुःखका भागी होता है। अतएव देवताओं के हितके लिये आप अयोध्या जाहये॥ २॥

बार बार गहि चरन सँकोची। चली बिचारि बिबुध मित पोची॥ कँच निवासु नीचि करत्ती। देखि न सकिंह पराइ बिमूती॥३॥ बार-बार चरण पकड़कर देवताओंने सरस्वतीको संकोचमें डाल दिया। तब वह यह विचारकर चली कि देवताओंकी बुद्धि ओली है। इनका निवास तो कँचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरेका ऐश्वर्य नहीं देख सकते॥३॥ आगिल याज विचारि बहोरी। करिहाँह चाह कुसल कि मोरी॥
हरिप हर्न्य दसरथपुर आई। जनु ग्रह दसा दुसह दुखदाई॥ ४॥
परन्तु जागेके कामका विचार करके (श्रीरामजीके वन जानेसे राक्षसोंका वध होगा,
जिससे सारा जगत् जुन्ती हो जायगा ) चतुर कि [श्रीरामजीके वनवासके चरित्रोंका
वर्णन करनेके लिये ] मेरी चाह (कागना ) करेंगे। ऐसा विचारकर सरस्वती हृदयमें
हर्पित होकर दशरथजीकी पुरी अयोध्यामें आर्थी, मानो दुःसह दुःख देनेवाली कोई
ग्रह्दशा आयी हो॥ ४॥

दो॰—नामु मंथरा मंदमति चेरी कैंकइ केरि। शजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मित फेरि॥ १२॥ गन्यरा नागकी कैंक्यीकी एक मन्दनुद्धि दासी थी, उसे अपयशकी पिटारी. बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धिको फेरकर चली गर्यो॥ १२॥

नी०-दीत्व मंधरा नगर यनावा। मंज्ञल मंगल बाज बधावा॥
प्रेसि लोगन्ह काह उछाह। राम तिलकु सुनि भा उर दाहू॥ १॥
गन्यराने देखा कि नगर सजाया हुआ है। सुन्दर मङ्गलमय वधावे वज रहे हैं।
उसने लोगोंश पूछा कि कैसा उत्सव हैं ! [ उनसे ] श्रीरामचन्द्रजीके राजतिलककी बात
गुनते ही उसका हृदय जल उठा॥ १॥

करह विचार कुन्नुद्धि कुनातो । होह अकान कविन विधि राती ॥

देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गवँ तकह लेडे केहि भाँती ॥ २ ॥

यह दुर्नुद्धिः, नीच जातिवाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकारसे यह काम
रात-ग़ी-रातमें विगइ जाय, जैसे कोई कुटिल मीलनी शहदका छत्ता लगा देखकर बात
लगाती है कि हमको किस तरहसे उखाइ हैं ॥ २ ॥

भरत मानु पिर्ह राह बिल्खानी। का अनमनि हसि कह हँसि शनी॥
कतर, देह न लेह उसास्। नारि चरित करि ढारह आँस्॥ ३॥
वह उदास होकर भरतजीकी माता कैकेयीके पास गयी। रानी कैकेयीने हँसकर
कहा—त् उदास क्यों है ? मन्थरा कुछ उत्तर नहीं देती। केवल लंबी साँस हे रही है।
और त्रियाचरित्र करके आँस् ढरका रही है॥ ३॥

हँसि कह रानि गालु घड़ तोरें। दीन्ह लखन सिख अस मन मोरें॥
तयहुँ न बोल चेरिबड़ि पापिनि। छाड़इ स्वास कारि जनु साँपिनि॥ ४॥
रानी हँसकर कहने लगी कि तरेयड़े गालहैं (त् बहुत बढ़-बढ़कर बोलनेवाली है)।
मेरा मन कहता है कि लक्ष्मणने तुझे कुछ सीख दी है (दण्ड दिया है)। तब भी वह
महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी साँस छोड़ रही है मानो काली
नागिन [फ़ुफकार छोड़ रही ] हो॥ ४॥

दो॰—सभय रानि कह कहिस किन कुसल रामु महिपालु। लखनु भरतु रिपुद्मनु सुनि भा कुवरी उर सालु॥ १३॥ तब रानीने डरकर कहा—अरी! कहती क्यों नहीं १ श्रीरामचन्द्रः राजाः लक्ष्मणः, भरतऔर शत्रुष्ठ कुशलसे तो हैं १ यह सुनकर कुवरी मन्थराके हृदयमें वड़ी ही पीड़ा हुई॥ १३॥ चौ॰—कत सिख देह हमहि कोड माई। गालु करव केहि कर बलु पाई॥

रामिह छाड़ि कुसल केहि आजू। जेहि जनेसु देइ शुवराजू॥ १॥ [ वह कहने लगी— ] हे माई! हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी ( वढ़-बढ़कर बोलूँगी ) ? रामचन्द्रको छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज-पद दे रहे हैं !॥ १॥

भयउ कौसिलहि चिधि अति दाहिन। देखत गरय रहत उर नाहिन॥
देखहु कस न जाइ सब सोभा। जो अवलोकि मीर मनु छोभा॥२॥
आज कौसल्याको विधाता बहुत ही दाहिने (अनुकूल) हुए हैं; यह देखकर
उनके हृदयमें गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेतीं।
जिसे देखकर मेरे मनमें छोभ हुआ है॥२॥

पूतु बिदेस न सोचु तुम्हारें। जानित हहु बस नाहु हमारें॥ नीद बहुत प्रिय सेज तुराई। छखहु न भूप कपट चतुराई॥३॥ तुम्हारा पुत्र परदेशमें है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वशमें है। तुम्हें तो तोशक-पलंगपर पड़े-पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, राजाकी कपटमरी चतुराई तुम नहीं देखतीं॥३॥

सुनि प्रियं बचन मिलन मनु जानी । झुकी रानि अब रहु अरगानी ॥
पुनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी । तब धरि जीभ कढ़ावउँ तोरी ॥ ४॥
मन्यराके प्रियं वचन सुनकर किन्तु उसको मनकी मैली जानकर रानी झुककर
(डॉंटकर) बोली—वस, अब चुप रह घरफोड़ी कहींकी ! जो फिर कभी ऐसा कहा, तो
तेरी जीम पकड़कर निकलवा लूँगी ॥ ४॥

दो॰—काने खोरे क्र्वरे कुटिल कुचाली जानि।
तिय विसेषि पुनि चेरि किह भरत मातु मुसुकानि॥ १४॥
कानों, लँगड़ों और कुवड़ोंको कुटिल और कुचाली जानना चाहिये। उनमें भी
स्त्री और खासकर दासी! इतना कहकर मरतजीकी माता कैकेयी मुसकरा दीं॥ १४॥
चौ०—प्रियबादिनि सिख दीन्हिएँ तोही। सपनेहुँ तो पर कोषु न मोही॥

सुदिनु सुमंगल दायक सोई। तोर कहा फुर जेहि दिन होई॥१॥ [और वोर्ली—] हे प्रिय वचन कहनेवाली मन्यरा! मैंने तुझको यह सीख दी है (शिक्षाके लिये हतनी बात कही है)। मुझे तुझपर स्वप्तमें भी क्रोध नहीं है। सुन्दर मङ्गलदायक ग्रुम दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा ( अर्थात् अरामका राज्यतिलक होगा ) ॥ १॥

जेठ खामि सेवक छघु माई। यह दिनकर कुछ रीति सुहाई॥ राम तिलकु जों साँचेहुँ कालो। देउँ मागु मन भावत आली॥२॥ यड़ा भाई स्वामी ओर छोटा माई सेवक होता है। यह सूर्यवंशकी सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्रीरामका तिलक है, तो हे सखी! तेरे मनको अच्छी लगे वही यस्तु माँग ले, मैं दूँगी॥२॥

कोसल्या समें सब महतारी। रामिह सहन सुभाय पिआरी॥ मो पर करिह सनेहु बिसेवी। में किर प्रीति परीछा देखी॥३॥ रामको सहज स्वभावसे सन माताएँ कौ अल्याके समान ही प्यारी हैं। मुझपर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीतिकी परीक्षा करके देख छी है॥३॥

जों बिधि जनसु देइ करि छोहू। होहुँ राम सिय पूत पुतोहू॥ प्रान तें अधिक रासु विय मोरें। तिन्ह कें तिलक छोसु कस तोरें॥ ४॥ जो विधाता कृपा करके जन्म दें, तो [यह मी दें कि] श्रीरामचन्द्र पुत्र और सीता बहू हों। श्रीराम सुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलकसे (उनकें तिलककी वात सुनकर) तुझे छोभ कैसा १॥ ४॥

दो॰—भरत स्वयं तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ। हरप समय विसमउ करिस कारन मोहि सुनाउ॥ १५॥ तुझे भरतकी सौगंध है। छल्ल-कपट छोड़कर सच-सच कह। तृ हर्षके समय विषाद कर रही है। मुझे इसका कारण सुना॥ १५॥

न्ती०-एकहिं बार आस सब पूजी। अब कछु कहब जीभ करि दूजी॥
फीरें जोगु कपार अभागा। भलेड कहत दुख रडरेहि लागा॥ १॥

[ मन्थराने कहा— ] सारी आशाएँ तो एक ही बार कहनेमें पूरी हो गयीं।अब तो दूसरी जीम लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अमागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहनेपर भी आपको दुःख होता है ॥ १॥

कहिं झूठि फुरि बात बनाई। ते प्रिय तुम्हिं करह मैं माई॥ हमहुँ कहिब अब ठकुरसोहाती। नाहिं त मोन रहब दिनु राती॥२॥ जो झूठी-सची वातें बनाकर कहते हैं; हे माई ! वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ ! अव मैं भी ठकुरसुहाती ( मुँहदेखी ) कहा करूँगी। नहीं तो दिन-रात चुप रहूँगी॥२॥

करि कुरूप बिधि परवस कीन्हा। बवा सो छुनिभ छहिअ जो दीन्हा॥ कोउ नृप होउ हमहि का हानी। चेरि छाड़ि अब होब कि रानी॥ ३॥ विधाताने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया ! [ दूसरेको क्या दोष ] जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है ! दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊँगी ! ( अर्थात् रानी तो होनेसे रही ) ॥ ३ ॥

जारें जोगु सुभाउ हमारा। अनमल देखि न जाइ तुम्हारा॥
तातें कछुक बात अनुसारी। छमिअ देवि विह चूक हमारी॥ ४॥
हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है। क्योंिक तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं
जाता। इसीलिये कुछ बात चलायी थी। किन्तु हे देवि! हमारी वड़ी भूल हुई,
क्षमा करो॥ ४॥

दो॰ गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनि तीय अधरबुधि रानि ।
सुरमाया वस बैरिनिहि सुहृद ज्ञानि पतिआनि ॥ १६ ॥
आधाररिहत (अस्थिर) बुद्धिकी स्त्री और देवताओंकी मायाके वशमें होनेके
कारण रहस्ययुक्त कपटभरे प्रिय वचनोंको सुनकर रानी कैकेयीने वैरिन मन्थराको अपनी
सुहृद् (अहैतुक हित करनेवाली) जानकर उसका विश्वास कर लिया ॥ १६ ॥
चौ॰ सादर पुनि पुनि पुँछति ओही । सबरी गान मृगी जनु मोही ॥

तसि मित फिरी अहइ जिस भावी। रहसी चेरि घात जनु फावी।। १।। बार-बार रानी उससे आदरके साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनीके गानसे हिरनी मोहित हो गयी हो। जैसी भावी (होनहार) है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गयी। दासी अपना दाँव लगा जानकर हर्षित हुई।। १।।

तुम्ह पूँछहु मैं कहत डेराऊँ। धरेहु मोर घरकोरी नाऊँ॥ सिंज प्रतीति बहुबिधि गिढ़ छोली। अवध साइसाती तव बोली॥२॥ तुम पूछती हो, किन्तु मैं कहते डरती हूँ। क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर-फोड़ी रख दिया है। बहुत तरहसे गढ़-छोलकर, खूब विस्वास जमाकर, तब वह अयोध्याकी साढ़साती (शनिकी साढ़े सात वर्षकी दशारूपी मन्थरा) बोली—॥ २॥

प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी। रामिह तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी॥
रहा प्रथम अब ते दिन बीते। समन् फिरें रिपु होहिं पिरीते॥ ३॥
हे रानी! तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और रामको तुम प्रिय हो।
सो यह बात सच्ची है। परन्तु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गये। समय फिर
जानेपर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं॥ ३॥

भानु कमल कुल पोपनिहारा। बिनु जल जारि करइ सोइ छारा॥ जरि तुम्हारि चह सवित उलारी। रूँघहु करि उपाउ बर बारी॥ ४॥ सूर्य कमलके कुलका पालन करनेवाला है पर बिना जलके वही सूर्य उनको (कमलेंको) जलाकर मस्म कर देता है। सौत कौसल्या तुम्हारी जड़ उलाड़ना चाहती है। अतः उपायरूपी श्रेष्ठ बाड़ (घेरा) लगाकर उसे रूँघ दो (सुरक्षित कर दो)॥४॥ दो०—तुम्हिह न सोचु सोहाग वल निज वस जानहु राउ।

मन मलीन सुह मीठ नृपु राउर सरल सुभाउ॥ १७॥

तुमको अपने सुद्दागके [ झूठे ] बलपर कुछ भी सोच नहीं है; राजाको अपने वशमें जानती हो । किन्तु राजा मनके मैले और मुँहके मीठे हैं ! और आपका सीधा स्वभाव है ( आप कपट-चतुराई जानतीं ही नहीं ) ॥ १७ ॥

चौ०-चतुर गॅंभीर राम महतारी। बीचु पाइ निज बात सँवारी॥ पठए भरतु भूप निवअउरें। राममातु मत जानब रउरें॥ १॥

रामकी माता (कौसल्या) वड़ी चतुर और गम्मीर है (उसकी थाह कोई नहीं पाता)। उसने मौका पाकर अपनी बात बना छी! राजाने जो भरतको निम्हाल भेज दिया। उसमें आप, बस, रामकी माताकी ही सलाह समझिये!॥ १॥

सेवहिं सकल सवित मोहि नीकें। गरिवत भरतमातु बल पी कें॥
सालु तुम्हार कोसिलिह माई। कपट चतुर निहं होइ जनाई॥ २॥
[ कौसल्या समझती हैं कि ] और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं।
एक भरतकी माँ पितके बलपर गर्वित रहती है। इसीसे हे माई! कौसल्याको तुम बहुत
ही साल (खटक) रही हो। किन्तु वह कपट करनेमें चतुर हैं। अतः उंसके हृदयका
भाव जाननेमें नहीं आता (बह उसे चतुरतासे छिपाये रखती है)॥ २॥

राजिह तुम्ह पर प्रेमु विसेषी। सवित सुभाउ सकइ निहं देखी॥
रिच प्रपंचु भूपिह अपनाई। राम तिलक हित लगन घराई॥ ३॥
राजाका तुमपर विशेष प्रेम है। कौसल्या सौतके स्वभावसे उसे देख नहीं सकती।
इसीलिये उसने जाल रचकर राजाको अपने वशमें करके। [ भरतकी अनुपिखतिमें ]
रामके राजितलको लिये लग निश्चय करा लिया!॥ ३॥

यह कुळ उचित राम कहुँ टीका। सबिह सोहाइ मोहि सुठि नीका ॥ आगिळि वात समुझि डरु मोही। देउ देउ फिरि सो फळु ओही ॥ ४ ॥ रामको तिलक हो, यह कुळ (रघुकुळ) के उचित ही है और यह बात समीको सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परन्तु मुझे तो आगेकी बात विचार-कर डर लगता है; देव उलटकर इसका फळ उसी (कौसल्या) को दे॥ ४॥

चौ०-भावी बस प्रतीति उर आई। पूँछ रानि पुनि सपय देवाई ॥
का पूँछहु तुम्ह अबहुँ न जाना। निज हित अनहित पसु पहिचाना॥ १॥
होनहारवश कैकेयीके मनमें विश्वास हो गया। रानी फिर सौगन्य दिलाकर पूछने
छगी। [मन्थरा वोली- ] क्या पूछती हो । अरे, तुमने अब भी नहीं समझा ! अपने भलेबुरेको (अथवा मित्र-शतुको) तो पशु भी पहचान लेते हैं ॥ १॥

भयउ पाख़ दिन सजत समाज् । तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आज् ॥ खाइअ पहिस्थि राज तुम्हारें। सत्य कहें निहं दोपु हमारें॥ २ ॥ पूरा पखवाड़ा वीत गया सामान सजते और तुमने खबर पायी है आज मुझसे ! मैं तुम्हारे राजमें खाती-पहनती हूँ, इसिल्ये सच कहनेमें मुझे कोई दोप नहीं है ॥ २ ॥

जों असस्य कछु कहव बनाई। तो विधि देइहि हमिह सजाई।। रामिह तिलक कालि जों भयक। तुम्हकहुँ बिपित बीज विधि वयक॥ ३॥ यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होऊँगी तो विधाता मुझे दण्ड देगा। यदि कल रामको राजतिलक हो गया तो [समझ रखना कि] तुम्हारे लिये विधाताने विपत्तिका

बीज वो दिया ॥ ३ ॥

रेख खँचाइ कहउँ बल्लु भाषी। भामिनि भइहु दृध कइ माखी॥ जों सुत सहित करहु सेवकाई। तो घर रहहु न आन उपाई॥ ४ ॥

में यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी ! तुम तो अब दूघकी मक्खी हो गयीं ! ( जैसे दूधमें पड़ी हुई मक्खीको लोग निकालकर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घरसे निकाल बाहर करेंगे ) जो पुत्रसहित [ कौसल्याकी ] चाकरी बजाओगी तो घरमें रह सकोगी; [ अन्यथा घरमें रहनेका ] दूसरा उपाय नहीं ॥ ४ ॥

दो॰ - कदूँ विनृतिह दी्न्ह दुखु तुम्हिह कौसिलाँ देव।

भरतु वंदिगृह सेइहिं छखनु राम के नेव ॥ १९ ॥
कद्र्ने विनताको दुःख दिया था। तुम्हें कौसल्या देगी। भरत कारागारका सेवन
करेंगे (जेळकी हवा खायेंगे) और रुक्ष्मण रामके नायन (सहकारी) होंगे!॥ १९॥
चौ०-कैक्यसुता सुनत कद्व बानी। किहन सकड़ कछु सहिम सुखानी॥

तन पसेड क़द्छी जिमि काँपी। कुबरी दसन जीभ तब चाँपी॥ १॥

कैंकेयी मन्यराकी कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गयी, कुछ बोल नहीं सकती । शरीरमें पसीना हो आया और वह केलेकी तरह काँपने लगी। तब कुबरी ( मन्यरा ) ने अपनी जीभ दाँतों-तले दब ।यी ( उसे मय हुआ कि कहीं भविष्यका अत्यन्त डरावना चित्र सुनकर कैंकेयीके दृदयकी गति न स्क जाय, जिससे उलटा सारा काम ही विगड़ जाय ) ॥ १॥

किंद किंदिक कपट कहानी। धीरज धरहु प्रवोधिस रानी॥ फिरा करमु प्रिय लागि कुचाली। बिकिहि सराहृह मानि मराली॥ २॥ फिर कपटकी करोड़ीं कहानियाँ कह-कहकर उसने रानीको खूब समझाया कि धीरज रक्को! कैंक्यीका भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुलीको हिंसिनी मानकर (वैशिनिको हित मानकर) उसकी सराहना करने लगी॥ २॥

सुनु मंथरा बात फुरि तोरी। दृष्टिनि आँखि नित फरकड़ मोरी॥ दिन प्रति देखट राति कुसपने। कहरूँ न तोहि मोहबस अपने॥ ३॥ कैनेवीने कहा—गन्थरा! मुनः तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। में प्रतिदिन रातको बुरे स्वप्न देखती हूँ; किन्तु अपने अज्ञानवश नुसारे काती नहीं॥ ३॥

काह करें। सिंग स्घ सुभाऊ। दाहिन बाम न जानर्ड काऊ॥ ४॥
सार्यी! क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायाँ-वायाँ कुछ भी नहीं जानती।४।
दो॰—अपने चलत न आजु लगि अनभल काहुक कीन्ह।
केहिं अघ एकिह बार मोहि देश दुसह दुखु दीन्ह॥ २०॥
अपनी चलते ( जहाँतक मेरा वश चला ) मैंने आजतक कभी किसीका बुरा नहीं
किया। पिर न जाने किस पापसे देवने मुझे एक ही साथ यह दुःसह दुःख दिया॥ २०॥

चौर-नेहर जनमु भरव वरु जाई। जिथत न करिब सबित सेवकाई॥ अरि वस दंउ जिजाबत जाही। मानु नीक तेहि जीवन चाही॥ १॥ में भले ही नेहर जाकर वहीं जीवन विता दूँगी। पर जीते-जी सौतकी चाकरी नहीं करूँगी। देव जिसको दात्रुके बरामें रखकर जिलाता है, उसके लिये तो जीनेकी अपेक्षा मरना ही अच्छा है॥ १॥

दीन बचन कह बहुविधि रानी। सुनि क्वबरी तियमाया ठानी॥
अस कस कहहु मानि मन जना। सुखु सोहागु तुम्ह कहुँ दिन दूना॥ २॥
रानीने बहुत प्रकारके दीन बचन कहे। उन्हें सुनकर कुवरीने त्रियाचरित्र फैलाया।
[वह बोली—] तुम मनमें ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो। तुम्हारा सुल-सुहाग दिन-दिन दूना होगा॥ २॥

जेहिं राटर अति अनभल ताका । सोइ पाइहि यह फल्ड परिपाका ॥
जय तें कुमत सुना में स्वामिनि । भूख न वासर नीद न जामिनि ॥ ३ ॥
जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाममें यह ( बुराईरूप ) फल पायेगी ।
हे स्वामिनि ! मैंने जयसे यह कुमत सुना है, तबसे मुझे न तो दिनमें कुछ भूख लगती है
और न रातमें नींद ही आती है ॥ ३ ॥

पूँछेउँ गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची। भरत अुआल होहिँ यह साँची॥
भामिनि करहु त कहाँ उपाक। है तुम्हरीं सेवा बस राज॥ ४॥
मैंने ज्योतिषियोंसे पूछा, तो उन्होंने रेखा खींचकर (गणित करके अथवा निश्चय'पूर्वक) कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य बात है। हे भामिनि! तुम करो, तो उपाय
-मैं बताऊँ। राजा तुम्हारी सेवाके वशमें हैं ही ॥ ४॥

दो॰—परजँ कूप तुव वचन पर सकउँ पूत पित त्यागि ।

कहिस मोर दुखु देखि वड़ कस न करव हित लागि ॥ २१ ॥

[ कैकेयीने कहा— ] मैं तेरे कहनेसे कुएँमें गिर सकती हूँ, पुत्र और पितको भी
छोड़ सकती हूँ । जब त् मेरा बड़ा भारी दुःख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने
हितके लिये उसे क्यों न कहँगी ॥ २१ ॥

नौ०-कुबरीं करि कबुळी कैकेई। कपट छुरी उर पाहन टेई॥
छखद्द न रानि निकट दुखु कैसें। चरद्द हरित तिन बिलपसु जैसें॥ १॥
छुबरीने कैकेयीको [सब तरहसे] कबूल करवाकर (अर्थात् विलपसु बनाकर)
कपटरूप छुरीको अपने [कठोर] हृदयरूपी पत्थरपर टेया (उसकी धारको तेज किया)।
रानी कैकेयी अपने निकटके (शीघ आनेवाले) दुःखको कैसे नहीं देखती, जैसे बिलका
पश्च हरी-हरी घास चरता है [पर यह नहीं जानता कि मौत सिरपर नाच रही है]॥ १॥

सुनत बात मृदु अंत कठोरी। देति मनहूँ मधु माहुर घोरी॥
कहइ चेरे सुधि अहइ कि नाहीं। स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाहीं॥ २॥
मन्थराकी वार्ते सुननेमें तो कोमल हैं, पर परिणाममें कठोर (भयानक) हैं।
मानो वह शहदमें घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है—हे स्वामिनि! तुमने
मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं !॥ २॥

हुइ बरदान भूप सन थाती। सागहु आजु जुड़ावहु छाती॥ सुतिहि राजु रामिह बनवासू। देहु लेहु सब सवित हुलासू॥ ३॥ तुम्हारे दो वरदान राजाके पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजासे माँगकर अपनी छाती उंढी करो। पुत्रको राज्य और रामको वनवास दो और सौतका सारा आनन्द तुम ले लो ॥ ॥

भूपित राम सपथ जब करई। तब मागेहु जेहिं बचनु न टरई॥
होइ अकाजु आजु निसि बीतें। बचनु मोर प्रिय मानेहु जी तें॥ ४॥
जब राजा रामकी सौगंध खा छें, तब वर माँगना, जिससे वचन न टलने पावे।
आजकी रात बीत गयी, तो काम बिगड़ जायगा। मेरी बातको हृदयसे प्रिय [ या प्राणोंसे
भी प्यारी ] समझना॥ ४॥

दो॰—वड़ कुघातु करि पातिकिनि कहेसि कोपगृहँ जाहु।
काजु सँवारेहु सजग सबु सहसा जनि पतिआहु॥ २२॥

अस्य पापिनी मन्यराने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा—कोपमवनमें जाओ। सब काम बड़ी सामघानीसे बनाना, राजापर सहसा विश्वास न कर लेना ( उनकी बातोंमें न आ जाना )! २२

न्। ०-क्षुयरिहि रानि प्रानप्रिय जानी। बार बार बढ़ि बुद्धि बखानी॥ तोहि सम हित न मोर संसारा। बहे जात कह भइसि अधारा॥ १॥

्य कुनरीको रानीने प्राणोंके समान प्रिय समझकर बार-बार उसकी बड़ी बुद्धिका निवान किया और बोली—संसारमें मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ नहीं. जाती हुईके लिये सहारा हुई है ॥ १ ॥

जों यिधि पुरव मनोरथु काली। करों तोहि चख पूतिर आली।।
बहुविधि चेरिहि आदर देई। कीपमवन गवनी कैकेई॥ २॥
यदि विधाता कल मेरामनोरय पूरा कर दें तो हे सखी! मैं तुझे ऑखोंकी पुतली
यना हूँ। इस प्रकार दासीको बहुत तरहसे आदर देकर कैकेयी कोपमवनमें चली गयीं॥२॥
। विपति बीज बरपा रितु चेरी। सुई मह कुमति कैकई केरी॥

विपति वाज बरपा रितु चरा सुद्द मह जुमात क्षेक्ट परा ॥

पाड् कपट जलु अंकुर जामा। वर दोउ दल दुख फल परिनामा ॥ ३ ॥

विपत्ति (कल्ह) बीज है, दासी वर्षा-ऋतु है, कैकेयीकी कुबुद्धि [उस बीजके
चोनेके लिये ] जमीन हो गयी। उसमें कपटरूपी जल पाकर अङ्कुर फूट निकला। दोनों

चरदान उस अङ्कुरके दो पत्ते हैं और अन्तमें इसके दुःखरूपी फल होगा ॥ ३ ॥

कोप समाज साजि सयु सोई। राज करत निज कुमित बिगोई॥
राउर नगर कोलाहलु होई। यह कुचालि कछु जान न कोई॥ ४॥
नैकेथी कोपका सब साज सजकर [कोपभवनमें] जा सोथी। राज्य करती हुई वह
अपनी तुष्ट बुद्धिसे नष्ट हो गयी। राजमहल और नगरमें धूमधाम मच रही है। इस
कुचालको कोई कुछ नहीं जानता॥ ४॥

दो॰—प्रमुदित पुर नर नारि सब सजिह सुमंगळचार। एक प्रविसिंह एक निर्गमिंह भीर भूप द्रवार॥ २३॥

एक प्रविसाह एक निगमाह मार मूप दरवार ॥ ५२ ॥ वड़े ही आनिन्दत होकर नगरके सब स्त्री-पुरुष ग्रुभ मङ्गलचारके साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई वाहर निकलता है; राजद्वारमें बड़ी भीड़ हो रही है ॥२३॥ चौ०—बाल सखा सुनि हियँ हरपाहीं। मिलि दस पाँच राम पिंह जाहीं॥

प्रभु आदरिह प्रेमु पिहचानी। पूँछिंह कुसळ खेम मृद्ध बानी ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके वालसवा राजितलकका समाचार मुनकर इदयमें हिर्पित होते हैं। वे दस-पाँच मिलकर श्रीरामचन्द्रजीके पास जाते हैं। प्रेम पहचानकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणीसे कुशल-क्षेम पूछते हैं ॥ १ ॥

फिरहिं भवन प्रिय आयसु पाई। करत परसपर राम बड़ाई॥ को रघुवीर सरिस संसारा। सीछ सनेहु निवाहनिहारा॥२॥ अपने प्रिय सखा श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वे आपसमें एक-दूसरेसे श्रीरामचन्द्र-जीकी बड़ाई करते हुए घर छौटते हैं और कहते हैं—संसारमें श्रीरवृनायजीके समान श्रीष्ठ और स्नेहको निवाहनेवाळा कौन है ! ॥ २ ॥

जेहिं जेहिं जोनि करम बस अमहीं। तह तह हैं सु देउ यह हमहीं॥ सेवक हम स्वामी सियनाहू। होउ नात यह ओर निबाहू॥ ३॥ भगवान् हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश अमते हुए जिस-जिस योनिमें जन्में। वहाँ-वहाँ (उस-उस योनिमें) हम तो सेवक हों और सीतापित श्रीरामचन्द्रजी हमारे स्वामी हों। और यह नाता अन्ततक निम जाय॥ ३॥

अस अभिलाषु नगर सब काहू। कैकयसुता हृदयँ अति दाहू॥ को न कुसंगति पाइ नसाई। रहृइ न नीच मते चतुराई॥ ४॥ नगरमें सबकी ऐसी ही अभिलापा है। परन्तु कैकेबीके हृदयमें बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कोन नष्ट नहीं होता! नीचके मतके अनुसार चलनेसे चतुराई नहीं रह जाती॥ ४॥

दो॰ साँझ समय सानंद नृषु गयउ कैकई गेहँ। गवनु निरुरता निकट किय जनु धरि देह सनेहँ॥ २४॥ सन्ध्याके समय राजा दशरथ आनन्दके साथ कैकेयीके महलमें गये। मानो साक्षात् स्नोह ही शरीर धारणकर निष्ठुरताके पास गया हो!॥ २४॥

ची०-कोपभवन सुनि सकुचेउ राज । भय वस अगहुड़ परह न पाठ ॥
सुरपित बसह बाहँबळ जाकें । नरपित सकल रहिंह रुख ताकें ॥ १ ॥
कोपभवनका नाम सुनकर राजा सहम गये । डरके मारे उनका पाँव आगेको नहीं
पड़ता । स्वयं देवराज इन्द्र जिनकी भुजाओंके वलपर [ राक्षसोंसे निर्भय होकर ] वसता
है, और सम्पूर्ण राजालोग जिनका रुख देखते रहते हैं, ॥ १ ॥

सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई। देखहु काम प्रताप बड़ाई॥ स्ट कुळिस असि अँगवनिहारे। ते रितनाथ सुमन सर मारे॥२॥ वही राजा दशरथ स्त्रीका कोघ सुनकर सूख गये। कामदेवका प्रताप और महिमा तो देखिये। जो त्रिश्चरूठ, वज्र और तळवार आदिकी चोट अपने अङ्गोपर सहनेवाले हैं, वे रितनाथ कामदेवके पुष्पवाणसे मारे गये!॥२॥

सभय नरेसु प्रिया पिंह गयक। देखि दसा दुखु दारुन भयक॥
भूमि सयन पट्ट मोट पुराना। दिए डारि तन भूषन नाना॥ ३'॥
राजा डरते-डरते अपनी प्यारी कैकेयीके पास गये। उसकी दशा देखकर उन्हें
बदा ही दुःख हुआ। कैकेयी जमीनपर पड़ी है। पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है।
श्रीरके नाना आभूषणोंको उतारकर फैंक दिया है॥ ३॥

कुमितिहि किस कुवेषता फाबी। अनमहिवातु सूच जनु भाषी॥ जाह निकट नृपु कह मृदु बानी। प्रानिप्रया केहि हेतु रिसानी॥ ४॥ उस दुर्वीद कैकेयीको यह कुवेषता ( बुरा वेश ) कैसी फब रही है, मानो भावी विभवापनकी स्नना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमळ वाणीसे बोले—हे प्रागिये ! किसिलिये रिसाई ( रूठी ) हो ! ॥ ४॥

हं कोहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई। मानहुँ सरोप भुअंग भामिनि विषम भाँति निहारई॥ दोड वासना रसना दसन वर मरम ठाहर देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता वस काम कौतुक लेखई॥

ाहे रानी ! किसिलिये रूठी हो !' यह कहकर राजा उसे हाथसे स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथको [ झटककर ] हटा देती है और ऐसे देखती है मानो कोधमें मरी हुई नागिन क्रूर दृष्टिसे देख रही हो । दोनों [ वरदानोंकी ] वासनाएँ उस नागिनकी दो जीमें हैं: और दोनों वरदान दाँत हैं; वह काटनेके लिये मर्मस्थान देख रही है । तुलसीदासजी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहारके वशमें होकर इसे ( इस प्रकार हाथ झटकने और नागिनकी माँति देखनेको ) कामदेवकी कीड़ा ही समझ रहे हैं ।

सो॰—यार वार कह राउ सुमुखि सुलोचिन पिकवचिन ।
कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥ २५॥
राजा बार-बार कह रहे हैं—हे सुमुखी | हे सुलोचनी | हे कोकिलबयनी | हे
गजगामिनी | मुझे अपने कोघका कारण तो सुना ॥ २५॥

नी --अनहित तोर प्रिया केहँ कीन्हा । केहि दुइ सिर केहि जसु चह लीन्हा ॥

कहु केहि रंकिं करों नरेसू। कहु केहि नृपिह निकासी देसू॥ १॥ हे प्रिये! किउने तेरा अनिष्ट किया है! किसके दो सिर हैं! यमराज किसकी लेना (अपन लोकको ले जाना) चाहते हैं! कहा किस कंगालको राजा कर दूँ! या किस राजाको देशसे निकाल दूँ!॥ १॥

सकड तोर अरि अमरड मारी। काह कीट बपुरे नर नारी॥ जानिस मोर सुभाड बरोरू। मनु तन आनन चंद चकोरू॥ २॥ तेरा शत्रु अमर देवता भी हो, तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े-मकोड़े-सरीले नर-नारी तो चीज ही क्या हैं। हे सुन्दरि! तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुखरूपी चन्द्रमाका चकोर है॥ २॥

प्रिया प्रान सुत सरबसु मोरें। परिजन प्रजा सकल बस तोरें॥
- जों कस्तु कहीं कपटु करि तोही। भामिनि राम सपय सत मोही॥ ३॥
हे प्रिये ! मेरी प्रजा, कुटुम्बी, सर्वस्व (सम्पत्ति ), पुत्र, यहाँतक कि मेरे प्राण

भी, ये सब तेरे वशमें (अधीन) हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता होऊँ तो है भामिनी ! मुझे सौ बार रामकी सौगन्ध है ॥ ३॥

बिहिस मागु मनभावित बाता। भूपन सजिह मनोहर गाता॥ घरी कुघरी समुझि जियँ देखू। बेगि प्रिया परिहरिह कुवेपू॥ ४॥ तू हँसकर (प्रसन्नतापूर्वक) अपनी मनचाही वात माँग छे और अपने मनोहर अङ्गोंको आभूषणोंसे सजा। मौका-वेमौका तो मनमें विचारकर देख। हे प्रिये! जर्ल्दा इस बुरे वेषको त्याग दे॥ ४॥

दो॰—यह सुनि मन गुनि सपथ विं विहसि उठी मितमंद । भूषन सजित विस्तोकि मृगु मनहुँ किरातिनि फंद ॥ २६॥

यह सुनकर और मनमें रामजीकी बड़ी सौगन्धको विचारकर मन्दबुद्धि कैकेयी हँसती हुई उठी और गहने पहनने लगी; मानो कोई भीलनी मृगको देखकर फंदा तैयार कर रही हो ! ।। २६ ॥

ची०—पुनि कह राउ सुहद जियँ जानी। प्रेम पुलिक मृदु मंजुल वानी॥
भामिनि भयउ तोर मनभावा। घर घर नगर अनंद बधावा॥ १॥
अपने जीमें कैकेयीको सुहृद् जानकर राजा दशरयजी प्रेमसे पुलकित होकर कोमल
और सुन्दर वाणीसे फिर बोले—हे भामिनि! तेरा मनचीता हो गया। नगरमें घर-घर
आनन्दके बधावे बज रहे हैं॥ १॥

रामिह देउँ कालि जुनराज्। सजिह सुलोचिन मंगल साज्॥ दलकि उठेउ सुनि हृदउ कठोरू। जनु छुह् गयउ पाक बर्तोरू॥२॥

मैं कल ही रामको युवराज-पद दे रहा हूँ। इसिलये हे सुनयनी ! त् मङ्गल साज सज । यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा (फटने लगा) मानो पका हुआ बालतोड़ (फोड़ा) छूगया हो ॥ २ ॥

ऐसिउ पीर विहसि तेहिं गोई। चोर नारि जिमि प्रराटि न रोई॥ छखिं न मूप कपट चतुराई। कोटि कुटिल मनि गुरू पढ़ाई॥३॥

ऐसी मारी पीड़ाको भी उसने हँसकर छिपा लिया, जैसे चोरकी स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती (जिसमें उसका भेद न खुल जाय)। राजा उसकी कपट-चतुराईको नहीं लख रहे हैं। क्योंकि वह करोड़ों कुटिलोंकी शिरोमणि गुरु मन्यराकी पढ़ायी हुई है॥३॥

जद्यपि नीति निपुन नरनाहू। नारिचरित जलनिधि अवगाहू॥ कपट सनेहु बढ़ाइ बहोरी। बोली बिहसि नयन मुहु मोरी॥ ४॥ यद्यपि राजा नीतिमें निपुण हैं;परन्तु त्रियाचरित्र अयाह समुद्र है। फिर वह कपटयुक्त प्रेम बढ़ाकर ( ऊपरसे प्रेम दिखाकर ) नेत्र और मुँह मोड़कर हँसती हुई बोली—॥४॥ दो०—मागु मागु पे कहह पिय कवहुँ न देहु न लेहु।
देन कहेहु वरदान दुइ तेउ पावत संदेहु॥२७॥
हे प्रियतम! आप माँग-माँग तो कहा करते हैं, पर देते-लेते कभी कुछ भी नहीं।
आपने दो वरदान देनेको कहा था, उनके भी मिलनेमें सन्देह है॥२७॥
नौ०—नाने हैं मरमु राट हैंसि कहई। तुम्हिह कोहाब परम प्रिय अहई॥
थाती राखि न सागिहु काऊ। बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाऊ॥१॥
राजाने हँसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म (मतलव) समझा! मान करना तुम्हें।

राजान हसकर कहा कि अब म तुम्हारा मम ( मतलब ) समझा ! मान करना तुम्ह परम प्रिय है । तुमने उन वरोंको थाती ( घरोहर ) रखकर फिर कभी माँगा ही नहीं । और भेरा भूलनेका स्वभाव होनेसे मुझे भी वह प्रसङ्घ याद नहीं रहा ॥ १ ॥

भ्रहें हमहि दोषु जिन देहू। दुइ के चिर मागि मकु लेहू॥ रघुकुल रीति सदा चिल धाई। प्रान जाहुँ वह बचनु न जाई॥२॥ मुखे झड़-मूट दोष मत दो। चाहे दोके बदले चार माँग लो! रघुकुलमें सदासे यह रीति चली आयी है कि प्राण मले ही चले जायँ, पर वचन नहीं जाता॥२॥

नहिं असत्य सम पातक पुंजा। गिरिसम होहिं कि कोटिक गुंजा।।
सत्यमूल सव सुकृत सुहाए। वेद पुरान बिदित मनु गाए॥ ३॥
असत्यके समान पापोंका समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों बुँचिचयाँ मिलकर भी
कहीं पहाड़के समान हो सकती हैं। 'सत्य' ही समस्त उत्तम सुकृतों ( पुण्यों ) की जड़
है। यह बात वेद-पुराणोंमें प्रसिद्ध है और मनुजीने भी यही कहा है।। ३॥

तेहि पर राम सपथ करि आई। सुकृत सनेह अविध रघुराई॥

यात दृश्ह कुमित हैंसि बोली। कुमत कुविहरा कुलह जनु खोली॥ ४॥

उसपर मेरेद्वारा श्रीरामजीकी शपथ करनेमें आ गयी (मुँहसे निकल पड़ी)। श्रीरघुनाथजी मेरे सुकृत (पुण्य) और स्नेहकी सीमा हैं। इस प्रकार बात पक्की कराके
दुर्जुद्धि कैवेबी हँ सकर बोली मानो उसने कुमत (बुरे विचार) रूपी दृष्ट पक्षी (बाज)
[को छोड़नेके लिये उस ] की कुल्ही (आँखोंपरकी टोपी) खोल दी॥ ४॥

दो०—भूप मनोरथ सुभग वनु सुख सुविहंग समाजु।

भिल्लिन जिमि छाड़न चहित बचन भयंकर बाजु ॥ २८॥ राजाका मनोरथ सुन्दर वन है, सुख सुन्दर पश्चियोंका समुदाय है। उसपर भीलनीकी तरह कैकेयी अपना बचनरूपी मयहर बाज छोड़ना चाहती है॥ २८॥

## मासपारायण, तेरहवाँ विश्राम

न्वी०-सुनहु प्रानिप्रय भावत जी का। देहु एक बर भरतिह टीका॥ मागरुँ दूसर बर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी॥ १॥ [ वह बोळी— ] हे प्राणप्यारे ! सुनिये । मेरे मनको भानेवाला एक वर तो दीजिये भरतको राजितलक; और हे नाथ ! दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर माँगती हूँ: मेरा मनोरथ पूरा कीजिये—॥ १॥

तापस बेघ बिसेषि उदासी। चौदह बिरेस रामु वनबासी॥
सुनि मृदु बचन भूप हियँ सोकू। सिस कर छुअत बिकल जिमि कोकू॥ २॥
तपिस्वर्थोंके वेपमें विशेष उदासीन भावसे (राज्य और कुटुम्ब आदिकी ओरसे
भलीभाँति उदासीन होकर बिरक्त मुनियोंकी भाँति ) राम चौदह वर्षतक वनमें निवास
करें। कैकेयीके कोमल (बिनययुक्त ) बचन मुनकर राजाके हृदयमें ऐसा शोक हुआ
जैसे चन्द्रमाकी किरणोंके स्पर्शसे चकवा विकल हो जाता है॥ २॥

गयउ सहिम निर्ह कञ्च किह आवा । जनु सत्तान बन सपटेउ लावा ॥

बिबरन मयउ निपट नरपाळ । दामिनि हनेड मनहुँ तरु ताळ ॥ ३॥

राजा सहम गये । उनसे कुछ कहते न बना मानो बाज बनमें बटेरपर झपटा हो ।

राजाका रंग बिल्कुल उड़ गया मानो ताड़के पेड़को बिजलीने मारा हो (जैसे ताड़के
पेड़पर बिजली गिरनेसे वह झलसकर बदरंगाहो जाताहै । वही हाल राजाका हुआ ) ॥ ३॥

मार्थे हाथ मृदि दोउ छोचन। तनु धिर सोचु छाग जनु सोचन॥

मोर मनोरथु सुरतरु फूछा। फरत किरिनि जिमि हतेउ समूछा॥ ४॥

माथेपर हाथ रखकरः दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने छगे मानो साक्षात् सोच ही ग्रीर धारणकर सोच कर रहा हो। [ वे सोचते हैं—हाथ ! ] नेस मनोरथरूपी करपबृक्ष फूछ चुका था। परन्तु फछते समय कैंकेवीने हथिनीकी तरह उमे जइसमेत उखाइकर नष्ट कर डाला ॥ ४॥

अवध उजारि कीन्हि कैकेई। दीन्हिस अचल विपित कै नेहैं॥ ५॥ कैकेथीने अयोध्याको उजाड़ कर दिया और विपत्तिकी अचल (सुदृढ़) नींव डाल दी।५। दो॰ कवने अवसर का भयउ गयउँ नारि विस्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविद्या नास ॥ २९॥

किस अवसरपर क्या हो गया ! स्त्रीका विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे बोगकी सिद्धिरूपी फल मिलनेके समय योगीको अविद्या नष्ट कर देती है ॥ २९॥

चौ०-एहि बिधि राउ मनिहं मन झाँखा । देखि कुर्माति कुमति मन माखा ॥

भरतु कि राउर पूत न होंही। आनेतु मोळ बेसाहि कि मोही॥ १॥ इस प्रकार राजा मन-ही-मन झींख रहे हैं। राजाका ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मनमें बुरी तरहसे क्रोधित हुई। [और वोली—] क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद छाये हैं? (क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ?)॥१॥

į

जो सुनि सर अस लाग तुम्हारें। काहे न बोल्हु बचतु सँमारें॥
देहु उतर अनु करहु कि नाहीं। सत्यसंघ तुम्ह रघुकुल माहीं॥ २॥
जो भेरा वचन सुनते ही आपको वाण-सा लगा, तो आप सोच-समझकर बात
नयों नहीं कहते ? उत्तर दीजिये—हाँ कीजिये, नहीं तो नाहीं कर दीजिये। आप रघुवंशमें
सत्य प्रतिशावाले [प्रसिद्ध ] हैं!॥ २॥

देन कहें हु अब जिन वर देहू। तजह सत्य जग अपजसु छेहू॥
सत्य सराहि कहेहु वर देना। जानेहु छेड्डि मागि चवेना॥ ३॥
आपने ही वर देनेको कहाथा अब भछेही न दीजिये। सत्यको छोड़ दीजिये और
जगत्में अपयश टीजिये। सत्यकी बड़ी सराहना करके वर देनेको कहा था। समझा था
कि यह चवेना ही माँग लेगी ! ॥ ३॥

सियि द्धी चि बिल जो कछु भाषा। तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा॥
अति कहु यचन कहित कैकेई। मानहुँ लोन जरे पर देई॥ ॥
राजा शिथि, द्धीचि और बिलने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्यागकर मेर्ने
उन्होंने अपने वचनकी प्रतिशको निवाहा। कैकेयी बहुत ही कड़वे बचन कह रही है,
मानो जलेपर नमक छिड़क रही हो॥ ४॥

दोर-धरम धुरंधर धीर धरि नयन उद्यारे रायँ। सिरु धुनि लोन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठायँ॥ ३०॥ धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले राजा दशरयने धीरज घरकर नेत्र लोले खौर सिर धुनकर तथा लंबी साँस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर माख ( ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया )॥ ३० ॥ नोर-आगं दीखि जरत रिस भारी। मनहुँ रोप तस्वारि उधारी॥

मृिं कुबुद्धि धार निरुराई। घरी कूबरी सान बनाई॥ १॥ प्रचण्ड कोधने जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखायी पड़ी मानो कोषरूपी तलयार नंगी (म्यानसे बाहर) खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवारकी मूठ है, निष्दुरता धार है और वह कुबरी (मन्यरा) रूपी सानपर धरकर तेज की हुई है॥ १॥

छली महीप कराल कठोरा। सत्य कि जीवनु छेहि मोरा॥ बोले राउ कठिन करि छाती। बानी सबिनय तासु सोहाती॥ २॥ राजाने देखा कि यह (तलवार) बड़ी ही भयानक और कठोर है [ और सोचा-] क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी १ राजा अपनी छाती कड़ी करके। बहुत ही नम्रताके साथ उसे (कैंकेयीको) प्रिय लगनेवाली वाणी बोले-॥ २॥

प्रिया बचन कस कहरिस कुभाँती। भीर प्रतीति प्रीति करि हाँती॥ मोरें भरत रामु दुइ आँखी। सत्य कहउँ करि संकर साखी॥३॥ हे प्रिये ! हे भीर ! विश्वास और प्रेमको नप्ट करके ऐसे बुरी तरहके वचन कैसे कह रही हो । मेरे तो भरत और रामचन्द्र दो आँखें ( अर्थात् एक-से ) हैं, यह मैं शङ्करजीकी साक्षी देकर सत्य कहता हूँ ॥ ३॥

अवसि दूतु मैं पठइव पाता। ऐहिंह बेगि सुनत दोउ आता॥ सुदिन सोधि सबु साजु सजाई। देउँ भरत कहुँ राजु वजाई॥ ४॥ मैं अवश्य सबेरे ही दूत भेजूँगा। दोनों भाई (भरत-शत्रुघ्न) सुनते ही तुरंत आ जायँगे। अच्छा दिन ( ग्रुम मुहूर्त्त ) शोधवाकर, सब तैयारी करके डंका वजाकर मैं भरतको राज्य दे दूँगा॥ ४॥

दो॰ - लोभुँ न रामहि राजु कर वहुत भरत पर प्रीति।

में बड़ छोट विचारि जियँ करत रहेउँ नृपनीति ॥ ३१॥ रामको राज्यका लोम नहीं हैऔर भरतपर उनका बड़ा ही प्रेम है। में ही अपने मनमें बड़े-छोटेका विचार करके राजनीतिका पालन कर रहा था (बड़ेको राजतिलक देने जा रहा था )॥ ३१॥

ची०-राम सपथ सत कहउँ सुमाड । राममातु कछु कहेउ न काठ ॥

मैं सबु कीन्ह तोहि बिनु पूँछें । तेहि तें परेउ मनोरधु छूछें ॥ १ ॥

रामकी सौवार सौगंध खाकर मैं स्वभावसे ही कहता हूँ कि रामकी माता (कौसल्या ) ने

[ इस विषयमें ] मुझसे कभी कुछ नहीं कहा । अवस्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह
सब किया । इसीसे मेरा मनोरय खाळी गया ॥ १ ॥

रिस परिहरु अब मंगल साजू। कञ्च दिन गएँ भरत जुबराजू॥ . . प्रकृष्टि बात मोहि दुखु लागा। बर दूसर असमंजस मागा॥ २॥ अब क्रोध छोड़ दे और मङ्गल-साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जायँगे। एक ही बातका मुझे दुःख लगा कि तूने दूसरा वरदान वड़ी अड़चनका माँगा॥ २॥ अजहूँ हृद्द जरत तेहि आँचा। रिस परिहास कि साँचेहुँ साँचा॥

कहु तिज रोषु राम अपराध् । सबुकोड कहइ रामु सुठि साध् ॥ ३॥ ः उसकी आँचसे अब भी मेरा हृदय जंळ रहा है। यह दिल्लगीमें, क्रोधमें अथवा सचमुच ही (वास्तवमें ) सचा है ? क्रोधको त्यागकर रामका अपराध तो वता । सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं ॥ ३॥

तुहूँ सराहिस करिस सनेहू। अब सुनि मोहि भयउ संदेहू॥ जासु सुमाउ अरिहि अनुकूछा। सो किमि करिहि मातु प्रतिकूछा॥ ४॥ तू खयं भी रामकी सराहना करती और उनपर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे सन्देह हो गया है [ कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झुठे तो न थे ]। जिसका खमाव शत्रुको भी अनुकूछ है। वह माताके प्रतिकूछ आचरण क्योंकर करेगा।॥ ४॥ दो॰—प्रिया हास रिस परिहरहि मागु विचारि विवेकु। जेहिं देखों अब नयन भरि भरत राज अभिषेकु॥ ६२॥

हे प्रिये ! हॅंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक (उचित-अनुचित) विचारकर वर माँग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरतका राज्याभिषेक देख सकूँ ॥ ३२॥ चौ०-जिऐ मीन बरु वारि बिहीना। मनि बिनुफनिकु जिऐ दुख दीना॥

कहर्वे सुभाउ न छल्ल मन माहीं। जीवनु मोर राम बिनु नाहीं ॥ १॥ मछली चाहे विना पानीके जीती रहे और साँप भी चाहे बिना मणिके दीन-दुखी होकर जीता रहे। परन्तु में स्वभावसे ही कहता हूँ, मनमें [जरा भी] छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन रामके विना नहीं है॥ १॥

समुक्षि देखु जियँ श्रिया प्रवीना। जीवनु राम दरस आधीना॥
सुनि मृदु बचन कुमित अति जरई। मनहुँ अनल आहुति चृत परई॥ २॥
हे चतुर प्रिये ! जीमें समझ देखा मेरा जीवन श्रीरामके दर्शनके अधीन है।
राजाके कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यन्त जल रही है। मानो अग्निमें घीकी।
आहुतियाँ पड़ रही हैं॥ २॥

कहइ करहु किन कोटि उपाया। इहाँ न लागिहि राउरि माया॥
देहु कि लेहु अजसु करि नाहीं। मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं॥३॥
[ कैकेयी कहती है— ] आप करोड़ों उपाय क्यों न करें। यहाँ आपकी माया।
( चालत्राजी ) नहीं लगेगी। या तो मैंने जो माँगा है सो दीजिये। नहीं तो 'नाहीं' करके।
अपयश लीजिये। मुझे बहुत प्रपञ्च ( बखेड़े ) नहीं सुहाते॥ ३॥

रामु साधु तुम्ह साधु सयाने। राममातु मिळ सब पहिचाने॥
जस कीसिळाँ मोर भळ ताका। तस फळु उन्हिहि देउँ करि साका॥ ४॥
राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और रामकी माता भी भळी हैं; मैंने सबको।
पहचान ळिया है। कौसल्याने मेरा जैसा मळा चाहा है, मैं भी साका करके (याद रखने-योग्य) उन्हें वैसा ही फळ दूँगी॥ ४॥

दो॰—होत प्रातु मुनिवेष धरि जों न रामु बन जाहिं।

मोर मरनु राउर अजस नृप समुझिय मन माहिं॥ ३३॥
सवेरा होते ही मुनिका वेष धारणकर यदि राम वनको नहीं जाते, तो हे राजन्!
मनमें [निश्चय] समझ लीजिये कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश !॥ ३३॥
चौ॰—अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी। मानहुँ रोष तरंगिनि बाढ़ी॥
पाप पहार प्रगट भइ सोई। भरी कोघ जल जाह न जोई॥ १॥
ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई। मानो कोधकी नदी उमड़ी हो। वहः

नदी पापरूपी पहाइसे प्रकट हुई है और कोधरूपी जलसे मरी है: [ ऐसी मयानक है कि ] देखी नहीं जाती ! ॥ १ ॥

दोउ बर कूळ कठिन हठ धारा। भवेर कृबरी बचन प्रचारा॥
ढाहत भूपरूप तरु मूला। चली विपित वारिधि अनुकूला॥ २॥
दोनों वरदान उस नदीके दो किनारे हैं। कैकेयीका कठिन हठ ही उसकी [तीव्र]
धारा है और कुवरी (मन्थरा) के बचनोंकी प्रेरणा ही मँवर है। [वह क्रोधरूपी नदी]
बाजा दशरथरूपी वृक्षको जड़-मूलसे ढहाती हुई विपित्त्रूपी समुद्रकी ओर [मीघी]
चली है॥ २॥

छखी नरेस बात फुरि साँची। तिय मिस मीचुसीस पर नाची॥
गिह पद बिनय कीन्ह बैठारी। जिन दिनकर कुछ होसि कुठारी॥ ३॥
राजाने समझ लिया कि बात सचमुच (वास्तवमें) सची है, स्त्रीके बहाने मेरी
मृत्यु ही सिरपर नाच रही है। [तदनन्तर राजाने कैंकेथीके ]चरण पकड़कर उसे
विठाकर विनती की कि त् सूर्यकुछ [रूपी बृक्ष ] के लिये कुटहाड़ी मत बन ॥ ३॥

मागु माथ अवहीं देउँ तोही। राम बिरहूँ जिन मारिस मोही॥
राखु राम कहुँ जेहि तेहि भाँती। नाहिंत जरिहि जनमभरिछाती॥ ४॥
तू मेरा मस्तक माँग ले, मैं तुझे अभी दे दूँ। पर रामके विरहमें मुझे मत मार ।
जिस किसी प्रकारते हो तू रामको रख ले। नहीं तो जन्मभर तेरी छाती जलेगी ॥ ४॥
दो०—देखी ब्याधि असाध नृषु परेड धरनि धुनि माथ।

कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ ॥ ३४॥ राजाने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यन्त आर्तवाणीसे 'हा राम ! हा राम ! इस रघुनाथ !' कहते हुए सिर पीटकर जमीनपर गिर पड़े ॥ ३४॥

चौ॰ व्याकुल राउ सिथिल सब गाता। करिन कलपतर मनहुँ निपाता॥ कंदु सूख मुख भाव न बानी। जनु पाठीतु दीन विनु पानी॥ १॥ राजा व्याकुल हो गये, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया। मानो हियनीने कल्पबृक्षको उखाड़ फेंका हो। कण्ठ सूख गया, मुखसे बात नहीं निकलती। मानो पानीके विना पहिना नामक मळली तहप रही हो॥ १॥

पुनि कह कह कठोर कैकेई। मनहुँ घाय महुँ माहुर देई॥ जौं अंतहुँ अस करतत्र रहेऊ। मागुमागु तुम्ह केहिं बल कहेऊ॥ २॥ कैकेश्री फिर कड़ने और कठोर नचन बोली, मानो घानमें जहर मर रही हो। [कहती हैं — ] जो अन्तमें ऐसा ही करना था, तो आपने 'माँग, माँग' किस बलपर कहा था है ॥ इह कि होइ एक समय अभाला। हँसब ठठाइ फुलाउब गाला॥ दानि कहाउब अरु कुपनाई। होइ कि खेम कुसल रौताई॥ ३॥

हे राजा ! ठहाका मारकर हँसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं ? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना ! क्या रजपूतीमें क्षेम-कुशल भी रह सकती है ? (लड़ाईमें बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी न लगे !) ॥ ३॥

छाद्हु यचनु कि घीरज घरहू। जिन अवला जिमि करना करहू॥
नजु तिय तनय धामु धनु घरनी। सत्यसंघ कहुँ तृन सम बरनी॥ ४॥
या तो चन्चन (प्रतिज्ञा) ही छोड़ दीजिये, या घैर्य घारण कीजिये। यो असहाय
स्त्रीकी भाँति रोइथ-पीटिये नहीं। सत्यव्रतीके लिये तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और
पृथ्वी सब तिनकेके बरावर कहे गये हैं॥ ४॥

दो॰—मरम वचन सुनि राउ कह कहु कछु दोष्ठ न तोर।
लागेउ तोहि पिसाच जिमि काछु कहावत मोर॥ ३५॥
कैकेयीके मर्मभेदी वचन सुनकर राजाने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ मी
दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब
कहला रहा है॥ ३५॥

मी०-चहत न भरत भूपतिह भोरें। बिधि बसकुमित बसी जिय तोरें॥ सो सबु मोर पाप परिनाम् । भयउ कुडाहर जेहिं बिधि बाम् ॥ १ ॥ भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते। होनहारवश तेरे ही जीमें कुमित आ बसी । यह सब मेरे पापाका परिणाम है, जिससे कुसमयमें (बेमोके) विधात। विपरीत हो गया॥ १ ॥ सुबस बसिहि फिरि अवध सुहाई। सब गुन धाम राम प्रभुताई॥

खुनल बालाह । कार जान खुन है । हो इहि ति हुँ पुर राम बड़ाई ॥ २ ॥ करिहिंह भाई सकल सेवकाई । हो इहि ति हुँ पुर राम बड़ाई ॥ २ ॥ [ तेरी उजाड़ी हुई ] यह सुन्दर अयोध्या फिर भळीभाँति बसेगी और समस्तगुणोंके धाम श्रीरामकी प्रमुता भी होगी । सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकोंमें श्रीरामकी बड़ाई होगी ॥ २ ॥

तोर कलंकु मोर पिछताऊ। सुएहुँ निमिटिहिन जाइहिकाऊ॥ अब तोहि नीक लाग कर सोई। लोचन ओट बैंडु मुहु गोई॥ ३॥ केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरनेपर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जायगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वहीं कर। मुँह छिपाकर मेरी आँखोंकी ओट जा बैठ (अर्थात् मेरे सामनेसे हट जा, मुझे मुँह न दिखा)॥ ३॥

जब लिंग जिओं कहुउँ कर जोरी। तब लिंग जिनक छुक हिस बहोरी॥

किरि पिलतेहिस अंत अभागी। मारिस गाइ नहारू लगि।। ४॥

में हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जबतक मैं जीता रहूँ, तबतक किर कुछ न कहना

( अर्थात् मुझसे न बोलनां)। अरी अभागिनी! किर त् अन्तमें पछतायेगी जो त् नहारू

( ताँत) के लिये गायको मार रही है॥ ४॥

यह बात न कहे ॥ १ ॥

दो॰—परेउ राउ किह कोटि विधि काहे करिस निदानु। कपट सयानि न कहित किछु जागित मनहुँ मसानु॥ ३६ ॥ प्राजा करोड़ों प्रकारसे ( बहुत तरहसे ) समझाकर [ और यह कहकर ] कि त्

राजा करोड़ों प्रकारसे ( बहुत तरहसे ) समझाकर [ और यह कहकर ] कि त् क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वीपर गिर पड़े । पर कपट करनेमें चतुर कैंकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो [ मौन होकर ] मसान जगा रही हो ( क्मशानमें बैटकर प्रेतमन्त्र सिद्ध कर रही हो ) ॥ ३६ ॥

ची०-राम राम रट विकल भुआला । जनु विनु पंख विहंग वेहाल ॥ असे हत्याँ मनाव भोरु जिन होई। रामहि जाइ कहे जिन कोई॥ १ ॥ १ ॥ १ राजा पराम-राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंखके विना बेहाल हो। वे अपने हृदयमें मनाते हैं कि सबेरा न हो, और कोई जाकर श्रीरामचन्द्रजीसे

उद्द करहु जिन रिव रघुकुळ गुर । अवध विलोकि स्ल हो इहि उर ॥ अवध भूप प्रीति कैक्द कठिनाई । उभय अवधि विधि रची वनाई ॥ २ ॥ हे रघुकुळके गुरु (वड़ेरे, मूलपुरुप) सूर्य भगवान् ! आप अपना उदय न करें । अयोध्याको [ वेहाळ ] देखकर आपके हृदयमें बड़ी पीड़ा होगी । राजाकी प्रीति और कैकेयीकी निष्ठरता दोनोंको ब्रह्माने सीमातक रचकर बनाया है (अर्थात् राजा प्रेमकी सीमा हैं और कैकेयी निष्ठरताकी) ॥ २॥

बिल्पत नृपिह भयंड भिनुसारा। बीना वेनु संख धुनि द्वारा॥
पढ़िह भाट गुन गाविह गायक। सुनत नृपिह जनु लागिह सायक॥ ३॥
विलाप करते-करते ही राजाको सबेरा हो गया। राजद्वारपर वीणा, बाँसुरी और शङ्ककी ध्विन होने लगी। माटलोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैथे गुणोंका गान कर रहे हैं। सुननेपर राजाको वे बाण-जैसे लगते हैं॥ ३॥

मंगल सकल सोहाहि न कैसें। सहगामिनिहि विभूषन जैसें॥
तेहि निसि नीद परी निहं काहू। राम दरस लालसा उछाहू ॥ ४॥
राजाको ये सब मङ्गल-साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं जैसे पितके साथ सती होनेवाली
स्त्रीको आभूषण ! श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी लालसा और उत्साहके कारण उस रात्रिमें
किसीको मी नींद नहीं आयी ॥ ४॥

दो॰—द्वार भीर सेवक सचिव कहाँह उदित रिव देखि। जागेउ अजहुँ न अवधपित कारनु कवनु विसेपि॥ ३७॥ राजद्वारपर मन्त्रियों और सेवकोंकी भीड़ लगी है। वे सब सूर्यको उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन-सा विशेप कारण है कि अवधपित दशरयजी अभीतक नहीं जागे॥ ३७॥ नी०-पिएंट पहर भूपु नित जागा। आज हमिह बड़ अचरज लागा॥
जाहु सुमंत्र जगावहु जाई। कीजिअ काज रजायसु पाई॥ १॥
राजा नित्य ही रातके पिछले पहर जाग जाया करते हैं। किन्तु आज हमें बड़ा
आधार्य हैं। रहा है। हे मुमन्त्र ! जाओ, जाकर राजाकी जगाओ। उनकी आज्ञा पाकर
हम सब स्ताम करें ॥ १॥

गए सुमंत्रु तय राउर माहीं। देखि भयावन जात डेराहीं॥
धाइ ग्वाइ जनु जाइ न हेरा। मानहुँ विपति विषाद बसेरा॥ २॥
तय सुगन्य रायले (राजमहल) में गये। पर महलको भयानक देखकर वे जाते
कुए टर रहे हैं। [एमा लगता है] मानो दौड़कर काट खायगा। उसकी ओर देखा
भी नहीं जाता। मानो विपत्ति और विषादने वहाँ डेरा डाल रक्खा हो॥ २॥

पूर्वें कोड न ऊतर देई। गए जेहिं भवन भूप कैंकेई॥

किं जयजीव चैठ सिरु नाई। देखि भूप गति गयर सुखाई ॥ ३ ॥
पूछनेपर कोई जवाय नहीं देता; वे उस महलमें गये जहाँ राजा और कैंकेयी थे।

'जय-जीव' ग्रहकर सिर नवाकर (वन्दना करके) बैठे और राजाकी दशा देखकर तो वे ग्रह्म ही गये॥ ३॥

सीच विकल विवरन महि परेक । मानहुँ कमल मूलु परिहरेक ॥
सचिउ सभीत सकइ नहिं पूँछी। बोली असुम भरी सुम छूछी ॥ ४॥
[देखा कि—] राजा सोचसे व्याकुल हैं, चेहरेका रंग उड़ गया है । जमीनपर
ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर (जड़से उखड़कर) [मुर्झाया] पड़ा हो ।
मन्त्री मारे डरके कुछ पूछ नहीं सकते । तब अशुभसे भरी हुई और शुभसे विहीन
कैकेयी बोली—॥ ४॥

दो॰—परी न राजिह नीद निसि हेतु जान जगदीसु।

रामु रामु रिट भोरु किय कहइ न मरमु महीसु॥ ३८॥

राजाको रातभर नींद नहीं आयी, इसका कारण जगदीश्वर ही जानें। इन्होंने 'रामराम' रटकर सबेरा कर दिया, परन्तु इसका मेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते॥ ३८॥
चौ॰—आनहु रामिह वेगि बोलाई। समाचार तब पूँछेहु आई॥
चलेउ सुमंत्रु राय रूख जानी। लखी कुचािल कीन्हि कल्लु रानी॥ १॥
तुम जल्दी रामको बुला लाओ। तब आकर समाचार पूछना। राजाका रूख

· जानकर सुमन्त्रजी चले, समझ गये कि रानीने कुछ कुचाल की है ॥ १ ॥ सोच बिकल मग परह न पाठ । रामहि बोलि कहिहि का राठ ॥ उर धरि धीरज़ गयउ दुकारें । पूँछिंह सकल देखि मनु मारें ॥ २ ॥ सुमन्त्र सोचसे न्याकुल हैं, रास्तेपर पैर नहीं पड़ता (आगे बढ़ा नहीं जाता ) [सोचते हैं—] रामजीको बुलाकर राजा क्या कहेंगे ? किसी तरह हृदयमें धीरज धरकर वे द्वारपर गये। सब लोग उनको मनमारे (उदास) देखकर पूछने लगे॥ २॥ समाधानु किर सो सबही का। गयउ जहाँ दिनकर कुल टीका॥ राम सुमंत्रिह आवत देखा। आदक कीन्ह पिता सम छेखा॥ ३॥ सब लोगोंका समाधान करके (किसी तरह समझा-बुझाकर) सुमन्त्र वहाँ गये। जहाँ स्यंकुलके तिलक श्रीरामचन्द्रजी थे। श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्त्रको आते देखा तो पिताके समान समझकर उनका आदर किया॥ ३॥

निरिष बदनु कि भूप रजाई। रघुकुलदीपिह चलेउ लेवाई॥
रामु कुमाँति सिचव सँग जाहीं। देखि लोग जह तह विलखाहीं॥ ४॥
श्रीरामचन्द्रजीके मुखको देखकर और राजाकी आज्ञा सुनाकर वे रघुकुलके दीपकः
श्रीरामचन्द्रजीको [अपने साथ ] लिवा चले। श्रीरामचन्द्रजीमन्त्रीके साथ बुरी तरहरे (विना
किसी लवाजमेके) जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ-तहाँ विषाद कर रहे हैं॥ ४॥

दो॰—जाइ दीख रघुवंसमिन नरपित निपट कुसाजु।
सहिम परेज लिख सिंधिनिहि मनहुँ वृद्ध गजराजु॥ ३९॥
रघुवंशमणि श्रीरामचन्द्रजीने जाकर देखा कि राजा अत्यन्त ही बुरी हालतमें पढ़े हैं, मानो सिंहनीको देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहमकर गिर पड़ा हो॥ ३९॥ चौ॰—सुखिंह अधर जरह सबु अंगु। मनहुँ दीन मनिहीन सुअंगु॥

सहष समीप दीखि कैंकेई। मानहुँ मीचु घरीं गनि छेई॥ १॥ राजाके ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है। मानो मणिके विना साँप दुखी हो रहा हो। पात ही क्रोधसे भरी कैंकेयीको देखा, मानो [ साक्षात् ] मृत्यु हीं बैठी [ राजाके जीवनकी अन्तिम ] घड़ियाँ गिन रही हो॥ १॥

करनामय मृदु राम सुभाऊ। प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ॥
तदिप धीर धिर समड विवारी। पूँछी मधुर यचन महतारी॥ २॥
श्रीरामचन्द्रजीका खमाव कोमल और करणामय है। उन्होंने [अपने जीवनमें]
पहली बार यह दुःख देखा; इससे पहले कभी उन्होंने दुःख सुना भी न या। तो भी
सुमयका विचार करके, हृद्यमें धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनोंसे माता
कैकेयीसे पूछा—॥ २॥

मोहि कहु मातु तात दुख कारन । करिश्र जतन जैहिं होइ निवारन ॥
धुनहु राम सञ्ज कारनु एहू । राजहि तुम्ह पर बहुत सनेहू ॥ ३ ॥
हे माता ! मुझे पिताजीके दुःखका कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण
हो (दुःख दूर हो ) वह यस किया जाय । [ कैकेयीने कहा— ] हे राम ! सुनो, सारा
कारण यही है कि राजाका तुमपर बहुत स्नेह है ॥ ३ ॥

देन कहेन्ह मोहि हुइ बरदाना। मागेउँ जो कछु मोहि सोहाना॥ सो सुनि भयउ भूप उर सोचू। छादि न सकिं तुम्हार सँकोचू॥४॥ इन्होंने गुरों दो वरदान देनेको कहा या। मुझे जो कुछ अच्छा छगा, वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजाके हृदयमं सोच हो गया; क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं होए सकते॥४॥

दो॰—सुत सनेहु इत वचनु उत संकट परेज नरेसु।
सकतु त आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु॥ ४०॥
इधर तो पुत्रका स्नेह है और उधर वचन (प्रतिज्ञा); राजा इसी धर्मसंकटमें
पह गये हैं। यदि तुम कर सकते हो। तो राजाकी आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके
फठिन बलेशको मिटाओ॥ ४०॥

ची०-निभरक बेठि कहइ कडु यानी। सुनत कठिनता अति अकुलानी॥ जीभ कमान यचन सर नाना। मनहुँ मिहप मृदु रूच्छ समाना॥१॥ कैकेयी येषड़क येठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता। भी अत्यन्त व्याकुल हो उठी। जीभ धनुप है। वचन बहुत-से तीर हैं। और मानो राजा। ही कोमल निशानेक समान हैं॥१॥

जनु कठोरपनु घरें सरीरू। सिखह धनुपविद्या बर बीरू ॥ सबु प्रसंगु रघुपतिहि सुनाई। बैंडि मनहुँ तनु धरि निद्धराई ॥ २ ॥ [ इस सारे साज-सामानकं साथ ] मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीरका शरीर धारण फर्दं भनुपविद्या सीख रहा है। श्रीरघुनाथजीको सब हाल सुनाकर वह ऐसे वैठी है; मानो निष्टरता ही शरीर भारण किये हुए हो ॥ २ ॥

मन मुसुकाइ भानुकुछ भान्। रामु सहज आनंद निधान्॥ बोल बचन बिगत सब दृपन। मृदु मंजुछ जनु बाग बिभूषन॥ ३॥ य्यंकुछके सूर्यः स्वामाविक ही आनन्दनिधान श्रीरामचन्द्रजी मनमें मुसकराकर सब दूपगोंसे रहित ऐसे कोमछ और सुन्दर बचन बोले जो मानो वाणीके भूषणः री थे—॥ ३॥

सुनु जननां सोइ सुनु बड़भागी। जो पिनु मानु बचन अनुरागी॥
तनय मानु पिनु तोपनिहारा। दुर्लभ जननि सकल संसारा॥४॥
ह माना! सुनो। वही पुत्र वड़भागी है जो पिता-मानाके वचनोंका अनुरागी।
(पालन करनेवाला) है। [आज्ञा-पालनके द्वारा] माना-पिताको सन्तुष्ट करनेवालाः
पुत्रः हे जननी! सारे संसारमें दुर्लभ है॥४॥

दो॰—मुनिगन मिलनु विसेषि वन सर्वाह भाँति हित मोर । तेहि महँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ ४१ ॥ वनमें विशेषरूपसे मुनियोंका मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकारसे कल्याण है। उसमें भी, फिर पिताजीकी आज्ञा और हे जननी! तुम्हारी सम्मति है, ॥ ४१॥ ; चौ०-भरतु प्रानिप्रय पाविह राजू। विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू॥

जों न जाउँ वन ऐसेहु काजा। प्रथम गनिश्र मोहि मूद समाजा ॥ १ ॥ और प्राणप्रिय भरत राज्य पानेंगे। [इन सभी नातोंको देखकर यह प्रतीत होता है कि ] आज विधाता सब प्रकारसे मुझे सम्मुख हैं (मेरे अनुकूल हैं)। यदि ऐसे कामके लिये भी मैं बनको न जाऊँ तो मूखोंके समाजमें सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिये॥ १॥

सेवहिं अरँडु कळप तरु त्यागी। परिहरि असृत छेहिं विषु सागी॥

तेउ न पाइ अस समउ चुकाहीं। देखु विचारि मातु मन माहीं ॥ २॥ जो कल्पवृक्षको छोड़कर रेंडकी सेवा करते हैं और अमृत त्यागकर विप माँग हेते हैं। हे माता ! तुम मनमें विचारकर देखों। वे (महामूर्ख) भी ऐसा मीका पाकर कभी न चुकेंगे ॥ २॥

अंब एक दुखु मोहि बिसेपी। निपट विकल नरनायकु देखी॥ थोरिहि बात पितहि दुख भारी। होति प्रतीति न मोहि महतारी॥ ३॥

हे माता ! मुझे एक ही दुःख विशेषरूपरे हो रहा है, वह महाराजको अत्यन्त व्याकुल देखकर । इस थोड़ी-सी वातके लिये ही पिताजीको इतना भारी दुःख हो, हे माता ! मुझे इस वातपर विश्वास नहीं होता ॥ ३ ॥

राउ घीर गुन उद्दिध अगाधू। मा मोहि तें कछु बढ़ अपराधू।। जातें मोहि न कहत कछु राज। मोरि सपथ तोहि कहु सितभाऊ।। ४॥ क्योंकि महाराज तो बड़े ही घीर और गुणोंके अथाह समुद्र हैं। अवस्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है, माता! तुम सच-सच कहो॥ ४॥

दो॰ सहज सरल रघुवर बचन कुमित कुटिल करि जान। चलड जॉक जल वकगित जद्यिप सिल्लु समान॥ ४२॥ रघुकुलमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके स्वमावसे ही सीघे वचनोंको दुर्वुद्धि कैक्यी टेहा ही करके जान रही है; जैसे यद्यपि जल समान ही होता है। परन्तु जॉक उसमें टेही चालसे ही चलती है॥ ४२॥

चौ०-रहसी रानि राम रूख पाई। बोली कपट सनेहु जनाई॥
सपथ तुम्हार भरत के आना। हेतु न दूसर में कछु जाना॥१॥
रानी कैंकेयी श्रीरामचन्द्रजीका रूख पाकर हर्षित हो गयी और कपटपूर्ण स्नेह
दिखाकर वोली-तुम्हारी शपथ और भरतकी सौगंध है, मुझे राजाके दु:खका दूसरा
कुछ भी कारण विदित नहीं है॥१॥

तुम्ह अपराध जीगु नहिं ताता। जननी जनक बंधु सुख दाता॥ राम सत्य सञ्ज जो कञ्च कहहू। तुम्ह पितु मातु बचन रत अहहू॥ २॥ हे तात! तुम अपराधके योग्य नहीं हो ( तुमसे माता-पिताका अपराध बन पड़े, यह राम्भाय नहीं ), तुम तो माता-पिता और भाइयोंको सुख देनेवाळे हो। हे राम! तुम जो युक्त कह रहे हो, सब सत्य है। तुम पिता-माताके बचनों [ के पाळन ] में तत्पर हो॥ २॥

पितिह बुझाइ कहहु बिल सोई। बीथेंपन जेहि अजसु न होई॥ तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहि दीन्हे। उचित न तासु निरादर कीन्हे॥ ३॥ में तुम्हारी बिलहारी जाती हूँ, तुम पिताको समझाकर वही बात कहो जिससे चीथेपन (बुड़ापे) में इनका अपयश न हो। जिस पुण्यने इनको तुम-जैसे पुत्र दिये हैं उसका निरादर करना उचित नहीं॥ ३॥

हागिई कुमुख यचन सुभ कैसे। मगह गयादिक तीरथ जैसे॥
रामिह मातु यचन सब भाए। जिमिसुरसिरगत सिंह सुहाए॥ ४॥
कैकेयीके द्वेर मुखमें ये ग्रुम वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देशमें गया आदिक र्तार्थ! श्रीरामचन्द्रजीको माता कैकेयीके सब बचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गङ्गाजीमें जाकर [अच्छे-सुरे सभी प्रकारके] जल ग्रुम, सुन्दर हो जाते हैं॥ ४॥

दो॰—गइ मुरुछ। रामिह सुमिरि नृप फिरि करवट लीन्ह ।
सिचिव राम आगमन किह विनय समय सम कीन्ह ॥ ४३ ॥
इतनेमं राजाकी मूर्च्छा दूर हुई, उन्होंने रामका सरण करके ('राम ! राम !'
कहकर ) फिरकर करवट ली। मन्त्रीने श्रीरामचन्द्रजीका आना कहकर समयानुकूल
विनती की ॥ ४३ ॥

ची ० - अविनय अकिन रामु पगु धारे। धरि धीरज तब नयन उघारे॥
सिचिव सँभारि राउ बैटारे। चरन परत चूप रामु निहारे॥ १॥
जय राजाने मुना कि श्रीरामचन्द्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धरके नेत्र खोले।
मन्त्रीने सँभालकर राजाको बैटाया। राजाने श्रीरामचन्द्रजीको अपने चरणोंमें पढ़ते
(प्रणाम करते) देखा॥ १॥

लिए सनेह विकल उर लाई। गै मिन मनहुँ फिनक फिरि पाई ॥
रामिह चित्तइ रहेउ नरनाहू। चला विलोचन बारि प्रबाहू ॥ २ ॥
स्नेहरे विकल राजाने रामजीको हृदयमे लगा लिया। मानो साँपने अपनी खोयी
हुई मिण फिरसे पा ली हो। राजा दशरथजी श्रीरामजीको देखते ही रह गये। उनके
नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा वह चली ॥ २ ॥

सोक विवस कछु कहैं न पारा । हृद्येँ छगावत बार्राह बारा ॥ विश्विहि मनाव राउ मन माहीं । जेहिं रघुनाथ न कानन जाहीं ॥ ३ ॥ रा० स० २४शोकके विशेष वश्च होनेके कारण राजा कुछ कह नहीं सकते । वे वार-वार श्रीरामचन्द्रजीको हृदयसे छगाते हैं और मनमें ब्रह्माजीको मनाते हैं कि जिससे श्रीरघुनाथजी वनको न जायँ ॥ ३॥

सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी। बिनती सुनहु सदासिव मोरी॥
आसुतोष तुम्ह अवढर दानी। आरित हरहु दीन जनु जानी॥४॥
फिर महादेवजीका स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं—हे सदाशिव!
आप मेरी विनती सुनिये। आप आग्रुतोष (शीष्ठ प्रसन्न होनेवाले) और अवढरदानी (मुँहमाँगा दे डालनेवाले) हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुःलको दूर कीजिये॥४॥

दो॰—तुम्ह प्रेरक सव के हृद्यँ सो मित रामिह देहु।
वचतु मोर तिज रहिंह घर परिहरि सीलु सनेहु॥ ४४॥
आप प्रेरकरूपसे सबके हृद्यमें हैं। आप श्रीरामचन्द्रको ऐसी बुद्धि दीजिये जिससे
वे मेरे वचनको त्यागकर और शील-स्नेहको छोड़कर धरहीमें रह जायँ॥ ४४॥
चौ॰-अजसु होड जग सुजसु नसाऊ। नरक परी वह सुरपुरु जाऊ॥

सब दुख दुसह सहावहु मोही। छोचन ओट रामु जिन होंही॥ १॥ जगत्में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाय। चाहे [नया पाप होनेसे] मैं नरकमें गिरूँ, अथवा स्वर्ग चला जाय (पूर्व पुण्योंके फल्स्वरूप मिलनेवाला स्वर्ग चाहे सुझे न मिले)। और भी सब प्रकारके दुःसह दुःख आप मुझसे सहन करा लें; पर श्रीरामचन्द्र मेरी आँखोंकी ओट न हों॥ १॥

अस मन गुनइ राउ नहिं बोला। पीपर पात सरिस मनु ढोला॥
रघुपति पितिह प्रेमबस जानी। पुनिकल्लुकहिह मातु अनुमानी॥ २॥
राजा मन-ही-मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं। बोलते नहीं। उनका मन पीपलके
पत्तेकी तरह ढोल रहा है। श्रीरघुनाथजीने पिताको प्रेमके वश जानकर और यह
अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी [ तो पिताजीको दु:ल होगा]—॥ २॥

देस काळ अवसर अनुसारी। बोले त्रचन बिनीत बिचारी॥
तात कहरूँ कछु करउँ दिश्र । अनुचित छमब जानि लिकाई॥ ३॥
देश, काल और अवसरके अनुकूल विचारकर विनीत वचन कहे—हे तात! मैं
कुछ कहता हूँ, यह दिशाई करता हूँ। इस अनौचित्यको मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा

अति छघु बात छागि दुखु पावा । काहुँ न मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ देखि गोसाहँहि पूँछिउँ माता । सुनि प्रसंगु भए स्रोत्तछ गाता ॥ २ ॥ इस अत्यन्त तुन्छ बातके छिये आपने इतना दुःख पाया। मुझे किसीने पह्छे कहकर यह यात नहीं जनायी। खामी ( आप ) को इस दशामें देखकर मैंने मातारें पृष्टा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अङ्ग शीतल हो गये ( मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई )॥४॥ दो॰—मंगल समय सनेह वस सोच परिहरिस तात। आयसु देइस हरिष हिसँ कहि पुलके प्रभु गात॥ ४५॥

हं पिताजी ! इस मञ्जलके समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिये और हृदयमें प्रसन्न होकर मुझे आज़ा दीजिये । यह कहते हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सर्वोङ्ग पुलित हो गये ॥ ४५ ॥

नौ०-धन्य जनसु जगतीतल तासू। पितिह प्रसोद्ध चरित सुनि जासू॥
चारि पदारथ करतल तार्ने। प्रिय पितु मातु प्रान सम जार्ने॥ १॥

[ उन्होंने फिर कहा— ] इस पृथ्वीतलपर उसका जनम धन्य है जिसके चरित्रे
सुनकर पिताको परम आनन्द हो। जिसको माता-पिता प्राणोंके समान प्रिय हैं, चारों
पदार्थ (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) उनके करतलगत ( मुद्दीमें ) रहते हैं॥ १॥

आयसु पालि जनम फलु पाई। ऐहर्ड बेगिहिं होड रजाई॥
विदा मातु सन आवर्ड मागी। चलिहर्ड बनिह बहुरिपगलागी॥ २॥

अपभी आज्ञा पालन करके और जन्मका फल पाकर मैं जन्दी ही लौट आऊँगा,
अतः कृपया आज्ञा दीजिये। मातासे विदा माँग आता हूँ। फिर आपके पैर लगकर
( प्रणाम करके ) वनको चलूँगा॥ २॥

अस किह राम गवनु तब कीन्हा। भूप सोक बस उत्तर न दीन्हा॥
नगर व्यापि गइ बात खुतीछी। खुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी॥ ३॥
एसा फहकर तब श्रीरामचन्द्रजी वहाँसे चल दिये। राजाने शोकवश कोई उत्तर
नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी (अप्रिय) बात नगरभरमें इतनी जल्दी फैल गयी
मानो इंक भारते ही बिच्छूका विष सारे शरीरमें चढ़ गया हो॥ ३॥

मुनि भए विकल सकल नर नारी। वेलि बिटप जिमि देखि दवारी॥
जो जह सुनइ धुनइ सिरु सोई। बड़ विषादु नहिं धीरज होई॥ ॥
इस बातको सुनकर सब स्त्री-पुरुष ऐसे व्याकुल हो गये जैसे दावानल (वनमें
आग लगी) देखकर देल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने (पीटने) लगता है। बड़ा विपाद हैं, किसीको धीरज नहीं बँधता॥ ४॥

दो॰—मुख सुखाहिं छोचन स्नवहिं सोकु न हृदयँ समाइ।

मनहुँ करुन रस कटकई उतरी अवध वजाइ॥४६॥

सबके मुख सूखे जाते हैं, आँखोंसे आँसू बहुते हैं, शोक हृदयमें नहीं समाता।

मानो कहणारसकी सेना अवधपर डंका बजाकर उतर आयी हो॥ ४६॥

ंची ० — मिलेहि माझ बिधि बात बेगारी। जहँ तहँ देहि कैकहि गारी॥

एहि पापिनिहि वृद्धि का परेऊ। छाइ मवन पर पावकु धरेऊ॥ ३॥

सब मेल मिल गये थे ( सब संयोग ठीक हो गये थे ), इतनेमें ही विधाताने वात

बिगाइ दी। जहाँ-तहाँ लोग कैकेयीको गाली दे रहे हैं। इस पापिनको क्या गुझ पड़ा,
जो इसने छाथे घरपर आग रख दी॥ १॥

निज कर नयन कादि चह दीखा। डारि सुधा बिषु चाहत चीखा।।
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। भद्द रघुवंस बेतु बन भागी।। २॥
यह अपने हाथसे अपनी आँखोंको निकालकर (आँखोंके विना ही ) देखना
चाहती है, और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और
अभागिनी कैकेयी रघुवंशरूपी वाँसके बनके लिये अग्नि हो गयी!।। २॥

पाछव बैठि पेडु एहिं काटा। सुख महुँ सोक ठाटु घरि ठाटा॥ सदा रामु एहि प्रान समाना। कारन कवन कुटिलपनु ठाना॥ ३॥ पत्तेपर बैठकर इसने पेड्को काट डाला। सुखमें शोकका ठाट ठटकर रख दिया। श्रीरामचन्द्रजी इसे सदा प्राणोंके समान प्रिय थे। फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिल्ला ठानी॥ ३॥

सत्य कहिं किव नारि सुभाऊ। सब विधि अगहु अगाध दुराऊ॥
निज प्रतिविंबु बरुकु गहि जाई। जानि न जाइ नारि गिति भाई॥ ४॥
किव सत्य ही कहते हैं कि स्त्रीका स्वभाव सब प्रकारसे पकड़में न आने योग्य,
अयाह और भेदभरा होता है। अपनी परछाहीं भले ही पकड़ी जाय, पर भाई! स्त्रियोंकी
गति ( चाल ) नहीं जानी जाती॥ ४॥

दो॰--काह न पावक जारि सक का न समुद्र समाइ।

का न करें अवला प्रवल केहि जग कालु न खाइ ॥ ४७ ॥
आग क्या नहीं जला सकती ! समुद्रमें क्या नहीं समा सकता ! अवला कहानेवाली
प्रवल स्त्री [ जाति ] क्या नहीं कर सकती ! और जगत्में काल किसको नहीं खाता ! ।४७।
चौ०-का सुनाइ विधि काह सुनावा। का देखाइ चह काह देखावा॥

एक कहिं मरू सूप न कीन्हा। बरु बिचारि निर्ध कुमतिहि दीन्हा ॥ ३॥ विधाताने क्या सुनाकर क्या सुना दिया। और क्या दिखाकर अब यह क्या दिखाना चाहता है ! एक कहते हैं कि राजाने अच्छा नहीं किया, दुर्जुद्धि कैकेयीको विचारकर वर नहीं दिया, ॥ १॥

जो हिंठे भयर सकल दुख भाजनु । अवला विवस ग्यानु गुनु गा जनु ॥ एक घरम परमिति पहिचाने । नृपहि दोसु निर्ह देहिं स्याने ॥ २ ॥ जो हठ करके ( कैंकेयीकी वातको पूरा करनेमें अहे रहकर ) स्वयं सब दुःस्त्रोंके पात्र हो गये। स्त्रीके विशेष वश होनेके कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक (दूसरे) जो धर्मकी मर्यादाको जानते हैं और सयाने हैं, वे राजाको दोष नहीं देते ॥ २॥

सिवि दधीचि हरिचंद कहानी। एक एक सन कहिं बखानी॥
एक भरत कर संमत कहिं। एक उदास भायेँ सुनि रहहीं॥ ३॥
ये शिविः दधीचि और हरिश्चन्द्रकी कथा एक दूसरेसे बखानकर कहते हैं। कोई
एक इसमें भरतजीकी सम्मति बताते हैं। कोई एक सुनकर उदासीनमावसे रह जाते हैं
( कुछ वोट्यते नहीं )॥ ३॥

कान सूदि कर रद गिंह जीहा। एक कहिंह यह बात अलीहा॥
सुकृत जाहिं अस कहत तुम्हारे। रामु भरत कहुँ प्रानिप्थारे॥ ॥
कोई हाथांसे कान मूँदकर और जीमको दाँतींतले दवाकर कहते हैं कि यह बात
प्रदृ है, ऐसी वात कहनेसे तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जायँगे। भरतजीको तो श्रीरामचन्द्रजी
प्राणोंके समान प्यारे हैं ॥ ४॥

दो॰—चंदु चवे वरु अनल कन सुधा होइ विषत्ल। सपनेहुँ कवहुँ न करिह किछु भरतु राम प्रतिकूल॥ ४८॥

चन्द्रमा चाहे [ शीतल किरणोंकी जगह ] आगकी चिनगारियाँ वरसाने लगे और अमृत चाहे विपके समान हो जाय, परन्तु भरतजी स्वप्नमें भी कभी श्रीरामचन्द्रजीके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे ॥ ४८ ॥

चौ०-एक विधातिह दूपनु देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह बिपु जेहीं॥
खरभरु नगर सोचु सब काहू। दुसह दाहु उर मिटा टळाहू॥ १॥
कोई एक विधाताको दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगरभरमें खलवली मन्य गयी। सब किसीको सोच हो गया। हृदयमें दुःसह जलन हो गयी।
आनन्द-उत्साह मिट गया॥ १॥

बिप्रवध् कुलमान्य जठेरी। जे प्रिय परम कैंकई केरी॥ लगीं देन सिख सीलु सराही। बचन बानसम लगाहि ताही॥२॥ ब्राह्मणोंकी स्त्रियाँ, कुलकी माननीय वड़ी-बूढ़ी और जो कैंकेयीकी परम प्रिय थीं। व उसके शीलकी सराहना करके उसे सीख देने लगीं। पर उसको उनके बचन बाणके समान लगते हैं॥२॥

भरत न मोहि प्रिय राम समाना । सहा कहहु यहु सबु जगु जाना ॥

करहु राम पर सहज सनेहू । केहिं अपराध आजु बनु देहू ॥ ३ ॥

[ वे कहती हैं— ] तुम तो सदा कहा करती थीं कि श्रीरामचन्द्रके समान मुझको

भरत भी प्यारे नहीं हैं; इस बातको सारा जगत जानता है । श्रीरामचन्द्रजीपर तो तुम
स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो । आज किस अपराधसे उन्हें वन देती हो १ ॥ ३ ॥

कबहुँ न कियहु सवित आरेस्। प्रीति प्रतीति जान सञ्च देस्॥ कौसल्याँ अव काह विगारा। तुम्ह जेहि छागि बज्र पुर पारा॥ ४॥ तुमने कभी सौतियाडाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वासको जानता है। अब कौसल्याने तुम्हारा कौन-सा विगाड़ कर दिया। जिसके कारण तुमने सारे नगरपर बज्र गिरा दिया॥ ४॥

दो॰—सीय कि पिय सँगु परिहरिहि छखनु कि रहिहहिं घाम। राजु कि भूँजब भरत पुर नृषु कि जिइहि विनु राम॥ ४२॥

क्या सीताजी अपने पति ( श्रीरामचन्द्रजी ) का साथ छोड़ देंगी ? क्या छक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रजीके बिना घर रह सकेंगे ? क्या भरतजी श्रीरामचन्द्रजीके विना अयोध्यापुरी-का राज्य भोग सकेंगे ? और क्या राजा श्रीरामचन्द्रजीके विना जीवित रह सकेंगे ? ( अर्थात् न सीताजी यहाँ रहेंगी, न छक्ष्मण रहेंगे, न भरतजी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे; सब उजाड़ हो जायगा ) ॥ ४९॥

चौ०-अस विचारि उर छाइहु कोहू। सोक कछंक कोठि जित होहू ॥
भरतिह अवसि देहु जुबराजू। कानन काह राम कर काजू॥ १॥
हृदयमें ऐसा विचारकर क्रोध छोड़ दो, शोक और कल्क्क्की कोठी मत बनो।
भरतको अवश्य युवराजपद दो, पर श्रीरामचन्द्रजीका वनमें क्या काम है ! ॥ १॥
नाहिन रामु राज के मुखे। घरम धुरीन विषय रस रूखे॥

गुर गृह बसहूँ रामु ति गेहू। तृप सन अस बर दूंसर छेहू॥ २॥ श्रीरामचन्द्रजी राज्यके भूखे नहीं हैं। वे धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले और विषय-समें रूखे हैं (अर्थात् उनमें विषयासिक है ही नहीं)। [इसिल्ये तुम यह शंका न करों कि श्रीरामजी वन न गये तो भरतके राज्यमें विष्न करेंगे; इतनेपर भी मन न माने तो ] तुम राजासे दूसरा ऐसा (यह) वर ले लो कि श्रीराम घर छोड़कर गुरुके घर रहें ॥ २॥

जों नहिं छगिहहु कहें हमारे। नहिं छागिहि कछु हाथ तुम्हारे॥
जों परिहास कीन्हि कछु हो हैं। तौ कि प्रगट जनावहु सो है॥ ३॥
जो तुम हमारे कहनेपर न चछोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न छगेगा। यदि तुमने कुछ हैंसी की हो तो उसे प्रकटमें कहकर जना दो [ कि मैने दिछगी की है ]॥ ३॥
राम सरिस सुत कानन जोगू। काह कि हि सुनि तुम्ह कहुँ छोगू॥
उठहु बेगि सोइ करहु उपाई। जेहि बिधि सोकु कर्छकु नसाई॥ ॥॥
राम-सरीखा पुत्र क्या बनके योग्य है १ यह सुनकर छोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उदो और वही उपाय करो जिस उपायसे इस शोक और करुङ्का नाश हो॥ ४॥

हं के जोहि भाँति सोकु कलंकु जाइ उपाय करि कुल पालही। हिंदे फेरु रामिह जात वन जिन बात दूसिर चालही॥ जिमि भानु विनु दिनु प्रान विनु तनु चंद विनु जिमि जामिनी। तिमि अवध नुलसीदास प्रभु विनु समुझि धौँ जियँ भामिनी॥

जिस तरह [ नगरभरका ] शोक और [ तुम्हारा ] कल्क्क मिटे, वही उपाय करके कुलकी रक्षा कर । वन जाते हुए श्रीरामजीको हठ करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न नला । तुन्सीदासजी कहते हैं—जैसे सूर्यके विना दिन, प्राणके विना शरीर और नन्द्रमांक विना रात [ निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है ], वैसे ही;श्रीरामचन्द्रजीके यिना अयोच्या हो जायगी; हे भामिनी ! त् अपने हृदयमें इस बातको समझ ( विचारकर देन्य ) तो सही ।

सोर — सखिन्ह सिखावनु दीन्ह सुनत मधुर परिनाम हित ।
ते इँ कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रवोधी कूबरी ॥ ५० ॥
इस प्रकार सिखायोंने ऐसी सीख दी जो सुननेमें मीठी और परिणाममें हितकारी थी।
पर कुटिला कुबरीकी सिखायी-पढ़ायी हुई कैकेथीने इसपर जरा भी कान नहीं दिया ॥५०॥
ची०-उतरु न देइ इसह रिस रूखी। मृगिन्ह चितव जन बाधिनि मूखी॥

व्याधि असाधि जानि तिन्ह स्यागी। चलीं कहत सितमंद अभागी॥१॥ कैंग्रेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दु:सह कोधके मारे रूखी (वेमुरन्वत) हो रही है। ऐसे देखती है मानो भृखी वाधिन हरिनियोंको देख रही हो। तब सिखयोंने रोगको असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मन्दबुद्धि, अभागिनी कहती हुई चल दीं॥१॥

राज करत यह देश विगोई। कीन्हेसि अस जस करइ न कोई॥
पृद्धि विघि विरुपिंद पुर नर नारीं। देहि कुचालिहि कोटिक गारीं॥२॥
राज्य करते हुए इस कैकेयीको दैवने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया। वैसा
कोई भी न करेगा! नगरके सब स्त्री-पुरुप इस प्रकार विरुप कर रहे हैं और उस कुचाली
कैकेयीको करोड़ों गालियाँ दे रहे हैं॥२॥

जर्शहं विषम जर छेहिं वसासा। कविन सम बिनु जीवन आसा॥ विपुल वियोग प्रजा अकुलानी। जनु जलचर गन स्वत पानी॥ ३॥ होग विपमच्वर (भयानक दु:खकी आग) से जल रहे हैं। लंबी साँसें छेते हुए वे कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीके विना जीनेकी कौन आशा है। महान वियोग [की आशंका] से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गयी है मानो पानी स्वनेके समय जलचर जीनोंका समुदाय व्याकुल हो !॥ ३॥

अति विषाद वस लोग लोगाई। गए मातु पहिं रामु गोसाई॥ मुख प्रसन्न चितः चौगुन चाऊ। मिटा सोचु जनि राखै राऊ॥ ॥ सभी पुरुष और स्नियाँ अत्यन्त विषादके वश हो रहे हैं। स्वामी श्रीरामचन्द्रजी माता कौसल्याके पास गये। उनका मुख प्रसन्न है और चित्तमें चौगुना चाव (उत्साह) है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। [श्रीरामजीको राजतिलककी वात मुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयोंको छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राजतिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयीकी आज्ञा और पिताकी मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। ]॥ ४॥

दों निव गयंदु रघुवीर मनु राजु अलान समान ।

हू दे जानि वन गवनु सुनि उर अनंदु अधिकान ॥ ५१ ॥

श्रीरामचन्द्रजीका मन नये पकड़े हुए हाथीके समान और राजतिलक उस हाथीके
बाँधनेकी काँटेदार लोहेकी वेड़ीके समान है। ध्वन जाना है यह सुनकर, अपनेको
बन्धनसे छूटा जानकर, उनके हृदयमें आनन्द वद गया है ॥ ५१ ॥

चौ०-रशुकुल तिलक जोरि दोउ हाथा। मुदित मातु पद नायड माथा॥ दीन्हि असीस लाइ उर लीन्हे। भूषन बसन निलाविर कीन्हे॥ १॥ रशुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजीने दोनों हाथ जोड़कर आनन्दके साथ माताके चरणोंमें

रघुकुलातलक श्रारामचन्द्रजान दाना हाथ जाङ्कर आनन्दक साथ माताक चरणाम सिर नवाया। माताने आशीर्वाद दियाः अपने हृदयसे लगा लिया और उनपर गहने तथा कपड़े न्योछावर किये ॥ १॥

बार बार मुख चुंबित माता। नयन नेह जल्ल पुरुकित गाता॥
गोद राखि पुनि हृद्यँ लगाए। स्रवत प्रेमरस पयद सुहाए॥२॥
माता बार-बार श्रीरामचन्द्रजीका मुख चूम रही हैं। नेत्रोंमें प्रेमका जल भर आया
है, और सब अङ्ग पुरुकित हो गये हैं। श्रीरामको अपनी गोदमें वैठाकर फिर हृदयसे
लगा लिया। सुन्दर स्तन प्रेमरस (दूध) बहाने लगे॥ २॥

त्रेमु प्रमोदु न कछु कहि जाई। रंक धनद पदबी जनु पाई॥ सादर सुंदर बदनु निहारी। बोखी मधुर बचन महतारी॥३॥ उनका प्रेम और महान् आनन्द कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगालने कुवेरका पद पालिया हो। बड़े आदरके साथ सुन्दर मुख देखकर माता मधुर वचन बोलीं—॥ ३॥

कहहु तात जननी बिलहारी। कबिंह छगन सुद मंगलकारी॥
सुकृत सील सुख सीन सुहाई। जनम लाभ कइ अविध अधाई॥४॥
हे तात! माता बिलहारी जाती है, कहो, वह आनन्द-मङ्गलकारी लग कब है, जो
मेरे पुण्य, शील और सुखकी सुन्दर सीमा है और जन्म लेनेके लामकी पूर्णतम अविध है;॥४॥
दो०—जेहि चाहत नर नारि सब अति आरत पहि भाँति।

जिमि चातक चातिक तृषित बृष्टि सरद रितु स्वाति ॥ ५२ ॥ तया जिस ( छग्न ) को सभी स्त्री-पुरुष अत्यन्त व्याकुळतासे इस प्रकार चाहते हैं

जिस प्रकार प्याससे चातक और चातकी शरद्-मृतुके स्वातिनक्षत्रकी वर्षाको चाहते हैं ५२ चीर-तात जाउँ बिल वेगि नहाहू। जो मन भाव मधुर कछु लाहू॥

पितु समीप तव जाएहु भेशा। मह बिह बार जाह बिल मेशा॥ १॥

हे तात! में वलेया लेती हूँ, तुम जब्दी नहा लो और जो मन भावे, कुछ मिटाई खा लो। भेया! तव पिताके पास जाना। बहुत देर होगयी है, मातावलिहारी जाती है॥१॥

मातु बचन सुनि अति अनुकूल। जनु सनेह सुरतक के फूला॥

सुख मकरंद भरे श्रियमूला। निरिष्ठ राम मनु भवँक न भूला॥ २॥

माताके अत्यन्त अनुकूल वचन सुनकर—जो मानो स्नेहरूपी कल्पवृक्षके फूल थे,
जो सुखरूपी मकरन्द (पुप्परस) से भरे थे और श्री (राजलक्ष्मी) के मूल थे—ऐसे वचनरूपी फूलोंको देखकर श्रीरामचन्द्रजीका मनरूपी भीरा उनपर नहीं भूला॥ २॥

धरम धुरीन धरम गित जानी। कहेड मातु सन अति मृदु बानी॥

पिता दीन्ह मोहि कानन राजू। जहँ सब भाँति मोर बढ़ काजू॥ ३॥

धर्मधुरीण श्रीरामचन्द्रजीने घर्मकी गितको जानकर मातासे अत्यन्त कोमल वाणीसे कहा—हे माता! पिताजीने मुझको वनका राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकारसे मेरा बढ़ा काम वननेवाला है॥ ३॥

श्रायसु देहि सुदित मन माता। जेहिं सुद मंगल कानन जाता॥ जिन सनेह वस उरपित भोरें। आनेंदु अंब अनुग्रह तोरें॥ १॥ हे माता! त्प्रसन्न मनसे मुझे आज्ञा देः जिससे मेरी बनयात्रामें आनन्द-मंगल हो। मेरे स्नेहबरा भूलकर भी डरना नहीं। हे माता! तेरी कृपासे आनन्द ही होगा॥ ४॥

दो॰—वरप चारिद्स विपित वसि करि पितु वचन प्रमात । आइ पाय पुनि देखिहउँ मनु जिन करिस मलान ॥ ५३॥ चौदह वर्ष वनमें रहकर, पिताजीके वचनको प्रमाणित (सत्य) करि फिर लैटकर तेरे चरणोंका दर्शन करूँगा; तू मनको म्लान ( दुखी ) न कर ॥ ५३॥ चौ०—यचन विनीत मधुर रघुवर के। सर सम लगे मातु उर करके॥

सहिम सूिख सुनै सीतिल्ज्ञानी। जिमि जवास परें पावस पानी॥ १॥ रघुकुलमें श्रेष्ठ श्रीरामजीके ये वहुत ही नम्र और मीठे वचन माताके हृदयमें बाणके समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणीको सुनकर कौसल्या वैसे ही सहमकर सूख गर्यों जैसे वरसातका पानी पड़नेसे जवासा सूख जाता है॥ १॥

किह न जाइ कछु हृद्य बिषादू। मनहुँ सृगी सुनि केहिर नादू॥ नयन सजल तन थर थर काँपी। माजिह खाइ मीन जनु मापी॥ २॥ हृद्यका विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंहकी गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गयी हो। नेत्रोंमें जल भर आया। शरीर थर-थर काँपने लगा! मानो मछली माँजा (पहली वर्षाका फेन) खाकर वदहवास हो गयी हो ! ॥ २ ॥
धरि धीरज सुत वदनु निहारी। गदगद बचन कहित महतारी॥
तात पितिह तुम्ह प्रान पिखारे। देखि मुदित नित चरित तुम्हारे॥ ३ ॥
श्रीरज धरकर, पुत्रका मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी—हे तात ! तुम
तो पिताको प्राणोंके समानिषय हो । तुम्हारे चरित्रोंको देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे ॥ ३ ॥
राजु देन कहुँ सुम दिन साधा। कहेउ जान वन केहि अपराधा॥

तात सुनावहु मोहि निदान्। को दिनकर कुछ भयं कुतान्॥ ४॥ राज्य देनेके छित्रे उन्होंने ही ग्रुम दिन सोधवाया था। फिर अब किस अपराधसे बन जानेको कहा १ हे तात! मुझे इसका कारण सुनाओ! सूर्यवंग्र [रूपी वन] को जलानेके छिये अग्नि कीन हो गया १॥ ४॥

दो॰—निरिष्ण राम रुख सिववसुत कारनु कहेउ बुझाइ। सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि दसा वरिन नहिं जाइ॥ ५४॥

तव श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर मन्त्रीके पुत्रने सव कारण समझाकर कहा। उस प्रसंगको सुनकर वे गूँगी-जैसी (चुप) रह गर्योः उनकी दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ५४ ॥

चौ०-राखि न सकड़ न किह सक जाहू। दुहूँ भाँति उर दारुन दाहू॥
छिखत सुधाकर गा लिखि राहू। बिधि गति बाम सदा सब काहू॥ १॥
न रख ही सकती हैं। न यह कह सकती हैं कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकारसे
इदयमें बड़ा भारी संताप हो रहा है। [मनमें सोचती हैं कि देखो-] विधाताकी चाल
सदा सबके लिये टेढ़ी होती है। लिखने लगे चन्द्रमा और लिख गया राहु!॥ १॥

धरम सनेह उभयेँ मित घेरी। मइ गित साँप छु दुंदरि केरी॥ राखउँ सुतिह करउँ अनुरोधू। धरमु जाइ अरु बंधु बिरोधू॥ २॥ धर्म और स्नेह दोनोंने कौसल्याजीकी बुद्धिको घेर लिया। उनकी दशा साँप-छकूँदरकी-सी हो गयी। वे सोचने लगीं कि यदि मैं अनुरोध (हठ) करके पुत्रको रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयोंमें विरोध होता है;॥ २॥

कहरूँ जान बन तो बिंद हानी। संकट सोच विवस भइ रानी॥
बहुरि समुझि तिय घरमु सयानी। रामु मरतु दोउ सुत सम जानी॥ ३॥
और यदि वन जानेको कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकारके धर्म-संकटमें
पड़कर रानी विशेषरूपरे सोचके वश हो गर्यो। फिर बुद्धिमती कौसल्याजी स्त्री-धर्म
(पातित्रत-धर्म) को समझकर और राम तथा मरत दोनों पुत्रोंको समान जानकर—॥ ३॥
सरल सुभाउ राम महतारी। बोली बचन धीर धरि भारी॥
तात जाउँ बिल कीन्हेडु नीका। पितु आयसु सब धरमक टीका॥ ४॥

सरल स्वभाववाली श्रीरामचन्द्रजीकी माता वड़ा धीरज घरकर वचन बोलीं—है तात ! में विल्हारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिताकी आज्ञाका पालन करना ही सब धर्मोका शिरोमणि धर्म है ॥ ४॥

दो॰—राजु देन किह दीन्ह वनु सोहि न सो दुख लेसु।

तुस्ह विनु भरतिह भूपितिहि प्रजिह प्रचंड कलेसु॥ ५५॥
राज्य देनेको कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेशमात्र भी दुःख नहीं है।
[दुःख तो इस बातका है कि] तुम्हारे बिना भरतको, महाराजको और प्रजाको बड़ा
भारी क्लेश होगा॥ ५५॥

चौ०—जों केवल पितु आयसु ताता। तौ जनि जाहु जानि बिंह साता॥
जों पितु मातु कहेड बन जाना। तौ कानन सत अवध समाना॥ १ ॥
हे तात! यदि केवल पिताजीकी ही आजा हो। तो माताको [पितासे] बड़ी जान-करं बनको मत जाओ। किन्तु यदि पिता-माता दोनोंने बन जानेको कहा हो। तो बन तम्हारे लिये सैकड़ों अयोध्याके समान है ॥ १॥

वितु बनदेव मातु बनदेवी। खग मृग चरन सरोहह सेवी॥
अंतहुँ उचित नृपहि बनबास्। बय बिलोकि हियँ होइ हराँस्॥ २॥
वनके देवता तुम्हारे पिता होंगे और वनदेवियाँ माता होंगी। वहाँके पशु-पक्षी
तुम्हारे चरणकमलोंके सेवक होंगे। राजाके लिये अन्तमें तो वनवास करना उचित ही
है। केवल तम्हारी [सुकुमार] अवस्था देखकर हृदयमें दुःख होता है॥ २॥

बढ़भागी बनु अबघ अभागी। जो रघुबंसतिलक तुम्ह त्यागी॥

जों सुत कहों संग मोहि छेहू। तुम्हरे हृद्यँ होइ संदेहू॥ ३॥ हे रघुवंशके तिलक! वन बड़ा भाग्यवान् है और यह अवध अभागी है। जिसे तुमन त्याग दिया। हे पुत्र! यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदयमें सन्देह होगा [ कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं ]॥ ३॥

पूत परम प्रिय तुम्ह सबही के। प्रान प्रान के जीवन जी के॥
ते तुम्ह कहहु मातु वन जाऊँ। मैं सुनि बचन बैठि पछिताऊँ॥ ४॥
हे पुत्र ! तुम सभीके परम प्रिय हो। प्राणोंके प्राण और हृदयके जीवन हो। वही
(प्राणाधार) तुम कहते हो कि माता! मैं वनको जाऊँ और मैं तुम्हारे वचनोंको
सुनकर बैठी पछताती हूँ!॥ ४॥

दो० - यह विचारि नहिं करउँ हठ झूट सने हु वढ़ाइ।

मानि मातु कर नात विल सुरित विसरि जिन जाइ॥ ५६॥

यह सोचकर झूटा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा! मैं बलैया लेती हूँ,
माताका नाता मानकर मेरी सुध मूल न जाना॥ ५६॥

चौ०-देव पितर सब तुम्हिह गोसाईं। राखहुँ पळक नयन की नाईं॥ अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना। तुम्ह करुनाकर धरम धुरीना॥ १॥ हे गोसाईं! सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें, जैसे पलकें आँखींकी रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवासकी अवधि (चौदह वर्ष) जल है, प्रियजन और कुटुम्बी मळली हैं। तुम दयाकी खान और धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले हो॥ १॥

अस विचारि सोइ करहु उपाई। सबिह जिअत लेहिं में टहु आई।। जाहु सुखेन बनिह बिल जाऊँ। किर अनाथ जन परिजन गाऊँ॥ २॥ ऐसा विचारकर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते-जी तुम आ मिलो। में बिलहारी जाती हूँ। तुम सेवकों, परिवारवालों और नगरमरको अनाथ करके सुखपूर्वक वनको जाओ॥ २॥

सब कर आजु सुकृत फल बीता। भयउ कराल कालु विपरीता॥ बहुबिधि विलिप चरन लपटानी। परम अभागिनि आपुहि जानी॥ ३॥ आज सबके पुण्योंका फल पूरा हो गया। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। [इस प्रकार] बहुत विलाप करके और अपनेको परम अभागिनी जानकर माता श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें लिपट गयां॥ ३॥

दारुन दुसह दाहु उर ज्यापा। बरनि न जाहि विलाप कलापा॥
गम उठाइ मातु उर लाई। किह मृदु वचन बहुरि समुझाई॥ ४॥
हृदयमें भयानक दुःसह संताप छा गया। उस समयके बहुविध विलापका वर्णन
नहीं किया जा सकता। श्रीरामचन्द्रजीने माताको उठाकर हृदयसे लगा लिया और फिर
कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया॥ ४॥

दो॰—समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ।
जाइ सासु पद कमल जुग वंदि वैठि सिरु नाइ॥ ५७॥
उसी समय यह समाचार सुनकर सीताजी अकुला उठीं और सासके पास जाकर
उनके दोनों चरणकमलोंकी वन्दना कर सिर नीचा करके वैठ गर्यो॥ ५७॥
चौ०-दीन्हि असीस सासु मृदु बानी। अति सुकुमारि देखि अकुलानी॥
वैठि निमतमुख सोचित सीता। रूप रासि पति प्रेम पुनीता॥ १॥
सासने कोमल वाणींसे आशीर्वाद दिया। वे सीताजीको अत्यन्त सुकुमारी देखकर
व्याकुंल हो उठीं। रूपकी राशि और पतिके साथ पवित्र प्रेम करनेवाली सीताजी नीचा
मुख किये वैठी सोच रही हैं॥ १॥

चलन चहत बन जीवन नाथा। केहि सुकृती सन होइहि साथा॥ की तनु प्रान कि केवल प्राना। विधि करतनु कछु जाइ न जाना॥ २॥ जीवननाथ (प्राणनाथ) वनको चलना चाहते हैं! देखें किस पुण्यवान्से उनका साथ होगा—प्रारीर और प्राण दोनों साथ जायँगे या केवछ प्राणहींसे इनका साथ होगा ? विधातावरी करनी कुछ जानी नहीं जाती ॥ २॥

चार चरन नख लेखित घरनी। नूपुर मुखर मधुर किब बरनी॥
मनहें प्रेम बस बिनती करहीं। हमिह सीय पद जिन परिहरहीं॥ ३॥.
गीताजी अपने सुन्दर चरणोंके नखीं छ घरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय
नूपुरींका जो मधुर शब्द हो रहा है। किव उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो
प्रेमके बश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीताजीके चरण कभी हमारा त्याग न करें। | ३॥

मंज़ विलोचन मोचित वारी। बोली देखि राम महतारी॥
नात सुनहु सिय अति सुकुमारी। सास ससुर परिजनहि विभारी॥ ४॥
सीताजी सुन्दर नेत्रोंसे जल वहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्रीरामजीकी
माता कीं सल्याजी बोलीं—हे तात! सुनो, सीता अत्यन्त ही सुकुमारी हैं तथा सास, ससुर
और कुटुम्बी सभीको प्यारी हैं॥ ४॥

रो॰—पिता जनक भूपाल मिन ससुर भानुकुल भानु ।

पित रिविकुल कैरच विपिन विधु गुन रूप निधानु ॥ ५८ ॥

इनके पिता जनकजी राजाओंके शिरोमणि हैं, ससुर स्वीकुलके स्वी हैं और पित
स्वीकुलकपी कुमुदवनको खिलानेवाले चन्द्रमा तथा गुण और रूपके भण्डार हैं ॥ ५८ ॥

चौ॰—में पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई। रूप रासि गुन सील सुहाई ॥

नयन पुतिर किर प्रीति वढ़ाई। राकेउँ प्रान जानकिहिं छाई॥ १ ॥

फिर मैंने रूपकी राशि, सुन्दर गुण और शीलवाली प्यारी पुत्रवधू पायी है।

मैंने इन (जानकी) को आँखोंकी पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने
प्राण इनमें लगा रक्खे हैं॥ १॥

कलपवेलि जिमि बहुविधि लाली। सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली।।
फूलत फलत भयउ विधि वामा। जानि न जाइ काह परिनामा॥ २॥
इन्हें कल्पलताके समान मैंने वहुत तरहसे बड़े लाइ-चावके साथ स्नेहरूपी जल्से
सींचकर पाला है। अब इस लताके फूलने-फलनेके समय विधाता वाम हो गये। कुछ
जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा॥ २॥

पर्लंग पीठ तिज गोद हिंडोरा। सियँ न दीन्ह पगु अविन कठोरा॥
जिअनमूरि जिमि जोगवत रहकँ। दीप बाति निहं टारन कहउँ॥ ३॥
सीताने पर्यङ्कपृष्ठ (पलंगके ऊपर), गोद और हिंडोलेको छोड़कर कठोर पृथ्वीपर
कभी पैर नहीं रक्ला। मैं सदा संजीवनी जड़ीके समान [ सावधानीसे ] इनकी रखवाली
करती रही हूँ। कभी दीपककी बत्ती हटानेको भी नहीं कहती॥ ३॥

सोइ सिय चलन चहित बन साथा। आयसु काह हो इरघुनाथा। चंद किरन रस रसिक चकोरी। रबि रखनयन सकड़ किमि जोरी॥ ४॥ वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ! उसे क्या आज्ञा होती है ? चन्द्रमाकी किरणोंका रस (अमृत) चाहनेवाली चकोरी स्र्यंकी ओर ऑग्व किस तरह मिला सकती है॥ ४॥

दो०—किर केहिर निसिचर चर्रोहे दुए जंतु वन भूरि।
विप बादिकाँ कि सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि॥ ५९॥
हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुए जीव-जन्तु वनमें विचरते रहते हैं। हे पुत्र!
क्या विषकी वाटिकामें सुन्दर संजीवनी बूटी शोमा पा सकती है १॥ ५९॥
चौ०—बन हित कोळ किरात किसोरी। रचीं विरंचि विपय सुख भोरी॥
पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाड। तिन्हिह कलेसु न कानन काऊ॥ १॥
वनके लिये तो ब्रह्माजीने विषयसुखको न जाननेवाळी कोल और भीलोंकी लड़कियोंको
रचा है, जिनका पत्थरके कीड़े-जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वनमें कभी क्षेत्र नहीं होता॥ १॥
के तापस तिय कानन जोग्। जिन्ह तप हेतु तजा सब भोग्॥
सिय बन बिसिह तात केहि भाँती। चित्रिलिखत किप देखि डेराती॥ २॥
अथवा तपस्वियोंकी स्त्रियाँ वनमें रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्थाके लिये सब भोग
तज दिये हैं। हे पुत्र! जो तस्वीरके वंदरको देखकर डर जाती हैं वे सीता वनमें किस
तरह रह सकेंगी १॥ २॥

सुरसर सुमग बनज बन चारी। डाबर जोगु कि हंसकुमारी॥
अस बिचारि जस आयसु होई। मैं सिख दें जानकिहि सोई॥३॥
देवसरोवरके कमलवनमें विचरण करनेवाली हंसिनी क्या गड़ियों (तलैयों) में
रहनेके योग्य है ऐसा विचारकर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकीको वैसी ही शिक्षा दूँ ?॥३॥
जीं सिय भवन रहे कह अंवा। मोहि कहूँ होइ बहुत अवलंबा॥
सुनि रहुवीर मातु प्रिय बानी। सील सनेह सुघाँ जनु सानी॥४॥
माता कहती हैं—यदि सीता घरमें रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाय।
श्रीरामचन्द्रजीने माताकी प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेहरूपी अमृतसे सनी हुई थी,॥४॥

दो॰—कहि प्रिय वचन विवेकमय कीन्हि मातु परितोष। लगे प्रवोधन जानकिहि प्रगिट विपिन गुन दोष॥ ६०॥ विवेकमय प्रिय वचन कहकर माताको संतुष्ट किया। फिर वनके गुण-दोष प्रकट करके वे जानकीजीको समझाने लगे॥ ६०॥

मासपारायण, चौदहवाँ विश्राम

ची ०-मातु समीप कहत सकुचाहीं। बोछे समट समुझि मन माहीं॥
राजकुमारि सिखावनु सुनहू। आन माँति जिय जिन कछुगुनहू॥ १॥
माताके सामने सीताजीसे कुछ कहनेमें सकुचाते हैं। पर मनमें यह समझकर कि
यह समय ऐसा ही है, वे वोले—है राजकुमारी। मेरी सिखावन सुनो। मनमें कुछ दूसरी
तरह न समरा लेना॥ १॥

आपन मोर नीक जों चहहू। वचनु हमार मानि गृह रहहू॥ आयसु मोर सासु सेवकाई। सब विधि भामिनि भवन भलाई॥ २॥ जो अपना और मेरा भला चाहती हो, तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी! मेरी आज्ञाका पालन होगा, सानकी सेवा वन पड़ेगी। घर रहनेमें सभी प्रकारसे भलाई है॥ २॥

पृति ते अधिक धरमु निहं दूजा। सादर सामु ससुर पद पूजा॥
जय जय मातु करिहि सुधि मोरी। होइहि प्रेम विकल मित भोरी॥ ३॥
आदरपूर्वक सात-समुरके चरणोंकी पूजा (सेवा) करनेसे वढ़कर दूसरा कोई धर्म
निहीं है। जय-जय माता मुझे याद करेंगी और प्रेमसे व्याकुल होनेके कारण उनकी बुद्धि
भोली हो जायगी (वे अपने-आपको भूल जायँगी)॥ ३॥

तय तय तुम्ह कि कथा पुरानी । सुंदरि समुझाएह मृहु बानी ॥
कहर्डें सुभार्थ सपथ सत मोही । सुमुखि मातु हित राखर्ड तोही ॥ ४ ॥
हे सुन्दरी ! तय-तय तुम कोमल वाणीते पुरानी कथाएँ कह-कहकर इन्हें समझाना ।
हे सुमुखि ! मुझे सेकड्रों सीगन्ध हैं, मैं यह स्वभावसे ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल
माताके लिये ही घरपर रखता हूँ ॥ ४ ॥

दो०—गुर श्रुति संमत घरम फलु पाइअ चिनहिं कलेस।
हट यस सव संकट सहे गालव नहुष नरेस ॥ ६१॥
[मेरी आज्ञामानकर परपर रहनेसे]गुरु और वेदके द्वारा सम्मतधर्म [के आचरण]
का फल तुम्हें विना ही क्लेशके मिल जाता है। किन्तु हठके वश होकर गालव मुनि और राजा नहुप आदि सबने सङ्कट ही सहे ॥ ६१॥

नौ०-में पुनि करि प्रवान पितु बानी । बीग फिरब सुनु सुमुखि सयानी ॥

दिवस जात निहं लागिहि बारा । सुंदरि सिखवन सुन हु हमारा ॥ १ ॥

हे सुमुखि ! हे सयानी ! सुनो, मैं भी पिताके वचनको सत्य करके शीघ ही
लोहूँगा । दिन जाते देर नहीं लगेगी । हे सुन्दरी ! हमारी यह सीख सुनो ! ॥ १ ॥
जीं हठ करहु प्रेम बस बामा । तो तुम्ह दुखु पाउब परिनामा ॥

काननु कठिन भयंकर भारी। घोर घासु हिम वारि बयारी॥ २॥ हे यामा! यदि प्रेमवश हठ करोगी, तो तुम परिणाममें दुःख पाओगी। वन बड़ा कटिन ( क्लेशदायक ) और मयानक है। वहाँकी धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी चड़े भयानक हैं॥ २॥

कुस कंटक सन काँकर नाना। चलव पयादेहि वितु पदत्राना॥ चरन कमल सहु मंज तुम्हारे। मान्य अगम भूमिधर भारे॥३॥ रास्तेमें कुद्रा, काँटे और बहुत-से कंकड़ हैं। उनपर विना जूतेके पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण-कमल कोमल और सुन्दर हैं और रास्तेमें बड़े-बड़े दुर्गम पर्वत हैं॥३॥

कंदर खोह नदीं नद नारे। अगम अगाध न जाहिं निहारे॥
भाकु वाघ वृक केहरि नागा। करिं नाद सुनि धीरज भागा॥ ४॥
पर्वतींकी गुफाएँ, खोह (दरें), निदयाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे
हैं कि उनकी ओर देखातक नहीं जाता। रीक्ष, बाघ, मेड़िये, सिंह और हाथी ऐसे
[ भयानक ] शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर घीरज माग जाता है॥ ४॥

दो॰—भूमि सयन वलकल वसन असनु कंद फल मूल।
ते कि सदा सब दिन मिर्लीह सबुइ समय अनुकृल॥ ६२॥
जमीनपर सोनाः पेड़ोंकी छालके बस्र पहनना और कन्दः मूलः फलका मोजन

जमानपर सानाः पड़ाका छालक चस्त्र पहनना आर कन्दः मूलः फलका भाजन करना होगा । और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे ? सब कुछ अपने-अपने समयके अनुकूल ही मिल सकेगा ॥ ६२॥

चौ०-नर अहार रजनीचर चरहीं। कपट वेप बिश्वि कोटिक करहीं॥ लगइ अति पहार कर पानी। बिपिन बिपित निहें जाड़ बखानी॥ ३॥ मनुष्योंको खानेवाले निशाचर (राक्ष्म) फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकारके कपट-रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़का पानी बहुत ही लगता है। वनकी विपत्ति चखानी नहीं जा सकती॥ १॥

व्याल कराल बिह्न बन घोरा। निस्तिचर निकर नारि नर चोरा॥ डरपिंह धीर गहन सुधि आएँ। मृगलोचिन तुम्ह भीरु सुभाएँ॥ २॥ वनमें भीषण सर्पः भयानक पक्षी और स्त्री-पुरुषोंको चुरानेवाले राक्षसोंके झुंड-के-छंड रहते हैं। वनकी [ भयङ्करता ] याद आनेमात्रसे धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचिन ! तुम तो स्वभावसे ही डरपोक हो !॥ २॥

हंसगविन तुम्ह नहिं बन जोगू। सुनि अपजसु मोहि देइहि'लोगू॥ मानस सिल्ल सुधाँ प्रतिपाली। जिसह कि लवन पयोधि मराली॥ ३॥.

हे हंसगमनी ! तुम वनके योग्य नहीं हो । तुम्हारे वन जानेकी बात सुनकर छोग मुझे अपयश देंगे ( बुरा कहेंगे ) । मानसरोवरके अमृतके समान जलसे पाछी हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्रमें जी सकती है ॥ ३ ॥ नव रसाल बन बिहरनसीला। सोह कि कोकिल बिपिन करीला॥

रहहु भवन अस हृद्र्य विचारी। चंद्रबद्दि दुखु कानन भारी॥॥॥

नवीन आमके बनमें विहार करनेवाली कोयल क्या करीलके बंगलमें शोमा पाती

है! हे चन्द्रमुखी! हृद्रव्ये ऐसा विचारकर तुम घरहीपर रहो। वनमें बड़ा कष्ट है॥४॥

दोल सहज सहद्र गुर स्वामि सिख जो न करड़ सिर मानि।

सी पछिताइ अधाइ उर अवसि होइ हित हानि ॥ ६३ ॥ स्वामाविक ही हित चाहनेवाके गुरु और खामीकी सीखको जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदयमें भरपेट पछताता है और उसके हितकी हानि अवश्य होती है ॥६३॥ चौ०-सुनि मृद्ध यचन मनोहर पिय के । छोचन छिलत भरे जल सिय के ॥

सीतल सिख दाहक भइ कैसें। चकइहि सरद चंद निसि जैसें॥१॥ प्रियतमके कीमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीताजीके सुन्दर नेत्र जलते भरगये। श्रीरामजीकी यह श्रीतल सीख उनको कैसी जलानेवाली हुई, जैसे चकवीको शरद् ऋतुकी चाँदनी रात होती है॥१॥

उतर न आव विकल बेंद्रेही। तजन चहत सुचि स्वामि सनेही॥ बंरवस रोकि विलोचन बारी। धरि धीरख उर अवनिकुमारी॥ २॥ जानकीजीसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता, वे यह सोचकर न्याकुल हो उठीं कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रोंके जल ( आँसुओं ) को जबर्दस्ती रोककर वे पृथ्वीकी कन्या सीताजी हृदयमें धीरज घरकर,॥ २॥

लागि सासु पग कह कर जोरी। छमिव देखि बिंद अधिनय मोरी।।
दीन्हि प्रानपित मोहि सिख सोई। जेहि बिंदि मोर परम हित होई॥ ३॥
सासके पैर लगकर, हाथ जोड़कर कहने लगीं—हे देवि! मेरी इस बड़ी भारी
दिठाईको क्षमा कीजिये। मुझे प्राणपितने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा
परम हित हो।। ३॥

में पुनि समुक्षि दीखि सन साहीं। पिय वियोग सम दुखु जग नाहीं ॥ ४॥ परन्तु मैंने मनमें समझकर देख लिया कि पतिके वियोगके समान जगत्में कोई दुःख नहीं है ॥ ४॥

दोव-प्राननाथ करुनायतन सुंदर सुखद सुजान।
तुम्ह विजु रघुकुळ कुमुद विघु सुरपुर नरक समान॥ ६४॥
हे प्राणनाथ ! हे दयाके धाम ! हे सुन्दर ! हे सुखोंके देनेवाळे ! हे सुजान !
हे रघुकुळरूपी कुमुदके खिळानेवाळे चन्द्रमा ! आपके बिना स्वर्ग भी मेरे ळिये नरकके समान है ॥ ६४॥

चौ॰-मातु पिता मिर्गनी प्रिय भाई। प्रिय परिवार सुहद समुद्राई॥
सासु ससुर गुर सजन सहाई। सुत सुंदर सुसील सुवदाई॥६॥
माता, पिता, वहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रोंका समुदाय, गाम, ससुर:
गुर, सजन (वन्धु-बान्धय), सहायक और सुन्दर, सुशील और सुव देनेवाला पुत्र—॥१॥
जहाँ लगि नाथ नेह अरु नाते। पिय बिनु तियहि तरनिह ते ताते॥

तनु धनु धामु धरनि पुर राजू। पति बिहीन सञ्च सोक समाजू॥ २॥ हे नाय! जहाँतक स्नेह और नाते हैं, पतिके विना स्त्रीको सभी सुर्यसे भी बद्कर तपानेवाले हैं। शरीर, धनः घरः पृथ्वीः, नगर और राज्यः, पतिके विना स्त्रीकं लिये यह सब शोकका समाज है॥ २॥

भोग रोगसम भूषन भारू। जम जातना सिरस संसारू ॥ प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं। मो कहुँ सुखद कर्तहुँ कछु नाहीं ॥ ३ ॥ भोग रोगके समान हैं, गहने भारूप हैं और संसार यम-यातना (नरककी पीड़ा) के समान है। हे प्राणनाथ ! आपके विना जगत्में मुझे कहीं कुछ भी मुखदायीं नहीं है ॥ ३ ॥

जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। तैसिअ नाथ पुरुप बिनु नारी श नाथ सकल सुख साथ तुम्हारें। सरद थिमल बिधु बदनु निहारें॥ ४॥ जैसे विना जीवके देह और विना जलके नदी, बैसे ही हे नाथ! विना पुरुषक स्त्री है। हे नाथ! आपके साथ रहकर आपका शरद-[ पूर्णिमा ] के निर्मल चन्द्रमाके समान मुख देखनेसे मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे॥ ४॥

वो॰—सग मृग परिजन नगरु वनु वलकल विमल दुक्त । नाथ साथ सुरसदन सम परनसाल सुख मूल ॥ ६५॥ हे नाथ । आपके साथ पक्षी और प्रशाही मेरे क्यानी नीते कर से न

है नाथ ! आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुम्बी होंगे, वन ही नगर और वृश्वोंकी छाल ही निर्मल बस्न होंगे और पर्णकुटी (पत्तोंकी वनी झोंपड़ी) ही स्वर्गके समान मुखोंकी मूल होगी ॥ ६५ ॥

चौ०-वनदेवीं बनदेव उदारा। करिहाई सासु ससुर सम सारा ॥
इस किसलय साथरो सुहाई। प्रभु सँग मंज मनोज तुराई ॥ १ ॥
उदार हृदयके वनदेवी और वनदेवता ही सास-समुरके समान मेरी सार-सँमार
करेंगे, और कुशा और पचोंकी सुन्दर साथरी (विक्रीना) ही प्रभुके साथ कामदेवकी
ननोहर तोशकके समान होगी॥ १॥

कंद मूल फल अमिश्र अहारू। अवध सौध सत सरिस पहारू॥ छिनु िनु प्रमु पद कमल बिलोकी। रहिइउँ सुदित दिवस जिमि कोकी॥ २॥ कन्द, मूल और फल ही अमृतके समान आहार होंगे और [ वनके ] पहाड़ ही अयोध्याके सैकड़ों राजमहलोंके समान होंगे। क्षण-क्षणमें प्रमुके चरणकमलोंको देख-देख-कर में ऐसी आनन्दित रहूँगी जैसी दिनमें चकवी रहती है ॥ २॥

चन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय बिवाद परिताप धनेरे॥
प्रभु वियोग लबलेस समाना। सब मिलि होहिं न क्रपानिधाना॥ ३॥
हे नाथ! आरने वनके बहुत से दुःख और बहुत से मय, विवाद और सन्ताप कहे;
परन्तु हे क्रपानिभान! वे सब मिलकर भी प्रभु (आप) के वियोग [ से होनेवाले दुःख]
के लबलेशके समान भी नहीं हो सकते॥ ३॥

अस जियें जानि युजान सिरोमिन । छेड्अ संग मोहि छाड़िअ ज्ञानि ॥ चिनती चहुत करों का स्वामी । करनामय उर अंतरजामी ॥ ४ ॥ ऐसा जोमं जानकर, हे सुजानिश्रोमिण ! आप मुझे साथ छे छीजिये, यहाँ न छोड़िये । हे स्वामा ! में अधिक क्या विनती करूँ ! आप करणामय हैं और सबके हृदय-के अंदरकी जाननेवाले हैं ॥ ४ ॥

दो॰ —राखिश्र श्रवध जो श्रवधि लगि रहत न जनिश्रहि प्रान । दीनवंशु सुंदर सुखद सील सनेह निधान ॥ ६६ ॥ हे दीनवन्धु ! हे सुन्दर ! हे सुख देनेवाले ! हे बील और प्रेमके मण्डार ! यदि अवधि (चौदह वर्ष ) तक मुझे अयोध्यामें रखते हैं तो जान लीजिये कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे ॥ ६६ ॥

चौ०-छोड़ि सग चलत न होइहि हारी । छिनु छिनु चरन सरोज निहारी ॥
सयोहं भाँति पिय सेवा करिहों । मारग जनित सकल अम इरिहों ॥ १ ॥
क्षण-क्षणमें आपके चरणकमलोंको देखते रहनेसे मुझे मार्ग चलनेमें यकावट न
होगी । हे प्रियतम ! में सभी प्रकारसे आपकी सेवा कलँगी और मार्ग चलनेसे होनेवाली
सारी यकावटको दूर कर दूँगी ॥ १ ॥

पाय पखारि बैठि तरु छाहीं। करिष्ठ बाड मुदित सन माहीं।।

श्रम कन सिहत स्याम तनु देखें। कहें दुख समंद्र प्रानपित पेखें।। २॥

आपके पैर धोकर, पेड़ोंकी छायामें बैठकर, मनमें प्रसन्न होकर हवा कहेंगी (पंखा
झहेंगी)। परीनिकी बूँदोंसिहत क्याम शरीरको देखकर—प्राणपितके दर्शन करते हुए
दु:खके लिये मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा।। २।।

सम महि तृन तरुपल्लव डासी। पाय पछोटिहि सब निसि दासी॥ बार बार मृद्धु मूर्ति जोही। लागिहि तात बयारि न मोही॥३॥ समतल भूमिपर घास और पेड़ोंके पत्ते विछाकर यह दासी रातपर आपके चरण द्वावेगी। वार-वार आपकी कोमल मूर्तिको देखकर मुझको गरम हवा भी न लगोगी॥३॥ को प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा । सिंघवधुिह जिमि ससक सिकारा ॥

मैं सुकुमारि नाथ वन जोगू। तुम्हिह उचित तप मो कहुँ मोगू॥ ४॥

प्रभुके साथ [ रहते ] मेरी ओर [ आँख उठाकर ] देखनेवाला कीन है ( अर्थात्
कोई नहीं देख सकता ) ! जैसे सिंहकी स्त्री ( सिंहनी ) को खरगोदा और सियार नहीं
देख सकते । में सुकुमारी हूँ और नाथ वनके योग्य हैं ! आपको तो तपस्या उचित है और
मुझको विषय-भोग ! ॥ ४॥

दो॰—ऐसेउ बचन कठोर सुनि जौं न हृद्र विलगान ! ं तौ प्रभु विषम वियोग दुख सहिहहिं पावँर प्रान ॥ ६७ ॥ ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो है प्रभु ! [ माल्म होता है ] ये पामर प्राण आपके वियोगका भीपण दुःख सहेंगे ॥ ६७ ॥

चौ॰—अस किह सीय बिकल भइ भारी। यचन वियोगु न सकी सँभारी॥
देखि दसा रघुपति जियँ जाना। हिट राखें निर्हे राखिहि प्राना॥ १॥
ऐसा कहकर सीताजी बहुत ही न्याकुल हो गर्यो। वे वचनके वियोगको भी न
सम्हाल सकीं। (अर्थात् शरीरसे वियोगकी बात तो अलग रही। वचनसे भी वियोगकी बात
सुनकर वे अत्यन्त विकल हो गर्यो। ) उनकी यह दशा देखकर श्रीरश्चनाथजीने अपने
जीमें जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखनेसे ये प्राणांको न रखेंगी॥ १॥

कहें कृताल भाजुकुलनाथा । परिहरि सोचु चलहु वन साथा ॥ निहं विषाद कर अवसरु आजू । वेगि करहु चन गवन समाजू ॥ २ ॥ तब कृपाल सूर्यकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वनको 'चलो । आज विषाद करनेका अवसर नहीं है । तुरंत वनगमनकी तैयारी करो ॥ २ ॥

किह प्रियं बचन प्रिया समुझाई। छगे मातु पद आसिप पाई॥
वेनि प्रजा दुख मेटब आई। जननी निदुर बिसरि जिन जाई॥ ३॥
श्रीरामचन्द्रजीने प्रियं वचन कहकर प्रियतमा सीताजीको समझाया। फिर माताके
पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। [माताने कहा—] वेटा ! जल्दी लौटकर प्रजाके
दुःखको मिटाना और यह निदुर माता तुम्हें भूल न जाय!॥ ३॥

फिरिहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी। देखिह उँ नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुवरी तात कब हो इहि। जननी जिअत बदन विश्व जो इहि॥ ४॥ हे विधाता! क्या मेरी दशा भी फिर पल्टेगी ? क्या अपने नेत्रोंसे में इस मनोहर जोड़ीको फिर देख पाऊँगी ! हे पुत्र! वह सुन्दर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब दुम्हारी जननी जीते-जी तुम्हारा चाँद-सा मुखड़ा फिर देखेगी ?॥ ४॥

दो॰—वहुरि वच्छ कहि छालु कहि रघुपति रघुवर तात। कर्वाहें बोछाइ छगाइ हियँ हरिष निरिखहर्ड गात ॥ ६८॥ ऐ तात ! 'चत्त' कहकर, 'लाल' कहकर, 'रघुपति' कहकर, 'रघुवर' कहकर में 'फिर फद गुम्हें चुलाकर हदयसे लगाऊँगी और हर्पित होकर तुम्हारे अङ्कींको देगेंगा ! ॥ ६८ ॥

नी०-रुपि सनेह कातरि महतारी। वचनु न आव बिकल मह भारी॥
राम प्रयोधु कीन्द्र यिधि नाना। समउ सनेहु न जाई बखाना॥१॥
यह देखकर कि माता स्नेहके मारे अधीर हो गयी हैं और इतनी अधिक व्याकुल
हैं कि भुँहते गचन नहीं निकलता। श्रीरामचन्द्रजीने अनेक प्रकारसे उन्हें समझाया।
यह गमय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता॥१॥

तय जानकी सासु पग लागी। सुनिश्र माथ मैं परम अमागी॥
सेवा समय दैशे बनु दीन्हा। मीर सनोरधु सफल न कीन्हा॥ २॥
तय जानकीजी सासके पाँच लगी और वोली—हे माता! सुनिये। मैं बड़ी ही
अभागिनी हूँ। आपनी नेवा करनेके समय दैवने मुझे बनवास दे दिया। मेरा मनोरय
सफल न किया॥ २॥

तज्ञय छोसु जिन छादिभ छोहू। करमु किन कछ दोसु न मोहू॥
सुनि सिय यचन सासु अकुलानी। इसा कवनि बिधि कहीं बखानी॥ ३॥
आप औपका त्याग कर दें, परन्तु कृषा न छोड़ियेगा। कर्मकी गित किन है,
मुद्दें भी युष्ट दोष नहीं है। सीताजीके चचन सुनकर सास न्याकुल हो गर्या। उनकी
दशाकों में किस प्रकार त्रखानकर कहूँ !॥ ३॥

यारहि बार लाइ टर लीन्ही। धरि धीरज सिख आसिप दीन्ही॥ अवल हीट अहिबात तुम्हारा। जब लगि गंग जमुन जल धारा॥ ४॥ उन्होंने सीताजीको बार-बार हृदयसे लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जबतक गङ्गाजी और यमुनाजीमें जलकी घारा बहे, तबतक तुम्हारा मुद्दाग अचल रहे॥ ४॥

दो॰—सीतिहि सासु असीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार। चली नाइ पद पदुम सिरु अति हित वार्रीह वार॥ ६९॥ भीताजीको सासने अनेकों प्रकारसे आशीर्वाद और शिक्षाएँ दीं और वे (सीताजी)

बहें ही प्रेमसे वार-वार चरणकमलोंमें सिर नवाकर चर्ली || ६९ || चौ०-समाचार जब लिंडमन पाए | ब्याकुल बिलल बदन उठि घाए || कंप पुलक तन नयन सनीरा | गहें चरन अति प्रेम अधीरा || ९ ||

कप पुरुष वन नवन समार । जन रहमणजीने ये समाचार पाये, तन वे व्याकुल होकर उदास मुँह उठ दौड़े । आरीर कॉप रहा है, रोमाञ्च हो रहा है, नेत्र ऑसुऑसे मरे हैं। प्रेमसे अत्यन्त अधीर होकर उन्होंने श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये ॥ १ ॥ किह न सकत कछु चितवत ठाई। मीनु दीन जनु जल तें काई॥
सोचु इदयँ विधि का होनिहारा। सम्र सुखु सुकृतु सिरान हमारा॥२॥
वे कुछ कह नहीं सकते। खड़े-खड़े देख रहे हैं। [ऐसे दीन हो रहे हैं]
मानो जलते निकाले जानेपर मछली दीन हो रही हो। हृदयमं यह सोच है कि है
विधाता! क्या होनेवाला है ! क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया !॥ २॥

मो कहुँ काह कहब रघुनाथा। रिवहिंद भवन कि छेहिंद साथा॥ राम बिलोकि बंधु कर जोरें। देह गेह सब सन वृनु तोरं॥३॥ मुझको श्रीरघुनाथजी क्या कहेंगे १ घरपर रक्खेंगे या साथ ले चलेंगे ? राम-चन्द्रजीने भाई लक्ष्मणको हाय जोड़े और शरीर तथा घर सभीसे नाता तोड़े हुए खड़े देखा॥३॥

बोले बचनु राम नय नागर। सील सनेह सरल सुख सागर॥
तात प्रेम बस बिन कदराहू। समुद्धि हृद्वयँ परिनाम उछाहू॥ ४॥
तय नीतिमें निपुण और शील, स्नेह, सरलता और मुखके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी
बचन बोले—हे तात! परिणाममें होनेवाले आनन्दको हृदयमें समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत होओ॥ ४॥

दो॰—मातु पिता गुरु खामि सिख सिर धरि कर्राह सुभायँ।
छहेउ लाभु तिन्ह जनम कर नतर जनमु जग जायँ॥ ७०॥
जो लोग माता, पिता, गुरु और खामीकी शिक्षाको स्वामाधिक ही सिर चढ़ाकर
उसका पालन करते हैं। उन्होंने ही जन्म लेनेका लाभ पाया है। नहीं तो जगत्में जन्म
व्यर्थ ही है॥ ७०॥

ची०-अस जियँ जानि सुनहु सिख माई। करहु मातु पितु पद सेवकाई॥
भवन भरतु रिपुस्दुनु नाईं। राउ वृद्ध मम दुखु मन माहीं॥ १॥
हे भाई! हृदयमें ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता-पिताके चरणोंकी
सेवा करो। भरत और शत्रुझ घरपर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मनमें मेरा
दुःख है॥ १॥

मैं वन जाउँ तुम्हिह छेइ साथा। होइ सबिह विधि अवध अनाथा॥
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू। सब कहुँ परइ दुसह दुख भारू॥ २॥
इस अवस्थामें मैं तुमको साथ छेकर वन जाऊँ तो अयोध्या सभी प्रकारसे अनाथ
हो जायगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार समीपर दु:खका दु:सह भार आ
पहेगा॥ २॥

रहहु करहु सब कर परितोषु। नतरु तात होइहि बड़ दोपू॥ जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृषु अवसि नरक अधिकारी॥३॥ अतः तुम यहीं रहो और सबका सन्तोष करते रहो। नहीं तो हे तात! बड़ा दोष होगा। जिसके राज्यमें प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरकका अधिकारी होता है ॥ ३॥

रहहु तात असि नीति बिचारी। सुनत छखनु भए ब्याकुछ भारी॥ सिअरं बचनं सूखि गए कैसें। परसत तुहिन वामरसु जैसें॥ ४॥ हे तात! ऐसी नीति विचारकर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मणजी यहुत ही व्याकुल हो गये। इन शीतल बचनोंसे वे कैसे सूख गये, जैसे पालेके स्पर्शिस कमल सख जाता है॥ ४॥

दो॰—उतरु न आवत प्रेम बस गहे चरन अकुलाइ। नाथ दासु मैं खामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ॥ ७१॥

प्रेमवरा लक्ष्मणजीसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता । उन्होंने व्याकुल होकर श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये और कहा—हे नाथ ! मैं दास हूँ और आप स्नामी हैं; अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या करा है ॥ ७१ ॥

चौ०-दृतिह मोहि सिख नीकि गोसाई। छागि अगम अपनी कदराई ॥
नरबर धीर धरम धुर धारी। निगम नीति कहुँ ते अधिकारी॥ १॥
हे स्वामी! आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरतासे वह
मेरे लिये अगम (पहुँचके बाहर) लगी। शास्त्र और नीतिके तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष
अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्मकी धुरीको घारण करनेवाले हैं ॥ १॥

में सिसु प्रभु सनेहँ प्रतिपाछा। मंदर मेर कि छेहिं मराछा॥
गुर पितु मातु न जानउँ काहू। कहउँ सुभाउ नाथ पितआहू॥ २॥
में तो प्रभु (आप) के स्तेहमें पला हुआ छोटा बचा हूँ। कहीं हंस भी मन्दराचल
या सुमेर पर्वतको उठा सकते हैं। हे नाथ! स्वभावसे ही कहता हूँ, आप विश्वास करें,
में आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसीको भी नहीं जानता॥ २॥

जहाँ रुगि जगत सनेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निज्ञ गाई॥ मोरें सबइ एक तुम्ह स्वामी। दीनबंधु उर अंतरजामी॥३॥ जगत्में जहाँतक स्नेहका सम्बन्ध, प्रेम और विश्वास है, जिनको खयं वेदने गाया है—हें स्वामी! हे दीनबन्धु! हे सबके हृदयके अंदरकी जाननेवाले! मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं॥३॥

घरम नीति उपदेखिअ ताही। कीरति भूति सुगति प्रिय जाही॥ मन क्रम बचन चरन रत होई। कृपासिंधु परिहरिअ कि सोई॥ ४॥ धर्म और नीतिका उपदेश तो उसको करना चाहिये। जिसे कीर्ति। विभूति (ऐश्वर्य) या सद्गति प्यारी हो । किन्तु जो मनः वचन और कर्मसे चरणोंमें ही प्रेम रखता हो, हे कुपासिन्धु ! क्या वह मी त्यागनेके योग्य है ! ॥ ४ ॥

दो॰ करुनासिंधु सुबंधु के सुनि सृदु वचन विनीत। समुझाए उर छाइ प्रभु जानि सनेह सभीत॥ ७२॥

दयाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने भले भाईके कोमल और नम्रतायुक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेहके कारण डरे हुए जानकर, हृदयसे लगाकर समझाया ॥ ७२ ॥ चौ०—मागृह बिदा मातु सन जाई। आवह बेगि चलह बन भाई॥

मुदित भए सुनि रधुवर बानी । भयउ काभ बड़ गह बाड़ हानी ॥ १ ॥

[ और कहा— ] हे भाई ! जाकर मातासे विदा माँग आओ और जल्दी वनको चलो । रघुकुलमें श्रेष्ठ श्रीरामजीकी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी आनिन्द्रत हो गये । वड़ी हानि दूर हो गयी और बड़ा लाम हुआ ! ॥ १ ॥

हरिषत हृद्यँ मातु पिह आए। मनहुँ अंध फिरि लोचन पाए॥ जाइ जननि पग नायड माथा। मनु रघुनंदन जानिक साथा॥ २॥ वे हिषत हृदयसे माता सुमित्राजीके पास आये। मानो अंधा फिरसे नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माताके चरणोंमें मस्तक नवाया। किन्तु उनका मन रघुकुलको आनन्द देनेवाले श्रीरामजी और जानकीजीके साथ था॥ २॥

पूँछे मातु मिलन मन देखी। लखन कही सब कथा विसेषी॥
गई सहिम सुनि बचन कठोरा। मृगी देखि दव जनु चहु ओरा॥ ३॥
माताने उदास मन देखकर उनसे [कारण] पूछा। लक्ष्मणजीने सब कथा
विसारसे कह सुनायी। सुमित्राजी कठोर वचनोंको सुनकर ऐसी 'सहम गयीं जैसे हिरनी
चारों ओर वनमें आग लगी देखकर सहम जाती है॥ ३॥

छखन छखेड भा अनस्थ आजू। एहिं सनेह बस करब अकाजू॥ मागत बिदा सभय सकुचाहीं। जाह संग बिधि कहिहि कि नाहीं॥ ४॥ छक्ष्मणने देखा कि आज (अब) अनर्थ हुआ। ये स्तेहवश काम विगाड़ देंगी। इसिछिये वे विदा माँगते हुए डस्के मारे सकुचाते हैं [और मन-ही-मन सोचते हैं ] कि हे विधाता! माता साथ जानेको कहेंगी या नहीं॥ ४॥

दो॰ समुद्धि सुमित्राँ राम सिय रूपु सुसीलु सुभाउ।
नृप सनेहु छिख धुनेउ सिरु पापिनि दीन्ह कुदाउ॥ ७३॥
सुमित्राजीने श्रीरामजी और श्रीसीताजीके रूप, सुन्दर शील और स्वमावको
समझकर और उनपर राजाका प्रेम देखकर अपना सिर धुना (पीटा) और कहा कि
पापिनी कैकेयीने बुरी तरह बात लगाया॥ ७३॥

नी०-घोरज घरेउ कुअवसर जानी। सहज सुहृद बोली मृदु बानी ॥
तात तुम्हारि मातु वैदेही। पिता रामु सब भाँति सनेही॥ १॥
परन्तु वुसमय जानकर घेर्य घारण किया और स्वभावसे ही हित चाहनेवाली
सुमित्राजी कोमल वाणीसे बोलीं—हे तात! जानकीजी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकारसे
रनेट करनेवाले शीरामचन्द्रजी तुम्हारे पिता हैं!॥ १॥

अवध तहाँ जहें राम निवास्। तहें हैं दिवसु जहें भानु प्रकास्॥
जों पे सीय रामु बन जाहीं। अवध तुम्हार काज कछु नाहीं॥ २॥
जहाँ श्रीरागजीका निवास हो वहीं अयोध्या है। जहाँ सूर्यका प्रकाश हो वहीं दिन
है। यदि निश्चय ही शीता-राम बनको जाते हैं तो अयोध्यामें तुम्हारा कुछ भी काम
नहीं है॥ २॥

गुर पितु मातु यंषु सुर साईं। सेइअहिं सकल प्रान की नाईं॥ रामु प्रानिप्रय जीवन जी के। स्वारथ रहित सखा सबही के॥ ३॥ गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी—इन सबकी सेवा प्राणके समान करनी चाहिये। फिर श्रीरामचन्द्रजी तो प्राणोंके भी प्रिय हैं, हृदयके भी जीवन हैं और ममीके स्वार्थरहित सखा हैं॥ ३॥

पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें। सब मानिअहिं राम के नातें॥
अस नियें जानि संग बन जाहू। छेहु तात जग जीवन छाहू॥ ४॥
जगत्मं जहाँतक पूजनीय और परम प्रिय छोग हैं, वे सब रामजीके नातेसे ही
[ पूजनीय और परम प्रिय ] मानने योग्य हैं। हृदयमें ऐसा जानकर, हे तात! उनके
साथ बन जाओ और जगत्में जीनेका छाम उठाओ! ॥ ४॥

दो॰—भूरि भाग भाजनु भयह मोहि समेत विक्र जाउँ।
जी तुम्हरें मन छाड़ि छलु कीन्ह राम पद ठाउँ॥ ७४॥
में विक्रिश्ती जाती हूँ। [हे पुत्र!] मेरे समेत तुम बड़े ही सौमाग्यके पात्र हुए।
जो तुम्हारे चित्तने छल छोड़कर श्रीरामके चरणोंमें स्थान प्राप्त किया है॥ ७४॥
चौ॰—पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति भगतु जासु सुतु होई॥

नतर बाँझ भिल बादि विज्ञानी। राम विमुख सुत तें हित जानी॥१॥ संसारमें वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्रीरघुनाथजीका भक्त हो। नहीं तो जो रामसे विमुख पुत्रसे अपना हित जानती है, वह तो बाँझ ही अच्छी। पशुकी भाँति उसका व्याना (पुत्र प्रसव करना) व्यर्थ ही है॥१॥

तुम्हरेहिं भाग रामु बन जाहीं। दूसर हेतु तात कञ्च नाहीं॥ सकल सुकृत कर बढ़ फल्ल एहू। राम सीय पद सहज सनेहू॥ २॥ तुम्हारे ही भाग्यसे श्रीरामजी वनको जा रहे हैं। हे तात! दूसरा कोई कारण नहीं है । सम्पूर्ण पुण्योंका सबसे बड़ा फल यही है कि श्रीसीतारामजीके चरणोंमें व्यामाविक प्रेम हो ॥ २ ॥

रागु रोषु इरिषा मदु मोहू। जिन सपनेहुँ इन्ह के बस होहू॥
सक्छ प्रकार विकार विहाई। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई॥३॥
राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह—इनके वश स्वप्नमें भी मत होना। सब प्रकारके विकारोंका त्याग कर मन, वचन और कर्मसे श्रीसीतारामजीकी सेवा करना॥३॥
तुम्ह कहुँ बन सब भाँति सुपासू। सँग पितु मातु रामु सिय जासू॥
जेहिं न रामु बन छहिं कलेसू। सुत सोइ करेहु इहह उपदेसू॥ ४॥
तुमको वनमें सब प्रकारसे आराम है, जिसके साथ श्रीरामजी और सीताजीरूप
पेता-माता हैं। हे पुत्र ! तुम वही करना जिससे श्रीरामचन्द्रजी वनमें क्लेश न पार्वे,
मेरा यही उपदेश है॥४॥

छं॰—उपदेसु यहु जेहिं तात तुम्हरे राम सिय सुख पायहीं। पितुमातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति वन विसरावहीं॥ तुलसी प्रसुहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई। रति होउ अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई॥

हे तात ! मेरा यही उपदेश है ( अर्थात् तुम वही करना ) जिससे वनमें तुम्हारे कारण श्रीरामजी और सीताजी सुख पार्वे और पिताः माताः प्रिय परिवार तथा नगरके सुखोंकी याद भूल जायें। तुलसीदासजी कहते हैं कि सुमित्राजीने इस प्रकार हमारे प्रमु ( श्रीलक्ष्मणजी ) को शिक्षा देकर [ वन जानेकी ] आशा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्रीसीताजी और श्रीरधुवीरजीके चरणोंमें तुम्हारा निर्मल ( निष्काम और अनन्य ) एवं प्रगाद प्रेम नित-नित नया हो।

सो॰—मातु चरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हृद्यँ।
वागुर विषम तोराइ मनहुँ भाग मृगु भाग वस ॥ ७५ ॥
माताके चरणोंमें सिर नवाकर हृद्यमें डरते हुए [ कि अब भी कोई विष्न न
आ जाय ] लक्ष्मणजी तुरंत इस तरह चल दिये जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन
फंदेको तुड़ाकर माग निकला हो ॥ ७५ ॥

चौ०-गए छखनु जहँ जानिकनाथू। मे मन सुदित पाइ प्रिय साथू॥ वंदि राम सिय चरन सुद्दाए। चले संग नृपमंदिर आए॥ १॥ लक्ष्मणजी वहाँ गये जहाँ श्रीजानकीनाथजी थे, और प्रियका साथ पाकर मनमें यहे ही प्रसन्त हुए। श्रीरामजी और सीताजीके सुन्दर चरणोंकी वन्दना करके वे उनके नाम चले और राजमननमें आये॥ १॥ कहिं परसपर पुर नर नारी। भिंछ बनाइ बिधि बात बिगारी॥
तन क्रस मन दुखु बदन मछीने। बिकल मनहुँ माखी मधु छीने॥२॥
नगरके छी-पुरुष आपसमें कह रहे हैं कि विधाताने खूब बनाकर बात बिगाड़ी!
उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे
शहद छीन लिये जानेपर शहदकी मिन्खयाँ व्याकुल हों॥२॥

कर सीजिह सिरू धुनि पिछताहीं। जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहीं। भह बिह भीर भूप दरबारा। बरिन न जाह विषादु अपासः॥ ३॥ मय हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर (पीटकर) पछता रहे हैं। मानो विना पंखके पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वारपर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषादका वर्णन नहीं किया जा सकता॥ ३॥

सियं उठाइ राउ बैठारे। कहि प्रिय बचन रामु पर्गु धारे॥
सियं समेत होउ तनय निहारी। ज्याकुळ भयंड भूमिपित भारी॥ ४॥
। श्रीरामचन्द्रजी पधारे हैं ये प्रियं बचन कहकर मन्त्रीने राजाको उठाकर बैठाया।
नीतासहित दोनों पुत्रोंको [ बनके लिये तैयार ] देखकर राजा बहुत व्याकुळ हुए॥ ४॥
दो०—सीय सहित सुत सुभग दोउ देखि देखि अकुळाड।

वारिह वार सनेह बस राउ लेइ उर लाइ॥ ७६॥ मीतासिहत दोनों सुन्दर पुत्रोंको देख-देखकर राजा अक्कलाते हैं और स्नेहवश चारंवार उन्हें हृदयसे लगा लेते हैं॥ ७६॥

चौ०-सकइ न बोलि बिकल नरनाहु। सोक जनित उर दारुन दाहु॥
नाइ सीसु पद अति अनुरागा। उठि रघुवीर बिदा तब मागा॥ १॥
राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। दृदयमें शोकसे उत्पन्न हुआ मयानक संताप
है। तब रघुकुलके बीर श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त प्रेमसे चरणोंमें सिर नवाकर उठकर
विदा माँगी--॥ १॥

पितु असीस आयसु मोहि दोजै। हरप समय बिसमड कत कोजै॥ तात किएँ प्रिय प्रेम प्रमादू। जसु जग जाइ होइ अपवादू॥ २॥ हे पिताजी! मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिये। हर्षके समय आप शोक क्यों कर रहे हैं १ हे तात! प्रियके प्रेमवश प्रमाद (कर्तव्यकर्ममें त्रुटि) करनेसे जगत्में यश जाता रहेगा और निन्दा होगी॥ २॥

सुनि सनेह वस उठि नरनाहाँ। बैठारे रघुपति गहि बाहाँ॥ सुनहु तात तुम्ह कहुँ सुनि कहहीं। रामु चराचर नायक अहहीं॥३॥ यह सुनकर स्नेहवश राजाने उठकर श्रीरघुनाथजीकी बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा—हे तात! सुनो, तुम्हारे लिये मुनि लोग कहते हैं कि श्रीराम चराचरके खामी हैं।३। सुभ अरु असुभ करम अनुहारों। ईसु देह फल्ल हदयेँ विचारी॥ करइ जो करम पाव फल सोई। निगम नीति असि कह सबु कोई॥ ४॥ शुभ और अशुभ कमोंके अनुसार ईश्वर हृदयमें विचारकर फल देता है। जो कर्म करता है वहीं फल पाता है। ऐसी वेदकी नीति है, यह सब कोई कहते हैं॥ ४॥ दो०—और करें अपराधु कोउ और पाव फल भोगु।

अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु॥ ७९॥ [किन्तु इस अवसरपर तो इसके विपरीत हो रहा है:] अपराध तो कोई और ही करे और उसके फलका भोग कोई और ही पावे। भगवान्की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जाननेयोग्य जगत्में कौन है ?॥ ७७॥

चौ०-रायँ राम राखन हित लागी। बहुत उपाय किए छलु स्थार्गा॥ जिल्ली राम राखन हित लागी। धरम धुरंधर धीर सयाने॥ १॥ राजांने इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीको रखनेके लिये छल छोड़कर बहुत से उपाय किये। पर जब उन्होंने धर्मधुरन्धर, धीर और बुद्धिमान् श्रीरामजीका रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, ॥ १॥

तव रूप सीय छाइ उर छीन्ही। अति हित बहुत भाँति सिख़ दीन्ही॥ किह बन के दुख दुसह सुनाए। सासु ससुर पितु सुख समुझाए॥ २॥ तब राजाने सीताजीको हृदयसे लगा लिया और बड़े प्रेमसे षहुत प्रकारकी शिक्षाः दी। वनके दुःसह दुःख कहकर सुनाये। फिर सास, ससुर तथा पिताके [पास रहनेके ]: सुखोंको समझाया॥ २॥

सिय मनु राम चरन अनुरागा । घरु न सुगमु बनु विषमु न लागा ॥ औरड सर्वाह सीय समुझाई । कहि किह विषिन विषित अधिकाई ॥ ३ ॥ परन्तु सीताजीका मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अनुरक्त या । इसलिये उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा । फिर और सब लोगोंने भी बनमें विषित्तियोंकीः अधिकता वर्ता-बताकर सीताजीको समझाया ॥ ३ ॥

सिव नारि गुर नारि समानी । सिहत सनेह कहिं मृदु बानी ॥

गुरह कहुँ तौ न दीन्ह वनवास् । करहु जो कहिं ससुर गुर सास् ॥ ४ ॥

मन्त्री सुमन्त्रजीकी पत्नी और गुरु विश्वष्ठजीकी स्त्री अवन्यतीजी तथा और भी चतुर स्त्रियाँ स्नेहके साथ कोमल वाणीसे कहती हैं कि तुमको तो [ राजाने ] वनवास दिया नहीं है । इसल्ये जो ससुर, गुरु और सास कहें। तुम तो वही करो ॥ ४ ॥

दो॰—सिख सीतिल हित मधुर सृदु सुनि सीतिह न सोहानि। सरद चंद चंदिनि लगत जिनु चकई अकुलानि॥ ७८॥ यह सीतल, हितकारी, मधुर और कोमल सील सुननेपर सीताजीको अच्छी नहीं। लगी । [्वे इस प्रकार व्याकुल हो गयीं ] मानो शरद् ऋतुके चन्द्रमाकी चाँदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो ॥ ७८ ॥

नौ०-सीय सकुच बस उतर न देई। सो सुनि तमकि उठी कैंकेई ॥ मुनि पट भूषन भाजन आनी। आगें घरि बोली मृदु बानी ॥ १॥ सीताजी संकोचवरा उत्तर नहीं देतीं। इन वार्तोको सुनकर कैकेयी तमककर उठी । उसने मुनियोंके वस्त्र, आभूषण ( माला, मेखला आदि ) और वर्तन ( कमण्डलु आदि ) लाकर श्रीरामचन्द्रजीके आगे रख दिये और कोमल वाणीसे कहा-ा १॥ नृपहि प्रानिपय तुम्ह रघुबीरा। सील सनेह न छाड़िहि भीतं ॥

. सुकृतुं सुजसु परलोकु नसाङ । तुम्हिह जानबन किहिहिन कार्ज ॥ २ ॥ है रधुवीर ! राजाको तुम प्राणोंके समान प्रिय हो । मीरु ( प्रेमनका दुर्बल हृदयके ) राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे । पुण्य, सुन्दर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाय, पर तुम्हें वन जानेको वे कभी न कहेंगे ॥ २॥

अस बिचारि सोइ करहु जो भावा । राम जननि सिख सुनि सुखुपावा ॥ भूपष्टि बचन बानसम लागे। करहिं न प्रान प्यान अमार्गे ॥ ३॥ ऐसा विचारकर जो तुम्हें अच्छा लगे वहीं करो । माताकी सीख सुनकर श्रीराम-चन्द्रजीने [ बड़ा ] सुखं पाया । परन्तु राजाको ये वचन वाणके समानं लगे । िव सोचने लगे ] अब भी अभागे प्राण [ क्यों ] नहीं निकलते ! ॥ ३ ॥

लोग बिकल मुरुछित नरनाहू। काह करिअ कछु सूझ न काहू ॥ रामु तुरत मुनि बेषु बनाई। चले जनक जननिहि सिरु नाई ॥ ४॥ राजा मूर्न्छित हो गये, लोग व्याकुल हैं। किसीको कुछ सूझ नहीं पहला कि क्या करें । श्रीरामचन्द्रजी तुरंत मुनिका वेष बनाकर और माता-पिताकी सिंह नवाकर चल दिये ॥ ४ ॥

दो॰--सजि वन साजु समाजु सनु वनिता बंधु समेत। वंदि बिप्र गुर चरन प्रमु चले करि सबहि अचेत ॥ ७९॥ वनका सब साज-सामान सजकर (वनके लिये आवश्यक वस्तुओंको साथ छेकर) अरामचन्द्रजी स्त्री (श्रीसीताजी ) और माई (लक्ष्मणजी ) सहितः ब्राह्मण और गुरुके चरणोंकी बन्दना करके सबको अचेत करके चले॥ ७९॥

चौ०-निकसि वसिष्ठ द्वार भए ठाढ़े। देखे लोग बिरह दव दाहे॥ कहि प्रिय बचन सकल समझाए। बिप्र बूंद रघुबीर बोलाए॥ १॥ राजमहल्से निकलकर श्रीरामचन्द्रजी वशिष्ठजीके दरवाजेपर जा खड़े हुए और

देखा कि सब लोग विरहकी अग्रिमें जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहंकर सबको समझाया । फिर श्रीरामचन्द्रजीने ब्राह्मणोंकी मण्डलीको ब्रलाया ॥ १ ॥ 🗥

गुर संग कहि वरपासन दीन्हें। आदर दान बिनय बस कीन्हें।। जाचक दान मान संतोपे। मीत पुनीत प्रेम परितोपे।। २॥ गुरुजीसे कहकर उन सबको वर्षाशन (वर्षभरका भोजन) दिये और आदर, दान तथा विनयसे उन्हें वशमें कर छिया। फिर याचकोंको दान और मान देकर सन्तुष्ट किया तथा मित्रोंको पवित्र प्रेमसे प्रसन्न किया॥ २॥

दासों दास बोछाइ बहोरी। गुरिह सौंपि बोले कर जोरी।!

संबं के सार सँसार गोसाई। करिब जनक जननी की नाई॥३॥

फिर दास-दासियोंको बुलाकर उन्हें गुरुजीको सौंपकर हाथ जोड़कर बोले—दे
गुसाई! इन सबकी माता-पिताके समान सार-सँमार (देख-रेख) करित रहियेगा। ३॥

बारिह बार जोरि जुग पानी। कहत रामु सप सन मृदु बानी॥

सोद सब भाँति मोर हितकारी। जेहि तें रहै भुआल सुलारी॥ ४॥

श्रीरामचन्द्रजी बार-बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा

सब प्रकारे हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेशसे महाराज सुली रहें॥ ४॥

दो॰—भातु सकल मोरे विरहँ जेहिं न होहिं दुख दीन। सोद्द उपाड तुम्ह करेडु सव पुर जन पर्म प्रचीन॥ ८०॥ हे परम चतुर पुरवाती सजनो । आपलोग सब वही उपाय करियेगा जिससे मेरी लब माताएँ मेरे विरहके दु:खसे दुखी न हों॥ ८०॥

चौ०-एहि बिधि राम सबिह समुझावा । गुर पद पदुम हरिष सिरु नावा ॥
गनपित गौरि गिरीसु मनाई। चले असीस पाइ रघुराई ॥ १॥
इस मकार श्रीरामजीने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरुजीके चरणकमलों में
सिर नवाया । फिर गणेशजी, पार्वतीजी और कैलासपित महादेवजीको मनाकर तथा।
आशीर्वाद पाकर श्रीरम्रनाथजी चले ॥ १॥

शम चळत अति भयउ विषाद् । सुनि न जाइ पुर भारत नादृ ॥ कुसगुन ठंक अवध अति सोकू । हरष विषाद विषस सुरलोकू ॥ २ ॥ श्रीरामजीके चळते ही बड़ा भारी विषाद हो गया । नगरका आर्तनाद (हाहाकार) सुना नहीं जाता । लङ्कार्में बुरे शकुन होने लगे । अयोध्यामें अत्यन्त शोक छा गया और देवलोकमें सब हर्ष और विषाद दोनोंके वशमें हो गये । [ हर्ष इस बातका था कि अय राक्षसोंका नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियोंके शोकके कारण था ] ॥ २ ॥

गह मुख्छा तब भूपित जागे। बोळि सुमंत्रु कहन अस छागे॥ रामु चळे बन प्रान न जाहीं। केहि सुख छागि रहत तन माहीं॥३॥ मूर्छा दूर हुई, तब राजा जागे और मुमन्त्रको बुळाकर ऐसा कहने लगे—श्रीराम वनको चले गये। पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुखके लिये शरीरमें टिक रहे हैं ॥ ३॥

पृष्टि तें कवन व्यथा बलवाना। जो दुखु पाइ तर्जाहं तनु प्राना॥
पुनि धरि धीर कहइ नरनाहु। छै रथु संग सखा तुम्ह जाहू॥ ४॥
इससे अधिक वलवती और कौन-सी व्यथा होगी जिस दुःखको पाकर प्राण
शरीरको छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजाने कहा—हे सखा! तुम रथ छेकर
शीरामके साथ जाओ॥ ४॥

दो॰ सुक्रिमार कुमार दोड जनकसुता सुकुमारि।
रथ चढ़ाइ देखराइ वनु फिरेहु गएँ दिन चारि॥ ८१॥
अत्यन्त सुकुमार दोनों कुमारोंको और सुकुमारी जानकीको रथमें चढ़ाकर, वन
दिखलाकर चार दिनके बाद लौट आना॥ ८१॥

नौ०-जों निर्ह फिरिह धीर दोड भाई। सत्यसंध दृइवत रघुराई॥
तो तुम्ह विनय करेहु कर जोरी। फेरिअ प्रभु मिथिछेसिकिसोरी॥ १॥
यदि धैर्यवान् दोनों भाई न छोटें—क्योंकि श्रीरघुनाथजी प्रणके सच्चे और दृहतासे
नियमका पालन करनेवाले हैं—तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि है प्रभो !
जनककुमारी सीताजीको तो छोटा दीजिये॥ १॥

जब सिय कानन देखि डेराई। कहेहु मोरि सिख अवसर पाई ॥
सासु सपुर अस कहेड सँदेस्। पुन्नि फिरिश बन बहुत कलेस्॥ २॥
जय सीता बनको देखकर डरें, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि
नुम्हारे सास और ससुरने ऐसा सन्देश कहा है कि हे पुत्री! तुम लौट चलो, बनमें
बहुत कलेश हैं॥ २॥

पितुगृह कवहुँ कबहुँ ससुरारी। रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी॥
पृष्ठि विधि करेहु उपाय कदंवा। फिरइ त होइ प्रान अवलंबा॥ ६॥
कभी पिताके घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, वहीं रहना। इस प्रकार
तुम बहुत-से उपाय करना। यदि सीताजी लौट आर्यी तो मेरे प्राणींको सहाग हो जायगा॥ ३॥

नाहिं त मोर मरनु परिनामा। कछु न बसाइ भएँ बिधि बामा॥ अस किह मुरुछि परा मिह राज। रामु छखनु सिय आनि देखाऊ॥ ४॥ नहीं तो अन्तमें मेरा मरण ही होगा। विधाताके विपरीत होनेपर कुछ वश नहीं चलता। हा ! राम, छक्ष्मण और सीताको लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ४॥

दो॰—पाइ रजायसु नाइ सिरु रथु अति बेग बनाइ। गयउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित दोड भाइ॥ ८२॥ सुमन्त्रजी राजाकी आज्ञा पाकरः सिर नवाकर और बहुत जल्दी रय जुड़वाकर वहाँ गये जहाँ नगरके बाहर सीताजीसहित दोनों भाई ये ॥ ८२ ॥

चौ०-तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए। किर बिनती रथ रामु चढ़ाए॥ चिंद रथ सीय सिंदत दोड भाई। चले हद्र्य अवधिह सिरु नाई॥ १॥ तब (वहाँ पहुँचकर) सुमन्त्रने राजाके वचन श्रीरामचन्द्र जीको सुनाये और विनती करके उनको रथपर चढ़ाया। सीताजीसिंदत दोनों भाई रथपर चढ़कर हृदयमें अयोध्याको मिर नवाकर चले॥ १॥

चलत रामु छिल अवध अनाया । विकल छोग सब छागे साथा ॥
कृपासिंधु बहुबिधि समुझाविंह । फिरहिं प्रेम बस पुनि फिरि आविंह ॥ २ ॥
श्रीरामचन्द्रजीको जाते हुए और अयोध्याको अनाथ [होते हुए ] देखकर सब छोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिये । कुपाके समुद्र श्रीरामजी उन्हें वहुत तरहसे नमझाते हैं, तो वे [अयोध्याकी ओर] लोट जाते हैं; परन्तु प्रेमवश फिर लीट आते हैं ॥२॥

लागित अवध मयाविन भारी। मानहुँ कालराति कँधिआरी॥ घोर जंतु सम पुर नर नारी। डरपिहँ एकहि एक निहारी॥ ३॥ अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है। मानो अन्धकारमयी कालरात्रि ही हो। नगरके नर-नारी भयानक जन्तुओंके समान एक-दूसरेको देखकर डर रहे हैं॥ ३॥

घर मसान परिजन जनु भूता। सुत हित मीत मनहुँ जमदूता॥ बागन्ह बिटप वेळि कुम्हिलाहीं। सरित सरोवर देखि न जाहीं॥ ४॥ घर स्मशान, कुदुम्बी भूत-प्रेत और पुत्र, हितैपी और मित्र मानो यमराजके दूत हैं। बगीचोंमें चूक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे मयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता॥ ४॥

दो॰—हय गय कोटिन्ह केलिमुग पुरपसु चातक मोर।
पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर॥ ८३॥
करोड़ों बोड़े, हाथी, खेलनेके लिये प्राले हुए हिरन, नगरके [गाय, बैल, वकरी
आदि ] पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकने, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर—॥८३॥
चौ॰—राम वियोग विकल सब ठाढ़े। बहुँ तहुँ मनहुँ चित्र लिखि काढ़े॥

नगर सफल बनु गहबर भारी। खग मृग बिपुल सकल नर नारी॥ १॥ श्रीरामजीके वियोगमें समी व्याकुल हुए जहाँ-तहाँ [ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर ] तड़े हैं, मानो तस्वीरोंमें लिखकर बनाये हुए हैं। नगर मानो फलींसे परिपूर्ण बड़ा मारी तथन बन या। नगरिनवासी सब स्त्री-पुरुष बहुत-से पशु-पक्षी थे। ( अर्थात् अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलोंको देनेवाली नगरी थी और सब स्त्री-पुरुष सुखसे उन फलोंको प्राप्त करते थे।)॥ १॥

विधि कैकई किरातिनि कीन्ही। जेहिं दब दुसह दसहुँ दिसि दीन्ही॥
सिंह न सके रघुवर विरहागी। चले लोग सब ब्याकुल भागी॥२॥
विधाताने कैकेयीको भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओंमें दु:सह दावाग्नि
(भयानक आग) लगा दी। श्रीरामचन्द्रजीके विरहकी इस अग्निको लोग सह न सके।
सब लोग ब्याकुल होकर भाग चले॥२॥

सर्विह बिचार कीन्ह मन माहीं। राम छखन सिय बिनु सुखु नाहीं॥ जहाँ रामु तहें सबुद्द समाजू। विनु सबुबीर अवध नहिं काजू॥ ३॥ सवने मनमें विचार कर छिया कि श्रीरामजी, छक्ष्मणजी और सीताजीके विना सुन्त नहीं है। जहाँ श्रीरामजी रहेंगे, वहीं सारा समाज रहेगा। श्रीरामचन्द्रजीके बिना अयोध्यामें हमलोगोंका दुछ काम नहीं है॥ ३॥

चले साथ अस मंत्रु दहाई। सुर दुर्जम सुख सदन विहाई॥
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही। विषय भोग बस करहिं कि तिन्हही॥ ४॥
ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लम सुखों से पूर्ण घरों को छोड़ कर सब
श्रीरामचन्द्रजी के साथ चल पड़े। जिनको श्रीरामजी के चरणकमल प्यारे हैं। उन्हें क्या
कभी विषयभोग वहामें कर सकते हैं॥ ४॥

दो॰—वालक वृद्ध विहाइ गृहँ लगे लोग सव साथ।

तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ॥ ८४॥

वचों और बूढ़ोंको घरोंमें छोड़कर सव लोग साथ हो लिये। पहले दिन श्रीरघुनाथजीने तमसा नदीके तीरपर निवास किया॥ ८४॥

ची०-रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी। सदय हृदयँ दुखु भयउ बिसेषी॥
करुतामय रघुनाथ गोसाँई। बेगि पाइअहिं पीर पराई॥ १॥
प्रजाको प्रेमवहा देखकर श्रीरघुनाथजीके दयाछ हृदयमें बड़ा दुःख हुआ। प्रभु
श्रीरघुनाथजी करुणामय हैं। परायी पीड़ाको वे तुरंत पा जाते हैं ( अर्थात् दूसरेका दुःख
देखकर वे तुरंत स्वयं दुःखित हो जाते हैं )॥ १॥

कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए। बहुबिधि राम छोग समुझाए॥ किए धरम उपदेस घनेरे। छोग प्रेम बस फिरिह न फेरे॥२॥ प्रेमयुक्त कोमल और सुन्दर वचन कहकर श्रीरामजीने बहुत प्रकारते लोगोंको समझाया और बहुतेरे धर्मसम्बन्धी उपदेश दिये; परन्तु प्रेमवश छोग छोटाये लौटते नहीं॥२॥

सीलु सनेहु छाड़ि नहिं जाई। असमंत्रस बस मे रघुराई॥ लोग सोग श्रम बस गए सोई। कब्बुक देवमायाँ मित मोई॥ ३॥ शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्रीरघुनायजी असमंजसके अधीन हो गये (दुविधार्मे पड़ गये)। शोक और परिश्रम (थकावट) के मारे लोग सो गये और बुछ देवताओं की मायासे भी उनकी बुद्धि मोहित हो गयी ॥ ३ ॥ जबहिं जाम जुग जामिनि बीती । राम सचिव सन कहेउ सप्रीती ॥ खोज मारि रथु हाँ कहु ताता । आन उपायँ बनिहि नहिं वाता ॥ ४ ॥ जब दो पहर रात बीत गयी । तब श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमपूर्वक मन्त्री सुमन्त्रसे कहा— है तात । रथके खोज मारकर (अर्थात् पहियों के चिह्नों से दिशाका पता न चले इस प्रकार ) रथको हाँ किये । और किसी उपायसे बात नहीं बनेगी ॥ ४ ॥

दो॰—राम लखन सिय जान चिढ़ संगु चरन सिरु नाइ।
सिचवँ चलायउ तुरत रथु इत उत खोज दुराइ॥ ८५॥
शङ्करजीके चरणोंमें सिर नवाकर श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजी रथपर सवार
हुए। मन्त्रीने तुरंत ही रथको, इधर-उधर खोज छिपाकर चला दिया॥ ८५॥
ची०—जागे सकल लोग भएँ भोरू। गे रघुनाथ भयउ अति सोरू॥
रथ कर खोज कतहुँ निहं पावहिँ। राम राम किह चहुँ दिसि धावहिँ॥ १॥
सवेरा होते ही सब लोग जागेः तो यहा शोर मचा कि श्रीरघुनाथजी चले गये।
कहीं रथका खोज नहीं पाते, सब 'हा राम! हा राम! पुकारते हुए चारों और दीह
रहे हैं॥ १॥

मनहुँ बारिनिधि बूड़ जहाजू। भयउ विकल बड़ बनिक समाजू॥
एकहि एक देहिं उपदेसू। तजे राम हम जानि कलेसू॥ २॥
मानो समुद्रमें जहाज डूब गया हो, जिससे न्यापारियोंका समुदाय बहुत ही
व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरेको उपदेश देते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीने हमलोगोंको
क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है॥ २॥

निंदहिं आपु सराहिं मीना। िश्वन जीवनु रघुवीर विहीना॥ जी पै प्रिय विद्योगु विधि कीन्हा। तौ कस मरनु न मार्गे दीन्हा॥ ३॥ वे छोग अपनी निन्दा करते हैं और मछि छोंकी सराहना करते हैं। [कहते हैं—] श्रीरामचन्द्रजीके विना हमारे जीनेको धिकार है। विधाताने यदि प्यारेका वियोग ही रचा। तो फिर उसने माँगनेपर मृत्य क्यों नहीं दी॥ ३॥

एहि बिधि करत प्रलाप कलापा। आए अवध भरे परितापा॥
बिषम बियोगु न जाइ बखाना। अवधि आस सब राखिह प्राना॥ ४॥
इस प्रकार बहुत-से प्रलाप करते हुए वे सन्तापसे भरे हुए अयोध्याजीमें आये।
उन लोगोंके विषम वियोगकी दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता। [चौदह सालकी]
अवधिकी आशासे ही वे प्राणोंको रख रहे हैं॥ ४॥

दो - राम दरस हित नेम व्रत छगे करन नर नारि। मनहुँ कोक कोको कमल दीन विहीन तमारि॥८६॥ [सव] स्त्री-पुरुप श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुःखी हो गये बैसे चकवा चकवी और कमल सूर्यके विना दीन हो जाते हैं॥ ८६॥

ची०-सोता सचिव सहित दोउ भाई। संगवेरपुर पहुँचे जाई॥
उतरे राम देवसरि देखी। कीन्ह दंडवत हरपु बिसेषी॥१॥
सीताजी और मन्त्रीसहित दोनों भाई शृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गङ्गाजीको
देखकर श्रीरामजी रथसे उतर पड़े और वड़े हर्पके साथ उन्होंने दण्डवत् की॥१॥
छखन सचिव सियें किए प्रनामा। सबिह सहित सुखु पायट रामा॥
गंग सकछ मुद्र मंगल मूला। सब सुख करिन हरिन सब सूला॥२॥
लक्ष्मणजी, सुमन्त्र और सीताजीने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्रीरामचन्द्रजीने सुख पाया। गङ्गाजी समस्त आनन्द-मङ्गलोंकी मूल हैं। वे सब सुखोंकी करनेवाली

कहि कि कोटिक कथा प्रसंगा। रामु विलोकिह गंग तरंगा॥
सचिवहि अनुजिह प्रियहि सुनाई। विबुध नदी महिमा अधिकाई॥३॥
अनेक कथा-प्रसङ्ग कहते हुए श्रीरामजी गङ्गाजीकी तरङ्गोंको देख रहे हैं।
उन्होंने मन्त्रीको, छोटे भाई लक्ष्मणजीको और प्रिया सीताजीको देवनदी गङ्गाजीकी बड़ी
महिमा सुनायी॥३॥

और सब पीडाओंकी हरनेवाली हैं॥ २॥

मजनु कीन्ह पंथ श्रम गयज । सुचि जलु पिश्रत सुदित मन भयक ॥
सुमिरत जाहि मिटइ श्रम भारू । तेहि श्रम यह लौकिक ब्यवहारू ॥ ४ ॥
इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्गका सारा श्रम ( यकावट ) दूर हो
गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया । जिनके स्मरणमात्रसे [ बार-बार जन्मने और मरनेका ] महान् श्रम मिट जाता है, उनको 'श्रम' होना—यह केवल लौकिक व्यवहार ( नरलीला ) है ॥ ४ ॥

दो॰—सुद्ध सिच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु। चिरत करत नर अनुहरत संस्ति सागर सेतु॥ ८७॥ शुद्ध (प्रकृतिजन्य त्रिगुणोंसे रहितः मायातीत दिव्य मङ्गलविग्रह ) सिचदानन्द-कन्दस्वरूप सूर्यकुलके ध्वजारूप भगवान् श्रीरामचन्द्रजी मनुष्योंके सहश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसाररूपी समुद्रके पार उतरनेके लिये पुलके समान हैं॥ ८७॥

चौ०-यह सुधि गुहूँ निषाद जब पाई। सुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई॥ लिए फल मूल मेंट भिर भारा। मिलन चलेउ हियँ हरपु अपारा॥ १॥ जब निपादराज गुहूने यह खबर पायी, तब आनन्दित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई-वन्धुओंको बुला लिया और भेंट देनेके लिये फल, मूल (क्रन्द) लेकर और उन्हें भारों (बहँगियों ) में भरकर मिलनेके लिये चला । उसके **दृदयमें** हर्षका पार नहीं था ॥ १ ॥

करि दंडवत भेंट धरि आगें। प्रमुहि बिलोकत अति अनुरागें॥
सहज सनेह विवस रघुराई। पूँछी कुसल निकट बैठाई॥२॥
दण्डवत् करके भेंट सामने रखकर वह अत्यन्त प्रेमसे प्रमुको देखने लगा।
श्रीरघुनायजीने स्वाभाविक स्नेहके वश होकर उसे अपने पास वैठाकर कुशल पूछी॥ २॥

नाथ कुसल पद पंकज देखें। भयउँ भागभाजन जन लेखें।।
देव घरनि धनु धामु तुम्हारा। मैं जनु नीचु सहित परिवारा॥ ३॥
निषादराजने उत्तर दिया—हे नाथ! आपके चरणकमलके दर्शनसे ही कुशल है [ आपके चरणारिवन्दोंके दर्शनकर ] आज मैं भाग्यवान् पुरुषोंकी गिनतीमें आ गया। हे देव! यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवारसहित आपका नीच सेवक हूँ॥ ३॥

कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ । थापिअ जनु सब्र लोगु सिहाऊ ॥ कहें हु सस्य सब्र सखा सुजाना । मोहि दीन्ह पितु आयसु आना ॥ ४ ॥ अब कृपा करके पुर (शृंगवेरपुर) में पधारिये और इस दासकी प्रतिष्ठा बढ़ाइये। जिससे सब लोग मेरे माग्यकी बड़ाई करें । श्रीरामचन्द्रजीने कहा—हे सुजान सखा ! तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है । परन्तु पिताजीने मुझको और ही आज्ञा दी है ॥ ४ ॥

दो॰—बरप चारिदस वासु बन मुनि व्रत वेषु अहार । त्राम बासु नहिं उचित सुनि गृहहि भयउ दुखु भारु ॥ ८८ ॥

[ उनके आज्ञानुसार ] मुझे चौदह वर्षतक मुनियोंका व्रत और वेष धारणकर और मुनियोंके योग्य आहार करते हुए वनमें ही बसना है, गाँवके भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुहको बड़ा दुःख हुआ।। ८८॥

चौ॰-राम छखन सिय रूप निहारी। कहिंद सप्रेम ग्राम नर नारी॥
ते पितु मातु कहहु सिख कैसे। जिन्ह पठए बन वालक ऐसे॥१॥
श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और धीताजीके रूपको देखकर गाँवके स्त्रो-पुरुष प्रेमके
साय चर्चा करते हैं। [कोई कहती है--] हे सखी! कहो तो, वे माता-पिता कैसे हैं,
जिन्होंने ऐसे [सुन्दर सुकुमार] बालकोंको वनमें भेज दिया है॥१॥

एक कहिं मल भूपति कीन्हा। छोयन छाहु हमिह विधि दीन्हा॥
तव निषादपित उर अनुमाना। तरु सिंसुपा मनोहर जाना॥२॥
कोई एक कहते हैं—राजाने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्माने
नेत्रोंका छाम दिया। तब निषादराजने हृदयमें अनुमान किया, तो अशोकके पेड़को
[ उनके ठहरनेके छिये ] मनोहर समझा॥ २॥

हैं रघुनाथिए ठाउँ देखावा। कहेउ राम सब भाँति सुहावा॥
पुरजन करि जोहारु घर आए। रघुवर संध्या करन सिधाए॥ ३॥
उसने श्रीरगुनाथजीको ले जाकर वह खान दिखाया। श्रीरामचन्द्रजीने [देखकर]
कहा कि यह सब प्रकारने सुन्दर हैं। पुरवासी लोग जोहार (बन्दना) करके अपनेअपने गर लोटे और श्रीरामचन्द्रजी सन्ध्या करने पधारे॥ ३॥

गुर्छ संवारि साँधरी उसाई। कुस किसलयमय मृदुल सुहाई॥
सुचि फल मृत मधुर मृदु जानी। दोना भरि भरि राखेसि पानी॥ ४॥
गुरुने [इसी वीच ] कुदा और कोमल पत्तोंकी कोमल और सुन्दर साथरी
राजाकर विद्या दी; और पवित्र, मीठे और कोमल देख-देखकर दोनोंमें भर-भरकर
पाल-मृल और पानी रख दिया [अथवा अपने हाथसे फल-मूल दोनोंमें भर-भरकर
रख दिये ]॥ ४॥

दो॰—सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूळ फळ खाइ। स्तयन कीन्ह्र रघुवंसमिन पाय पछोटत भाइ॥ ८९॥

सीताजी, तुमन्त्रजी और माई लक्ष्मणजीसहित कन्द-मूल-फल खाकर रष्टुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी लेट गये। भाई लक्ष्मणजी उनके पैर दवाने लगे॥ ८९॥

ची०-उठं लखनु प्रभु सोवत जानी। कहिसचिवहिसोवनमृदु बानी॥ कहुक दूरि सजि वान सरासन। जागन छगे बैठि वीरासन॥ १॥

पिर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको सोते जानकर लक्ष्मणजी उठे और कोमल वाणीले मन्त्री सुमन्त्रजीको सोनेके लिये कहकर वहाँसे कुछ दूरपर धनुष-बाणसे सजकर, वीरासनसे बैंटकर जागने (पहरा देने) लगे॥ १॥

गुहूँ बोलाइ पाइक् प्रतीती। ठावँ ठावँ राखे अति प्रीती॥
आपु लखन पहिं बंठेड जाई। कटि भाषी सर चाप चढ़ाई॥२॥
गुहूने विश्वासपात्र पहरेदारोंको बुलाकर अत्यन्त प्रेमसे जगह-जगह नियुक्त कर
दिया। और आप कमरमें तरकस वाँधकर तथा धनुषपर वाण चढ़ाकर लक्ष्मणजीके

सोवत प्रभृहि निहारि निषादू। भयउ प्रेम वस हर्स विषादू॥
तनु पुलकित जलु लोचन वहुई। वचन सप्रेम लखन सन कहुई॥ ३॥
प्रभुको जमीनपर सोते देखकर प्रेमवश निषादराजके हृदयमें विषाद हो आया।
उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंसे [प्रेमाश्रुओंका] जल बहुने लगा। वह
प्रेमसहित लक्ष्मणजीसे वचन कहुने लगा—॥ ३॥

भूपति भवन सुभाग सुहावा। सुरपति सदनु न पटतर पावा॥ मनिमय रचित चारु चौबारे। जनु रतिपति निजं हाथ सँवारे॥ ४॥

महाराज दश्रास्थजीका महल तो स्वभावसे ही सुन्दर है, इन्द्रभवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुन्दर मणियोंके रचे चीयारे ( छतके ऊपर वँगले ) हैं, जिन्हें मानी रतिके पति कामदेवने अपने ही हायों सजाकर बनाया है; ॥ ४॥

दो॰—सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास। पलँग मंजु मिन दीप जहँ सव विधि संकल सुपास ॥ ९० ॥

जो पवित्र, बड़ें ही विलक्षण, सुन्दर भोगपदाशांसे पूर्ण और फूलांकी सुगन्धसे स्वासित हैं; जहाँ सुन्दर पलँग और मणियोंके दीपक हैं तथा सब प्रकारका पूरा आराम है; ॥ ९० ॥

चौ०-बिविध बसन उपधान तुराई। छीर फेन सृदु बिसद सुहाई ॥ तहँ सिय रामु सयन निसि करहीं। निज छिय रित मनोज मदु हरहीं॥ १॥ जहाँ [ ओढ़ने-बिछानेके ] अनेकों बस्न, तिकये और गदं हैं, जो दूधके फेनके समान कोमल, निर्मल ( उज्ज्वल ) और सुन्दर हैं; वहाँ ( उन चौनारोंमें ) श्रीसीताजी

और श्रीरामचन्द्रजी रातको सोया करते थे और अपनी शोभासे रित और कामदेवके गर्वको हरण करते थे ॥ १॥

ते सिय रामु साथरीं सोए। श्रमित वसन विनु जाहिन जोए॥ मातु पिता परिजन पुरवासी। सखा सुसीछ दास अरु दासी॥ २॥ वहीं श्रीसीता और श्रीरामजी आज घास-फूसकी साधरीपर यके हुए विना वस्त्रके ही सोये हैं ऐसी दशामें वे देखे नहीं जाते। माता, पिता, कुटुम्बी, पुरवासी (प्रजा), मित्र, अच्छे शील-स्वभावके दास और दासियाँ ॥ २ ॥

जोगविह जिन्हिह प्रान की नाई। महि सोवत तेइ राम गोसाई॥ पिता जनक जग बिदित प्रभाऊ । ससुर सुरेस सखा रघुराऊ ॥ ३॥ सब जिनकी अपने प्राणोंकी तरह सार-सँमार करते थे। वही प्रभु श्रीरामचन्द्रजी आज पृथ्वीपर सो रहे हैं। जिनके पिता जनकजी हैं, जिनका प्रभाव जगत्में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इन्द्रके मित्र रघुराज दशरथजी हैं, ॥ ३ ॥

रामचंद्र पति सो बैदेही। सोवत महि विधि वाम न केही॥ सिय रघुबीर कि कानन जोगू। करम प्रधान सत्य कह लोगू॥ ४॥ और पति श्रीरामचन्द्रजी हैं, वहीं जानकीजी आज जमीनपर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकुल नहीं होता ! सीताजी और श्रीरामचन्द्रजी क्या वनके योग्य हैं ! लोग सच कहते हैं कि कर्म ( भाग्य ) ही प्रधान है ॥ ४॥

दो॰—कैकयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपनु कीन्ह। जेहि रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥ ९१ ॥ कैकयराजकी रुड़की नीचबुद्धि कैकेयीने वड़ी ही कुटिलता की जिसने रगुनन्दन धीरानजीको और जानकीजीको सुखके समय दुःख दिया ॥ ९१ ॥
ची०-भइ दिनकर कुछ विटव कुठारो । कुमित कीन्ह सब बिख दुखारी ॥
भयउ विवाद निपादिह भारो । राम सीय मिह सयन निहारी ॥ १ ॥
यह स्यंगुलरूपी नृक्षके लिये कुल्हाड़ी हो गयी । उस कुबुद्धिने सम्पूर्ण विश्वको
सुन्ती पर दिया । श्रीराम-सीताको जमीनपर सोते हुए देखकर निपादको बड़ा दुःख हुआ।।१॥
योके लग्यन मधुर मृदु बानी । ग्यान विराग भगति रस सानी ॥
कासु न कोठ सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग सबु आता ॥ २ ॥
तय लएमणजी शान, वैराग्य और भिक्तके रससे सनी हुई मीठी और कोमल
वाणी वोह-ं भाई ! कोई किसीको सुख-दुःखका देनेवाला नहीं है । सब अपने ही

जीग वियोग भोग भल मंद्रा। हित अनहित मध्यम श्रम फंद्रा॥
जनगु मरनु जह लगि जग जाला। संपति विपति करमु अरु काला॥ ३॥
गंथोग (मिलना), वियोग (विद्युद्दना), भले-बुरे मोग, शत्रु, मित्र और
उदाक्षीन—य सभी भ्रमो फंदे हैं। जन्म-मृत्यु, सम्पत्ति-विपत्ति, कर्म और काला—
जहाँतम जगत्र जंजाल हैं:॥ ३॥

किये हुए कमीका फल भोगते हैं ॥ २ ॥

धरिन धामु धनु पुर परिवारः । सरगु नरक जहँ छिंग व्यवहारः ॥
देखिल सुनिल गुनिल मन माहीं । मोह मूळ परमारश्च नाहीं ॥ ४ ॥
धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँतक व्यवहार हैं जो
देखने, सुनने और मनके अंदर विचारनेमें आते हैं, इन सबका मूळ मोह (अज्ञान)
ही है । परमार्थतः ये नहीं हैं ॥ ४ ॥

दो॰—सपनं होइ भिखारि नृपु रंकु नाकपति होइ। जागें लाभु न हानि कछु तिमि प्रपंच जियँ जोइ॥ ९२॥

जैमे स्वप्नां राजा भिखारी हो जाय या कंगाल स्वर्गका स्वामी इन्द्र हो जाय, तो जागनेपर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है; वैसे ही इस हरय-प्रपञ्चको हृदयसे देखना चाहिये॥ ९२॥

चीर-अस विचारि नहिं कीजिल रोस्। काहुहि वादि न देइल दोस्॥
मोह निसाँ सब्र सोवनिहारा। देखिल सपन अनेक प्रकारा॥ १॥
ऐसा विचारकर क्रोथ नहीं करना चाहिये और न किसीको व्यर्थ दोष ही देना
चाहिये। सब लोग मोहरूपी रात्रिमें सोनेवाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकारके
स्वप्न दिखायी देते हैं॥ १॥

एहिं जग जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगी ॥ जानिस्र तवहिं जीव जग जागा । जब सब विषय बिलास विरागा ॥ २ ॥ इस जगत्रूपी रात्रिमें योगीलोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपञ्च ( मायिक जगत् ) से छूटे हुए हैं। जगत्में जीवको जागा हुआ तभी जानना चाहिये जब सम्पूर्ण भोग-विलासोंसे वैराग्य हो जाय ॥ २ ॥

होइ विवेकु सोह अस भागा। तव रघुनाथ चरन अनुरागा॥ सखा परम परसारथु पहु। सन क्रम चचन राम पर नेहू॥३॥

विवेक होनेपर मोहरूपी भ्रम भाग जाता है, तव (अज्ञानका नाश होनेपर) श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम होता है। हे सखा! मन, वचन और कर्मसे श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम होता, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ (पुरुपार्थ) है॥ ३॥

राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा॥ सक्छ बिकार रहित गतभेदा। कहि नित नेति निरूपिंह येदा॥ ४॥

श्रीरामजी परमार्थस्वरूप (परमवस्तु ) परव्रहा हैं । वे अविगत (जाननेमें न आनेवाले ), अलख (स्थूल दृष्टिसे देखनेमें न आनेवाले ), अनादि (आदिरिहत ), अनुपम (उपमारिहत ), सब विकारोंसे रहित और भेदशून्य हैं, वेद जिनका नित्य भितिनेति कहकर निरूपण करते हैं ॥ ४ ॥

दो॰—भगत भूमि भूसुर सुरिभ सुर हित लागि छपाल। करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहिं जगजाल॥ ९३॥ वही कपाल शीरामकराजी भक्त, भूमि। वाहाणा, गौ और हेवनाओंके हिन्हें हि

वही कृपाल श्रीरामचन्द्रजी भक्तः भूमिः ब्राह्मणः गौ और देवताओंके हितके लिये मृतुष्यशरीर धारण करके लीलाएँ करते हैं। जिनके सुननेसे जगत्के जंजाल मिट जाते हैं। ९३।

## मासपारायण, पंद्रहवाँ विश्राम

चौ०-सखा समुझि अस परिहरि मोहू। सिय रघुवीर चरन रत होहू॥ कहत, राम गुन भा भिनुसारा। जागे जग मंगल सुखदारा॥ १॥

हे सखा ! ऐसा समझ, मोहको त्यागकर श्रीसीतारामजीके चरणोंमें प्रेम करो । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके गुण कहते-कहते स्वेरा हो गया । तब जगत्का मङ्गल करनेवाले और उसे मुख देनेवाले श्रीरामजी जागे ॥ १॥

सकल सौच किर राम नहावा। सुचि सुजान वट छीर मगावा॥ अनुज सहित सिर जटा बनाए। देखि सुमंत्र नयन जल छाए॥ २॥ शौचके सब कार्य करके [ नित्य ] पवित्र और सुजान श्रीरामचन्द्रजीने स्नान किया। फिर बड़का दूध मँगाया और छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित उस दूधसे सिरपर जटाएँ बनाया। यह देखकर सुमन्त्रजीके नेत्रोंमें जल छा गया।। २॥

हृद्यँ दाहु अति बदन मलीना । कह कर जोरि बचन अति दीना ॥ नाथ कहेउ अस कोसलनाथा । लै रथु जाहु राम के साथा ॥ ३॥ उनका हृदय अत्यन्त जलने लगा, मुँह मिलन (उदास) हो गया। वे हाथ जो इकर अत्यन्त दीन वचन बोले—हे नाथ! मुझे को सलनाथ दशरथजीने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्रीरामजीके साथ जाओ; ॥ ३॥

यनु देखाइ सुरसरि अन्हवाई। आनेहु फेरि बेगि दोउ भाई॥ रुखनु रामु सिय आनेहु फेरी। संसय सकल सँकोच निवेरी॥४॥ यन दिखाकर, गङ्गालान कराकर दोनों भाइयोंको तुरंत लौटा लाना। सन्नु संशय और संकोचको दूर करके लक्ष्मण, राम, सीताको फिरा लाना॥४॥

दो॰ - नृप अस कहेड गोसाइँ जस कहइ करों विल सोइ।

करि विनती पायन्ह परेउ दीन्ह वाल जिमि रोइ॥ ९४॥ महाराजने ऐसा कहा था, अब प्रमु जैसा कहें, मैं वही करूँ; मैं आपकी बलिहारी हूँ । इस प्रकार विनती करके वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें गिर पड़े और उन्होंने बालककी तरह से दिया॥ ९४॥

ची०-तात कृपा करि कीजिअ सोई। जातें अवध अनाथ न होई॥
मंत्रिहि राम उठाइ प्रयोधा। तात घरम मतु तुम्ह सबु सोधा॥१॥
[और कहा—] हे तात! कृपा करके वही कीजिये जिससे अयोध्या अनाथ न
हो। श्रीरामजीने मन्त्रीको उठाकर धैर्य वँधाते हुए समझाया कि हे तात! आपने तो
धर्मके सभी सिद्धान्तोंको छान बाला है॥१॥

सियि दधीच हरिचंद नरेसा। सहे घरम हित कोटि कलेसा॥
रितिदेव बिल भूप सुजाना। घरमु घरेड सिह संकट नाना॥२॥
दिवित दधीचि और राजा हरिश्चन्द्रने धर्मके लिये करोड़ों (अनेकों) कष्ट सहे थे। बुद्धिमान् राजा रन्तिदेव और बिल बहुत्त-से संकट सहकर भी धर्मको पकड़े रहे (उन्होंने धर्मका परित्याग नहीं किया)॥२॥

धरमु न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना॥ में सोइ धरमु सुलभ करि पावा। तजें तिहूँ पुर अपजसु छावा॥ ३॥ वेद, शास्त्र और पुराणोंमें कहा गया है कि सत्यके समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्मको सहज ही पा लिया है। इस [सत्यरूपी धर्म] का त्याग करनेसे तीनों लोकोंमें अपयश छा जायगा॥ ३॥

संभावित कहुँ अपजस छाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू॥
तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ। दिएँ उतर फिरि पातकु रूहरूँ॥ ४॥
प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अपयशकी प्राप्ति करोड़ों मृत्युके समान भीषण संताप
देनेवाली है। हे तात! में आपसे अधिक क्या कहूँ! लौटकर उत्तर देनेमें भी पापका
भागी होता हूँ॥ ४॥

दो॰—िपतु पद गिह किह कोटि नित विनय करत्र कर जोरि। चिंता कविनेष्ठु वात के तात किरिश जिन मोरि॥ ९५॥ आप जाकर पिताजीके चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कारके साथ ही हाथ जोड़-कर विनती करियेगा कि हे तात! आप मेरी किसी वातकी चिन्ता न करें॥ ९५॥ चौ०—तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोरें। विनती करउँ तात कर जोरें॥ ० सब विधि सोइ करतव्य तुम्हारें। दुख न पात्र पितु सोच हमारें॥ १॥

आप भी पिताके समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात ! में हाथ जोड़कर आप-से विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकारसे वहीं कर्तव्य है जिसमें पिताजी हमलोगों-के सोचमें दुःख न पावें॥ १॥

सुनि रघुनाथ सचिव संवाद्। भयउ सपरिजन विकल निपाद्॥
पुनि कछु लखन कही कटु बानी। प्रभु वरजे बड़ अनुचित जानी॥२॥
श्रीरघुनाथजी और सुमन्त्रका यह संवाद सुनकर निपादराज कुटुम्वियोंसिहत
व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मणजीने कुछ कड़वी वात कही। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने उसे
बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया॥ २॥

सकुचि राम निज सपय देवाई। छखन सँदेसु कहिअ जिन जाई॥
कह सुमंत्र पुनि भूप सँदेस्। सिहन सिकिहि सिय विपिन कलेस्॥ ३॥
श्रीरामचन्द्रजीने सकुचाकर, अपनी सौगंध दिलाकर सुमन्त्रजीसे कहा कि आप
जाकर छक्ष्मणका यह सन्देश न किहेयेगा। सुमन्त्रने फिर राजाका सन्देश कहा कि सीता
वनके क्लेश न सह सकेंगी॥ ३॥

जेहि विधि अवध आव फिरि सीया। सोइ रघुवरहि तुम्हिह करनीया॥
नतरु निपट अव्रळंच विहीना। मैं न जिअब जिमि जल विजु मीना॥ ४॥
अतएव जिस तरह सीता अयोध्याको लोट आवें, तुमको और श्रीरामचन्द्रको
वही उपाय करना चाहिये। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारेका होकर वैसे ही नहीं
जीऊँगा जैसे बिना जलके मळली नहीं जीती॥ ४॥

दो॰—मइकें ससुरें सकल सुख जर्वाहं जहाँ मनु मान।
तहँ तव रहिहि सुखेन सिय जय लिंग विपति विहान ॥ ९६ ॥
सीताके मायके (पिताके घर) और ससुरालमें सब सुख हैं। जबतक यह
विपत्ति दूर नहीं होती। तबतक वे जब जहाँ जी चाहे। वहीं सुखसे रहेंगी ॥ ९६ ॥
चौ॰—विनती भूप कीन्ह जेहि भाँती। आरित प्रीति न सो कहि जाती ॥
पितु सँदेसु सुनि कुपानिधाना। सियहि दीन्ह सिख कोटिबिधाना ॥ ९ ॥
राजाने जिस तरह (जिस दीनता और प्रेमसे) विनती की है। वह दीनता और

रिम ग्रहा मही जा सकता । गुणानिधान श्रीयमचन्द्रजीने पिताका सन्देश सुनकर मीनार्थीयः ग्रहोतो ( प्रोनेगों ) प्रकारमे सीन्य दी ॥ १॥ . . .

मान् समुर ग्रं प्रिय परिवासः। फिरहु त सब कर मिटै खभारू॥

सुनि पनि पचन गहित पैदेही। सुनहु प्रानपित परम सनेही॥२॥

[ उन्होंने गहा—] तो ग्रंम पर ठीट जाओ। तो साम्र ससुर, गुरु। प्रियजन एवं

गुरु हो। गदर्श निम्मा गिट जाम। पतिके यचन सुनकर जानकीजी कहती हैं—है

प्रानपित है परम सनेते हिमोगे॥२॥

प्रभा करनामय परम थियेकी। तनु तिन रहति छाँह किमि छँकी॥
प्रभा जार यहाँ भानु विहाई। कहें चंद्रिका चंद्रु तिन जाई॥ ३॥
ध्रिमी! आप करणामय और परम शानी हैं। [ क्रूपा करके विचार तो कीजिये ]
प्रार्थिको संस्कृत साथ। अलग कैमे रोकी कर सकती है ? सूर्यकी प्रभा सूर्यको छोड़कर
क्षणा जा सम्बन्धि है और नोदभी चन्द्रमाको त्यागकर कहाँ जा सकती है ?॥ ३॥

पितिह प्रेमनम् चिनय सुनाई। कहित सचिव सन गिरा सुहाई॥
शुरु पितु ससुर मरिस हिनकारी। उत्तर हेउँ फिरि अनुचित भारी॥ ४॥
एस प्रकार पितको प्रेममयी विनती सुनाकर सीताजी मन्त्रीसे सुहावनी वाणी
सहने स्मी—आप मेरे पिताजी और समुरजीक समान मेरा हित करनेवाले हैं। आपको
स्मितिकार देनी हैं, यह बहुत ही अनुचित है॥ ४॥

ीर — आरति यस सनसुष्य भइउँ विलगु न मानव तात। आरतानुन पद कमल चिनु वादि जहाँ लगि नात॥ ९७॥ (यम्पुरं नात! में आर्न होकर ही आपकं सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा न मानियेगा! आर्यपृथ (म्यामी) के नरणकमलोंके विना जनत्में जहाँतक नाते हैं सभी मेरे लिये व्यर्थ हैं९७ चीर-पिनु चैमव थिलास में हीडा। नृष मनि मुकुट मिलित पद पीडा॥

मुन्निधान अस पितृ गृह मोरें। विय विहीन मन भाव न भारें ॥ १ ॥ भने वितालीके एंश्वर्यकी छटा देखी हैं। जिनके चरण रखनेकी चौकीरे स्वीशिरोमणि राजाओं के मुकूट भिलते हैं ( अर्थात् बड़े-बड़े राजा जिनके चरणोंमें प्रणाम करते हैं ) ऐसे विनाका घर भी। जो सब प्रकारके सुखोंका भण्डार है। पतिके विना मेरे मनको भूरू- घर भा नहीं भाता ॥ १॥

सत्तुर चकःयह कोसलरात । सुवन चारिद्स प्रगट प्रमात ॥ भागें होह लेहि सुरपित लेहि । अरध सिंघासन भासनु देई ॥ २ ॥ भेरे ममुर कोमलराज चकवर्ती सम्राट् हैं, जिनका प्रभाव चौदहीं लोकोंमें प्रकट हैं। इन्द्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासनपर बैठनेके लिये न्यान देता है, ॥ २ ॥ ससुरु एताइस अवध निवास् । प्रिय परिवारु मातु सम सास् ॥ बिनु रघुपति पद पदुम परागा । मोहि केन सपनेहुँ सुखद न लागा ॥ ३ ॥ ऐसे [ ऐश्वर्य और प्रभावशाली ] ससुर; [ उनकी राजधानी ] अयोध्याका निवास; प्रिय कुटुम्बी और माताके समान सासुएँ—ये कोई भी श्रीरघुनाथजीके चरणकमलींकी रजके बिना मुझे स्वप्तमें भी सुखदायक नहीं लगते ॥ ३ ॥

अगम पंथ वनभूमि पहारा। करि केहरि सर सरित अपारा॥ कोल किरात कुरंग बिहंगा। मोहि सब सुखद प्रानपित संगा॥ ॥ ॥ दुर्गम रास्ते, जंगली घरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाव एवं निदयाँ; कोल, भील, हिरन और पक्षी—प्राणपित (श्रीरघुनाथजी) के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देनेवाले होंगे॥ ४॥

दो॰—सासु ससुर सन मोरि हुँति विनय करवि परि पायँ । मोर सोचु जनि करिअ कछु मैं वन सुखी सुभायँ ॥ ९८ ॥

अतः सास और समुरके पाँव पड़कर, मेरी ओरसे विनती कीजियेगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें; मैं वनमें स्वभावसे ही सुखी हूँ ॥ ९८ ॥

चौ०-प्रान नाथ प्रिय देवर साथा। बीर धुरीन घरें धनु भाथा॥
निहं मग श्रमु असु दुख मन मोरें। मोहि लगिसोचु करिश्र जिन भोरें॥ १॥
वीरोंमें अग्रगण्य तथा धनुष और [वाणोंसे भरे ] तरकस धारण किये मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्तेकी थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मनमें कोई दु:ख ही है। आप मेरे लिये मुलकर भी सोच न करें॥ १॥

सुनि सुमंत्रु सिय सीतिष्ठ बानी । भयड बिकल जनु फिन मिन हानी ॥
नयन सूझ निर्ह सुनद्द न काना । किंद न सकद्द कछु अति अकुलाना ॥ २ ॥
सुमन्त्र सीताजीकी शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गये जैसे साँप मिण खो
जानेपर । नेत्रींसे कुछ स्झता नहीं, कार्नोंसे सुनायी नहीं देता । वे बहुत व्याकुल हो गये,
कुछ कद्द नहीं सकते ॥ २ ॥

राम प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती। तदिष होति नहिं सीतिल छाती॥ जतन अनेक साथ हित कीन्हे। उचित उत्तर रघुनंदन दीन्हे॥ ३॥ श्रीरामचन्द्रजीने उनका बहुत प्रकारसे समाधान किया। तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलनेके लिये मन्त्रीने अनेकों यत्न किये ( युक्तियाँ पेश कीं ), पर रघुनन्दन श्रीरामजी [ उन सब युक्तियोंका ] यथोचित उत्तर देते गये॥ ३॥

मेटि जाइ निर्हे राम रजाई। कठिन करम गति कछु न बसाई॥ राम छखन सिय पद सिरु नाई। फिरेड बनिक जिमि मूर गवाँई॥ ४॥ श्रीरामजीकी आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्मकी गति कठिन है। उसपर कुछ भी वश नहीं चलता । श्रीराम, लक्ष्मण और सीतानीके चरणोंमें सिर नवाकर सुमन्त्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन ( पूँजी ) गँवाकर छौटे ॥ ४ ॥

दो॰—रथु हाँकेउ हय राम तन हैरि हेरि हिहिनाहिं। देखि निपाद विपादवस धुनहिं सीस पछिताहिं॥ ९९॥

सुमन्त्रने रथको हाँका, घोड़े श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख-देखकर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निपादलोग विषादके वश होकर सिरधुन-धुनकर (पीट-पीटकर) पछताते हैं। ९९। चौ०—जासु वियोग विकल पसु ऐसें। प्रजा मातु पितु जिह्हहिं कैसें॥

धरबस राम सुमंत्रु पठाए। सुरसरि तीर आपु तब आए॥ १॥ जिनके वियोगमें पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोगमें प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे ? श्रीरामचन्द्रजीने जबर्दस्ती सुमन्त्रको लौटाया। तब आप गङ्गाजीके तीरपर आये॥ १॥

मागी नाव न केवडु आना। कहइ तुम्हार मरमु मैं जाना॥
चरन कमल रज कहुँ सबु कहई। मानुष करनि मूरि कछु अहई॥ २॥
श्रीरामने केवटसे नाव माँगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा—मैंने तुम्हारा
मर्म (भेद) जान लिया। तुम्हारे चरणकमलोंकी धूलके लिये सब लोग कहते हैं कि वह
मनुष्य यना देनेवाली कोई जड़ी है, ॥ २॥

द्धुअत सिला भइ नारि सुहाई। पाहन तें न काठ कठिनाई॥
तरनिउ सुनि घरिनी होइ जाई। बाट परइ मोरि नाव उड़ाई॥ ३॥
जिसके छूते ही परथरकी शिला सुन्दरी स्त्री हो गयी [ मेरी नाव तो काठकी है ]।
काठ परथरसे कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनिकी स्त्री हो जायगी और इस प्रकार
मेरी नाव उड़ जायगी, में छुट जाऊँगा [ अथवा रास्ता रुक जायगा जिससे आप पार
न हो सकेंगे और मेरीरोजी मारी जायगी ] ( मेरी कमाने खानेकी राह ही मारी जायगी )।३।

पहिं प्रतिपालउँ सब्रु परिवास्ते। निहं जानउँ कछु अउर कबारू ॥ जों प्रभु पार अवसि गा चहहू। मोहि पद पदुम पखारन कहहू ॥ ४ ॥ में तो इसी नावसे सारे परिवारका पालन-पोषण करता हूँ। दूसरा कोई धंधा नहीं जानता । हे प्रभु ! यदि तुम अवस्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण-कमल पखारने (धो लेने) के लिये कह दो ॥ ४ ॥

छं॰—पद कमल घोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहीं। मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहीं॥ वरु तीर मारहुँ लखनु पै जब लगि न पाय पखारिही। तब लगि न तुलसीदास नाथ छपाल पाछ उतारिहीं॥ हे नाथ! मैं चरणकमल घोकर आपलोगोंको नावपर चढ़ा छूँगा; मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता । हे रामं ! मुझे आपकी दुहाई और दशरथजीकी सौगंध है, मैं सब सच-सच कहता हूँ । लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जबतक में पैरोंको पखार न लूँगा, तबतक हे तुलसीदासके नाथ ! हे कुपालु ! में पार नहीं उतालँगा ।

सो० सान केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे। विह्नसे करुनापेन चितइ जानकी लखन तन॥ १००॥ केवटके प्रेममें लपेटे हुए अटपटे वचन मुनकर करुणाधाम श्रीरामचन्द्रजी जानकी-जी और लक्ष्मणजीकी ओर देखकर हँसे॥ १००॥

चौ०-कृपिसिधु बोले सुसुकाई। सोइ कर जेहि तब नाब न जाई॥ बेगि आनु जल पाय पखाक । होत बिलंबु उतारिह पारु॥ १॥ कृपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी केबटसे मुसकराकर बोले-भाई ! त् बही कर जिससे तेरी नाब न जाय। जल्दी पानी ला और पैर घो ले। देर हो रही है। पार उतार दे ॥१॥

जासु नाम सुमिरत एक बारा । उतरिंह नर भवसिंधु अपारा ॥
सोइ कृपाछ केवटि निहोरा । जेहिं जगु किय तिहु पगहु ते थोरा ॥ २ ॥
एक बार जिनका नाम समरण करते ही मनुष्य अपार भवसागरके पार उतर जाते
हैं, और जिन्होंने [ वामनावतारमें ] जगत्को तीन पगसे भी छोटा कर दिया था ( दो
ही पगमें त्रिलोकीको नाप लिया था ), वही कृपाछ श्रीगमचन्द्रजी [ गङ्गाजीसे पार
उतारनेके लिये ] केवटका निहोरा कर रहे हैं ! ॥ २ ॥

पद चल निरित्त देवसिर हरषी। सुनि प्रमु बचन मोहँ मित करषी॥ केवट राम रजायसु पावा। पानि कठवता मिर छेह आवा॥ ३॥ प्रमुके इन बचनोंको सुनकर गङ्गाजीकी बुद्धि मोहसे खिंच गयी थी [िक ये साक्षात् भगवान् होकर मी पार उतारनेके छिये केवटका निहोरा कैसे कर रहे हैं ]। परन्तु [समीप आनेपर अपनी उत्पत्तिके स्थान ] पदनखोंको देखते ही [उन्हें पहचानकर ] देवनदी गङ्गाजी हर्षित हो गयीं। (वे समझ गयीं कि भगवान् नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया; और इन चरणोंका स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊँगी, यह विचारकर वे हर्षित हो गयीं।) केवट श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर कठौतेमें भरकर जल छे आया॥ ३॥

अति आतंद उमिन अनुरामा। चरन सरोज पखारन लागा॥
बरिष सुमन सुर सकल सिहाहीं। एहि सम पुन्यपुंज कोउ नाहीं॥ ४॥
अत्यन्त आनन्द और प्रेममें उमँगकर वह भगवान्के चरणकमल धोने लगा। सब
देवता फूल वरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्यकी राशि कोई नहीं है॥ ४॥
दो०—पद पखारि जलु पान कृरि आपु सहित परिचार।
पितर पारु किर प्रमुहि पुनि मुदित गयउ लेइ पार॥ १०१॥

न्दर्णांको धोकर और सारे परिवारसिंहत स्वयं उस जल (न्वरणोदक) को पीकर, पहले [ उस महान् पुण्यके द्वारा ] अपने पितरींको भवसागरसे पारकर फिर आनन्दपूर्वक प्रभु श्रीरामन्त्रको गङ्गाजीके पार ले गया ॥ १०१ ॥

नी० - उतिर ठाइ भए सुरसिर रेता। सीय रामु गुह छखन समेता॥
केवट उतिर दंडवत कीन्हा। प्रभुहि सकुच एहि निहं कछु दीन्हा॥ १॥
निपादराज और स्थमणजीनिहित श्रीभीताजी और श्रीरामचन्द्रजी [ नावसे ] उतरकर गङ्गाजीकी रेत ( बाल् ) में खड़े हो गये। तब केवटने उतरकर दण्डवत् की।
[ उसको दण्डवत् करते देखकर ] प्रभुको संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं॥ १॥

पिय हिय की सिय जानिहारी। मिन मुद्दरी मन मुद्दित उतारी॥
कहेउ कृपाल लेहि उतराई। केवट चरन गहे अकुलाई॥२॥
पितके हृदयकी जाननेवाली सीताजीने आनन्दमरे मनसे अपनी रक्षजिटत अँगूठी
[अँगुलीसे] उतारी। कृपाल श्रीरामचन्द्रजीने केवटसे कहा, नावकी उतराई लो।
केवटने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिये॥२॥

नाथ आजु में काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा॥

यहुत काल में कीन्द्रि मजूरी। आजु दीन्द्र बिधि बनि मिल भूरी॥ ३॥

[ उसने कहा--] हे नाथ! आज मैंने क्या नहीं पाया! मेरे दोष, दु:ख और
दिखिताकी आग आज बुझ गयी। मैंने यहुत समयतक मजदूरी की। विधाताने आज

बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी ॥ ३ ॥ अब कछु नाथ न चाहिअ मोरें। दीनदयाल अनुग्रह तोरें॥ फिरती बार मोहि जो देवा। तो प्रसादु मैं सिर घरि लेवा॥ ४ ॥ हे नाथ! हे दीनदयाल! आपकी कृपासे अब मुझे कुछ नहीं चाहिये। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे, वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूँगा॥ ४ ॥

दो॰—चहुत कीन्ह प्रभु छखन सियँ नहिं कछु केवदु छेइ। विदा कीन्ह करुनायतन भगति विमल वरु देह॥१०२॥

प्रभु श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीने बहुत आग्रह [या यन ] किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तत्र करुणाके धाम भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने निर्मल भक्तिका वरदान देकर उसे विदा किया॥ १०२॥

चौ०-तय मज्जनु करि रघुकुल नाथा। पूजि पारिथव नायउ माथा॥
सियँ सुरसिरिह कहेउ कर जोरी। मातु मनोरथ पुरउवि सोरी॥ १॥
फिर रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीने स्नान करके पार्थिवपूजा की और शिवजीको
सिर नवाया। सीताजीने हाथ जोड़कर गङ्गाजीसे कहा—हे माता। मेरा मनोरथ पूरा
कीजियेगा॥ १॥

पित देवर सँग कुसल बहोरी। आइ करीं नेहि प्जा तोरी॥
सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी। भइ तब विमल मारि यर बानी॥ २॥
जिससे में पित और देवरके साथ कुशलपूर्वक छीट आकर तुम्हारी पूजा करूँ।
सीताजीकी प्रेमरसमें सनी हुई विनती सुनकर तब गङ्गाजीके निर्मल जलमेंसे श्रेष्ट
वाणी हुई—॥ २॥

सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही। तव प्रभाउ जग विदित न केटी।। लोकप होहिं बिलोकत तोरें। तोहि सेविट सब सिधि कर जोरें॥ ३॥ हे रघुवीरकी प्रियतमा जानकी! सुनो। तुम्हारा प्रभाव जगत्में किंग्रे नहीं माद्म दें। तुम्हारे [ कृपादृष्टिसे ] देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। गब विदियाँ हाम जोदे तुम्हारी सेवा करती हैं॥ ३॥

तुम्ह जोहमहि बिह विनय सुनाई। कृपा कीन्द्रि मोहि दीनिह चराई॥
तदपि देवि में देवि असीसा। सफल होन हित निज बागीमा॥ ४॥
तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनार्याः यह तो मुहापर कृपाकी और मुहो बड़ाई
दी है। तो भी हे देवि! में अपनी वाणी सफल होनेके लिये तुग्हें आदीर्वाद हूँगी॥ ४॥
दो०—प्राननाथ देवर सहित कुसल कोसला आइ।

पूजिहि सव मनकामना सुजसु रहिहि जग छाइ॥ १०३॥ तुम अपने प्राणनाय और देवरसहित कुशलपूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी मारी

मनःकामनाएँ पूरी होंगी और तुम्हारा सुन्दर यश जगत्भरमें छा जायगा ॥ १०३ ॥ चौ०-नंग बचन सुनि मंगल मूला। सुदित सीय सुरसरि अनुकृक्षा॥

तव प्रभु गुहहि कहेउ घर जाहू । सुनत सूख मुखु भा उर दाहू ॥ १ ॥

मङ्गलके मूल गङ्गाजीके वचन सुनकर और देवनदीको अनुक्ल देखकर सीताजी आनन्दित हुई । तब प्रमु श्रीरामचन्द्रजीने निपादराज गुहसे कहा कि भैया ! अब तुम घर जाओ । यह सुनते ही उसका मुँह सूल गया और हृदयमें दाह उत्पन्न हो गया ॥ १ ॥

दीन बचन गुह कह कर जोरी। बिनय सुनहु रघुकुलमिन मोरी॥
नाथ साथ रहि पंथु देखाई। करि दिन चारि चरन सेवकाई॥ २॥
गुह हाथ जोड़कर दीन बचन बोला—हे रघुकुलिशरोमणि! मेरी बिनती मुनिये।
मैं नाथ (आप) के साथ रहकर, रास्ता दिलाकर, चार (कुछ) दिन चरणोंकी
सेवा करके—॥ २॥

नेहिं बन जाह रहब रघुराई। परनकुटी में करिव सुहाई॥ तब मोहि कहें जिस देव रजाई। सोइ करिहउँ रघुवीर दोहाई॥ ३॥ हे रघुराज! जिस वनमें आप जाकर रहेंगे, वहाँ में सुन्दर पर्णकुटी (पत्तोंकी छुटिया ) बना दूँगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुनीर ( आप ) की दुहाई है में वैसा ही करूँगा।। ३॥

सहज सनेह राम छिल तास्। संग छीन्ह ग्रह हृद्यँ हुछास्॥
पुनि गुहूँ ग्याति बोछि सब छीन्हे। किर परितोष्ठ बिदा तब कीन्हे॥ ४॥
उसके स्वामाविक प्रेमको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने उसको साथ छे लिया, इससे
गुहके हृदयमें यड़ा आनन्द हुआ। फिर गुह (निषादराज) ने अपनी जातिके लोगोंको
बुला लिया और उनका संतोष कराके तब उनको विदा किया॥ ४॥

दो॰--तव गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि माथ।

संखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥ १०४ ॥ तव प्रभु श्रीरघुनाथजी गणेशजी और शिवजीका स्मरण करके तथा गङ्गाजीको मस्तक नवाकर सखा निपादराज, छोटे भाई लक्ष्मणजीऔर सीताजीसहित वनको चले ॥१०४॥

चौ०-तेहि दिन भयउ बिटप तर बासू। छखन सखाँ सब कीन्ह सुपासू॥

प्रात प्रातकृत करि रघुराई। तीरथराखु दीख प्रसु जाई॥ १॥ उस दिन पेड़के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मणजी और सखा गुहने [विश्रामकी] सब सुन्यवस्था कर दी। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने सबेरे प्रातःकालकी सब क्रियाँएँ करके जाकर तीथोंके राजा प्रयागके दर्शन किये॥ १॥

सचित्र सत्य श्रद्धा प्रिय नारी । माधव सरिस मीतु हितकारी ॥
चारि पदारथ भरा भँडारू । पुन्य प्रदेस देस अति चारू ॥ २ ॥
उस राजाका सत्य मन्त्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्रीवेणीमाधवजी-सरीखें
हितकारी मित्र हैं । चार पदार्थों (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) से भण्डार भरा है और
वह पुण्यमय प्रान्त ही उस राजाका सुन्दर देश है ॥ २ ॥

छेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा। सपनेहुँ नहिं प्रतिपिट्छन्ह पावा॥ सेन सक्छ तीस्थ बर बीरा। कळुष अनीक दछन रनधीरा॥ ३॥ प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुन्दर गढ़ (किळा) है। जिसको स्वप्नमें भी [पापरूपी] शत्रु नहीं पा सके हैं। सम्पूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं। जो पापकी सेनाको कुचळ डाळनेवाळे और बड़े रणधीर हैं॥ ३॥

संगमु सिंहासनु सुठि सोहा। छत्रु अखयबदु सुनि मनु मोहा॥
चवँर जमुन अरु गंग तरंगा। देखि होहिं दुख दारिद मंगा॥ ४॥
[गङ्का, यमुना और सरस्वतीका] सङ्गम ही उसका अत्यन्त सुशोमित सिंहांसन
है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियोंके भी मनको मोहित कर लेता है। यमुनाजी और
गङ्काजीकी तरज़ें उसके [श्याम और क्वेत] चवंदर हैं, जिनको देखकर ही दुःख और
दरिद्रता नष्ट हो जाती है॥ ४॥

दो॰—सेविहं सुकृती साधु सुचि पाविहं सव मनकाम ।
वंदी वेद पुरान गन कहीं विमल गुन ग्राम ॥ १०५ ॥
पुण्यात्मा, पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सत्र मनोरथ पाते हैं । वेद और
पुराणोंके समृह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणगणोंका बखान करते हैं ॥ १०५ ॥
चौ०-को किह सकह प्रयाग प्रभाठ । कलुप धुंज कुंजर मृगराठ ॥
अस तीरथपति देखि सुहावा । सुख सागर रघुवर सुखु पावा ॥ १ ॥
पापोंके समृहरूपी हाथीके मारनेके लिये सिंहरूप प्रयागराजका प्रभाव ( महत्त्व—
माहात्म्य ) कौन कह सकता है । ऐसे सुहावने तीर्थराजका दर्शन कर सुखके समुद्र

रघुकुळश्रेष्ट श्रीरामजीने भी सुल पाया ॥ १ ॥ कहि सिय छखनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख तीरथराज बढ़ाई ॥ करि प्रनासु देखत बन बागा । कहत महातम अति अनुरागा ॥ २ ॥ उन्होंने अपने श्रीमुखसे सीताजी, रूक्मणजी और सखा गुहको तीर्थराजकी

महिमा कहकर सुनायी। तदनन्तर प्रणाम करके, वन और वगीचोंको देखते हुए और

वहे प्रेमसे माहातम्य कहते हुए--॥ २॥

पृष्टि बिधि आह् बिलोकी बेनी। सुमिरत सकल सुमंगल देनी॥

मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा। पृजि जथाबिधि तीरथ देवा॥३॥

हस प्रकार श्रीरामने आकर त्रिवेणीका दर्शन किया, जो स्मरण करनेसे ही सब सुन्दर मञ्जलोंको देनेवाली है। फिर आनन्दपूर्वक [ त्रिवेणीमें ] स्नान करके शिवजीकी सेवा (पूजा) की और विधिपूर्वक तीर्थदेवताओंका पूजन किया॥ ३॥

तब प्रभु भरद्वाज पिंह आए। करत दंडवत मुनि उर लाए॥

मुनि मन मोद न कछु कि जाई। ब्रह्मानंद रासि जनु पाई॥४॥

[स्नान, पूजन आदि सब करके] तब प्रमु श्रीरामजी भरद्वाजजीके पास आये।
उन्हें दण्डवत् करते हुए ही मुनिने हृदयसे लगा लिया। मुनिके मनका आनन्द कुछ
कहा नहीं जाता। मानो उन्हें ब्रह्मानन्दकी राशि मिल गयी हो॥४॥

दो॰—दीन्हि असीस मुनीस उर अति अनंदु अस जानि। छोचन गोचर सुकृत फल मनहुँ किए विधि आनि॥ १०६॥

मुनीश्वर भरद्वाजजीने आशीर्वाद दिया। उनके हृदयमें ऐसा जानकर अत्यन्त आनन्द हुआ कि आज विधाताने [ श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन कराकर ] मानो इमारे सम्पूर्ण पुण्योंके फलको लाकर आँखोंके सामने कर दिया १०६

ची०-कुसछ प्रस्न करि आसन दीन्हे। पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे॥ कर्व मूळ फल अंकुर नीके। दिए आनि सुनि मनहुँ अमी के॥ १॥ कुशल पूछकर मुनिराजने उनको आसन दिये और प्रेमसहित पूजन करके उन्हें सन्तुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृतके ही वने हों, ऐसे अच्छे-अच्छे कन्द, मूल, फल और अंकुर लाकर दिये ॥ १ ॥

सीय लखन जन सिहत सुहाए। अति रुचि राम मूल फल खाए॥
भए विगतश्रम रामु सुखारे। भरद्वाज मृदु बचन उचारे॥२॥
सीताजी, लक्ष्मणजी और सेवक गुहसहित श्रीरामचन्द्रजीने उन सुन्दर मूल-फलोंको
बड़ी रुचिके साथ खाया। यकावट दूर होनेसे श्रीरामचन्द्रजी सुखी हो गये। तब
भरद्वाजजीने उनसे कोमल वचन कहे—॥२॥

आज सुफल तपु तीरथ त्यागू। आज सुफल जप जोग विरागू॥
सफल सकल सुभ सांधन साजू। राम तुम्हि अवलोकत आजू॥ ३॥
हे राम! आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थसेवन और त्याग सफल हो
गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे सम्पूर्ण ग्रुम
साधनोंका समुदाय भी सफल हो गया॥ ३॥

लाभ भविष सुख अविष न दूजी। तुम्हरें दरस भास सब पूजी॥ भव करि कृपा देहु बर एहू। निज पद सरसिज सहज सनेहू ॥ ४॥ लाभकी सीमा और सुखकी सीमा [प्रमुक्ते दर्शनको छोड़कर] दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शनसे मेरी सब आशाएँ पूर्ण हो गर्यी। अब कृपा करके यह बरदान दीजिये कि आपके चरणकमलोंमें मेरा स्वाभाविक प्रेम हो॥ ४॥

दो॰—करम वचन मन छाड़ि छलु जब लगि जनु न तुम्हार । तय लगि सुखु सपनेहुँ नहीं किएँ कोटि उपचार ॥ १०७ ॥ जत्रतक कमी, वचन और मनसे छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तयतक करोड़ों उपाय करनेसे भी, खप्नमें भी वह सुख नहीं पाता ॥ १०७ ॥

चौ०-सुनि मुनि यचन रामु सकुचाने । भाव भगति आनंद अधाने ॥

तब रघुवर मुनि सुजसु सुहावा। कोटि भाँति कहि सबहि सुनावा॥ १॥
मुनिके वचन सुनकर, उनकी भाव-भक्तिके कारण आनन्दरे तृप्त हुए भगवान्
श्रीरामचन्द्रजी [ लीलाकी दृष्टिसे ] सकुचा गये। तब [ अपने ऐश्वर्यको छिपाते हुए ]
श्रीरामचन्द्रजीने भरद्राज मुनिका सुन्दर सुयश करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारसे कहकर
सवको सुनाया॥ १॥

सो बढ़ सो सब गुन गन गेहूं। जेहि मुनीस तुम्ह आदर देहूं॥
मुनि रघुबीर परसपर नवहीं। बचन अगोचर मुखु अनुभवहीं॥ २॥
[ उन्होंने कहा—] हे मुनीश्वर ! जिसको आप आदर दें, वही बढ़ा है और वही
सब गुणसमूहोंका घर है। इस प्रकार श्रीरामजी और मुनि भरद्वाजजी दोनों परस्पर
विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय मुखका अनुभव कर रहे हैं॥ २॥

यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी। बदु तापस मुनि सिद्ध टदासी॥
भरद्वाज आश्रम सब आए। देखन दसस्य सुअन सुहाए॥३॥
यह (श्रीराम, छक्ष्मण और सीताजीके आनेकी) खबर पाकर प्रयागनिवासी
ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्रीदश्वरथजीके सुन्दर पुत्रोंको देखनेके
छिये भरद्वाजजीके आश्रमपर आये॥३॥

राम प्रनाम कीन्ह सब काहू। मुदित भए छहि छोयन छाहू॥
देहिं असीस परम सुखु पाई। फिरे सराहत सुंदरताई॥ ४॥
श्रीरामचन्द्रजीने सब किसीको प्रणाम किया। नेत्रोंका छाभ पाकर सब आनिदित
हो गये और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने छगे। श्रीरामजीके सौन्दर्यकी सराहना
करते हुए वे छोटे॥ ४॥

दो॰—राम कीन्ह विश्राम निस्ति प्रांत प्रयाग नहाइ।
चले सहित स्त्रिय लखन जन मुदित मुनिहि सिरु नाइ॥ १०८॥
श्रीरामजीने रातको वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराजका स्नान करके
और प्रसन्नताके साथ मुनिको सिर नवाकर श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी और सेवक गुहके
साथ वे चले॥ १०८॥

चौ॰—राम सप्रेम कहेउ सुनि पाहीं। नाथ कहिश हम केहि मग जाहीं।।
सुनि मन विहसि राम सन कहहीं। सुगम सक्छ मग तुम्ह कहुँ अहहीं॥ १॥
[चलते समय] बड़े प्रेमसे श्रीरामजीने सुनिसे कहा—हे नाथ! बताइये हम
किस मार्गसे जायें। सुनि मनमें हँसकर श्रीरामजीसे कहते हैं कि आपके लिये सभी मार्ग सुगम हैं॥ १॥

साथ छानि मुनि सिण्य बोळाए। सुनि मन मुद्दित प्रचासक आए॥ सबिन्ह राम पर प्रेम अपारा। सकळ कहिंह मगु दीख हमारा॥ २॥ फिर उनके साथके ळिये मुनिने शिष्योंको बुळाया। [साथ जानेकी बात] सुनते ही चित्तमें हिर्षित हो कोई प्रचास शिष्य आ गये। समीका श्रीरामजीपर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है॥ २॥

सुनि बहु चारि संग तब दीन्हे। जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कीन्हे॥
करि प्रनासु रिषि आयसु पाई। प्रसुदित हदयँ चळे रघुराई॥३॥
तब मुनिने [ चुनकर ] चार ब्रह्मचारियोंको साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मोंतक सब सुकृत ( पुण्य ) किये थे। श्रीरघुनाथजी प्रणाम कर और ऋषिकी आज्ञा पाकर
हृदयमें बढ़े ही आनन्दित होकर चले॥३॥

प्राम निकट जब निकसिंह जाई। देखींह दरसु नारि नर धाई॥ होहिं सनाथ जनम फल्ल पाई। फिरीहं दुखित मनु संग पठाई॥ ४ जय वे किसी गाँवके पास होकर निकलते हैं तब स्त्री-पुरुष दौड़कर उनके रूपको देखने लगते हैं। जन्मका फल पाकर वे [सदाके अनाय] सनाय हो जाते हैं और मनको नाथके साथ भेजकर [ इारीरसे साथ न रहनेके कारण] दुखी होकर छोट आते हैं॥४॥

दो॰-विदा किए वट्ट विनय करि फिरे पाइ मन काम।

उत्तरि नहाए जमुन जल जो सरीर सम स्याम ॥ १०९ ॥ तदनन्तर श्रीरामजीने विनती करके चारों ब्रह्मचारियोंको विदा किया; वे मनचाही वस्तु (अनन्य भक्ति) पाकर लौटे। यमुनाजीके पार उत्तरकर सबने यमुनाजीके जलमें स्नान किया; जो श्रीरामचन्द्रजीके शरीरके समान ही ख्याम रंगका या ॥ १०९ ॥ चौ०—सुनत तीरवासी नर नारी। धाए निज निज काज बिसारी॥

रुखन राम सिय सुंदरताई। देखि करहिं निज भाग्य बड़ाई॥ १॥

यमुगाजीके किनारेपर रहनेवाले छी-पुरुष [ यह युनकर कि निषादके साथ दो परम युन्दर युकुमार नवयुवक और एक परम युन्दरी छी आ रही है ] सब अपना-अपना काम भूलकर दीड़े और लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और सीताजीका सौन्दर्य देखकर अपने भाग्यकी यड़ाई करने लगे ॥ १॥

अति लालसा वसिंह मन गाहीं। नाउँ गाउँ वृह्मत सकुवाहीं॥ जो तिन्ह महुँ वयिदिध सयाने। तिन्ह किर जुगुति रामु पहिचाने॥ २॥ उनके मनमें [परिचय जाननेकी] बहुत-सी लालसाएँ भरी हैं। पर वे नाम-गाँव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगोंमें जो वयोवृद्ध और चतुर थे। उन्होंने युक्तिसे श्रीरामचन्द्र-जीको पहचान लिया॥ २॥

जाना पर्चान रिजा । र ।। सकल कथा तिन्ह सबिह सुनाई। बनिह चले पितु आयसु पाई॥ सुनि सिवपाद सकल पिछताहीं। रानी रायेँ कीन्ह सल नाहीं॥ १॥ उन्होंने सब कथा सब लोगोंको सुनायी कि पिताकी आज्ञा पाकर ये वनको चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुःखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजाने अच्छा नहीं किया॥ १॥

तेहि अवसर एक तापसु आवा। तेज पुंज रुघुवयस सुहावा॥ किब अलखित गति वेषु विरागी। मन क्रम बचन राम अनुरागी॥ ४॥ उसी अवसरपर वहाँ एक तपस्वी आयाः जो तेजका पुञ्जः छोटी अवस्थाका और मुन्दर या। उसकी गति कवि नहीं जानते [अथवा वह कवि या जो अपना परिचय नहीं देना चाहता]। वह वैरागीके वेषमें था और मनः वचन तथा कमेंसे श्रीरामचन्द्र- जीका प्रेमी था॥ ४॥

[ इस तेजःपुद्ध तापसके प्रसंगको कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ छोगोंके देखनेमें यह अप्रासंगिक और ऊपरसे जोड़ा हुआ-सा जान भी पड़ता है, परन्तु यह सभी प्राचीन प्रतियोंमें है। गुसाईंजी अछौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं, यहाँ इस प्रसंगके रखनेमें क्या रहस्य है; परन्तु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापसको जय 'किव अलिखत गति' कहते हैं, तब निश्चयपूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझसे ये तापस या तो श्रीहनुमान्जी ये अथवा ध्यानस्य तुल्सीदासजी !]

दो॰—सजल नयन तन पुलकि निज इप्ट्रेड पहिचानि । परेड दंड जिमि घरनितल दसा न जाइ वखानि ॥ ११० ॥

अपने इष्टदेवको पहचानकर उसके नेत्रोंमें जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दण्डकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा, उसकी [प्रेमिविद्वल ] दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता।। ११०॥

चौ०-राम सप्रेम पुलिक उर लावा। परम रंक जनु पारसु पांचा॥

मनहुँ प्रेमु परमारशु दोऊ। मिलत घरें तन कह सबु कोऊ॥ १॥

श्रीरामजीने प्रेमपूर्वक पुलिकत होकर उसको हृदयसे लगा लिया [ उसे इतना
आनन्द हुआ ] मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई [देखनेवाले]
कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ (परम तत्त्व) दोनों शरीर घारण करके मिल
रहे हैं॥ १॥

बहुरि छलन पायन्ह सोह छागा। छीन्ह उठाइ उमिंग अनुरागा॥
पुनि सिय घरन धृरि घरि सीसा। जनि जानि सिसु होन्हि असीसा॥ २॥
फिर वह छक्ष्मणजीके चरणों छगा। उन्होंने प्रेमसे उमँगकर उसको उठा छिया।
फिर उसने सीताजीकी चरणधूछिको अपने सिरपर धारण किया। माता सीताजीने भी
उसको अपना छोटा बचा जानकर आशीर्वाट दिया॥ २॥

कीन्द् निषाद दंडवत तेही। मिछेड मुद्दित छिंब राम सनेही॥
पिअत नयन पुट रूपु पियूषा। मुद्दित सुअसनु पाइ जिमि भूखा॥ ३॥
फिर निषादराजने उसको दण्डवत् की। श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी जानकर वह उस
(निषाद) से आनन्दित होकर मिछा। वह तपस्वी अपने नेत्ररूपी दोनोंसे श्रीरामजीकी
सौन्दर्य-सुधाका पान करने छगा और ऐसा आनन्दित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी
सुन्दर भोजन पाकर आनन्दित होता है॥ ३॥

ते पितु सातु कहहु सिख कैसे। जिन्ह पठए बन बालक ऐसे॥
राम छखन सिय रूपु निहारी। होहिं सनेह बिकळ नर नारी॥ ४॥
[ इघर गाँवकी स्त्रियाँ कह रही हैं— ] हे सखी! कहो तो, वे भाता-पिता कैसे हैं
जिन्होंने ऐसे (सुन्दर सुकुमार) बालकोंको वनमें भेज दिया है। श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीके रूपको देखकर सब स्त्री-पुरुष स्तेहसे व्याकुल हो जाते हैं॥ ४॥

दो॰—तव रघुबीर अनेक बिधि सखिह सिखावतु दीन्ह। राम रजायसु सीस धरि भवन गवन तेईँ कीन्ह॥ १११॥ तव श्रीरामचन्द्रजीने सखा गुहको अनेकों तरहसे [घर छौट जानेके छिये ] समझाया । श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर उसने अपने घरको गमन किया ॥ १११ ॥ चौ०-पुनि सिपँ राम छखन कर जोरी । जमुनिह कीन्ह प्रनामु बहोरी ॥

चले ससीय मुदित दोड माई। रवितनुजा कह करत बढ़ाई॥ १॥

फिर सीताजी, श्रीरामजी और लक्ष्मणजीने हाथ जोड़कर यमुनाजीको पुनः प्रणाम किया, और सूर्यकन्या यमुनाजीकी बड़ाई करते हुए सीताजीसहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले ॥ १॥

पथिक अनेक मिलिह मग जाता। कहिंह सप्रेम देखि दोउ भ्राता॥
राज लखन सब अंग तुम्हारें। देखि सोचु अति हृदय हमारें॥ २॥
रास्तेमें जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयोंको देखकर उनसे
प्रेमपूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अङ्गोमें राजचिह्न देखकर हमारे हृदयमें बड़ा सोच
होता है॥ २॥

मारग चलहु पयादेहि पाएँ। ज्योतिषु झूठ हमारें भाएँ॥ अगमु पंथु गिरि कानन भारी। तेहि महेँ साथ नारि सुकुमारी॥ ३॥ [ऐसे राजचिह्नोंके होते हुए भी ] तुमलोग रास्तेमें पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझमें आता है कि ज्योतिष-शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े-बड़े पहाड़ोंका दुर्गम रास्ता है। तिसपर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है॥ ३॥

करि केहरि बन जाइ न जोई। इम सँग चळिं जो आयसु होई॥" जाय जहाँ लगि तहेँ पहुँचाई। फिरव बहोरि तुम्हिं सिरु नाई॥ ॥ ॥ हाथी और सिंहोंसे भरा यह भयानक वन देखातक नहीं जाता। यदि आजा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँतक जायँगे वहाँतक पहुँचाकर, फिर आपको प्रणाम करके हम लीट आवेंगे॥ ४॥

दो॰ — एहि विधि पूँछिहि प्रेम बस पुलक गात जलु नैन ।
कुपासिधु फेरिह तिन्हिह कहि बिनीत मृदु वैन ॥ ११२ ॥
इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका] जल
भरकर पूछते हैं। किन्तु कुपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी कोमल विनययुक्त बचन कहकर
उन्हें लौटा देते हैं ॥ ११२ ॥

ची०-जे पुर गाँव वसिंह मग माहीं। तिन्हिंह नाग सुर नगर सिहाहीं॥
केहि सुकृतीं केहि घरीं वसाए। घन्य पुन्यमय परम सुहाए॥ १॥
जो गाँव और पुरवे रास्तेमें बसे हैं, नागों और देवताओंके नगर उनको देखकर
प्रशंसापूर्वक ईर्घ्या करते और छलचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान्ने किस शुम घड़ीमें
इनको बसाया था, जो आज ये इतने घन्य और पुण्यमय तथा परम सुन्दर हो रहे हैं॥ १॥

जहूँ जहूँ राम चरन चिछ जाहीं। तिन्ह समान अमरावित नाहीं।।
पुन्य पुंज मग निकट निवासी। तिन्हिह सराहि सुरपुर बासी॥२॥
जहाँ-जहाँ श्रीरामचन्द्रजीके चरण चले जाते हैं, उनके समान इन्द्रकी पुरी अमराविती
भी नहीं है। रास्तेके समीप वसनेवाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं—स्वर्गमें रहनेवाले देवता
भी उनकी सराहना करते हैं—॥२॥

जे सिर नयन विलोकिह रामिह । सीता छखन सिहत घनस्यामिह ॥
जे सर सिरत राम अवगाहिं । तिन्हिह देव सर सिरत सराहिं ॥ ३ ॥
जो नेत्र भरकर सीताजी और लक्ष्मणजीसिहत घनश्याम श्रीरामजीके दर्शन करते
हैं, जिन तालावों और निर्देयोंमें श्रीरामजी स्नान कर लेते हैं, देवसरोवर और देवनिदयाँ
भी उनकी बड़ाई करती हैं ॥ ३ ॥

जेहि तरु तर प्रभु चैठिहें जाई। करिंद कलपतरु तासु बढ़ाई॥
परिस राम पद पदुम परागा। मानित भूमि मूरि निज भागा॥ ४॥
जिस वृक्षके नीचे प्रभु जा वैठते हैं। कल्पवृक्ष भी उसकी वड़ाई करते हैं। श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंकी रजका स्पर्श करके पृथ्वी अपना बढ़ा सीभाग्य मानती है॥ ४॥

दो॰--छाँह करहि घन विद्यधगन वरपहि सुमन सिहाहि ।

देखत गिरि वन विहंग मृग रामु चले मग जाहि ॥ ११३ ॥ रास्तेमें वादल छाया करते हैं और देवता फूल वरताते और विहाते हैं। पर्वत, वन और पशु-पक्षियोंको देखते हुए श्रीरामजी रास्तेमें चले जा रहे हैं॥ ११३ ॥ चौ०-सीता लखन सहित रघुराई। गाँव निकट जब निकसिंह जाई॥

सुनि सब बाल बृद्ध नर नारी। चलिह तुरत गृह काजु विसारी॥ १॥ सीताजी और लक्ष्मणजीसिहत श्रीरघुनायजी जब किसी गाँवके पास जा निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक-बृद्धे, स्त्री-पुरुष सब अपने घर और काम-काजको

भूळकर तुरंत उन्हें देखनेके लिये चल देते हैं ॥ १ ॥

राम कलन सिय रूप निहारी। पाइ नयनफलु होहिं सुखारी॥
सजल बिलोचन पुलक सरीरा। सब मए मगन देखि दोड बीरा॥२॥
श्रीरामः लक्ष्मण और सीताजीका रूप देखकर, नेत्रोंका [परम] फल पाकर वे
सुखी होते हैं। दोनों भाइयोंको देखकर सब प्रेमानन्दमें मग्न हो गये। उनके नेत्रोंमें जल
भर आया और शरीर पुलकित हो गये॥ २॥

वरित न जाइ दसा तिन्द्व केरी । छिंह जानु रंकन्ह सुर मिन देशे ॥
प्कन्ह एक बोछि सिख देहीं । छोचन छाहु छेहु छन एहीं ॥ ३ ॥
उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती । मानो दिरद्वींने चिन्तामणिकी देशी पा छी हो ।
वे एक-एकको पुकारकर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रोंका छाम छे छो ॥ ३ ॥

रामिह देखि एक अनुरागे। चितवत चळे जाहि सँग छागे॥
एक नयन मग छिब उर आनी। होहि सिथिछ तन मन बर बानी॥ ४॥
कोई श्रीरामचन्द्रजीको देखकर ऐसे अनुरागमें भर गये हैं कि वे उन्हें-देखते हुए
उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्रमार्गसे उनकी छिबको हृदयमें लाकर शरीर,
मन और शेष्ठ वाणीसे शिथिल हो जाते हैं (अर्थात् उनके शरीर, मन और वाणीक।
व्यवहार बंद हो जाता है)॥ ४॥

दो॰—पक देखि चट छाँह भिल डासि मृदुल तृन पात।

कहिं गवाँइअ छिनुकु श्रमु गवनव अवहिं कि प्रात॥ ११४॥
कोई बड़की सुन्दर छाया देखकर, वहाँ नरम वास और पत्ते विछाकर कहते हैं
कि क्षणभर यहाँ बैठकर यकावट मिटा लीजिये। किर चाहे अभी चले जाइयेगा,
चाहे सबेरे॥ ११४॥

ची॰-एक करुस भरि आनहिं पानी। अँचह्अ नाथ कहिं सृद्धु बानी॥
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी। राम कृपाल सुसील बिसेषी॥ १॥
कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणीसे कहते हैं—नाथ! आचमन
तो कर लीजिये। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यन्त प्रेम देखकर दयालु
और परम सुशील श्रीरामचन्द्रजीने—॥ १॥

जानी श्रमित सीय मन माहीं। घरिक बिछंबु कीन्ह बट छाहीं॥

मुदित नारि नर देखिंह सोभा। रूप अनूप नयन मनु छोभा॥ २॥

सनमें सीताजीको यकी हुई जानकर घड़ीमर बड़की छायामें विश्राम किया।

स्प्री-पुरुप आनन्दित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूपने उनके नेत्र और मनोंको

लभा लिया है॥ २॥

एकटक सब सोहिंह चहुँ ओरा। रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा॥
तस्त तसाल चरन तनु सोहा। देखत कोटि मदन मनु मोहा॥ ३॥
सब लोग टकटकी लगाये श्रीरामचन्द्रजीके मुख्यचन्द्रको चकोरकी तरह (तन्मय
होकर) देखते हुए चारों ओर मुशोभित हो रहे हैं। श्रीरामजीका नवीन तमाल वृक्षके
रंगका (श्याम) शरीर अत्यन्त शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवोंके
सन मोहित हो जाते हैं॥ ३॥

दामिनि बरन लखन सुठि नीके। नख सिख सुभग मादते जी के॥
सुनिपट कटिन्ह कर्से द्वारा। सोहिंह कर कमलिन घनु तीरा॥ ४॥
विजलीके से रंगके लक्ष्मणजी बहुत ही मले मालूम होते हैं। वे नखसे शिखातक सुन्दर
हैं, और मनको बहुत भाते हैं। दोनों मुनियोंके ( वल्कल आदि ) वस्त्र पहने हैं और
कमरमें तरकस करें हुए हैं। कमलके समान हाथोंमें धनुष-बाण शोभित हो रहे हैं॥४॥

दो॰—जटा मुकुट सीसिन सुभग उर भुज नयन विसाल। सरद परव विधु वदन वर लसत स्वेद कन जाल॥ ११५॥ उनके मिरोपर सुन्दर जटाओंके मुकुट हैं; वक्षःखल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखोंपर पसीनेकी चूँदोंका समूह शोभित हो रहा है॥ ११५॥

चौ०-बरिन न जाइ सनोहर जोरी। सोभा बहुत योरि मित मोरी॥
राम छखन सिय सुंदरताई। सब चितविह चित मन मित छाई॥ १॥
उस मनोहर जोड़ीका वर्णन नहीं किया जा सकता; क्योंकि शोभा बहुत अधिक
है, और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्रीराम, छक्ष्मण और सीताजीकी सुन्दरताको सब लोग
मन, चित्त और बुद्धि तीनोंको लगाकर देख रहे हैं॥ १॥

थके नारि नर प्रेम पिआसे। मनहुँ मृगी मृग देखि दिआ से॥ सीय समीप ग्रामितय जाहीं। पूँछत अति सनेहँ सकुचाहीं॥ २॥ प्रेमके प्यासे [वे गाँवोंके] स्त्री-पुरुष [इनके सौन्दर्य-माधुर्यकी छटा देखकर] ऐसे थिकत रह गये जैसे दीपकको देखकर हिरनी और हिरन [निस्तव्य रह जाते हैं]! गाँवोंकी स्त्रियाँ सीताजीके पास जाती हैं; परन्तु अत्यन्त स्नेहके कारण पूछते सकुचाती हैं॥ २॥

बार बार सब लागाँह पाएँ। कहाँह बचन मृदु सरल सुभाएँ॥
राजकुमारि बिनय हम करहीं। तिय सुभायँ कछु पूँछत डरहीं॥ ३॥
वार-वार सब उनके पाँव लगतीं और सहज ही सीधे-सादे कोमल वचन कहती
हैं—हे राजकुमारी ! हम विनती करती (कुछ निवेदन करना चाहती) हैं। परन्तु
स्त्री-स्वभावके कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं॥ ३॥

स्वामिनि भविनय छमि हमारी । विलगु न मानव जानि गवाँरी ॥ राजकुशँर दोड सहज सलोने । इन्ह तें लही दुति मरकत सोने ॥ ४॥

हे खामिनि ! हमारी ढिठाई क्षमा कीजियेगा और हमको गँवारी जानकर बुरा न मानियेगा । ये दोनों राजकुमार स्वमावसे ही छावण्यमय (परम सुन्दर) हैं । मरकतमणि (पन्ने) और सुवर्णने कान्ति इन्हींसे पायी है (अर्थात् मरकतमणिमें और स्वर्णमें जो हरित और स्वर्णवर्णकी आभा है वह इनकी हरितामनील और स्वर्णकान्तिके एक कणके वरावर भी नहीं है ) ॥ ४ ॥

दो॰ स्थामल गौर किसोर बर सुंदर सुषमा ऐन। सरद सर्बरीनाथ मुखु सरद सरोक्ह नैन॥ ११६॥ व्याम और गौर वर्ण है, सुन्दर किशोर अवस्था है; दोनों ही परम सुन्दर और शोभाके धाम हैं। शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान इनके मुख और शरद्-ऋतुके कमळके समान इनके नेत्र हैं ॥ ११६॥

## मासपारायण, सोलहवाँ विश्राम नवाह्वपारायण, चौथा विश्राम

चौ०-कोटि मनोज लजावनिहारे। सुमुखि कहहु को आहिं तुम्हारे॥
सुनि सनेहमय मंजुल बानी। सकुची सिय मन महुँ मुसुकानी॥१॥
हे सुमुखि! कहो तो अपनी सुन्दरतासे करोड़ों कामदेवोंको लजानेवाले ये तुम्हारे
कौन हैं ! उनकी ऐसी प्रेममयी सुन्दर वाणी सुनकर सीताजी सकुचा गर्यी और मनही-मन मुसकरायीं॥१॥

तिन्हिह बिलोकि बिलोकित घरनी। दुहुँ सकोच सकुचित बरबरनी॥
सकुचि सप्रेम बाल स्गा नयनी। बोली मधुर बचन पिकवयनी॥२॥
उत्तम (गौर) वर्णवाली सीताजी उनको देखकर [संकोचवय ] पृथ्वीकी और
देखती हैं। वे दोनों ओरके संकोचसे सकुचा रही हैं (अर्थात् न बतानेमें ग्रामकी
स्त्रियोंको दुःख होनेका संकोच है और बतानेमें लजारूप संकोच)। हिरनके बच्चेके
सहदा नेत्रवाली और कोकिलकी-सी वाणीवाली सीताजी सकुचाकर प्रेमसहित मधुर
वचन बोलीं—॥ २॥

सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नामु छखतु छब्नु देवर मोरे॥ बहुरि बद्दतु बिघु अंचछ ढाँकी। पिय तन चितह भींह करि बाँकी ॥ ६॥ ये जो सहजासभाव, सुन्दर और गोरे शरीरके हैं, उनका नाम छक्ष्मण है; ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीताजीने [ छजावश ] अपने चन्द्रमुखको ऑचलसे उककर और प्रियतम (श्रीरामजी) की ओर निहारकर भींहें टेढ़ी करके,॥ ३॥

खंजन मंजु तिरीछे नयनि । निज पति कहेउ तिन्हिह सियँ सयनि ॥
भई मुद्दित सब ग्रामबधूरी । रंकन्ह राय रासि जनु छूरी ॥ ॥
खंजन पक्षीके से मुन्दर नेत्रोंको तिरछा करके सीताजीने इशारेसे उन्हें कहा कि
ये (श्रीरामचन्द्रजी ) मेरे पति हैं । यह जानकर गाँवकी सब युवती स्त्रियाँ इस प्रकार
आनिन्दत हुई मानो कंगाळोंने धनकी राशियाँ छूट छी हों ॥ ४ ॥

दो॰—अति संप्रेम सिय पायँ परि बहुविधि देहिं असीस। सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहि सीस ॥ ११७ ॥ वे अत्यन्त प्रेमसे सीताजीके पैरीं पड़कर बहुत प्रकारसे आशिष देती हैं ( ग्रुम कामना करती हैं ) कि जबतक शेषजीके सिरपर पृथ्वी रहे तबतक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। ॥ ११७ ॥

चौ०-पारवती सम पतिप्रिय होहू। देवि न हम पर छाड़व छोहू॥
पुनि पुनि विनय करिश्र कर जोरी। जौं एहि मारग फिरिश्र वहोरी॥ १॥
और पार्वतीजीके समान अपने पातिकी प्यारी होओ। हे देवि! हमपर कृपा न
छोड़ना (बनाये रखना)। हम बार-बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप
फिर इसी रास्ते छोटें।॥ १॥

्दरसनु देव जानि निज दासी। छखीं सीय सब प्रेम पिआसी॥

सधुर बचन कि कि परितोचीं। जनु कुमुदिनीं की मुदीं पोषीं॥२॥
और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीताजीने उन सबको प्रेमकी प्यासी
देखा, और मधुर बचन कह-कहकर उनका मलीमाँति सन्तोष किया। मानो चाँदनीने
कुमुदिनियोंको खिलाकर पृष्ट कर दिया हो॥ २॥

तबहिं लखन रघुवर रुख जानी। पूँछेउ मगु लोगिन्ह मृदु बानी॥
सुनत नारि नर भए दुखारी। पुलकित गात बिलोचन बारी॥३॥
उसी समय श्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर लक्ष्मणजीने कोमल वाणीसे लोगोंसे
रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री-पुरुप दुखी हो गये। उनके शरीर पुलकित हो गये
और नेत्रोंमें [वियोगकी सम्भावनासे प्रेमका] जल भर आया॥३॥

मिटा मोद्ध मन भए मलीने। बिधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने॥
समुक्षि करम गति धीरज कीन्हा। सोधि सुगम मगु तिन्ह किं दीन्हा॥ ४॥
उनका आनन्द मिट गया और मन ऐसे उदास हो गये मानो विधाता दी हुई
सम्पत्ति छीने लेता हो। कर्मकी गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी
तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया॥ ४॥

दो॰—छखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ।

फेरे सब प्रिय बचन कहि लिए लाइ मन साथ॥ ११८॥

तब लक्ष्मणजी और जानकीजीसहित श्रीरघुनायजीने गमन किया और सव लोगोंको प्रिय बचन कहकर लौटायाः किन्तु उनके मनोंको अपने साथ ही लगा लिया॥ ११८॥

चौ०-फिरत नारि तर अति पछिताहीं। दैश्विष्ट दोषु देहिं मन माहीं॥
सिंहत विषाद परसपर कहहीं। विधि करतव उल्टें सब अहहीं॥ १॥
लौटते हुए वे स्त्री-पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन-ही-मन देवको दोष देते
हैं। परस्पर [बड़े ही ] विषादके साथ कहते हैं कि विधाताके सभी काम उल्टे हैं॥ १॥
निपट निरंकुस निदुर निसंकू। जेहिं सिंस कीन्ह सरुज सकलंकू॥
रूख कल्पतरु सागरु खारा। तेहि पटए बन राजकुमारा॥ २॥
वह विधाता विल्कुल निरंकुश (स्वतन्त्र), निर्देय और निहर है, जिसने

चन्द्रमाको रोगी (घटने-बढ़नेवाला) और कलंकी बनाया । कल्पवृक्षको पेड़ और समुद्रको सारा बनाया । उसीने इन राजकुमारोंको बनमें भेजा है ॥ २॥

ों पे एन्ट्रि दीन्ह यनवास् । कीन्ह वादि विधि भीग बिलास् ॥

ण विचरिंह मग विज पदमाना। रचे बादि बिधि वाहन नाना॥ ३॥ जब विधाताने हनको बनवास दिया है, तब उसने भोग-विलास व्यर्थ ही बनाये। जब ये विना जुनेक ( नंगे ही पैरों ) रास्तोमें चल रहे हैं, तब विधाताने अनेकों बाहन ( सवारियों ) व्यर्थ ही रचे॥ ३॥

ए सिंद परिंद हासि कुस पाता । सुभग सेज कत खजत विधाता ॥
तर्वर वास इन्हिंद् विधि दीन्हा । धवल धाम रिव रिव श्रमु कीन्हा ॥ ४ ॥
जब ने जुहा और पत्ते विछाकर जमीनपर ही पड़ रहते हैं, तब विधाता सुन्दर
सेज ( पलंग और विछीने ) किसलिये बनाता है ! विधाताने जब इनको बड़े-बड़े
पेटीं [ के नीचे ] का निवास दिया, तब उज्ज्वल महलोंको बना-बनाकर उसने व्यर्थ
शी परिशम किया ॥ ४ ॥

दो॰—जों ए मुनि पट घर जिटल सुंदर सुिठ सुकुमार ।

विविध भाँति भूपन वसन वादि किए करतार ॥ ११९ ॥
जो ये सुन्दर और अत्यन्त सुकुमार होकर मुनियोंके (वस्तल) वस्त्र पहनते और
जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार (विधाता) ने भाँति-भाँतिके गहने और कपड़े.
नृमा ही बनाये ॥ ११९ ॥

ची०-जी ए कंद मूल फल खाहीं। बादि सुधादि असन जग माहीं।।

एक कहिंदि ए सहज सुद्दाए। आपु प्रगट भए विधि न बनाए॥ १॥

जो ये कन्द्र, मूल, फल खाते हैं तो जगत्में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं।
कोई एक कहते हैं—ये स्वभावसे ही सुन्दर हैं [इनका सौन्दर्य-माधुर्य नित्य और
स्वाभाविक हैं]। ये अपने-आप प्रकट हुए हैं। ब्रह्माके बनाये नहीं हैं॥ १॥

जहूँ किंगि बेद कही विधि करनी। श्रवन नयन मन गोचर बरनी॥
देखहु खोजि भुवन दस चारी। कहूँ अस पुरुष कहाँ असि नारी॥ २॥
हमारे कानों। नेत्रों और मनके द्वारा अनुभवमें आनेवाली विधाताकी करनीको
जहाँतक वेदोंने वर्णन करके कहा है। वहाँतक चौदहों लोकोंमें हूँढ़ देखों। ऐसे पुरुष और
ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं ? [ कहीं भी नहीं हैं, इसीसे सिद्ध है कि ये विधाताके चौदहों लोकोंसे
अलग हैं और अपनी महिमासे ही आप निर्मित हुए हैं ]॥ २॥

इन्हिहि देखि बिधि मनु अनुरागा । पटतर जोग वनावे लागा ॥ कीन्ह बहुत अम ऐक न आए । तेहिं इरिषा बन आनि दुराए ॥ ३ ॥ इन्हें देखकर विधाताका मन अनुरक्त ( मुग्ध ) हो गया तव वह भी इन्हींकी उपमाके योग्य दूसरे ब्री-पुरुष बनाने छगा । उसने बहुत परिश्रम किया, परन्तु कोई उसकी अटकलमें ही नहीं आये (पूरे नहीं उतरे )। इसी ईर्प्यांके मारे उसने इनको जंगलमें लाकर छिपा दिया है ॥ ३॥

एक कहिंह हम बहुत न जानिहें। आपुहि परम धन्य करि मानिहें॥
ते पुनि पुन्यपुंज हम छेखे। जे देखिंह देखिहिंह जिन्ह देखे॥ ४॥
कोई एक कहते हैं—हम बहुत नहीं जानते। हाँ, अपनेको परम धन्य अवस्य
मानते हैं [ जो इनके दर्शन कर रहे हैं ] और हमारी समझमें वे भी बढ़े पुण्यवान्
हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे॥ ४॥

दो॰—पहि विधि कहि कहि बचन प्रिय हेहिं नयन भरि नीर।

किम चिलिहाँह मारग अगम सुठि सुकुमार सरीर ॥ १२० ॥ इस प्रकार प्रिय वचन कह-कहकर सब नेत्रोंमें [ प्रेमाश्रुओंका ] जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यन्त सुकुमार शरीरवाले दुर्गम (कठिन) मार्गमें कैसे चलेंगे ॥ १२० ॥

चौ०-नारि सनेह बिकल बस होहीं। चकई साँझ समय जनु सोहीं।।

मृदु पद कमल कठिन मगु जानी। गहवरि हदयँ कहिंह वर यानी।। १॥

स्मियाँ स्नेहचश विकल हो जाती हैं। मानो सन्ध्यांके समय चकवी [ मावी वियोगकी पीड़ासे ] सोह रही हों ( दुली हो रही हों )। इनके चरणकमलोंको कोमल तथा मार्गको कठोर जानकर वे व्यथित हृदयसे उत्तम वाणी कहती हैं—।। १॥

परसत मृदुळ चरन अरुनारे। सकुचित मिह जिमि हृदय हमारे।। जों जगदीस इन्हिंह बनु दीन्हा। कस न सुमनमय मारगु कीन्हा॥ २॥ इनके कोमळ और लाळ-लाळ चरणों (तळवों) को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वरने यदि इन्हें बनवास ही दिया, तो सारे रास्तेको पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया ?॥ २॥

जों मागा पाइअ बिधि पाहीं। ए रिल्अह सिख आँखिन्ह माहीं॥
जे नर नारि न अवसर आए। तिन्ह सिय रामु न देखन पाए॥ ३॥
यदि ब्रह्मासे माँगे मिले तो हे सिख ! [हम तो उनसे माँगकर ] इन्हें अपनी आँखोंमें ही रक्खें! जो स्नी-पुरुष इस अवसरपर नहीं आये, वे श्रीसीतारामजीको नहीं देख सके॥ ३॥
सुनि सुरुपु ब्रह्माह अकुलाई। अब लिग गए कहाँ लिग भाई॥
समस्य धाइ बिलोकिह जाई। प्रमुदित फिरिह जनमफलु पाई॥ ४॥
उनके सौन्दर्यको सुनकर वे व्याकुल होकर पूलते हैं कि भाई! अवतक वे कहाँतक
गये होंगे! और जो समर्थ हैं वे दौढ़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्मका परम फल पाकर विशेष आनिन्दत होकर लैटिते हैं॥ ४॥

दो॰—अवला वालक वृद्ध जन कर मीजिह पिछताहि।
होहि प्रेमवस लोग इमि रामु जहाँ जहँ जाहि॥ १२१॥
[गर्भवती, प्रयता आदि] अवला क्षियाँ, बच्चे और बूढ़े [दर्शन न पानेसे] हाय
मलते और पहताते हैं। इस प्रकार जहाँ-जहाँ श्रीरामचन्द्रजी जाते हैं। वहाँ-वहाँ लोग
प्रेमके वदामें हो जाते हैं॥ १२१॥

नी०-गाउँ गाउँ अस होइ अनंदू। देखि भानुकुछ कैरव चंदू॥ जे कछु समाचार सुनि पाविह । ते नृप रानिहि दोसु छगाविह ॥ १॥ सर्थनुः रूपी दुःमुदिनीके प्रफुल्टित करनेवाले चन्द्रमास्वरूप श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन-कर गाँव-गाँवमें ऐसा ही आनन्द हो रहा है। जो लोग [ वनवास दिये जानेका ] कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा-रानी [ दशरय-कैकेथी ] को दोष छगाते हैं ॥ १॥

कहिं एक अति भल नरनाहु। दीन्ह हमिंह जोइ लोचन लाहू॥ कहिं परसपर लोग लोगाई। बातें सरक सनेह सुहाई॥२॥ कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं। जिन्होंने हमें अपने नेत्रोंका लाभ दिया। स्नी-पुरुष सभी आपसमें सीधी। स्नेहभरी सुन्दर बातें कह रहे हैं॥२॥

ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए। धन्य सो नगर जहाँ तें आए॥ धन्य सो देसु सेलु वन गाऊँ। जहाँ जहँ जाहिं धन्य सोइ ठाऊँ॥ ३॥ [कहते हैं—] वे माता-पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य हैं जहाँसे ये आये हैं। वह देशा पर्वता वन और गाँव धन्य है। और वही स्थान धन्य है जहाँ-जहाँ ये जाते हैं॥ ३॥

सुखु पायड बिरंचि रचि तेही। ए जेहि के सब भाँति सनेही॥
राम रुखन पथि कथा सुहाई। रही सकर मग कानन छाई॥ ४॥
ब्रागाने उसीको रचकर सुख पाया है जिसके ये (श्रीरामचन्द्रजी) सब प्रकारसे
सनेही हैं। पायकरूप श्रीराम-रुक्ष्मणकी सुन्दर कथा सारे रास्ते और जंगलमें छा गयी है॥ ४॥

दो॰—एहि विधि रघुकुल कमल रिव मग लोगन्ह सुख देत ।
जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्रि समेत ॥ १२२ ॥
रघुकुलस्पी कमलके खिलानेवाले सूर्य श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार मार्गके लोगोंको
सुख देते हुए सीताजी और छक्ष्मणजीसहित वनको देखते हुए चले जा रहे हैं ॥ १२२ ॥
चौ॰—आगें रामु लखनु बने पार्छे। तापस बेष बिराजत कार्छे॥
उभय बीच सिय सोहित कैसें। बहा जीव बिच माया जैसें॥ १॥

उभय बीच सिय सोहित कैसे। ब्रह्म जाव विच माथा जस ॥ १ ॥ आगे श्रीरामजी हैं, पीछे छक्ष्मणजी सुशोमित हैं। तपस्वियोंके वेष बनाये दोनों बड़ी ही शोमा पा रहे हैं। दोनोंके बीचमें सीताजी कैसी सुशोमित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीवके बीचमें माया!॥ १॥ बहुरि कहउँ छिंब जिस मन बसई । जनु मधु मदन मध्य रित छसई ॥
उपमा बहुरि कहउँ जियँ जोही । जनु बुध बिधु विच रोहिनि सोही ॥ २ ॥
फिर जैसी छिंब मेरे मनमें वस रही है, उसको कहता हूँ—मानो वसन्तम्भृतु और
कामदेवके बीचमें रित (कामदेवकी स्त्री) शोभित हो । फिर अपने हृदयमें खोजकर
उपमा कहता हूँ कि मानो बुध (चन्द्रमाके पुत्र) और चन्द्रमाके बीचमें रोहिणी
(चन्द्रमाकी स्त्री) सोह रही हो ॥ २ ॥

प्रभु पद् रेख बीच बिच सीता। घरित चरन मग चलित सभीता॥ सीय राम पद अंक बराएँ। छखन चलिह सगु दाहिन लाएँ॥ ३॥ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके [जमीनपर अंकित होनेवाले दोनों] चरणिचहोंके वीच- बीचमें पैर रखती हुई सीताजी [कहीं भगवान्के चरणिचहोंपर पैर न टिक जाय इस बातसे] डरती हुई मागंमें चल रही हैं, और लक्ष्मणजी [मर्यादाकी रक्षाके लिये] सीताजी और श्रीरामचन्द्रजी दोनोंके चरणिचहोंको बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रासा चल रहे हैं ॥ ३॥

राम छखन सिय प्रीति सुद्दाई। बचन अगोचर किसि किंद्र जाई॥ खग मृग मगन देखि छिब होहीं। छिए चोरि चित राम वरोहीं॥ ४॥ श्रीरामजी; छश्मणजी और सीताजीकी सुन्दर प्रीति वाणीका विषय नहीं है (अर्थात् अनिर्वचनीय है), अतः वह कैसे कही जा सकती है ? पक्षी और पशु भी उस छिवको देखकर (प्रेमानन्दमें) मग्न हो जाते हैं। पिथकरूप श्रीरामचन्द्रजीने उनके भी चित्त चुरा छिये हैं॥ ४॥

दो॰—जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दोउ साइ ।

भव मगु अगमु अनंदु तेइ विजु अम रहे सिराइ ॥ १२३ ॥

प्यारेपथिक सीताजीसिहत दोनों माइयोंको जिन-जिन लोगोंने देखा। उन्होंने भवका अगम मार्ग (जन्म-मृत्युरूपी संसारमें मटकनेका भयानक मार्ग ) बिना ही परिश्रम आनन्द- के साथ ते कर लिया (अर्थात् वे आवागमनके चक्रसे सहज ही छूटकर मुक्त हो गये)। १२३।

चौ॰—अजहुँ जासु उर सपनेहुँ काऊ। बसहुँ लखनु सिय रामु बटाऊ॥

राम धाम पथ पाइहिं सोई। जो पथ पाव कबहुँ मुनि कोई॥ १॥ आज मी जिसके हृदयमें खप्नमें भी कभी लक्ष्मण, सीता, राम तीनों वटोही आ बसें, तो वह भी श्रीरामजीके परमधामके उस मार्गको पा जायगा जिस मार्गको कभी कोई विरक्षे ही मुनि पाते हैं॥ १॥

तन रघुबीर श्रमित सिय जानी। देखि निकट बहु सीतळ पानी॥
तहँ बसि कंद मूळ फळ खाई। प्रात नहाइ चळे रघुराई॥ २॥
तब श्रीरामचन्द्रजी सीताजीको यकी हुई जानकर और समीप ही एक बढ़का वृक्ष

और ठेडा पानी देख कर उन दिन वहां ठहर गये। कन्द्र, मूल, फल खाकर [ रातमर वहाँ रहकर ] प्रातःकाल स्नान करके श्रीरघुनाथजी आगे चले॥ २॥

देखत बन सर सैल सुहाए। बालमीकि आश्रम प्रभु आए॥ राम दीख सुनि बासु सुहावन। सुंदर गिरि काननु जलु पावन॥ ३॥ सुन्दर वनः तालाव और पर्वत देखते हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजी वाल्मीकिजीके आश्रममें आये। श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि मुनिका निवासस्थान बहुत सुन्दर है। जहाँ सुन्दर पर्वतः वन और पवित्र जल है॥ ३॥

सरित सरोज़ बिटप बन फूले। गुंजत मंजु मधुप रस भूले॥ खग सृग वियुल कोलाहल करहीं। बिरिहत बैर मुदित सन चरहीं॥ ४॥ ं सरोवरोंमें कमल और वनोंमें बृक्ष फूल रहे हैं और मकरन्द-रसमें मस्त हुए भौरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं। बहुत-से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैरसे रहित होकर प्रसन्न मनसे विचर रहे हैं॥ ४॥

दो॰—सुचि सुंदर आश्रमु निरिष्ठ हरेषे राजिवनेन। सुनि रघुवर आगमनु मुनि आगें आयउ लेन॥१२४॥

पवित्र और सुन्दर आश्रमको देखकर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी हर्षित हुए । रघुश्रेष्ठ श्रीरामजीका आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकिजी उन्हें लेनेके लिये आगे आये ॥१२४॥ चौ०—सुनि कहुँ राम दंडवत कीन्हा । आसिरबादु विप्रवर दीन्हा ॥

देखि राम छिंब नयन जुड़ाने। किर सनमानु आश्रमिं आने ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने मुनिको दण्डवत् किया। विप्रश्रेष्ठ मुनिने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्रीरामचन्द्रजीकी छिंब देखकर मुनिके नेत्र शीतल हो गये। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रमों ले आये॥ १ ॥

मुनिवर अतिथि प्रानिप्रिय पाए। कंद मूळ फळ मधुर मगाए॥ सिय सौमित्रि राम फळ खाए। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए॥ २॥

श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकिजीने प्राणिय अतिथियोंको पाकर उनके लिये मधुर कन्द्र मूल और फल मँगवाये। श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी और रामचन्द्रजीने फलोंको खाया। तब मुनिने उनको [ विश्राम करनेके लिये ] सुन्दर स्थान बतला दिये॥ २॥

बालमीकि मन आनंदु भारी। मंगल मूरित नयन निहारी॥
तब कर कमल जोरि रघुराई। बोले बचन अवन सुखदाई॥ ३॥
[ मुनि श्रीरामजीके पास बैठे हैं और उनकी ] मङ्गलमूर्तिको नेत्रोंसे देखकर वाल्मीकिजीके मनमें बड़ा भारी आनन्द हो रहा है। तब श्रीरघुनाथजी कमलसहश हाथोंको जोड़कर कानोंको सुख देनेवाले मधुर वचन बोले—॥ ३॥

तुम्ह त्रिकाल द्रसी सुनिनाथा। विस्त बद्र जिमि तुम्हर्ने हाथा॥
अस कि प्रभु सब कथा बखानी। जेहि जेहि भाँति दीन्ह बनुरानी॥ ४॥
हे सुनिनाथ! आप त्रिकालदर्शी हैं। सम्पूर्ण विश्व आपके लिये ह्येलीपर रक्ले
हुए बेरके समान है। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने ऐसा कहकर फिर जिस-जिन प्रकारसे रानी
कैकेथीने बनवास दिया वह सब कथा विस्तारसे सुनायी॥ ४॥

दो॰—तात वचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ। मो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुन्य प्रभाउ॥ १२%॥

[ और कहा— ] हे प्रमो ! पिताकी आज़ा [ का पाछन ], माताका हित और भरत-जैसे [ स्नेही एवं धर्मात्मा ] माईका राजा होना और फिर मुखे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्योंका प्रभाव है ॥ १२५ ॥

ची॰-देखि पाय मुनिराय तुम्हारे। भए सुकृत तय सुफल हमारे॥
अब जहँ राउर आयसु होई। मुनि उद्देश न पार्थ कोई॥ १॥
हे सुनिराज! आपके चरणोंका दर्शन करनेसे आज हमारे मव पुण्य सफल हो गये
(हमें सारे पुण्योंका फल मिल गया)। अब जहाँ आपकी आजा हो और जहाँ कोई भी
भुनि उद्देशको प्राप्त न हो—॥ १॥

सुनि तापस जिन्ह तें दुखु छहहीं। ते नरेस बिनु पायक दहहीं॥ मंगछ मूल बिम परितोष्। दहह कोटि छुछ मृसुर रोगू॥ २॥ क्योंकि जिनसे सुनि और तपस्त्री दुःख पाते हैं, वे राजा बिना अन्तिके ही (अपने दुष्ट कर्मोंसे ही) जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणांका संतोष सब मङ्गलोंकी जड़ है और भूदेव ब्राह्मणोंका कोघ करोड़ों कुलोंको भस्म कर देता है॥ २॥

भस जियँ जानि किष्ठभ सोइ ठाऊँ। सिय सीमित्रि सहित जह जाऊँ॥ तह रिच रुचिर परन तुन साला। बासु करें। कलु काल कृपाला॥ ३॥ ऐसा हृदयमें समझकर—वह स्थान वतलाइये जहाँ में लक्ष्मण और सीतासिहत जाऊँ। और वहाँ सुन्दर पत्तों और घासकी कुटी बनाकर, हे दयालु! कुछ समय निवास करूँ॥ ३॥

सहज सरल सुनि रघुवर बानी। साधु साधु बोले सुनि ग्यानी॥
कस न कहहु अस रघुडुलकेत्। तुम्ह पालक संतत श्रुति सेत्॥ ४॥
श्रीरामजीकी सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वालमीकि बोले—धन्य! धन्य!
हे रघुडुलके ध्वजास्वरूप! आप ऐसा क्योंन कहेंगे ! आप सदैव वेदकी मर्यादाका पालन
(रक्षण) करते हैं॥ ४॥

छं॰—श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी। जो सजति जगु पालति हरति रुख पार रूपानिधान की॥ जो सहससीसु अहीसु महिधर छखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी॥

हे राम ! आप वेदकी मर्यादाके रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकीजी [ आपकी स्वरूपभृता ] माया हैं, जो कृपाके भण्डार आपकी रुख पाकर जगत्का सृजन, पाछन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तकवाले सर्पोक्त स्वामी और पृथ्वीको अपने सिरपर घारण करनेवाले हैं, वही चराचरके स्वामी श्रेपजी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्यके लिये आप राजाका शरीर धारण करके दुए राक्षसोंकी सेनाका नाश करनेके लिये चले हैं।

सो॰—राम सहत् तुम्हार वचन अगोचर बुद्धिपर।

अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ १२६ ॥ हे राम!आपका स्वरूप वाणीके अगोचर, बुद्धिसे परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरन्तर उसका 'नेति-नेति' कहकर वर्णन करते हैं॥ १२६॥ ची॰-जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे। विधि हरि संभु नचावनिहारे॥

तेड न जानहिं मरमु तुम्हारा। और तुम्हिहि को जाननिहारा॥ १॥ हे राम! जगत् दृश्य है, आप उसके देखनेवाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शङ्कर-को भी नचानेवाले हैं। जब वे भी आपके मर्मको नहीं जानते, तब और कौन आपको

जाननेवाला है ? ॥ १॥

सोइ जानह जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हिह तुम्हह होइ जाई॥ तुम्हिरिह कृपाँ तुम्हिह रघुनंदन। जानिह भगत भगत उर चंदन॥ २॥ वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनन्दन!हे भक्तोंके हृदयकेशीतल करनेवाले चन्दन! आपकी ही कृपासे भक्त आपको जान पाते हैं॥ २॥

चिदानंदमय देह तुम्हारी। बिगत विकार जान अधिकारी॥

नर तनु घरेहु संस सुर काजा। कहहु करहु जस प्राकृत राजा॥ ६॥

आपकी देह चिदानन्दमय है (यह प्रकृतिजन्य पञ्च महाभूतोंकी बनी हुई कर्मबन्धनयुक्त, त्रिदेहिविहाए मायिक नहीं है) और (उत्पित्त-नाज्ञ, वृद्धि-क्षय आदि) सब
विकारों से रहित है; इस रहस्थको अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतोंके
कार्यके लिये [दिन्य] नर-हारीर धारण किया है, और प्राकृत (प्रकृतिके तन्त्वोंसे निर्मित
देहवाले, साधारण) राजाओंकी तरहसे कहते और करते हैं॥ ३॥

राम देखि सुनि चरित तुम्हारे। जड़ मोहिं बुघ होहिं सुखारे॥ तुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा। जस काछिश तस चाहिश्र नाचा॥ ४॥ हे राम! आपके चिरत्रोंको देख और सुनकर मूर्ख छोग तो मोहको प्राप्त होते हैं और ज्ञानीजन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते। करते हैं। वह सब सत्य ( उचित )

<u>;</u>

ही है; क्योंकि जैसा स्वाँग भरे बैसा ही नाचना भी तो चाहिये (इस समय आप मनुष्य-रूपमें हैं अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है ) ॥ ४ ॥

दो॰—पूँछेहु मोहि कि रहीं कहँ में पूँछत सकुचाउँ। जहँ न होहु तहँ देहु किह तुम्हिह देखावीं ठाउँ॥ १२७॥

आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ । परन्तु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हों, वह स्थान बता दीजिये। तब मैं आपके रहने के लिये स्थान दिखाऊँ ॥१२७॥ चौ०-सुनि सुनि वचन प्रेम रस साने। सकुचि राम मन महुँ मुसुकाने॥

वालमीकि हँसि कहिं बहोरी। यानी मधुर अभिअ रस बोरी॥ १॥ मुनिके प्रेमरससे सने हुए बचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी (रहस्य खुल जानेके डरसे) सकुचाकर मनमें मुनकराये। बाल्मीकिजी हँसकर फिर अमृत-रसमें हुनोयी हुईं मीठी वाणी त्रोले~॥ १॥

सुनहु राम अब कहउँ निकेता। जहाँ वसहु सिय छखन समेता।।
जिन्ह के अवन समुद्र समाना। क्या तुम्हारि सुभग सिर नाना।। २ ॥
हे रामजी ! सुनिये, अब मैं वे खान बताता हूँ जहाँ आप सीताजी और लक्ष्मणजीसमेत निवास करिये। जिनके कान समुद्रकी माँति आपकी सुन्दर कथारूपी अनेकों
सुन्दर निदयोंसे—॥ २ ॥

भरिं निरंतर होहिं न पूरे। तिन्ह के हिय तुम्ह कहुँ गृहँ रूरे॥
कोचन चातक जिन्ह करि राखे। रहिंद दरस जलधर अभिलापे॥ ३॥
निरन्तर भरते रहते हैं, परन्तु कभी पूरे (तृप्त) नहीं होते, उनके हृदय आपके
लिये सुन्दर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रोंको चातक वना रक्खा है, जो आपके
दर्शनरूपी मेघके लिये सदा लालायित रहते हैं। ॥ ३॥

निदर्शि सित सिंधु सर भारी। रूप विदु जरू होहि सुलारी॥
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक। बसहु वंधु सिय सह रघुनायक॥ ४॥
तथा जो भारी-भारी निदयों, समुद्रों और झीलोंका निरादर करते हैं और आपके
सीन्दर्थ [ रूपी मेघ ] के एक चूँद जल्ले सुखी हो जाते हैं ( अर्थात् आपके दिन्य
सिन्दर्य न्द्रप्य सरूपके किसी एक अङ्गकी जरा-सी भी झाँकीके सामने स्थूल, सूक्ष्म और
कारण तीनों जगत्के, अर्थात् पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोककके सीन्दर्यका तिरस्कार करते
हैं ), हे रघुनाथजी [ उन. लोगोंके हृदयरूपी सुखदायी भवनोंमें आप भाई लक्ष्मणजी
और सीताजीसहित निवास कीजिये ॥ ४॥

्दो॰ जसु तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु।
सुकुताहल गुन गन चुनइ राम वसहु हियँ तासु॥ १२८॥
आपके यशक्पी निर्मल मानसरीवरमें जिलकी जीम हंिनी वनी हुई आपके गुण-

समूहरूपी मोतियोंको चुगती रहती है, हे रामजी ! आप उसके हृदयमें बसिये ॥ १२८ ॥ चौ०-प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा । सादर जासु छहडू नित नासा ॥

तुम्हिह निवेदित भोजन करहीं। प्रसु प्रसाद पट भूषन धरहीं॥ १॥ जिसकी नासिका प्रभु (आप) के पिनत्र और सुगन्धित [पुष्पादि ] सुन्दर प्रसादको नित्य आदरके साथ ग्रहण करती (सूप्रती) है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसादरूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं ॥ १॥

सीस नविं सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सिंहत कि बिनय विसेषी ॥
कर नित करिंह राम पद पूजा । राम भरोस हृदयँ निहं दूजा ॥ २ ॥
जिनके मस्तक देवताः गुरु और ब्राह्मणोंको देखकर वड़ी नम्रताके साथ प्रेमसिंहत
सुक जाते हैं; जिनके हाथ नित्य श्रीरामचन्द्रजी (आप) के चरणोंकी पूजा करते हैं।
और जिनके हृदयमें श्रीरामचन्द्रजी (आप) का ही भरोसा है। दूसरा नहीं; ॥ २ ॥

चरन राम तीरथ चिल जाहीं। राम बसहु तिम्ह के मन माहीं॥ मंत्रराजु नित जपहिं तुम्हारा। पूजहिं तुम्हिह सहित परिवारा॥ ३॥

तथा जिनके चरण श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) के तीथोंमें चलकर जाते हैं; हे रामजी! आप उनके मनमें निवास कीजिये। जो नित्य आपके [ रामनामरूप ] मन्त्रराजको जपते हैं और परिवार ( परिकर ) सहित आपकी पूजा करते हैं ॥ ३ ॥

तरपन होम करहिं विश्वि नाना। विश्व जेवाँ ह देहिं बहु दाना॥
तुम्ह तें अधिक गुरिह जियँ जानी। सकल भाय सेविहं सनमानी॥ ४॥
जो अनेकों प्रकारसे तर्पण और हवन करते हैं। तथा ब्राह्मणोंको भोजन कराकर
बहुत दान देते हैं। तथा जो गुरुको हृदयमें आपसे भी अधिक (बड़ा) जानकर सर्वभावसे सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। ॥ ४॥

दो० — सबु कर मागहि एक फलु राम चरन रित होउ।

तिन्ह कें मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ॥ १२९॥
और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल माँगते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीके

चरणों में हमारी प्रीति हो; उन लोगोंके मनरूपी मन्दिरों में सीताजी और रघुकुलको
आनन्दित करनेवाले आप दोनों विसये॥ १२९॥

चौ०-काम कोह मद मान न मोहा। छोभ न छोभ न राग न होहा॥
जिन्ह कें कपट दंभ निह माया। तिन्ह कें हृद्य बसहु रघुराया॥ १॥
जिनके न तो काम, कोघ, मद, अभिमान और मोह है; न होभ है, न श्लोभ है;
न राग है, न हेष है; और न कपट, दम्म और माया ही है—हे रघुराज! आप उनके
हृद्यमें निवास कीजिये॥ १॥

सव के प्रिय सब के हितकारी। दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी॥ कहिंह सत्य प्रिय वचन विचारी। जागत सोवत सरन तुम्हारी॥ २॥ जो सबके प्रिय और सबका हित करनेवाले हैं; जिन्हें दुःख और सुख तथा प्रशंसा ( वड़ाई ) और गाली ( निन्दा ) समान हैं; जो विचारकर सत्य और प्रिय वचन बालते हैं तथा जो जागते-सोते आपकी ही शरण हैं। ॥ २ ॥

तुम्हिह छादि गति दूसिर नाहीं। राम बसहु तिन्द् के मन माहीं॥ जननी सम जानहिं परनारी। धनु परात्र विष ने विष भारी ॥ ३ ॥ और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति ( आश्रय ) नहीं 🖏 हे रामजी ! आप उनके मनमें बिसये। जो परायी स्त्रीको जन्म देनेवाली माताक रामान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विपत्ते भी भारी विप हैं। ॥ ३ ॥

जे हरपहिं पर संपति देखी। दुखित होहि पर विपति विसेपी ॥ जिन्हिं राम तुम्ह प्रानिविधारे । तिन्ह के मन सुभ सदन गुम्हारे ॥ ४ ॥ जो दूसरेकी सम्पत्ति देखकर हर्पित होते हैं और दूसरेकी विपत्ति देखकर विशेष-रूपसे दुखी होते हैं, और हे रामजी ! जिन्हें आप प्राणींके समान प्यारे हैं उनके मन आपके रहनेयोग्य ग्रुम भवन हैं ॥ ४ ॥

दो॰—खामि सखा पितु मातु गुर जिन्द के सव तुम्ह तात। मन मंदिर तिन्ह के वसहु सीय सहित दोउ भ्रात ॥ १३० ॥ हे तात ! जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु तब कुछ आप ही है, उनके मनरूपी मन्दिरमें सीतासहित आप दोनों भाई नियास की जिये ॥ १३० ॥ चौ०-अवगुन तजि सब के गुन गहहीं। वित्र धेनु हित संकट सहहीं॥ नीति नियन जिन्ह कह जग छोका । घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ॥ १ ॥ जो अवगुणोंको छोड़कर सबके गुणोंको प्रहण करते हैं। ब्राह्मण और गीके लिये संकट सहते हैं, नीति-निपुणतामें जिनकी जगत्में मर्यादा है, उनका सुन्दर मन

आपका घर है ॥ १ ॥ गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा। जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ राम भगव त्रिय लागहिं जेहो। तेहि उर बसह सहित चैदेही॥ २॥ जो गुणोंको आपका और दोवोंको अपना समझता है, जिसे सब प्रकारसे आपका ही मरोसा है, और राममक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदयमें आप सीतासहित निवास कीजिये || २ ||

जाति पाँति घनु घरमु वड़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ सब तजि तुम्हिह रहइ उर लाई। तेहि के हृद्रयँ रहह रघुराई॥ ३॥ जाति, पाँति, धन, धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार और सख देनेवाला घर—सबको छोट्यर जो केवल आपको हो हृदयमें घारण किये रहता है। हे रचुनाथजो ! आर उसके हृदयमें रहिये ॥ ३ ॥

सरगु नरकु अपवरगु समाना । जह तह देख घरें धनु बाना ॥
करम वचन मन राउर चेरा । राम करहु तेहि के उर डेरा ॥ ४ ॥
लागे गरक और मोक्ष जिसकी दृष्टिमें समान हैं, क्योंकि वह जहाँ-तहाँ (सब जगह) केवल प्रनुप्र-याण पारण किये आपको ही देखता है; और जो कमसे, वचनसे भीर मनसे आपका दास है, हे रामजी ! आप उसके हृदयमें डेरा कीजिये ॥ ४ ॥

दोल-जाहि न चाहिश कवहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु। यसहु निरंतर तासु मन सो राडर निज गेहु॥ १६१॥

जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिये, और जिसका आपसे स्वामाविक प्रेम है। आप उसके मनमें निरन्तर निवास कीजिये; वह आपका अपना घर है ॥ १३१ ॥ चीट-पृष्टि थिधि चुनियर भवन देखाए । यचन सप्रेम राम मन भाए ॥

कह मुनि सुनहु भानुकुलनायक। आश्रम कहर्ष समय सुखदायक॥ १॥
एन प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजीने श्रीरामचन्द्रजीको घर दिखाये। उनके प्रेमपूर्ण
यचन श्रीरामजीके मनको अच्छे लगे। फिर मुनिने कहा—हे सूर्यकुलके स्वामी! सुनिये,
अय में इस समयके लिये सुखदायक आश्रम कहता हूँ (निवासस्थान बतलाता हूँ)॥१॥

चित्रपूर गिरि करहु निवास् । तहुँ तुम्हार सब भाँति सुपास् ॥ सैलु सुहावन कानन चारू । करि केहरि सृग बिहग बिहारू ॥ २ ॥ आप चित्रकूर पर्वतपर निवास कीजिये, वहाँ आपके लिये सब प्रकारकी सुविधा है । सुहादना पर्वत है और सुन्दर वन है । वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियोंका विदारखल है ॥ २ ॥

नदी पुनीत पुरान बन्धानी। अग्निप्रिया निज तप बळ भानी॥
सुरसिर धार नाठूँ मंदािकिनि। जो सब पातक पोतक डािकिनि॥ ३॥
वहाँ पवित्र नदी हैं। जिसकी पुराणोंने प्रशंसा की है। और जिसको अति ऋषिकी
पत्नी अनस्याजी अपने तपोवलसे लायी यों वह गङ्गाजीकी घारा है। उसका मन्दािकनी
नाम है। वह सब पापरूपी बालकोंको खा डालनेके लिये डािकिनी (डाइन) रूप है॥ ३॥

अत्रि आदि मुनियर बहु वसहीं। करिंह जोग जप तप तन कसहीं।।
चलहु सफल श्रम सब कर करहू। राम देहु गौरव गिरिवरहू॥ १॥
अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं। जो योग, जप और तप
करते हुए शरीरको कसते हैं। हे रामजी ! चिल्ये, सबके परिश्रमको सफल कीजिये और
पर्वतश्रेष्ठ चित्रक्टको भी गौरव दीजिये।। ४॥

दो०—चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाइ। आइ नहाए सरित वर सिय समेत दोड भाइ॥ १३२॥ महामुनि वास्मीकिजीने चित्रकूटकी अपरिमित महिमा वम्यानकर यही। तय सीताजीसहित दोनों भाइयोंने आकर श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीमें स्नान किया॥ १३२॥ चौ०-रधुवर कहेउ छखन भल घाट्। करहु कर्ताहुँ श्रय ठाउर ठाट्ट॥

चा॰-रहुवर कहुउ छल्न मर्ल बाहू । कर्रु पता हु जर्म जार जह ॥ छल्न दील पय उत्तर करारा । चहुँ दिसि फिरेट धनुप जिमि नारा ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने कहा-लक्ष्मण ! वड़ा अच्छा घाट है। अब यहीं कहीं टरुनेकी ब्यवस्था करो । तब लक्ष्मणजीने पयिखनी नदीके उत्तरके ऊर्च किनारको देखा [ और

कहा कि— ] इसके चारों ओर धनुपके-जैसा एक नात्व फिरा हुआ है ॥ १ ॥

नदी पनच सर सम दम दाना। सकल कलुप किल साउत नाना॥ चित्रकृट जनु अचल अहेरी। चुकद्द न घात मार गुरुभेरी॥ २॥ नदी (मन्दाकिनी) उस धनुपकी प्रत्यक्षा (डोरी) है और शम, दम, दान, याण हैं। कल्यियके समस्त पाप उसके अनेकीं हिंसक पशु [ गप निशाने ] हैं। नित्रकृट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामनेसे मारता है॥ २॥

अस किह रूखन ठाउँ देखरावा । थल विखंकि रघुवर सुखु पावा ॥ रमेड राम मनु देवन्ह जाना । चले सिहत सुर थवित प्रधाना ॥ १ ॥ ऐसा कहकर लक्ष्मणजीने स्थान दिखलाया । स्थानको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने सुख पाया । जब देवताओंने जाना कि श्रीरामचन्द्रजीका मन वहाँ रम गया तब वे देवताओंके प्रधान थवई ( मकान बनानेवाले ) विश्वकर्माको साथ एकर चले ॥ ३ ॥

कोल किरात वेष सब आए। रचे परन तृन सदन सुहाए॥ वरिन न जाहिं मंजु दुइ साला। एक लिलत लघु एक बिसाला॥ ४॥ सब देवता कोल-भीलोंके वेषमें आये और उन्होंने [दिव्य] पत्तां और धासांके सुन्दर घर बना दिये। दो ऐसी सुन्दर बुटियाँ बनायी जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुन्दर छोटी-सी थी और दूसरी बड़ी थी॥ ४॥

दो॰ — लखन जानकी सिंहत प्रभु राजत रुचिर निकेत। सोह मद्जु सुनि वेष जनु रात रितुराज समेत॥ १२३॥ लक्ष्मणजी और जानकीजीसिहत प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर घास-पत्तींके घरमें श्रीमायमान हैं। मानो कामदेव सुनिका वेप धारण करके पत्नी रित और वसन्तऋतुके साथ सुशोभित हो॥ १३३॥

मासपारायण, सत्रहवाँ विश्वाम चौ०-अमर नाग किंनर दिसियाला। चित्रकृट आए तेहि काला॥ राम प्रनासु कीन्ह सब काहू। सुदित देव लहि लोचन लाहू॥ १॥ उस नमय देवता नाग कियर और दिक्पाल चित्रकूटमें आये और श्रीराम-चन्द्र बीने सब विसीको प्रणाम किया। देवता नैत्रोंका लाम पाकर आनन्दित हुए ॥१॥ परिव सुमन कह देव समाज्। नाथ सनाथ मणु हम आजू ॥ करि विनर्ता हुन्त दुसह सुनाणु। हरिषत निज निज सदनसिक्षाणु ॥२॥ पृत्योकी वर्षो करके देवनमाजने कहा—हे नाथ! आज [आपका दर्शन पाकर] हम सनाय हो गये। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुःसह दुःख सुनाये और [ दुःखोंके नादका आसासन पाकर ] हर्षित होकर अपने-अपने स्थानोंको चले गये॥२॥

चित्रहृह रघुनंदनु छाए। समाचार सुनि सुनि आए॥ आवत देखि सुदित सुनिवंदा। कीन्ह दंडवत रघुकुरुचंदा॥ ३॥ श्रीरपुनाधजी निवर्द्धमें आ वसे हैं, यह समाचार सुन-सुनकर बहुत-से सुनि आये। रपुनुनक चन्द्रमा श्रीरानचन्द्रजीने सुदित हुई सुनिमण्डलीको आते देखकर दण्डवत-प्रणाम किया॥ ३॥

गुनि रघुवरिः छाट् उर लेहीं। सुफल होन हित आसिप देहीं॥
सिय मांभित्रि राम छिष देखि । साधन सकल सफल करि लेखि ॥ ॥
मुनिगण श्रीरामजीको हृदयसे लगा लेते हैं और सफल होनेके लिये आशीर्वाद
देते हैं। ये सीताजी, लक्ष्मणजी और श्रीरामचन्द्रजीकी छिष देखते हैं और अपने सारे
सापनीको सफल हुआ समझते हैं॥ ४॥

दो॰—जथाजोग सनमानि प्रभु विदा किए मुनिवृंद । फरिंह जोग जप जाग तप निज आश्रमन्हि सुछंद ॥ १३४॥

प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने यथायोग्य सम्मान करके मुनिमण्डलीको बिदा किया । [श्रीरामचन्द्रजीके आ जानेसे ] वे सब अपने-अपने आश्रमीमें अब स्वतन्त्रताके साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे ॥ १३४॥

ची - यह सुधि कोल किरातन्ह पाई। हरवे जनु नव निधि घर आई॥

कंद्र मूल फल भिर भिर दोना। चले रंक जनु खड़न सोना ॥ १॥ यह (श्रीरामजीके आगमनका) समाचार जब कोल-भीलोंने पाया, तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवीं निधियाँ उनके घरहीपर आ गयी हों। वे दोनीमें कन्द्र, मूल, फल भर-भरकर चले। मानो दिरद्र सोना लूटने चले हों॥ १॥

तिन्ह महँ जिन्ह देखे दोउ आता। अपर तिन्हिह पूँछिहं मगु जाता॥
कहत सुनत रधुबीर निकाई। आह सबिन्ह देखे रघुराई॥ २॥
उनमें को दोनों माहयोंको [पहले] देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्तेमें
जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दरता कहते-सुनते सबने आकर
श्रीरम्नायजीके दर्शन किये॥ २॥

करिं जोहार भेंट धरि आगे। प्रभुहि बिलोकिंड अति अनुरागे॥ चित्र लिखे जनु जहें तहें उदे। पुलक सरीर नयन जल बादे॥ ३॥ भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यन्त अनुरागके साथ प्रभुको देखते हैं। वे मुग्घ हुए जहाँ-के-तहाँ मानो चित्रलिखे-से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रोंमें प्रेमाशुओंके जलकी बाद आ रही है॥ ३॥

राम सनेह मगन सब जाने। किह प्रिय बचन सकल सनमाने॥
प्रभुद्दि जोहारि बहोरी बहोरी। बचन बिनीत कहिंह कर जोरी॥ ४॥
श्रीरामजीने उन सबको प्रेममें मग्न जाना। और प्रिय बचन कहकर सबका सम्मान
किया। वे वार-बार प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको जोहार करते हुए हाथ जोड़कर बिनीत
बचन कहते हैं—॥ ४॥

दो॰—अब हम नाथ सनाथ सब मए देखि प्रमु पाय।

भाग हमारे आगमनु राउर कोसलराय॥१३५॥
हे नाथ! प्रमु (आप) के चरणोंका दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गये।
हे कोसलराज! हमारे ही भाग्यसे आपका यहाँ ग्रुभागमन हुआ हे ॥ १३५॥
ची॰—धन्य सूमि बन पंथ पहारा। जहाँ नहाँ नाथ पाउ तुम्ह धारा॥
धन्य बिह्न मृग काननचारी। सुफल जनम भए तुम्हहि निहारी॥१॥
हे नाथ! जहाँ-जहाँ आपने अपने चरण रक्खे हैं, वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़
धन्य हैं, वे बनमें विचरनेवाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफलजन्म
हो गये॥१॥

हम सब धन्य सहित परिवारा। दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा॥ क्रीन्ह वासु भल ठाउँ विचारी। इहाँ सकल रितु रहव सुखारी॥ २॥ हम सब भी अपने परिवारसहित घन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने वड़ी अच्छी जगह विचारकर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओंमें आप सुखी रहियेगा॥ २॥

हम सब भाँति करब सेवकाई। करि केहरि अहि वाघ वराई॥ बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा। सब हमार प्रभु पग पग जोहा॥ ३॥ हमलोग सब प्रकारते हाथी, सिंह, सर्प और बाघोंसे बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभो ! यहाँके बीहड़ बन, पहाड़, गुफाएँ और खोह (दरें) सब पग-पग हमारे देखे हुए हैं॥ ३॥

तहँ तहँ तुम्हिह अहेर खेलाउब । सर निरझर जलठाउँ देखाउब ॥ हम सेवक परिवार समेता । नाथ न सकुचब आयसु देता ॥ ४ ॥ हम वहाँ-वहाँ ( उन-उन स्थानोंमें ) आपको शिकार खेलावेंगे। और तालाव। झरने आदि जलाशयोंको दिखावेंगे । हम कुटुम्बसमेत आपके सेवक हैं । हे नाय ! इसिलये हमें आशा देनेमें संकोच न कीजियेगा ॥ ४ ॥

दो॰—चेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुना ऐन । वचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु वालक वैन ॥ १३६॥

जो वेदोंके बचन और मुनियोंके मनको भी अगम हैं, वे करुणाके धाम प्रभु श्रीरामचन्द्रजी भीलोंके बचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकोंके बचन सुनता है।। १३६॥

चौ०-रामिह केवल प्रेमु पिआरा। जानि लेड जो जानिहारा॥
राम सकल घनचर तव तोषे। किह मृदु बचन प्रेम परिपोषे॥ १॥
श्रीरामचन्द्रजीको केवल प्रेम प्यारा है। जो जाननेवाला हो (जानना चाहता हो)
वह जान ले। तव श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमसे परिपुष्ट हुए (प्रेमपूर्ण) कोमल वचन कहकर
उन सव चनमें विचरण करनेवाले लेगोंको संतुष्ट किया॥ १॥

यिश किए सिर नाइ सिभाए। प्रभु गुन कहत सुनत घर आए॥
एहि विभि सिय समेत दोड भाई। यसिह बिपिन सुर मुनि सुखराई॥ २॥
फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभुके गुण कहते-सुनते घर
आये। इस प्रकार देवता और मुनियोंको सुख देनेवाले दोनों भाई सीताजीसमेत वनमें
निवास करने लगे॥ २॥

जय तें आह् रहे रघुनायकु। तब तें भयउ वतु संगलदायकु॥
फूलहिं फलिहें बिटप विधि नाना। मंजु बिलत बर वेलि बिताना॥ ३॥
जबसे श्रीरघुनायजी वनमें आकर रहे तबसे वन मङ्गलदायक हो गया। अनेकों
प्रकारके दृक्ष फूलते और फलते हैं और उनपर लिपटी हुई सुन्दर वेलोंके मण्डप तने हैं॥ ३॥

सुरतरु सरिस सुभाय सुहाए। मनहुँ विबुध वन परिहरि आए॥ गुंज मंजुतर मधुकर श्रेनी। त्रिबिध बयारि वहइ सुख देनी॥ ४॥ वे कल्पबृक्षके समान स्वाभाविक ही सुन्दर हैं। मानो वे देवताओंके वन (नन्दनवन) को छोड़कर आये हों। मोंरोंकी पंक्तियाँ बहुत ही सुन्दर गुंजार करती हैं और सुख देनेवाली शीतल, मन्द, सुगन्वित हवा चलती रहती है॥ ४॥

दो॰—नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक चकोर ।
भाँति भाँति वोलहिं विहग श्रवन सुखद चित चोर ॥ १३७ ॥
नीलकण्ठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानोंको सुख
देनेवाली और चित्तको चुरानेवाली तरह-तरहकी बोलियाँ बोलते हैं ॥ १३७ ॥
चौ०—किर केहरि किप कोल कुरंगा। बिगत बैर बिचरिंह सब संगा ॥
फिरत अहेर राम छिब देखी। होहि सुदित सुग बुंद बिसेषी ॥ १॥

हाथी, बिंह, बंदर, सूअर और हिरन—ये सब वैर छोड़कर साथ-साय विचरते हैं। शिकारके छिये फिरते हुए श्रीरामचन्द्रजीकी छिविको देखकर पशुओंके समूह विशेष आनन्दित होते हैं।। १।।

बिबुध बिपिन जहूँ लगि जग माहीं । देखि रामयनु सकल सिहाहीं ॥
सुरसिर सरसह दिनकर कन्या । मेकळसुता गोदावरि धन्या ॥ २ ॥
जगत्में जहाँतक (जितने ) देवताओंके वन हैं। सब श्रीरामजीके वनको देखकर
सिहाते हैं । गङ्का, सरस्वती, सूर्यकुमारी यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य (पुण्यमयी)
निदयाँ, ॥ २ ॥

सब सर तिंधु नदीं नद नाना। मंद्राकिनि कर कर्राहे बखाना ॥ इदय अस्त गिरि अरु कैलासू। मंद्रर मेरु सकल सुरवासू॥ ३॥ सारे तालायः समुद्रः नदी और अनेकों नद सब मन्दाकिनीको बड़ाई करते हैं। उदयाचलः अस्ताचलः कैलासः मन्दराचल और सुमेरु आदि सबः जो देवताओंके रहनेके स्थान हैं। ॥ ३॥

सैल हिमाचल आहिक जेते। चित्रकृट जसु गावहि तेते॥ विधि मुदित मन सुखु न समाई। श्रम बिनु बिपुल बढ़ाई पाई॥ ४॥ और हिमालय अदि जितने पर्वत हैं। सभी चित्रकृटका यश गाते हैं। विन्ध्याचल बढ़ा आनन्दित है। उसके मनमें सुख समाता नहीं। क्योंकि उसने विना परिश्रम ही बहुत बढ़ी बढ़ाई पा ली है॥ ४॥

दो॰—चित्रकूट के विहग सृग वेलि विटप तृन जाति।
पुन्य पुंज सब घन्य अस कहिंह देव दिन राति॥ १३८॥
चित्रकूटके पक्षी, पग्न, वेल, बृक्ष, तृण, अंकुरादिकी सभी जातियाँ पुण्यकी
राशि हैं और धन्य हैं—देवता दिन-रात ऐसा कहते हैं॥ १३८॥

चौ - नयनवंत रघु वरिह बिलोकी। पाइ जनम फल हो हिं बिसोकी ॥
परिस चरन रज अचर सुखारी। भए परम पद के अधिकारी॥ १॥
आँ खों वाले जीव और रामचन्द्र जीको देखकर जन्मका फल पाकर शोकरहित
हो जाते हैं, और अचर (पर्वता, वृक्षा, भूमि, नदी आदि) मगवान्की चरण-रजका स्पर्श
पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परमाद (मोक्षा) के अधिकारी हो गये॥ १॥

सो वनु सेंछु सुभाय सुहावन । मंगलमय अति पावन पावन ॥
महिमा कहिं कविनिबिधि तास् । सुखसागर जह किन्ह निवास् ॥ २ ॥
वह वन और पर्वत स्वामाविक ही सुन्दर, मङ्गलमय और अत्यन्त पवित्रोंको भी
पवित्र करनेवाला है । उसकी महिमा किस प्रकार कही जाय, जहाँ सुखके ससुद्र
श्रीरामजीने निवास किया है ॥ २ ॥

पय परोधि ति अश्य विहाई। जह सिय छन्न रामु रहे आई॥
कि न सकि सुपमा जिसकानन। जो सत सहस हो हि सहसानन॥ १॥
धीरसागरको त्यागकर और अयोध्याको छोड़कर जहाँ सीताजी, छक्ष्मणजी और
धीरामनन्द्रजी आकर रहे, उन वनकी जैसी परम शोभा है। उसको हजार मुखवाले जो
साय दोपजी हों तो ने भी नहां कर सकते॥ ३॥

सो में यरिन कहाँ विधि केहीं। दावर कमर कि मंदर लेहीं॥ सेविट ल्यान करम मन वानी। जाइ न सील सनेहु वसानी॥ ॥ उसे मला, में किस प्रकारसे वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोलरेका [धुद्र] किंगुआ भी मन्दरानल उठा सकता है ! लक्ष्मणजी मन, वचन और कर्मसे श्रीरामचन्द्रजी-की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेहका वर्णन नहीं किया जा सकता॥ ४॥

दोल-छिनु छिनु लिन्य सिय राम पद जानि आपु पर नेहु ।

करत न सपनेहुँ लखनु चितु बंधु मातु पितु गेहु ॥ १३९ ॥
धण-अणपर शीतीतारामजंके चरणोंको देखकर और अपने अपर उनका स्नेह् जानकर लक्ष्मणजी ख़प्नमें भी भाइयों। माता निता और घरकी याद नहीं करते ॥ १३९ ॥
चौल-सम संग सिय रहति सुखारी । पुर परिजन गृह सुरति विसारी ॥

ितु ितु पिय विश्व यद्यु निहारी। प्रमुदित मनहुँ चकोर क्रमारी॥ १॥ श्री रामचन्द्रजीके साथ सीताजी अयोध्यापुरी, कुटुम्बके लोग और घरकी याद भूलकर बहुत ही मुखी रहती हैं। क्षण-क्षणपर पित श्रीरामचन्द्रजीके चन्द्रमाके समान मुख्यको देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं, जैसे चकोरकुमारी (चकोरी) चन्द्रमाको देखकर ।॥ १॥

नाह नेहु नित यहत यिछोकी। हरिषत रहित दिवस जिमि कोकी ॥

ि सिय मनु राम चरन अनुरागा। अवध सहस सम बचु प्रिय छागा ॥ २ ॥

स्वामीका प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीताजी ऐसी हर्पित रहती हैं

जैसे दिनमें चकवी। सीताजीका मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अनुरक्त है इससे उनको
वन हजारों अवधके समान प्रिय छगता है ॥ २ ॥

परनकुरी प्रिय प्रियतम संगा। प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा॥
सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर। असनु अमित्र सम कंद्र मूळ फर॥ ३॥
प्रियतम (श्रीरामचन्द्रजी) के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी
प्यारे कुटुम्वियोंके समान लगते हैं। मुनियोंकी स्त्रियाँ सामके समान, श्रेष्ठ मुनि ससुरके
समान और कन्द-मूळ-फलोंका आहार उनको अमृतके समान लगता है॥ ३॥

नाय साथ साँधरी सुहाई। मयन सयन सय सम सुखदाई॥ छोकप होहि विलोकत जासू। तेहि कि मोहि सक विषय विलासू॥ ४॥ खामीके साथ सुन्दर साथरी ( कुश और पत्तोंकी सेज ) सैकड़ों कामदेवकी सेजोंके समान सुख देनेवाली है । जिनके [ कुपापूर्वक ] देखनेमात्रसे जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग-विलास मोहित कर सकते हैं ! ॥ ४ ॥

दो॰— सुमिरत रामहि तजहिं जन तन सम विषय विलासु।

राम प्रिया जग जननि सिय कछु न आचरजु तासु ॥ १४० ॥ जिन श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करनेसे ही मक्तजन तमाम भोग विलासको तिनकेके समान त्याग देते हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीकी प्रिय पत्नी और जगत्की माता सीताजीके लिये यह [ भोग-विलासका त्याग ] दुःछ भी आश्चर्य नहीं है ॥ १४० ॥

चौ॰-सीय छखन जेहि विधि सुखु छहहीं। सोइ रघुनाथ करहिं सोइ कहहीं॥ कहिं पुरातन कथा कहानी। सुनिहं छखनु सिय अति सुखु मानी॥ १॥

सीताजी और लक्ष्मणजीको जिस प्रकार सुख मिले श्रीरद्युनाथजी वही करते और वहीं कहते हैं। भगवान् प्राचीन कथाएँ और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मणजी तथा सीताजी अत्यन्त सुख मानकर सुनते हैं॥ १॥

जब जब रामु अवध सुधि करहीं। तय तब बारि विलोचन भरहीं॥
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई। मरत सनेहु सीलु सेवकाई॥ २॥
जव-जब श्रीरामचन्द्रजी अयोध्याकी याद करते हैं। तब-तब उनके नेत्रोंमें जल भर
आता है। माता-पिता, कुटुम्बियों और भाइयों तथा भरतके प्रेम, शील और सेवाभावको
याद करके—॥ २॥

कृपासिंधु प्रभु होहिं दुखारी। धीरज धरहिं कुसमं विचारी॥ रुखि सिंथ छखनु विकल हो इ जाहीं। जिसि पुरुपिंह अनुसर परिछाहीं॥ ३॥ कृपाके समुद्र प्रभु श्रीरामचन्द्रजी दुखी हो जाते हैं, किन्तु फिर कुसमय समझकर बीरज घारण कर लेते हैं। श्रीरामचन्द्रजीको दुखी देखकर सीताजी और लक्ष्मणजी भी न्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्यकी परछाहीं उस मनुष्यके समान ही चेष्टा करती है॥ ३॥

प्रिया बंधु गति छिख रघुनंदनु । धीर कृपाछ भगत उर चंदनु ॥ छगे कहन कछु कथा पुनीता । सुनि सुखु छहिँ छखनु अरु सीता ॥ ४ ॥ तत्र धीर, कृपाछ और भक्तोंके हृदयोंको शीतछ करनेके छिये चन्दनरूप, रघुकुछको आनन्दित करनेवाछे श्रीरामचन्द्रजी प्यारी पत्नी और भाई छक्ष्मणकी दशा देखकर दृष्ठ पवित्र कथाएँ कहने छगते हैं, जिन्हें सुनकर छक्ष्मणजी और सीताजी सुख प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥

दो॰—रामु छखन सीता सहित सोहत परन निकेत। जिमि वासव वस अमरपुर सची जयंत समेत॥१४१॥ लक्ष्मगर्जी और सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी पर्णकुटीमें ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावतीमें इन्द्र अपनी पत्नी दाची और पुत्र जयन्तसहित बसता है ॥ १४१ ॥ चीर-जोगवहिं प्रभु सिय लखनहि कैसें। पलक बिलोचन गोलक जैसें॥

सेविह रूपनु सीय रघुवीरिह । जिमि अविवेकी पुरुप सरीरिह ॥ १ ॥
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सीताजी और लक्ष्मणजीकी कैसी सँमाल रखते हैं, जैसे पलक
नेविवें गोलयोंकी । इधर लक्ष्मणजी श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजीकी [ अथवा
लक्ष्मणजी और सीताजी श्रीरामचन्द्रजीकी ] ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य
शरीरकी करते हैं ॥ १ ॥

पृद्धि विश्व प्रभु वन यसिंह सुखारी । खन सृग सुर तापस हितकारी ॥
करें दें रास वन गवतु सुहाया । सुनहु सुमंत्र अवध जिसि आवा ॥ २ ॥
पक्षी, पद्यु, देवता और तपस्वियोंके हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वनमें
निवास कर रहे हैं । तुलभीदासजी कहते हैं—मैंने श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर वनगमन
कहा । अव जिस तरह सुमन्त्र अयोध्यामें आये वह [ कथा ] सुनो ॥ २ ॥

फिरेड निपादु प्रभुष्टि पहुँचाई । सचिव सहित रथ देखेसि आई ॥ मंत्री विकल विलोकि निपादू । कि न जाइ जस भयड विषादू ॥ ३ ॥ प्रभु शीरामचन्द्रजीको पहुँचाकर जब निपादराज लौटाः तब आकर उसने रथको सन्त्री (सुमन्त्र) सहित देखा । मन्त्रीको व्याकुल देखकर निपादको जैसा दुःख हुआ वह कहा नहीं जाता ॥ ३ ॥

राम राम सिय छखन पुकारी। परेड धरनितल व्याकुल भारी॥
देखि दिखिन दिसि हय हिहिनाहीं। जनु विनु पंख विहग अकुलाहीं॥ ४॥
[निपादको अकेले आया देखकर] सुमन्त्र हा राम ! हा राम ! हा सीते!
हा लक्ष्मण ! पुकारते हुए, बहुत व्याकुल होकर धरतीपर गिर पड़े। [रथके] घोड़े
दक्षिण दिशाकी ओर [ निधर श्रीरामचन्द्रजी गये थे ] देख-देखकर हिनहिनाते हैं।
मानो विना देखके पक्षी व्याकुल हो रहे हों॥ ४॥

दो॰—नहिं तुन चरहिं न पिअहिं जलु मोचहिं लोचन बारि ।

व्याकुल भए निपाद सव रघुवर वाजि निहारि ॥ १४२ ॥
वे न तो धास चरते हैं। न पानी पीते हैं। केवल आँखोंसे जल वहा रहे हैं।
श्रीरामचन्द्रजीके घोड़ोंको इस दशामें देखकर सब निपाद व्याकुल हो गये ॥ १४२ ॥
चौ॰—धिर धीरज तब कहइ निपाद । अब सुमंत्र परिहरहु बिषादू ॥
तुम्ह पंडित परमारथ ग्याता । धरहु धीर लिख बिमुख बिधाता ॥ १ ॥
तव धीरज धरकर निपादराज कहने लगा—हे सुमन्त्रजी ! अब विषादको

डूबे जाते थे ॥ १ ॥

छोड़िये। आप पण्डित और परमार्चके जाननेवाले हैं। विश्वाताको प्रतिकूल जानकर वैर्य घारण कीजिये॥ १॥

विविधि कथा कि कि सृदु वानी। रथ बैठारेउ वरवस आनी॥
सोक सिथिछ रथु सकइ न हाँकी। रघुवर विरह पीर उर बाँकी॥ २॥
कोमल वाणीसे माँति-माँतिकी कथाएँ कहकर निषादने जवर्दस्ती लाकर सुमन्त्रको
रथपर बैठाया। परन्तु शोकके मारे वे इतने शिथिछ हो गये कि रथको हाँक नहीं सकते।
उनके हृदयमें श्रीरामचन्द्रजीके विरहकी बड़ी तीव वेदना है॥ २॥

चरफराहिं मग चलहिं न घोरे। यन मृग मनहुँ आनि रथ जोरे॥ अबुिक परिह फिरि हेरिह पीछें। राम वियोगि विकल दुाव तीछें॥ ३॥ घोड़े तड़फड़ाते हैं और [ठीक] रास्तेपर नहीं चलते। मानो जंगली प्रा लाकर रथमें जोत दिये गये हों। वे श्रीरामचन्द्रजीके वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछेकी ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दु:खरें व्याकुल हैं॥ ३॥

जो कह रामु छख्नु वैदेही। हिंकरि हिंकरि हित हैरहि तेही।। वाजि बिरह गित कि कि कि जाती। बिनु मिन फिनक बिकल जेहि भाँती॥ ४॥ जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकीका नाम ले लेता है, घोड़े हिंकर-हिंकरकर उसकी ओर प्यारसे देखने लगते हैं। घोड़ोंकी विरहदशा कैसे कही जा सकती है ? वे ऐसे व्याङ्गल हैं जैसे मिणिके विना साँप व्याङ्गल होता है॥ ४॥

दो॰—मयउ निषादु विषादवस देखत सचिव तुरंग।

वोलि सुसेवक चारि तव दिए सारथी संग॥ १४३॥

मन्त्री और घोड़ोंकी यह दशा देखकर निषादराज विषादके वश हो गया। तव
उसने अपने चार उत्तम सेवक बुलांकर सारथीके साथ कर दिये॥ १४३॥
चौ॰—गुह सारथिहि फिरेड पहुँचाई। बिरहु विषादु बरिन नहिं जाई॥

चले अवध लेह रथिह निषादा। होहिं छनिंह छन मगन विषादा॥ १॥

निषादराज गुह सारथी (सुमन्त्रजी) को पहुँचाकर (विदा करके) लौटा।

उसके विरह और दु:खका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवधको चले। [सुमन्त्र और घोड़ोंको देख-देखकर] वे भी क्षण-क्षणमर विषादमें

सोच सुमंत्र बिकल दुख दोना। धिग जीवन रघुचीर बिहीना॥ रहिहि: न अंतर्हुं अधम सरीरू। जसु न लहेउ थिलुरत रघुबीरू॥ २॥ व्याकुल और दुःखरे दीन हुए सुमन्त्रजी सोचते हैं कि श्रीरघुवीरके बिना जीनेको धिकार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी सीजि हाथ सिरु धुनि पिछताई। सनहुँ कृपन धन रासि गवाँई॥ बिरिद वाँधि बर बीरु कहाई। चलेउ समर जनु सुभट पराई॥ ४॥ सुमन्त्र हाथ मल-मलकर और सिर पीट-पीटकर पछताते हैं। मानो कोई कंजूस धनका खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीरका बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्धसे भाग चला हो!॥ ४॥

दो॰—वित्र विवेकी वेद्विद संमत साधु सुजाति। जिमि धोर्से मद पान कर सचिव सोच तेहि भाँति॥ १४४॥ जैसे कोई विवेकशील, वेदका शाता, राधुसम्मत आचरणोंबाला और उत्तम जातिका (कुलीन) ब्राह्मण धोर्सेसे मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार

मन्त्री सुमन्त्र सोच कर रहे ( पछता रहे ) हैं ॥ १४४ ॥

चौ०-जिमि कुलीन तिय साधु सयानी। पतिदेवता करम मन बानी॥

रहे करम बस परिहरि नाहू। सचिव हृदयँ तिमि दारुन दाहू॥ १॥

जैसे किसी उत्तम कुलवाली साधुस्वभावकी समझदार और मन वचन कर्मसे

पतिको ही देवता माननेवाली पतिव्रता स्त्रीको भाग्यवश पतिको छोड़कर (पतिसे अलग)

रहना पड़े, उस समय उसके हृदयमें जैसे भयानक सन्ताप होता है, वैसे ही मन्त्रीके

हृदयमें हो रहा है॥ १॥

लोचन सजल डीठि भइ थोरी। सुनइ न श्रवन विकल मित भोरी। सूलिई अधर लागि मुहुँ लाटी। जिट न जाइ उर अवधि कपाटी। २॥ नेत्रोंमें जल भरा है, दृष्टि मन्द हो गयी है। कानोंसे सुनायी नहीं पढ़ता, व्याकुल हुई बुद्धि वेठिकाने हो रही है। ओठ स्ख रहे हैं, मुँहमें लाटी लग गयी है। किन्तु [ ये सब मृत्युके लक्षण हो जानेपर भी ] प्राण नहीं निकलते; क्योंकि दृदयमें अवधिरूपी किवाइ लगे हैं (अर्थात् चौदह वर्ष बीत जानेपर भगवान् किर मिलेंगे, यहीं आशा क्कावट डाल रही है)।। २।।

बिबरन भयउ न जाइ निहारी। मारेसि मनहुँ पिता महतारी॥ हानि गळानि बिपुळ मन ब्यापी। जमपुर पंथ सोच जिमि पापी॥ ३॥ सुमन्त्रजीके मुखका रंग बदळ गया है। जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता-पिताको मार डाला हो। उनके मनमें रामवियोगरूपी हानिकी महान् ग्लानि (पीड़ा) छा रही है, जैसे कोई पापी मनुप्य नरकको जाता हुआ रास्तेमें सोच कर रहा हो॥ ३॥

, बचतु न आव हृद्यँ पछिताई। अवध काह मैं देखब जाई॥ राम रहित रथ देखिहि जोई। सकुचिहि मोहि बिलोकत सोई॥ ४॥

मुँह्से वचन नहीं निकलते । हृदयमें पछताते हैं कि मैं अयोध्यामें जाकर क्या देखूँगा। श्रीरामचन्द्रजीसे शून्य रथको जो भी देखेगा, वही मुझे देखनेमें संकोच करेगा (अर्थात् मेरा मुँह नहीं देखना चाहेगा)॥ ४॥

दो॰— धाइ पूँछिहिंह मोहि जब विकल नगर नर नारि। उतरु देव में सबिह तब दृद्यँ वज्रु वैठारि॥ १४५॥

नगरके सब न्यादुल स्त्री-पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे। तब मैं हृदयपर बज्र रखकर सबको उत्तर दूँगा ॥ १४५ ॥

नौ०-पुछिद्दृष्टि दीन दुखितं सब माता । कहब काह मैं तिन्हृहि विधाता ॥

पुछिद्दि जबिंद छखन महतारी । किह्नुहुँ कवन सँदेस सुखारी ॥ १ ॥

जब दीन-दुखी सब माताएँ पूछेंगी तब है विघाता ! मैं उन्हें क्या कहूँगा ? जब कह्मणजीकी माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन-सा सुखदायी सँदेसा कहूँगा ? ॥ १ ॥

राम जननि जब भाइहि भाई। सुमिरि बच्छु जिमि भेनु छवाई ॥ पूँछत उत्तरु देव मैं तेही। गे बनु राम छखनु बैदेही ॥ २॥

श्रीरामजीकी माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेगी जैसे नयी व्यायी हुई गौ वछड़े-को याद करके दौड़ी आती है। तब उनके पूछनेपर मैं उन्हें यह उत्तर दूँगा कि श्रीराम-रूक्ष्मण, सीता बनको चले गये ! ॥ २ ॥

जोइ पूँकिहि तेहि उत्तर देवा। जाइ अवध अव यह सुखु लेवा॥ पूँछिहि जबहिं राउ दुख दीना। जिवनु जासु रघुनाथ अधीना॥ ३॥

जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय! अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुःखसे दीन महाराज, जिनका जीवन श्रीरद्युनाथजीके [दर्शनके] ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, ॥ ३॥

देहउँ उतर कीनु ग्रुहु काई। आयउँ कुसल कुभँर पहुँचाई॥ सुनत ठखन सिय राम सँदेस्। तृन जिमि तनु परिहरिहि नरेस्॥ ४॥ तब मैं कीन-सा मुँह ठेकर उन्हें उत्तर दूँगा कि मैं राजकुमारोंको कुशलपूर्वक पहुँचा आया हूँ! ठक्मण, सीता और श्रीरामका समाचार सुनते ही महाराज तिनकेकी तरह शरीरको त्याग देंगे॥ ४॥ दो॰—हृद्उ न विद्रेड एंक जिमि बिछुरत प्रीतमु नीरु। जानत हों मोहि दीन्ह विधि यहु जातना सरीरु॥ १४६॥

प्रियतम ( श्रीरामजी ) रूपी जलके विछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाताने मुझे यह 'यातनाशरीर' ही दिया है [ जो पापी जीवोंको नरक भोगनेके लिये मिलता है ] ॥ १४६ ॥

ची॰-एहि विधि करत पंथ पछितावा । तमसा तीर तुरत रथु आवा ॥ विदा किए करि विनय निपादा । फिरे पार्थ परि विकल विषादा ॥ १ ॥

सुमन्त्र इस प्रकार मार्गमें पछतावा कर रहे थे। इतनेमें ही रथ तुरंत तमसा नदीके तटपर आ पहुँचा । मन्त्रीने विनय करके चारों निषादोंको विदा किया । वे विपादसे व्याकुल होते हुए सुमन्त्रके पैरों पड़कर लौटे ॥ १ ॥

पैठत नगर सिवय सकुचाई। जनु मारेसि गुर बाँभन गाई॥ वैटि बिटए तर दिवसु गर्वोचा। साँझ समय तब अवसर पावा॥ २॥ नगरमें प्रवेश करते मन्त्री [ग्लानिके कारण ] ऐसे सकुचाते हैं। मानो गुरु। ब्राह्मण या गौको मारकर आये हों। सारा दिन एक पेड़के नीचे वैठकर विताया। जब सन्ध्या हुई तब मौका मिला॥ २॥

अवध प्रवेसु कीन्ह अँधिआरें। पैठ भवन रथु राखि हुआरें॥ जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए। भूप द्वार रथु देखन आए॥ ३॥ अँधेरा होनेपर उन्होंने अयोध्यामें प्रवेश किया और रथको दरवाजेपर खड़ा करके वे [ सुपके से ] महलमें घुसे। जिन-जिन लोगोंने यह समाचार सुन पाया। वे सभी रथ देखनेको राजद्वारपर आये॥ ३॥

रथु पहिचानि विकल लिख घोरे। गरिंह गात जिमि आतप ओरे॥
नगर नारि नर व्याकुल कैसें। निघटत नीर मीनगन जैसें॥ ४॥
रथको पहचानकर और घोड़ोंको व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं
(क्षीण हो रहे हैं) जैसे घाममें ओले। नगरके स्त्री-पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जलके
घटनेपर मछलियाँ [ व्याकुल होती हैं ]॥ ४॥

दो॰ — सचिव आगमनु सुनत सबु विकल भयउ रिनवासु ।

भवनु भयंकर लाग तेहि मानहुँ प्रेत निवासु ॥ १४७ ॥

मन्त्रीका [ अकेले ही ] आना सुनकर सारा रिनवास व्याकुल हो गया। राजमहल
उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतींका निवासस्थान ( श्मशान ) हो ॥ १४७ ॥
चौ०-अति आरित सब पूँछिह रानी। उतर न आव बिकल भइ बानी ॥

सुनइ न श्रवन नयन निहं सूझा। कहहु कहाँ नृपु तेहि तेहि वूझा ॥ १ ॥ अत्यन्त आर्त होकर सब रानियाँ पूछती हैं, पर सुमन्त्रको कुछ उत्तर नहीं आता उनकी वाणी विकल हो गंयी (रुक गयी) है। न कानोंसे सुनायी पड़ता है और न आँखोंसे कुछ स्झता है। ने जो भी सामने आता है उस-उससे पूछते हैं—कही, राजा कहाँ हैं ? ॥ १॥

दासिन्ह दीख सचिव विकलाई। कौसल्या गृहेँ गई लवाई॥
जाइ सुमंत्र दीख कस राजा। अभिअ रहित जनु चंद्र विराजा॥ २॥
दासियाँ मन्त्रीको व्याकुल देखकर उन्हें कौसल्याजीके महलमें लिवा गयीं। सुमन्त्रने
जाकर वहाँ राजाको कैसा [ बैठे ] देखा मानो विना अमृतका चन्द्रमा हो॥ २॥
आसन सयन विभूषन हीना। परेड मूमितल निपट मलीना॥
लेइ उसासु सोच एहि भाँती। सुरपुर ते जनु खँसेड जजाती॥ ३॥
राजा आसन, शय्या और आमूपणोंसे रहित विल्कुल मलिन ( उदास ) पृथ्वीपर
पड़े हुए हैं। वे लंबी सार्से लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा थयाति स्वर्गसे
गिरकर सोच कर रहे हों॥ ३॥

हेत सोच भरि हिनु हिनु हाती। जनु जिर पंख परेड संपाती॥ राम राम कह राम सनेही। पुनि कह राम लखन बैटेही॥ ४॥ राजा क्षण-क्षणमें सोचसे छाती भर हेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो [गीधराज जटायुका भाई ] संपाती पंखोंके जल जानेपर गिर पड़ा हो। राजा [बार-बार ] प्रामः राम' 'हा स्नेही (प्यारे) राम!' कहते हैं। फिर 'हा रामः हा लक्ष्मणः हा जानकी' ऐसा कहने लगते हैं॥ ४॥

दो॰—देखि सचिवँ जय जीव किह कीन्हेउ दंड प्रनामु।
सनत उठेउ ज्याकुल नृपति कह सुमंत्र कहँ रामु॥ १४८॥
मन्त्रीते देखकर 'जयजीव' कहकर दण्डवत्-प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल
होकर उठे और बोले—सुमन्त्र! कहो राम कहाँ हैं १॥ १४८॥

चौ०-भूप सुमंत्रु छोन्ह उर छाई। वृड़त कछु अधार जनु पाई॥
सिंहत सनेह निकट बैठारी। पूँछत राउ नयन भरि वारी॥ १॥
राजाने सुमन्त्रको हृदयसे लगा लिया। मानो डूबते हुए आदमीको कुछ सहारा
मिल गया हो। मन्त्रीको स्नेहके साथ पास बैठाकर, नेत्रोंमें जल मरकर राजा पूछने
लगे—॥ १॥

राम कुसल कहु सखा सनेही। कहँ रघुनाशु लखनु बैदेही।। अपने फेरि कि बनिह सिधाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए॥ २॥ हे मेरे प्रेमी सखा! श्रीरामकी कुशल कहो। बताओ, श्रीराम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं ? उन्हें लौटा लाये हो कि वे बनको चले गये! यह सुनते ही मन्त्रीके नेत्रोंमें जल मर आया॥ २॥ सोक यिकल पुनि पूँछ नरेसू। कहु सिय राम लखन संदेसू॥ राम रूप गुन सील सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ॥ ३॥ जोकने ब्याकुल होकर राजा फिर पृछने लगे—सीता, राम और लक्ष्मणका सँदेसा तो कहो। धारामचन्द्रजीके रूप, गुण, जील और स्वभावको याद कर-करके राजा हृद्यमें होच करते हैं॥ ३॥

राउ सुनाइ दीन्ह बनवास्। सुनि मन भयउ न हरपु हराँस्॥ सो सुन विपुरत गए न प्राना। को पापी बड़ मीहि समाना॥ ॥ ॥ [और कहते ई—] मैंने राजा होनेकी वात सुनाकर बनवास दे दिया, यह सुनकर भी जिस (राम) के मनमें हर्ष और विपाद नहीं हुआ; ऐसे पुत्रके विछुड़नेपर भी मैरे प्राण नहीं गये, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा॥ ४॥

दो॰ सम्या रामु सिय लखनु जहँ तहाँ मोहि पहुँचाछ।

नाहि त चाहत चलन अय प्रान कहुँ सितभाड ॥ १४९ ॥

हे सम्या ! श्रीराम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो। नहीं
तो भें सत्य भायसे कहता हूँ कि मेरे प्राण अय चलना ही चाहते हैं ॥ १४९ ॥

चौ॰-पुनि पुनि पूँछत मंत्रिहि राऊ। प्रियतम सुभन सेंदेस सुनाऊ॥

करि सन्ता नोड़ चेगि उपाठ। रामु लखनु सिय नयन देखाऊ॥ १॥

राजा बार-बार मन्त्रीसे प्रहते हैं—भेरे प्रियतम पुत्रोंका सेंदेस सुनाओ। हे सखा!

तुमतुरंत वही उपाय करो जिससे श्रीरामा ल्हमण और सीताको सुझे आँखों दिखा दो ॥ १ ॥
सचिव घीर घरि कह मृद्धु बानी । महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी ॥
यार सुधीर पुरंघर देवा । साधु समाज सदा तुम्ह सेवा ॥ २ ॥
मन्त्री घीरज घरकर कोमल वाणी वोले—महाराज । आप पण्डित और ज्ञानी हैं।
हे देव ! आप ग्रावीर तथा उत्तम धैर्यवान् पुरुपोंमें श्रेष्ठ हैं । आपने सदा साधुओं के समाजका सेवन किया है ॥ २ ॥

जनम मरन सब दुख सुख मोगा। हानि छाभु प्रिय मिलन वियोगा॥
काल करम बस होहि गोसाई। बरवस राति दिवस की नाई॥ ३॥
जन्म-मरण, मुख-दुःखके मोग, हानि-छाभ, प्यारोंका मिलना-विछुड़ना—ये सब हे
न्वामी! काल और कर्मके अधीन रात और दिनकी तरह वरवस होते रहते हैं॥ ३॥
सुख हरपिंह जड़ दुख बिळखाहीं। दोउ सम घीर घरिंह मन माहीं॥
धीरज धरहु बिबेकु बिचारी। छाड़िअ सोच सकल हितकारी॥ ४॥
मूर्खलोग सुखमें हर्पित होते और दुःखमें रोते हैं। पर धीर पुरुष अपने मनमें
दोनोंको समान समझते हैं। हे सबके हितकारी (रक्षक)! आप विवेक विचारकर धीरज
धरिये और शोकका परित्याग कीजिये॥ ४॥

दो॰—प्रथम वासु तमसा भयउ दूसर सुरसरि तीर।

न्हाइ रहे जलपानु करि सिय समेत दोउ वीर॥ १५०॥

श्रीरामजीका पहला निवास ( मुकाम ) तमसाके तटपर हुआ, दूसरा गङ्गातीर पर।
सीताजीसिहत दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे॥ १५०॥

चौ॰—केवट कीन्हि बहुत सेवकाई। सो जामिनि सिंगरीर गवाँई॥

होत प्रात वट छीह मँगावा। जटा मुकुट निज सीस बनावा॥ १॥

क्षेत्र प्रात वट छार मंगावा । जटा सुकुट निया सास जुगाना । । । क्षेत्र (नियादराज) ने बहुत सेवा की । वह रात सिंगरौर ( श्रुंगवेरपुर ) में ही वितायी । दूसरे दिन सबेरा होते ही बहुका दूघ मँगवाया और उससे श्रीराम-लक्ष्मणने अपने सिरोपर जटाओं के मुकुट बनाये ॥ १ ॥

राम सर्वा तब नाव मगाई। प्रिया चढ़ाइ चढ़े रघुराई॥ छत्वन वान धतु धरे बनाई। आपु चढ़े प्रभु आयसु पाई॥२॥ तब श्रीरामचन्द्रजीके सखा निषादराजने नाव मँगवायी। पहले प्रिया सीताजीको उसपर चढ़ाकर फिर श्रीरघुनाथजी चढ़े। फिर लक्ष्मणजीने धनुष-त्राण सजाकर रक्ष्वे और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े॥२॥

बिकल बिलोकि मोहि रघुवोरा। वोले मधुर बचन घरि घीरा॥ तात प्रनामु तात सन कहेहू। बार बार पद पंकज गहेहू॥ ३॥ मुझे व्याकुल देखकर श्रीरामचन्द्रजी घीरज घरकर मधुर वचन वोले—हे तात! पिताजीसे मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओरसे वार-वार उनके चरण-कमल पकड़ना॥ ३॥

करिव पायँ पिर विनय बहोरी। तात करिश जिन चिंता मोरी॥ बन मग मंगल कुसल हमारें। कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारें॥ ४॥ फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी! आप मेरी चिन्ता न कीजिये। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्यसे वनमें और मार्गमें हमारा कुशल-मंगल होगा॥ ४॥

छं॰—तुम्हरे अनुप्रह तात कानन जात सव सुखु पाइहों। प्रतिपालि आयसु कुसल देखन पाय पुनि फिरि आइहों॥ जननीं सकल परितोषि परि परि पायँ करि विनती घनी। तुलसी करेहु सोइ जतनु जेहिं कुसली रहिंह कोसल धनी॥

हे पिताजी ! आपके अनुग्रहसे मैं वन जाते हुए सब प्रकारका सुख पाऊँगा । आज्ञाका मलीमाँति पालन करके चरणोंका दर्शन करने कुशलपूर्वक फिर लौट आऊँगा । सब माताओंके पैरों पड़-पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके—
तुलसीदासजी कहते हैं—तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कोसलपित पिताजी कुशल रहें ।

सो॰—गुर सन कहव सँदेसु वार बार पद पदुम गहि। करव सोइ उपदेसु जेहिं न सोच मोहि अवधपति॥ १५१॥ वार-वार चरणकमलोंको पकड़कर गुरु विशष्टजीसे मेरा सँदेश कहना विः वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें ॥ १५१ ॥

चौ०-पुरजन परिजन सकल निहोरी। तात सुनाएहु बिनती मोरी॥ सोइ सच भांति मोर हितकारी। जातें रह नरनाहु सुखारी॥ १॥ हे तात! सच पुरवासियों और कुटुम्चियोंसे निहोरा (अनुरोध) करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकारसे हितकारी है जिसकी चेष्टासे महाराज सुखी रहें॥ १॥

कह्य सँदेसु भरत के आएं। नीति न तिज्ञ राजपहु पाएँ॥ पालेहु प्रजिह करम मन बानी। सेएहु मातु सकल सम जानी॥ २॥ भरतके आनेपर उनको मेरा सँदेसा कहना कि राजाका पद पा जानेपर नीति न छोड़ देना, कर्म, बचन और मनसे प्रजाका पालन करना और सब माताओंको समान जानकर उनकी सेवा करना॥ २॥

ओर नियाहेहु भायप भाई। करि पितु मातु सुजन सेवकाई॥
तात भाँति तेहि राखय राऊ। सोच मोर जेहिं करें न काऊ॥ ३॥
और हे माई! पिता, माता और स्वजनोंकी सेवा करके भाईपनेको अन्ततक
नियाहना। हे तात! राजा (पिताजी) को उसी प्रकारसे रखना जिससे वे कमी
(किसी तरह भी) मेरा सोच न करें ॥ ३॥

लखन कहे कछु बचन कठोरा। बरिज राम पुनि मोहि निहोरा॥ बार बार निज सपथ देवाई। कहिब न तात लखन लिकाई॥ ४॥ लक्ष्मणजीने कुछ कठोर बचन कहे। किन्तु श्रीरामजीने उन्हें बरजकर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार-बार अपनी सीगंध दिलायी [और कहा—] हे तात ! लक्ष्मणका लङ्कपन वहाँ न कहना॥ ४॥

दो॰—किह प्रनामु कछु कहन लिय सिय भइ सिथिल सनेह ।

थिकत वचन लोचन सजल पुलक पल्लिवत देह ॥ १५२ ॥

प्रणामकर सीताजी भी कुछ कहने लगी थीं, परन्तु स्नेहवरा वे शिथिल हो गयीं ।

उनकी वाणी रुक गयी, नेत्रोंमें जल भर आया और शरीर रोमाञ्चसे व्यास हो गया ॥ १५२ ॥

चौ॰—तेहि अवसर रधुवर रुख पाई । केवट पारिह नाव चलाई ॥

रधुकुलतिलक चले एहि भाँती । देखउँ ठाढ़ कुलिस घरि छाती ॥ १ ॥

उसी समय श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर केवटने पार जानेके लिये नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंशतिलक श्रीरामचन्द्रजी चल दिये और मैं छातीपर वज्र रखकर खड़ा-खड़ा देखता रहा ॥ १॥

में आपन किमि कहों कलेसू। जिअत फिरेउँ लेइ राम सँदेसू॥ अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ। हानि गलानि सोच बस भयऊ॥ २॥ ि। ) मैं अपने क्लेशको कैसे कहूँ, जो श्रीरामजीका यह सँदेसा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मन्त्रीकी वाणी एक गयी (वे चुप हो गये) और वे हानिकी ग्लानि और सोचके वश हो गये ॥ २॥

पर्त वचन सुनतिह नरनाहु। परेड घरनि उर दारुन दाहु॥

पार्थ । तलफत बिषम मोह मन मापा। माजा मनहुँ मीन कहुँ व्यापा॥ ३॥

। । सारथी सुमन्त्रके वचन सुनते ही राजापृथ्वीपर गिर पड़े, उनके हृदयमें भयानक जलन होने लगी। वे तहपने लगे, उनका मन भीपण मोहसे व्याकुल हो गया। मानो मछलीको माँजा व्याप गया हो (पहली वर्षांका जल लग गया हो )॥ ३॥

करि बिलाप सब रोविंह रानी। महा विपित किमि जाड़ बखानी॥

सुनि विलाप दुखहू दुखु लागा। धीरजहू कर धीरजु भागा॥ ४॥ सब रानियाँ विलाप करके रो रही हैं। उस महान् विपत्तिका कैसे वर्णन किया जाय १ उस समयके विलापको सुनकर दुःखको भी दुःख लगा और धीरजका भी घीरज माग गया ॥ ४॥

दो॰—भयउ कोलाहलु अवध अति सुनि नृप राउर सोरः।
विपुल विह्रग वन परेड निस्ति मानहुँ कुलिस कठोरः॥ १५३॥
राजाके रावले (रिनवास) में [रोनेका] शोर सुनकर अयोध्याभरमें बड़ा भारी
कुहराम मच गया! [ऐसा जान पड़ता था] मानो पक्षियोंके विशाल वनमें रातके समय
कठोर वज्र गिरा हो॥ १५३॥

ंची॰-प्रान कंडगत भयउ भुआं हू । मिन बिहीन जनु व्याकुल व्यात् ॥
' ' ' इंदीं सकल विकल भहूँ भारी । जनु सर सरिक बनु बिनु बारी ॥ १ ॥
राजाके प्राण कण्डमें आ गये । मानो मिणके विना साँप व्याकुल ( मरणासन्न )
हो गया हो । इन्द्रियाँ सब बहुत ही विकल हो गर्यो। मानो विना जलके तालायमें कमळीं-का वन मुरझा गया हो ॥ १ ॥

ा क्रीसल्याँ नृषु दीख मलाना। रिवकुल रिव अँथयउ नियँ जाना ॥

' ' उर घरि धीर राम महतारी। बोली बचन समय अनुसारी॥ २॥

कीसल्याजीने राजाको बहुत दुखी देखकर अपने हृदयमें जान लिया कि अब सूर्यकुलका सूर्य अस्त हो चला ! तब श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्या हृदयमें धीरज घरकर
समयके अनुकुल बचन बोलीं—॥ २॥

नाथ समुक्षि मन करिस बिचार । राम बियोग पयोधि अपार ॥ करनधार तुन्ह अवध जहाजू । चढ़ेट सकल प्रिय पथिक समाजू ॥ ३ ॥ हे नाथ ! आप मनमें समझकर विचार कीजिये कि श्रीरामचन्द्रका वियोग अपार समुद्र है । अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार ( खेनेवाले ) हैं । सब प्रियजन ( कुटुम्बी और प्रजा ) ही यात्रियोंका समाज है, जो इस जहाजपर चढ़ा हुआ है ॥ ३ ॥ धीरज धिरंभ त पाइअ पारू। नाहिं त बृहिहि सबु परिवारू॥ जों जियें धिरंभ बिनय पिय मोरी। रामु छखनु सिय मिछिहें बहोरी॥ १ ॥ आप धीरज धिरवेगा, तो सब पार पहुँच जायँगे। नहीं तो सारा परिवार डूब जायगा। हे प्रिय स्वामी ! यदि मेरी विनती हृदयमें धारण कीजियेगा तो श्रीराम- छहमण, सीता फिर आ मिछेंगे॥ ४ ॥

दो॰—प्रिया वचन मृदु सुनत नृषु चितयर आँखि रघारि ।

तलफत मीन मलीन जनु सींचत सीतल बारि ॥ १५४ ॥
प्रिय पत्री कौसल्याके कोमल वचन सुनते हुए राजाने आँखें खोलकर देखा ॥
मानो तड़पती हुई दीन मछलीपर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो ॥ १५४ ॥
चौ०-धिर धीरजु उठि चैठ सुआलू । कहु सुमंत्र कहूँ राम कुपालू ॥

कहाँ छखनु कहँ रामु सनेही। कहँ प्रिय पुत्रवधू बैदेही॥ १॥ धीरज धरकर राजा उठ वेठे और वोले—सुमन्त्र! कहो, छपाछ श्रीराम कहाँ हैं ? लक्ष्मण कहाँ हैं ! स्नेही राम कहाँ हैं ! और मेरी प्यारी वहू जानकी कहाँ है !॥ १॥

बिलयत राउ विकल वहु भाँती। भइ जुग सरिस सिराति न राती॥
तापस अंध साप सुधि आई। कौसल्यिह सब कथा सुनाई॥२॥
राजा व्याकुल होकर वहुत प्रकारसे विलाप कर रहे हैं। वह रात युगके समान
बड़ी हो गयी। बीतती ही नहीं। राजाको अंधे तपस्वी ( श्रवणकुमारके पिता ) के शापकी
याद आ गयी। उन्होंने सब कथा कौसल्याको कह सुनायी॥ २॥

भयउ विकल वरनत इतिहासा । राम रहित धिग जीवन आसा ॥ सो तनु राखि करव में काहा । जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा ॥ ३ ॥ उस इतिहासका वर्णन करते-करते राजा व्याकुल हो गये और कहने लगे कि श्रीरामके विना जीनेकी आशाको घिकार है । मैं उस शरीरको रखकर क्या कलँगा जिसने मेरा प्रेमका प्रण नहीं निवाहा ? ॥ ३ ॥

हा रघुनंदन प्रान पिरीते। तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन बीते ॥ हा जानकी रुखन हा रघुनर। हा पितु हित चित चातक जरुभर॥ ४॥ हा रघुनुरुको आनन्द देनेवाले मेरे प्राणप्यारे राम! तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गये। हा जानकी लक्ष्मण! हा रघुनर! हा पिताके चित्तरूपी चातकके हित करनेवाले मंघ!॥ ४॥

दो॰—राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम।
तनु परिहरि रघुबर विरहें राउ गयउ सुरधाम॥ १५५॥
राम-राम कहकरः फिर राम कहकरः फिर राम-राम कहकर और फिर राम

कहकर राजा श्रीरामके विरहमें शरीर त्याग कर सुरलोकको सिधार गये ॥ १५५ ॥
चौ०-जिअन मरन फलु दसरथ पावा। अंड अनेक अमल जसु छावा॥
जिअत राम विधु बद्तु निहारा। राम बिरह करि मरनु सँवारा॥ १॥
जीने और मरनेका फल तो दशरथजीने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों
ब्रह्माण्डोंमें छा गया। जीते-जी तो श्रीरामचन्द्रजीके चन्द्रमाके समान मुखको देखा और
श्रीरामके विरहको निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया॥ १॥

स्रोक बिकंछ सब रोबहिं रानी। रूपु सीछु बछु तेजु बखानी॥ करहिं बिलाप अनेक प्रकारा। परिंह भूमितल बारिहं बारा॥ २॥ सब रानियाँ शोकके मारे ब्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजाके रूप, शील, बल और तेजका बखान कर-करके अनेकों प्रकारसे बिलाप कर रही हैं और वार-वार धरती-पर गिर-गिर पड़ती हैं॥ २॥

बिलपिं बिकल दास अरु दासी। घर घर रुदनु करिं पुरवासी॥ अथयड आजु भानुकुल भान्। घरम अविध गुन रूप निधानू॥ ३॥ दास-दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरिनवासी घर-घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्मकी सीमा, गुण और रूपके मण्डार सूर्यकुलके सूर्य अस्त हो गये!॥३॥

गारीं सकल कैकइहि देहीं। नयन विहीन कीन्ह जग जेहीं॥
एहि बिधि विलपत रैनि बिहानी। आए सकल महामुनि ग्यानी॥ ४॥
सब कैकियीको गालियाँ देते हैं। जिसने संसारभरको विना नेत्रका (अंधा) कर
दिया! इस प्रकार विलाप करते रात बीत गयी। प्रातःकाल सब बड़े-बड़े जानी मुनि
आये॥ ४॥

दो॰—तब वसिष्ठ मुनि समय सम कहि अनेक इतिहास। सोक नेवारेड सवहि कर निज विग्यान प्रकास ॥ १५६॥ तथ वशिष्ठ मुनिने समयके अनुकूछ अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञानके प्रकाशसे सबका शोक दूर किया ॥ १५६॥

चौ०-तेल नाव भरे नृप तनु राखा। दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा॥ धावहु बेगि भरत पिंह जाहू। नृप सुधि कतहुँ कहहु जिन काहू॥ १॥ विशिष्ठजीने नावमें तेल भरवाकर राजाके शरीरको उसमें रखवा दिया। फिर दूतोंको बुलवाकर उनसे ऐसा कहा—तुमलोग जर्ल्दा दौड़कर भरतके पास जाओ! राजाकी मृत्युका समाचार कहीं किसीसे न कहना॥ १॥

एतनेह कहेडु भरत सन जाई। गुर बोळाइ पठयउ दोउ भाई॥ सुनि मुनि आयसु धावन धाए। चले बेग बर बाजि लजाए॥ २॥ जाकर भरतसे इतना ही कहना कि दोनों भाइयोंको गुरुजीने बुलवा भेजा है।
मुनिकी आहा सुनकर पापन ( दूत ) दौड़े। वे अपने वेगसे उत्तम घोड़ोंको भी लजाते
हुए चले ॥ २॥

अनस्यु अवध अरंभेड जब तें। कुससुन होहिं भरत कहुँ तब तें।
देखहिं राति भयानक सपना। जागि करिंह कह कोटि कलपना॥ ३॥
जबसे अयोध्यामें अनर्थ प्रारम्भ हुआ। तभीसे भरतजीको अपश्रकुन होने लगे।
वे रातको भयद्गर खप्न देखते थे और जागनेपर [ उन खप्नोंके कारण ] करोड़ों
( अनेकों) तरहकी बुरी-बुरी कल्पनाएँ किया करते थे॥ ३॥

यिप्र जेवोंड् देहिं दिन दाना । सिव अभिषेक करहिं विधि नाना ॥
सागहिं १६ से महेस मनाई । इसल मातु पितु परिजन भाई ॥ ॥ [ अनिष्टशान्तिके लिये ] वे प्रतिदिन ब्राह्मणोंको भोजन कराकर दान देते थे । अनेकों विधियोंथे कटाभिषेक करते थे । महादेवजीको हृदयमें मनाकर उनसे माता-पिता, कुटुम्बी और माहयोंका कुटाल-क्षेम माँगते थे ॥ ४ ॥

हो - पहि विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आइ।

गुर अनुसासन श्रवन सुनि चले गनेसु मनाइ ॥ १५७ ॥ भरतजी इस प्रकार मनमें चिन्ता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे । गुरुजीकी आज्ञा कानोंसे सुनते ही वे गणेराजीको मनाकर चल पड़े ॥ १५७ ॥

नौ०-चले समीर वेग हय हाँके। नाघत सरित सैल बन बाँके॥

हर्द्यं तोचु बद कछु न सोहाई। अस जानहिं जियं जाउँ उड़ाई॥ १॥

ह्याके समान वेगवाले घोड़ोंको हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलोंको लाँघते हुए चले। उनके हृदयमें बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मनमें ऐसा मोचते ये कि उड़कर पहुँच जाऊँ ॥ १॥

एक निमेप यरप सम जाई। एहि विधि भरत नगर निअराई॥ असगुन होहिं नगर पैठारा। रटिं कुमाँति कुखेत करारा॥ २॥ एक-एक निमेप वर्षके समान वीत रहा था। इस प्रकार भरतजी नगरके निकट पहुँचे। नगरमें प्रवेश करते समय अपशक्तन होने लगे। कौए बुरी जगह वैठकर बुरी तरहसे काँव-काँव कर रहे हैं॥ २॥

खर सिआर बोर्लाह प्रतिकृष्ठा। सुनि सुनि हो ह भरत मन सूछा॥
श्रीहत सर सरिता बन बागा। नगरु बिसेषि भयावनु छागा॥ ३॥
गदहे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन-सुनकर भरतके मनमें बड़ी
पीड़ा हो रही है। तालाव, नदी, बन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत
ही भयानक लग रहा है॥ ३॥

खत सृत हय गय जाहि न जोए। राम वियोग क़रोग विगोए॥ नगर नारि नर निपट दुखारी। मनहुँ सवन्हि सव संपति हारी॥ ४॥ श्रीरामजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे सताये हुए पक्षी-पशुः घोड़े-हाथी [ ऐसे दुखी हो रहे हैं कि ] देखे नहीं जाते। नगरके स्त्री-पुरुप अत्यन्त दुखी हो रहे हैं। मानो सब अपनी सारी सम्पत्ति हार बैठे हों॥ ४॥

दो॰—पुरजन मिलिहं न कहिं क्छु गर्वैहिं जोहारिह जाहि।

भरत कुसल पूँछि न सकिहं भय विषाद मन माहिं॥ १५८॥

नगरके लोग मिलते हैं, पर कुछ कहते नहीं; गौरे ( चुपके-से ) जोहार
( वन्दना ) करके चले जाते हैं। भरतजी भी किसीसे कुग्रल नहीं पूछ सकते, क्योंकि
उनके मनमें भय और विषाद छा रहा है॥ १५८॥

ची०-हाट बाट निहं जाड़ निहारी। जनु पुर दहँ दिसि लागि दवारी।।
आवत सुत सुनि कैंकयनंदिनि। हरपी रिवक्तल जलहह चंदिनि॥ १॥
बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते। मानो नगरमें दर्श दिशाओं में दावागि लगी
है! पुत्रको आते सुनकर सूर्यकुलरूपी कमलके लिये चाँदनीरूपी कैंकेयी [ यड़ी ]
हिषत हुई॥ १॥

सिज आरती मुदित उठि धाई । द्वारेहिं भेटि भवन छेइ आई ॥
भरत दुखित परिवाह निहारा । मानहुँ तुहिन बनज बनु मारा ॥ २ ॥
वह आरती सजाकर आनन्दमें भरकर उठ दौड़ी और दरवाजेपर ही मिलकर
भरत-शत्रुष्नको महलमें छे आयी । भरतने सारे परिवारको दुखी देखा । मानो कमलोंके
वनको पाला मार गया हो ।। २ ॥

कैकेई हरषित एहि भाँती। मनहुँ मुदित दब छाइ किराती॥
सुतिह ससोच देखि मनु मारें। पूँछित नैहर कुसल हमारें॥ ३॥
एक कैकेयी ही इस तरह हिषेत दीखती है मानो भीलनी जंगलमें आग लगाकर
आनन्दमें भर रही हो। पुत्रको शोचवश और मनमारे (बहुत उदास) देखकर वह
पूछने लगी—हमारे नैहरमें कुशल तो है १॥ ३॥

सकल कुसल कहि भरत सुनाई। पूँछी निज कुल कुसल मलाई॥
कहु कहँ तात कहाँ सब माता। कहँ सिय राम लखन प्रिय आता॥ ॥
भरतजीने सब कुशल कह सुनायी। फिर अपने कुलकी कुशल क्षेम पूछी।
[ भरतजीने कहा— ] कहो, पिताजी कहाँ हैं १ मेरी सब माताएँ कहाँ हैं १ सीताजी और
मेरे प्यारे भाई राम-लक्ष्मण कहाँ हैं १॥ ४॥

ंदो॰—सुनि सुत वचन सनेहमय कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवन मन सुल सम पापिनि बोली वैन॥१५९॥ पुत्रके स्तेह्मय वचन सुनकर नेत्रोंमें कपटका जल भरकर पापिनी कैकेयी सरगढ़े फानोंमें और मनमें शुद्के समान चुभनेवाले वचन बोली—॥ १५९॥

ची॰-तात बान में सकल संवारी। में मंथरा सहाय बिचारी॥
कारुक कान पिधि पीच विनारेड। भूपति सुरपति पुर प्रा धारेड॥ १॥
ो तात । भेने स्पर्ध तात तमा जी थी। नेजारी सम्बद्ध

हे तात ! मेंने सारी बात बना ली थी । बेचारी मन्थरा सहायक हुई । पर विधाताने बीनमें जरा-सा काम बिगाड़ दिया । वह यह कि राजा देवलोकको पधार गये ॥ १॥

सुनत भरत भए विवस विपादा। जनु सहमेट करि केहरि नादा॥
तात तात हा तात पुकारी। परे भूमितल व्याकुल भारी॥ २॥
भरत यह सुनते ही विपादके मारे विवस (वेहाल) हो गये। मानो सिंहकी
गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे 'तात!तात! हा तात!' पुकारते हुए अत्यन्त
व्याकुल होकर जर्मानपर गिर पड़े॥ २॥

चलतं न देखन पायउँ तोही। तात न रामिह सौंपेहु मोही॥

यहुरि धीर धिर उठे सँभारी। कहु पितु मरन हेतु महतारी॥ ३॥

[और विलाप करने लगे कि] हे तात! मैं आपको [स्वर्गके लिये] चलते समय
देख भी न सका। [हाय!] आप मुझे श्रीरामजीको सौंप भी नहीं गये। फिर धीरज
धरकर वे सम्हलकर उठे और वोले—माता! पिताके मरनेका कारण तो वताओ॥ ३॥

सुनि सुत बचन कहित कैंकेई। मरसु पाँछि जनु माहुर देई॥ आदिहु तें सब आपनि करनी। कुटिल कठोर सुदित मन बरनी॥ ४॥ पुत्रका बचन सुनकर कैंकेयी कहने लगी। मानो मर्मस्थानको पाछकर (चाकूसे चीरकर) उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैंकेयीने अपनी सब करनी शुरूसे [आखीरतक बड़े] प्रसन्न मनसे सुना दी॥ ४॥

दो॰ — भरतिह विसरेड पितु मरन सुनत राम वन गौतु।
हेतु अपनपड जानि जियँ थिकत रहे धिर मौजु॥ १६०॥
श्रीरामचन्द्रजीका वन जाना सुनकर भरतजीको पिताका मरण भूल गया और
हृदयमें इस सारे अनर्थका कारण अपनेको ही जानकर वे मौन होकर स्तिमत रह गये
( अर्थात् उनकी वोली यंद हो गयी और वे सन्नरह गये )॥ १६०॥

चौ॰-विकल विलोकि सुतिह समुझावित । मनहुँ जरे पर लोनु लगावित ॥
तात राउ निर्ह सोचै जोगू । बिढ्ह सुकृत जसु कीन्हेउ मोगू ॥ १ ॥
पुत्रको व्याकुल देखकर कैंकेयी समझाने लगी । मानो जलेपर नमक लगा रही
हो । [वह योली-- ] हे तात ! राजा सोच करने योग्य नहीं हैं । उन्होंने पुण्य और
यश कमाकर उसका पर्याप्त मोग किया ॥ १ ॥

जीवत सकल जनम फल पाए। अंत अमरपित सदन सिघाए॥ अस अनुमानि सोच परिहरहू। सिहत समाज राज पुर करहू॥ २॥ जीवन कालमें ही उन्होंने जन्म लेनेके सम्पूर्ण फलपा लिये और अन्तमें वे इन्द्रलोकको चले गये। ऐसा विचारकर सोच छोड़ दो और समाजसहित नगरका राज्य करो॥ २॥

सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू। पाकें छत जनु छाग भँगारू॥ भीरज भरि भरि छेहिं उसासा। पापिनि सबिह भाँति कुछ नासा॥ १॥ राजकुमार भरतजी यह सुनकर बहुत ही सहम गये। मानो पके धावपर शँगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी छंबी साँस छेते हुए कहा—पापिनी! तृने सभी तरहसे कुछका नाश कर दिया॥ १॥

जों पे कुरुचि रही अति तोही। जनमत काहे न मारे मोही।।
पेड़ काटि तें पालड सींचा। मीन जिअन निति बारि उलीचा॥ ॥ ॥
हाय ! यदि तेरी ऐसी ही अत्यन्त बुरी रुचि (दुष्ट इच्छा) थी, तो तूने जन्मते
ही मुझे मार क्यों नहीं डाला ! तूने पेड़को काटकर पत्तेको सींचा है और मछलीके
जीनेके लिये पानीको उलीच डाला ! ( अर्थात् मेरा हित करने जाकर उलटा तृने मेरा
अहित कर डाला ) ॥ ४॥

दो॰—हंसवंसु दसरथु जनकु राम रुखन से भाइ।
जननी तूँ जननी भई विधि सन कछु न वसाइ॥ १६१॥
सुझे सूर्यवंश [सा वंश], दशरथजी सरीखे] पिता और राम-लहमण-से
भाई मिले। पर हे जननी! मुझे जन्म देनेबाली माता तू हुई! [क्या किया जाय ?]
विधातासे कुछ भी वश नहीं चलता॥ १६१॥

चौ०-जब तें कुमित कुमत जियँ ठयक । खंड खंड होइ हृद्उ न गयक ॥

यर मागत मन भइ निहं पीरा । गिर न जीह मुहँ परेउ न कीरा ॥ १ ॥

अरी कुमित ! जब तूने हृदयमें यह बुरा विचार ( निश्चय ) ठानाः उसी समय
तेरे हृदयके टुकड़े-टुकड़े । [ क्यों ] न हो गये ? वरदान माँगते समय तेरे मनमें कुछ
भी पीड़ा नहीं हुई ? तेरी जीभ गळ नहीं गयी ? तेरे मुँहमें कीड़े नहीं पड़ गये ? ॥ १ ॥

भूपँ प्रतीति तोरि किमि कीन्ही। मरन काल बिधि मति हरि लीन्ही॥
बिधिहुँ न नारि हृदय गति जानी। सकल कपट अब अवगुन खानी॥ २॥
राजाने तेरा विश्वास कैसे कर लिया १ [ जान पड़ता है, ] विधाताने मरनेके
समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियोंके हृदयकी गति (चाल) विधाता भी नहीं जान
सके। वह सम्पूर्ण कपट, पाप और अवगुणोंकी खान है॥ २॥

सरल सुसील घरम रत राऊ। सो किमि जानै तीय सुमाऊ॥ अस को जीव जंतु जग माहीं। जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाहीं॥ ३॥ फिर राजा तो सीधे, सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री-स्वभावको कैसे जानते १ और, जगत्के जीव-जन्तुओंमें ऐसा कौन है जिसे श्रीरघुनाथजी प्राणोंके समान प्यारे नहीं हैं॥३॥

भे अति अहित रामु तेउ तोही। को त् अहिस सत्य कहु मोही॥ जो हिस सो हिस मुहँ मिस छाई। आँखि ओट उठि बैठिह जाई॥ ॥ वे श्रीरामजी भी तुझे अहित हो गये (वैरी छगे)! तू कीन है! मुझे सच-सच कह! तू जो है, सो है, अब मुँहमें स्याही पोतकर (मुँह काला करके) उठकर मेरी आँखोंकी ओटमें जा बैठ॥ ४॥

दो॰—राम विरोधी हृद्य तें प्रगट कीन्ह निधि मोहि।

मो समान को पातकी वादि कहउँ कछु तोहि॥ १६२॥
विधाताने मुझे श्रीरामजीसे विरोध करनेवाले (तेरे) हृदयसे उत्पन्न किया [अथवा
विधाताने मुझे हृदयसे रामका विरोधी जाहिर कर दिया ]। मेरे वरावर पापी दूसरा कौन
है ? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ ॥ १६२॥

चौ०-सुनि सत्रुघुन मातु कुटिलाई। जरहिं गात रिस कछु न बसाई॥
तेहि अवसर कुबरी तहें आई। बसन बिभूषन बिविध, बनाई॥ १॥
माताकी कुटिलता सुनकर शत्रुघ्नजीके सब अङ्ग कोधसे जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं
चलता। उसी समय भाँति-भाँतिके कपड़ों और गहनोंसे सजकर कुबरी (मन्थरा)
वहाँ आयी॥ १॥

छित रिस भरेड छखन छघु भाई। बरत अनछ घत आहुति पाई॥
हुमिंग छात तिक कूबर मारा। परि मुह भर महि करत पुकारा॥ २॥
उसे [सजी] देखकर छक्ष्मणके छोटे भाई शत्रुष्मजी कोधमें भर गये। मानो
जलती हुई आगको बीकी आहुति मिल गयी हो। उन्होंने जोरसे तककर कूबड्पर एक
छात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुँहके बल जमीनपर गिर पड़ी॥ २॥

कृबर टूटेड फूट कपारू। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू॥
आह दह्अ मैं काह नसावा। करत नीक फलु अनहस पावा॥ ३॥
उसका कृबड़ टूट गयाः कपाल फूट गयाः दाँत टूट गये और मुँहसे खून बहने
लगा। [वह कराहती हुई बोली—] हाय दैव! मैंने क्या विगाड़ा ? जो भला करते
बरा फल पाया॥ ३॥

सुनि रिपुहन छिख नख सिख खोटी। छगे घसीटन धरि घरि झोंटी॥
भरत द्यानिधि दीन्हि छड़ाई। कौसल्या पिंह गे दोउ माई॥ ४॥
उसकी यह बात सुनकर और उसे नखसे शिखातक दुष्ट जानकर शत्रुष्नजी झोंटा
पकड़-पकड़कर उसे घसीटने छगे। तब द्यानिधि भरतजीने उसको छुड़ा दिया और दोनों
भाई [ तुरंत ] कौसल्याजीके पास गये॥ ४॥

दो॰—मिलिन वसन विवरन विकल क्रस सरीर दुख भार।

कतक कलप वर वेलि वन मानहुँ हनी तुपार॥ १६३॥
कौसल्याजी मैले वस्न पहने हैं, चेहरेका रंग वदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं,
दुःखके बोझसे शरीर स्ख गया है। ऐसी दीख रही हैं मानो सोनेकी सुन्दर कल्पलताको
वनमें पाला मार गया हो॥ १६३॥

चौ०-भरतिह देखि मातु उठि धाई। मुरुछित अविन परी सहँ आई॥
देखत भरतु विकल भए भारी। परे चरन तन दसा विसारी॥ १॥
भरतको देखते ही माता कौसल्याजी उठ दौड़ीं। पर चक्कर आ जानेसे मूर्च्छित
होकर पृथ्वीपर गिर पड़ीं। यह देखते ही मरतजी बड़े व्याकुल हो गये और ज़रीरकी
सुध मुलाकर चरणोंमें गिर पड़े॥ १॥

मातु तात कहूँ देहि देखाई। कहूँ सिय रामु लखनु दोउ भाई॥ कैंकइ कत जनमी जग माझा। जैं जनमि त भइ काहे न याँझा॥ २॥ [फिर बोले—] माता! पिताजी कहाँ हैं ? उन्हें दिखा दे। सीताजी तथा मेरे दोनों भाई श्रीराम-लक्ष्मण कहाँ हैं ? [उन्हें दिखा दे।] कैंकेयी जगत्में क्यों जनमी ? और यदि जनमी हो तो फिर बाँझ क्यों न हुई ? ॥ २॥

कुल कलंकु जेहिं जनमेड मोही। अपजस भाजन प्रियजन दोही॥ को तिभुवन मोहि सरिस अभागी। गति असि तोरि सातु जेहि लागी॥ ३॥ जिसने कुलके कलंक, अपयशके भाँड़े और प्रियजनोंके द्रोही मुझ-जैसे पुत्रको उत्पन्न किया। तीनों लोकोंमें मेरे समान अभागा कौन है ? जिसके कारण, हे माता! तेरी यह दशा हुई॥ ३॥

पितु सुरपुर बन रघुबर केत्। में केवल सब अनस्थ हेत्॥ धिगमोहि भयडँ बेनु बन आगी। दुसह दाह दुख दूपन भागी॥ ४॥ पिताजी स्वर्गमें हैं और श्रीरामजी वनमें हैं। केतुके समान केवल में ही इन सब अनथोंका कारण हूँ। मुझे धिकार है! मैं वाँसके वनमें आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दु:ख और दोषोंका भागी बना॥ ४॥

दो॰—मातु भरत के बचन मृदु सुनि पुनि उठी सँभारि।
छिए उठाइ छगाइ उर छोचन मोचिति बारि॥ १६४॥
भरतजीके कोमल वचन सुनकर माता कौसल्याजी फिर सँभलकर उठीं। उन्होंने
भरतको उठाकर छातीसे लगा लिया और नेत्रींसे आँसू यहाने लगीं॥ १६४॥
चौ॰—सरल सुभाय मायँ हियँ छाए। अति हित मनहुँ राम फिरि आए॥
भेंटेउ बहुरि छखन छघु भाई। सोकु सनेहु न हृद्यँ समाई॥ १॥
सरल समावनाली माताने बड़े प्रेमसे भरतजीको छातीसे लगा लिया, मानो

श्रीरामजी ही होटकर आ गये हों। फिर लक्ष्मणजीके छोटे माई शत्रुघनको हृदयसे रूगाया । योक और स्नेह हृदयमें समाता नहीं है ॥ १ ॥

देखि सुभाउ कहत सबु कोई। राम मातु अस काहे न होई॥ भरतु गोद वैंठारे। आँसु पॉछि मृदु वचन उचारे॥ २॥ कौसच्याजीका स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं--- श्रीरामकी माताका ऐसा स्वभाव क्यों न हो । नाताने भरतजीको गोदमं विटा लिया और उनके आँख पोंछकर कोमल बचन बोली ॥ २ ॥

अजहूँ वच्छ यक्ति धीरज धरहू । कुसमउ समुक्ति सोक परिहरहू ॥ जनि मानहु हियँ हानि गलानी। काल करम गति अघटित जानी॥ ३॥ है वत्त ! में वहें या हेती हूँ । तुम अब भी धीरज धरो । बुरा समय जानकर शोक त्यारा दो । काल और कर्मकी गति अमिट जानकर हृदयमें हानि और ग्लानि मत माना ॥ ३ ॥

काहुिं दोसु देहु जिन ताता। भा मोहिसव विधि बाम विधाता॥ जो एतेहुँ दुख मोहि जिआवा। अजहुँ को जानइ का तेहि भावा॥ ४॥ है तात ! किसीको दोप मत दो । विधाता मुझको सब प्रकारसे उलटा हो गया है। जो **इतने** दुःखपर भी मुझे जिला रहा है। अव भी कौन जानता है, उसे क्या मा रहा है ? ॥४॥

दो॰—िपतु आयस भूपन वसन तात तजे रघुवीर। विसमु हरपु न हद्यँ कछु पहिरे वलकल चीर ॥ १६५॥

हे तात ! पिताकी आज्ञासे श्रीरघुवीरने भूपण-वस्त्र त्याग दिये और वल्कल-वस्त्र पद्दन लिये । उनके हृदयमें न कुछ विपाद था। न हर्ष ॥ १६५ ॥

चौ॰-मुख प्रसन्न मन रंग न रोपू। सब कर सब विधि करि परितोपू॥ चले विपिन सुनि सिय सँग छागी । रहइ न राम चरन अनुरागी ॥ १ ॥

उनका मुख प्रसन्न था; मनमें न आसक्ति थी। न रोष (द्वेष) । सबकी सब तरहरे सन्तोप कराकर वे बनको चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गर्यी। श्रीरामके चरणोंकी अनुरागिणी वे किसी तरह न रहीं ॥ १ ॥

सुनतिह लखनु चले उठि साथा। रहिंह न जतन किए रघुनाथा॥ तव रघुपति सबही सिरु नाई। चले संग सिय अरु लघु भाई॥ २॥ सुनते ही लक्ष्मण मी साथ ही उठ चले। श्रीरघुनाथने उन्हें रोकनेके बहुत यस किये, पर वे न रहे । तव श्रीरघुनाथजी सवको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण-को साथ लेकर चले गये ॥ २ ॥

रामु लखनु सिय वनहि सिघाए। गइउँ न संग न प्रान पठाए॥ ं यहु सबु भा इन्ह आँखिन्ह आगें। तउ न तजा तनु जीव अभागें॥ ३ ॥ श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वनको चले गये। मैं न तो साय ही गयी और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ मेले। यह सब इन्हीं आँखोंके सामने हुआ तो भी अभागे जीवने शरीर नहीं छोड़ा॥ ३॥

मोहि न लाज निज नेहु निहारी। राम सरिस सुत में महतारी॥
जिए मरे भल भूपति जाना। मोर हृदय सत कुलिस समाना॥ ४॥
अपने स्नेहकी ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती; राम-सरीखे पुत्रकी मैं
माता! जीना और मरना तो राजाने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ाँ बज्रोंके समान
कठोर है ॥ ४॥

दो॰—कौसल्या के वचन सुनि भरत सहित रिनवासु । व्याकुळ विळपत राजगृह मानहुँ सोक नेवासु ॥ १६६ ॥ कौसल्याजीके वचनोंको सुनकर भरतसहित सारा रिनवास व्याकुळ होकर विळाप करने लगा । राजमहळ मानो शोकका निवास वन गया ॥ १६६ ॥

चौ०-बिरुपिंह बिकरू भरत दोउ भाई। कौसर्ल्याँ लिए हृद्यँ लगाई॥ भाँति अनेक भरतु समुझाए। कहि विवेकमय वचन सुनाए॥ १॥

भरतः रात्रुष्न दोनों माई विकल होकर विलाप करने लगे। तव कौसल्याजीने इनको हृदयसे लगा लिया। अनेकों प्रकारसे भरतजीको समझाया और बहुत-सी विवेकभरी बातें उन्हें कहकर सुनायों॥ १॥

भरतहुँ मातु सकल समुझाई । किह पुरान श्रुति कथा सुहाई ॥

छल विहीन सुचि सरल सुवानी । बोले भरत बोरि छग पानी ॥ २ ॥

भरतजीने भी सब माताओंको पुराण और वेदोंकी सुन्दर कथाएँ कहकर समझाया । दोनों हाथ जोड़कर भरतजी छलरहित पवित्र और सीधी सुन्दर वाणी बोले—॥ २ ॥

जे अब मातु पिता सुत मारें। गाइ गोठ महिसुर पुर जारें॥ जे अब तिय बालक बघ कीन्हें। मीत महीपति साहुर दीन्हें॥ ३॥ जो पाप माता-पिता और पुत्रके मारनेसे होते हैं और जो गोशाला और ब्राह्मणोंके नगर जलानेसे होते हैं; जो पाप स्त्री और बालककी हत्या करनेसे होते हैं और जो मित्र और राजाको जहर देनेसे होते हैं—॥ ३॥

जे पातक उपपातक शहहीं। करम बचन मन भव किंव कहहीं॥
ते पातक मोहि होहुँ बिघाता। जौं यहु होह मोर सत माता॥ ४॥
कर्म, वचन और मनसे होनेवाले जितने पातक एवं उपपातक (वहे-छोटे पाप)
हैं जिनको किंव लोग कहते हैं, हे विघाता! यदि इस काममें मेरा मत हो, तो हे माता!
वे सब पाप मुझे लगें॥ ४॥

दो॰—जे परिहरि हर हर चरन मर्जाह भूतगन घोर।
तेहि कर गित मोहि देउ विधि जो जननी मत मोर ॥ १६७ ॥
जो टोग श्रीहरि और श्रीशंकरजीके चरणोंको छोड़कर भयानक मृत-प्रेतोंको भजते
हैं, हे माता ! यदि इतमें भेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गित दे ॥ १६७ ॥
चौ॰—वेचिह वेदु धरमु दुहि लेहीं। पिसुन पराय पाप किह देहीं॥
कपशे कृटिल कलहित्रय कोधी। वेद चिदूपक विस्व विरोधी॥ १॥
जो लोग वेदोंको वेनते हैं, धर्मको दुह लेते हैं, चुगुलखोर हैं, दूसरोंके पापोंको
कर देते हैं। वो करशे, दुरिल, कलहित्रय और कोधी हैं तथा जो वेदोंकी निन्दा
करनेवाले और विश्वभरके विरोधी हैं। ॥ १॥

होभी हंपट होलुपचारा। जे ताकहिं परधनु परदारा॥ पार्वो में तिन्ह के गति घोरा। जो जननी यहु संमत मोरा॥ २॥ जो होभी। हंपट और हाहचियोंका आचरण करनेवाहे हैं। जो पराये धन और परायी स्त्रीकी ताकमें रहते हैं। हे जननी! यदि इस काममें मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गतिको पार्के॥ २॥

जे निर्ध साञ्चसंग अनुरागे। परमारय पथ विमुख अभागे॥
जे न भनिह हिर नर तनु पाई। जिन्हिह नहिर हर सुनसु सोहाई॥ ३॥
जिनका सत्संगमें प्रेम नहीं है; जो अभागे परमार्थके मार्गसे विमुख हैं; जो मनुष्यध्वरीर पाकर श्रीहरिका भन्नन नहीं करते; जिनको हरि-हर ( मगवान् विष्णु और
धंकरजी) का नुयश नहीं सुद्दाता;॥ ३॥

तिन ध्रुति पंथु याम पय चलहीं । यंचक विरचि वेष जगु छलहीं ॥
तिनह के गित मोहि संकर देऊ । जननी जों यहु जानों मेऊ ॥ ४ ॥
जो वेदमार्गको छोड़कर वाम (वेदप्रतिक्ल) मार्गपर चलते हैं। जो ठग हैं और
वेष बनाकर जगत्को छलते हैं। हे माता ! यदि मैं इस भेदको जानता भी होऊँ
तो शंकरजी मुझे उन लोगोंकी गित दें ॥ ४ ॥

दो०—मातु भरत के वचन सुनि साँचे सरल सुभायँ।
कहित राम प्रिय तात तुम्ह सदा वचन मन कायँ॥ १६८॥
माता कौषल्याजी भरतजीके खाभाविक ही सच्चे और सरल वचनोंको सुनकर कहने
उत्जर्गी—हे तात! तुम तो मन, वचन और शरीरसे सदा ही श्रीरामचन्द्रके प्यारे हो॥१६८॥
चौ०—राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे। तुम्ह रहुपतिहि प्रानहु तें प्यारे॥
विश्व विष चवै सवै हिसु आगी। होइ बारिचर बारि विरागी॥१॥
श्रीराम तुम्हारे प्राणोंसे भी बढ़कर प्राण (प्रिय) हैं और तुम भी श्रीरम्रनाथको

प्राणोंसे भी अधिक प्यारे हो । चन्द्रमा चाहे विप चुआने छगे और पाला आग वरसाने छगे: जहन्वर जीव जलसे विरक्त हो जायः ॥ १ ॥

भएँ ग्यानु वरु मिटै न मोहू । तुम्ह रामिह प्रतिकृछ न होहू ॥

मत तुम्हार यहु जो जग कहहीं । सो सपनेहुँ सुख सुगित न छहहीं ॥ २ ॥
और ज्ञान हो जानेपर भी चाहे मोह न मिटेः पर तुम श्रीरामचन्द्रके प्रतिकृष्ट कभी नहीं हो सकते । इसमें तुम्हारी सम्मिति हैं। जगत्में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्नमें भी सुख और ग्रुम गित नहीं पावेंगे ॥ २ ॥

अस किह मातु भरतु हियँ छाए। थन पय स्नविह नयन जल छाए॥ करत विलाप बहुत एहि भाँती। बैठेहि बीति गई सब राती॥ ३॥ ऐसा कहकर माता कौसल्याने मरतजीको हृदयसे लगा लिया। उनके स्तनोंसे दूध बहुने लगा और नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका] जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे-ही-बैठे बीत गयी॥ ३॥

वामदेउ बसिष्ट तव आए। सचिव महाजन सकल बोलाए॥

मुनि वहु भाँति भरत उपदेसे। किह परमारथ यचन सुदेसे॥ ४॥

तव वामदेवजी और विशेष्ठजी आये। उन्होंने सव मन्त्रियों तथा महाजनोंको

बुलाया। फिर मुनि विशेष्ठजीने परमार्थके सुन्दर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकारके

भरतजीको उपदेश दिया॥ ४॥

दो॰—तात हृद्यँ धीरजु धरहु करहु जो अवसर आजु । उठे भरत गुर वचन सुनि करन कहेउ सबु साजु ॥ १६९ ॥

[वशिष्ठजीने कहा—] है तात! हृदयमें धीरज घरो और आज जिस कार्यके करनेका अवसर है, उसे करो। गुरुजीके वचन सुनकर भरतजी उठे और उन्होंने स्वा तैयारी करनेके लिये कहा।। १६९।।

चौ०-नृप तनु वेद विदित अन्हवावा । परम विचित्र विमानु वनावा ॥
गहि पद भरत मातु सब राखी । रहीं रानि दरसन अभिलापी ॥ १ ॥
वेदोंमें वतायी हुई विधिष्ठे राजाकी देहको स्नान कराया गया और परम विचित्र'
विमान बनाया गया । भरतजीने सब माताओंको चरण पकड़कर रक्खा ( अर्थात् प्रार्थना' करके उनको सती होनेसे रोक लिया ); वे रानियाँ भी [ श्रीरामके ] दर्शनकी अभिलापासे'
रह गर्यी ॥ १ ॥

चंदन अगर भार बहु आए। अमित अनेक सुगंध सुहाए॥
सरज तीर रिच चिता बनाई। जनु सुरपुर सोपान सुहाई॥२॥
चन्दन और अगरके तथा और भी अनेकों प्रकारके अपार [कपूर, गुगगुल, केसर आदि ] सुगन्ध-द्रव्योंके बहुत-से बोझ आये। सरयूजीके तटपर सुन्दर चिता रचकर यनायां गयां। [ जो ऐसी माइम ोती थी ] मानो स्वर्गकी सुन्दर सीढ़ी हो ॥ २ ॥
एिं थिकि द्राइ किया सब कीन्ही । विधिवत न्हाइ तिळां बुळ दीन्ही ॥
सोधि सुनृति सब वेद पुराना । कीन्ह भरत दसगात विधाना ॥ ३ ॥
इस प्रकार सब दाइकिया की गयी और सबने विधिपूर्वक स्नान करके तिळाञ्जिलि
दी । फिर वेद। स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरतजीने
पिताका दशगात्र-विधान ( दस दिनोंके कृत्य ) किया ॥ ३ ॥

जहें जहें तुनियर आयसु दीन्हा । तहें तस सहस भाँति सबु कीन्हा ॥ भए चिसुद्ध दिए सब दाना । धेनु बाजि गज बाहन नाना ॥ ४ ॥ मुनिश्रेष्ठ विशिष्ठजीने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरतजीने सब वैसा ही हजारों प्रकारसे किया । गुद्र हां जाने मर [ विधिषूर्वक ] सब दान दिये । गौएँ तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकारकी सवारियाँ, ॥ ४ ॥

दो॰—िस्त्रासन भूपन वसन अन्न धरिन धन धाम।
दिए भरत लहि भूमिसुर मे परिपूरन काम॥१७०॥
सिद्दासन, गहने, करड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरतजीने दिये; भूदेव
आगण दान पाकर परिपूर्णकाम हो गये (अर्थात् उनकी सारी मनोकामनाएँ अच्छी
तरहसे पूरी हो गर्यों )॥१७०॥

ची०-वितुहित भरत कीन्हि जसिकरनी । सो मुख लाख जाइ नहिं वरनी ॥
सुदितु सोधि मुनिवर तव आए । सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ १ ॥
विताजीके लिये भरतजीने जैमी करनी की वह लाखों मुखोंसे भी वर्णन नहीं की
जा सकती । तब गुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि विशिष्ठजी आये और उन्होंने मन्त्रियों तथा
सव महाजनोंको बुलवाया ॥ १ ॥

बैंठ राजसभाँ सब जाई। पठए बोल्डि भरत दोड भाई॥
भरतु बिसए निकट बैठारे। नीति धरममय बचन उचारे॥ २॥
सब लोग राजसभामें जाकर बैठ गये। तब मुनिने भरतजी तथा शत्रुष्नजी दोनों
भाइयोंको बुलवा भेजा। भरतजीको बिशएजीने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा
धर्मसे भरे हुए बचन कहे॥ २॥

प्रथम कथा सब मुनिवर वरनी। कैंकइ कुटिल कीन्हि जिस करनी॥
भूप धरमजतु सत्य सराहा। जेहिं ततु परिहरि प्रेमु निवाहा॥ ३॥
पहले तो कैंकेयीने जैशी कुटिल करनी की थी। श्रेष्ठ मुनिने वह सारी कथा कही।
फिर राजाके धर्मवत और सत्यकी सराहना की। जिन्होंने शरीर त्यागकर प्रेमको निवाहा॥३॥

कहत राम गुन सील सुभाऊ। सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ॥ बहुरि लखन सिय प्रीति बखानो। सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी॥ ४॥ श्रीरामचन्द्रजीके गुण, शील और स्वभावका वर्णन करते-करते तो मुनिराजके नेत्रोंमें जल भर आया और वे शरीरसे पुलकित हो गये। किर लक्ष्मणजी और सीताजीके प्रेमकी बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेहमें मग्न हो गये॥ ४॥

दो॰—सुनहु भरत भावी प्रवल विलखि कहेर मुनिनाथ।

हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु विधि हाथ ॥ १७१ ॥
मुनिनाथने विल्खकर ( दुखी होकर ) कहा-है भरत ! सुनो, भावी ( होनहार )
बढ़ी बलवान् है। हानि-लाभ, जीवन-मरण और यश-अपयश-ये सब विधाताके हाथ हैं १७१
चौ०-अस विचारि केहि देइअ दोस् । व्यरथ काहि पर कीजिअ रोस् ॥

तात विचार करहु मन माहीं। सोच जोगु दसरशु नृपु नाहीं॥ १॥
ऐसा विचारकर किसे दोप दिया जाय ? और व्यर्थ किसपर कोच किया जाय ?
हे तात ! मनमें विचार करो । राजा दशरथ सोच करनेके योग्य नहीं हैं ॥ १॥

सोचिअ विप्र जो वेद बिहीना। तिज निज धरमु विपय रुयरोना॥ सोचिअ नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना॥ २॥

सोच उस ब्राह्मणका करना चाहिये जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय-भोगमें ही लीन रहता है। उस राजाका सोच करना चाहिये जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणोंके समान प्यारी नहीं है।। २।।

सोचित्र वयसु कृपन धनवान् । जो न अतिथि सिव भगति सुजान् ॥ सोचित्र सृद्ध वित्र अवमानी । मुखर मानित्रय ग्यान गुमानी ॥ ३ ॥ उस वैदयकाः सोच करना चाहिये जो धनवान् होकर भी कंजूस है, और जो अतिथिसत्कार तथा शिवजीकी भक्ति करनेमें कुशल नहीं है । उस श्रूदका सोच करना चाहिये जो ब्राह्मणींका अपमान करनेवाला, वहुत बोलनेवाला, मान-बड़ाई चाहनेवाला और जानका घमंड रखनेवाला है ॥ ३ ॥

सोचिअ पुनि पति बंचक नारी। कुटिल कलहिप्रय इच्छाचारी॥ सोचिअ बहु निज ब्रतु परिहर्ष्ह । जो निह गुर आयसु अनुसरई॥ ४॥ पुनः उस स्त्रीका सोच करना चाहिये जो पतिको छलनेवाली, कुटिल, कलहिप्रयः सौर स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारीका सोच करना चाहिये जो अपने ब्रह्मचर्य-ब्रतकोः छोड़ देता है और गुक्की आज्ञाके अनुसार नहीं चलता॥ ४॥

दो॰ सोचिश्र गृही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग । सोचिश्र जती प्रपंच रत विगत विवेक विराग ॥ १७२ ॥ उस गृहस्थका सोच करना चाहिये जो मोहबश कर्ममार्गका त्याग कर देता है; उस सन्यासीका सोच करना चाहिये जो दुनियाके प्रपञ्चमें फँसा हुआ है और ज्ञान-वैराग्यसे हीन है ॥ १७२ ॥ ची०-चेंखानस सीह सोचै जोग्। तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू॥
सोचिश पिसुन अकारन क्रोधो। जननि जनक गुर बंधु विरोधी॥ १॥
वानप्रस्य वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे छगते हैं।
सोच उसका करना चाहिये जो चुगळखोर है, विना ही कारण क्रोध करनेवाला है तथा
माता, यिता, गुन एवं भाई-बन्धुआंके साथ विरोध रखनेवाला है॥ १॥

सय विधि सोचिक पर अपकारी। निज तनु पोषक निरहय भारी॥
सोचर्नाय सवहीं विधि सोईं। जो न छाढ़ि छलु हरि जनहोईं॥ २॥ ं
सव प्रकारते उसका सांच करना चाहिये जो दूसरोंका अनिष्ट करता है। अपने ही
शरीरका पोपण करता है और यहां भारी निर्देशों है। और वह तो सभी प्रकारते सोच
करने योग्य है जो छल छोड़कर हरिका भक्त नहीं होता॥ २॥

सीचर्नाय निर्हे कोसलराज । सुवन चारिद्राय प्रगट प्रभाज ॥ भगड न शहर ग अब होनिहारा । सृप भरत जस पिता तुम्हारा ॥ ३ ॥ कोसलराज दहारथजी सोच करने योग्य नहीं हैं। जिनका प्रभाव चौदहों लोकोंमें प्रकट है । है भरत ! तुम्हारे पिता-जैसा राजा तो न हुआ। न है और न अब होनेका ही है ॥ ३ ॥ विधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा । बरनिह सब दसरथ गुन गाथा ॥ ४ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, शिवः इन्द्र और दिक्पाल सभी दहारथजीके गुणोंकी कथाएँ कहा करते हैं ॥ ४ ॥

दो॰—कहतु तात केहि भाँति कोउ करिहि वड़ाई तासु।
राम लखन तुम्ह सञ्चहन सरिस सुश्रन सुचि जासु॥ १७३॥
हे तात ! कहो। उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्रीराम। लक्ष्मण्।
तुम और राजुष्न-सरीखे पवित्र पुत्र हैं १॥ १७३॥

ची - सय प्रकार मूपित यह भागी। बादि बिपादु करिअ तेहि लागी॥
यह सुनि ससुदि सोचु परिहरहू। सिर धरि राज रजायसु करहू॥ १॥
राजा सब प्रकारसे बह भागी थे। उनके लिये विधाद करना व्यर्थ है। यह सुन
और समझकर सोच त्याग दो और राजाकी आज़ा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो॥ १॥
रायँ राजपदु तुम्ह कहुँ दोन्हा। पिता बचनु फुर चाहिब की न्हा॥
तज रामु जेहि चचनिह लागी। तनु परिहरेड राम विरहागी॥ २॥
राजाने राजपद तुमको दिया है। पिताका वचन तुम्हें सत्य करना चाहिये, जिन्होंने
वचनके लिये ही श्रीरामचन्द्रजीको त्याग दिया और रामविरहकी अग्निमें अपने
श्रारीकी आहति दे दी!॥ २॥

नृपहि यचन प्रिय निह प्रिय प्राना । करहु तात पितु बचन प्रवाना ॥ करहु सीस धरि सूए रजाई । हह तुम्ह कहँ सब भाँति भलाई ॥ ३ ॥ राजाको वचन प्रिय थे। प्राण प्रिय नहीं थे। इसिलये हे तात! पिताके वचनींको प्रमाण (सत्य) करो। राजाको आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो। इसमें तुम्हारी सवतरह भूलाई है॥ ३॥

परसुराम पितु अग्या राखो। मारी मातु छोक सव साखी॥ तनय जजातिहि जौयनु दयऊ। पितु अग्याँ अव अजसु न भयऊ॥ ४॥ परशुरामजीने पिताकी आज्ञा रक्खी और माताको मार डाला; सव लोक इस वातके साक्षी हैं। राजा ययातिके पुत्रने पिताको अपनी जवानी दे दी। पिताकी आज्ञा पालन करनेखे उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ॥ ४॥

दो॰-अनुचित उचित बिचारु तिज जे पालहिं पितु वैन।

ते भाजन सुख सुजस के वसिंह अमरपति पेन ॥ १७४ ॥ जो अनुचित और उचितका विचार छोड़कर पिताके वचनोंका पालन करते हैं वे [यहाँ]सुख और सुयराके पात्र होकर अन्तमें इन्द्रपुरी (खर्गमें) निवास करते हैं ॥ १७४ ॥ चौ॰-अवसि नरेस बचन फुर करहू। पालहु प्रजा सोकु परिहरहू॥

सुरपुर नृषु पाइहि परितोष् । तुम्ह कहुँ सुकृतु सुजसु निहं दोष् ॥ १ ॥ राजाका वचन अवस्य सत्य करो । शोक त्याग दो और प्रजाका पालन करो । ऐसा फरनेते स्वर्गमें राजा सन्तोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुन्दर यश मिलेगा, दोप नहीं लगेगा ॥ १ ॥

बेद बिदित संमत सबही का। जेहि पितु देइ सो पावइ शेका॥
काहु राज परिहरहु गलानी। मानहु मोर बचन हित जानी॥२॥
यह बेदमें प्रसिद्ध है और [स्मृति-पुराणादि] सभी शास्त्रोंके द्वारा सम्मत है कि
पिता जिसकी दे बही राजितलक पाता है। इसलिये तुम राज्य करो। ग्लानिका त्याग कर
दो। मेरे बचनको हित समझकर मानो॥२॥

सुनि सुखु लहब राम वैदेहीं। अनुचित कहब न पंडित केहीं॥ कौसल्यादि सकल महतारीं। तेउ प्रजा सुख होहि सुलारीं॥ ३॥ इस बातको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी और जानकीजी सुख पावेंगे और कोई पण्डित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौसल्याजी आदि तुम्हारी सब माताएँ भी प्रजाके सुखसे सुखी होंगी॥ ३॥

परम तुम्हार राम कर जानिहि। सो सब बिधि तुम्हसन भरू मानिहि॥ सौंपेहु राजु राम के आएँ। सेवा करेहु सनेह सुहाएँ॥ ४॥ जो तुम्हारे और श्रीरामचन्द्रजीके श्रेष्ठ सम्बन्धको जान लेगा, वह सभी प्रकारसे तुमसे मला मानेगा। श्रीरामचन्द्रजीके लौट आनेपर राज्य उन्हें सौंप देना और सुन्दर स्नेहसे उनकी सेवा करना॥ ४॥ दो॰—क्रीजिअ गुर आयसु अवस्ति कहिंह सचिव कर जोरि।
रघुपति आपँ उचित जस तस तब करव बहोरि॥ १७५॥
मन्त्री एष जोड़कर कह रहे हैं—गुरुजीकी आज्ञाका अवस्य ही पालन कीजिये।
औरसुनायजीके होट जीनियर जैसा उचित हो। तब फिर वैसा ही क्रीजियेगा॥ १७५॥
चौ॰—क्रीसल्या धरि धीरजु कहहै। पूत पथ्य गुर आयसु अहहै॥
सो आइस्अ करिंज हित मानी। तिजिअ विपादु काल गति जानी॥ १॥
फीमस्याजी भी धीरज घरकर कह रही हैं—हे पुत्र! गुरुजीकी आज्ञा पथ्यरूप
दे। उसका आदर करना चाहिये और हित मानकर उसका पालन करना चाहिये। काल-की गतिको जानकर विपादका त्याग कर देना चाहिये॥ १॥

यन रघुपति सुरपति नरनाह् । नुन्ह एहि भाँति तात कदराहू ॥
परिजन प्रजा सचिव सब अंवा । नुन्हही सुत सब कहें अवलंबा ॥ २ ॥
श्रीरशुनाथजी बनमें हैं। महाराज स्वर्गका राज्य करने चले गये और हे तात !
सुम इस प्रकार कातर हो रहे हो । हे पुत्र ! कुटुम्बः प्रजाः मन्त्री और बृब माताओंके—सबके
एक तुम ही सहारे हो ॥ २ ॥

लिख विधि वाम कालु कठिनाई। धीरजु धरहु मातु बलि जाई॥ सिर धिर गुर आयसु अनुसरहू। प्रजा पालि परिजन दुखु हरहू॥ ३॥ विधाताको प्रतिकृल और कालको कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बिल्हारी जाती है। गुक्की आजाको सिर चढ़ाकर उशीके अनुसार कार्य करो और प्रजा-का पालन कर कुटुम्बियोंका दुःख हरो॥ ३॥

गुर के बचन सचिव अभिनंदनु । सुने भरत हिच हित जनु चंदनु ॥
सुनी बहोरि मातु मृदु वानी । सील संगेह सरल रस सानी ॥ ४ ॥
भरतजीने गुरुके बचनों और मिन्त्रयोंके अभिनन्दन (अनुमोदन) को सुना, जो
उनके हृदयके लिये मानो चन्दनके समान [ शीतल ] थे । फिर उन्होंने शील, स्नेह
और सरलताके रसमें सनी हुई माता कौसल्याकी कोमल वाणी सुनी ॥ ४ ॥

छं॰—सानी सरल रस मातु वानी सुनि भरतु ब्याकुल भए। लोचन सरोरुह स्नवत सींचत विरह उर अंकुर नए॥ सो दसा देखत समय तेहि विसरी सवहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर सीवँ सहज सनेह की॥

सरलताके रसमें सनी हुई माताकी वाणी सुनकर भरतजी व्याकुल हो गये। उनके नेत्र-कमल जल (आँस्) वहाकर इदयके विरहरूपी नवीन अंकुरको सींचने लगे। (नेत्रोंके आँसुओंने उनके वियोग-दुःखको वहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यन्त व्याकुल कर दिया) उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपनी शरीरकी सुष भूल गयी।

तुलसीदासजी कहते हैं—स्वामाविक प्रेमकी सीमा श्रीभरतजीकी सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे।

सो॰—भरत कमल कर जोरि धीर धुरंघर धीर घरि।

वचन अभिभ जनु चोरि देत उचित उत्तर सबिह ॥ १७६॥

धैर्यकी धुरीको घारण करनेवाले भरतजी धीरज धरकर, कमलके समान हार्याकोः

जोड़कर, वचनोंको मानो अमृतमें डुवाकर सबको उचित उत्तर देने लगे-॥ १७६॥

## मासपारायण, अठारहवाँ विश्राम

चौ०-मोहि उपदेसु दीन्ह गुर नीका। प्रजा सचिव संमत सवर्श का॥ मातु उचित घरि आयसु दीन्हा। अवसि सीम घरि चाह्र कॅ कॅन्ट्रा॥ १॥ गुरुजीने मुझे सुन्दर उपदेश दिया [ फिर ] प्रजा, मन्त्री आदि सभीको यही सम्मत है। माताने भी उचित समझकर ही आशा दी है और मैं भी अवस्य उसको सिर् चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ॥ १॥

गुर पितु मानु स्वामि हित वानी । सुनि मन मुद्दित करिश्र भिल जानी ॥
उचित कि अनुचित किएँ विचार । धरमु जार् सिर पातक भारू ॥ २ ॥
[क्योंकि ] गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुदृद् (भित्र ) की वाणी सुनकर
प्रसन्न मनसे उसे अच्छी समझकर करना (मानना ) चाहिये। उचित-अनुचितका विचार
करनेसे धर्म जाता है और सिरपर पापका भार चढ़ता है ॥ २ ॥

तुन्ह तो देहु सरल सिख सोई। जो भाचरत मोर मल होई॥
जद्यपि यह समुझत हुउँ नीकें। तद्पि होत परितोषु न जा कें॥ ३॥
आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं, जिसके आचरण करनेमें मेरा मला हो।
यद्यपि में इस यातको मलीमाँति समझता हूँ, तथापि मेरे हदयको सन्तोप नहीं होता॥ ३॥
अब तुन्ह बिनय मोरि सुनि लेहू। मोहि अनुहरत सिखावनु देहू॥
कत्व देंडँ छमय अपराध्। दुखित दोप गुन गनहिं न साधू॥ ४॥
अय आपलोग मेरी विनतीं सुन लीजिये और मेरी योग्यताके अनुसार मुझे शिक्षा
दीजिये। में उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिये। साधु पुरुष दुखी मनुष्यके
दोष-गुणोंको नहीं गिनते॥ ४॥

दो॰—पितु सुरपुर सिय रामु वन करन कहह मोहि राजु।
पित तें जानहु मोर हित के आपन वढ़ काजु॥ १७७॥
पिताजी स्वर्गमें हैं, श्रीगीतारामजी वनमें हैं और मुझे आप राज्य करनेके लिये
कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई वड़ा काम [होनेकी
आशा रखते हैं] १॥ १७७॥

चौ०- हित हमार सियपित सेवकाई। सो हिर छीन्ह मातु कुटिलाई॥ में अनुमानि दीख मन माही। आन उपार्थ मोर हित नाहीं॥ १॥ गेरा कल्याण तो सीतापित श्रीरामजीकी चाकरीमें हैं। सो उसे माताकी कुटिलताने छीन लिया। मैंने अपने मनमें अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपायसे मेरा कल्याण नहीं है॥ १॥

सोक समाज राज केहि छेखें। छखन सम सिय विनु पद देखें॥ यादि यसन विनु भूपन आरू। वादि विस्ती विनु ब्रह्मविचारू॥ २॥ यह शोकका नमुदाय राज्य छक्ष्मणः श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके चरणींको देखे रिना किय गिनतीम है (इसका क्या मृह्य है) ? जैसे कपड़ोंके विना गहनोंका वोझा व्यर्थ है। देरायके विना ब्रह्मविचार स्वर्थ है॥ २॥

सरत सरीर यादि यह भोगा। विज्ञ हरि भगति नार्यं जप नोगा॥ नार्यं जीव चिन्नु देह सुहाई। वादि मोर सद्घ विन्नु रघुराई॥ ३॥ रोगी दारीरके छिये नाना प्रकारके भोग व्यर्थ हैं। श्रीहरिकी भक्तिके विना जप और योग व्यर्थ हैं। जीवके विना मुन्दर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्रीरघुनाथजीके विना मेरा सन कुछ व्यर्थ है॥ ३॥

जारें राम पहिं आयसु देहूं। एकहिं आँक मोर हित एहू ॥
मोहि नृप करि भल आपन चहहूं। सोउ सनेह जड़ता बस कहहूं॥ ४॥
मुझे आज्ञा दीजिये, में श्रीरामजीके पास जाऊँ! एक ही आँक ( निश्चयपूर्वक )
मेरा हित इसीमें हैं। और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप
स्नेहकी जड़ता ( मोह ) के बश होकर ही कह रहे हैं ॥ ४॥

हो॰—केंकेई सुअ कुटिलमित रामु विमुख गत लाज। तुम्ह चाहत सुखु मोहयस मोहि से अधम के राज॥ १७८॥ केंकेयीके पुत्र, वृटिलवृद्धिः रामविमुख और निर्लंड्ज मुझ-से अधमके राज्यसे आपः मोहके यश होकर ही सुख चाहते हैं॥ १७८॥

मी०-कहर साँचु सब सुनि पतिआह । चाहिअ धरमसील नरनाह ॥

मोहि राज हिंठ देइहहु जबहों । रसा रसातल जाइहि तबहों ॥ १ ॥

में सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशीलको ही राजा होना चाहिये ।

आप मुझे हट करके च्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पातालमें धँस जायगी ॥ १ ॥

मोहि समान को पाप निवास । जेहि लगि सीय राम बनवास ॥

राध राम कहुँ कानजु दौन्हा । विद्युरत गमजु अमरपुर कीन्हा ॥ २ ॥

मेरे समान पापांका घर कीन होगा, जिसके कारण सीताजी और श्रीरामजीका चन वास

हुआ ? राजाने श्रीरामजीको वन दिया और उनके विद्युद्ते ही स्वयं स्वर्गको गमन किया ॥ २॥

में सदु सब अनस्य कर हेत्। बैठ बात सब सुनईं सचेत्॥ बिनु रघुवीर बिलोकि अवास्। रहे प्रान सिह जग उपहाम्॥३॥ और में दुए, जो सारे अनयोंका कारण हूँ, होश-हवासमें बैठा सब बातें नुन रहा हूँ। श्रीरघुनाथजीसे रहित घरको देखकर और जगत्का उपहास सहकर भी वे प्राण बने हुए हैं॥३॥

राम पुनीत विषय रस रूखे। छोछुप भूमि भोग के भूखे॥
कहें रुगि कहों हृदय कठिनाई। निद्रि कुछिसु जेहिं छही यहाई ॥ ४ ॥
[इसका यही कारण है कि ये प्राण ] श्रीरामरूपी पवित्र विषय-समें आसक्त नहीं
हैं। ये छाछची भूमि और भोगोंके ही भूखे हैं। में अपने हृदयकी कठोरता कहाँतक
कहूँ ! जिसने वज्रका भी तिरस्कार करके वड़ाई पायी है ॥ ४ ॥

दो॰—कारन तें कारजु कठिन होइ दोख़ु निर्ध मोर। कुलिस अस्थि तें उपल तें लोह कराल कठोर॥ १७९॥ कारणसे कार्य कठिन होता ही है। इसमें मेरा दोप नहीं। हट्टीसे यब और पत्थरसे लोहा मयानक और कठोर होता है॥ १७९॥

ची०-कैकेई भव तसु अनुरागे। पाउँर प्रान अबाह् अभागे॥ जों प्रिय बिरहूँ प्रान प्रिय छागे। देखब सुनव बहुत अब आगे॥ १॥ कैकेयीसे उत्पन्न देहमें प्रेम करनेवाले ये पामर प्राण भरपेट (पृरी ताहसे) अभागे हैं। जब प्रियके वियोगमें भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूँ-सुनूँगा॥ १॥

छलन राम सिय कहुँ वनु दीन्हा। पठह अमरपुर पति हित कीन्हा॥ छीन्ह विधवपन अपज्ञमु आपू। दीन्हेंड प्रज्ञहि सीकु संतापू॥ २॥ छक्ष्मण, श्रीरामजी और सीताजीको तो वन दिया; स्वर्ग भेजकर पितका कल्याण किया; स्वयं विधवापन और अपयश लिया; प्रजाको शोक और सन्ताप दिया; ॥ २॥ मोहि. दीन्ह सुखु सुज्ञसु सुराजू। कीन्ह कैकई सब कर काजू॥ एहि तें मोर काह अब नीका। तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका॥ ३॥ और मुझे सुख, सुन्दर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयीने सभीका काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिये और क्या होगा ! उसपर भी आपलोग मुझे राज-

कैकड़ जठर जनमि जग माहीं। यह मोहि कहँ कछ अनुचित नाहीं॥ मोरि बात सब बिधिहिं बनाई। प्रजा पाँच कत करहु सहाई॥ ४॥ कैकेथीके पेटसे जगत्में जन्म छेकर यह मेरे लिये कुछ मी अनुचित नहीं है मेरी सब बात मो नियाताने ही बना दी है [ फिर ] उसमें प्रजा और पंच (आपलंग ) क्यों महाबहा कर रहे हैं ॥ ४॥

दो॰--ग्रह प्राहीत पुनि यात वस तेहि पुनि वीछी मार। तेहि पिआद्भ वारुनी कहाह काह उपचार॥१८०॥ जिने गुप्तह हमे हीं [अयवा जो विशानशस्त हो ], विर जो वायुरोगसे वीड़ित हो और उक्षीकी विर विश्वा हुँक मार दें, उसको यदि मदिरा विलायी जाय, तो कहिये यह गैमा इलाज है ?॥ १८०॥

नीर-केंग्रह सुभग जोगु जग जोई। चतुर विशंचि दीन्ह मोहि सोई॥ दसरा तथय राम रुखु भाई। दीन्द्रि मोहि विधि वादि बढ़ाई॥ १॥ कींग्रीके न्यूकेंग्र लियेसंसारमें जो कुछ योग्य थाः चतुर विधाताने मुझे बही दिया। पर ध्दारगजीका पुष्ये और ध्रामका छोटा भाई। होनेकी बढ़ाई मुझे विधाताने स्पर्य ही दी॥ १॥

सुन्त नय कहा करायन टीका। राय रजायसु सब कहूँ नीका॥ उत्तर देटें केहि विधि केहि केहो। कहा सुखेन जथा रुचि जेही॥ २॥ आत सब लोग भी सुन्ने टीका कड़ानेके लिये कह रहे हैं। राजाकी आज्ञा सभीके लिये अच्छी है। में फिरा-फिराको किस-किस प्रकारसे उत्तर हूँ ? जिसकी जैसी रुचि हो आपनोग मुख्यूर्वक बड़ी कहें॥ २॥

मों ि उसानु समेत विहाई। कहह कहिहि के कीन्ह भलाई॥ मो विनु को सचराचर माहीं। जेहि सिय रामु प्रानिष्ठय नाहीं॥ ३॥ मेरी जुमाता कैनेवीसमेत मुझे छोड़कर, कहिये और कीन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया ? जङ्नेतन जगत्में मेरे सिवा और कीन है जिसको श्रीसीतारामजी प्राणींके समान प्यारेन हों॥ ३॥

परम हानि सब कहूँ वह छाहू। अहितु मोर नहिं दूपन काहू॥ संसय सीछ प्रेम वस अहहू। सबुइ उचित सब जो कबु कहहू॥ ४॥ जो परम हानि है, उसीमें सबको बड़ा छाम दीख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसीका दोप नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है। क्योंकि आप-स्रोग संदाय, दील और प्रेमके बड़ा हैं॥ ४॥

दो॰—राम मातु सुठि सरलचित मो पर प्रेमु विसेषि। कहइ सुभाय सनेह वस मोरि दीनता देखि॥ १८१॥ श्रीरामचन्द्रजीकी माता बहुत ही सरलहृदय हैं और मुझपर उनका विशेष प्रेम हैं। इसलिये मेरी दीनता देखकर वे स्वामाधिक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं॥ १८१॥ ची०-गुर विवेक सागर जगु जाना । जिन्हिह विस्त कर बदर समाना ॥

सो कहँ तिलक साज सज सोऊ । भएँ विधि विमुख विमुख सबु कोऊ ॥ १ ॥

गुरुजी ज्ञानके समुद्र हैं, इस बातको सारा जगत् जानता है, जिनके लिये विद्व इयेलीपर रक्ले हुए बेरके समान है, वे भी मेरे लिये राजतिलकका साज उज रहे हैं।
सत्य है, विवाताके विपरीत होनेपर सब कोई विपरीत हो जाते हैं ॥ १ ॥

परिहरि रामु सीय जग माहीं। कोड न किहिंह मोर मत नाहीं।। सो में सुनव सहव सुखु मानी। अंतहुँ कीच तहाँ जहूँ पानी।। २॥ श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीको छोड़कर जगत्में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थमें मेरी सम्मति नहीं है। में उसे मुख्यपूर्वक सुनूँगा और सहूँगा। क्योंकि जहाँ पानी होता है। यहाँ अन्तमें कीचड़ होता ही है॥ २॥

डर न मोहि जग कहिहि कि पोचू। परलोकहु कर नाहिन साँचू॥
एकइ उर यस दुसह दवारी। माहि लगि भे सिय रामु दुसारी॥ ३॥
मुझे इसका टर नहीं है कि जगत् मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोकका ही सोच है। मेरे हृदयमें तोवस, एक ही दु:सह दावानल ध्रयक रहा है कि मेरे कारण श्रीसीतारामजी दुखी हुए॥ ३॥

जीवन छाहु छखन भछ पाया। सञ्च तिज राम चरन मनु छावा॥
मोर जनम रघुवर वन छागी। झूट काह पछिताउँ अभागी॥ ४॥
जीवनका उत्तम छाम तो छध्मणने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्रीरामजीके
चरणींम मन छगाया। मेरा जन्म तो श्रीरामजीके वनवासके छिये ही हुआ था। मैं
अभागा झूट-मूट क्या पछताता हुँ १॥ ४॥

दो॰--आपिन दासन दीनता कहउँ स्वयिह सिरु नाइ।
देखें वितु रघुनाथ पद जिश्र के जरिन न जाइ॥ १८२॥
सबको सिर झकाकर में अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्रीरयुनायजीके चरणोंके
दर्शन किये विना मेरे जीकी जल्म न जायगी॥ १८२॥

चौ०-आन उपार मोहि नहिं सुझा। को जिय के रघुवर विनु वृहा। ।

एकहिं श्राँक इहड़ मन माहाँ। प्रातकाल चलिहरूँ प्रभु पाहीं ॥ १ ॥

मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सुझता। श्रीरामके विना मेरे हृदयकी वात कौन
जान सकता है। मनमें एक ही आँक (निश्चयपूर्वक) यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्रीरामजीके पास चल दूँगा॥ १॥

जद्यपि में अनमल बाराधी। भे मोहि कारन सकल उपाधी॥ तद्रपि सरन सनमुख मोहि देखी। लिम सब करिहिह कृपा विसेपी॥ २॥ यद्यपि में द्वरा और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है। तयानि शोरामजी मुझे अरअमें सम्मुख आया हुआ देखकर सब अवराध क्षमा करके मुझपर विशेष कुस करेंने ॥ २ ॥

मील सकुच सुढ़ि सरल सुभाज । कुपा सनेह सदन रबुराक ॥ अस्तिक भनभल कीन्ह न रामा । मैं सिसु सेवक जविष वामा ॥ ३ ॥ श्रीरपुनामनी दील-संकोचा अत्यन्त सरल स्वभावा कृपा और स्नेहके घर हैं। वीरामनीने कभी दाषुका भी अनिष्ट नहीं किया । मैं यद्यपि टेड़ा हूँ पर हूँ तो उनका न्यन्या शीर गुनाम ही ॥ ३ ॥

नुस्त पे पाँच मोर भल माना । आयमु आसिप देहु सुवानी ॥ जेहिं सुनि विनय मोहि जनु जाना । आवहिं चहुरि रामु रजधानी ॥ ४ ॥ आप पंच ( तव ) लोग भी इसीमें मेरा कल्याण मानकर सुन्दर वाणीसे आजा और धार्रावांत्र दीजिये, जिनमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर जीरमनन्द्रजी राजपानीको लौट आवें ॥ ४ ॥

दो॰—-जयि जनमु कुमातु तें में सह सदा सदोस।

शापन ज्ञानि न त्यागिहाँह मोहि रघुवीर भरोस ॥ १८२॥

यगि मेरा जन्म कुमातासे हुआ है और में दृष्ट तथा सदा दोगयुक्त भी हूँ। तो
भी मुद्दे शीरामजीका भरोसा है कि व मुद्दे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं ॥ १८३ ॥
भी॰—भरत यचन सब कहूँ विय छागे। राम सनेह सुधाँ जन्न पागे॥

होग वियोग विपम विप दागे। मंत्र सबीज सुनत जन्न जागे॥ १॥

भरतजीक वचन सबको प्यारे छगे। मानो वे श्रीरामजीके प्रेमरूपी अमृतमें पगे

दुए थे। श्रीरामिवयोगन्यी भीषण विपसे सब छोग जन्ने हुए थे। वे मानो बीजसहित
सन्तको सनते ही जाग उठे॥ १॥

मातु सचिव गुर पुर नर नारी। सकल सनेहूँ विकल भए भारी॥
भरति कहिंदं सराहि सराही। राम प्रेम मूरित तनु आही॥२॥
माताः मन्त्रीः गुरु नगरके स्त्री-पुरुप सभी स्नेहके कारण बहुत ही व्याकुल हो गये। खब
भरतजीको सराह-सराहकर कहते हैं कि आपका शरीर श्रीरामप्रेमकी साक्षात् मूर्ति ही है॥ २॥

तात भरत अस काहे न कहहू । प्रान समान राम प्रिय अहहू ॥
जो पाउँ अपनी जड़ताई । तुम्हिह सुगाइ मातु छुटिलाई ॥ ३ ॥
हे तात भरत !आप ऐसा क्यों न कहें । श्रीरामजीको आप प्राणोंके समान प्यारे हैं । जो
न्नीच अपनी मूर्खताचे आपकी माता कैकेयीकी कुटिल्ताको लेकर आपपर सन्देह करेगा ॥३॥
सो सठु कोटिक पुरुष समेता । वसिहि कल्लप सत नरक निकेता ॥
अहि अब अवगुन निहं मिन गहुई । हरह गरल हुख दारिद दहुई ॥ ४॥
वह दुए करोड़ों पुरुखोंसहित सौ कह्योंतक नरकके घरमें निवास करेगा। साँपके

पाप और अवगुणको मणि नहीं ग्रहण करती । विलक्ष वह विपक्षो हर छेती है और दुःख तथा दरिद्रताको भस्म कर देती है ॥ ४ ॥

दो॰—अवसि चलिय वन रामु जहँ भरत मंत्रु भल कीन्ह । सोक सिंघु वृ्ड्त सविह तुम्ह अवलंवनु दीन्ह ॥ १८४ ॥ हे भरतजी ! वनको अवस्य चिल्येः जहाँ श्रीरामर्जा हैं; आपने वहुत अच्छीः सलाह विचारी। शोकसमुद्रमें हूबते हुए सव लोगोंको आपने [बड़ा ] सहारा दे दिया ॥१८४॥ चौ॰—आ सब के मन मोदु न थोरा। जनु वन धुनि सुनि चातक मोरा॥

चलत प्रात लिख निरंतर नीके। भरतु प्रानिष्य में सवहीं के॥ १॥ सबके मनमें कम आनन्द नहीं हुआ (अर्थात् बहुत ही आनन्द हुआ)!मानोः मेघोंकी गर्जना सुनकर चातक और मोर आनन्दित हो रहे हों। [दूसरे दिन] प्रातःकालः चलनेका सुन्दर निर्णय देखकर भरतजी समीको प्राणियय हो गये॥ १॥

मुनिहि बंदि भरतिह सिरु नाई। चले सकल वर विदा कराई॥ धन्य भरत जीवनु जग माहीं। सीलु सनेहु सराहत जाहीं॥ २॥ मिन विशिष्ठजीकी वन्दना करके और मरतजीको सिर नवाकर, सब लोग विदा लेकर अपने-अपने घरको चले। जगत्में भरतजीका जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते। हुए वे उनके शील और स्नेहकी सराहना करते जाते हैं॥ २॥

कहि परतपर भा यह काजू। सकल चलें कर साजहिं साजू॥ जेहिं राखिंह रहु घर रखवारी। सो जानइ जनु गरदिन मारी॥ १॥ आपसमें कहते हैं। यहा काम हुआ। सभी चलनेकी तैयारी करने लगे। जिसकों भी घरकी रखवालीके लिये रहो। ऐसा कहकर रखते हैं। वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गयी॥ ३॥

कोड कह रहन कहिअ नहिं काहू । को न चहड़ जग जीवन छाहू ॥ ४ ॥ कोई-कोई कहते हैं—रहनेके छिये किसीको भी मत कहो। जगत्में जीवनका छामः कौन नहीं चाहता ? ॥ ४ ॥

दो॰—जरड सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितु माइ।
सनमुख होत जो राम पद करें न सहस सहाइ॥ १८५॥
वह सम्पत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता, माई जल जाय जो श्रोरामजीके चरणोंके सम्मुख होनेमें हँसते हुए (प्रसन्ततापूर्वक) सहायता न करे॥ १८५॥ चौ०-घर घर साजिह बाहन नाना। हरपु हृद्यँ परभात पयाना॥
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू। नगरु वाजि गज भवन मँडारू॥ १॥
घर-घर लोग अनेकों प्रकारकी सवारियाँ सजा रहे हैं। हृद्यमें [वड़ा] हर्ष है कि सपेरे चलना है। भरतजीने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े-हाथी, गहल लाजाना आदि—॥ १॥

संपति सच रघुपति के आही। जों चिनु जतन चलों तिन ताही।। तो परिनाम न मोरि भलाई। पान सिरोमिन साहूँ दोहाई॥२॥ सःरी सम्पत्ति श्रीरनुनाथजीकी है। यदि उसकी [रक्षाकी] व्यवस्था किये विना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूँ, तो परिणाममें मेरी भलाई नहीं है। क्योंकि स्वामीका द्रोह सच पापोंने दिरोमणि (श्रेष्ठ) है॥२॥

करह स्वामि हित सेवकु सोई। दूपन कोटि देइ किन कोई॥
अस विचारि सुचि सेवक बोले। जे सपनेहुँ निज धरम न होले॥ ३॥
सेवक यही है जो ख़ामीका हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोप क्यों न दे। भरतजीने ऐसा
विचारकर ऐसे विश्वास राज सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्नमें भी अपने धर्मसे नहीं हिंगे थे॥ ३॥

किह संयु मरमु धरमु भल भाषा । जो जेहि लायक सो तेहि राखा ॥
किर संयु जतनु राखि रख़बारे । राम मानु पिंह भरनु सिधारे ॥ १ ॥
भरतजीने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया; और जो जिस
योग्य था; उसे उसी कामार नियुक्त कर दिया । सब व्यवस्था करके, रक्षकोंको रखकर
भरतजी राममाता कीसस्याजीके पास गये ॥ ४ ॥

दो०-आरत जननी जानि सव भरत सनेह सुजान।
कहेउ वनावन पालकी सजन सुखासन जान॥ १८६॥
स्नेहके सुजान (प्रेमके तत्त्वको जाननेवाले) भरतजीने सव माताओंको आर्त ( दुखी ) जानकर उनके लिये पालिकयाँ तैयार करने तथा सुखासन यान ( सुखपाल ) सजानेके लिये कहा॥ १८६॥

ची०-चक्क चिक्क तिभि पुर नर नारी। चहत प्रांत उर भारत भारी।। जागत सब निसि भयउ विहाना। भरत बोलाए सचिव सुजाना॥ १॥ नगरके नर-नारी चकवे-चकवीकी भाँति हृदयमें अत्यन्त आर्त होकर प्रातःकालका होना चाहते हैं। सारी रात जागते-जागते सबेरा हो गया। तव भरतजीने चतुर मन्त्रियोंको बुलवाया—

कहेउ लेहु सबु तिलक समाज्। वनिह देव मुनि रामिह राज्॥ वेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे। तुरत तुरग रथ नाग सँवारे॥ २॥ और कहा—ितलकका सब सामान ले चलो। वनमें ही मुनि विशिष्ठजी श्रीराम-चन्द्रजीको राज्य देंगे। जल्दी चलो। यह सुनकर मन्त्रियोंने वन्दना की और तुरंत घोड़े। रथ और हाथी सजवा दिये॥ २॥

अरुंघती अरु अगिनि समाऊ। रथ चढ़ि चले प्रथम मुनि राऊ॥ विप्र बृंद चढ़ि वाहन नाना। चले सकल तप तेज निधाना॥ ३॥ सबसे पहले मुांनराज वांश्रहजी अरुन्थती और अग्निहोत्रकी सब सामग्रीसिहत रथपर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणोंके समूह, जो सब-के-सब तपस्या और तेजके भण्डार थे, अनेकों सवारियोंपर चढ़कर चले।। ३।।

नगर छोग सब सजि सजि जाना। चित्रकृट कहँ कीन्ह पयाना।। सिविका सुभग न जाहिं बखानी। चिह्न चिह्न चलत भई सब रानी॥ ४॥ चगरके सब छोग रथोंको सजा सजाकर चित्रकृटको चल पड़े। जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी सुन्दर पालकियोंपर चढ़-चढ़कर सब रानियाँ चलों॥ ४॥

दो॰—सौंपि नगर खुचि सेवकिन सादर सकल चलाइ।
सुमिरि राम लिय चरन तय चले भरत दोड भाइ॥ १८७॥
विश्वासपात्र सेवकींको नगर सौंपकर और सत्रको आदरपूर्वक रवाना करके, तत्र
श्रीसीतारामजीके चरणोंको स्मरण करके भरत-शत्रुध्न दोनों भाई चले॥ १८७॥

चौ०-राम दरस वस सब नर नारी। जनु करि करिनि चले तिक वारी॥ वन सिय रामु समुद्धि मन माहीं। सानुज भरत पयादेहिं जाहीं॥ १॥

श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके वशमें हुए (दर्शनकी अनन्य लालसासे) सब नर-नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी-हथिनी जलको तककर [बड़ी तेजीसे बावले-से हुए] जा रहे हीं। श्रीसीतारामजी [सब सुखोंको छोड़कर] बनमें हैं, मनमें ऐसा विचार करके छोटे माई शत्रुघ्नजीसहित भरतजी पैदल ही चले जा रहे हैं॥ १॥

देखि सनेहु छोग अनुरागे। उतिर चले हय गय रघ त्यागे॥
जाइ समीप राखि निज डोली। राम मातु मृदु वानी वोली॥ २॥
उनका स्नेह देखकर लोग प्रेममें मग्न हो गये और सब घोड़े, हायी, रयोंको
छोड़कर, उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्रीरामचन्द्रजीकी माता कीसल्याजी
भरतजीके पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणीसे बोलीं-।२।

तात चड़हु रथ बिंह महतारी। होइहि प्रिय परिवार दुखारी॥
तुम्हरें चळत चिंछि सब छोगू। सकल सोक कृस निर्ध मग जोग्॥ ३॥
हे बेटा! माता बलैयाँ लेती है, तुम रथपर चढ़ जाओ। नहीं तो सारा प्यारा
परिवार दुखी हो जायगा। तुम्हारे पैदल चलनेसे सभी छोग पैदल चलेंगे। शोकके मारे
सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्तेके (पैदल चलनेसे) योग्य नहीं हैं॥ ३॥

सिर घरि बचन चरन सिरु नाई। रथ चिंद चलत अए दोउ आई॥
तससा प्रथम दिवस करि बास्। दूसर गोमित तीर निवास्॥ ४॥
माताको आजाको सिर चढ़ाकर और उनके चरणोंमें सिर नवाकर दोनों भाई
रभपर चढ़कर चढ़ने छगे। पहले दिन तमसापर वास ( मुकाम ) करके दूसरा मुकाम
गोमितीके तीरपर किया॥ ४॥

दो॰—पय अहार फल असन एक निस्ति भाजन एक लोग।

करत राम हित नेम ज्ञत परिहरि भूषन भोग॥ १८८॥
कोई दूघ ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रातको एक ही बार
भोजन करते हैं। भूषण और भोग-विलासको छोड़कर सब लोग श्रीरामचन्द्रजीके लिये
नियम और ज्ञत करते हैं॥ १८८॥

चौ०-सई तीर बसि चले बिहाने। श्रंगबेरपुर सब निसराने॥
समाचार सब सुने निषादा। हृद्य बिचार करह सबिषादा॥ १॥
रातभर सई नदीके तीरपर निवास करके सबेरे वहाँसे चल दिये और सब श्रङ्गवेरपुरके समीप जा पहुँचे। निषादराजने सब समाचार सुने। तो वह दुखी होकर हृदयमें
विचार करने लगा—॥ १॥

कारन कवन भरतु बन जाहीं। है कछु कपट भाउ मन माहीं॥ जों पे जियँ न होति कुटिलाई। तो कत लीन्ह संग कटकाई॥ २॥ क्या कारण है जो भरत वनको जा रहे हैं ! मनमें कुछ कपट-भाव अवस्य है।' यदि मनमें कुटिलता न होती, तो साथमें सेना क्यों ले चले हैं ॥ २॥

जानहिं सानुज रामिह मारी। करडँ अकंटक राज सुखारी॥
भरत न राजनीति उर आनी। तब कलंकु अब जीवन हानी॥ ३॥
समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामको मारकर सुखसे निष्कण्टक राज्य
कलँगा। भरतने हृदयमें राजनीतिको स्थान नहीं दिया (राजनीतिका विचार नहीं
किया)। तब (पहले) तो कलंक ही लगा था। अब तो जीवनसे ही हाथ धोना पड़ेगा॥३॥

सकल सुरासुर जुरहिं जुझारा। रामहि समर न जीतनिहारा॥
का आचरज भरतु अस करहीं। निर्ध विष बेलिअमिअफल फरहीं॥ ४॥
सम्पूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जायँ तो भी श्रीरामजीको रणमें जीतनेवालां
कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं) इसमें आश्चर्य ही क्या है है विषकी बेलें
अमृतफल कभी नहीं फलतीं !॥ ४॥

दो॰ — अस विचारि गुहँ ग्याति सन कहेउ सजग सब होहु ।
हथवाँसहु बोरहु तरिन कीजिस घाटारोहु ॥ १८९ ॥
ऐसा विचारकर गुह (निषादराज) ने अपनी जातिवालोंसे कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ। नार्वोको हाथमें (कब्जेमें) कर लो और फिर उन्हें हुवा दो तथा सब घाटोंको रोक दो ॥ १८९ ॥

चौ॰-होहु सँजोइल रोकहु घाटा। ठाटहु सकल मरे के ठाटा॥ सनमुख लोह भरत सन लेकें। जिस्रत न सुरसरि उतरन देकें॥ १॥ मुसजित होकर घाटोंको रोक लो और सब लोग मरनेके साज सजा लो (अर्थात् मरतसे युद्धमें छड़कर मरनेके छिये तैयार हो जाओ )। में भरतसे सामने (मैदानमें) लाहा लूँगा ( मुठभेड़ करूँगा ) और जीते-जी उन्हें गङ्गापार न उतरने दूँगा ॥ १ ॥

समर मरनु पुनि सुरसिर तीरा। राम काज छनमंगु सरीरा॥

भरत भाइ नृषु में जन नीनू। वह भाग असि पाइअ मीचू॥ २॥

युद्धमें मरण, फिर गङ्गाजीका तट, श्रीरामजीका काम और क्षणमङ्गुर द्यारीर (जो
चाहे जब नादा हो जाय); मरत श्रीरामजीके भाई और राजा (उनके हाथने मरना)
और मैं नीच सेवक—बड़े भाग्यसे ऐसी मृत्यु मिळती है॥ २॥

स्वामि काज करिहर्वें रन रारी। जस घविलहर्वें भुभन दस चारी॥
तज्ञें प्रान रचुनाय निहोरें। हुहूँ हाथ भुद मोदक मोरें॥ ३॥
मैं स्वामीके कामके लिये रणमें लड़ाई करूँगा और चौदहीं लोकोंको अपने यशिष्ठ उज्ज्वल कर दूँगा। श्रीरचुनाथजीके निमित्त प्राण त्याग दूँगा। मेरे तो दोनों ही हाथोंमें भानन्दके लड्डू हैं (अर्थात् जोत गया तो रामधेवकका यश प्राप्त करूँगा और मारा गया तो श्रीरामजीकी नित्य सेवा प्राप्त करूँगा)॥ ३॥

साधु समाज न जाकर लेखा। राम भगत महुँ जासु न रेखा॥ जायँ जिअत जग सो महि भारू। जननी जीवन विटए कुटारू॥ ४॥ साधुओंके समाजमें जिसकी गिनती नहीं और श्रीरामजीके भक्तोंमें जिसका स्थान नहीं। वह जात्में पृथ्वीका मार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माताके यौवन रूपी वृक्षके काटनेके छिये बुटहाड़ामात्र है॥ ४॥

दो॰—बिगत विषाद निषादपित सबिह बढ़ाइ उछाहु। सुमिरि राम मागेउ तुरत तरकस धनुप सनाहु॥ १९०॥ [ इस प्रकार श्रीरामजीकेलिये प्राणसमर्गका निश्रय करके ] निपादराज विपादसे रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके उसने

तुरंत ही तरकत, धतुष और कवच माँगा ॥ १९० ॥ चौ०-बेगहु भाइहु सजहु सँजोऊ । सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ ॥ भलेटि नाथ सब कहिंद सहरषा । एकिंद एक बढ़ावडू करपा ॥ १ ॥

[उसने कहा—] हे भाइयो ! जल्दी करो और सब सामान सजाओ । मेरी आजा सुनकर कोई मनमें कायरता न छावे । सब हर्षके साथ बोल उठे—हे नाथ ! बहुत अच्छा; और आपसमें एक दूसरेका जोश बढ़ाने छगे ॥ १॥

चले निषाद जोहारि जोहारी। सूर सक्छ रन रूचइ रारी॥ सुमिरि राम पद पंकत पनहीं। भाषीं बाँधि चढ़ाइन्हि धनहीं॥ २॥ निषादराजको जोहार कर-करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संप्राममें छड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंकी जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाषियाँ ( छोटे-छोटे तरकत ) बाँधकर धनुहियों ( छोटे-छोटे धनुना ) पर प्रत्यका चढ़ायीं ॥ २ ॥

अंगरी पहिति हैंदि सिर धरहीं। फरसा बाँस सेल सम करहीं॥
एक कुसल अति ओड़न खाँड़े। कुइहिं गगन मनहुँ छिति छाँड़े॥ ३॥
कवच पटनकर निरपर लोहेका टोप रखते हैं और फरसे, माले तथा वरछोंको सीधा
कर रहे हैं ( सुधार रहे हैं )। कोई तलवारके बार रोकनेमें अत्यन्त ही कुशल हैं। वे
ऐसे उमंगमें भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाशमें कूद ( उछल ) रहे हों॥ ३॥

निज निज साजु समाजु बनाई। गुह राउतहि जोहारे जाई॥
देन्वि सुभट सब लायक जाने। लै लै नाम सकल सनमाने॥ ॥
धाना-अपना साज-समाज (लड़ाईका सामान और दल) बनाकर उन्होंने जाकर
निपादराज गुहको जोहार की। निपादराजने सुन्दर योद्धाओंको देखकर, सबको सुयोग्य
जाना और नाम ले-लेकर सबका सम्मान किया। ४॥

दो॰—भाइंदु लावहु घोख जिन आजु काजु वड़ मोहि। सुनि सरोप बोले सुभट वीर अधीर न हाहि॥१९१॥

[ उसने कहा — ] हे भाइयो ! घोखा न लाना ( अर्थात् मरनेसे न घगराना )। आज मेरा यहा भारी काम है । यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोशके साथ बोल उठे —हे बीर ! अधीर मत हो ॥ १९१ ॥

ची०-राम प्रताप नाथ वल तोरे। करिंह कटकु विनु भट विनु घोरे॥ जीवत पाठ न पार्छे धरहीं। रुंड मुंडमय मेदिनि करहीं॥ १॥

हे नाय ! श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे और आपके वलसे हमलीग भरतकी सेनाको विना बीर और विना घोड़ेकी कर देंगे (एक-एक बीर और एक-एक घोड़ेको मार डालेंगे)। जीते-जी पीछे पाँच न रक्लेंगे। पृथ्वीको रुण्ड मुण्डमयी कर देंगे (विरों और घड़ोंसे छ। देंगे)॥ १॥

दीख निपादनाथ भल टोल्.। कहेउ बजाउ जुझाऊ ढोल्.॥
एतना कहत छींक भइ बाँए। कहेउ सगुनिथनह खेत सुहाए॥ ३॥
निपादराजने वीरोंका बढ़िया दल देखकर कहा—जुझाऊ (लड़ाईका) ढोल
अजाओ। इतना कहते ही वार्यों ओर छींक हुई। बकुन विचारनेवालोंने कहा कि खेत
सन्दर हैं (जीत होगी)॥ २॥

बृहु एकु कह सगुन विचारी। भरत है मिलिय न होइहि रारो॥ रामिह भरतु मनावन जाहीं। सगुन कहइ अस विग्रहु नाहीं॥ ३॥ एक वूढ़ेने शकुन विचारकर कहा—भरतसे मिल लीजिये। उनसे लड़ाई नहीं होगी। म्रत श्रीरामचन्द्रजीको मनाने जा रहे हैं । शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है ॥ ३ ॥
सुनि गुह कहड़ नीक कह चृद्धा । सहसा करि पिश्विताहिं विमृद्धा ॥
भरत सुभाट सील विनु वृद्धों । बिह हित हानि जानि विनु जूद्धों ॥ ४ ॥
यह सुनकर निपादराज गुहने कहा — वृद्धा टीक कह रहा है । जल्दीमें (विना
विचारे) कोई काम करके मूर्जेलोग पछताते हैं । मरतजीका शील-स्वभाव विना समझे
और विना जाने युद्ध करनेमें हितकी बहुत बड़ी हानि है ॥ ४ ॥

दो॰—गहहु घाट भट समिटि सब लेडँ मरम मिलि जाइ।
वृक्षि मित्र अरि मध्य गति तस नव करिह उँ आहु॥ १९२॥
अतएव हे बीरो! तुम लोग इक्टे होकर मब बाटोंको रोक लो, मैं जाकर भरतजीते
मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्रका है या शत्रुका या उदामीनका, यह
जानकर तव आकर वैसा (उसीके अनुमार) प्रयन्ध करूँगा॥ १९२॥

ची०-छखब सनेहु सुभाय सुहाएँ। बैरु प्रीति नहिं दुरहुँ दुराएँ॥

अस किह भेट सँजोवन छागे। कंद मूळ फळ खरा मृग मागे॥ १॥ उनके सुन्दर स्वभावसे में उनके स्तेहको पहचान हुँगा। वेर और प्रेम छिपानेसे नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंटका सामान सजाने छगा। उसने कंद्र, मूल, फल, पक्षी और हिरन मँगवाये॥ १॥

मीन पीन पाठीन पुराने। भरि भरि भार कहारन्ह आने॥ मिलन साज सिंज मिलन सिंघाए। मंगल मूल सगुन सुभ पाए॥ २॥ कहार लोग पुरानी और मोटी पिहना नामक मछिलयोंके भार भर-भरकर लाये। मेंटका सामान सजाकर मिलनेके लिये चले तो मङ्गलदायक ग्रुभ बाकुन मिले॥ २॥

देखि दूरि तें कहि निज नामू। कीन्ह मुनीसिह दृंढ प्रनामू॥ जानि रामप्रिय दीन्हि असीसा। भरतिह कहेउ बुझाड् मुनीसा॥ ३॥ निपादराजने मुनिराज विशिष्ठजीको देखकर अपना नाम वत्तलाकर दूरहीसे दण्डवत्-प्रणाम किया। मुनीश्वर विशिष्ठजीने उसको रामका प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और

मरतजीको समझाकर कहा [ कि यह श्रीरामजीका मित्र है ] ॥ ३॥

राम सला सुनि संद्रनु त्यागा। चले उतिरे उमगत अनुरागा॥ गाउँ जाति गुहँ नाउँ सुनाई। कीन्ह जोहारु माथ महि लाई॥ ४॥ यह श्रीरामका मित्र है, इतना सुनते ही भरतजीने रथ त्याग दिया। वे रथछे उत्तरकर प्रेममें उमँगते हुए चले। निपादराज गुहने अपना गाँव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वीपर माथा टेककर जोहार की॥ ४॥

दो॰—करत दंडचत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ। मनहुँ लखन सन भेंट भइ प्रेमु न हृद्यँ समाह॥ १९३॥ ्रण्डनत् करते देखकर भरतजीने उठाकर उसकी छातीसे छगा छिया । हृदयमें प्रेम समाता नहीं है, मानो ख़यं लक्ष्मणजीसे भेंड हो गयी हो ॥ १९३ ॥

नी०-भेंटत भरतु ताहिं अति प्रीती। लोग सिहाहिं प्रेम कै रीती॥

धन्य धन्य भुनि मंगङ मूळा। सुर सराहि तेहि बरिसिह फूळा॥ १॥ ॥ अ भरतजी गुदको अत्यन्त प्रेमसे गङ्गे लगा रहे हैं। प्रेमकी रीतिको सब लोग सिहा रहे हैं (ईप्यांपूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं); मङ्गलकी मूळ 'धन्य-धन्य' की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूङ बरसा रहे हैं॥ १॥

स्रोक चेद सच भाँतिहिं नीचा। जासु छाँह छुह छेह्अ सींचा॥
तेहि भरि अंक राम छुछ आता। मिलत पुरुक परिपृरित गाता॥ २॥
[ व कहते ईं— ] जो लोक और वेद दोनोंमें सब प्रकारते नीचा माना जाता है।
जिसकी छायाके हू जानेसे भी स्नान करना होता है। उसी निवादते अँकवार भरकर
( हदयसे निवटाकर ) श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई भरतजी [ आनन्द और प्रेमवश ]
इारीरमें पुलकावलीसे परिपूर्ण हो मिल रहे हैं॥ २॥

राम राम कि के जमुहाहों। तिन्हिह न पाप पुंज समुहाहों॥
यह तो राम लाइ उर लीन्हा। कुल समेत जगु पावन कीन्हा॥ ६॥
जो लोग राम-राम कहकर जँभाई लेते हैं (अर्थात् आलस्य मे जिनके मुँह के
राम-नामका उचारण हो जाता है) पापंकि समूह (कोई भी पाप) उनके सामने नहीं
आते। फिर इस गुहको तो न्वयं श्रीरामचन्द्रजीने हृदय लगा लिया और कुलसमेत इसे
जगत्वावन (जगत्को पवित्र करनेत्राला) बना दिया॥ ३॥

करमनास जलु सुरसिर परई। तेहि को कहहु सीस नहिं घरई।।
उलटा नामु जपत जगु जाना। बालमीकि भए ब्रह्म समाना।। ४॥
कर्मनाशा नदीका जल गङ्गाजीमें पड़ जाता है (मिल जाता है)। तन कहिये।
उसे कीन शिरपर घारण नहीं करता ! जगत् जानता है कि उलटा नाम (मरा-मरा)
जपते-जपते वाल्मीकिजी ब्रह्मके समान हो गये।। ४।।

दो॰—स्वपच सवर खस जमन जड़ पावँर कोल किरात।
रामु कहत पावन परम होत भुवन विख्यात॥ १९४॥
मूर्ख और पामर चाण्डाल, शवर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम-नाम
कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवनमें विख्यात हो जाते हैं॥ १९४॥

चौ०-निहं अचिरिज जुग जुग चिल आई। केहि न दीन्हि रघुबीर बहाई॥ राम नाम महिमा सुर कहहीं। सुनिसुनि अवध लोग सुखु लहहीं॥ १॥ इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग-युगान्तरसे यही रीति चली आ रही है। श्रीरघुनाथजीने किसको वड़ाई नहीं दी १ इस प्रकार देवता रामनामकी महिमा कह रहे हैं और उसे सुन-सुनकर अयोध्याके लीग मुख पा रहे हैं ॥ १ ॥
रामसखिह मिलि भरत सबेमा । पूँछी कुसल मुमंगल खेमा ॥
देखि भरत कर सीलु सनेहू । भा निपाद तेहि समय विदेहू ॥ २ ॥
. रामसखा निपादराजसे प्रेमके साथ मिलकर भरतजीने खुशल महाल और क्षेम
पूछी । भरतजीका बील और प्रेम देखकर निपाद उस समय विदेह हो गया (प्रेमसुग्ध
होकर देहकी सुध भूल गया ) ॥ २ ॥

सक्कच सनेहु मोदु मन बादा । भरतिह चिनवत एकटक टाटा ॥
धिर धीरज पद बंदि बहोरी । विनय सप्रेम करत कर वंशि ॥ ३ ॥
उसके मनमें संकोच, प्रेम और आनन्द इतना बढ़ गया कि वह ग्यटा खड़ा
टकटकी लगाये भरतजीको देखता रहा । फिर धीरज धरकर भरतजीके चरणेंकी बन्दना
करके प्रेमके माथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा—॥ ३ ॥

कुसल मूल पद पंकन पेगी। में तिहुँ काल कुपल निन लेगी।। सब प्रमु परम अनुप्रह तोरें। सिहत कोटि कुल संगल मोरें॥ ४॥ है प्रभो ! कुशलके मूल आपके चरणकमलेंकि दर्शन कर मेंने तीनें। कालोंमें अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुब्रहते करोड़ों कुलों (पीटियों) नहित मेरा मङ्गल (कल्याण) हो गया॥ ४॥

दो॰—समुझि मे।रि करत्ति कुलु प्रभु महिमा जिय जोह । जो न भजह रघुवीर पद जग विधि वैचित स्ताह ॥ १९५॥ मेरी करत्त और कुलको समझकर और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी महिमाको मनमें देख (बिचार) कर (अर्थात् कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करनेवाला जीव, और कहाँ अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंके स्वामी भगवान् श्रीरामचन्द्रजी ! पर उन्होंने

मुझ-जैसे नीचको भी अपनी अईतुकी कृपावश अपना लिया—यह समझकर ) जो रष्टुवीर श्रीरामजीके चरणोंका मजन नहीं करता, यह जगत्में विधाताके द्वारा ठगा गया है॥ १९५॥

ची०-कपटी कागर कुमित कुआती। छोक येद याहेर सम भाँती॥ राम कीन्ह आपन जयही तें। भगउँ मुदन भूपन तमही तें॥ १॥ मैं कपटी, कायर, बुबुद्धि और कुजाति हूँ और लांक-वेद दै।नांसे सम प्रकारसे बाहर हूँ। पर जबसे श्रीरामचन्द्रजीने मुझे अपनाया है, तभीसे मैं विश्वका भूपण हो गया!॥ १॥

देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई। मिलेड बहोरि भरत लघु भाई॥ कहि निपाद निज नाम सुवानीं। सादर सकल जोहारीं रानीं॥ २॥ निपादराजकी प्रतिको देखकर और सुन्दर बिनय सुनकर फिर भरतजीके छोटे भार राष्ट्रानजी उससे मिले । पिर निपादने अपना नाम ले-लेकर सुन्दर ( नम्र और मधुर ) याणीसे सब रानियोंको आदरपूर्वक जोहार की ॥ २ ॥

जानि समान समा देहि असीसा । जिअह सुखी सम लाख वरीसा ॥ निरिंग निपादु नगर नर नारी । भए सुखी जनु लखनु निहारी ॥ ३ ॥ रानियाँ उसे लक्ष्मणजीके समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम सौ लाख निर्मिक सुम्पार्गक जिओ । नगरके सी-पुक्प निपादको देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मणजीको देख रहे हों ॥ ३ ॥

कर्राहे लोउ एहिं जीवन लाहू। मेंटेउ रामभद्र भरि बाहू॥ सुनि निपादु निज भाग बहाई। प्रमुद्धित मन लड् चलेउ लेवाई॥ ॥ ॥ नय पहते हैं कि जीवनका लाभ तो इसीने पाया है। जिसे कल्याणस्वरूप शीरामनन्द्रजीने मुजाओंमें बाँपकर गर्ने लगाया है। निपाद अपने भाग्यकी बड़ाई सुनकर गनमें परम आनन्दित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला॥ ४॥

दो - सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुख पाइ।

घर तरु तर सर वाग वन वास वनापिन्ह जाइ ॥ १९६ ॥ उसने अपने सब सेवकोंको इशारेसे कह दिया । वे स्वामीका कल पाकर चले और उन्होंने घरोंमें, वृक्षोंके नीचे, तालाबोंपर तथा बगीचों और जंगलोंमें टहरनेके लिये स्थान बना दिये ॥ १९६ ॥

ची०-ग्रंगवेरपुर भरत दीख जब। भे सनेहँ सब अंग सिथिल तब॥
सोहत दिएँ निपादिह लागू। जनु तनु धरेँ विनय अनुरागू॥ १॥
भरतजीने जब श्रङ्काबेरपुरको देखा। तब उनके सब अङ्क प्रेमके कारण शिथिल
हो गये। वे निपादको लाग दिये (अर्थात् उसके कंधेपर हाथ रक्ले चलते हुए) ऐसे
शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम दारीर धारण किये हुए हों॥ १॥

पृष्टि विधि भरत सेनु सबु संगा। दीखि बाइ जग पावित गंगा॥
रामबाट कहूँ कीन्ह प्रनाम्। भा मनु मगनु मिले बनु राम्॥ २॥
इस प्रकार भरतजीने सब सेनाको साथमें लिये हुए जगत्को पवित्र करनेवाली
गङ्गानीके दर्शन किये। श्रीरामबाटको [ जहाँ श्रीरामजीने स्नान-सन्व्या की थी ] प्रणाम
किया। उनका मन इतना आनन्दमग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्रीरामजी मिल
गये हाँ॥ २॥

करिं प्रनाम नगर नर नारी। मुदित ब्रह्ममय वारि निहारी॥ किर मज्जनु भागिंद कर जोरी। रामचंद्र पद प्रीति न थोरी॥ ३॥ नगरके नर-नारी प्रणाम कर रहे हैं और गङ्गाजीके ब्रह्मरूप जलको देख-देखकर आनन्दित हो रहे हैं। गङ्गाजीमें स्नानकर हाथ जोड़कर सब यही वर माँगते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें हमारा प्रेम कम न हो ( अर्थात् बहुत अधिक हो ) ॥ ३ ॥ भरत कहेड सुरसरि तव रेन्। सकल सुखद सेवक सुरधेन् ॥ जोरि पानि वर मागर्ड एहू। सीय राम पद सहत्र सनेहू॥ ४ ॥ भरतजीने कहा—हे गङ्गे ! आपकी रज सबको सुख देनेवाली तथा सेवकके लिये तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान माँगता हूँ कि श्रीसीतारामजीके चरणोंमें मेरा खाभाविक प्रेम हो ॥ ४ ॥

दो॰--पहि बिधि मज्जनु भरतु करि गुर अनुसासन पाइ।

मातु नहानीं जानि सव डेरा चले लवाइ ॥ १९७॥ इस प्रकार भरतजी स्नानकर और गुरुजीकी आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएँ स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले ॥ १९७॥

चौ०-जहँ तहँ छोगन्ह डेरा कीन्हा। भरत सोधु सबही कर छीन्हा॥

सुर सेवा करि आयसु पाई। राम मातु पहिं गे दोउ भाई॥ १॥ लोगोंने जहाँ-तहाँ डेरा डाल दिया। भरतजीने सभीका पता लगाया [ कि सब लोग आकर आरामसे टिक गये हैं या नहीं ]। फिर देवपूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजीके पास गये॥ १॥

चरन चाँपि किह किह सृद्धु बानी । जननीं सकल भरत सनमानी ॥
भाइहिं सौँपि मानु सेवकाई । आपु निपादिह लीन्ह बोलाई ॥ २ ॥
चरण दवाकर और कोमल वचन कह-कहकर भरतजीने सब माताओंका सत्कार
किया । फिर माई शत्रुघनको माताओंकी सेवा सौंपकर आपने निषादको बुला लिया ॥२॥
चले सखा कर सों कर जोरें । सिथिल सरीर सनेह न थोरें ॥
पूँछत सखिह सो ठाउँ देखाऊ । नेकु नयन मन जरिन जुड़ाऊ ॥ ३॥
सखा निषादराजके हाथसे हाथ मिलाये हुए भरतजी चले । प्रेम कुछ थोड़ा नहीं
है (अर्थात् बहुत अधिक प्रेम है ) जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है । भरतजी
खखासे पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मनकी जलन कुछ
ठंडी करो—॥ ३॥

जह सिय रामु छखनु निसि सीए। कहत भरे जल लोचन कोए॥
भरत बचन सुनि भयउ विषादू। तुरत तहाँ छइ गयउ निषादू॥ ४॥
जहाँ सीताजी, श्रीरामजी और छहमण रातको सोये थे। ऐसा कहते ही उनके
नेत्रोंके कोयोंमें (प्रेमाश्रुऑका) जल भर आया। भरतजीके वचन सुनकर निषादको
वड़ा विशाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया—॥ ४॥

दो॰—जहँ सिसुपा पुनीत तर रघुवर किय विश्रामु । अति सनेहँ साद्र भरत कीन्हेड दंड प्रनामु ॥ १९८ ॥ जहाँ पिवत अशोकके मुक्षके नीचे श्रांरामजीने विश्राम किया था। भरतजीने वहाँ अत्यन्त प्रेमसे आदरपूर्वक दण्डवत्-प्रणाम किया ॥ १९८ ॥•

ची०-कुस सोंधरी निहारि सुहाई। कीन्ह प्रनासु प्रदिच्छन जाई॥
चरन रेख रज ऑखिन्ह छाई। यनइ न कहत प्रीति अधिकाई॥ १॥
कुशोंकी सुन्दर सामरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्रीरामचन्द्रशीके चरणचिहोंकी रज ऑखोंमें लगायी। [उस समयके] प्रेमकी अधिकता कहते
नहीं यनती॥ १॥

कनक थिंदु हुइ चारिक देखे। राखे सीस सीय सम छेखे॥ सजल थिलोचन एद्पेँ गलानी। कहत सखा सन वचन सुवानी॥ २॥ भरतजीने दो-चार खर्णविन्दु (सोनेके कण या तारे आदि जो सीताजीके गहने-कपड़ेंसि गिर पड़े थे) देखे तो उनको सीताजीके समान समझकर सिरपर रख लिया। उनके नेज [प्रेमापुके] जलसे भरे हैं और हृदयमें ग्लानि भरी है। वे सखासे सुन्दर वाणीमें ये वचन बोले—॥ २॥

श्रीहत सीय विरहें दुतिहीना। जथा अवध नर नारि विलीना॥
पिता जनक देलें पटतर केही। करतल भोगु जोगु जग जेही॥ ३॥
ये स्वर्णके कण या तारे भी सीताजीके विरहसे ऐसे श्रीहत (शोभाहीन) एवं
कान्तिहीन हो रहे हैं जैसे [राम-वियोगमें] अयोध्याके नर-नारी विलीन (शोकके कारण
क्षीण) हो रहे हैं। जिन सीताजीके पिता राजा जनक हैं, इस जगत्में मोग और योग
दोनों ही जिनकी मुद्रीमें हैं, उन जनकजीको में किसकी उपमा दूँ ।। ३॥

ससुर भानुकुल भानु भुआल । जेहि सिहात अमरावितपाल ॥
प्राननाथु रघुनाथ गोसाई । जो वह होत सो राम बहाई ॥ ४ ॥
सूर्यकुलके सूर्य राजा दशरथजी जिनके समुर हैं, जिनको अमरावितके स्वामी इन्द्र
भी सिहाते थे (ई॰ व्या र्वंक उनके जैसा ऐक्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे ); और प्रमु
श्रीरघुनाथजी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह
श्रीरामचन्द्रजीकी [दी हुई] बड़ाईसे ही होता है ॥ ४ ॥

दो॰—पति देवता सुतीय मनि सीय साँथरी देखि।

विहरत हृद्उ न हृहरि हर पवि तें कठिन विसेषि॥ १९९॥ उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रिगोंमें शिरोमणि सीताजीकी साथरी (कुशशस्या ) देखकर मेरा हृद्य हृहराकर (दहलकर) फट नहीं जाता; हे शङ्कर! यह वज्रसे भी अधिक कठोर है!॥ १९९॥

चौ०-छालन जोगु लखन लघु लोने । भे न भाइ अस अहर्हि न होने ॥ पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे । सिय रघुवीरहि प्रानिवआरे ॥ १ ॥ मेरे छोटे माई लक्ष्मण बहुत ही सुन्दर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे माई न तो किसीके हुए, न हैं, न होनेके ही हैं। जो लक्ष्मण अवधके लोगोंको प्यारे, माता-पिताके दुलारे और श्रीसीतारामजीके प्राणप्यारे हैं;॥ १॥

सृदु सूरित सुकुमार सुभाऊ। तात बाउं तन छाग न काऊ॥ ते बन सहिं विरति सब भाँती। निदरे कोटि कुल्लिस एहिं छाती॥ २॥ जिनकी कोमल मृतिं और सुकुमार स्वभाव है। जिनके शरीरमें कभी गरम हवा भी

जिनकी कोमल मृति और सुकुमार स्वभाव है। जिनके शरीरमें कभी गरम हवा भी नहीं लगी। वे वनमें सब प्रकारकी विपत्तियाँ सह रहे हैं। [हाय ! ] इस मेरी छातीने [कटोरतामें ] करोड़ों बज्रोंका भी निरादर कर दिया [नहीं तो यह कभीकी फट वायी होती ] ॥ २ ॥

राम जनमि जगु कीन्ह उजागर। रूप सीछ सुख सब गुन सागर॥
पुरजन परिजन गुर ितु माता। राम सुभाउ सबिह सुखदाता॥ ३॥
श्रीरामचन्द्रजीने जन्म (अवतार) छेकर जगत्को प्रकाशित (परम सुशोभित)
कर दिया। वे रूपः शीलः मुख और समस्त गुणोंके समुद्र हैं। पुरवासीः बुद्धम्त्रीः गुकः
पिता-माता सभीको श्रीरामजीका स्वभाव सुख देनेवाला है॥ ३॥

बैरिड राम बढ़ाई करहीं। बोलिन मिलिन विनय मन हरहीं॥ सारद कोटि कोटि सत सेषा। करिन सकिं प्रभु गुन गन लेखा॥ ४॥ शत्रु भी श्रीरामजीकी बड़ाई करते हैं। बोल-चाल मिलनेके ढंग और विनयसे वे सनको हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेपजी भी प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके गुण-सम्होंकी गिनती नहीं कर सकते॥ ४॥

दो॰—सुखस्तर रधुवंसमिन मंगल मोद निधान ।
ते सोवत कुस डासि मिह विधि गति अति वलवान ॥ २०० ॥
जो सुल-स्वरूप रघुवंशिशोमणि श्रीरामचन्द्रजी मङ्गल और आनन्दके भण्डार हैं।
वे पृथ्वीपर कुशा विछाकर सोते हैं । विधाताकी गति वही ही बलवान है ॥ २०० ॥
चौ॰—राम सुना दुखु कान न काऊ । जीवनतरु जिमि जोगवइ राऊ ॥
पलक नयन फिन मिन जेहि भाँती । जोगवहिं जननि सक्ल दिन राती ॥ १ ॥

श्रीर मचन्द्रजीने कानोंसे भी कभी दुःखका नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन-वृक्षकी तरह उनकी सार-सँमाल किया करते थे। सब माताएँ भी रात-दिन उनकी पेसी सार-सँमाल करती थीं जैसे पलक नेत्रोंकी और साँप अपनी मणिकी करते हैं ॥१॥

ते अब फिरत बिपिन पदचारी। कंद मूल फल फूल अहारी॥ धिग कैकई समंगल मूला। भइसि प्रान प्रियतम प्रतिकृला॥ २॥ वही श्रीरामचन्द्रजी अब जंगलोंमें देवल फिरते हैं और कन्द-मूल तथा फल-पूलोंका भोजन फरते हैं । अमहासकी मृत कैंडयीको धिकार है, जो अपने प्राण-प्रियतम पतिखे भी प्रतिकृत हो गर्या ॥ २ ॥

भें शिग थिन अब उद्दिश्व अभागी। सबु उत्तपातु भयत नेहि लागी॥

एक कर्लकु करि स्तेत विधालाँ। साई दोह मंगिह कीन्ह कुमालाँ॥ ३॥

मुद्र पार्शेक समुद्र और अभागेको धिकार है, धिकार है, जिसके कारण ये सब उत्यात एए। विधालाने मुझे कुलका फल्द्व बनाकर पैदा किया और कुमालाने मुझे स्वागिद्योगी स्ना दिया॥ ३॥

सुनि सप्रेम समुद्दाव निपाद् । नाथ करिअ कत वादि विषाद ॥
राम पुरुद्दि प्रिय नुरुद्द प्रिय रामि । यह निर्ते सु दोसु विधि वामि ॥ ४ ॥
यह गुनकर निपादराज प्रेम पूर्वक समसाने लगा—हे नाथ ! आप व्यर्थ विषाद
किशिन्ति करते हैं । शीरामचन्द्रजी आपको प्यारे हैं और आप श्रीरामचन्द्रजीको प्यारे
हैं । यही निचाद (निधित निज्ञान्त ) है, दोप तो प्रतिकृत विधाताको है ॥ ४ ॥
रां — विधि वाम की करनी कितन जेहि मातु कीन्ही वावरी ।
तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी ॥
तुलकी न नुम्ह सो राम प्रीतमु कहतु ही सोंहें किएँ ।
परिनाम मँगल जानि अपने आनिए धीरजु हिएँ ॥
प्रतिकृत विधाताकी करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेबीको वावली बना
दिया (उपकी गति फेर दी ) । उस रातको प्रभु श्रीरामचन्द्रजी वार-वार आदरपूर्वक
आपकी बढ़ी सराहना करते थे । तुलभीदासजी कहते हैं — [निपादराज कहता है कि — ]
श्रीरामचन्द्रजीको आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है, मैं सौगन्य खाकर

फहता हूँ । परिणाममें मद्गल होगा, यह जानकर आप अपने हृदयमें धैर्य धारण कीजिये । सी०-अंतरजामी रामु सकुच सप्रेम कृपायतन । चिलिश्र करिश्र विश्रामु यह विचारि हृद्ध आसि मन ॥ २०१ ॥ श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपाके धाम हैं, यह विचारकर और मनमें हृदता लाकर चलिये और विश्राम कीजिये ॥ २०१ ॥

ची०-सखा वचन सुनि उर धिर धीरा। बास चले सुमिरत रघुवीरा॥
यह सुधि पाइ नगर नर नारी। चले बिलोकन आरत भारी॥ १॥
सखाक वचन सुनकर, दृश्यमें धीरज धरकर श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करते हुए
भरतजी ढेरेको चले। नगरके सारे स्त्री-पुरुप यह (श्रीरामजीके ठहरनेके स्थानका)
समाचार पाकर यहे शातुर होकर उस स्थानको देखने चले॥ १॥

परद्धिना करि करिंह प्रनामा । देहिं कैकइहि खोरि निकामा ॥ भरि भरि चारि विलोचन लेहों । बाम विधातिह दूषन देहीं ॥ २ ॥ वे उस स्थानकी परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयीको बहुत दोष देते हैं । नेत्रोंमें जल मर-मर लेते हैं और प्रतिकूल विधाताको दूषण देते हैं ॥ २ ॥

एक सराहिं भरत सनेहूं। कोड कह नृपति नियाहेड नेहूं॥ निर्दे आपु सराहि निषादि । को कि सकह विमोह विषादि ॥ ३॥ कोई भरतजीके स्नेहकी सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजाने अपना प्रेम खूब निवाहा। सब अपनी निन्दा करके निषादकी प्रशंसा करते हैं। उस समयके विमोह और विषादको कीन कह सकता है १॥ ३॥

पृद्धि विधि राति छोगु सबु जागा। भा भिनुसार गुदारा छागा॥ गुरिह सुनावँ चढ़ाइ सुहाई। नई नाव सब मातु चढ़ाई॥ ४॥ इस प्रकार रातभर सब छोग जागते रहे। सबेरा होते ही खेवा छगा। सुन्दर नावपर गुरुजीको चढ़ाकर फिर नयी नावपर सब माताओंको चढ़ाया॥ ४॥

दंड चारि महँ भा सबु पारा। उतिर भरत तब सबिह सँभारा॥ ५॥ चार घड़ीमें सब गङ्गाजीके पार उतर गये। तब भरतजीने उतरकर सबको सँभाला॥ ५॥

दो॰—प्रातिक्रिया करि मातु पद वंदि गुरिह सिरु नाइ।
आगं किए निषाद गन दीन्द्वेड कटकु चलाइ॥ २०२॥
मातःकालकी कियाओंको करके माताके चरणोंकी वन्दना कर और गुरुजीको सिर नवाकर मरतजीने निषादगणोंको [रास्ता दिखलानेके लिये] आगे कर लिया और वेना चला ही॥ २०२॥

चौ०-कियउ निषादनाथु अगुआई। मातु पालकी सकल चलाई॥ साथ बोलाइ भाइ लघु दीन्हा। बिप्रन्ह सहित गवनु गुर कीन्हा॥ १॥ निषादराजको आगे करके पीछे सब माताओंकी पालकियाँ चलायीं। छोटे भाई शत्रुष्नजीको बुलाकर उनके साथ कर दिया । फिर ब्राह्मणोंसहित गुरुजीने गमन किया॥ १॥

भापु सुरसिरिहि कीन्ह प्रनाम् । सुमिरे छखन सहित सिय राम् ॥ गवने भरत पयादेहिं पाए । कोतल संग जाहि डोरिआए ॥ २ ॥ तदनन्तर आप ( भरतजी ) ने गङ्गाजीको प्रणाम किया और लक्ष्मणसहित श्रीसीता-रामजीका स्मरण किया । भरतजी पैदल ही चले । उनके साथ कोतल ( बिना सवारके ) घोड़े बागडोरसे वृँधे हुए चले जा रहे हैं ॥ २ ॥

कहिं सुसेवक वार्राहें बारा। होइअ नाय अस्व असवारा॥ रामु पयादेहि पायेँ सिघाए। हम कहेँ रथ गज बाजि बनाए॥ ३॥ उत्तम सेवक बार-बार कहते हैं कि हे नाथ! आप बोड़ेपर सवार हो लीजिये। [ भरतजी जवाय देते हैं कि ] श्रीरामचन्द्रजी तो पैदल ही गये और हमारे लिये रथः हाथी और घोड़े बनाये गये हैं॥ ३॥

सिर भर जाउँ उचित अस मोरा। सब तें सेवक घरमु कडोरा॥
देग्वि भरत गति सुनि मृदु यानी। सब सेवक गन गरिह गलानी॥ ४॥
मुद्दे उनित तो ऐमा है कि मैं सिरके वल चलकर जाऊँ। सेवकका धर्म सबसे
फटिन होता है। भरतजीकी दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण
ग्लानिके गारे गले जा रहे हैं॥ ४॥

दो॰—भरत तीसरे पहर कहँ कीन्ह प्रवेसु प्रयाग।

कहत राम सिय राम सिय उमिग उमिग अनुराग॥ २०३॥

प्रेगमें उमैग-उमैगकर शीताराम-तीताराम कहते हुए भरतजीने तीतरे पहर प्रयागमें
प्रवेस किया॥ २०३॥

चीर-शलका शलकत पायन्ह कैसें। पंकज कोस ओस कन जैसें॥
भरत पयादेहिं आए आजू। भयउ दुखित सुनिसकल समाजू॥।॥
उनके चरणोंमें छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमलकी कलीपर ओसकी बूँदें चमकती
हों। भरतजी आज पैदल ही चलकर आये हैं, यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया॥ १॥

खबरि छीन्ह सब छोग नहाए। कीन्ह प्रनासु त्रिवेत्तिह आए॥ सविधि सितासित नीर नहाने। दिए दान सिहसुर सनमाने॥२॥ जब भरतजीने यह पता पा छिया कि सब छोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणीपर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधिपूर्वक [गङ्गा-यमुनाके] स्वेत और स्याम जलमें स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणोंका सम्मान किया॥२॥

देखत स्वामल धवल हलोरे। पुलकि सरीर भरत कर जोरे॥ सकल काम प्रद तीरथराऊ। वेद बिदित जग प्रगट प्रभाऊ॥ ३॥ दयाम और सफेद (यमुनाजी और गङ्गाजीकी) लहरोंको देखकर भरतजीका इारीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा—हे तीर्थराज! आप समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। आपका प्रभाव वेदोंमें प्रसिद्ध और संसारमें प्रकट है॥ ३॥

सागर्डें भीख स्यागि निज धरस्। आरत काह न करह कुकरस्। अस जिप जानि सुजान सुदानी। सफळ करिंह जग जाचक वानी॥ ४॥ में अपना धर्म (न माँगनेका क्षत्रियधर्म) त्यागकर आपसे भीख माँगता हूँ। आर्च मनुष्य कीन सा कुकर्म नहीं करता १ ऐसा हृदयमें जानकर सुजान उत्तम दानी जगत्में माँगनेवालेकी वाणीको सफल किया करते हैं ( अर्थात् वह जो माँगता है सो दे देते हैं )॥ ४॥

दो॰—अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहुउँ निर्यान । जनम जनम रित रामपद यह वरदानु न आन ॥ २०४ ॥ मुझे न अर्थकी रुचि (इच्छा) है, न धर्मकी, न कामकी और न में मोक्ष ही चाहता हूँ । जन्म-जन्ममें मेरा श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम हो, वस, यही वरदान माँगता हूँ, दूसरा दुछ नहीं ॥ २०४ ॥

ची०-जानहुँ रामु कुटिल करि मोही। लोग कहउ गुर साहित दोही॥ सीता राम चरन रित मोरें। अनुदिन बढ़उ अनुप्रह तोरें॥१॥ स्वयं श्रीरामचन्द्रजी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामिद्रोही भले ही कहें। पर श्रीसीतारामजीके चरणोंमें मेरा प्रेम आपकी कृपासे दिन-दिन

बढ़ता ही रहे ॥ १ ॥

जलदु जनम भरि सुरित बिसारड । जाचत जलु पिष्ठ पाहन ढारड ॥ चातकु रटिन घटें घटि जाई । बहें प्रेसु सब भाँति भलाई ॥ २ ॥ मेघ चाहे जन्मभर चातककी सुधि सुला दे और जल माँगनेपर वह चाहे वज्र और पत्थर (ओले) ही गिरावे। पर चातककी रटन घटनेसे तो उसकी यात ही घट जायगी (प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जायगी)। उसकी तो प्रेम बढ़नेमें ही सब तरहसे भलाई है ॥ २ ॥

कनकिंह बान चढ़ इ जिसि दाहें। तिसि त्रियतम पद नेस निवाहें॥ भरत वचन सुनि माझ त्रिवेनी। भइ मृद्ध वानि सुमंगल देनी॥ ३॥ जैसे तपानेसे सोनेपर आव (चमक) आ जाती है, वैसे ही प्रियतमके चरणोंमें प्रेमका नियम निवाहनेसे प्रेमी सेवकका गौरव बढ़ जाता है। भरतजीके वचन सुनकर बीच त्रिवेणीमेंसे सुन्दर मङ्गल देनेवाली कोमल वाणी हुई॥ ३॥

तात भरत तुम्ह सब बिधि साधू। राम चरन अनुराग अगाधू॥ बादि गळानि करहु मन माहीं। तुम्ह सम रामिह कोड प्रिय नाहीं॥ ४॥ हे तात भरत ! तुम वब प्रकारसे साधु हो। श्रीरामचन्द्रर्ज, के चरणोंमें तुम्हारा अयाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मनमें ग्ळानि कर रहे हो। श्रीरामचन्द्रको तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है॥ ४॥

दो॰—तनु पुलकेउ हियँ हरषु सुनि चेनि वचन अनुकूल ।

भरत धन्य कहि धन्य सुर हरषित वरपिह पूल ॥ २०५ ॥

प्रिवेणीजीके अनुकूल वचन सुनकर भरतजीका शरीर पुलकित हो गया, हृदयमें हर्ष

जा गया । भरतजी धन्य हैं, घन्य हैं, कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे ॥२०५॥
चौ०-प्रसुदित तीरयराज निवासी । बैसानस बहु गृही उदासी ॥

कहिं परसपर मिलि दस पाँचा । भरत सनेहु सीलु सुचि साँचा ॥ १ ॥
तीर्थराज प्रयागमें रहनेवाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन (संन्यासी)

सर सहत ही आमिन्दिन हैं और दस-पाँच मिलकर आपसमें कहते हैं कि भरतजीका पेस और भीर भीर और समा है ॥ १ ॥

सुनत राम गुन श्राम सुहाए । भरहाज सुनिवर पहि आए ॥ दंट प्रनासु करत सुनि देखे । सूरतिमंत भाग्य निज छेखे ॥ २ ॥ भीरामचन्द्रजीके सुन्दर गुणतम्होंको सुनते हुए वे सुनिश्रेष्ठ भरहाजजीके पास आये । गनिने भरतजीकी दण्डनत्-प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान् सीमाग्य समझा ॥२॥

भाद उठाइ लाइ उर लीन्हे। दीनिह असीस कृतास्य कीन्हे॥ भामनु दीन्य नाइ सिरू बैठे। चहत सकुच गृहँ जनु भनि पैठे॥ ६॥ उन्होंने दीइ हर भरतजीको उठाकर हृदयसे लगा लिया और आशीर्वाद देकर हतार्ग निया। मुनिने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर गंजीनके परमें तुन जाना चहते हैं॥ ३॥

मृति पूँउच कर् यह यह सीच्। योले रिषि छखि सीछ सँकीच्॥

मृतह भरत हम सब सुधि पाई। विधि करतव पर किछु न बलाई॥ ४॥

उनके मनमें यह वड़ा सीच है कि गुनि कुछ पूछेंगे [ तो मैं क्या उत्तर दूँगा ]।

भरतजीके शील और संकोचको देखकर ऋषि बोले—भरत ! सुनो, इम सब खबर पा
चुके हैं। विधातको कर्वव्यवर कुछ बदा नहीं चलता ॥ ४॥

रो॰—तुम्ह ग्लानि जियँ जनि करहु समुझि मातु करत्ति।

तात फैकड्टि दोसु नहिं गई गिरा मित धूरि ॥ २०६॥ गताकी करत्वको समझकर (याद करके) तुम हृदयमें ग्लानि मत करो। है तान! कैंक्यीका कोई दोप नहीं है। उनकी बुद्धि तो सरस्वती विगाड़ गयी थी॥ २०६॥ नी०-याट कहत अस्य कहिंदि न कोऊ। छोकु बेद्ध बुध संमत दोऊ॥

तान तुम्हार विमल जसु गाई। पाइहि लोकउ बेहु बड़ाई॥ १॥ यह कहते भी कोई भला न बहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानोंको मान्य रिं। किन्तु है तात ! तुम्हारा निर्मल यहा गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे ॥ १॥

लोक येद संमत सबु कहर्द् । जेहि पितु देह राजु सो छहर्द्दे ॥ राउ सत्यवत तुम्हिह बोलाई । देत राजु सुखु घरमु बहाई ॥ २ ॥ यह लोक और येद दोनोंको मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है । राजा सत्यवती थे; तुमको बुलाकर राज्य देते, तो सुख मिलता, धर्म रहता और बहाई होती ॥ २ ॥

राम गवनु वन अनस्य मूळा। जो सुनि सकल बिस्व भइ सूला॥ स्रो भावी वस रानि अयानी। करि कुचालि अंतहुँ पिलतानी ॥ ६॥ मारे अनर्थकी जड़ तो श्रीरामचन्द्रजीका वन-गमन है। जिसे सुनकर समस्त संसारको पीड़ा हुई । वह श्रीरामका वन-गमन भी भावीवश हुआ । वेसमश रानी तो भावीवश कुचाल करके अन्तमें पछतायी ॥ ३ ॥

तहँउँ तुम्हार अलप अपराध् । कहें सो अधम अयान असाध् ॥
करतेहु राजु त तुम्हिह न दोष् । रामिह होत सुनत संताष् ॥ ४ ॥
उसमें भी तुम्हारा कोई तिनक-सा भी अपराध कहे, तो वह अधम, अज्ञानी और
असाधु है । यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता । मुनकर श्रीरामचन्द्रजीको
भी संतोष ही होता ॥ ४ ॥

दो॰--अब अति कीन्हेहु भरत भल तुम्हिह उचित मत एहु।

सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरन संनेष्टु ॥ २०७ ॥ हे भरत ! अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया: यही मत तुम्हार लिये उचित या । श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेमहोनाही संसारमें तमस्त सुन्दर मङ्गलांका मृल है ॥ २०७ ॥

चौ०-सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना । मृरिभाग को तुम्हहि समाना ॥

यह तुम्हार आचरज न ताता। इसरथ सुअन राम प्रिय आता॥ १॥ सो वह (श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका प्रेम) तो तुम्हारा घन, जोवन और प्राण ही है; तुम्हारे समान बड़भागी कीन है ? हे तात ! तुम्हारे लिये यह आश्चर्यकी यात नहीं है। क्योंकि तुम दशरथजीके पुत्र और श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे भाई हो॥ १॥

सुनहु भरत रघुबर मन माहीं। पेम पानु तुम्ह सम कोउ नाहीं॥
छखन राम सीतिह अति प्रीती। निसि सब तुम्हिह सराहत बीती॥ २॥
हे भरत ! सुनो, श्रीरामचन्द्रके मनमें तुम्हारे समान प्रेमपान दूसरा कोई नहीं है।
छक्ष्मणजी, श्रीरामजी और सीताजी तीनोंको सारी रात उस दिन अत्यन्त प्रेमके साथ
तुम्हारी सराहना करते ही बीती॥ २॥

जाना मरमु नहात प्रयागा। मगन होहि तुम्हरें अनुरागा॥
तुम्ह पर अस सनेहु रघुवर कें। युख जीवन जग जस जड़ नर कें॥ ३॥
प्रयागराजमें जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे
तुम्हारे प्रेममें मग्न हो रहे थे। तुमपर श्रीरामचन्द्रजीका ऐसा ही (अगाध) स्नेह है जैसा
मूर्ख (विषयासक्त) मनुष्यका संसारमें सुखमय जीवनपर होता है ॥ ३॥

यह न अधिक रघुवीर बढ़ाई। प्रनत कुटुंच पाल रघुराई॥
तुम्ह ती भरत मोर मत पृहू। घरें देह जनु राम सनेहू॥ ४॥
यह श्रीरघुनाथजीकी बहुत बड़ाई नहीं है। क्योंकि श्रीरघुनाथजी तो शरणागतके
कुटुम्बभरको पालनेवाले हैं। हे भरत ! मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी
श्रीरामजीके प्रेम ही हो॥ ४॥

दो॰—तुम्ह कहँ भरत कलंक यह हम सब कहँ उपदेखा।

राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समछ गनेसु ॥ २०८ ॥ है भरत ! तुम्हारे लिये (तुम्हारी समझमें ) यह कलङ्क है पर हम सबके लिये तो उपदेश है । श्रीरामभक्तिरूपी रसकी सिद्धिके लिये यह समय गणेश (बड़ा छुम) हुआ है ॥ २०८ ॥

नी॰-नय विशु विमलतात जसु तोरा। रघुवर किंकर कुमुद चकोरा॥ उदित सदा र्भेयइहि कवहुँ ना। घटिहि न जगनभ दिन दिन दूना॥ १॥

हे तात ! तुम्हारा यश निर्मल नवीन चन्द्रमा है और श्रीरामचन्द्रजीके दास कुमुद और चकोर हैं [ वह चन्द्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोरको दुःख होता है—]; परन्तु यह तुम्हारा यशरूपी चन्द्रमा सदा उदय रहेगा; कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत्रूपी आकाशमें यह घटेगा नहीं, वरं दिन-दिन दूना होगा ॥ १ ॥

कोक तिलोक प्रीति अति करिही। प्रभु प्रताप रिव छिबिहि न हरिही॥
निसि दिन सुखद सदा सब काहू। प्रसिहि न कैकह करतन्तु राहू॥२॥
त्रैलोक्यरूपी चकवा इस यशक्ति। चन्द्रमापर अत्यन्त प्रेम करेगा और प्रभु
श्रीरामचन्द्रजीका प्रतापरूपी सूर्य इसकी छिबिको हरण नहीं करेगा। यह चन्द्रमा रात-दिन सदा
सब किसीको सुख देनेवाला होगा। कैकेबीका कुकर्मरूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा॥ २॥

प्रन राम सुपेम पियूपा। गुर अवमान दोष नहिं दूषा॥
राम भगत अब अभिभें अवाहूँ। कीन्हेंहु सुरूभ सुधा बसुधाहूँ॥ ३॥
यह चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतसे पूर्ण है। यह गुरुके
अपमानरूपी दोपसे दूपित नहीं है। तुमने इस यशरूपी चन्द्रमाकी सृष्टि करके पृथ्वीपर
भी अमृतको सुरूभ कर दिया। अब श्रीरामजीके भक्त इस अमृतसे तृप्त हो छें॥ ३॥

भूप भगीरथ सुरसिर आनी। सुमिरत सकल सुमंगल खानी।।
दसस्य गुन गन बरिन न जाहीं। अधिकु कहा जेहि समजग नाहीं।। ॥।
राजा भगीरथ गङ्गाजीको लाये जिन (गङ्गाजी) का स्मरण ही सम्पूर्ण सुन्दर
मङ्गलोंकी खान है। दशरथजीके गुणसमूहोंका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता; अधिक
क्या जिनकी बराबरीका जगत्में कोई नहीं है।। ॥।

दो॰—जासु सनेह सकोच वस राम प्रगट भए आह । जे हर हिय नयनिन कवहुँ निरखे नहीं अधाह ॥ २०९ ॥ जिनके प्रेम और संकोच (शील) के वशमें होकर स्वयं [सिचदानन्दवन]भगवान् श्रीराम आकर प्रकट हुए। जिन्हें श्रीमहादेवजी अपने हृदयके नेत्रोंसे कभी अधाकर नहीं देख पाये (अर्थात् जिनका स्वरूप हृदयमें देखते-देखते शिवजी कभी तृप्त नहीं हुए) ॥२०९॥ चौ०-कोरित विश्व तुम्ह कीन्ह बन्षा। जहँ वस राम पम स्रगरूपा॥
तात गलानि करहु जियँ जाएँ। दरहु दृख्दिहि पारसु पाएँ॥ १॥
[परंतु उनसे भी वदकर ] तुमने कीर्तिरूपी अनुपम चन्द्रमाको उत्पन्न कियाः
जिसमें श्रीरामप्रेम ही हिरनके [चिह्नके ] रूपमें वसता है। हे तात! तुम व्यर्थ ही हृदयमें
खानि कर रहे हो। पारस पाकर भी तुम दरिद्रतासे डर रहे हो ।॥ १॥

सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं। उदासीन तापस यन रहहीं॥ सब साधन कर सुफल सुहाना। लखन राम सिय दरसनु पावा॥ २॥ हे भरत ! तुम सुनो, हम छूठ नहीं कहते। हम उदासीन हैं (किसीका पक्ष नहीं करते), तपस्ती हैं (किसीकी मुँह-देखी नहीं कहते) और वनमं रहते हैं (किसीसे कुड़ प्रयोजन नहीं रखते)। सब साधनोंका उत्तम फल हमें लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और सीता-जीका दर्शन प्राप्त हुआ॥ २॥

तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा। सहित पयाग सुभाग हमारा॥
भरत धन्य तुम्ह जसु जगु जयऊ। किह अस पेम मगन मुनि भयऊ॥ ३॥
[सीता-लक्ष्मणसहित श्रीरामदर्शनरूप] उस महान् फलका परम फल यह तुम्हारा
दर्शन है! प्रयागराजसमेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत! तुम धन्य हो, तुमने अपने
यशसे जगत्को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेममें मग्न हो गये॥ ३॥

सुनि मुनि वचन सभासद हरपे। साधु सराहि सुमन सुर यरपे॥ धन्य धन्य धुनि गगन पयागा। सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा॥ ॥ ॥ भरद्वाज मुनिके वचन सुनकर सभासद् हिपत हो गये। साधु-साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओंने फूल वरसाये। आकाशमें और प्रयागराजमें धन्य, धन्य की ध्वनि सुन-सुनकर भरतजी प्रेममें मग्न हो रहे हैं॥ ४॥

दो॰—पुलक गात हियँ रामु सिय सजल सरोरुह नैन ।
करि प्रनामु मुनि मँडलिहि बोले गदगद वैन ॥ २१० ॥
भरतजीका शरीर पुलकित है, हृदयमें श्रीसीतारामजी हैं और कमलके समान नेज
[प्रेमाश्रुके] जलसे मरे हैं। वे मुनियोंकी मण्डलीको प्रणाम करके गद्गद वचन वोले—॥ २१० ॥
चौ०—मुनि समाजु अरु तीरथराजू। साँचिहुँ सपथ अवाइ अकाजू॥

पृष्टिं थल जो किछु कहिन वनाई। एहि सम अधिक न अध अधाई अकाजू॥
मुनियोंका समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सची सौगंघ खानेसे भी भरपूर
हानि होती है। इस स्थानमें यदि कुछ बनाकर कहा जाय तो इसके समान कोई बड़ा
पाप और नीचता न होगी॥ १॥

तुम्ह सर्वग्य कहरूँ सतिभाऊ । उर अंतरजामी रघुराऊ ॥ मोहि न मातु करतव कर सोचू । निहंदु दु जियँ जगु जानिहि पोचू ॥ २ ॥ में सच्चे भावसे कहता हूँ । आप सर्वज्ञ हैं, और श्रीरघुनाथजी हृदयके भीतरकी जाननेवाले हैं (में कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता ) । मुझे माता देकियीकी करनीका कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मनमें इसी वातका दुःख है कि जगत् मुझे नोच समझेगा ॥ २॥

नाहिन डरु बिगरिहि परलोकू। पितहु मरन कर मोहि न सोकू॥
सुकृत सुजस भिर भुअन सुहाए। रूछिमन राम सिरस सुत पाए॥ ३॥
न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जायगा और न पिताजीके मरनेका ही
मुझे शोक है। क्योंकि उनका सुन्दर पुण्य और सुयश विश्वभरमें सुशोमित है। उन्होंने
श्रीराम-रूक्ष्मण-सरीले पुत्र पाये॥ ३॥

राम विरहें तिज तनु छनभंगू। भूप सोच कर कवन प्रसंगू॥
राम छलन सिय बिनु पग पनहीं। किर मुनि वेष फिरहिं बन बनहीं॥ ४॥
फिर जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें अपने क्षणमञ्जर शरीरको त्याग दिया। ऐसे
राजाके लिये सोच करनेका कौन प्रसङ्ग है ! [ सोच इसी बातका है कि ] श्रीरामजी।
लक्ष्मणजी और सीताजी पैरोंमें बिना जूतीके मुनियोंका वेष बनाये वन-बनमें फिरते हैं॥४॥
दो०—अजिन वसन फल असन महि सयन डासि कुस पात।

वसि तरु तर नित सहत हिम आतप बरषा बात ॥ २११ ॥ वे वस्कल वस्न पहनते हैं, फलोंका भोजन करते हैं, पृथ्वीपर कुश और पत्ते विछाकर सोते हैं और बृक्षोंके नीचे निवास करके नित्य सदीं-गर्मी,वर्षा और हवा सहते हैं ॥ २११ ॥ चौ०-एहि हुख दाह दहह दिन छाती। भूख न बासर नीद न राती॥

पुष्टि कुरोग कर औषधु नाहीं। सोधेडँ सकल बिस्व मन माहीं॥ १॥ इसी दुःखकी जलनसे निरन्तर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिनमें भूख लगती है, न रातको नींद आती है। मैंने मन-ही-मन समस्त विश्वको खोज डाला, पर इस कुरोगकी औषघ कहीं नहीं है॥ १॥

मातु कुमत बद्ध अब मूला। तेहिं हमार हित कीन्ह बँसूला॥
किल कुकाठ कर कीन्ह कुजंशू। गाहि अवधि पढ़ि कठिन कुमंत्रू॥ २॥
माताका कुमत (बुरा विचार) पापोंका मूल बद्ध है। उसने हमारे हितका बस्ला
बनाया। उससे कलहरूपी कुकाठका कुयन्त्र बनाया और चौदह वर्षकी अवधिरूपी कठिन
कुमन्त्र पढ़कर उस यन्त्रको गाह दिया। [यहाँ माताका कुविचार बद्ध है, भरतको
राज्य बस्ला है, रामका वनवास कुयन्त्र है और चौदह वर्षकी अवधि कुमन्त्र है]॥ २॥

मोहि लगि यहु कुठाटु तेहिं ठाटा । घालेसि सब जगु बारहबाटा ॥ मिटइ कुजोगु राम फिरि आएँ । वसइ अवघ नहिं आन उपाएँ ॥ ३ ॥ मेरे लिये उसने यह सारा कुठाट ( बुरा साज ) रचा और सारे जगत्को बारह- बाट (छिन्न-भिन्न) करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्रीरामचन्द्रजीके लीट आनेपर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या वस सकती है, दूसरे किसी उपायसे नहीं ॥ ३ ॥ भरत बचन सुनि सुनि सुन्नु पाई। सबहिं कीन्हि यहु भाँति वढ़ाई ॥ तात करहु जिन सोचु बिसेपी। सब दुन्नु मिटिहि राम पग देन्ती ॥ ४ ॥ भरतजीके बचन सुनकर मुनिने सुन्न पाया और सभीने उनकी बहुत प्रकारसे बड़ाई की। [सुनिने कहा—] हे तात! अधिक सोच मत करो। श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका दर्शन करते ही सारा दुःख मिट जायगा॥ ४ ॥

दो॰—किर प्रवोधु मुनिवर कहेड अतिथि पेमप्रिय हो हु।

कंद् मूल फल फूल हम देहि लेहु किर छो हु॥ २१२॥

इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीन उनका समाधान करके कहा—अव आपलोग

इमारे प्रेमप्रिय अतिथि बनिये और छुपा करके कन्द-मूल, पल-पूल जो कुछ हम दें,
स्वीकार कीजिये॥ २१२॥

ची०-सुनि मुनि बचन भरत हियँ सोचू। भयड कुअवसर कठिन सँकोचू॥
जानि गरुइ गुर गिरा बहोरी। चरन बंदि बोले कर जोरी॥ १॥
मुनिके वचन सुनकर भरतके हृदयमें सोच हुआ कि यह वेमीके बड़ा बेढ़थ
संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनोंकी वाणीको महत्वपूर्ण (आदरणीय) समझकर, चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर वोले—॥ १॥

सिर घरि आयसु करिन तुम्हारा। परम घरम यहु नाथ हमारा॥
भरत बचन सुनिबर मन भाए। सुचि सेवक सिए निकट बोलाए॥ २॥
हे नाथ! आपकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर उसका पालन करना। यह हमारा परम
धर्म है। मरतजीके यह वचन सुनिश्रेष्टके मनको अच्छे लगे। उन्होंने विश्वासपात्र सेवकों
और शिप्योंको पास बुलाया॥ २॥

चाहिअ कीन्हि भरत पहुनाई। कंद मूल फल आनहु जाई॥ भेलेहिं नाथ किह तिन्ह सिर नाए। प्रमुदित निज निज काज सिधाए॥ ३॥ [और कहा कि ] भरतकी पहुनई करनी,चाहिये। जाकर कन्द्र, मूल और फल लाओ। उन्होंने 'हे नाथ! बहुत अच्छा' कहकर सिर नवाया और तब वे वड़े आनन्दित होकर अपने-अपने कामको चल दिये॥ ३॥

सुनिहि सोच पाहुन बढ़ नेवता। तिस पूजा चाहिश्र जस देवता॥
सुनिरिधि सिधि अनिमादिक आई। आयसु होइ सो करिंह गोसाई॥ ४॥
मुनिको चिन्ता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमानको न्योता है। अय जैसा देवता
हो, वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिये। यह सुनकर ऋद्वियाँ और अणिमादि सिद्धियाँ
आ गर्यो [ और बोर्ली— ] हे गोसाई ! जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें ॥ ४॥

दोल---राम विरह ब्याकुल भरतु सानुज सहित समाज।
पहुनाई फरि एरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज ॥ २१६ ॥
मुनिराजने प्रश्न होकर कहा-छोटे भाई शत्रुष्न और समाजसहित भरतजी श्रीरामचन्द्रजीके
विरही व्याकुल हैं, इनकी पहुनाई (आतिष्य-सत्कार) करके इनके श्रमको दूर करो ॥२१३॥
नी--रिचिसिचिसिर धरि मुनियर यानी । यहभागिनि आपुष्टि अनुमानी ॥

काहि परसपर सिधि समुदाई। अतुलित अतिथि राम छघु भाई॥ १॥ मृदि-भिद्धने मुनिराजकी आजाको सिर चढ़ाकर अपनेको बढ़भागिनी समझा। यप सिद्धियाँ आपसर्ने कहने लगाँ —श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलनामें कोई नहीं आ सकता॥ १॥

मुनि पद चंदि करिन सोह आजू। होइ सुखी सब राज समाजू॥
अस किंद रचेड रुचिर मृह नाना। जेहि थिलोकि बिलखाई विमाना॥ २॥
अत: मुनिके चरणोंकी वन्दना करके आज वही करना चाहिये जिससे सारा राजसमाज मुर्ला हो। ऐसा फहकर उन्होंने बहुत-से सुन्दर घर बनाये जिन्हें देखकर
विमान भी विलखते हैं (लजा जाते हैं)॥ २॥

भाग विभूति भूरि भरि राखे। देखत जिन्हिं अमर अभिकापे॥ दासी दास साज सब कोन्हें। जोगवत रहिंद मनिह मनु दीन्हें॥ ३॥ उन परीम बहुत से भोग ( इन्द्रियोंके विषय) और ऐश्वर्य ( ठाट-बाट ) का धामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी लक्ष्या गये। दावी-दास सब प्रकारकी सामग्री किये हुए मन लगाकर उनके मनोंको देखते रहते हैं ( अर्थात् उनके मनकी विचक्र अनुसार करते रहते हैं )॥ ३॥

यव समाज सिन सिधि पल माहीं। जे सुख सुरपुर सपनेहुँ नाहीं॥
प्रथमिद बास दिए सब केही। सुंदर सुखद जथा रुचि जेही॥ ४॥
जो मुखके सामान स्वर्गमें भी स्वप्नमें भी नहीं हैं। ऐसे सब सामान सिद्धियोंने पलभरमें सज दिये। पहले तो उन्होंने सब किसीको। जिसकी जैसी रुचि थी वैसे हो सुन्दर
सुखदायक निवासस्यान दिये॥ ४॥

दो॰—बहुरि सपरिजन भरत कहुँ रिष् अस आयसु दीन्ह।

विधि विसमय दायकु विभव मुनिवर तपवल कीन्ह ॥ २१४ ॥ और फिर कुटुम्बसित भरतजीको दिये, क्योंकि ऋषि भरदाजजीने ऐसी ही आजा दे रक्खी थी। [ भरतजी चाहते थे कि उनके सब संगियोंको आराम मिले, इसलिये उनके मनकी बात जानकर मुनिने पहले उन लोगोंको खान देकर पीछे सपरिवार भरतजीको खान देनेके लिये आजा दी थी। ] मुनिश्रेष्ठने तपोबलसे ब्रह्माको भी चिकत कर देनेवाला वैभव रच दिया ॥ २१४ ॥

चौ०-सुनि प्रभाउ जब भरत विलोका। सब लघु लगे लोकपति लोका॥
सुख समाज निहं जाइ वखानी। देखत विरित विसारिह ग्यानी॥ १॥
जव भरतजीने मुनिके प्रभावको देखा; तो उसके सामने उन्हें [इन्द्र, वरुण,
यम, दुवेर आदि ] सभी लोकपालोंके लोक तुच्छ जान पड़े। सुखकी सामग्रीका वर्णन
नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानीलोग भी वैराग्य भूल जाते हैं॥ १॥

आसन सयन सुवसन विताना। वन वाटिका विहग मृग नाना॥ सुरभि फूल फल अमिन समाना। विमल जलासय विविध विधाना॥ २॥ आसन, सेज, सुन्दर बस्त्र, चँदोवे, वन, वगीचे, भाँति-भाँतिके पक्षी और पशु सुगन्धित फूल और अमृतके समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकारके (तालाव, कुएँ, बावली आदि ) निर्मल जलाशय,॥ २॥

असन पान सुचि अमिन अमी से। देखि छोग सकुचात जमी से॥
सुर सुरभी सुरतर सबही कें। छिख अभिछाषु सुरेस सची कें॥ ३॥
तथा अमृतके भी अमृत-सरीखे पवित्र खान-पानके पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब छोग संयमी पुरुपों (विरक्त मुनियों) की भाँति सकुचा रहे हैं। सभीके डेरोमें [मनोवाञ्छित वस्तु देनेवाले] कामधेनु और कल्पनृक्ष हैं जिन्हें देखकर इन्द्र और इन्द्राणीको भी अभिछाषा होती है (उनकां भी मन छलचा जाता है)॥३॥

रितु बसंत वह त्रिविध वयारी। सब कहँ सुरूम पदारथ चारी॥
सक चंदन बिनतादिक भोगा। देखि हरप विसमय वस छोगा॥ ॥
वसन्त ऋतु है। शीतछ मन्द, सुगन्य तीन प्रकारकी हवा वह रही है। स्प्रीको
[धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष] चारों पदार्थ सुरूम हैं। माछा, चन्दन, स्त्री आदिक
भोगोंको देखकर सब छोग हर्प और विषादक वश हो रहे हैं। [हर्प तो मोग-सामग्रियोंको
और सुनिक तपःप्रभावको देखकर होता है और विषाद इस वातसे होता है कि श्रीरामके
वियोगमें नियम-त्रतसे रहनेवाछ हमछोग मोग-विछासमें क्यों आ फँसे; कहीं इनमें आसक्त
होकर हमारा मन नियम-त्रतींको न त्याग दे]॥ ४॥

दो॰—संपति चकई भरतु चक मुनि आयस खेळवार।
तेष्ठि निस्ति आश्रम पिजराँ राखे भा भिनुसार॥ २१५॥
सम्पत्ति (मोग-विलासकी सामग्री) चकवी है और मरतजी चकवा हैं, और मुनिकी आज्ञा खेळ हैं, जिसने उम रातको आश्रमक्ष्पी पिंजड़ेमें दोनोंको बंद कर रक्खा और
ऐसे ही सबेरा हो गया। [ जैसे किसी बहेलियेके द्वारा एक पिंजड़ेमें रक्खे जानेपर भी
चकवी-चक्रेका रातको संयोग नहीं होता; वैसे ही भरद्वाजजीकी आज्ञासे रातभर मोगसामग्रियोंके साथ रहनेपर भी भरतजीने मनसे भी उनका स्पर्शतक नहीं किया। ]॥ २१५॥

मासपारायण, उन्नीसवाँ विश्राम

नी०-कोन्ह निमजनु तीरथराजा। नाइ सुनिहि सिरु सहित समाजा।।
रिपि भायमु असीस सिर राखी। करि दंडवत विनय बहु भाषी॥ १॥
[प्रातःकाल ] भरतजीने तीर्थराजमें रनान किया और समाजसहित मुनिको सिर
नवापः और भ्रापिको आणा तथा आधीर्वादको सिर चढ़ाकर दण्डवत् करके बहुत
विनर्ता की॥ १॥

प्य गित कुसल साथ सब लीन्हें। चले चित्रक्टीहें चितु दीन्हें॥ रामसाया कर दीन्हें लागू। चलत देह धरि जनु अनुरागू॥ २॥ तदनन्तर रास्तेकी पहचान रखनेवाले लोगों (कुशल पथप्रदर्शकों) के साथ सब लोगोंको लिये हुए भरतजी चित्रक्टमें चित्त लगाये चले। भरतजी रामसखा गुहके हाथ-में-हाथ दिये हुए ऐसे जा रहे हैं। मानो साक्षात् प्रेम ही शरीर धारण किये हुए हो॥ २॥

निह पद प्रान सीस निह राया। पेसु नेसु बतु धर्सु अमाया॥
हत्यन राम सिय पंथ कहानी। पूँछत सबिह कहत सृदु बानी॥ ३॥
न तो उनके पैरोंमें जूते हैं, और न सिरपर छाया है। उनका प्रेम, नियम, बत
और धर्म निष्काट (सवा) है। वे सखा निषादराजसे छक्ष्मणजी, श्रीरामचन्द्रजी और
सीताजीके रास्तेकी वार्त पूछते हैं, और वह कोमल वाणीसे कहता है॥ ३॥

राम बास थल बिटप बिलोकें। उर अनुराग रहत निहं रोकें॥
देखि दसा सुर बरिसिहें फूला। भइ मृदु मिह मगु मंगल मूला॥ ४॥
श्रीरामचन्द्रजीके ठहरनेकी जगहों और वृक्षोंको देखकर उनके हृदयमें प्रेम रोके
नहीं इकता। भरतजीकी यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो
गयी और मार्ग मङ्गलका मृल बन गया॥ ४॥

दो॰—िकपँ जाहि छाया जलद सुखद वहइ वर वात।

तस मगु भयउ न राम कहँ जस भा भरतिह जात॥ २१६॥

वादल छाया किये जा रहे हैं, सुख देनेवाली सुन्दर हवा वह रही है। भरतजीके

जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्रीरामचन्द्रजीको भी नहीं हुआ था॥२१६॥

चौ॰—जह चेतन मग जीव घनेरे। जै चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे॥

ते सब भए परम पद जोगू। भरत दरस मेटा भव रोगू॥ १॥ रास्तेमें असंख्य जड़-चेतन जीव थे। उनमेंसे जिनको प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने देखा, अथवा जिन्होंने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखा वे सब [ उसी समय ] परमपदके अधिकारी हो गये। परन्तु अब भरतजीके दर्शनने तो उनका भव ( जन्म-मरण ) रूपी रोग मिटा ही दिया। [ श्रीरामदर्शनसे तो वे परमपदके अधिकारी ही हुए थे, परन्तु भरतदर्शनसे उन्हें वह परमपद प्राप्त हो गया ]॥ १॥

यह बिंद बात भरत कह नाहीं। सुमिरत जिनहि रामु मन माहीं॥ बारक राम कहत जग जेंद्र। होत तरन तारन नर तेऊ॥२॥ भरतजीके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्रीरामजी स्वयं अपने मनमें स्मरण करते रहते हैं। जगत्में जो भी मनुष्य एक बार 'राम' कह लेते हैं, वे भी तरने-तारनेवाले हो जाते हैं॥२॥

भरतु राम प्रिय पुनि लघु आता । कस न हो इ मगु मंगलदाता ॥ सिद्ध साधु मुनिवर अस कहहीं । भरतिह निरित्त हरपु हियँ लहहीं ॥ ३ ॥ फिर भरतजी तो श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे । तब भला उनके लिये मार्ग मङ्गल ( सुख ) दायक कैसे न हां ? तिद्ध, साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरतजीको देखकर दृदयमें हर्ष लाम करते हैं ॥ ३ ॥

देखि प्रभाउ सुरेसिंह सोचू। जगु भल भलेहि पोच कहुँ पोचू॥
गुर सन कहेउ किश्व प्रभु सोई। रामिंह भरतिह भेट न होई॥ ४॥
भरतजीके [इस प्रेमके] प्रभावको देखकर देवराज इन्द्रको सोच हो गया [िक कहीं इनके प्रेमवश श्रीरामजी लौट न जायँ और हमारा वना-वनाया काम विगड़ जाय] संसार मलेके लिये मला और बुरेके लिये बुरा है (मनुष्य जैसा आप होता है जगत् उसे वैसा ही दीखता है)! उसने गुरु बृहस्पतिजीसे कहा—हे प्रभो! वही उपाय कीजिये जिससे श्रीरामचन्द्रजी और भरतजीकी मेंट ही न हो॥ ४॥

दो॰—रामु सँकोची प्रेम वस भरत सपेम पयोधि। वनी वात वेगरन चहित करिश्र जतनु छलु सोधि॥ २१७॥ श्रीरामचन्द्रजी संकोची और प्रेमके वश हैं और भरतजी प्रेमके समुद्र हैं। वनी-बनायों बात बिगड़ना चाहती है। इसिछये कुछ छल हूँ दृकर इसका उपाय कीजिये॥२१७॥ चौ०-वचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने। सहसनयन विनु कोचन जाने॥

मायापित सेवक सन माया। करइ त उल्लिट परइ सुरराया॥ १॥ इन्द्रके बचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पतिजी मुसकराये। उन्होंने हजार नेत्रोंवाले इन्द्रको [ज्ञानरूपी] नेत्रोंसे रहित (मूर्ज) समझा और कहा—हे देवराज! मायाके स्वामी श्रीरामचन्द्रजांके सेवकके साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही जपर आ पड़ती है॥ १॥

तब किञ्च कीन्ह राम रूख जानी। अब क्रुचालि करि होइहि हानी॥

सुन सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न काऊ॥२॥

उस समय (पिछली बार) तो श्रीरामचन्द्रजीका रूख जानकर कुल किया था।

परन्तु इस समय कुचाल करनेसे हानि ही होगी। हे देवराज ! श्रीरघुनाथजीका स्वभाव सुनो।
वे अपने प्रति किये हुए अपराधसे कभी रुष्ट नहीं होते॥ २॥

जो अपराधु भगत कर करई। राम रोप पायक सो जरई॥ लोकहुँ येद धिदित इतिहासा। यह महिमा जानहिं दुरवासा॥ ३॥ पर जो कोई उनक भक्तका अपराध करता है। वह श्रीरामकी कोधाग्निमें जल जाता है। लोक और वेद दोनोंमें इतिहास (कथा) प्रमिद्ध है। इस महिमाको दुर्नामाजी जानते हैं॥ २॥

भरत सरित्न को राम सनेद्दो । जगु जप राम रामु जप जेही ॥ ४ ॥ सारा जनात् शीरामको जपता है। वे शीरामजी जिनको जपते हैं उन भरतजीके समान शीरामनम्द्रजीका प्रेमी कीन होगा ॥ ४ ॥

दो॰—मनहुँ न् आनिअ्अमरपति रघुवर भगत अकाजु।

अजार्य लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाजु ॥ २१८ ॥ है रेयराज ! रायुकुलकेष्ट श्रीरामचन्द्रजीके भक्तका काम विगाइनेकी वात मनमें भी न लाहने । ऐसा करनेसे लोकमें अपयश और परलोकमें दुःख होगा और शोकका सामान दिनोदिन यहता ही चला जायगा ॥ २१८ ॥

नीत-सुनु मुरेस उपरेसु हमारा। रामहि सेवकु परम पिआरा॥ मानत सुखु सेवक सेवकाई। सेवक वैर वैरु अधिकाई॥१॥ है देवराज! हमारा उपदेश सुना। श्रीरामजीको अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवककी सेवासे सुख मानते हैं और सेवकके साथ वेर करनेसे बड़ा भारी वैर मानते हैं॥१॥

जिया सम निर्हे राग न रोपू। गहिंह न पाप पूजु गुन होपू॥

करम प्रधान विन्न करि राखा। जो जस करह सो तस फलु चाखा॥ २॥

यद्यपि वे सम हिं—उनमें न राग है। न रोप है और न वे किसीका पाप-पुण्य
और गुण-दोप ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्वमें कर्मको ही प्रधान कर रक्खा है। जो

कैसा करता है। वह वैसा ही फल भोगता है॥ २॥

तद्रिप करिंह सम विषम विहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा॥
अगुन अलेप अमान एकरस। रामु सगुन भए भगत पेम बस॥ ३॥
तथापि वे भक्त और अभक्तके हृदयके अनुसार सम और विषम व्यवहार करते
हैं (भक्तको प्रेमसे गल लगा लेते हैं और अभक्तको मारकर तार देते हैं)। गुणरहितः
निलेंप, मानरहित और सदा एकरस भगवान् श्रीराम भक्तके प्रेमवश ही सगुण हुए हैं॥३॥

राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुरान साधु सुर साखी॥ अस निर्यं जानि तजहु कुटिलाई। करहु भरत पद प्रीति सुहाई॥ ४॥ श्रीरामजी सदा अपने सेवकों (भकों) की रुचि रखते आये हैं। वेद, पुराण, साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदयमें जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरतजीके चरणोंमें सुन्दर प्रीति करो ॥ ४॥ दो॰—राम भगत परिहत निरत पर दुख दुखी दयाल ।
भगत सिरोमनि भरत तें जिन डरपहु सुरपाल ॥ २१९ ॥
हे देवराज इन्द्र ! श्रीरामचन्द्रजीके मक्त सदा दूसरोंके हितमें लगे रहते हैं, वे
दूसरोंके दुःखसे दुखी और दयाल होते हैं। फिरः भरतजी तो भक्तोंके शिरोमणि हैं।
उनसे विल्कुल न डरो ॥ २१९॥

ची०-सत्यतंघ प्रसु सुर हितकारी। भरत राम आयस अनुसारी॥ स्वारय बिबस विकल तुम्ह होहू। भरत दोसु निह राउर मोहू॥ १॥ प्रमु श्रीरामचन्द्रजी सत्यप्रतिज्ञ और देवताओंका हित करनेवाले हैं। और भरतजी श्रीरासजीकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थके विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरतजीका कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है॥ १॥

सुनि सुरवर सुरगुर वर वानी। भा प्रमोद्धु मन मिटी गळानी॥ वरिष प्रस्त हरिष सुरगऊ। छगे सराहन भरत सुभाऊ॥ २॥ देवगुरु वृहस्पतिजीकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर इन्द्रके मनमें बड़ा आनन्द हुआ और उनकी चिन्ता मिट गयी। तब हर्षित होकर देवराज फूळ वरसाकर भरतजीके स्वभावकी सराहना करने छगे॥ २॥

पृष्ठि विधि भरत चल्ले मग जाहीं। दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीं॥
जबहिं रामु किह लेहिं उसासा। उमगत पेमु मनहुँ चहु पासा॥ ३॥
इस प्रकार भरतजी मार्गमें चल्ले जा रहे हैं। उनकी [प्रेममयी]दशा देखकर
मुनि और सिद्ध लोग मी सिहाते हैं। भरतजी जभी प्रामं कहकर लंदी साँस लेते हैं।
तमी मानो चारों और प्रेम उमड़ पड़ता है॥ ३॥

द्रविह बचन सुनि कुलिस प्याना । पुरजन पेसु न जाह बखाना ॥ बीच बास करि जमुनिह आए । निरित्त नीरु छोचन जल छाए ॥ ४ ॥ उनके [ प्रेम और दीनतासे पूर्ण ] वचनोंको सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं । अयोध्यावासियोंका प्रेम कहते नहीं वनता । त्रीचमें निवास ( मुकाम ) करके भरतजी यमुनाके तटपर आये । यमुनाजीका जल देखकर उनके नेत्रोंमें जल भर आया ।४।

दो॰—रघुवर वरन विछोकि वर वारि समेत समाज।
होत मगन वारिधि विरह चढ़े विवेक जहाज॥ २२०॥
श्रीरघुनाथजीके (स्थाम) रंगका मुन्दर जल देखकर सारे समाजसहित भरतजी
[प्रेमविह्वल होकर] श्रीरामजीके विरहरूपी समुद्रमें द्वर्यते-डूनते विवेकरूपी जहाजपर
चढ़ गये (अर्थात् यमुनाजीका स्थामवर्ण जल देखकर सब लोग स्थामवर्ण भगवान्के
प्रेममें विह्वल हो गये और उन्हें न पाकर विरहत्ययासे पीड़ित हो गये; तब भरतजीको

यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात् दर्शन करेंगे। इस विवेकसे वे फिर उत्साहित हो गये ) ॥ २२०॥

ची॰-जमुन तीर तेहि दिन करि वास् । भयउ समय सम सबिह सुपास् ॥
रातिहिं घाट घाट की तरनी । आईं अगनित जाहिं न बरनी ॥ १ ॥
उस दिन यमुनाजीके किनारे निवास किया । समयानुसार सबके लिये [ खान-पान
भादिकी ] सुन्दर व्यवस्था हुई । [ निपादराजका सक्केत पाकर ] रात-ही-रातमें घाटपाटकी अगणित नावें वहाँ आ गर्यी; जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १ ॥

प्रात पार भए एकहि खेबाँ। तोवे राम खला की सेवाँ॥ चले नहाइ निदृष्टि सिर नाई। साथ निपादनाथ दोड भाई॥२॥ सबेरे एक ही खेबेमें सब लोग पार हो गये। और श्रीरामचन्द्रजीके सला निपादराजकी इस सेवासे सन्तुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदीको सिर नवाकर निपादराजके साथ दोनों भाई चले॥ २॥

आर्गे सुनियर , याहन आछें। राजसमाज जाइ सब्बु पाछें॥
तेि पाउं दोउ यंधु पयादें। भूपन यसन वेप सुठि सादें॥ ३॥
आगे अच्छी-अच्छी सवारियोंपर श्रेष्ठ सुनि हैं। उनके पीछे सारा राजसमाज
जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूपण-बस्त्र और वेषसे पैदल चल
रहे हैं॥ ३॥

सेयक सुहृद् सचिवसुत साथा । सुमिरत छखनु सीय रघुनाथा ॥ जहुँ जहुँ राम वास विश्रामा । तहुँ तहुँ करहिं सप्रेम प्रनामा ॥ ४ ॥ सेवकः मित्र और मन्त्रीके पुत्र उनके साथ हैं। छक्ष्मणः सीताजी और श्रीरघुनाय-जीका स्तरण करते जा रहे हैं । जहुँ जहुँ श्रीरामजीने निवास और विश्राम किया था। वहाँ-वहाँ वे प्रेमशहित प्रणाम करते हैं ॥ ४ ॥

दो•—मगवासी नर नारि सुनि धाम काम तिज धाइ।
देखि सरूप सनेह सय मुद्दित जनम फल पाइ॥ २२१॥
मार्गमें रहनेवाले स्त्री-पुरुप यह सुनकर घर और काम-काज छोड़कर दौड़ पड़ते
हैं और उनके रूप (सीन्दर्य) और प्रेमको देखकर वे सब जन्म लेनेका फल पाकर
आनन्दित होते हैं॥ २२१॥

ची०-कहिं सपेम एक एक पाहीं। राम छखनु सिख होहिं कि नाहीं॥
वय वपु चरन रूपु सोइ आली। सीछ सनेहु सिरस सम चाली॥ १॥
गाँवोंकी स्त्रियाँ एक-दूसरीचे प्रेमपूर्वक कहती हैं—साली! ये राम-लक्ष्मण हैं कि
नहीं १ हे साली! इनकी अवस्था। शरीर और रंग-रूप तो वही है। शील। स्नेह उन्हींके
सहश है और चाल भी उन्हींके समान है॥ १॥

बेपु न सो सिंख सीय न संगा। आगें अनी चली चतुरंगा॥
निहं प्रसन्न मुख मानस खेदा। सिंख संदेहु होइ एहिं भेदा॥२॥
परन्तु हे सिंखी! इनका न तो वह वेप (वल्कलवस्त्रधारी मुनिवेप) है, न सीताजी
ही संग हैं। और इनके आगे चतुरिङ्गिणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख
प्रसन्न नहीं हैं, इनके मनमें खेद है। हे सखी! इसी भेदके कारण सन्देह होता है ॥२॥

तासु तरक तियगन मन मानी। कहिंह सकल तेहि सम न सयानी॥
तेहि सराहि वानी फुरि पूजी। वोली मधुर बचन तिय दूजी॥ ३॥
उसका तर्क (युक्ति) अन्य स्त्रियोंके मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान
सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और 'तेरी वाणी सत्य है' इस
प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन वोली॥ ३॥

कहि सपेम सब कथाप्रसंगू। जेहि विधि राम राज रस भंगू॥
भरतिह बहुरि सराहन लागी। सील सनेह सुभाय सुभागी॥ ४॥
श्रीरामजीके राजतिलकका आनन्द जिस प्रकारसे भंग हुआ था, वह सब कथाप्रसङ्ग प्रेमपूर्वक कहकर फिर वह भरतजीके शील, स्नेह और सीभाग्यकी सराहना करने लगी॥ ४॥

दो॰—चलत पयादें खात फल पिता दीन्ह तिज राजु।
जात मनावन रघुवरिह भरत सरिस को आजु॥ २२२॥
[ वह वोली— ] देखो, ये भरतजी पिताके दिये हुए राज्यको त्यागकर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्रीरामजीको मनानेके लिये जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है १॥ २२२॥

ची०-भाषप भगति भरत आचरन्। कहत सुनत दुख दूपन हरन्॥ जो किछु कहव थोर सिक सोई। राम बंधु अस काहे न होई॥ १॥ भरतजीका भाईपना, भिक्त और इनके आचरण कहने और सुननेसे दुःख और दोषोंके हरनेवाळे हैं। हे सखी! उनके सम्बन्धमें जो कुछ भी कहा जाय, वह थोड़ा है। श्रीरामचन्द्रजीके माई ऐसे क्यों न हों !॥ १॥

हम सब सानुज भरतिह देखें। भइन्ह धन्य जुबती जन केखें॥
सुनि गुन देखि दसा पिछताहीं। कैकड़ जनि जोगु सुनु नाहीं॥२॥
छोटे माई शत्रुध्नसिंहत भरतजीको देखकर हम सब भी आज धन्य (बड़मागिनी)
स्त्रियोंको गिनतीमें आ गर्या। इस प्रकार भरतजीके गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर
स्त्रियाँ पछताती हैं और कहती हैं—यह पुत्र कैकेयी-जैसी माताके योग्य नहीं है॥ २॥
कोउ कह दूधनु रानिहि नाहिन। बिधि सबु कीन्ह हमिह जो दाहिन॥

कि कि दूबनु सानाह नाहिन । बिधि सबु कीन्ह हमिह जो दाहिन ॥ कहँ हम छोक बेद बिधि हीनी । छघु तिय कुछ करत्ति मछीनी ॥ ३ ॥ कोई कहती हैं —इसमें रानीका भी दोष नहीं है। यह सब विधाताने ही किया है, जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनोंकी विधि (मर्यादा) से हीन, कुल और करनृत दोनोंसे मलिन तुन्छ स्त्रियाँ ॥ ३॥

बसिंह कुदेस कुगाँव कुबामा। कहँ यह दरसु पुन्य परिनामा॥ अस अनंदु अचिरिज प्रति यामा। जनु मरुमूमि करूपतर जामा॥ ४॥ जो होरे देश (जंगली प्रान्त) और बुरे गाँवमें वसती हैं और [स्त्रिगोंमें भी ] नीच स्त्रियाँ हैं और कहाँ यह महान् पुण्योंका परिणामखरूप इनका दर्शन! ऐसा ही आनन्द और आश्चर्य गाँव-गाँवमें हो रहा है। मानो मरुभूमिमें कल्पवृक्ष उग गया हो॥ ४॥

दो॰ — भरत द्रसु देखत खुलेड मग लोगन्ह कर भागु।
जनु सिंघलबासिन्ह भयउ विधि बस सुलभ प्रयागु॥ २२३॥
भरतजीका स्वरूप देखते ही रास्तेमें रहनेवाले लोगोंके भाग्य खुल गये। मानो
देवयोगसे सिंहलद्वीपके वसनेवालोंको तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो॥ २२३॥
ची॰ — निज्ञ गुन सहित राम गुन गाथा। सुनत जाहिं सुमिस्त रहुनाथा॥

तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा। निरिष्ठ निमर्ज्ञाहें करिह प्रनामा॥ १॥ [ इस प्रकार ] अपने गुणोंसिहत श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथा सुनते और श्रीरघुनाथजीको स्मरण करते हुए मरतजी चले जारहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियोंके आश्रम तथा देवताओंके मन्दिर देखकर प्रणाम करते हैं, ॥ १॥

मनहीं मन मार्गाई बह एहू। सीय राम पद पहुम सनेहू॥

मिलिई किरात कोल बनबासी। बैखानस बदु जती उदासी॥ २॥
और मन-ही-मन यह वरदान माँगते हैं कि श्रीसीतारामजीके चरणकमलोंमें प्रेम
हो। मार्गमें मील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, संन्यासी और विरक्त
मिलते हैं॥ २॥

करि प्रनामु प्रविद्धं जेहि तेही। केहिं बन छखनु रामु बैदेही॥ ते प्रमु समाचार सब कहहों। भरतिह देखि जनम फछ छहहीं॥ ३॥ उनमेंसे जिस-तिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि छक्ष्मणजी, श्रीरामजी और जानकी जी किस वनमें हैं! वे प्रमुक्ते सब समाचार कहते हैं और मरतजीको देखकर जन्मका फछ पाते हैं॥ ३॥

जे जन कहिंह कुसल हम देखे। ते प्रिय राम लखन सम लेखे॥
एहि बिधि वूझत सबिह सुवानी। सुनत राम बनबास कहानी॥ ४॥
जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशलपूर्वक देखा है, उनको ये श्रीराम लक्ष्मण
के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुन्दर वाणीसे पूछते और श्रीरामजीके
वनवासकी कहानी सुनते जाते हैं॥ ४॥

दो॰—तेहि वासर विस प्रातहीं चले सुमिरि रघुनाथ।

राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ॥ २२४॥

उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्रीरघुनाथजीका सरण करके

बले। साथके सब लोगोंको मी भरतजीके समान ही श्रीरामजीके दर्शनकी लालसा
[लगी हुई | है॥ २२४॥

ची०-मंगल सगुन होहिं सब काहू। फरकहिं सुखद विलोचन वाहू॥
भरतिह सिहत समाज उछाहू। मिलिहिंहि रामु मिटिहि दुख दाहू॥ १॥
सबको मङ्गलस्चक श्राकुन हो रहे हैं। सुख देनेवाले [ पुरुपाँके दाहिने और
स्त्रियोंके बायें ] नेत्र और भुजाएँ फड़क रही हैं। समाजसिहत भरतजीको उत्साह हो
रहा है कि श्रीरामचन्द्रजी मिलेंगे और दु:खका दाह मिट जायगा॥ १॥

करतः मनोरथ जस जियँ जाके। जाहिं सनेह सुर्रों सब छाके॥ सिधिल अंग पग मग डिंग डोलिंहै। बिहबल बचन पेम बस बोलिंहे॥ २॥ जिसके जीमें जैसा है। वह बैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेहरूपी मदिरासे छके (प्रेममें मतबाले हुए) चले जा रहे हैं। अङ्ग जिथिल हैं। रास्तेमें पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमक्स विह्नल बचन बोल रहे हैं॥ २॥

रामसखाँ तेहि समय देखावा । सैल सिरोमनि सहज सुहावा ॥ जासु समीप सरित पय तीरा । सीय समेत वसिंह दोड वीरा ॥ ३ ॥ रामसखा निषादराजने उसी समय स्वामाविक ही सुहावना पर्वतिशरोमणि कामदिगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदीके तटपर सीताजीसमेत दोनों भाई निवास करते हैं ॥ ३ ॥

देखि करिंह सब दंड प्रनामा। किह जय जानिक जीवन रासा॥
प्रेम मगन अस राज समाजू। जनु फिरि अवध चले रघुराजू॥ ४॥
सब लोग उस पर्वतको देखकर 'जानकीजीवन श्रीरामचन्द्रकी जय हो !' ऐसा
कहकर दण्डवत्-प्रणम करते हैं। राजसमाज प्रेममें ऐसा मग्न है मानो श्रीरघुनाथजी
अयोध्याको लौट चले हों॥ ४॥

दो॰—भरत प्रेमु तेहि समय जस तस किह सकइ न सेपु। किविहि अगम जिमि ब्रह्मसुखु अह मम मिलन जनेपु॥ २२५॥ भरतजीका उस समय जैसा प्रेम था, वैसा शेषजी भी नहीं कह सकते। किवेके लिये तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममतासे मिलन मनुष्योंके लिये ब्रह्मानन्द!॥ २२५॥

चौ०-सकल सनेह सिथिल रघुवर कें। गए कोस दुइ दिनकर ढरकें॥ जल्ल थल्ल देखि बसे निसि बीतें। कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीतें॥ १॥ स्य होग श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमके मारे शिथिल होनेके कारण सूर्याका होनेतक (दिनभरमें ) दो ही कोस चल पाये और जल-स्थलका सुपास देखकर रातको वहीं [ियना गामे-पीये ही ] रह गये। रात बीतनेपर श्रीरधुनाथजीके प्रेमी भरतजीने आगे गमन किया ॥ १॥

उहीं रामु रजनी अवसेषा। जागे सीमें सपन अस देखा॥ महित समाज भरत जनु आणु। नाम वियोग ताप तन ताणु॥ २॥ उभर श्रीराभचन्द्रजी रात शेप रहते ही जागे। रातको सीताजीने ऐसा खप्त देखा [जिसे व श्रीरामजीको सुनाने लगीं] मानो समाजसहित भरतजी यहाँ आये हैं। प्रभुट वियोगकी अग्निसे उनका शरीर गंतम है॥ २॥

नकल मिलन मन दीन दुखारी। देखीं सासु आन अनुहारी॥
सुनि निय नपन भरे जल लोचन। भए सोचवस सोच विमोचन॥ ३॥
नभी लोग मनमें उदास, दीन और दुखी हैं। सामुओंको दूसरी ही स्रतमें
देखा। गीतः जीका न्वप्न सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके नेत्रोंमें जल भर आया और सबको
सोचसे छुट्टा देनेवाले प्रभु न्वयं [लीलासे] सोचके वश हो गये॥ ३॥

लखन सपन यह नीक न होई। कठिन कुचाह सुनाइहि कोई॥
अस किं यंधु समेत नहाने। पूजि पुरारि साधु सनमाने॥ ४॥
[और योले—] लक्ष्मण ! यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार
(यहुत ही बुरी खबर) सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाईसहित स्नान किया और

देवताओंका सम्मान ( पूजन ) और मुनियोंकी वन्दना करके श्रीरामचन्द्रजी बैठ गये और उत्तर दिशाकी ओर देखने छगे। आकाशमें धूछ छा रही है; बहुत-से पक्षी और पशु व्याकुछ होकर भागे हुए प्रमुके आश्रमको आ रहे हैं। तुछसीदासजी कहते हैं कि प्रमु श्रीरामचन्द्रजी यह देखकर उठे और सोचने छगे कि क्या कारण है ? वे चित्तमें आश्चर्यशुक्त हो गये। उसी समय कोछ-भीछोंने आकर सब समाचार कहे।

दो॰—सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद तन पुलक भर। सरद सरोहह नैन तुलकी भरे सनेह जल॥ २२६॥ तुलसीदासजी कहते हैं कि सुन्दर मङ्गल वचन सुनते ही श्रीरामजीके मनमें वड़ा आनन्द हुआ । शरीरमें पुलकावली छा गयीः और शरट्-भ्रृतुके कमलके समान नेत्र प्रेमाशुओंसे भर गये ॥ २२६ ॥

चौ०-बहुरि सोचबस भे सियरवन्। कारन कवन भरत आगवन्॥ एक आइ अस कहा बहोरी। सेन संग चतुरंग न थोरी॥ ९॥ सीतापित श्रीरामचन्द्रजी पुनः सोचके वदा हो गये कि भरतके आनेका क्या कारण है ! फिर एकने आकर ऐसा कहा कि उनके साथमें बड़ी भारी चतुरङ्गिणी सेना भी है ॥ १॥

सो सुनि रामिह भा अति सोचू। इत पितु वच इत बंधु सकोचू॥ भरत सुभाउ समुद्धि मन माहीं। प्रभु चित हित थिति पावत नाहीं॥ २॥ यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको अत्यन्त सोच हुआ। इधर तो पिताके वचन और इघर भाई भरतजीका संकोच। भरतजीके स्वभावको मनमें समझकर तो प्रभु श्रीरामचन्द्र-जी चित्तको ठहरानेके लिये कोई स्थान ही नहीं पाते हैं॥ २॥

समाधान तब भा यह जाने। भरतु कहे महुँ साधु सयाने॥ रुखन रुखेउ प्रभु हृद्यँ खभारू। कहत समय सम नीति विचारू॥ ३॥ तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहनेमें (आज्ञाकारी) हैं। रुक्ष्मणजीने देखा कि प्रभु श्रीरामजीके हृद्यमें चिन्ता है तो वे समयके अनुसार अपना नीतियुक्त विचार कहने रुगे—॥ ३॥

बितु पूछें कछु कहुउँ गोसाई। सेवकु समयँ न ढीठ डिडाई॥ चुन्ह सर्वग्य सिरोमनि स्वामी। आपिन समुक्षि कहुउँ अनुगामी॥ ४॥ हे स्वामी! आपके विना ही पूछे में कुछ कहता हूँ; सेवक समयपर डिटाई करने हे ढीठ नहीं समझा जाता (अर्थात् आप पूछें तब में कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है; इसीलिये यह मेरा कहना डिटाई नहीं होगा)। हे स्वामी! आप सर्वजीं दिरोमिण हैं (सब जानते ही हैं)। मैं सेवक तो अपनी समझकी वात कहता हूँ॥ ४॥

दो॰—नाथ सुहद सुठि सरल चित सील सनेह निधान। सव पर प्रीति प्रतीति जियँ जानिअ आपु समान॥ २२७॥

हे नाथ ! आप परम सुद्धद् ( बिना ही कारण परम हित करनेवाले ) सरलहृद्व तया शील और स्नेहके मण्डार हैं, आपका समीपर प्रेम और विश्वास है और अपने हृद्यमें सबको अपने ही समान जानते हैं ॥ २२७॥

चौ०-बिषई जीव पाइ प्रभुताई। मूढ़ मोह वस होहिं जनाई॥
भरत नीति रत साधु सुजाना। प्रभु पद प्रेमु सकल जगु जाना॥ १॥
परन्तु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूपको प्रकट कर
देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु (आप) के चरणोंमें
उनका प्रेम है, इस बातको सारा जगत् जानता है॥ १॥

तेक आग्र राम पदु पाई। चले धरम मरजाद मेटाई॥
कृटिल कुर्यंधु कुअवसर ताकी। जानि राम बनबास एकाकी॥ २॥
ये भरत भी आज श्रीरामजी (आप) का पद (सिंहासन या अधिकार)
पाकर पर्मकी मर्यादाको भिटा कर चर्रे हैं। कुटिल खोटे भाई मरत कुसमय देखकर और
यह जानकर कि रामजी (आप) बनवासमें अकेले (असहाय) हैं।॥ २॥

करि कुमंत्रु मन साजि समाजू। आए करे अकंटक राजू॥
कोटि प्रकार करुपि कुटिलाई। आए इल बटोरि दोउ भाई॥३॥
अपने मनमें बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्यको निष्कण्टक करनेके लिये
यहाँ आए हैं। करोड़ों (अनेकों) प्रकारकी कुटिलताएँ रचकर सेना बटोरकर दोनों
भाई आये हैं॥३॥

जों जियं होति न कपट कुचाली । केहि सोहाति स्थ बाजि गजाली ॥
भरतिह दोसु देह को जाएँ । जग बौराह राज पहु पाएँ ॥ ४ ॥
यदि इनके हृदयमें कपट और कुचाल न होती, तो रथा घोड़ें और हाथियोंकी
कतार [ऐसे समय] किसे सुहाती ? परन्तु भरतको ही व्यर्थ कौन दोष दे ? राजपद
पा जानेपर सारा जगत् ही पागल (मतवाला) हो जाता है ॥ ४ ॥

दां॰—सिस गुर तिय गामी नघुपु चढ़ेउ भूमिस्रर जान। स्रोक वेद तें विमुख भा अधम न वेन समान॥ २२८॥

चन्द्रमा गुरुपत्नीगामी हुआ; राजा नहुप ब्राह्मणोंकी पालकीपर चढ़ा । और राजा वनके समान नीच तो कोई नहीं होगा । जो लोक और वेद दोनोंसे विमुख हो गया ॥ २२८ ॥

चौ०-सहस्रवाहु सुरनाथु त्रिसंकू। केहि न राजमद दीन्ह कर्छकू॥
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु रिन रंच न राखब काऊ॥ १॥
सहस्रवाहु, देवराज इन्द्र और त्रिशंकु आदि किराको राजमदने कलङ्क नहीं दिया १
भरतने यह उपाय उचित ही किया है; क्योंकि शत्रु और ऋणको कभी जरा भी शेष
नहीं रखना चाहिये॥ १॥

एक कीन्हि नहिं भरत भलाई। निदरे रामु जानि असहाई॥
समुद्धि परिहि सोड शाज विसेपी। समर सरोष राम मुखु पेखी॥२॥
हाँ, भरतने एक बात अच्छी नहीं की, जो रामजी (आप) को असहाय
जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राममें श्रीरामजी (आप) का कोधपूर्ण
मुख देखकर यह बात भी उनकी समझमें विशेषरूपसे आ जायगी (अर्थात् इस निरादरका
फल भी वे अच्छी तरह पा जायँगे)॥ २॥

प्तना कहत नीति रस मूळा। रन रस विद्यु पुलक सिस फूळा ।

प्रभु पद वंदि सीस रज राखी। बोले सत्य सहज चलु भाषी । दे।

इतना कहते ही लक्ष्मणजी नीतिरस मूळ गये और युद्दरसरूपी वृक्ष पुलकावलीके
वहानेसे फूळ उठा (अर्थात् नीतिकी वात कहते-कहते उनके दारीरमें वीर-रस ला गया)।
वे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी वन्दना करके, चरण-रजको सिरपर रखकर सचा
और स्वामाविक वल कहते हुए बोले ॥ ३॥

अनुचित नाथ न मानव मोरा। भरत हमिह उपचार न थोरा ॥
कहँ लगि सिह अ रहिअ मनु मारें। नाथ साथ अनु हाथ हमारें॥ ४॥
हे नाथ! मेरा कहना अनुचित न मानियेगा। भरतने हमें कम नहीं प्रचारा है
(हमारे साथ कम छेड़-छाड़ नहीं की है)। आखिर कहाँतक सहा जाय और मन मारे
रहा जाय, जब स्वामो हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथमें है!॥ ४॥

दो॰—छत्रि जाति रघुकुल जनमु राम अनुग जगु जान । लातहुँ मारें चढ़ित सिर नीच को धूरि समान ॥ २२९ ॥

क्षत्रिय जातिः रद्युकुलमें जन्म और फिर मैं श्रीरामजी ( आप ) का अनुगामी ( सेवक ) हूँ, यह जगत् जानता है। [ फिर मला कैसे सहा जाय १ ] धूलिके समान नीच कौन है। परन्तु वह भी लात मारनेपर सिर ही चढ़ती है।। २२९।।

चौ०-उठि कर जोरि रजायसु मागा। मनहुँ बीर रस सोवत जागा॥ वाँधि जटा सिर कसिकटि भाथा। साजि सरासनु सायकु हाथा॥ १॥

यों कहकर लक्ष्मणजीने उठकर हाथ जोड़कर आजा माँगी । मानो वीररम स्रोतेसे जाग उठा हो । सिरपर जटा वाँघकर कमरमें तरकस कस लिया और धनुपक्को सजकर तथा बाणको हाथमें लेकर कहा—॥ १॥

आज राम सेवक जसु छेउँ। भरतिह समर सिखावन देउँ॥
राम निरादर कर फल्ल पाई। सोवहुँ समर सेज दोउ भाई॥२॥
आज मैं श्रीराम (आप) का सेवक होनेका यश लूँ और भरतको संग्राममें
शिक्षा दूँ। श्रीरामचन्द्रजी (आप) के निरादरका फल्ल पाकर दोनों भाई (भरत-शत्रुष्न)
रण-श्रय्यापर सोवें!॥२॥

आइ बना भल सकल समाजू। प्रगट करडें रिस पाछिल आजू u जिम करि निकर दलइ मृगराजू। छेइ लपेटि लवा जिमि बाजू u ३॥ अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज में पिछला सब क्रोध प्रकट कहँगा। जैसे सिंह हाथियोंके झंडको कुचल डालता है। और बाज जैसे लवेको लपेटमें छे लेता है, ॥ ३॥ तैसेहिं भरतिह सेन समेता। सानुज निदिर निपातउँ खेता ॥
कों सहाय कर संकर आई। तो मारठँ रन राम दोहाई ॥ ४ ॥
वैसे ही भरतको सेनासमेत और छोटे भाईसहित तिरस्कार करके मैदानमें
पछाडूंगा। यदि शङ्करजी भी आकर उनकी सहायता करें। तो भी मुझे रामजीकी सीगंध
है: मैं उन्हें युद्धमें [अवश्य] मार डाल्रॅंगा ( छोट्रॅंगा नहीं )॥ ४॥

दो॰-अति सरोप माखे लखन लखि सुनि सपथ प्रवान।

सभय लोक सव लोकपति चाहत भभरि भगान ॥ २३० ॥ लक्ष्मणजीको अत्यन्त कोधसे तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक (सत्य) गौगंघ सुनकर तब लोग मयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घवड़ाकर भागना चाहते हैं ॥ २३० ॥

चीर-जगु भय मगन गगन भइ बानी। लखन बाहुबलु बिपुल बखानी ॥
तात प्रताप प्रभाट तुम्हारा। को किह सकइ को जानिनिहारा॥ १॥
सारा जगत् भयमें हूच गया। तच लक्ष्मणजीके अपार बाहुबलकी प्रशंसा करती
हुई आफाशवाणी हुई—हे तात! तुम्हारे प्रताप और प्रभावको कौन कह सकता
है और कीन जान सकता है ?॥ १॥

अनुचित उचित काज किछु होक । समुक्षि करिअ भलकह सबु कोऊ ॥
सहसा करि पार्छे पिश्ताहों । कहिं वेद बुध ते बुध नाहों ॥ २ ॥
परन्तु कोई भी काम हो, उसे अनुचित-उचित खूब समझ-बूझकर किया जाय तो
सब कोई अच्छा कहते हैं । वेद और विद्वान् कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दीमें
किसी कामको करके पीछे पछताते हैं, वे बुद्धिमान् नहीं हैं ॥ २ ॥

सुनि सुर वचन रुखन सकुचाने। राम सीयँ सादर सनमाने॥
कहीं तात तुन्ह नीति सुहाई। सब तें कठिन राजमहु भाई॥३॥
देववाणी सुनकर रुक्मणजी सकुचा गये। श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीने उनका
आदरके साथ सम्मान किया [और कहा—] हे तात! तुमने बड़ी सुन्दर नीति कही।
हे भाई! राज्यका मद सबसे कठिन मद है॥३॥

जो अचवँत नृप मातिहं तेई। नाहिन साधुसभा जेहिं सेई॥
सुनहु लखन भल भरत सरीसा। निधि प्रपंच महँ सुना न दोसा॥ ४॥
जिन्होंने साधुओंकी समाका सेवन (सत्संग) नहीं किया; वे ही राजा राजमदरूपी मिदराका आचमन करते ही (पीते ही) मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण [ सुनो,
भरत-सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्माकी सृष्टिमें न तो कहीं सुना गया है, न देखा ही गया है॥ ४॥

दो॰—भरतिह होइ न राजमदु विधि हरि हर पद पाइ। कवहुँ कि काँजी सीकरिन छीरसिंधु बिनसाइ॥ २३१॥ [ अयोध्याके राज्यकी तो बात ही क्या है ] ब्रह्मा, विष्णु और महादेवका पद पाकर भी भरतको राज्यका मद नहीं होनेका ! क्या कभी काँजीकी बूँदोंसे क्षीरसमुद्र नष्ट हो हु सकता ( फट सकता ) है ! ॥ २३१ ॥

ची०-तिमिर तरन तरिनिष्टि मकु गिरुई। गगनु मगन मकु मेविर्ध मिरुई॥ गोपद जल वृहिं घटजोनी। सहज छमा बरु छाड़े छोनी॥ १॥ अन्यकार चाहे तरुण (मध्याहके) सूर्यको निगल जाय। आकाश चाहे वादलों में समाकर मिल जाय। गौके खुर-इतने जलमें अगस्त्यजी द्वव जाय और पृथ्वी चाहे अपनी स्वामाविक क्षमा (सहनशीलता) को छोड़ दे॥ १॥

ससक फूँक मकु मेर उड़ाई। होइ न नृपमदु भरतिह भाई॥ छखन तुम्हार सपथ पितु आना। सुचि सुवंधु निह भरत समाना॥ २॥ मच्छरकी फूँकसे चाहे सुमेर उड़ जाय। परन्तु हे भाई! भरतको राजमद कभी नहीं हो सकता। हे छक्ष्मण! मैं तुम्हारी श्रापय और पिताकी सौगंध खाकर कहता हूँ, भरतके समान पवित्र और उत्तम भाई संसारमें नहीं है॥ २॥

सगुनु खीरु अवगुन जलु ताता। मिल्रह् रचह् परपंचु विधाता॥
भरतु हंस रविवंस तहागा। जनिम कीन्ह् गुन दोष विभागा॥ ३॥
हे तात! गुणरूपी दूध और अवगुणरूपी जलको मिलाकर विधाता इस दृश्यप्रपञ्च (जगत्) को रचता है। परन्तु भरतने स्थैवंशरूपी तालावमें इंसरूप जन्म लेकर
गुण और दोषका विभाग कर दिया (दोनोंको अलग-अलग कर दिया)॥ ३॥

गहि गुन पय तजि अवगुन बारी । निज जस जगत कीन्हि उजिआरी ॥
कहत भरत : गुन सील सुभाऊ । पेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥ ४ ॥
गुणरूपी वूधको ब्रहणकर और अवगुणरूपी जलको त्यागकर भरतने अपने यशसे
जगत्में उजियाला कर दिया है । भरतजीके गुण, शील और स्वभावको कहते-कहते
श्रीरघुनाथजी प्रेमसमुद्रमें मग्न हो गये ॥ ४ ॥

दो॰—सुनि रघुवर वानी विवुध देखि भरत पर हेतु।
सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपानिकेतु॥ २३२॥
श्रीरामचन्द्रजीकी वाणी सुनकर और भरतजीपर उनका प्रेम देखकर समस्त
देवता उनकी सराहना करने लगे [और कहने लगे ] कि श्रीरामचन्द्रजीके समान कृपाके
धाम प्रभु और कौन हैं !॥ २३२॥

चौ - जौ न होत जग जनम भरत को । सकल धरम धुर धरनि धरत को ॥
किव कुल अगम भरत गुन गाथा । को जानह तुम्ह बिनु रघुनाथा ॥ १ ॥
यदि जगत्में भरतका जन्म न होता, तो पृथ्वीपर सम्पूर्ण धर्मोंकी धुरीको कौन
धारण करता १ हे रघुनाथजी ! किवकुलके लिये अगम ( उनकी कल्पनासे अतीत )

भरतजीके गुणोंकी कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है ? || १ ||
रुखन राम सियँ सुनि सुर बानी । अति सुखु छहेउ न जाइ बखानी ॥
इहीं भरतु सब सहित सहाए । मंदाकिनीं पुनीत नहाए ॥ २ ॥
छक्ष्मणजीः श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीने देवताओंकी वाणी सुनकर अत्यन्त सुख
वायाः जो वर्णन नहीं किया जा सकता । यहाँ भरतजीने सारे समाजके साथ पवित्र
मन्दाकिनीमें स्नान किया ॥ २ ॥

सरित समीप राखि सब लोगा। मागि मातु गुर सिचव नियोगा॥
चले भरतु जहुँ सिय रघुराई। साथ निषादनाथु लघु भाई॥३॥
फिर सबको नदीके समीप ठहराकर तथा माताः गुरु और मन्त्रीकी आज्ञा माँगकर निषादराज और शत्रुध्नको साथ लेकर मरतजी वहाँको चले जहाँ श्रीसीताजी और
श्रीरघुनाथजी थे॥३॥

समुद्दि मातु करतय सकुचाहीं। करत कुतरक कोटि मन माहीं॥
रामु लखनु सिय सुनि मम नाऊँ। उठि जनि अनत जाहिं तिज ठाऊँ॥ ४॥
भरतजी अपनी माता कैकेयीकी करनीको समझकर (याद करके) सकुचाते हैं
और मनमें करोड़ों (अनेकों) कुतर्क करते हैं [सोचते हैं—] श्रीरामः लक्ष्मण और
भीताजी मेरा नाम सुनकर खान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जायँ॥ ४॥

दो॰--मातु मते महुँ मानि मोहि जो कछु कर्राहं सो थोर। अघ अवगुन छिम आदर्राहे समुझि आपनी ओर॥ २३३॥

मुझे माताके मतमें मानकर वे जो कुछ मी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर (अपने विरद और सम्बन्धको देखकर) मेरे पापों और अवगुणोंको क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे ॥ २३३॥

चौ०-जौ परिहरहिं मिलन मनु जानी । जौं सनमानहिं सेवकु मानी ॥ मोरें सरन रामहिं की पनहीं । राम सुखामि दोसु सब जनहीं ॥ १ ॥

चाहे मिलन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें ( कुछ भी करें ); मेरे तो श्रीरामचन्द्रजीकी जूतियाँ ही शरण हैं । श्रीरामचन्द्रजी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दासका ही है ॥ १ ॥

जग जस भाजन चातक मीना। नेम पेम निज निपुन नबीना॥
अस मन गुनत चले मग जाता। सकुच सनेहँ सिथिल सब गाता॥ २॥
जगत्में यशके पात्र तो चातक और मल्ली ही हैं। जो अपने नेम और प्रेमको
सदा नया बनाये रखनेमें निपुण हैं। ऐसा मनमें सोचते हुए भरतजी मार्गमें चले जाते
हैं। उनके सब अङ्ग संकोच और प्रेमसे शियिल हो रहे हैं॥ २॥

फेरित मनहुँ मातु कृत खोरी। चलत भगित वल धारज धोरी॥ जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ। तव पथ परत उताइल पाऊ॥ ३॥ माताकी की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है। पर धीरजकी धुरीको धारण करने-बाले भरतजी भक्तिके बलसे चले जाते हैं। जब श्रीरद्युनाथजीके स्वभावको समझते (सारण करते) हैं तब मार्गमें उनके पैर जल्दी-जल्दी पड़ने लगते हैं॥ ३॥

भरत दसा तेहि अवसर कैसी। जल प्रवाह जल अलि गति जैसी॥
देखि भरत कर सोचु सनेहू। भा निपाद तेहि समय विदेहू॥ ४॥
उस समय भरतकी दशा कैसी है १ जैसी जलके प्रवाहमें जलके भारिकी गति होती
है। भरतजीका सोच और प्रेम देखकर उस समय निपाद विदेह हो गया (देहकी सुघबुध मूल गया)॥ ४॥

दो॰—र्लंगे होन मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निपादु। मिटिहि सोचु होइहि हरपु पुनि परिनाम विवादु॥ २३४॥

मङ्गल शकुन होने लगे । उन्हें सुनकर और विचारकर निपाद कहने लगा— सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अन्तमें दुःख होगा ॥ २३४॥

चौ०-सेवक वचन सत्य सव जाने। आश्रम निकट जाइ निअराने॥
भरत दीख वन सैल समाजू। मुदित छुधित जनु पाइ सुनाजू॥ १॥
मरतजीने सेवक (गुह) के सव वचन सत्य जाने और वे आश्रमक समीप जा
पहुँचे। वहाँके वन और पर्वतोंके समूहको देखा तो भरतजी इतने आनन्दित हुए मानो
कोई भूखा अच्छा अन्न (मोजन) पा गया हो ॥ १॥

हैति भीति जनु प्रजा दुखारी। त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी॥ जाह सुराज सुदेस सुखारी। होहिं भरत गति तेहि अनुहारी॥ २॥ जैसे हैतिके मयसे दुखी हुई और तीनों (आध्यात्मिक आधिदैविक और आधि-मौतिक) तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियोंसे जीड़त प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्योंमें जाकर सुखी हो जाय, भरतजीकी गति (दशा) ठीक उसी प्रकारकी हो रही है॥ २॥

[ अधिक जल वरसनाः न वरसनाः चूहोंका उत्पातः टिड्डियाँ तोते और दूसरे राजाकी चढ़ाई — खेतोंमें बाघा देनेवाले इन छः उपद्रवोंको व्हेतिं कहते हैं । ]

राम बास वन संपति भ्राजा। सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा।।
सचिव बिरागु बिवेकु नरेस्। बिपिन सुहावन पावन देसू॥ ३॥
श्रीरामचन्द्रजीके निवाससे वनकी सम्पत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजाको पाकर
प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है। विवेक उसका राजा है और वैराग्य मन्त्री॥ ३॥
भट जम नियम सैंड रजधानी। सांति सुमित सुचि सुंदर रानी॥
सकछ अंग संपन्न सुराज। राम चरन आश्रित चित चाऊ॥ ४.॥

यम ( प्रतिमानस्य अस्तेयः इहाचर्य और अपरित्रह) तथा नियम ( श्रीचः सन्होतः स्व स्थाप्याः और इंधरप्रणिधान) योजाई। पर्यंत राजधानी हैं। श्रान्ति तथा सुदुद्धि दी सुन्दर परित्र रानियाँ है। यह भेष्ट राजा राज्यके सब अङ्गांसे पूर्ण है और श्रीरामचन्द्रजीके सर्वाद प्राप्ति रहनेने उसके निक्षमें नाव ( आनन्द या उत्साह ) है॥ ४॥

[ मार्ग अमारा मुट्य कारा राष्ट्र दुर्ग और सेना—राज्यके येसात अङ्गहें। ]
दें जीति मीट मिट्टिपालु दल सहित विवेक सुआलु।
करत अकंटक राजु पुर सुख संपदा सुकालु॥ २३५॥
मीटिन्यी राज्यको सेनायित जीतकर विवेकरूपी राजा निष्कण्टक राज्य कर रहा है।
उसके नगरमें सुक्त सम्वत्ति और सुकाल वर्तमान है॥ २३५॥

चीर-यन प्रदेस गुनि यास घनरे। जनु पुर नगर गाउँ गन खेरे॥
चिपुल विचित्र विहाग गृग नाना। प्रजा समाज न जाइ चलाना॥ १॥
ननम्पी प्रान्नोंगें जो मुनियोंके बहुत-से निवासस्यान हैं वही मानो शहरों। नगरों।
गाँवों और नेन्नेका नम्ह है। बहुत-से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओंका
मगाज है। जिपका वर्णन नहीं किया जा सकता॥ १॥

ग्यगहा करि हरि याद्य यसहा। देखि महिप द्रृप साज सराहा॥ ययर बिहाद चरहिं एक संगा। जहें तहें मनहुं सेन चतुरंगा॥ २॥ शेंडा: हाभी, सिंह, बाप, सूअर, भेंसे और बैंटोंको देखकर राजाके साजको सराहते ही बनता है: ये सब आपसका धैर छोड़कर जहाँ-तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरिहाणी मेना है।। २॥

झरना झरहि मत्त गज गाजहि। मनहुं निसान विविधि विधि वाजहि॥ चक चकोर चानक सुक पिक गन। कूजत मंज मराल मुदित मन॥ ३॥ पानीके झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकारक नगाड़े यज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलोंके समूह और गुन्दर हंन प्रसन्न ननसे कुज रहे हैं॥ ३॥

अलिगन गावत नाचत मोरा। जनु सुराज मंगल चहु ओरा॥
चेलि गिटप तृन सफल सफ़्ला। सब समानु मुद मंगल मूला॥ ४॥
भारींके समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्यमें
चारीं ओर मङ्गल हो रहा है। वेल, कुन्न, तृण सब फल और फूलोंसे युक्त हैं। सारा
समान आनन्द और मङ्गलका मृल बन रहा है॥ ४॥

हो॰—राम सैल सोभा निरिष भरत हृद्यँ अति पेमु। तापस तप फलु पाइ जिमि सुखी सिराने नेमु॥ २३६॥ श्रीरामजीके पर्वतकी शोमा देखकर भरतजीके हृदयमें अत्यन्त प्रेम हुआ। जैसे तप्स्वी नियमकी समाप्ति होनेपर तपस्याका फल पाकर मुन्ती होता है ॥ २३६ ॥ मासपारायण, वीसवाँ विश्राम नवाह्वपारायण, पाँचवाँ विश्राम

चौ०-तब केवट ऊँचें चिंद धाई। कहेड भरत सन भुता उठाई॥
नाथ देखिआहें विटप विसाला। पाकरि जंतु रसाल नमाला॥ १॥
तब केवट दौड़कर ऊँचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरतजीं कहने लगा—दे
नाथ! ये जो पाकर, जामुन, आम और तमालके विद्याल गृक्ष दिलायों हेते हैं। ॥ १॥
जिन्ह तक्वरन्ह मध्य यह सौहा। मंजु विसाल देनि मनु मोहा॥
नील सवन पख्य फल लाला। अविरल हाँह नुन्दद सब काला॥ २॥
जिन श्रेष्ठ बृक्षोंके वीचमें एक मुन्दर विद्याल यहका गृक्ष मुद्योभित है। जिसको
देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सपन हैं और उसमें लाल पत्रल

मानहुँ तिमिर अरुनमय रासी। विरची त्रिधि सँकेलि सुपमा सी॥
ए तरु सरित सगीप गोर्सोंई। रघुवर परनकुर्टा जर्दे छाई॥३॥
मानो ब्रह्माजीने परम शोभाको एकत्र करके अन्धकार और लालिमामयी रादिा-सी
रच दी है। हे गुसाई ! वे बुक्ष नदीके समीप हैं, जहाँ श्रीरामकी पर्णकुरी छायी है॥३॥

तुलसी तत्वर विविध सुहाए। कहुँ कहुँ सियँ कहुँ रूपन रूगाए॥ वट छायाँ वेदिका बनाई। सियँ निज पानि सरीज सुहाई॥ ४॥ वहाँ तुलसीजीके बहुत-से सुन्दर बृक्ष सुशोभित हैं। जो कहीं-कहीं सीताजीने और कहीं लक्ष्मणजीने लगाये हैं। इसी बढ़की छायामें सीताजीने अपने करकमलींसे सुन्दर वेदी बनायी है॥ ४॥

दो॰—जहाँ वैठि मुनिगन सहित नित सिय रामु खुजान।
सुनिहं कथा इतिहास सव आगम निगम पुरान॥ २३७॥
जहाँ सुजान श्रीसीतारामजी मुनियाँके वृन्दसमेत वैठकर नित्य शास्त्रः वेद और
पुराणोंके सब कथा-इतिहास सुनते हैं॥ २३७॥

चौ०-सखा वचन सुनि विटप निहारी। उसगे भरत विलोचन चारी॥ करत प्रनाम चले दोउ भाई। कहत प्रीति सारद सकुचाई॥ १॥ सखाके वचन सुनकर और वृक्षोंको देखकर भरतजीके नेत्रोंमें जल उमद आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेमका वर्णन करनेमें सरस्वतीजी भी सकुचाती हैं॥ १॥ हरविंह निरित्त राम पद अंका। मानहुँ पारसु पायउ रंका॥ स्ज सिर धरि हिंच नयनिह लाविंह। रख्नुवर मिलन सिरस सुख पाविंह॥ २॥ श्रीरामचन्द्रजीके चरणिया, देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दिरद्र पारस पा गया हो । वहाँकी रजको मस्तकपर रखकर हृदयमें और नेत्रोंमें लगाते हैं और श्रीरज्ञाधजीक मिलनेके समान सुख पाते हैं ॥ २ ॥

देग्वि भरत गति अकथ अतीवा। प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा॥
सन्पत्ति मनेह वियस मग भूला। किह सुपंथ सुर बरपिह फूला॥ ३॥
भरतजीकी अत्यन्त अनिर्वचनीय दशा देखकर वनके पशु, पक्षी और जड (बृक्षादि)
जीव प्रेममें मग्न हो गये। प्रेमके विशेष वश होनेसे सखा निपादराजको भी रास्ता भूल
गया। तब देनता मुन्दर रास्ता वतलाकर पूल वरसाने लगे॥ ३॥

निरिष्य सिद्ध साधक अनुरागे। सहज सनेहु सराहन लागे॥

होत न भूतल भाउ भरत को। अचर सचर चर अचर करत को॥ ४॥

भरतके प्रेमकी इस स्वितिको देखकर सिद्ध और साधकलोग भी अनुरागसे भर

गये और उनके खाभाविक प्रेमको प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वीतलपर भरतका

जन्म [ अथवा प्रेम ] न होता। तो जडको चेतन और चेतनको जड कौन करता !॥ ४॥

दोल—पम अभिन्न मंद्रक विराह् भरतु पयोधि गँभीर।

मिथ प्रगटेज सुर साधु हित कृपासिधु रघुवीर ॥ २३८ ॥ प्रेम अमृत ई, विरह मन्दराचल पर्वत है, भरतजी गहरे समुद्र हैं । कृपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने देवता और साधुओंके हितके लिये स्वयं [ इस भरतरूपी गहरे समुद्रको अपने विरहरूपी मन्दराचलसे ] मथकर यह प्रेमरूपी अमृत प्रकट किया है ॥ २३८ ॥ ची०-सन्वा समेत मनोहर जोटा। लखेज न लखन सघन बन कोटा॥

भरत दीग्त प्रभु आश्रमु पावन । सकल सुमंगल सदनु सुहावन ॥ १ ॥ सत्या निपादराजसिंदत इस मनोहर जोड़ीको सघन वनकी आड़के कारण लक्ष्मणजी नहीं देत्व पाये । भरतजीने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके समस्त सुमङ्गलेंके धाम और सुन्दर पवित्र आश्रमको देग्ता ॥ १ ॥

करत प्रयेस मिटे दुख दावा। जनु जोगीं परमारश्च पावा॥
देखे भरत रुखन प्रभु आगे। पूँछे यचन कहत अनुरागे॥ २॥
आश्रममें प्रवेश करते ही भरतजीका दुःख और दाह (जलन) मिट गया। मानो
योगीको परमार्थ (परमतत्व) की प्राप्ति हो गयी हो। भरतजीने देखा कि लक्ष्मणजी
प्रभुके आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेमपूर्वक कह रहे हैं (पूछी हुई बातका प्रेमपूर्वक उत्तर दे रहे हैं)॥ २॥

सीस जटा कटि सुनि पट बाँघें। तून कसें कर सरु घनु काँघें॥ वेदी पर सुनि साधु समाज्। सीय सहित राजत रघुराज्॥३॥ सिर्पर जटा है, कमरमें मुनियोंका (वल्कल ) वस्त्र बाँधे हैं और उसीमें तरकस कसे हैं। हाथमें वाण तथा कंधेपर धनुप है। वेदी र मुनि तथा साधुओंका समुदाय वैटा है और सीताजीसहित श्रीरघुनाथजी विराजमान हैं। । ३ ॥

वलकल बसन जटिल तनु स्थामा । जनु मुनियेप कीन्त रित कामा ॥

कर कमलि धनु सायकु फेरत । जिय की जरिन इस्त हैं सि हेस्त ॥ ४ ॥

श्रीरामजीके वल्कल वल्ल हैं, जटा धारण किये हैं, इयाम ग्ररीर है । [ सीतारामजी
ऐसे लगते हैं ] मानो रित और कामदेवने मुनिका येप धारण किया हो । श्रीरामजी
अपने करकमलींसे धनुप-वाण फेर रहे हैं, और हँसकर देखते ही जीकी जलन हर लेते हैं
( अर्थात् जिसकी ओर भी एक बार हँमकर देख लेते हैं, उसीको परम आनन्द और
ग्रान्ति मिल जाती है । ) ॥ ४ ॥

दो॰ —लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु।
ग्यान सभाँ जनु तनु धरें भगति सिच्चिदानंदु॥ २६९॥
सुन्दर सुनिमण्डलीके बीचमें सीताजी और रघुकुलचन्द्र श्रीरामचन्द्रजी ऐसे
सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञानकी सभामें साक्षात् भक्ति और सिच्दानन्द शरीर धारण
करके विराजमान हैं॥ २३९॥

चौ०-साजुज सखा समेत मगन मन। विसरे हरप सोक सुख दुख गन॥
पाहि नाथ कि पाहि गोसाई। भूतल परे छकुट की नाई॥ १॥
छोटे भाई शत्रुच्न और सखा निपादराजसमेत भरतजीका मन [प्रममं] मगन हो
रहा है। हर्ष-शोक, सुख-दुःख आदि सब भूल गये। हे नाथ! रक्षा कीजिये, है
गुसाई। रक्षा कीजिये, ऐसा कहकर वे प्रव्वीपर दण्डकी तरह गिर पड़े॥ १॥
बचन सपेम छखन पिहचाने। करत प्रनासु भरत जियं जाने॥
बंधु सनेह सरस एहि ओरा। उत साहित्र सेवा यस जोरा॥ २॥
प्रेममरे वचनोंसे छक्ष्मणजीने पहचान छिया और मनमें जान छिया कि भरतजी
प्रणाम कर रहे हैं। [वे श्रीरामजीकी ओर मुँह किये खड़े थे, भरतजी पीठ-पीछे थे;
इससे उन्होंने देखा नहीं। ] अब इस ओर तो भाई भरतजीका सरस प्रेम और उधर

स्वामी श्रीरामचन्द्रजीकी सेवाकी प्रवळ परवशता ॥ २ ॥

मिछ न जाइ निर्हे गुद्रत. बनई । सुकवि छलन मन की गित भनई ॥

रहे राखि सेवा पर भारू । चढ़ी चंग जनु खेंच खेळारू ॥ ३ ॥

न तो [ खणभरके छिये भी सेवासे पृथक होकर ] मिछते ही बनता है और न

प्रिमवश ] छोड़ते ( उपेक्षा करते ) ही । कोई श्रेष्ठ किय ही छह्मणजीके चित्तकी इस
गित ( दुविधा ) का वर्णन कर सकता है । वे सेवापर भार रखकर रह गये ( सेवाको ही विशेष महत्त्वपूर्ण ममझकर उसीमें छगे रहे ) मानो चढ़ी हुई पतंगको खिळाड़ी ( पतंग उड़ानेवाला ) खींच रहा हो ॥ ३ ॥

सहत संग्रेम नाइ महि माथा। भरत प्रनाम करत रघुनाथा॥
डठें रागु सुनि पेम अधीस। कहुँ पट कहुँ निपंग धनु तीरा॥ ४॥
इरमणजीने प्रेमसहित पृथ्वीपर मस्तक नवादर कहा — हे रघुनाथजी! भरतजी
प्रणाम पर रहे हैं। यह मुनत ही श्रीरघुनाथजी प्रेममें अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र
निराः कहीं तरकनः कहीं धनुप और कहीं वाण॥ ४॥

देश--वरवस लिए उठाइ उर लाए क्रपानिधान।

भरत राम की मिलनि लिख विसरे सविह अपान॥ २४०॥

कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने उनको जवरदस्ती उठाकर हृदयसे लगा लिया।

भरतजी और श्रीरामजीक भिलनेकी रीतिको देखकर सबको अपनी सुध भूल गयी॥ २४०॥
नौ०-मिलनि प्रीति किमि जाह बखानी। कविकुल अगम करम मन वानी॥

परम पेस पूरन दोड भाई। मन बुधि चित अहिमिति विसराई॥ १॥ भिलनेकी प्रीति केंसे यखानी जाय १ वह तो कविकुलके लिये कर्म, मन, वाणी तीनोंसे अगम है। दोनों भाई ( भरतजी और श्रोरामजी ) मन, बुद्धि, चित्त और अहंकारको मुलाकर परम प्रेमसे पूर्ण हो रहे हैं॥ १॥

कहतु सुपेम प्रगट को करहे। केहि छाया कि सित अनुसरहे॥ किसिह अरथ आगर बलु साँचा। अनुहरि ताल गतिहि नटु नाचा॥ २॥ किस्ये, उस श्रेष्ठ प्रेमको कौन प्रकट करे १ किनकी बुद्धि किसकी छायाका अनुसरण करे १ किनको तो अक्षर और अर्थका ही सचा वल है। नट तालकी गतिके अनुसर ही नाचता है॥ २॥

अराम सनेह भरत रघुवर को। वह न बाइ मनुविधि हरिहर को।
सो में छुमति कहाँ केहि भाँती। वाज सुराग कि गाँडर ताँती॥ ३॥
भरतजी और श्रीरघुनाथजीका प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेवका
भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेमको में कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। मला, गाँडरकी
ताँतसे भी कहीं सन्दर राग वज सकता है १॥ ३॥

[ तालावां और झीलोंमें एक तरहकी घास होती है, उसे गाँडर कहते हैं | ]

मिलिन विलोकि भरत रद्युवर की | सुरगन सभय धकधकी घरकी ॥

समुझाए सुरगुर जड़ जागे | वरिष प्रसून प्रसंसन लागे ॥ ४ ॥

भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीके मिलनेका ढंग देखकर देवता भयभीत हो गये,

उनकी धुकधुकी धड़कने लगी | देवगुर बृहस्पतिजीने समझाया, तब कहीं वे मूर्ल चेते
और फूल वरसाकर प्रशंसा करने लगे ॥ ४ ॥

दो - मिलि सपेम रिपुस्दनहि केवदु भेंटेउ राम। भूरि भायँ भेंटे भरत लिखन करत प्रनाम॥ २४१॥ फिर श्रीरामजी प्रेमके साथ शत्रुष्तसे मिलकर तव केवट (निपादराज ) से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मणजीसे भरतजी बड़े ही प्रेमसे मिले॥ २४१॥

प्रणाम करत हुए छदमण्डात मरतजा बढ़ हा जनव निरुत्त रहें ।।
चौ०-भेंटेंड छखन छछकि छघु भाई । बहुरि निपादु छीन्ह उर लाई ॥
पुनि सुनिगन दुहुँ भाइन्ह बंदे । सिममत आसिप पाइ अनंदे ॥ १ ॥
तब छक्षणजी छछककर ( बड़ी उमंगके साथ ) छोटे भाई शत्रुघनसे मिले । फिर
उन्होंने निषादराजको हृदयसे छगा छिया । फिर भरत-शत्रुघन दोनों भाइयोंने [ उपस्थित ]
सुनियोंको प्रणाम किया और इच्छित आशीर्याद पाकर वे आनन्दित हुए ॥ १ ॥

सानुज भरत उमिंग अनुरागा । धरि सिर सिय पद पदुम परागा ॥
पुनि पुनि करत प्रनाम उद्याप । सिर कर कमल परित्र वैद्याप ॥ २ ॥
छोटे भाई शत्रुष्नसहित भरतजी प्रेममें उमँगकर मीताजीक न्वरणकमलीकी रज सिरपर धारणकर वार-वार प्रणाम करने लगे । सीताजीने उन्हें उठाकर उनके सिरको अपने करकमलसे स्पर्शकर (सिरपर हाय फेरकर) उन दोनोंको बैटाया ॥ २ ॥

सीयँ असीस दीन्हि मन माहीं । मगन सनेहें देह सुधि नाहीं ॥ सब विधि सानुकृत रुखि सीता । मे निसोच उर अपटर बीता ॥ ३ ॥ सीताजीने मन-ही-मन आशीर्वाद दिया । क्योंकि वे स्नेहमें मगन हैं, उन्हें देहकी सुध-बुध नहीं है । सीताजीको सब प्रकारसे अपने अनुकृत देखकर भरतजी सोचरहित हो गये और उनके हृदयका कित्यत भय जाता रहा ॥ ३ ॥

कीउ किछु कह इन कोउ किछु पूँछा। प्रेम भरा मन निज गति छूँछा॥
तेहि अवसर केवडु घीरज घरि। जोरि पानि विनवत प्रनामु करि॥ ॥
उस समय न तो कोई कुछ कहता है। न कोई कुछ पृछता है। मन प्रेमसे परिपूर्ण
है। वह अपनी गतिसे खाली है (अर्थात् संकल्प-विकल्प और चाक्चल्यसे झून्य है)।
उस अवसरपर केवट (निषादराज) श्रीरज घर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा—॥ ४॥

दो॰ नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग॥ २४२॥ है नाथ! मुनिनाथ विशिष्ठजीके साथ सब माताएँ, नगरनिवासी, सेवक, सेनापित, मन्त्री सब आपके वियोगसे व्याकुल होकर आये हैं॥ २४२॥

चौ०-सीर्ळासधु सुनि गुर आगवन्। सिय समीप राखे रिपुद्वन्॥ चले सवेग रामु तेहि काला। धीर धरम धुर दीन द्याला॥ १॥ गुरुका आगमन सुनकर शीलके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीके पास शत्रुष्नजीको रख दिया और वे परम धीर, धर्मधुरन्थर, दीनदयालु श्रीरामचन्द्रजी उसी समय वेगके साथ चल पहे॥ १॥ गुरिह देखि सानुज अनुरागे। दंड प्रनाम करन प्रभु लागे॥ मुनिवर धाइ लिए उर लाई। प्रेम उमिग भेंटे दोउ भाई॥२॥ गुम्तजीके दर्शन करके लक्ष्मणजीसिहत प्रभु श्रीरामचन्द्रजी प्रेममें भर गये और दण्डवत्-प्रणाम करने लगे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीने दौड़कर उन्हें हृदयमे लगा लिया और प्रेममें उमँगकर वे दोनों भाइयोंमे मिले॥२॥

प्रेम पुलिक केवट किह नामू। कीन्ह दूरि तें दंड प्रनामू॥ रामसखा रिषि बरबस भेंटा। जनु मिह छुठत सनेह समेटा॥ ३॥ फिर प्रेमसे पुलिकत होकर केवट (निषादराज) ने अपना नाम लेकर दूरसे ही विशिष्ठजीको दण्डवत्-प्रणाम किया। भागि विशिष्ठजीने रामस्त्रा जानकर उसको जबर्दस्ती हृद्यसे लगा लिया। मानो जमीनपर लोटते हुए प्रेमको समेट लिया हो॥ ३॥

रघुपति भगति सुमंगल मूला। नभ सराहि सुर बरिसर्हि फूला॥
प्रिह सम निपट नीच कोड नाहों। वह बसिष्ठ सम को जग माहीं॥ ४॥
श्रीरघुनाथजीकी मिक्त सुन्दर मङ्गलोंका मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते
हुए देवता आकाशसे फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे—जगत्में इसके समान सर्वथा
नीच कोई नहीं और विशिष्ठजीके समान बड़ा कौन है १॥ ४॥

दो॰—जेहि लखि लखनहु तें अधिक मिले मुदित मुनिराउ।
सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ॥ २४३॥
जिस (निषाद) को देखकर मुनिराज वशिष्ठजी लक्ष्मणजीसे भी अधिक उससे
आनिदत होकर मिले। यह सब सीतापति श्रीरामचन्द्रजीके भजनका प्रत्यक्ष
प्रताप और प्रभाव है॥ २४३॥

चौ०-भारत लोग राम सबु जाना। करूनाकर सुजान भगवाना॥ जो जेहि भाग रहा अभिलाषी। तेहि तेहि के तसि तसि रूव राखी॥ १॥ दयाकी खानः सुजान भगवान् श्रीरामजीने सब लोगोंको दुखी (मिलनेके लिये व्याकुल) जाना। तय जो जिस भावसे मिलनेका अभिलाषी थाः उस-उसका उस-उस प्रकारका रुख रखते हुए (उसकी रुचिके अनुसार)॥ १॥

सानुज मिलि पल महुँ सब काहू। कीन्ह दूरि दुखु दारुन दाहू॥
यह बिंद बात राम के नाहीं। जिमि घट कोटि एक रिब छाहीं॥ २॥
उन्होंने लक्ष्मणजीसहित पलमरमें सब किसीसे मिलकर उनके दुःल और किन्स संतापको दूर कर दिया। श्रीरामचन्द्रजीके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ोंमें एक ही स्र्यंकी [पृथक-पृथक] छाया (प्रतिबिम्ब) एक साथ ही दीखती है॥२॥

मिलि केवरहि उमिग अनुरागा। पुरजन सकल सराहहि भागा॥ देखीं राम दुखित महतारीं। जनु सुबेखि अवर्ली हिम मारीं॥३॥ समस्त पुरवासी प्रेममें उमँगकर केवटसे मिलकर [ उसके ] भाग्यकी सराहना करते हैं । श्रीरामचन्द्रजीने सब माताओंको दुखी देखा। मानो सुन्दर लताओंकी पंक्तियोंको पाला मार गया हो ॥ ३॥

प्रथम राम भेंटी कैकेई। सरछ सुभाय भगित मित मेई॥
पर पिर कोन्ह प्रवोध बहोरी। काल करम विधि सिरधिर खोरी॥ ध॥
सबसे पहले रामजी कैकेयीमें भिले और अपने सरल स्वभाव तथा भिक्ति उसकी
बुद्धिकों तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल, कर्म और विधाताके सिर दोष मँद-कर, श्रीरामजीन उनको सान्त्वना दी॥ ४॥

दो॰—भेटीं रद्युवर मातु सव करि प्रवोधु परितोषु। अंब ईस आग्नीन जगु काहु न देइअ दोपु॥ २४४॥ फिर श्रीरद्युनाथजी सब माताओंसे मिले। उन्होंने सबको समझा-बुझाकर

फिर श्रीरघुनाथजी सब माताओंसे मिले। उन्होंने सवको समझा-बुझाकर सन्तोष कराया कि हे माता ! जगत् ईश्वरके अधीन है। किसीको भी दोष नहीं देना चाहिये !! २४४ !!

चौ०-गुरितय पद बंदे दुढु भाई। सिंहत बिप्रतिय जे सँग आईं॥
गंग गौरि सम सब सनमानीं। देहिं असीस मुदित मृदु वानीं॥ १॥
फिर दोनों भाइयोंने ब्राह्मणोंकी स्त्रियोंसिहत—जो भरतजीके साथ आयी थीं, गुरु-जीकी पत्नी अरुन्धतीजीके चरणोंकी बन्दना की और उन सबका गङ्गाजी तथा गौरीजी-के समान मम्मान किया। वे सब आनन्दित होकर कोमल वाणीसे आशीर्वाद देने लगीं॥१॥

गिंह पद छो सुमिन्ना अंका। जनु मेंटी संपित अति रंका।।
पुनि जननी चरनि दोड आता। परे पेम व्याकुछ सय गाता॥ २॥
तव दोनों माई पैर पकड़कर सुमिन्नाजीकी गोदमें जा चिपटे। मानो किसी अत्यन्त
दिरिद्रको सम्पत्तिसे मेंट हो गयी हो। फिर दोनों भाई माता कौसल्याजीके चरणोंमें गिर
पहें। प्रेमके मारे उनके सारे अन्न शिथिछ हैं॥ २॥

अति अनुराग अंव उर लाए। नयन सनेह सिल्ल अन्हवाए॥ तेहि अवसर कर हरष विपाद्। किमि कवि कहै मूक जिमि स्वाद्॥ ३॥ बड़े ही स्नेहसे माताने उन्हें हृदयसे लगा लिया और नेत्रोंसे वहे हुए प्रेमाशुओंके जलसे उन्हें नहला दिया। उस समयके हर्ष और विषादको कवि कैसे कहे ? जैसे गूँगा स्वादको कैसे बतावे ?॥ ३॥

मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ। गुर सन कहेउ कि घारिश्र पाऊ॥ पुरजन पाइ ग्रुनीस नियोगू। जल थल तकि तकि उतरेउ लोगू॥ ४॥ श्रीरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित माता कौसल्यासे मिलकर गुरुसे कहा कि आश्रमपर पर्धारिये। तदनन्तर मुनीश्वर विशेष्ठजीकी आज्ञा पाकर अयोध्या- नामी मन होंग जर और भलका मुनीता देख-देखकर उतर गये ॥ ४ ॥
दोश—महिसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ ।
पावन आश्रम गवनु किय भरत लखन रघुनाथ ॥ २४५ ॥
हानगः मन्त्रीः माताएँ और गुरु आदि गिने-चुने लोगोंको साथ लिये हुए। भरतकीं- हुन्। गती और औरसुनाथजी पवित्र आश्रमको चले ॥ २४५ ॥

नीं अन्योग आह् मुनियर पग लागी। उचित असीस लही मन मागी॥ गुरपतिनिष्टि मुनितियन्ह समेता। मिली पेमु किह जाइ न जेता॥ १॥ सीताओं आकर मुनिश्रेष्ठ यशिष्ठजीके चरणां लगीं और उन्होंने मनमाँगी उचित आन्ति पाथी। पिर मुनियोंकी लियोंशिहत गुरुपत्नी अरुन्यतीजीसे मिलीं। उनका जितना प्रेम था। यह यहां नहीं जाता॥ १॥

वंदि पंदि पग निय सबही के। आसिरवचन छहे त्रिय जी के॥

नामु सकल जब सीयें निहारीं। मूदे नयन सहिम सुकुमारीं॥ २॥

सीताजीने सभीके चरणोंकी अलग-अलग वन्दना करके अपने हृदयको त्रिय
(अनुक्ल) लगनेवाले आशीर्वाद पाये। जब सुकुमारी सीताजीने सब सासुओंको देखा।
तय उन्होंने सहनकर अपनी आँखें बंद कर छीं॥ २॥

परीं यधिक यस मन्हें मराली। काह कीन्ह करतार कुचाली। तिन्ह सिय निरित्व निपट दुलु पाता। सो सन्न सिष्ठ को देंड सहावा॥ ३॥ [ तानुआंकी नुरी दशा देखकर ] उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजह सिनियाँ यधिकके यशमें पड़ गयी हों। [ मनमें सोचने लगीं कि ] कुचाली विधाताने क्या कर टाला ? उन्होंने भी सीताजीको देखकर बड़ा दु:ख पाया। [ सोचा ] जो कुछ देव महाये। वह सब सहना ही पड़ता है ॥ ३॥

जनकसुता तय उर धरि धीरा। नील निलन लोयन भरि नीरा॥
भिली सकल सासुन्ह सिय जाई। तेहि अवसर करुना महि छाई॥ ४॥
तय जानकीजी हृद्यमें धीरज धरकर, नील कमलके समान नेत्रोंमें जल भरकर,
सय यासुओंसे जाकर मिलाँ। उस समय पृथ्वीपर करुणा (करुण-रस) छा गयी॥ ४॥

दो॰—लागि लागि पग सविन सिय भैटित अति अनुराग ।

हृदयँ असीसिंह पेम वस रहिअहु भरी सोहाग ॥ २४६ ॥ शीताजी सबके पैरों लग-लगकर अत्यन्त प्रेमसे मिल रही हैं, और सब सासुएँ स्नेह-वश हृदयसे आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहागसे भरी रहो ( अर्थात् सदा सीमाम्यवती रहो ) ॥ २४६ ॥

न्त्री०-विकल सनेहँ सीय सब रानों। वैठन सविह कहेउ गुर ग्यानीं॥
किह जग गति मायिक मुनिनाथा। कहे कछुक परमारथ गाथा॥ १॥
रा० स० ३४—

सीताजी और सब रानियाँ स्नेहके मारे स्थाङ्कल हैं। तब ज्ञानी गुरुने सबको बैठ जानेके लिये कहा। फिर मुनिनाथ विशिष्ठजीने जगत्की गतिको मायिक कहकर ( अर्थात् जगत् मायाका है। इसमें कुछ भी नित्य नहीं है। ऐसा कहकर ) कुछ परमार्थकी कथाएँ ( बातें ) कहीं ॥ १ ॥

नृप कर सुरपुर गवनु सुनादा । सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा ॥

मरन हेतु निज नेहु विचारी । भे अति विकल धीर धुर धारी ॥ २ ॥

तदनन्तर विशिष्ठजीने राजा दशरथजीके स्वर्गगमनकी वात सुनायी । जिसे सुनकर
रघुनाथजीने दुःसह दुःख पाया । और अपने प्रति उनके स्नेहको उनके मरनेका कारण
विचारकर धीरधुरन्धर श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥ २ ॥

कुलिस कठोर सुनत कहु वानी । विलयत लखन सीय सब रानी ॥ सोक विकल अति सकल समाजू । मानहुँ राजु अकाजेट आजू ॥ ६ ॥ वज्रके समान कठोर, कह्बी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी, सीताजी और सब रानियाँ विलाप करने लगीं । सारा समाज शोकसे अत्यन्त व्याकुल हो गया । मानो राजा आज ही मरे हों ॥ ३ ॥

मुनिवर वहुरि राम समुझाए। सहित समाज सुसरित नहाए॥ श्रतु निरंतु तेहि दिन प्रभु कीन्हा। मुनिहु कहें जल काहुँ न लीन्हा॥ ४॥ फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीने श्रीरामजीको समझाया। तव उन्होंने समाजसित श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीजीमें स्तान किया। उस दिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने निर्जल अत किया। मुनि वशिष्ठजीके कहनेपर मी किसीने जल ग्रहण नहीं किया॥ ४॥

दो॰—भोरु भएँ रघुनंदनहि जो मुनि आयसु दीन्ह । अदा भगति समेत प्रभु स्तो स्तवु सादरु कीन्ह ॥ २४७ ॥ दूसरे दिन सबेरा होनेपर मुनि वशिष्ठजीने श्रीरधुनाथजीको जो-जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने श्रद्धा-भक्तिसहित आदरके साथ किया ॥ २४७ ॥ चौ॰-करि पितु क्रियं। बेद जसि वरनी । भे पुनीत पातक सम तरनी ॥

जासु नाम पावक अध त्ला। सुमिरत सकल सुमंगल मूला॥ १॥ वेदोमें जैसा कहा गया है, उसीके अनुसार पिताकी क्रिया करके पापरूपी अन्धकार-के नष्ट करनेवाले सूर्यरूप श्रीरामचन्द्रजी शुद्ध हुए। जिनका नाम पापरूपी रूईके [ तुरंत जला डालनेके ] लिये अग्नि है; और जिनका स्मरणमात्र समस्त शुभ मङ्गलोंका मूल है, ॥१॥

सुद सो भयउ साधु संमत अस । तीरथ आवाहन सुरसिर जस ॥ सुद भएँ दुइ वासर बीते । बोळे गुर सन राम पिरीते ॥ २ ॥ वे [ नित्य ग्रुद्ध-बुद्ध ] मगवान् श्रीरामजी ग्रुद्ध हुए । साधुओंकी ऐसी सम्मति है कि उनका ग्रुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीयोंके आवाहनसे गङ्गाजी ग्रुद्ध होती हैं । (गङ्गाजी तो समानसे ही गुड़ हैं। उनमें जिन तीयोंका आवाहन किया जाता है उलटे वे ही गङ्गा-जीके सम्पर्कों आनेसे गुड़ हो जाते हैं। इसी प्रकार सिंग्दानन्दरूप श्रीराम तो नित्य गुड़ हैं। उनके संसर्गसे कर्म ही गुड़ हो गये।) जब गुड़ हुए दो दिन बीत गये तक भीरामजन्छ जी प्रीतिके साथ गुज्जीसे बोले—॥ २॥

नाथ होग सब निषट हुखारी। कंद मूल फळ अंद्व अहारी॥ सानुत भरत सचिव सब माता। देखि मोहिष्ट जिमि खुग जाता॥ ३॥ है गःश ! यब होग यहाँ अत्यन्त हुखी हो रहे हैं। कन्द, मूल, फल और जलका ही आहार करते हैं। भाई राजुग्नसहित भरतको, गन्त्रियोंको और सब माताओंको देखकर मुत्ते एक-एक वल सुगके समाम बीत रहा है॥ ३॥

सय समेत पुर धारिज पाठ । आपु इहाँ अमरावित राठ ॥
यहुत करें हैं सब विश्वर्ड दिहाई । उचित होड़ तस करिज गोसाँई ॥ ४ ॥
धतः सबके साथ आप अयोध्यापुरीको पधारिये (लौट जाइये ) । आप यहाँ हैं।
धीर राजा अनरावती (स्वर्ग ) में हैं (अयोध्या स्ती हैं ) । मैंने बहुत कह डाला, बह सब बड़ी दिटाई की हैं । हे गोसाई ! जैसा उचित हो, वैसा ही कीजिये ॥ ४ ॥

दो॰—धर्म सेतु करुनायतन कस न कहहु अस राम।
लोग दुखित दिन दुइ दरस देखि लहहुँ विश्राम॥ २४८॥
[विशिष्टजीने कहा—] हे राम! तुम धर्मके सेतु और दयाके धाम हो। तुम भला
ऐसा नयों न कहो १ लोग दुखी हैं। दो दिन तुम्हारा दर्शन कर शान्ति लाम कर लें॥ २४८॥

चौ०-राम यचन सुनि सभय समाज् । जनु जलनिधि महुँ विकल जहाज् ॥
सुनि गुर निरा सुमंगल मूला । भयउ मनहुँ मास्त अनुकूला ॥ ९ ॥
श्रीरामजीके वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया । मानो बीच समुद्रमें
जहाज दगमगा गया हो । परन्तु जब उन्होंने गुरु विशय्त जीकी श्रेष्ठ कल्याणमूलक वाणी
सुनी, तो उस जहाजके लिये मानो हवा अनुकूल हो गयी ॥ १ ॥

पावन पर्यं तिहुँ काल नहाहीं। जो बिलोकि अब ओघ नसाहीं।।

मंगलम् रित लोचन भरि भरि। निरस्ति हरिप दंडवत करि करि॥ २॥

स्य लंगा पवित्र पयस्विनी नदीमें [अथवा पयस्विनी नदीके पवित्र जलमें ] तीनों

समय (सबेरे, दोपहर और सायंकाल) स्नान करते हैं, जिसके दर्शनसे ही पापोंके समूह

नष्ट हो जाते हैं और मङ्गलमृर्ति श्रीरामचन्द्रजीको दण्डवत्-प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र

नर-मरकर देखते हैं॥ २॥

राम सैल वन देखन जाहीं। जहूँ सुख सकल सकल दुख नाहीं॥ झरना झरहिं सुधासम वारी। त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी॥३॥ सब श्रीरामचन्द्रजीके पर्वत (कामदिगिरि) और वनको देखने जाते हैं। जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुःखोंका अभाव है। झरने अमृतके समान जल झरते हैं और तीन प्रकारकी (श्रीतल, मन्द, सुगन्ध) हवा तीनों प्रकारके (आध्यात्मिक, आधिमौतिक, आधिदैविक) तापोंको हर लेती है।। ३।।

विटप वेकि तुन अगनित जाती। फल प्रस्न पल्लव वहु भाँती।। सुंदर सिला सुखद तरु छाहीं। जाइ वरिन वन छिव केहि पाहीं॥ ४॥ असंख्य जातिके वृक्ष, छताएँ और तृण हैं तथा बहुत तरहके फल, फूल और पत्ते हैं। सुन्दर शिलाएँ हैं। वृक्षोंकी छाया सुख देनेवाली है। वनकी शोभा किससे वर्णन की जा सकती है १॥ ४॥

दो०—सरिन सरोग्रह जल विहग क्रूजत गुंजत शृंग।
वैर विगन विहरत विपिन मृग विहंग वहुरंग॥ २४९॥
तालाबोंमें कमल खिल रहे हैं, जलके पक्षी क्जूज रहे हैं, में रे गुंजार कर रहे हैं
और बहुत रंगोंके पक्षी और पशु वनमें वैररहित होकर विहार कर रहे हैं॥ २४९॥
चौ०-कोल किरात भिल्ल बनवासी। मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधा सी॥

भरि भरि परनपुटाँ रिच रूरी। कंद मूल फल अंकुर जूरी॥ १॥ कोल, किरात और मील आदि बनके रहने वाले लोग पवित्र, सुन्दर एवं अमृतके समान खादिष्ट मधु (शहद) को सुन्दर दोने बनाकर और उनमें भर-भरकर तथा कन्द, मूल, फल और अंकुर आदिकी जूड़ियों ( अँटियों ) को ॥ १॥

सबिह देहिं करि बिनय प्रनामा । किह किह स्वाद भेद गुन नामा ॥
देहिं छोग बहु मोल न लेहीं । फेरत राम दोहाई देहीं ॥ २ ॥
सबको बिनय और प्रणाम करके उन चीजोंके अलग-अलग स्वाद, भेद (प्रकार),
गुण और नाम बता-बताकर देते हैं । लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते
और लौटा देनेमें श्रीरामजीकी दुहाई देते हैं ॥ २ ॥

कहिं सनेह मगन मृदु बानी। मानत साधु पेम पहिचानी॥
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा। पावा द्रसनु राम प्रसादा॥ ३॥
प्रेममें मम हुए वे कोमल वाणीसे कहते हैं कि साधु लोग प्रेमको पहचानकर
उसका सम्मान करते हैं (अर्थात् आप साधु हैं) आप हमारे प्रेमको देखिये। दाम
देकर या वस्तुएँ लौटाकर हमारे प्रेमका तिरस्कार न कीजिये)। आप तो पुण्यात्मा
हैं, हम नीच निषाद हैं। श्रीरामजीकी कृपासे ही हमने आपलोगोंके दर्शन पाये हैं॥ ३॥

हमहि अगम अति दरसु तुम्हारा। जस मरु घरनि देवधुनि धारा॥ राम ऋपाल निषाद नेवाजा। परिजन प्रजउ चहिल जस राजा॥ ४॥ हमलोगोंको आपके दर्शन बड़े ही दुर्लम हैं, जैसे मरुभूमिके लिये गङ्गाजीकी भारा दुर्लभ है। [देखियेः ] कृपाञ्च श्रीरामचन्द्रजीने निपादपर कैसी कृपा की है। तैसे राजा हैं: वैभा ही उनके परिवार और प्रजाको भी होना चाहिये ॥ ४॥ दो०—यह जियँ जानि सँकोचु तजि करिश्र छोड़ु छखि नेहु।

एमिए छतारथ करन लिंग फल तुन अंकुर लेहु ॥ २५० ॥ इदयमें ऐसा जानकर संकीच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कुपा कीजिये और एमको छतार्थ करनेके लिये ही फल- तृण और अंकुर लीजिये ॥ २५० ॥

ची०-तुमः प्रिय पाहुने वन पगु धारे । सेवा जोगु न भाग हमारे ॥

देव फाए हम तुम्हिह गोसीई। ईंधनु पात किरात मिताई॥ १॥ आप पिय पाहुने बनमें पधारे हैं। आपकी सेवा करनेके योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं। ऐ न्वामी ! एम आपकी क्या देंगे ! भीलोंकी मित्रता तो बसा ईंधन ( लकड़ी ) और पत्तोंशितक है॥ १॥

यह हमारि अति चि सेवकाई। लेहि न वासन वसन चोराई॥ हम जह जीय जीव गन वाती। कुटिल कुचाली कुमति कुजाती॥२॥ हमारी तो यही वड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और वर्तन नहीं चुरा लेते। हमलोग जड़ जीव हैं। जीवोंकी हिंसा करनेवाले हैं। कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाति हैं॥२॥

पाप करत निसि बासर जाहीं। निहं पट किट निहं पेट अवाहीं॥
सपने हैं घरमबुद्धि कस काऊ। यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ॥ ३॥
हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं। तो भी न तो हमारी कमरमें कपड़ा है
होर न पेट ही भरते हैं। हममें स्वप्नमें भी कभी धर्मबुद्धि कैसी १ यह सब तो
श्रीरखनाथजीके दर्शनका प्रभाव है॥ ३॥

जय तें प्रभु पट्ट पट्टम निहारे। मिटे दुसह दुख दोष हमारे॥

यचन सुनत पुरजन अनुरागे। तिन्ह के भाग सराहन लागे॥ ४॥

जनसे प्रभुके चरणकमल देखे, तबसे हमारे दुःसह दुःख और दोष मिट गये।

वनवासियोंके वचन नुनकर अयोध्याके लोग प्रेममें भर गये और उनके भाग्यकी सराहना
करने लगे॥ ४॥

हैं - लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावहीं। बोलिन मिलिन सिय राम चरन सनेहु लिख सुखु पावहीं॥ नर नारि निदर्राह नेहु निज सुनि कोल भिलिन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंसमिन की लोह ले लोका तिरा॥ सब उनके भाग्यकी सराहना करने लगे और प्रेमके बचन सुनाने लगे। उन लोगोंके बोलने और मिलनेका हंग तथा श्रीसीतारामजीके चरणोंमें उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं । उन कोल-भीलोंकी वाणी सुनकर सभी नर-नारी अपने प्रेमका निरादर करते हैं ( उसे धिकार देते हैं ) । तुलसीदासजी कहते हैं कि यह रघुवंशमणि श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा है कि लोहा नौकाको अपने ऊपर लेकर तैर गया ।

सो -- विहर्राहं वन चहु ओर प्रतिदिन प्रमुदित छोग सव।

जल ज्यों दादुर मोर भए पीन पावस प्रथम ॥ २५१ ॥ सब लोग दिनोंदिन परम आनन्दित होते हुए वनमें चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षाके जलसे मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं ( प्रसन्न होकर नाचते-कृदते हैं) ॥ २५१ ॥

न्तें o-पुरजन नारि मगन अति प्रीती । बासर जाहि परुक सम वीती ॥
सीय सासु प्रति बेष बनाई । सादर करइ सरिस सेवकाई ॥ १ ॥
अयोध्यापुरिके पुरुष और स्त्री सभी प्रेममें अत्यन्त मग्न हो रहे हैं । उनके दिन
परुके समान बीत जाते हैं । जितनी सासुएँ थीं, उतने ही वेप ( रूप ) बनाकर
दीताजी सब सासुओंकी आदरपूर्वक एक-सी सेवा करती हैं ॥ १ ॥

लखा न मरमु राम बिनु काहूँ। माया सव सिय माया माहूँ॥ सीयँ सासु सेवा बस कीन्हीं। तिन्ह लिह सुख सिख आसिष दीन्हीं॥ २॥ श्रीरामचन्द्रजीके सिवा इस भेदको और किसीने नहीं जाना। सब मायाएँ [परावाक्ति महामाया] श्रीसीताजीकी मायामें ही हैं। सीताजीने सासुओंको सेवासे बवामें कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आवीर्वाद दिये॥ २॥

लिख सिय सहित सरल दोड भाई। कुटिल रानि पिछतानि अवाई॥
अविन जमहि जाचित कैकेई। महिन बीचु विधि मीचुन देई॥ ३॥
सीताजीसमेत दोनों भाइयों (श्रीराम-लक्ष्मण) को सरल स्वभाव देखकर कुटिल
रानी कैकेयी भरपेट पछतायी। वह पृथ्वी तथा यमराजसे याचना करती है। किन्तु घरती
वीच (फटकर समा जानेके लिये रास्ता) नहीं देती और विधाता मौत नहीं
देता॥३॥

लोकहुँ वेद बिदित किव कहहीं। राम विमुख श्रेल नरू न रुहहीं।।
यहु संसड सब के मन माहीं। राम गवनु बिधि अवध कि नाहीं।। ४॥
लोक और वेदमें प्रिस्द है और किव (ज्ञानी) मी कहते हैं कि जो श्रीरामजीसे
विमुख हैं उन्हें नरकमें भी ठौर नहीं मिळती। सबके मनमें यह सन्देह हो रहा था कि
है विभाता! श्रीरामचन्द्रजीका अयोध्या जाना होगा या नहीं।। ४॥

दो॰—निसि न नीद निहं भूख दिन भरतु विकल सुचि सोच। नीच कीच विच मगन जस मीनिह सिळिळ सँकोच॥ २५२॥ भरतर्जाको न तो रातको नींद आती है। ने दिनमें भूख ही छगती है। ने पवित्र सोचमं ऐसे विकल हैं, जैने नाचे ( तल ) के कीचड़में डूबी हुई मछलीको जलकी फमीरो ब्यायुक्तता होती है ॥ २५२ ॥

সী০-फोन्हि मानु मिस काल कुवालो । ईति भीति जस पाकत साली ॥

केहि विधि होइ राम अभिषेह। सोहि अवकलत उपाउ न एकू॥ १॥

[ भरतज्ञी संचित हैं कि ] माताके मिससे कालने कुचाल की है । जैसे धानके पक्तं समय इंतिका भय आ उपस्थित हो । अब श्रीरामचन्द्रजीका राज्यामिषेक किस प्रकार हो। मुझे तो एक भी उपाय नहीं सुझ पड़ता ॥ १॥

अवसि फिरहिं गुर आयसु मानी । मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी ॥

मातु कहें वहुरिं रघुराऊ । राम जननि हठ करिव कि काऊ ॥ २ ॥

गुरुजीकी आज्ञा मानकर तो श्रीरामजी अवश्य ही अयोध्याको छौट चलेंगे ।

परन्तु मुनि चित्रप्रजी तो श्रीरामचन्द्रजीकी रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे ( अर्थात् वे
श्रीरामजीकी रुचि देखे विना जानेको नहीं कहेंगे )। माता कौसल्याजीके कहनेसे भी
श्रीरपुनामजी छीट सकते हैं; पर भला, श्रीरामजीको जन्म देनेवाली माता क्या कभी

एट फरेगी ! ॥ २ ॥

मोहि अनुचर कर केतिक याता। तेहि महँ कुसमड बाम विधाता॥ जी हठ करडें त निपट कुकरम्। हरगिरि तें गुरु सेवक धरम्॥ ३॥ मुश सेवककी तो वात ही कितनी है ! उसमें भी समय खराब है (मेरे दिन अच्छे नहीं हैं) और विधाता प्रतिकृत है। यदि में हठ करता हूँ तो यह थोर कुकर्म (अधर्म) ऐगा; क्यांकि सेवकका धर्म शिवजीके पर्वत कैलाससे भी भारी (निवाहनेमें कठिन) है॥ ३॥

एकउ जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरतिह रैनि बिहानी ॥ प्रात नहाइ प्रभुहि सिर नाई । बैठत पठए रिष्य बोलाई ॥ ४ ॥ एक भी युक्ति भरतजीके मनमें न ठहरी । सोचते-ही-सोचते रात बीत गयी । भरतजी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाकर बैठे ही ये कि भृषि विश्विजीने उनको बुलवा मेजा ॥ ४ ॥

दो॰ —गुर पद कमल प्रनामु किर वैठे आयसु पाइ।
विप्र महाजन सचिच सव जुरे सभासद आइ॥ २५३॥
भरतजी गुरुके चरणकमलोंमें प्रणाम करके आजा पाकर बैठ गये। उसी समय
लाहाण, महाजन, मन्त्री आदि सभी समासद् आकर जुट गये॥ २५३॥

चौ०-त्रोले मुनिवर समय समाना। सुनहु सभासद भरत सुजाना॥ धरम धुरीन भानुकुल भानू। राजा रामु स्वबस भगवानू॥ १॥ श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठजी समयोचित वचन बोले—हे सभासदो ! हे सुजान भरत !

सुनो । सूर्यकुलके सूर्य महाराज श्रीरामचन्द्र धर्मधुरन्धर और स्वतन्त्र भगवान् हैं ॥ १ ॥ सत्यसंध पालक श्रुति सेत् । राम जनसु जग मंगल हेत् ॥ गुर पितु मातु धचन अनुसारी । खल दलु दलन देव हितकारी ॥ २ ॥ वे सत्यप्रतिज्ञ हैं और वेदकी मर्यादाके रक्षक हैं । श्रीरामजीका अवतार ही जगत्के कल्याणके लिये हुआ है । वे गुक, पिता और माताके वचनोंके अनुसार चलने चलि हैं । दृष्टोंके दलका नाज्ञ करनेवाले और देवताओंके हितकारी हैं ॥ २ ॥

नीति प्रीति परमारथ स्वारश्च । कोउ न राम सम जान जयारश्च ॥ बिधिहरिहरु सिस रिव दिसिपाला । माया जीव करम कुलि काला ॥ ३ ॥ नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थको श्रीरामजीके समान यथार्थ (तत्वसे ) कोई नहीं जानता । ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चन्द्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, ॥ ३ ॥

अहिप महिप जह ँ लगि प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई॥
किर विचार जियँ देखहु नीकें। राम रजाइ सीस सव ही कें॥ ४॥
शेषजी और [पृथ्वी एवं पातालके अन्यान्य ] राजा आदि जहाँतक प्रभुता है।
और योगकी विद्धियाँ, जो वेद और शास्त्रोंमें गायी गयी हैं। हृदयमें अच्छी तरह विचार कर देखो, [तो यह स्पष्ट दिखायी देशा कि ] श्रीरामजीकी आज्ञा इन सभीके सिरपर है
(अर्थात् श्रीरामजी ही सबके एकमात्र महान् महेश्वर हैं )॥ ४॥

दो॰ - राखें राम रजाइ रुख हम सव कर हित होइ।
समुद्धि स्याने करहु अव सव मिलि संमत सोइ॥ २५४॥
अतएव श्रीरामजीकी आज्ञा और रुख रखनेमें ही हम सबका हित होगा। [इस
तत्त्व और रहस्यको समझकर ] अब तुम सबाने लोग जो सबको सम्मत हो। वही
मिलकर करो॥ २५४॥

चौ०-सब कहुँ सुखद राम अभिपेकू। मंगल मोद मूल मग एकू॥
केहि विधि अवध चल्लीई रघुराऊ। कहहु ससुक्षि सोह करिअ उपाऊ॥ १॥
श्रीरामजीका राज्यामिषेक सबके लिये सुखदायक है। मङ्गल और आनन्दका
मूल यही एक मार्ग है। [अव ] श्रीरघुनायजी अयोध्या किस प्रकार चलें ?
विचारकर कहो, वही उपाय किया जाय॥ १॥

सब सादर सुनि मुनिबर बानी। नय परमारथ स्वारथ सानी॥
उत्तर न आव लोग भए भोरे। तब सिरु नाइ भरत कर जोरे॥ २॥
मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीकी नीति, परमार्थ और स्वार्थ (लौकिक हित ) में सनी हुई
वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी। पर किसीको कोई उत्तर नहीं आता, सब लोग भोले
( विचारशक्तिसे रहित ) हो गये। तब भरतने सिर नवाकर हाथ जोड़े॥ २॥

भानुवंस भए भूप घनेरे। अधिक एक तें एक बहेरे॥
जनम हेतु सब कहें पितु माता। करम सुभासुभ देह विधाता॥ ३॥
[और कहा—] स्यंत्रंशमें एक-धे-एक अधिक बहे बहुत-से राजा हो गये हैं।
सभीके जन्मके कारण पिता-माता होते हैं और शुम-अशुम कमोंको (कमोंका फल)
विचाता देते हैं॥ ३॥

दिल दुग्य सजद् सकल कल्याना । अस असीस राउरि बगु जाना ॥ सो गोसाहें विधि गति जेहिं छँकी । सकह को टारि टेक जो टेकी ॥ ४॥

आपकी आशिप ही एक ऐसी है जो दुःखोंका दमन करके। समस्त कल्याणोंको सज देती है। यह जगत् जानता है। हे स्वामी ! आप वही हैं जिन्होंने विधाताकी गति (विधान) को भी रोक दिया। आपने जो टेक टेक दी (जो निश्चय कर दिया) उसे कीन टाल नकता है ! ॥ ४॥

दो॰—वृक्षित्र मोहि उपाउ अव सो सव मोर अभागु।
सुनि सतेहमय वचन गुर उर उमगा अनुरागु॥ २५५॥
अव आप मुझसे उपाय पृष्ठते हैं। यह सब मेरा अभाग्य है। भरतजीके प्रेममय
वचनोंको सुनकर गुरुजीके हृदयमें प्रेम उमझ आवा॥ २५५॥

नी - तात वात फुरि राम कृपाहीं। राम विमुख सिधि सपने हुँ नाहीं॥ सकुन हैं तात कहत एक वाता। अरध तन हिं बुध सरबस जाता॥ १॥

[ वे बोले — ] हे तात ! बात सत्य है, पर है रामजीकी कृपासे ही । रामविमुखको तो स्वप्नमें भी सिद्धि नहीं मिलती । हे तात ! मैं एक बात कहनेमें सकुचाता हूँ । बुद्धिमान् लोग सर्वस्य जाता देखकर [ आधेकी रक्षाके लिये ] आधा छोड़ दिया करते हैं ॥ १ ॥

तुम्ह कानन गवनहु होउ भाई। फेरिअहिं छखन सीय रघुराई॥
सुनि सुयचन हरपे दोउ आता। भे प्रमोद परिपूरन गाता॥२॥
अतः तुम दोनों भाई (भरत-शत्रुष्न) बनको जाओ और लक्ष्मणः सीता और
श्रीरामचन्द्रको लौटा दिया जाय। ये सुन्दर बचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गये।
उनके सारे अङ्ग परमानन्दसे परिपूर्ण हो गये॥ २॥

मन प्रसन्न तन तेज विराजा। जनु जिय राउ रामु भए राजा। यहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी। सम दुखं सुख सब रोवहिं रानी॥ ३॥ उनके मन प्रसन्न हो गये। शरीरमें तेज सुशोमित हो गया। मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्रीरामचन्द्रजी राजा हो गये हों! अन्य लोगोंको तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई। परन्तु रानियोंको दुःख-सुख समान ही थे (राम-लक्ष्मण वनमें रहें या भरत-शत्रुहन, दो पुत्रोंका वियोग तो रहेगा ही), यह समझकर वे सब रोने लगीं॥ ३॥

٠,

कहिं भरतु मुनि कहा सो कीन्हे। फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे॥ कानन करडँ जनम भरि वास्। एहि तें अधिक न मोर सुपासू॥ ४॥ भरतजी कहने लगे—मुनिने जो कहा, वह करनेसे जगत्भरके जीवोंको उनकी इच्छित वस्तु देनेका फल होगा। [चौदह वर्षकी कोई अविध नहीं, ] में जन्मभर वनमें वास करूँगा। मेरे लिये इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है॥ ४॥

दो॰—अंतरजामी रामु सिय तुम्ह सरवग्य सुजान।
जों फुर कहहु त नाथ निज कीजिअ वचनु प्रवान॥ २५६॥
श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी हृदयकी जाननेवाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान
है। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ! अपने वचनोंको प्रमाण कीजिये। उनके अनुसार व्यवस्था कीजिये)॥ २५६॥

ची०-भरत वचन सुनि देखि सनेहू । सभा सहित सुनि भए विदेहू ॥
भरत महा महिमा जलरासी । सुनि मित ठाढ़ि तीर अवला सी ॥ ३ ॥
भरतजीके वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभासहित सुनि विशिष्टजी
विदेह हो गये (किसीको अपने देहकी सुधि न रही )। भरतजीकी महान् महिमा समुद्र
है, मुनिकी बुद्धि उसके तटपर अवला स्त्रीके समान खड़ी है ॥ १ ॥

गा चह पार जतनु हियँ हेरा। पावित नाव न बोहितु बेरा॥ और करिहि को भरत बढ़ाई। सरसी सीपि कि सिंधु समाई॥ रं॥ वह [उस समुद्रके] पार जाना चाहती है, इसके लिये उसने हृदयमें उपाय भी हूँ हैं। [उसे पार करनेका साधन] नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत-जीकी बड़ाई और कीन करेगा? तलैयाकी सीपीम भी कहीं समुद्र समा सकता है ? !! २॥

भरतु मुनिहि मन भीतर भाए। सहित समान राम पहिं आए॥ प्रभु प्रनामु करि दीन्ह सुआसनु । बैठे सब सुनि मुनि अनुसासनु ॥ ३ ॥ मुनि वशिष्ठजीके अन्तरात्माको भरतजी बहुत अच्छे छने और वे समाजसहित श्रीरामजीके पास आये । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने प्रणामकर उत्तम आसन दिया । सब छोग मुनिकी आशा सुनकर बैठ गये ॥ ३ ॥

वोले सुनियर बचन विचारी। देस काल अवसर अनुहारी॥
सुनहु राम सरवग्य सुजाना। धरम नीति गुन ग्यान निधाना॥ ४॥
श्रेष्ट मुनि देश, काल और अवसरके अनुसार विचार करके वचन वोले—हे
सर्वश्र ! हे सुजान ! हे धर्म, नीति, गुण और ज्ञानके भण्डार राम ! सुनिये—॥ ४॥
दो०—सव के उर अंतर वसहु ज्ञानहु भाउ कुभाउ।

पुरजन जननी मरत हित होइ सो कहिअ उपाउ॥ २५७॥ आप सबके हृदयके मीतर बसते हैं और सबके मले-बुरे मावको जानते हैं। जिसमें पुरवानियोंका माताओंका और भरतका हित हो। वही उपाय बतलाइये ॥२५७॥ ची०-आरत कहिं विचारि न काऊ । सूझ जुआरिहि आपन द्वाऊ ॥ जुनि मुनि यचन कहत रघुसऊ । नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ॥ १ ॥ आर्त (दुन्यो) लोग कभी विचारकर नहीं कहते । जुआरोको अपना ही दाँव मूझता है । गुनिक यचन मुनकर आर्युनाथजी कहने लगे—हे नाथ ! उपाय तो आपरिके हाथ है ॥ १ ॥

सद कर हित राज राउरि राखें। आयसु किएँ सुदित फुर आपें॥ प्रथम जो आयसु मो कहुँ होई। मार्थे मानि करीं सिख सोई॥ २॥ आपका रुख राखनेमें और आपकी आज्ञाको सत्य कहकर प्रसन्तापूर्वक पालन करनेमें ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो। मैं उसी शिक्षाकों मायेपर चढाकर करूँ॥ २॥

पुनि जेहि कहें जस कहच गोसाई। सो सब भाँति घटिहि सेवकाई॥
कह मुनि राम सत्य तुम्ह भाषा। भरत सनेहैं विचार न राखा॥ ३॥
फिर ऐ गोसाई। आप जिसको जैसा कहेंगे चह सब तरहसे सेवामें लग जायगा
(आज्ञा-पालन करेगा)। मुनि चित्रप्रजी कहने लगे—हे राम! तुमने सच कहा। पर
भरतके प्रेमने विचारको नहीं रहने दिया॥ ३॥

तेहि तें कहुउँ बहोरि घहोरी। भरत भगति बस भइ मित मोरी॥
मोरें जान भरत रुचि राखी। जो की जिल्ल सो सुभ सिव साखी॥ ४॥
इसी लिये में बार-बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरतकी भक्तिके वश हो गयी है।
मेरी समझमें तो भरतकी कचि रखकर जो कुछ किया जायगा, शिवजी साक्षी हैं,
बह सब शुभ ही होगा॥ ४॥

दों - भरत विनय सादर सुनिश्र करिश्र विचार वहोरि।

करव साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि॥ २५८॥

पहंट भरतकी विनती आदरपूर्वक सुन लीजिये। फिर उसपर विचार कीजिये।

तद साधुमत, लोकमत, राजनीति और वेदोंका निचोड़ (सार) निकालकर वैसा ही

( उसीके अनुसार ) कीजिये॥ २५८॥

ची०-गुर अनुरागु भरत पर देखी। राम हृद्ध आनंदु विसेषी॥

भरति घरम घुरंघर जानी। नित्र सेवक तन मानस बानी॥ १॥

भरतजीपर गुरुजीका स्नेह देखकर श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें विशेष आनन्द हुआ।

भरतजीको धर्मधुरन्थर और तन, मन, वचनसे अपना सेवक जानकर—॥ १॥

वोछे गुर आयस अनुकूछा। बचन मंजु मृहु मंगछ मूछा॥

नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भयउ न भुअन भरत सम भाई॥ २॥

श्रीरामचन्द्रजी गुरुकी आज्ञाके अनुकृत मनोहर, कोमल और कल्याणके मृल वत्वन बोले—हे नाथ! आपकी सौगंघ और पिताजीके चरणोंकी दुहाई है ( में सत्य कहता हूँ कि ) विश्वभरमें भरतके समान भाई कोई हुआ ही नहीं ॥ २ ॥

ें गुर पद अंदुज अनुरागी। ते छोकहुँ वेदहुँ वड्मागी।।
राउर जा पर अस अनुराग्। को किह सकड़ भरत कर भाग्।। ३॥
जो लोग गुरुके चरणकमछोंके अनुरागी हैं। वे छोकमें ( लोकिक दृष्टिसे ) भी और
वेदमें (पारमार्थिक दृष्टिसे ) भी वड्भागी होते हैं! [ फिर ] जिसपर आप ( गुरु ) का ऐसा
स्नेह है, उस भरतके भाग्यको कौन कह सकता है १॥ ३॥

ह्मि ह्मि विधु बुद्धि सकुचाई। करत बदन पर भरत बदाई॥
भरत कहिं सोइ किएँ भलाई। अस किह राम रहे अरगाई॥ ४॥
छोटा भाई जानकर भरतके मुँहपर उसकी बढ़ाई करनेमें मेरी बुद्धि सकुचाती है।
(फिर भी मैं तो बही कहूँगा कि) भरत जो कुछ कहें, बही करनेमें भलाई है। ऐसा
कहकर श्रीरामचन्द्रजी चुप हो रहे॥ ४॥

दो॰—तव मुनि वोले भरत सन सव सँकोचु तिज तात।
ह्यासिधु प्रिय वंधु सन कहहु हृदय के वात॥ २५९॥
तव मुनि भरतजीसे वोले—हे तात! सब सङ्कोच त्यागकर कृपाक समुद्र अपने
प्यारे भाईसे अपने हृदयकी बात कहो॥ २५९॥

चौ०-सुनि मुनि वचन राम रुख पाई। गुरु साहिव अनुकूल अवाई॥ लिख अपने सिर सबु छरु भारू। किह न सकिह कछु करि विचारू॥ १॥ मुनिके वचन मुनकर और श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर—गुरु तथा स्वामीको भरपेट अपने अनुकूल जानकर—सारा वोझ अपने ही ऊपर समझकर भरतजी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे॥ १॥

पुलिक सरीर सभाँ भए ठाई। नीरज नयन नेह जल वाई॥
कहव मीर भुनिनाथ निवाहा। एहि तें अधिक कहों में काहा॥ २॥
शरीरसे पुलिकत होकर वे समामें खड़े हो गये। कमलके समान नेत्रोंमें प्रेमाश्रुओंकी
बाढ़ आ गयी। [वे बोले—] मेरा कहना तो मुनिनाथने ही निवाह दिया (जो कुछ
मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया)। इससे अधिक में क्या कहँ १॥ २॥

में जानडँ निज नाथ सुमार । अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ मो पर कृपा सनेहु विसेषी । खेळत खुनिस न कवहूँ देखी ॥ ३ ॥ अपने स्वामीका स्वमाव में जानता हूँ । वे अपराधीपर भी कभी कोघ नहीं करते । मुझपर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है । मैंने खेळमें भी कभी उनकी रीख (अप्रसन्नता) नहीं देखी ॥ ३ ॥ सिसुपन तें परिहरेडें न संग्। कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू॥
में प्रभु कृपा सीति जियं जोही। हारेहुँ लेल जिताबहिं मोही॥ ४॥
वनपनसे ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मनको कभी नहीं
तोड़ा (भेरे मनके प्रतिकृल कोई काम नहीं किया)। मैंने प्रभुकी कृपाकी रीतिको
हुदयमें भलीगाँति देखा है (अनुभव किया है), मेरे हारनेपर भी खेलमें
प्रभु मुदो जिता देते रहे हैं॥ ४॥

दो॰—महँ सनेत सकोच वस सनमुख कही न वैन ।

दरसन तृषित न आजु लगि पेम पिआसे नेन ॥ २६० ॥

इति भी प्रेम और संकोचवदा कभी सामने मुँह नहीं खोला। प्रेमके प्यासे मेरे नेत्र
आजतक प्रचक्त दर्शनसे नृप्त नहीं हुए ॥ २६० ॥

नी - विधि न सकेंड सिंह मोर हुलास । नीच बीचु जननी मिस पारा ॥

याः उ कहत मोहि आज न सोभा । अपनी समुझि साधु सुचि को भा ॥ १ ॥
परन्तु विधाता मेरा दुलार न सह सका । उसने नीच माताके वहाने [ मेरे और
स्वामीके वीच ] अन्तर डाल दिया । यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता । क्योंकि
अपनी समझसे कीन साधु और पवित्र हुआ है ? (जिसको दूसरे साधु और
पवित्र मानें। वही साधु है ) ॥ १ ॥

मातु मंदि में साधु सुचाली। उर अस भानत कोटि कुचाली।।
फरइ कि कोदय बालि सुसाली। मुकता प्रसव कि संबुक काली।। २॥
माता नीच है और में सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदयमें लाना ही करोड़
दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम घान फल सकती है ? क्या काली
चौंची मोती उत्पन्न कर सकती है ? ॥ २॥

सपनेहुँ दोसक लेसु न काहू। मोर अभाग उद्धि अवगाहू॥

वितु समुझें निज्ञ अब परिपाकू। जारिउँ नायँ जननि कहि काकू॥ ३॥

स्वप्नमें भी किनीको दोपका लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने

जपने पापांका परिणाम समझे विना ही माताको कहु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया॥ ३॥

हृद्यें हेरि हारेडें सब ओरा। एकहि भाँति भलेहिं भल मोरा॥

गुर गोसाहूँ साहिब सिय राम्। लागत मोहि नीक परिनाम्॥ ४॥

में अपने हृदयमें सब ओर खोजकर हार गया (मेरी मलाईका कोई साधन नहीं
सूझता)। एक ही प्रकार भले ही (निश्चय ही) मेरा मला है। वह यह है कि गुरु महाराज
सर्वसमर्थ हैं और श्रीसीतारामजी मेरे स्वामीहैं। इसीसे परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है॥४॥

दो॰—साधु सभाँ गुर प्रभु निकट कहउँ सुथल सित भाउ। प्रेम प्रपंचु कि झूठ फुर जानीह मुनि रघुराउ॥ २६१॥

साधुओंकी समामें गुरुजी और स्वामीके समीप इस पवित्र तीर्थ-स्थानमें में सत्य-भावसे कहता हूँ। यह प्रेम है या प्रपञ्च ( छल-कपट ) १ झूट है या सच १ इसे [ सर्वज़ ] सुनि विशिष्ठजी और [ अन्तर्यामी ] श्रीरघुनायजी जानते हैं ॥ २६१॥

मान वाशष्ठवा आर ि जन्तवाना । जारहा । जननी कुमति जगतु सबु साखी ॥

देखि न जाहिं विकल महतारीं । जरिंह दुसह जर पुर नर नारीं ॥ १ ॥

प्रेमके प्रणको निवाहकर महाराज ( पिताजी ) का मरना और माताकी छुबुद्धिः
दोनोंका सारा संसार साक्षी है । माताएँ व्याकुल हैं। वे देखो नहीं जातीं । अववपुरीके
नर-नारी दुःसह तापसे जल रहे हैं ॥ १ ॥

महीं सकल अनरथ कर मूला। सो सुनि समुक्षि सिहउँ सब स्ला॥
सुनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा। करि मुनि बेप लखन सिय साथा॥ २॥
बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ। संकर साखि रहेउँ एहि घाएँ॥
बहुरि निहारि निषाद सनेहु। कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु॥ ३॥

में ही इन सारे अन्योंका मूल हूँ, यह सुन और समझकर मेंने सब दु:ख सहा है। श्रीरधुनाथकी लक्ष्मण और सीताजीके साथ मुनियोंका-मा वेप धारणकर विना जूते पहने पाँव-प्यादे (पैदल) ही वनको चले गये, यह सुनकर शंकरकी साक्षी हैं, इस घावसे भी में बीता रह गया (यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गये)। फिर निपादराजका प्रेम देखकर भी इस बज़से भी कठोर हृदयमें छेद नहीं हुआ (यह फटा नहीं)॥ २-३॥

अब सबु आँखिन्ह देखेउँ आई। जिअत जीव जड़ सबद सहाई॥ जिन्हिहिनिरिखिमग साँपिनि बोछी। तज्ञिहि विषम चिपु तामस तीछी॥ ४॥ अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया। यह जड जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्तेकी साँपिनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव कोशको त्याग देती हैं—॥ ४॥

दो॰—तेइ रघुनंदनु लखनु सिय अन्हित लागे जाहि। तासु तनय तिज दुसह दुख देश सहावइ काहि॥ २६२॥ वे ही श्रीरघुनन्दनः लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़ेः उस कैंकेयीके पुत्र मुझको लोडकर देव दुःसह दुःख और किसे सहावेगा १॥ २६२॥

चौ०-सुनि अति बिकल भरत वर बानी । आरति प्रीति विनय नय सानी ॥ सोक मगन सब समाँ खमारू । मनहुँ कमल बन परेउ तुसारू ॥ ९ ॥ अत्यन्त न्याकुल तथा दुःला, प्रेम, विनय और नीतिमें सनी हुई भरतजीकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोकमें मगन हो गये । सारी समामें विषाद छा गया, मानो कमलके वनपर पाला पढ़ गया हो ॥ १ ॥ कि अनेक विधि कथा पुरानी। भरत प्रवोध कीन्ह मुनि ग्यानी॥ योरू उचित यचन रघुनंदू। दिनकर कुछ कैरव वन चंदू॥२॥ तद आनी मुनि विशिष्ठजीने अनेक प्रकारकी पुरानी (ऐतिहासिक) कथाएँ कहकर भरतजीका तमाधान किया। फिर सूर्यकुछरूपी कुमुदवनके प्रकुल्छित करनेवाले चन्द्रमाः भीरगुनन्दन उचित वचन वोले—॥२॥

तान आर्थ जिथे करहु गलानी । ईस अधीन जीव गति जानी ॥ तीनि काल तिभुअन मत मोरें । पुन्यसिलोक तात तर तीरें ॥ ३ ॥ ६ तात ! तुन अग्ने हृदयमें व्यर्थ ही ग्लानि करते हो । जीवकी गतिको ईश्वरके अधीन जानो । गेरे मतमें [ भृत, भविष्य, वर्तमान ] तीनों कालों और [ स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल ] तीनों लोकोंके सब पुण्यातमा पुरुष तुमसे नीचे हैं ॥ ३ ॥

उर आनत तुम्ह पर छुटिलाई। जाइ लोक परलोक्क नसाई॥
दोसु देहिं जननिहि जड़ तेई। जिन्ह गुर साधु सभा निह सेई॥ ४॥
हुद्रयमं भी तुमपर कुटिलताका आरोप करनेसे यह लोक (यहाँके सुख, यश आदि)
विगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है (मरनेके वाद भी अच्छी गित नहीं
मिलती)। माता कैकेबीको तो वे ही मूर्ख दोप देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओंकी
सभाका सेवन नहीं किया है॥ ४॥

दो॰—मिटिहर्हि पाप प्रपंच सव अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नामु तुम्हार॥ २६३॥ हे भरत! तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पापः प्रपञ्च ( अज्ञान ) और समस्त अमङ्गलोंके समृह मिट जावँगे तथा इस लोकमें सुन्दर यश और परलोकमें सुखा जात होगा॥ २६३॥

ची०-कहरूँ सुभाड सत्य सिव साखी। भरत भूमि रह राउरि राखी॥
तात कृतरक करहु जिन जाएँ। वैर ऐम निर्हे दुरह दुराएँ॥ १॥
हे भरत! में स्वभावसे ही सत्य कहता हूँ, शिवजी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही
रक्सी रह रहीं है। हे तात! तुम व्यर्थ कृतर्क न करो। वैर और प्रेम छिपाये नहीं छिपते॥ १॥
सुनिगन निकट विहग मृग जाहीं। वाधक विधक विलोक पराहीं॥
हित अनहित पसु पिच्छ जाना। मानुष तनु गुन ग्यान निधाना॥ २॥
पक्षी और पशु मुनियोंके पास [ वेधदक ] चले जाते हैं। पर हिंसा करनेवाले
विधकोंको देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रुको पशु-पक्षी भी पहचानते हैं। फिर
मनुष्यशरीर तो गुण और ज्ञानका भण्डार ही है॥ २॥

तात तुम्हिह मैं जानहें नीकें। करों काह असमंजस जीकें॥ राखेउ रायें सत्य मोहि त्यागी। तनु परिहरेउ पेम पन लागी॥ ३॥ है तात! मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या करूँ ? जीमें बढ़ा असमझस ( दुविवा )
है। राजाने मुझे त्याग कर सत्यको रक्खा और प्रेम-प्रणके लिये शरीर छोड़ दिया ॥ ३ ॥
तासु वचन मेटत मन सोचू। तेहि तें अधिक तुम्हार सँकोच् ॥
ता पर गुर मोहि आयसु दीन्हा। अवसि जो कह्हु चहुउँ सो हकीन्हा॥ ४ ॥
उनके वचनको मेटते मनमें सोच होता है। उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच
है। उसपर भी गुरुजीने मुझे आशा दी है। इसलिये अब तुम जो कुछ कही। अवस्य ही मैं वही करना चाहता हूँ ॥ ४ ॥

दो॰—मनु प्रसन्न करि सकुच तिज कहहु करों सोइ आजु । सत्यसंध रघुवर वचन सुनि भा सुखी समाजु ॥ २६४ ॥ तुम मनको प्रसन्न कर और संकोचको त्यागकर जो कुछ कहो, में आज वही करूँ । सत्यप्रतिज रघुकुछश्रेष्ठ श्रीरामजीका यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया ॥ २६४ ॥ चौ॰—सुर गन सहित सभय सुरराजू । सोचिह चाहत होन अकाजू ॥

वनत उपाड करत कछु नाहीं। राम सरन सब गे मन माहीं॥ १॥ देवगणींसहित देवराज इन्द्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना-बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है। कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन-ही-मन श्रीराम-जीकी शरण गये॥ १॥

बहुरि बिचारि परस्पर कहहीं। रघुपति भगत भगति वस अहहीं॥
सुधि करि अंबरीष दुरवासा। में सुर सुरपति निपट निरासा॥ २॥
फिर वे विचार करके आपसमें कहने लगे कि श्रीरघुनाथजी तो भक्तकी भक्तिके
वश हैं। अम्बरीष और दुर्वासाकी [घटना] याद करके तो देवता और इन्द्र विल्कुल ही निराश हो गये॥ २॥

सहे सुरन्ह बहु काल विषादा । नरहिर किए प्रगट प्रहलाहा ॥ लिंग लिंग कान कहिं धुनि माथा । अब सुर काल भरत के हाथा ॥ ३ ॥ पहले देवताओंने बहुत समयतक दुःख सहे । तव भक्त प्रह्लादने ही नृसिंह भगवान्को प्रकट किया या । सब देवता परस्पर कानोंसे लग-लगकर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब ( इस बार ) देवताओंका काम भरतजीके हाथ है ॥ ३ ॥

आन उपाउ न देखिअ देवा। मानत रामु सुसेवक सेवा।।
हियँ सपेम सुमिरहु सब भरतिहै। निज गुन सील राम बस करतिहै। थ।।
हे देवताओं! और कोई उपाय नहीं दिखायी देता। श्रीरामजी अपने श्रेष्ठ सेवकोंकी
सेवाको मानते हैं ( अर्थात् उनके भक्तकी कोई सेवा करता है तो उसपर बहुत प्रसन्न
होते हैं ) अतएव अपने गुण और शीलसे श्रीरामजीको वश्में करनेवाले भरतजीका ही
सब लोग अपने-अपने हृदयमें प्रेमसिहत स्मरण करो।। ४॥

दो॰—सुनि सुर मत सुरगुर कहेउ भल तुम्हार वड़ भागु।
सकल सुमंगल मूल जग भरत चरन अनुरागु॥ २६५॥
देवताओंका मत सुनकर देवगुरु बृहस्पतिजीने कहा—अच्छा विचार किया, तुम्हारे
यड़े भाग्य हैं। भरतजीके चरणोंका प्रेम जगत्में समस्त ग्रुम मङ्गलोंका मूल है॥ २६५॥
चौ॰—सीतापति सेवक सेवकाई। कामधेनु सब सिस सुहाई॥

भरत भगित तुम्हरं नन आई। तबहु सोचु विधि बात बनाई॥ १॥ सीतानाथ श्रीरामजीके सेवककी सेवा सैकड़ों कामधेनुओंके समान सुन्दर है। तुम्हारे मनमें भरतजीकी भक्ति आयी है। तो अब सोच छोड़ दो। विधाताने बात बना दी।।१॥

देखु देवपति भरत प्रभाऊ । सहज सुभाव विवस रघुराऊ ॥

मन थिर करहु देव डरु नाहीं । भरतिह जानि राम परिछाहीं ॥ २ ॥

हे देवराज ! भरतजीका प्रभाव तो देखो । श्रीरघुनाथजी सहज स्वभावसे ही उनके
पूर्णस्पसे वशमें हैं । हे देवताओ ! भरतजीको श्रीरामचन्द्रजीकी परछाई (परछाईकी भाँति
उनका अनुसरण करनेवाला ) जानकर मन स्थिर करो। डरकी बात नहीं है ॥ २ ॥

सुनि सुरगुर सुर संमत सोचू। अंतरजामी प्रमुहि सकोचू॥ निज सिर भार भरत जिथँ जाना। करत कोटि विश्व उर समुमाना॥ ३॥ देवगुरु वृहस्पतिजी और देवताओं की सम्मति (आपसका विचार) और उनका सोच सुनकर अन्तर्यामी प्रभु श्रीरामजीको संकोच हुआ। भरतजीने अपने मनमें सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदयमें करोड़ों (अनेकों) प्रकारके अनुमान (विचार) करने छगे। ३।

करि विचार मन दोन्ही ठीका। राम रजायस आपन नीका॥ निज पन तिज राखेउ पनु मोरा। छोहु सनेहु कीन्ह निह्नं थोरा॥ ४॥ सत्र तरहसे विचार करके अन्तमें उन्होंने मनमें यही निश्चय किया कि श्रीरामजीकी आज्ञामें ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रक्खा। यह कुछ कम कुपा और स्नेह नहीं किया। (अर्थात् अत्यन्त ही अनुग्रह और स्नेह किया)॥४॥

दो॰ —कीन्ह अनुग्रह असित अति सब विधि सीतानाथ।

करि प्रनामु बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ ॥ २६६ ॥ श्रीजानकीनाथजीने सब प्रकारसे मुझपर अत्यन्त अपार अनुग्रह किया। तदनन्तर भरतजी दोनों करकमलोंको जोड़कर प्रणाम करके बोले—॥ २६६ ॥

चौ०-कहीं कहावों का अब स्वामी। कृपा अंद्युनिधि अंतरजामी।।
गुर ग्रस्त्र साहिव अनुकूछा। सिटी मिलन सन कलपित सूछा॥ १॥
हे स्वामी ! हे कृपाके समुद्र ! हे अन्तर्यामी ! अव मैं [ अधिक ] क्या कहूँ और
क्या कहाऊँ १ गुरु महाराजको प्रसन्न और स्वामीको अनुकूल जानकर मेरे मिलन मनकी.

किएत पीड़ा मिट गयी ॥ १ ॥

अपटर हरेड न सोच समूर्छ। रचिहि न दोसु देव दिसि भूर्छ ॥ मीर अभागु मातु कुटिलाई। विश्वि गति विपम काल कटिनाई ॥ २ ॥ में मिथ्या डरते ही डर गया था। मेरे सोचकी जड़ ही न थी। दिशा भृल जाने-पर हे देव! सूर्यका दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य, माताकी कुटिलता, विधाताकी टेढ़ी चाल और कालकी कठिनता, ॥ २ ॥

पाउ रोपि सब मिलि मोहि घाला। प्रनतपाल पन आपन पाला॥
यह नइ रीति न राउरि होई। कोकहुँ चेद विदित निह गोई॥ ३॥
इन सबने मिलकर पैर रोपकर (प्रण करके) मुझे नष्ट कर दिया था। परन्तु
शरणागतके रक्षक आपने अपना [शरणागतकी रक्षाका] प्रण निश्रहा (मुझे यचा
लिया)। यह आपकी कोई नयी रीति नहीं है। यह लोक और वेदींमें प्रकट है, छिपी
नहीं है॥ ३॥

जगु अनभल भल एक गोसाई। कहिअ हो इ भल कासु भलाई।। देंड देवतर सरिस सुभाक। सनमुख विमुख न काहुहि काऊ॥ ४॥ सारा जगत् बुरा [ करनेवाला ] हो; किन्तु हे स्वामी ! केवल एक आप ही भले (अनुकूल) हों, तो फिर कहिये किसकी भलाईसे भला हो सकता है १ हे देव ! आपका स्वभाव कल्पबृक्षके समान है; वह न कभी किसीके सम्मुख (अनुकूल) है, न विमुख (प्रतिकूल)॥ ४॥

दो॰—जाइ निकट पहिचानि तरु छाहँ समित सब सोच। मागत अभिमत पाव जग राउ रंकु भल पोच॥ २६७॥

उस वृक्ष (कल्पबृक्ष ) को पहचानकर जो उसके पास जाया तो उसकी छाया ही सारी चिन्ताओं का नाश करनेवाली है। राजा-रंक, मले-बुरे जगत्में सभी उससे माँगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं॥ २६७॥

ची०-छिख सब बिधि गुर खामि सनेहू । मिटेड छोसु निहं मन संदेहू ॥
अब करनाकर कीजिस सोई। जन हित प्रमु चित छोसु न होई ॥ १ ॥
गुरु और स्वामीका सब प्रकारसे स्नेह देखकर मेरा छोभ मिट गया। मनमें कुछ भी
सन्देह नहीं रहा । हे दयाकी खान ! अब वही कीजिये जिससे दासके लिये प्रमुके
चित्तमें छोभ (किसी प्रकारका विचार ) न हो ॥ १ ॥

जो सेवक साहिबहि सँकोची। निज हित चहह तासु मित पोची॥
सेवक हित साहिब सेवकाई। करें सकळ सुख लोभ बिहाई॥२॥
जो सेवक स्वामीको संकोचमें डालकर अपना मला चाहता है। उसकी दुद्धि नीच
है। सेवकका हित तो इसीमें है कि वह समस्त सुखों और लोगोंको छोड़कर स्वामीकी
सेवा ही करे॥२॥

न्वारधु नाथ फिरें सवादी का। किएँ रजाइ कोटि विधि नीका॥ यह न्वारथ परनारध सारः। सकल सुकृत फल सुगति सिंगारः॥ ३॥ दे नाथ! आपके लौटनेमें सभीका स्वार्थ है। और आपकी आजा पालन करनेमें करोड़ों प्रकारसे फल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थका सार (निचोड़) है। समस्त पुण्योंका पाल और सम्पूर्ण शुभ गतियोंका श्रद्धार है॥ ३॥

देव एक चिनती सुनि मोरो। उचित हो ह तस करव बहोरी॥
तिलक समाज साजि सनु आना। करिश सुफ्ल प्रभु जों मनु माना॥ ४॥
१ देव ! आप मेरी एक चिनती सुनकर, फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिये।
राजतिलक्की सब मामग्री राजाकर लायी गयी है। जो प्रभुका मन माने तो उसे सफल
कौजिये (उसका उपयोग कीजिये)॥ ४॥

दो॰—सानुज पठइअ मोहि वन कीजिस सविह सनाथ।

नतरु फेरिअहिं वंधु होउ नाथ चलों में साथ॥ २६८॥

छोटे भार शत्रुष्मसमेत मुझे वनमें भेज दीजिये और [अयोध्या लौटकर] सबको
सनाय कीजिये। नहीं तो किसी तरह भी (यदि आप अयोध्या जानेको तैयार न हों) हे
नाथ। लक्ष्मण और शत्रुष्म दोनों भाइयोंको लौटा दीजिये और में आपके साथ चलूँ॥२६८॥
ची॰—नतर, जाहिं बन तीनिउ भाई। यहुरिक सीय सहित रहुराई॥

जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुना सागर कीजिश सोई॥ १॥ अथवा हम तीनों भाई वन चले जायँ और हे श्रीरघुनाथजी! आप श्रीसीताजी-सहित [अयोध्याको] लौट जाइये। हे दयासागर! जिस प्रकारसे प्रभुका मन प्रसन्न हो। वही कीजिये॥ १॥

देवें दीन्ह सबु मोहि अभारु। मोरें नीति न घरम विचारु॥
कहुँ वचन सब स्वारथ हेत्। रहत न आरत कें चित चेत्॥ २॥
हे देव! आपने सारा भार (जिम्मेवारी) मुझपर रख दिया। पर मुझमें न तो
नीतिका विचार है, न धर्मका। मैं तो अपने स्वार्थके लिये सब बातें कह रहा हूँ। आर्त
( दुखी) मनुष्यके चित्तमें चेत ( विवेक ) नहीं रहता॥ २॥

टतरु देइ सुनि स्वामि रजाई। सो सेवकु छिष छाज छजाई॥
अस में अवगुन उद्धि अगाध्। स्वामि सनेहँ सराहत साध्॥ ३॥
स्वामीकी आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे। ऐसे सेवकको देखकर छजा भी छजा जाती
है। में अवगुणोंका ऐसा अथाह समुद्र हूँ [कि प्रभुको उत्तर दे रहा हूँ ]। किन्तु स्वामी
(आप) स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं॥ ३॥

, अब कृपाल मोहि सो मत भावा । सकुच स्वामि मन जाईँ न पावा ॥ प्रभु पद सपथ कहरुँ सति भाऊ । जग मंगल हित एक उपाऊ ॥ ४ ॥ हे कृपाछ ! अव तो वही मत मुझे भाता है, जिससे स्वामीका मन एंकोच न पावे । प्रभुके चरणोंकी शपय है, में सत्य भावसे कहता हूँ, जगत्के फल्याणके लिये एक यही उपाय है ॥ ४॥

दो - प्रभु प्रसन्न मन सकुच तिज जो जेहि आयसु देव।
सो सिर घरि घरि करिहि सबु मिटिहि अनद अवरेव ॥ २६९ ॥
प्रसन्न मनसे संकोच त्यागकर प्रभु जिसे जो आआ देंगे, उसे सब लोग सिर चढ़ाचढ़ाकर [पालन] करेंगे और सब उपद्रव और उल्झनें मिट जायँगी ॥ २६९ ॥
चौ - भरत बचन सुचि सुनि सुर हरपे। साधु सराहि सुमन सुर बरपे॥

असमंजस वस अवध नेवासी। प्रमुदित मन तापस वनवासी।। १॥ भरतजीके पवित्र वचन सुनकर देवता हर्पित हुए और 'साधु-साधु' कहकर सराहना करते हुए देवताओंने फूल वरसाये। अयोध्यानिवासी असमंजसके वदा हो गये [कि देखें अब श्रीरामजी क्या कहते हैं]। तपस्वी तथा वनवासी छोग [श्रीरामजीके वनमें बने रहनेकी आशासे] मनमें परम आनन्दित हुए ॥ १॥

चुपिंह रहे रघुनाथ सँकोची। प्रभु गित देखि सभा सब सोची॥ जनक दूत तेहि अवसर आए। मुनि वसिष्ठ सुनि वेगि बोलाए॥ २॥ किन्तु संकोची श्रीरघुनायजी चुप ही रह गये। प्रभुकी यह स्थिति (मीन) देख सारी सभा सोचमें पड़ गयी। उसी समय जनकजीके दूत आये, यह सुनकर मुनि विशिष्ठ-जीने उन्हें तुरंत बुळवा लिया॥ २॥

करि प्रनाम तिन्ह रामु निहारे। वेषु देखि भए निपट दुखारे॥
दूतन्ह मुनिबर बूझी वाता। कहहु बिदेह भूप कुसलाता॥ ३॥
उन्होंने [आकर ] प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजीको देखा। उनका [मुनियोंका-सा]
वेष देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने दूतोंसे वात पूछी कि राजा जनकका कुशल-समाचार कहो॥ ३॥

सुनि सकुचाइ नाइ मिह माथा। बोले चरबर जोरें हाथा॥ बूझव राउर सादर साईं। कुसल हेतु सो भयउ गोसाईं॥ ४॥ यह ( मुनिका कुशलप्रश्त ) सुनकर सकुचाकर पृथ्वीपर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले—हे स्वामी! आपका आदरके साथ पूलना, यही हे गोसाईं! कुशल-का कारण हो गया॥ ४॥

दो॰—नाहि त कोसलनाथ के साथ कुसल गइ नाथ।

मिथिला अवघ विसेष तें जगु सब भयउ अनाथ॥ २७०॥

नहीं तो हे नाथ! कुशल क्षेम तो सब कोसलनाथ दशरथजीके साथ ही चली गयी।

[ उनके चले जानेसे ] यों तो सारा जगत् ही अनाथ [ स्वामीके विना असहाय]

हो गया, किन्तु भिथिला और अवध तो विशेषरूपसे अनाय हो गये ॥ २७० ॥
ची०-कोसलपति गति सुनि जनकौरा। में सब लोक सोक बस बौरा ॥
जेहिं देखे तेहि समय विदेहूं। नामु सत्य अस लाग न केहूं ॥ ९ ॥
अयोध्यानाथकी गति (दशरयजीका मरण) सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश वावले हो गये (सुध-बुध भूल गये)। उस समय जिन्होंने विदेहको [शोकमग्न]
देखा, उनमंसे किसीको ऐसा न लगा कि उनका विदेह (देहाभिमानरहित) नाम सत्य है ! क्योंकि देहाभिमानसे शुन्य पुरुषको शोक कैसा ! ] ॥ १ ॥

रानि फुचािल सुनत नरपालिहि। सुझ न कछुजस मनि बिनु व्यालिहि॥
भरत राज रघुयर बनवास्। मा मिथिलेसिहि हृद्वँ हराँस्॥ २॥
रानीकी कुचाल सुनकर राजा जनकजीको कुछ सुझ न पड़ा, जैसे मिणिके बिना
सौंपको नहीं सूझता। फिर भरतजीको राज्य और श्रीरामचन्द्रजीको वनवास सुनकर
मिथिलेश्वर जनकजीके हृद्यमें बड़ा दुःख हुआ॥ २॥

नृप यूहो युध सचिव समाजू। कहहु विचारि उचित का आजू॥ समुद्धि अवध असमंजस दोऊ। चिल्ज कि रहिअन कह कछुकोक ॥ ३॥ राजाने विद्वानों और मन्त्रियोंके समाजसे पूछा कि विचारकर किहये। आज ( इस समय ) क्या करना उचित है ! अयोध्याकी दशा समझकर और दोनों प्रकारसे असमंजस जानकर 'चिल्ये या रहिये !' किसीने कुछ नहीं कहा ॥ ३॥

नृपिहं घीर घरि हृद्यें विचारी। परुए अवध चतुर चर चारी॥
वृद्धि भरत सित भाउ कुभाऊ। आएहु वेगि न होइ छखाऊ॥ ४॥
[ जब किसीने कोई सम्मित नहीं दी ] तब राजाने घीरज घर हृदयमें विचारकर चार
चतुर गुप्तचर (जासूस) अयोध्याको मेजे [ और उनसे कह दिया कि ]तुम छोग [ श्रीरामजीके
प्रति ] भरतजीके सद्भाव (अच्छे भाव, प्रेम ) या दुर्भाव ( बुरा भाव, विरोध ) का [ यथार्थ ]
पता छगाकर जहदी छोट आना, किसीको तुम्हारा पता न छगने पावे॥ ४॥

दो - गए अवध चर भरत गति वृद्धि देखि करत्ति।

चले चित्रकृटिह भरतु चार चले तेरहूति ॥ २७१॥ गुप्तचर अवधको गये और भरतजीका ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर, जैसे ही भरतजी चित्रकृटको चले, वे तिरहुत (मिथिला) को चल दिये॥ २७१॥ चौ०-दूतन्ह आह भरत कह करनी। जनक समाज जथामित बरनी॥

सुनि गुर परिजन सचिव महीपति । भे सब सोच सनेहँ बिकल अति ॥ १ ॥

[ गुप्त ] दूतोंने आकर राजा जनकजीकी समामें भरतजीकी करनीका अपनी बुद्धिके अनुसार वर्णन किया । उसे सुनकर गुरु, कुटुम्बी, मन्त्री और राजा समी सोच और स्नेहरे अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥ १ ॥

धरि धीरज करि भरत बढ़ाई। लिए सुभट साहनी बोलाई॥ घर पुर देस राखि रखवारे। हय गय रथ यहु जान सँवारे॥ २॥ फिर जनकजीने धीरज घरकर और भरतजीकी बढ़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियोंको बुलाया। घर, नगर और देशमें रक्षकोंको रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत-सी सवारियाँ सजवार्यी॥ २॥

दुवरी साधि चले ततकाला। किए विश्रामुन मग महिपाला॥ भोरहिं आज नहाइ प्रयागा। चले जमुन उतरन सञ्च लागा॥ ३॥ वे दुषिड्या मुहूर्त साधकर उसी समय चल पड़े। राजाने रास्तेमं कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सबेरे प्रयागराजमें स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना-जी उतरने लगे, ॥ ३॥

खबरि छेन हम पठए नाथा। तिन्ह किह असमिह नायउ माथा। साथ किरात छ सातक दीन्हे। मुनिवर तुरत बिदा चर कीन्हे॥ ४॥ तत्र हे नाथ! हमें खबर छेनेको भेजा। उन्होंने (दूतोंने) ऐसा कहकर पृथ्वीपर सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ विशिष्ठजीने कोई छः-सात भीछोंको साथ देकर दूतोंको तुरंत विदा कर दिया॥ ४॥

दो॰—सुनत जनक आगवनु सबु हरपेउ अवध समाजु ।
रघुनंदनहि सकोचु बङ् सोच विवस सुरराजु ॥ २७२ ॥
जनकजीका आगमन सुनकर अयोध्याका सारा समाज हिंदेत हो गया । श्रीरामजीको बड़ा संकोच हुआ और देवराज इन्द्र तो विशेषरूपसे सोचके वशमें हो गये ॥ २७२ ॥
चौ॰—गरइ गळानि कुटिल कैंकेई । काहि कहै केहि दृषनु देई ॥

अस मन आनि मुदित नर नारी। भयड वहोरि रहव दिन चारी॥ १॥ कुटिल कैकेयी मन-ही-मन ग्लानि (पश्चात्ताप) से गली जाती है। किससे कहें और किसको दोष दे १ और सब नर-नारी मनमें ऐसा विचारकर प्रसन्न हो रहे हैं कि [अच्छा हुआ; जनकजीके आनेसे] चार (कुछ) दिन और रहना हो गया॥ १॥

पृष्टि प्रकार गत बासर सोऊ। प्रात नहान छाग सबु कोऊ॥ करि मजजु पूर्जीह नर नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी॥२॥ इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने छगे। स्नान करके सब नर-नारी गणेशजी, गौरीजी, महादेवजी और सूर्य भगवान्की पूजा करते हैं॥२॥

रमा रमन पद बंदि बहोरी। बिनवहिं अंजुलि अंचल जोरी॥ राजा रामु जानकी रानी। आनँद अवधि अवध रजधानी॥ ३॥ फिर लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुके चरणोंकी वन्दना करके। दोनों हाथ जोड़कर। ऑचल पतारकर विनती करते हैं कि श्रीरामजी राजा हों, जानकीजी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनन्दकी सीमा होकर—॥ ३॥

सुयस वसउ फिरि सिहत समाजा। भरतिह रामु करहुँ जुबराजा॥

एिं सुख सुधाँ सींचि सव काहू। देव देहु जग जीवन छाहू॥ ४॥

पित समाजसिंत सुखपूर्वक वसे और श्रीरामजी भरतजीको युवराज बनावें। दे
देव! इस सुखरूपी अमृतसे गींचकर सब किसीको जगत्में जीनेका छाम दीजिये॥ ४॥
दो०—गुर समाज भाइन्ह सिहत राम राजु पुर होछ।

अछत राम राजा अवध मरिअ माग सबु कोउ॥ २७३॥
गुरु, समाज और भाइयोंसमेत श्रीरामजीका राज्य अवधपुरीमें हो और श्रीरामजीन

के राजा रहते ही हमलोग अयोध्यामें मरें । सब कोई यही माँगते हैं ॥ २७३ ॥ ची०~सुनि सनेहमय पुरजन बानी । निंदहिं जोग विरित सुनि ग्यानी ॥

पृष्टि विधि नित्य करम करि पुरजन । रामिह करिह प्रनाम पुरुकि तन ॥ १ ॥ अयोध्यावासियोंकी प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्यकी निन्दा करते हैं । अवधवासी इस प्रकार नित्यकर्म करके श्रीरामजीको पुरुकितश्ररीर हो प्रणाम करते हैं ॥ १ ॥

र्ऊंच नीच मध्यम नर नारी। छहिं दरसु निज निज अनुहारी॥
सावधान सवही सनमानिहं। सकछ सराहत कृपानिधानिहं॥२॥
ऊँच, नीच और मध्यम सभी श्रेणियोंके स्त्री-पुरुष अपने-अपने भावके अनुसार
श्रीरामजीका दर्शन प्राप्त करते हैं। श्रीरामचन्द्रजी शावधानीके साथ सबका सम्मान करते
हैं, और सभी कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीकी सराहना करते हैं॥२॥

लिरकाइहि तें रघुवर वानी। पालत नीति प्रीति पहिचानी॥ सील सकीच सिंधु रघुराज। सुमुख सुलोचन सरल सुभाज॥३॥ श्रीरामजीकी लड़कपनसे ही यह वान है कि वे प्रेमको पहचानकर नीतिका पालन करते हैं। श्रीरघुनाथजी शील और संकोचके समुद्र हैं। वे सुन्दर मुखके [ या सबके अनुकूल रहनेवाले ], सुन्दर नेत्रवाले [ या सबको कृपा और प्रेमकी दृष्टिसे देखनेवाले ] और सरलस्वमाव हैं॥३॥

कहत राम गुन गन अनुरागे। सब मिज भाग सराहन छागे॥ हम सम पुन्य पुंज जग थोरे। जिन्हिं रामु जानत करि मोरे॥ ४॥ श्रीरामजीके गुणसमूहोंको कहते-कहते सब छोग प्रेममें भर गये और अपने भाग्यकी सराहना करने छगे कि जगत्में हमारे समान पुण्यको बड़ी पूँजीवाछे थोड़े ही हैं; जिन्हें श्रीरामजी अपना करके जानते हैं (ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं)॥ ४॥ दो॰—प्रेम मगन तेहि समय सव सुनि आवत मिथिलेसु । सहित सभा संस्रम उठेड रविकुल कमल दिनेसु ॥ २७४ ॥ उस समय सब लोग प्रेममें मग्न हैं । इतनेमें ही मिथिलापित जनकजीको आते हुए सुनकर सूर्यवुलक्ष्पी कमलके सूर्य श्रीरामचन्द्रजी सभासहित आदरपृर्वक जल्दीने उठे खड़े हुए ॥ २७४ ॥

ची०—भाइ सचिव गुर पुरजन साथा। आगे गवनु कीन्ह रघुनाथा॥
गिरिवरु दीख जनकपति जबहीं। किर प्रनामु रथ त्यागेड तबहीं॥ १॥
भाई, मन्त्री, गुरु और पुरवासियोंको साथ छेकर श्रीरघुनाथजी आगे (जनकजी-की अगवानीमें) चले। जनकजीने ज्यों ही पर्वतश्रेष्ठ कामदनाथको देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया (पैदल चलना ग्रुरू कर दिया)॥ १॥

राम दरस छालसा उछाहू। पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू॥

मन तहँ जहँ रघुवर वैदेही। बिनुमन तन दुख सुख सुधि केही॥ २॥

श्रीरामजीके दर्शनकी लालसा और उत्साहके कारण किसीको रास्तेकी थकावट
और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्रीराम और जानकीजी हैं। विना

सनके श्रीरके सुख-दु:खकी सुध किसको हो १॥ २॥

भावत जनकु चले एहि भाँती। सहित समाज प्रेम मित माती॥
आए निकट देखि अनुरागे। सादर मिलन परसपर लागे॥३॥
जनकजी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाजसित उनकी बुद्धि प्रेममें मतवाली हो
रही है। निकट आये देखकर सब प्रेममें भर गये और आदरपूर्वक आपसमें मिलने लगे॥३॥
लगे जनक मुनिजन पद बंदन। रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनंदन॥
भाइन्ह सहित रामु मिलि राजहि। चले लवाइ समेत समाजिह॥४॥
जनकजी [विश्रष्ट आदि अयोध्यावासी] मुनियोंके चरणोंकी वन्दना करने लगे
और श्रीरामचन्द्रजीने [शतानन्द आदि जनकपुरवासी] ऋपियोंको प्रणाम किया।

की लिवा चले ॥ ४ ॥

दो॰—आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाथु ।

सेन मनहुँ करुना सिरत लिएँ जाहिं रघुनाथु ॥ २७५ ॥
श्रीरामजीका आश्रम शान्तरसरूपी पवित्र जलसे परिपूर्ण समुद्र है। जनकजीकी सेना
(समाज) मानो करुणा (करुणरस) की नदी है, जिसे श्रीरघुनाथजी [ उस आश्रमरूपी शान्तरसके समुद्रमें मिलानेके लिये ] लिये जा रहे हैं ॥ २७५ ॥

फिर भाइयोंसमेत श्रीरामजी राजा जनकजीसे मिलकर उन्हें समाजसहित अपने आश्रम-

चौ०-बोरित ग्यान बिराग करारे। बचन ससोक निरुत नद नारे॥ सोच उसास समीर तरंगा। धीरज तट तरुवर कर भंगा॥ १॥ यह क्षणानी नदी [ इतनी बढ़ी हुई है कि ] आन-बैराग्यरूपी किनारोंको हुवाती जाती है। जोकभरे बचन नद और नाल हैं। जो इस नदीमें मिलते हैं। और सोचकी हंगी नामें ( आहें ) ही बायुके हाकोरोंसे उठनेवाली तरक्कें हैं जो धैर्यरूपी किनारेके उत्तम मुखीको तोए रही हैं ॥ १ ॥

विषम विषाद तोरावित धारा। भय श्रम भवेंर अवर्त अपारा॥
केवट तुष विषा बिह नावा। सकहिं न खेड ऐक नहिं आवा॥ २॥
भयानक विषाद (शोक) ही उस नदीकी तेज धारा है। भय और श्रम (मोह) ही
उसके अनंक्य भेंबर और नक हैं। विद्वान मल्लाह हैं। विद्या ही बड़ी नाव है।
परन्तु वे उसे से नहीं सकते हैं। (उस विद्याका उपयोग नहीं कर सकते हैं।) किसीको
उसकी अटफर ही नहीं आती है। । २॥

यनचर कोल किरान धिचारे। धके विलोकि पथिक हियँ हारे॥
शाक्षम उद्धि मिली जय जाई। मनहुँ उठेउ अंबुधि अकुलाई॥ ३॥
गन्म विचरनेवाले वेचारे कोल-किरात ही यात्री हैं। जो उस नदीको देखकर
हुद्रयमें दारकर थक गये हैं। यह करणा-नदी जय आश्रम-समुद्रमें जाकर मिली, तो मानो
वह समुद्र अञ्चल उठा (खोल उठा)॥ ३॥

स्रोक विकल दोड राज समाजा। रहा न ग्यानु न धीरज लाजा॥
भूप रूप गुन सील सराही। रोवहिं सोक सिंधु अवगाही॥ ४॥
दोनों राजसमाज दोकसे व्यायुल हो गये। किसीको न ज्ञान रहा, न धीरज और
न लाज दी रही। राजा दशरथजीके रूप, गुण और शीलकी सराहना करते हुए सब रो
रहे हैं और शोकसमुद्रमें डुबकी लगा रहे हैं॥ ४॥

छं॰—अवगाहि सोक समुद्र सोचहि नारि नर व्याकुल महा।
है दोग सकल सरोप बोलहि वाम विधि कीन्हों कहा॥
गुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा विदेह की।
नुलसी न समरथु कोड जो तरि सके सरित सनेह की॥
वोकममदमें डबकी लगाते हुए सभी स्त्री-पुरुष महान् व्याकुल होक

शोकसमुद्रमें डुवकी लगाते हुए समी स्त्री-पुरुष महान् व्याकुल होकर सोच (निनता) कर रहे हैं | वे सब विधाताको दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकृत विधाताने यह क्या किया ! तुलसीदासजी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी श्रीर मुनिगणोंमें कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह (जनकराज) की दशा देखकर श्रीर मुनिगणोंमें कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह (जनकराज) की दशा देखकर प्रेमकी नदीको पार कर सके (प्रेममें मग्न हुए विना रह सके)।

सो॰—किए अमित उपदेस जहँ तहँ लोगन्ह मुनिवरन्ह। धीरजु धरिअ नरेस कहेउ विसष्ठ विदेह सन॥ २७६॥ जहाँ-तहाँ श्रेष्ठ मुनियोंने लोगोंको अपरिमित उपदेश दिये और विशष्ठजीने विदेह

जनकजीसे कहा—हे राजन् ! आप धैर्य धारण कीजिये ॥ २७६ ॥ चौ०—जासु ग्यानु रिव भव निसि नासा । वचन किरन मुनि कमल विकासा॥

तेहि कि सोह समता निअराई। यह सिय राम संग्रह वदाई॥ १॥ जिन राजा जनकका ज्ञानरूपी सूर्य भव (आवागमन) रूपी रात्रिका नारा कर देता है, और जिनकी वचनरूपी किरणें मुनिरूपी कमलोंको खिला देती हैं, (आनिन्दित करती हैं,) क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं १ यह तो श्रीधीतारामजीके प्रेमकी महिमा है ! अर्थात् राजा जनककी यह दशा श्रीधीतारामजीके अलैकिक प्रेमके कारण हुई, लैकिक मोह-ममताके कारण नहीं। जो लैकिक मोह-ममताको पार कर चुके

हैं उनपर भी श्रीसीतारामजीका प्रेम अपना प्रभाव दिखाये यिना नहीं रहता ] ॥ १ ॥ विषहें साधक सिद्ध स्थाने । ग्रिविध जीव जग वेद यखाने ॥ राम सनेह सरस मन जासू। साधु सभौ वह आदर तासू॥ २ ॥ विषयी, साधक और ज्ञानवान् सिद्ध पुरुप—जगत्म ये तीन प्रकारके जीव वेदोंने वताये हैं। इन तीनोंमें जिसका चित्त श्रीरामजीके स्नेहसे सरस (सरायोर) रहता है, साध्योंकी समामें उसीका बड़ा आदर होता है ॥ २ ॥

सोह न राम पेम विनु ग्यान्। करनधार विनु जिमि जल जान्॥

मुनि बहुबिधि विदेहु समुझाए। राम घाट सब लोग नहाए॥ ३॥

श्रीरामजीके प्रेमके विना ज्ञान शोमा नहीं देताः जैसे कर्णधारके विना जहाज।

विशिष्टजीने विदेहराज (जनकजी) को बहुत प्रकारसे समझाया। तदनन्तर सब लोगोंने

श्रीरामजीके घाटपर स्नान किया॥ ३॥

सकल सोक संकुल नर नारी। सो बासरु बीतेउ विनु बारी॥
पसु खग मृगन्ह न कीन्ह अहारू। प्रिय परिजन कर कौन विचारू॥ ४॥
स्त्री-पुरुष सब शोकसे पूर्ण थे। वह दिन विना ही जलके बीत गया (भोजनकी
बात तो दूर रही, किसीने जलतक नहीं पिया)। पशु, पक्षी और हिरनींतकने कुल
आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुम्बियोंका तो विचार ही क्या किया जाय!॥४॥
दो०—दोड समाज निमिराज़ रघराज नहाने प्रातः।

दो॰—दोड समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात।
वैठ सव वट विटप तर मन मलीन कृस गात॥ २७७॥
निमिराज जनकजी और रघुराज रामचन्द्रजी तथा दोनों ओरके समाजने दूसरे
दिन सबेरे स्नान किया और सब बड़के बृक्षके नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं॥ २७७॥

चौ०—जे महिसुर दसरथ पुर वासी । जे मिथिछापति नगर निवासी ॥ हंस वंस गुर जनक पुरोधा । जिन्ह जग मगु परमारथु सोधा ॥ १ ॥ जो दशरथजीकी नगरी अयोध्याके रहनेवाले और जो मिथिछापति जनकजीके नगर जनकपुरके रहनेवाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंशके गुरु विशिष्ठजी तथा जनकजीके पुरोहित अतानन्दजी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदयका मार्ग तथा परमार्थका मार्ग छान आला था ॥ १ ॥

लगे कहन उपदेस अनेका। सहित धरम नय विरित्त बिचेका॥ कांसिक किं किंह कथा पुरानी। समुझाई सव सभा सुबानी॥ २॥ वे सर धर्मा नीति। वैराग्यतथा विवेकयुक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्रजीने पुरानी कथाएँ (इतिहास) कह-कहकर सारी सभाको सुन्दर वाणीसे समझाया॥ २॥

तय रघुनाथ फौसिकिह कहेऊ। नाथ कालि जल विनु सन्न रहेऊ॥

मुनि कह उचित कहत रघुराई। गयउ चीति दिन पहर अहाई॥ ३॥

तत्र श्रीरगुनायजीने विश्वामित्रजीसे कहा कि हे नाथ! कल सब लोग बिना जल

पिये ही रह गये थे [अय कुछ आहार करना चाहिये]। विश्वामित्रजीने कहा कि
श्रीरगुनाथजी उचित ही कह रहे हैं। ढाई पहर दिन [आज भी] बीत गया॥ ३॥

रिपि रुख लखि कह तेरहुतिराज्। इहाँ उचित नहिं असन अनाज्॥
कहा भूप भल सबिह सोहाना। पाइ रजायसु चले नहाना॥ ४॥
विश्वामित्रजीका रुख देखकर तिरहुतराज जनकजीने कहा—यहाँ अन्न खाना उचित
नहीं है। राजाका सुन्दर कथन सबके मनको अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले॥४॥

दो॰—तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार।

लइ आए वनचर विपुल भरि भरि काँवरि भार ॥ २७८ ॥ उसी समय अनेकों प्रकारके बहुत-से फल, फूल, पत्ते, मूल आदि बहँगियों और बोझोंमें भर-भरकर वनवासी (कोल-किरात) लोग ले आये ॥ २७८ ॥

ची०-कामद् भे गिरि राम प्रसादा । अवलोकत अपहरत बिषादा ॥ सर सरिता वन भूमि विभागा । जनु उमगत आनँद अनुरागा ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे सव पर्वत मनचाही वस्तु देनेवाले हो गये। वे देखनेमात्रसे ही दुःखोंको सर्वथा हर लेते थे । वहाँके तालावों, नदियों, वन और पृथ्वीके सभी भागोंमें

मानो आनन्द और प्रेम उमह रहा है ॥ १ ॥

विलि विटप सब सफल सफूला। बोलत खग मृग भिल अनुकूला।।
तिहि भवसर बन अधिक उल्लाह् । त्रिबिध समीर सुखद सब काहू ॥ २॥
वेलें और वृक्ष सभी फल और फूलोंसे युक्त हो गये। पक्षी, पशु और मौरे अनुकूल
योलने लगे। उस अवसरपर वनमें बहुत उत्साह (आनन्द) था, सब किसीको सुख
देनेवाली शीतल, मन्द, सुगन्व हवा चल रही थी॥ २॥

जाइ न वरिन मनोहरताई। जनु महि करित जनक पहुनाई॥ तव सव छोग नहाइ नहाई। राम जनक मुनि आयसु पाई॥ ३॥ देखि देखि तस्वर अनुरागे। जहूँ तहूँ पुरवन उतरन छागे।।
दल फल मूल कंद बिधि नाना। पावन सुंदर सुधा समाना॥ ४॥
वनकी मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनकजीकी पहुनाई
कर रही है। तब जनकपुरवासी सब छोग नहा-नहाकर श्रीरामचन्द्रजी, जनकजी और मुनिकी
आज्ञा पाकर, सुन्दर वृक्षोंको देख-देखकर प्रेममें भरकर जहाँ-तहाँ उतरने छगे। पवित्र,
सुन्दर और अमृतके समान [स्वादिष्ट] अनेकों प्रकारके पत्तो, फल, मूल और कन्द-।३-४।
दो०—सादर सब कहँ रामगुर पठए भरि भरि भार।

पूजि पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार ॥ २७९ ॥
श्रीरामजीके गुरु विश्वष्ठजीने सबके पास बोझे भर-भरकर आदरपूर्वक भेजे । तब वे
पितर, देवता, अतिथि और गुरुकी पूजा करके फलाहार करने लगे ॥ २७९ ॥
चौ०-एहि बिधि बासर बीते चारी। रामु निरखि नर नारि सुखारी॥

दुहु समाज असि रुचि मन माहीं । बिनु सियराम फिरव भळ नाहीं ॥ १ ॥ इस प्रकार चार दिन वीत गये। श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सभी नर-नारी सुखी हैं। दोनों समाजोंके मनमें ऐसी इच्छा है कि श्रीसीतारामजीके विना छौटना अच्छा नहीं है॥१॥

सीता राम संग वनवास् । कोटि अमरपुर सरिस सुपास् ॥
परिहरि छखन रामु बेंदेही । जेहि घर भाव वाम विधि तेही ॥ २ ॥
श्रीधीतारामजीके साथ वनमें रहना करोड़ों देवलोकोंके [ निवासके ] समान
मुखदायक है । श्रीलक्ष्मणजी, श्रीरामजी और श्रीजानकीजीको छोड़कर जिसको घर अच्छा
लगे, विधाता उसके विपरीत हैं ॥ २ ॥

दाहिन दइउ होइ जब सबही। राम समीप वसिअ बन तबही।। मंदािकिन मज्जनु तिहु काला। राम दरसु मुद संगल माला॥ ३॥ जब दैव सबके अनुकूल हो। तमी श्रीरामजीके पास वनमें निवास हो सकता है। मन्दा-किनीजीका तीनों समय स्नान और आनन्द तथा मञ्जलोंकी माला (समूह) रूप श्रीरामका दर्शन।॥ ३॥

अरनु राम गिरि बन तापस थल । असनु अमिश्र सम कंद मूल फल ॥ सुख समेत संबत दुइ साता । पल सम होहिं न जनिअहिं जाता ॥ ४ ॥ श्रीरामजीके पर्वत (कामदनाथ), वन और तपस्वियोंके स्थानोंमें धूमना और अमृतके समान कन्द, मूल, फलोंका मोजन । चौदह वर्ष सुखके साथ पलके समान हो जायँगे (वीत जायँगे), जाते हुए जान ही न पहेंगे ॥ ४ ॥

दो॰—एहि सुख जोग न लोग सब कहिंह कहाँ अस भागु। सहज सुभायँ समाज दुहु राम चरन अनुरागु॥ २८०॥ सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुखके योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ ? दोनों समाजींका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सहज खमायसे हो प्रेम है ॥ २८० ॥
चीठ-एहि विधि सक्छ मनोरंग करहीं। यचन सप्रेम सुनत मन हरहीं॥
सीय मातु तेहि समय पराई। दासी देखि सुअवसर आई॥ १॥
इस प्रकार स्व मनोरंथ कर रहे हैं। उनके प्रेमयुक्त बचन सुनते ही [ सुननेवालोंके ] मनोंको एर लेते हैं। उसी समय सीताजीकी माता श्रीसुनयनाजीकी मेजी हुई
दासियाँ [ कीमच्याजी आदिके मिलनेका ] सुन्दर अवसर देखकर आयाँ॥ १॥
सायकास सुनि सय सिय सासू। आयड जनकराज रिनवासू॥
कीसल्याँ सादर सनमानी। आसन दिए समय सम आनी॥ २॥
उनसे यह सुनकर कि सीताको भव सासुएँ इस समय फुरसतमें हैं। जनकराजका
रिनवाय उनसे गिलने आया। कीसल्याजीने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और
समयोनित शामन लाकर दिये॥ २॥

सीलु सनेतु सकल दुहु ओरा। इविह देखि सुनि कुलिस कडोरा॥
पुलक सिथिल तन चारि विलोचन। महिनख लिखन लगीं सब सोचन॥ ३॥
दोनों ओर सबके बील और प्रेमको देखकर और सुनकर कठोर बज्र भी पिबल
जाते हैं। दारीर पुलकित और शिथिल हैं; और नेत्रोंमें [ शोक और प्रेमके ] आँस् हैं।
सब अपने [ पैरोंके ] नखोंसे जमीन कुरेदने और सोचने लगीं॥ ३॥

सय तिय राम प्रीति कि सि मूरित । जनु करुना यहु येष विस्रति ॥
सीय मातु कह विधि दुधि वाँकी । जो पय फेनु फोर पवि टाँकी ॥ ४ ॥
सभी श्रीतीतारामजीके प्रेमकी मूर्ति-सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत-से वेष (रूप)
धारण करके विस्र रही हो (दुःख कर रही हो )। तीताजीकी माता सुनयनाजीने कहा—
विधाताकी वुद्धि त्रदी टेढ़ी हैं, जो दूधके फेन-जैती कोमल वस्तुको वज्रकी टाँकी से फोड़ रहा
है (अर्थात् जो अत्यन्त कोमल श्रीर निर्दोष हैं उनपर विपत्ति-पर-विपत्ति ढहा रहा है )॥४॥

दो॰—सुनिश्न सुधा देखिश्रहिं गरल सव करत्ति कराल । जहाँ तहाँ काक उल्कृत वक मानस सकृत मराल ॥ २८१ ॥ अमृत केवल सुननेमें आता है और त्रिष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देले जाते हैं । विघाताकी सभी करत्तें भयद्वर हैं । जहाँ तहाँ कीए, उल्लू और वगुले ही [ दिखायी देते ] हैं; हंस तो एक मानसरोवरमें ही है ॥ २८१ ॥

ची०-सुनि ससोच कह देवि सुमित्रा। विधि गति बढ़ि बिपरीत बिचित्रा॥
जो सुनि पालइ हरइ वहोरी। वालकेलि सम विधि मित भोरी॥ १॥
यह सुनकर देवी सुमित्राजी शोकके साथ कहने लगीं—विधाताकी चाल बड़ी ही
विपरीत और विचित्र है, जो सुष्टिको उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता
है। विधाताकी बुद्धि बालकोंके खेलके समान मोली (विवेकशून्य) है॥ १॥

कौसल्या कह दोसु न काहू। करम विवस दुख सुख छित लाहू॥ कठिन करम गति जान विधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता॥ २॥ कौसल्याजीने कहा—िकसीका दोष नहीं है; दु:ख-सुख, हानि-लाम सब कर्मके अधीन हैं। कर्मकी गति कठिन ( दुर्विज्ञेय ) है, उसे विधाता ही जानता है, जो ग्रुम और अग्रुम समी फलोंका देनेवाला है॥ २॥

ईस रजाइ सीस सबही कें। उत्पति थिति लय बिपहु अमी कें।।
देवि मोह वस सोचिअ वादी। विधि प्रपंचु अस अचल अनादी ॥ ३॥
ईश्वरकी आज्ञा समीके सिरपर है। उत्पत्ति, श्विति (पालन) और लय (संहार)
तथा अमृत और विषके भी सिरपर है (ये सब भी उसीके अधीन हैं)। हे देवि! मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाताका प्रपञ्च ऐसा ही अचल और अनादि है॥ ३॥

भूपति जिअब मरव उर आनी। सोचिअ सिख रुखि निज हित हानी॥ सीय मातु कह सत्य सुवानी। सुकृती अवधि अवधपति रानी॥ ४॥ महाराजके मरने और जीनेकी बातको हृदयमें याद करके जो चिन्ता करती हैं। वह

तो हे सखी ! हम अपने ही हितकी हानि देखकर (स्वार्थवरा) करती हैं। सीताजीकी माताने कहा—आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमारूप अवधपित ( महाराज दशरयजी ) की ही तो रानी हैं। [ फिर मला, ऐसा क्यों न कहेंगी ] ॥ ४ ॥

दो॰ - लखनु रामु सिय जाहुँ वन भल परिनाम न पोचु।

गहबरि हियँ कह कौसिला मोहि भरत कर सोच्छ ॥ २८२ ॥ कौसल्याजीने दुःखभरे हृद्यसे कहा—श्रीरामः लक्ष्मण और सीता वनमें जायँ। इसका परिणाम तो अच्छा ही होगाः बुरा नहीं । मुझे तो भरतकी चिन्ता है ॥ २८२ ॥ चौ०-ईस प्रसाद असीस तुम्हारी । सुत सुतबधू देवसरि बारी ॥

राम सपथ मैं कीन्द्रि न काऊ। सो किर कहउँ सखी सित भाऊ॥ १॥ ईश्वरके अनुग्रह और आपके आशीर्वादसे मेरे [चारों] पुत्र और [चारों] बहुएँ गङ्गाजीके जलके समान पवित्र हैं। हे सखी! मैंने कमी श्रीरामकी सौगंध नहीं की, सो आज श्रीरामकी शपथ करके सत्य भावसे कहती हूँ—॥ १॥

भरत सीछ गुन बिनय बड़ाई। भायप भगति भरोस भछाई॥
कहत सारदहु कर मित होचे। सागर सीप िक जाहि उछीचे॥२॥
भरतके शील, गुण, नम्रता, वड़प्पन, भाईपन, भिक्त, भरोसे और अच्छेपनका वर्णन
करनेमें सरस्त्रीजीकी बुद्धि मी हिचकती है। सीपसे कहीं समुद्र उछीचे जासकते हैं १॥२॥
जानडँ सदा भरत छुछदीपा। बार बार मोहि कहेड महीपा॥
कसें कनछु मिन पारिखि पाएँ। पुरुष परिखिअहिं समयँ सुभाएँ॥ ३॥
मैं भरतको सदा कुछका दीपक जानती हूँ। महाराजने मी बार-बार मुझे यही कहा था।

सोना कर्योटीनर करे जानेवर और रत्न पारखी (जीहरी) के मिलनेपर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुषको परीक्षा समय पड़नेनर उसके स्वभावसे ही (उसका चरित्र देखकर) हो जाती है। ३॥

भनुचित आज कह्य अस मोरा। सोक सनेहें सयानप थोरा॥ सुनि सुरसिर सम पायनि यानी। भई सनेह विकल सब रानी॥ ४॥ किन्तु आज मेरा ऐसा कहनाभी अनुचित है। शोक और स्नेहमें सयानापन (विवेक) फम हो जाता हैं ( लोग कहेंगे कि में स्नेह्न्य भरतकी बढ़ाई कर रही हूँ )। कौसल्याजीकी गङ्गाजीके समान पिष्ठ करनेवाली वाणी सुनकर सब रानियाँ स्नेहके मारे विकल हो उठीं॥४॥

दो॰—कोसल्या फह घीर घरि सुनहु देवि मिथिलेसि। को विवेकनिधि वल्लभिह तुम्हिह सकइ उपदेसि॥ २८३॥ कोसल्याजीने फिर घीरजधरकर कहा—हे देवि मिथिलेश्वरी! सुनिये। शानके मण्डार

शीजूनकजीकी प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है १ ॥ २८३ ॥

चीर-रानि राय सन अवसर पाई। अपनी भाँति कहब समुद्राई॥ रखिअहि रुखनु भरतु गवनहिंचन। जों यह मत मानै महीप मन॥ १॥

धे रानी ! मौका पाकर आप राजाको अपनी ओरसे जहाँतक हो सके समझाकर फिट्यिंगा कि लहमणको घर रख लिया जाय और भरत बनको जायँ । यदि यह राय राजाके मनमें [ टीक ] केंच जायः ॥ १॥

ती भरू जतनु करव सुविचारी। मीरें सोचु भरत कर भारी॥
गृद सनेह भरत मन माहीं। रहें नीक मीहि लागत नाहीं॥ २॥
तो भलीभाँति ख्व विचारकर ऐसा यत्न करें। मुझे भरतका अत्यधिक सोच है।
भरतके मनमें गृद प्रेम है। उनके घर रहनेमें मुझे भलाई नहीं जान पड़ती (यह डर लगता है कि उनके प्राणींको कोई भय न हो जाय)॥ २॥

लिख सुभाउ सुनि सरल सुवानी । सब भइ मगन करन रस रानी ॥
नभ प्रसृत हारि धन्य धन्य धुनि । सिथिल सनेहँ सिद्ध जोगी सुनि ॥ ३ ॥
कीमल्याजीका स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणीको सुनकर
सब रानियाँ करणरसमें निमम्र हो गर्यो । आकाशमे पुष्पवर्षाकी झड़ी लग गयी और धन्यधन्यकी ध्वनि होने लगी । सिद्ध, योगी और मुनि स्नेहसे शिथिल हो गये ॥ ३ ॥

सञ्ज रिनवासु विश्विक रुखि रहेऊ। तब धरि धीर सुमित्राँ कहेऊ॥
देनि इंड जुग जामिनि बीती। राम मातु सुनि उठी सप्रीती॥ ४॥
सारा रिनवास देखकर थिकत रह गया (निस्तव्ध हो गया)। तब सुमित्राजीने
घीरज धरके कहा कि हे देनि ! दो घड़ी रात बीत गयी है। यह सुनकर श्रीरामजीकी
माता कीसल्याजी प्रेमपूर्वक उठीं॥ ४॥

दो॰—चेिंग पाउ घारिअ थलिंह कह सनेहँ सितभाय। हमरें तो अब ईस गति के मिथिलेस सहाय॥ २८४॥ और प्रेमसहित सद्भावसे वोर्ल!—अब आप शीव्र डेरेको पधारिये। हमारे तो अव ईश्वर ही गति हैं अथवा मिथिलेश्वर जनकजी सहायक हैं॥ २८४॥

चौ०-लखि सनेह सुनि वचन विनीता। जनकिया गह पाय पुनीता॥

देवि उचित असि विनय तुम्हारी। दसर्थ वरिनि राम महतारी॥ १॥
कौसल्याजीके प्रेमको देखकर और उनके विनम्र वचनोंको सुनकर जनकजीकी
प्रिय पत्नीने उनके पवित्र चरण पकड़ लिये और कहा—हे देवि! आप राजा दशर्यजी-की रानी और श्रीरामजीकी माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है।। १॥

प्रभु अपने नीचहु आदरहीं। अगिनि धूम गिरि सिर तिनु धरहीं।।
सेवकु राड करम मन वानी। सदा सहाय महेसु भवानी॥ २॥
प्रभु अपने नीच जनोंका भी आदर करते हैं। अग्नि धुएँको और पर्वत तृण (घाष)
को अपने सिरपर धारण करते हैं। इमारे राजा तो कर्म, मन और वाणीसे आपके सेवक
हैं और सदा सहायक तो श्रीमहादेव-पार्वतीजी हैं॥ २॥

रडरे अंग जोगु जग को है। दीप सहाय कि दिनकर सोहै॥
रामु जाड़ वतु करि सुर काजू। अचल अवधपुर करिहिंह राजू॥ ३॥
आपका सहायक होने योग्य जगत्में कौन है १ दीपक सूर्यकी सहायता करने
जाकर कहीं शोभा पा सकता है १ श्रीरामचन्द्रजी बनमें जाकर देवता शोंका कार्य करके
अवधपुरीमें अचल राज्य करेंगे॥ ३॥

अमर नाग नर राम वाहु वल । सुख विसहिं अपने अपने यल ॥
यह सव जागविलक कि राखा । देवि न होइ मुधा मुनि भाषा ॥ ४ ॥
देवताः नाग और मनुष्य सव श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंके वलपर अपने-अपने
स्थानों ( लोकों ) में सुखपूर्वक वसेंगे । यह सव याज्ञवल्क्य मुनिने पहलेहींसे कह रक्खा
है । है देवि ! मुनिका कथन व्यर्थ ( झूटा ) नहीं हो सकता ॥ ४ ॥

दो॰—अस कहि पग परि पेम अति सिय हित विनय सुनाइ ।
सिय समेत सियमातु तव चळी सुआयसु पाइ ॥ २८'५ ॥
ऐसा कहकर वड़े प्रेमसे पैरों पड़कर सीताली को साथ मेजने ] के लिये विनती करके
और सुन्दर आजा पाकर तव सीतालीसमेत सीतालीकी माता डेरेको चळीं ॥ २८५ ॥
चौ०-प्रिय परिजनहि सिळी वैदेही । जो जेहि जोगु भाँति तेहि तेही ॥
तापस वेप जानकी देखी । मा सबु विकल विपाद विसेषी ॥ १ ॥
जानकीजी अपने प्यारे कुटुम्चियोंसे—जो जिस योग्य था, उससे उसी प्रकार मिळीं ।
जानकीजी तपिस्वनीके वेपमें देखकर सभी शोकसे अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥ १ ॥

जनक राम गुर भायसु पाई। चले थलहि सिय देखी आई ॥ सीन्ह लाह उर जनक जानकी। पाहुनि पावन पेम प्रान की ॥ २ ॥ जनकर्जा श्रीरामजीके गुरु विश्वष्ठजीकी आज्ञा पाकर डेरेको चले और आकर उन्होंने सीताजीको देखा। जनकजीने अपने पवित्र प्रेम और प्राणींकी पाहुनी जानकीजी-को हृदयसे लगा लिया॥ २ ॥

उर उमरोउ अंतुधि अनुरागू। भयउ भूप मनु मनहुँ पयागू॥ सिय सनेह यह बादत जोहा। ता पर राम पेम सिम्रु सोहा॥ ३॥ उनके हृदयमें [ वास्तत्य ] प्रेमका समुद्र उमड़ पड़ा। राजाका मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्रके अंदर उन्होंने [ आदिशक्ति ] सीताजीके [ अलेकिक ] स्नेहरू नी अक्षययटको बहते हुए देखा। उस ( सीताजीके प्रेमरूपी वट ) पर श्रीरामजीका प्रेम-रूपी बालक ( बालक्षपारी भगवान् ) सुशोभित हो रहा है॥ ३॥

चिरजीबी मुनि ग्यान विकल जनु । बृहत लहेड बाल अवलंबनु ॥
मोह मगन मित नहिं चिदेह की । मिहमा सिय रघुवर सनेह की ॥ ४ ॥
जनकर्जाका ज्ञानरूपी चिरंजीवी ( मार्कण्डेय ) मुनि व्याकुल होकर हूबते-हूबते
मानो उस शीरामप्रेमरूपी चालकका सहारा पाकर वच गया । वस्तुतः [ ज्ञानिशिरोमणि ]
विदेहराजकी दुदि मोहमें मग्न नहीं है । यह तो श्रीसीतारामजीके प्रेमकी महिमा है
[ जिनने उन-जैसे महान् ज्ञानीके ज्ञानको भी विकल कर दिया ] ॥ ४ ॥

दो॰—सिय पितु मातु सनेह यस विकल न सर्को सँभारि। धरनिसुनाँ धीरजु घरेड समड सुघरमु विचारि॥ २८६॥

पिता-माताके प्रेमके मारे तीताजी ऐसी विकल हो गर्यी कि अपनेको सँभाल न सकी। [पर-तु परम धेर्यवती] पृथ्वीकी कन्या सीताजीने समय और सुन्दर धर्मका विचार कर धेर्य धारण किया।। २८६॥

ची०-तापस येप जनक सिय देखी। भयउ पेमु पिरतोषु बिसेषी॥
पुत्रि पित्र किए कुल दोक। सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ॥ १॥
सीताजीको तपिस्वनी वेपमें देखकर जनकजीको विशेष प्रेम और सन्तोष हुआ।
[ उन्होंने कहा-] वेटी ! त्ने दोनों कुल पित्र कर दिये। तेरे निर्मल यशसे सारा
जगत् उज्ज्वल हो रहा है; ऐसा सब कोई कहते हैं॥ १॥

जिति सुरसिर कीरित सिर तोरी। गवनु कीन्ह बिधि अंड करोरी।।
गंग अविन थल तीनि बढ़ेरे। एहिं किए साधु समाज घनेरे।। २॥
तेरी कीर्तिरूपी नदी देवनदी गङ्गाजीको भी जीतकर [ जो एक ही ब्रह्माण्डमें
वहती है ] करोड़ों ब्रह्माण्डोंमें बह चली है। गङ्गाजीने तो पृथ्वीपर तीन ही स्थानों

( हरिद्वार, प्रयागराज और गङ्गासागर ) को वड़ा (तीर्थ ) वनाया है । पर तेरी इस कीर्तिनदीने तो अनेकों संतसमाजरूपी तीर्थस्थान वना दिये हैं ॥ २ ॥

पितु कह सत्य सनेहूँ सुवानी। सीय संकुच महुँ मनहुँ समानी॥
पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई। सिख आसिप हित दीन्हि सुहाई॥ ३॥
पिता जनकजीने तो स्नेहसे सची सुन्दर वाणी कही। प्रन्तु अपनी वड़ाई सुनकर
सीताजी मानो संकोचमें समा गर्यी। पिता-माताने उन्हें फिर हृदयसे लगा लिया और
हितभरी सुन्दर सीख और आशिष दी॥ ३॥

कहित न सीय सकुचि मन माहीं। इहाँ वसव रजनीं भल नाहीं॥ छिल रुल रानि जनायड राऊ। हृद्यँ सराहत सीलु सुभाऊ॥ ४॥

सीताजी कुछ कहती नहीं हैं, परन्तु मनमें सकुचा रही हैं कि रातमें [सासुओंकी सेवा छोड़कर] यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनयनाजीने जानकीजीकी रुख देखकर (उनके मनकी बात समझकर) राजा जनकजीको जना दिया। तब दोनों अपने हृदयोंमें सीताजीके शील और स्वभावकी सराहना करने लगे।। ४।)

दो -- चार बार मिलि भेंटि सिय विदा की निह सनमानि।

कही समय सिर भरत गति रानि सुवानि सयानि ॥ २८७ ॥ राजा-रानीने बार-बार मिलकर और हृदयसे लगाकर तया सम्मान करके सीताजीको विदा किया । चतुर रानीने समय पाकर राजासे सुन्दर वाणीमें भरतजीकी दशाका वर्णन किया ॥ २८७ ॥

चौ॰-सुनि भूपाल भरत ब्यवहारू। सोन सुगंध सुधा सिस सारू॥ मूदे संबल नयन पुलके तन। सुजसु सराहन लगे मुद्दित मन॥ १॥

सोनेमें सुगन्घ और [समुद्रसे निकली हुई] सुधामें चन्द्रमाके सार अमृतके समान भरतजीका व्यवहार सुनकर राजाने [ प्रेमिविह्नल होकर ] अपने [ प्रेमाश्रुओं के ] जलसे भरे नेत्रोंको मूँद लिया ( वे भरतजीके प्रेममें मानो ध्यानस्थ हो गये ) । वे दारीरसे पुलकित हो गये, और मनमें आनिन्दित होकर भरतजीके सुन्दर यशकी सराहना करने लगे ॥ १ ॥

सावधान सुनु सुमुखि सुलोचिन । भरत कथा अव बंध विमोचिन ॥
धरम राजनय व्रहाबिचारू । इहाँ जथामित मोर प्रचारू ॥ २ ॥
[ वे बोले—] हे सुमुखि ! हे सुनयनी ! सावधान होकर सुनो । भरतजीकी कथा
छंसारके बन्धनसे छुड़ानेवाली है । धर्म, राजनीति और व्रहाविचार—इन तीनों विषयोंमें
अपनी बुद्धिके अनुसार मेरी [ थोड़ी-बहुत ] गति है ( अर्थात् इनके सम्बन्धमें में कुछ
जानता हूँ ) ॥ २ ॥

सो मित मोरि भरत महिमाही। कहै काह छिछ छुअति न छाँही।। विधि गनपति अहिपति सिव सारद। किव कोविद बुध बुद्धि विसारद॥ ३॥ वह (धर्मः राजनीति और ब्रह्मज्ञानमें प्रवेश रखनेवाली) मेरी बुद्धि भरतजीकी महिमाका वर्णन तो क्या करें छल करके मी उसकी छायातकको नहीं छू पाती। ब्रह्माजी, गणेशजी, शेषजी, महादेवजी, सरस्वतीजी, कवि, ज्ञानी, पण्डित और बुद्धिमान—॥३॥

भरत चरित कीरित करत्ती। घरम सीळ गुन बिमळ बिमूती॥
समुझत सुनत सुखद सब काहू। सुचि सुरसिर रुचि निदर सुधाहू॥ ४॥
सब किसीको भरतजीके चरित्र, कीर्ति, करनी, घर्म, शीळ, गुण और निर्मळ
ऐस्वर्य समझनेमें और सुननेमें सुख देनेवाळे हैं और पवित्रतामें गङ्गाजीका तथा स्वाद
(मघुरता) में अमृतका भी तिरस्कार करनेवाळे हैं॥ ४॥

दो॰—निरवधि गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि । कहिथ सुमेरु कि सेर सम कविकुल मति सकुचानि ॥ २८८ ॥

भरतजी असीम गुणसम्पन्न और उपमारिहत पुरुष हैं। भरतंजीके समान बस्य भरतजी ही हैं। ऐसा जानो। सुमेर पर्वतको क्या सेरके बरावर कह सकते हैं। इसिट्ये ( उन्हें किसी पुरुषके साथ उपमा देनेमें ) कविसमाजकी बुद्धि भी सकुचा गयी ॥२८८॥

चौ • – अगम सबिह बरनत बरबरनी। जिसि बल्हीन मीन गमु घरनी॥ भरत अमित महिमा सुनु रानी। जानीह रामु न सकिह बलानी॥ १॥

हे श्रेष्ठ वर्णवाली ! मरतजीकी महिमाका वर्णन करना सभीके लिये वैसे ही अगम है जैसे जलरहित पृथ्वीपर मछलीका चलना । हे रानी ! सुनोः भरतजीकी अपरिमित महिमाको एक श्रीरामचन्द्रजी ही जानते हैं। किन्तु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते ॥१॥

बरिन सप्रेम भरत अनुभाऊ। तिय जिय की रुचि छखि कह राऊ॥
बहुरिं छखनु भरतु बन जाहीं। सब कर भछ सब के मन माहीं॥ २॥
इस प्रकार प्रेमपूर्वक भरतजीके प्रभावका वर्णन करके; फिर पत्नीके मनकी रुचि
जानकर राजाने कहा—छक्ष्मणजी छौट जायँ और भरतजी वनको जायँ, इसमें सभीका
भछा है और यही सबके मनमें है ॥ २॥

देवि परंतु भरत रघुवर की। प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी॥
भरतु अवधि सनेह ममता की। जद्यपि रामु सीम समता की॥ ३॥
परन्तु हे देवि! भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम और एक-दूसरेपर विश्वास
बुद्धि और विचारकी सीमामें नहीं आ सकता। यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी समताकी सीमा हैं,
तथापि भरतजी प्रेम और ममताकी सीमा हैं॥ ३॥

परमारथ स्वारथ सुख सारे। भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे॥ साधन सिद्धि राम पग नेहू। मोहि छिख परत भरत मत पहू॥ ४॥ [श्रीरामचन्द्रजीके प्रति अनन्य प्रेमको छोड़कर ] मरतजीने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखोंकी ओर स्वप्नमें भी मनसे भी नहीं ताका है। श्रीरामजीके चरणोंका प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरतजीका वस्त यही एकमात्र सिद्धान्त जान पड़ता है || ४ ||

दो॰—भोरेहुँ भरत न पेलिहिहं मनसहुँ राम रजाइ।
करिश्र न सोचु सनेह वस कहेउ भूप विलखाइ॥ २८९॥
राजाने विलखकर (प्रेमसे गहद होकर) कहा—भरतनी मृलकर भी श्रीरामचन्द्रजीकी
आज्ञाको मनसे भी नहीं टालेंगे। अतः स्नेहके वश होकर चिन्ता नहीं करनी चाहिये॥२८९॥
चौ॰-सम भरत गुन गनत सप्रीती। निसि हंपतिहि पलक सम वीती॥

राज समाज प्रात जुग जाने। न्हाइ न्हाइ सुर प्रजन लाने॥ १॥ श्रीरामजी और भरतजीके गुणोंकी प्रेमपूर्वक गणना करते (कहते-सुनते) पित-पत्नीको रात पलकके समान बीत गयी। प्रातःकाल दोनों राजसमाज जाने और नहा-नहाकर देवताओंकी पूजा करने लगे॥ १॥

गे नहाइ गुर पिंह रघुराई। बंदि चरन बोले रूख पाई॥ नाथ भरतु पुरजन महतारी। सोक विकल बनवास दुखारी॥ २॥ श्रीरघुनाथजी स्नान करके गुरु विषष्ठजीके पास गये और चरणोंकी वन्दना करके उनका रख पाकर बोले—हे नाथ! भरतः अवधपुरवासी तथा माताएँ सब शोकसे व्याकुल और वनवाससे दुखी हैं॥ २॥

सहित समाज राउ मिथिलेसू । यहुत दिवस भए सहत कलेसू ॥
उचित होइ सोइ कीजिअ नाथा । हित सवही कर राँर हाथा ॥ ३ ॥
मिथिलापित राजा जनकजीको भी समाजसिद क्लेश सहते बहुत दिन हो गये ।
इसिलेये हे नाथ । जो उचित हो वही कीजिये । आपहीं के हाथ सभीका हित है ॥ ३ ॥
अस कि अति सकुचे रघुराऊ । मुनि पुलके लिख सीलु सुभाऊ ॥
गुन्ह बिजु राम सकल सुख साजा । नरक सिरस दुहु राज समाजा ॥ ४ ॥
ऐसा कहकर श्रीरधुनाथजी अत्यन्त ही सकुचा गये । उनका शील-स्वभाव देखकर
[प्रेम और आनन्दसे ] मुनि वसिष्ठजी पुलकित हो गये । [ उन्होंने खुलकर कहा—]
हे राम ! तुम्हारे बिना [ घर-वार आदि ] सम्पूर्ण सुखोंके साज दोनों राजसमाजोंको नरकके समान हैं ॥ ४ ॥

दो॰—प्रान प्रान के जीव के जिन सुख के सुख राम।

तुम्ह तजि तात सोहात गृह जिन्हिह तिन्हिहि विधि वाम ॥ २९० ॥

हे राम! तुम प्राणोंके भी प्राण, आत्माके भी आत्मा और सुखके भी सुख हो।
हे तात! तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है ॥ २९० ॥
चौ॰—सो सुसु कम्मु धरमु जिर जाऊ। जहाँ न राम पद पंकज भाऊ॥

जोगु कुजोगु स्यानु अग्यान्। जहाँ निर्ह राम पेम परधान्॥ १ ॥

जर्दें श्रीरामके चरणकमलोंमें प्रेम नहीं है, वह सुख, कर्म और धर्म जल जाय। जिसमें शीरामप्रेमकी प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है ॥ १॥ सुग्ह यिनु हुखी सुखी तुम्ह तेहीं। तुम्ह जानह जिय जो जेडि केडीं॥

राटर भायसु सिर सबही कें। चिदित कृपालहि गति सब नीकें॥ २॥ तुम्हारे िना ही सब दुन्ती हैं और जो सुन्ती हैं वे तुम्हींसे सुन्ती हैं। जिस-किसीके जीमें जो दुन्त हैं तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभीके सिरपर है। कृपालु (आप) को सभीकी स्थित अच्छी तरह मालूम है॥ २॥

आपु आध्रमिह धारिज पाऊ। भयउ सनेह सिथिल मुनिराऊ॥ करि प्रनामु तय रामु सिधाणु। रिषि धरि धीर जनक पिह आए॥ ३॥ अतः आप आश्रमको पधारिये। इतना कह मुनिराज स्नेहसे शिथिल हो गये। तय शीरामजो प्रणाम करके चले गये और ऋषि वशिष्ठजी धीरज धरकर जनकजीके पास आये॥ ३॥

राम यचन गुरु नृपिंह सुनाए। सील सनेह सुभायें सुहाए॥ महाराज अय कीजिअ सोई। सब कर धरम सिंहत हित होई॥ ४॥ गुरुजीने श्रीरामचन्द्रजीके शील और स्नेहसे युक्त स्वभावसे ही सुन्दर वचन राजा जनकजीको सुनाये [और कहा—] हे महाराज ! अब वही कीजिये जिसमें सबका धर्मछित हित हो॥ ४॥

दो॰—ग्यान निधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाल ।
तुम्ह विनु असमंजस समन को समस्थ पहि काल ॥ २९१ ॥
हे राजन् ! तुम ज्ञानके भण्डार, सुजान, पवित्र और धर्ममें धीर हो । इस समय
तुम्हारे विना इस दुविधाको दूर करनेमें और कीन समर्थ है ! ॥ २९१ ॥
ची॰—सुनि सुनि यचन जनक अनुसारो । लखि गति ग्यानु विरागु विरागे ॥

सिथिल सनेहूँ गुनत मन माहीं। आए इहाँ कीन्ह भल नाहीं॥ १॥
मुनि विशिष्ठनीके बचन सुनकर जनकजी प्रेममें मग्न हो गये। उनकी दशा देखकर
ज्ञान और वेराग्यको भी बैराग्य हो गया (अर्थात् उनके ज्ञान-वैराग्य छूट-से गये)। वे
प्रेमसे शिथिल हो गये। और मनमें विचार करने लगे कि हम यहाँ आये यह अच्छा
नहीं किया॥ १॥

रामहि रायँ कहेउ बन जाना । कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना ॥ हम अय वन तें बनिह पठाई । प्रमुदित फिरब बिबेक बढ़ाई ॥ २ ॥ राजा दशरथजीने श्रीरामजीको वन जानेके लिये कहा और स्वयं अपने प्रियके प्रेमको प्रमाणित (सचा) कर दिया (प्रियवियोगमें प्राण त्याग दिये) । परन्तु हम अव इन्हें वनसे [और गहन ] वनको मेजकर अपने विवेककी बड़ाईमें आनन्दित होते हुए लीटेंगे [ िक हमें जरा भी मोह नहीं है; इम श्रीरामजीको वनमें छोड़कर चले आये। दशरयजीकी तरह मरे नहीं ! ] ॥ २ ॥

तापस मुनि महिसुर सुनि देखी। भए प्रेम चस विकल त्रिसेपी॥
समड समुद्धि धरि धरिज राजा। चले भरत पहिं सहित समाजा॥ १॥
तपस्ती, मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गये।
समयका विचार करके राजा जनकजी धीरज धरकर समाजतिहत भरतजीके पास चले॥ ३॥
भरत आह आगें भइ लीन्हे। अवसर सिस सुआसन दीन्हे॥
तात भरत 'कह तेरहुति राज। तुम्हि विदित रघुवीर सुभाऊ॥ ४॥
भरतजीने आकर उन्हें आगे होकर लिया (सामने आकर उनका स्वागत किया)
और समयानुकूल अच्छे आसन दिये। तिरहुतराज जनकजी कहने लगे—हे तात भरत!
तमको और समयानुकूल अच्छे आसन दिये। तिरहुतराज जनकजी कहने लगे—हे तात भरत!

दो॰—राम सत्यव्रत घरम रत सव कर सीलु सनेहु। संकट सहत सकोच बस कहिब जो आयसु देहु॥ २९२॥ श्रीरामचन्द्रजी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखनेवाले हैं। इसीलिये वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आशा दो, वह उनसे कही जाय॥ २९२॥

चौ०-सुनि तन पुळिक नयन भरि वारी। बोले भरत धीर धिर भारी॥
प्रमु प्रिय पूज्य पिता सम आप्। कुळगुरु सम हित माय न वापू॥ १॥
भरतजी यह सुनकर पुळिकितशरीर हो नेत्रोंमें जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर
बोले—हे प्रभो ! आप हमारे पिताके समान प्रिय और पूज्य हैं। और कुळगुरु श्रीविशयजीके समान हितेशी तो माता-पिता भी नहीं हैं॥ १॥

कौसिकादि मुनि सचिव समाजू। ग्यान अंतुनिधि आपुजु आजू॥ सिसु सेवकु भायसु अनुगामी। नानि मोहि सिख देह्अ स्वामी॥ २॥ विश्वामित्रनी आदि मुनियों और मन्त्रियोंका समाज है। और आजके दिन ज्ञानके समुद्र आप भी उपिश्वत हैं। हे स्वामी! मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञानुसार चलनेवाला समझकर शिक्षा दीनिये॥ २॥

पृष्टिं समाज थल वृह्मव राउर । मीन मिलन में वोलब बाउर ॥ छोटे वदन कहुउँ विद बाता । छमव तात लिख बाम विश्वाता ॥ ३ ॥ इस समाज और [पुण्य] खलमें आप [न्जैसे ज्ञानी और पूज्य] का पूछना । इसपर यदि में मीन रहता हूँ तो मिलन समझा जाऊँगा; और वोलना पागलपन होगा । तथापि में छोटे मुँह बड़ी वात कहता हूँ । हे तात ! विश्वाताको प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजियेगा ॥ ३ ॥ सागम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवाघरमु कठिन जगु जाना॥
स्वामि धरम स्वारथिए विरोध्। वैरु अंध प्रेमिट न प्रबोध्॥ ॥॥
नेद: दाग्त और पुराणोंमें प्रसिद्ध है और जगत् जानता है कि सेवाधर्म बड़ा कठिन
है, स्वामिधर्ममें (स्वामीके प्रति कर्तव्यपालनमें) और स्वार्थमें विरोध है (दोनों एक
साथ नहीं निभ सकते)। वैर अंधा होता है और प्रेमको ज्ञान नहीं रहता [मैं स्वार्थवश्च
फोट्टेंगा या प्रेमचरा। दोनोंमें ही भूल होनेका भय है ]॥ ॥

दोर-राखि राम रुख धरमु ब्रतु पराधीन मोहि जानि।
सय कें संमत सर्च हित करिश पेमु पहिचानि॥ २९३॥
अतएव पुरो पराधीन जानकर (मुझसेन पूछकर) श्रीरामचन्द्रजीके दल ( रुचि ),
धर्म और [ गत्यके ] प्रतको रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिये हितकारी हो
भाष सबका प्रेम पहचानकर बही कीजिये॥ २९३॥

नी०-भरत यचन सुनि देखि सुभाऊ। सहित समाज सराहत राऊ॥
सुगम अगम मृद्ध मंज कहोरे। अरथु अमित अति आखर थोरे॥ १॥
भरतजीके वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाजसहित राजा जनक
उनकी सराहना करने लगे। भरतजीके वचन सुगम और अगमः सुन्दरः कोमल और
कहोर हैं। उनमें असर थोड़े हैं। परन्तु अर्थ अत्यन्त अपार भरा हुआ है॥ १॥

ज्या सुन्तु सुकुर सुकुर निज पानी । गिह न जाइ अस अदस्तत वानी ॥
भूप भरत सुनि सिहत समाज् । गे जह विवुध कुमुद द्विजराज् ॥ २ ॥
जीवे मुख [ का प्रतिविग्न ] दर्पणमें दीखता है और दर्पण अपने हाथमें है, फिर
भी वह ( मुखका प्रतिविग्न ) पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरतजीकी यह अद्भुत
याणी भी पकड़में नहीं आती ( शब्दोंसे उसका आशय समझमें नहीं आता ) । [ किसीसे
कुछ उत्तर देते नहीं नना ] तन राजा जनकजी, भरतजी तथा मुनि विशिष्ठजी समाजके
साथ वहाँ गये जहाँ देवतारूपी कुमुदोंके खिलानेवाले ( सुख देनेवाले ) चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजी ये ॥ २ ॥

सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा। मनहुँ मीनगन नव जल जोगा॥
देवें प्रथम कुलगुर गति देखी। निरिष बिदेह सनेह बिसेषी॥ ३॥
यह समाचार सुनकर सब लोग सोचसे न्याकुल हो गये, जैसे नये (पहली वषिक )
जलके संयोगसे मललियाँ न्याकुल होती हैं। देवताओंने पहले कुलगुर विशिष्ठजीकी
[प्रेमविद्वल ] दशा देखी, फिर विदेहजीके विशेष स्नेहको देखा;॥ ३॥

राम भगतिमय भरतु निहारे। सुर स्वारयी हहरि हियँ हारे॥ सब कोड राम पेममय पेखा। भए अलेख सीच बस लेखा॥ ४॥ और तब श्रीराममक्तिसे ओतपोत भरतजीको देखा। इन सबको देखकर स्वार्यी देवता घवड़ाकर हृदयमें हार मान गये ( निराश हो गये ) । उन्होंने सब किसीको श्रीरामप्रेममें सराबोर देखा । इससे देवता इतने सोचके वश हो गये कि जिसका कोई हिसाब नहीं ॥ ४ ॥

दो॰—रामु सनेह सकोच वस कह ससोच सुरराजु।
रचहु प्रपंचिह पंच मिलि नाहिं त भयउ अकाजु॥ २९४॥
देवराज इन्द्र सोचमें भरकर कहने लगे कि श्रीरामचन्द्रजी तो स्तेह और संकोचके
वगर्मे हैं। इसलिये सब लोग मिलकर कुछ प्रपञ्च (माया) रचो; नहीं तो काम विगड़ा
[ही समझो]॥ २९४॥

चौ॰-सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही। देवि देव सरनागत पाही॥
फेरि भरत मित करि निज माया। पालु विवुध कुल करि छल छाया॥ १॥
देवताओंने सरस्वतीका स्मरण कर उनकी सराहना (स्तुति) की और कहा—है
देवि ! देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिये। अपनी माया रचकर भरतजीकी
बुद्धिको फेर दीजिये। और छलकी छाया कर देवताओंके कुलका पालन (रक्षा) कीजिये॥१॥

बिबुध बिनय सुनि देवि सयानी। बोली सुर स्वारय जड़ जानी॥ मो सन कहड़ भरत मित फेरू। लोचन सहस न सूझ सुमेरू॥ २॥ देवताओंकी विनती सुनकर और देवताओंको खार्यके वश होनेसे मूर्ज जानकर बुद्धिमती सरस्वतीजी बोलीं—मुझसे कह रहे हो कि भरतजीकी मित पलट दो। हजार नेत्रोंसे भी तुमको सुमेरु नहीं सुझ पडता!॥ २॥

विधि हरि हर माया बढ़ि भारी। सोड न भरत मित सकड़ निहारी॥
सो मित मोहि कहत कर भोरी। चंदिनि कर कि चंडकर चोरी॥ ३॥
बहा, विष्णु और महेशकी माया बड़ी प्रयल है। किन्तु वह भी भरतजीकी बुद्धिकी
ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धिको, तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो ( भुलावेमें
ढाल दो ) अरे! चाँदनी कहीं प्रचण्ड किरणवाले सूर्यको चुरा सकती है ?॥ ३॥

भरत हृद्यँ सिय राम निवास् । तहँ कि तिमिर जहँ तरनि प्रकास् ॥ अस किह सारद गइ विधि छोका । विबुध विकल निसि मानहुँ कोका ॥ ४ ॥ भरतजीके हृद्यमें श्रीक्षीतारामजीका निवास है । जहाँ सूर्यका प्रकाश है, वहाँ कहीं अँधेरा रह सकता है १ ऐसा कहकर सरस्वतीजी ब्रह्मलोकको चली गर्यो । देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रिमें चकवा व्याकुल होता है ॥ ४ ॥

दो॰ सुर खारशी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाटु। रिच प्रपंच माया प्रवल भय भ्रम अरित उचाटु॥ २९५॥ मिलन मनवाले खार्थी देवताओंने बुरी सलाह करके बुरा ठाट (प्रह्यन्त्र) रचाः प्रवल माया-जाल रचकर मया भ्रमः अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया॥ २९५॥ नौ०-फरि कुचािक सोचत सुरराज् । भरत हाथ सब्ध काजु अकाजू ॥
गण् जनकु रघुनाथ समीपा । सनमाने सब रिबक्किक दीपा ॥ १ ॥
गुन्ताल करके देवराज इन्द्र सोचने लगे कि कामका बनना-विगड़ना सब भरतजीके
हाथ है । इधर राजा जनकजी [ मुनि विश्वष्ठ आदिके साथ ] श्रीरघुनाथजीके पास गये ।
सूर्यगुलके दीपक श्रीरामचन्द्रजीने सबका सम्मान किया। ॥ १ ॥

समय समाज धरम अधिरोधा। बोले तय रघुवंस पुरोधा॥ जनक भरत संवादु सुनाई। भरत कहाउति कही सुहाई॥२॥ तय रघुकुलके पुरोहित बिशयुजी समय, समाज और धर्मके अविरोधी ( अर्थात् अनुकूल ) वयन बोले। उन्होंने पहले जनकजी और भरतजीका संवाद सुनाया। फिर भरतजीकी कही हुई सुन्दर बातें कह सुनायां॥२॥

तात शम जस आयसु देहू। सो सबु करें मोर मत एहू॥

सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी। योछे सत्य सरू मृदु बानी॥ ३॥

[पिर योछे—] हे तात राम! मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आजा दो। वैसी

ही सन करें। यह सुनकर, दोनों हाथ जोड़कर श्रीरघुनाथजी सत्य। सरू और कोमल
वाणी योछे—॥ ३॥

यिद्यमान आपुनि मिथिलेसू। मोर कहब सब भाँति भदेसू॥ राउर राय रजायसु होई। राउरि सपथ सही सिर सोई॥ ४॥ आपके और मिथिलेश्वर जनकजीके विद्यमान रहते मेरा दुछ कहना सब प्रकारसे भहा (अनुचित) है। आपकी और महाराजकी जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपय करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी॥ ४॥

दो॰--राम सपय सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत।

स्कल विलोकत भरत मुखु वनइ न ऊतरु देत ॥ २९६ ॥ श्रीरामचन्द्र जीकी शपय सुनकर सभासमेत मुनि और जनकजी सकुचा गये (स्तम्मित रह गये)। किसीसे उत्तर देते नहीं वनता, सब लोग भरतजीका मुँह ताक रहे हैं ॥ २९६ ॥ ची०-सभा सकुच बस भरत निहारी। राम बंधु धरि धीरज भारी॥

कुसमउ देखि सनेहु भारा। बढ़त विधि जिमि घटज निवारा॥ १॥ भरतजीने सभाको संकोचके वश देखा। रामबन्धु (भरतजी) ने वड़ा भारी धीरज घरकर और कुसमय देखकर अपने [ उमड़ते हुए ] प्रेमको सँभाला जैसे बढ़ते हुए विन्न्याचलको अगस्त्यजीने रोका या॥ १॥

सोक कनकलोचन मित छोनी। हरी बिमल गुन गन जग जोनी।। भरत विवेक बराहँ बिसाला। अनायास उधरी तेहि काला॥ २॥ शोकरूपी हिरण्याक्षने [सारीसभाकी] बुद्धिरूपी पृथ्वीको हर लिया जो विमल गुण समूहरूपी जगत्की योनि ( उत्पन्न करनेवाली ) थी । भरतजीके विवेकरूपी विद्याल वराह् ( वराहरूपधारी भगवान् ) ने [ शोकरूपी हिरण्याक्षको नष्टकर ] विना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया ! ॥ २ ॥

करि प्रनामु सब कहँ कर जोरे। रामु राउ गुर साधु निहोरे॥ छमब आजु अति अनुचित मोरा। कहर्नं बदन मृदु यन्नन कटारा॥ ३॥

भरतजीने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्रीरामचन्द्रजीः राजा जनक-जी, गुरु विश्वष्ठजी और साधु-संत सबसे विनती की और कहा—-आज मेरे इस अत्यन्त अनुचित वर्तावको क्षमा कीजियेगा । में कोमल (छोटे) मुखसे कठोर (धृष्टतापूर्ण) वचन कह रहा हूँ ॥ ३॥

हियँ सुमिरी सारदा सुहाई। मानस तें सुख पंकज आई॥
विमल पिवेक घरम नय साली। भरत भारती मंज मराली॥ ४॥
फिर उन्होंने हृदयमें सुहावनी सरस्वतीजीका स्मरण किया। वे मानससे (उनके
मनस्पी मानसरोवरसे) उनके मुखारविन्दपर आ विराजीं। निर्मल विवेकः धर्म और
नीतिसे युक्त भरतजीकी वाणी सुन्दर हंसिनी [के समान गुण-दोपका विवेचन करनेवाली है॥ ४॥

दों - निरिष विवेक विलोचनिंह सिथिल सनेहँ समाजु। करि प्रनामु वोले भरतु सुमिरि सीय रघुराजु॥ २९७॥

विवेकके नेत्रींसे सारे समाजको प्रेमसे शिथिल देख, सबको प्रणामकर, श्रीसीताजी और श्रीरघुनायजीका स्मरण करके भरतजी बोले—॥ २९७॥

चौ॰-अभु पितु मातु सुहृद गुर स्त्रामी । पूज्य परम हित अंतरजामी ॥ सरल सुसाहितु सील निधान् । प्रनतपाळ सर्वयय सुजान् ॥ १ ॥

हे प्रभु ! आप पिता, माता, सुद्धद् (मित्र), गुरु, खामी, पूच्य, परमहितैयी और अन्तर्यामी हैं। सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शीलके भण्डार, शरणागतकी रक्षा करनेवाले, सर्वश्च, सुजान, ॥ १॥

समस्य सरनागत हितकारी। गुनगाहकु अवगुन अव हारी॥ स्वामि गोसाँहहि सरिस गोसाई। मोहि समान में साईँ दोहाईँ॥ २॥ सगर्थः शरणागतका हित करनेवालेः गुणोंका आदर करनेवाले और अवगुणों तथा पापोंको हरनेवाले हैं। हे गोसाईँ । आप-सरीले स्वामी आप ही हैं और स्वामीके साथ द्रोह करनेमें मेरे समान में ही हूँ॥ २॥

प्रभु पितु बचन मोह बस पेली। आयउँ इहाँ समाजु सकेली॥ जग मक पोच कँच अह नीचू। अमिश अमरपद माहुरू मीचू॥ ३॥ मैं मोहनश प्रभु ( आप ) के और पिताजीके वचनोंका उल्लङ्घनकर और समाज पटोरकर यहाँ आया हूँ । जगत्में भले-बुरे, कँचे और नीचे, अमृत और अमरपद ( देवताओंका पद ), विष और मृत्यु आदि—॥ ३॥

राम रजाइ मेट मन माहीं। देखा सुना कतहुँ कोड नाहीं॥ सो में सब विधि कीन्दि ढिटाई। प्रभु मानी सनेह सेवकाई॥ ४॥ किसीको भी कहीं ऐसा नहीं देखा-सुना जो मनमें भी श्रीरामचन्द्रजी (आप) की आशाको नेट दे। मैंने सब प्रकारसे वही ढिठाई की। परन्तु प्रभुने उस ढिटाईको स्नेह और सेवा मान लिया!॥ ४॥

दो॰—कृपाँ भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर।
दूपन भे भूपन सरिस सुजसु चारु चहु ओर॥ २९८॥
देनाम ! आपने अपनी कृपा और मलाईसे मेरा मला किया, जिससे मेरे दूषण
(दोप) भी भूपण (गुण) के समान हो गये और चारों ओर मेरा सुन्दर यश छा
गया॥ २९८॥

नौर-राउरि रीति सुवानि वहाई। जगत विदित निगमागम गाई॥
गृर फुटिल खल कुमति कलंकी। नीच निसील निरीस निसंकी॥ १॥
ऐ नाथ! आपकी रीति और सुन्दर स्वभावकी वहाई जगत्में प्रसिद्ध है, और
वेद-शास्त्रोंने गायी है। जो कृर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलङ्की, नीच, शीलरहित,
निरीक्षरवादी (नास्तिक) और निःशङ्क (निडर) हैं॥ १॥

तेउ सुनि सरन सामुहें आए। सकृत प्रनामु किहें अपनाए॥
हेखि दोष कर्याहुं न उर आने। सुनि गुन साधु समाज बखाने॥ २॥
उन्हें भी आपने शरणमें सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करनेपर ही
अपना लिया। उन (शरणागतों) के दोपोंको देखकर भी आप कभी हृदयमें नहीं छाये
और उनके गुणोंको सुनकर साधुआंके समाजमें उनका बखान किया॥ २॥

को साहिय सेवकिह नेवाजी। आपु समाज साज सब साजी॥
निज करत्ति न समुद्धिअ सपनें। सेवक सकुच सोचु उर अपनें॥ ३ ॥
ऐसा सेवकपर कृपा करनेवाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवकका धारा साजसामान सज दे ( उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे ) और स्वप्नमें भी अपनी
कोई करनी न समझकर ( अर्थात् मेंने सेवकके लिये कुछ किया है ऐसा न जानकर )
उलटा सेवकको संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदयमें रक्खें!॥ ३॥

सो गोसाईँ नहिं दूसर कोपी। भुजा उठाइ कहउँ पन रोपी॥ पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना। गुन गति नट पाठक आधीना॥ ४॥ में भुजा उठाकर और प्रण रोपकर (बड़े जोरके साथ) कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। [बंदर आदि ] पशु नाचते और तोते [सीखे हुए] पाठमें प्रवीण हो जाते हैं । परन्तु तोतेका [ पाठप्रवीणतारूप ] गुण और पशुक्र नाचने-की गति [ क्रमशः ] पढ़ानेवाले और नाचनेवालेके अधीन है ॥ ४॥

दो॰ —यों सुधारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर।

को कृपाल विज्ञ पालिहै विरिदाविल वरजोर॥ २९९॥ इस प्रकार अपने सेवकोंकी विगड़ी वात सुधारकर और सम्मान देकर आपने

उन्हें साधुओंका शिरोमणि बना दिया। कृपाछ (आप) के धिवा अपनी विरदावलीका और कीन जबर्दस्ती (हरपूर्वक) पालन करेगा ? ॥ २९९ ॥

ची०-सोक सनेहँ कि बाल सुभाएँ। आयउँ छाह रजायमु याएँ॥

तबहुँ कृपाल हेरि निज ओरा। सबिह भौति भल मानेउ मोरा॥ १॥ मैं शोकरे या स्नेहसे या बालकस्वभावसे आशाको बार्ये लाकर (न मानकर)

चला आया। तो भी कृपाल खामी ( आप ) ने अपनी ओर देखकर नभी प्रकारसे भरा भला ही माना ( मेरे इस अनुचित कार्यको अच्छा ही समझा ) ॥ १॥

देखेउँ पाय सुमंगल मूला। जानेउँ स्वामि सहज अनुकूला॥
बहें समाज विलोकेउं भागृ। वहीं चूक साहित्र अनुरागृ॥ २॥
मैंने सुन्दर मङ्गलोंके मूल आपके चरणोंका दर्शन किया। और यह जान लिया कि
स्वामी मुझपर स्वभावसे ही अनुकूल हैं। इस बढ़े समाजमें अपने भाग्यको देखा कि
इतनी बड़ी चूक होनेपर भी स्वामीका मुझपर कितना अनुराग है।॥ २॥

कृपा अनुम्रहु अंगु अधाई। कीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई ॥ राखा मोर दुलार गोसाई । अपने सील सुभार्य भलाई ॥ ३ ॥ कृपानिधानने मुझपर साङ्गोपाद्म भरपेट कृपा और अनुम्रह, सब अधिक ही किये हैं ( अर्थात् में जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वाङ्गपूर्ण कृपा आपने मुझपर की है )। हे गोसाई ! आपने अपने शील, स्वभाव और भलाईसे मेरा दुलार रक्ला॥ ३ ॥

नाथ निपट में कीन्हि ढिग्रई। स्वामि समाज सकोच विहाई॥ अबिनय विनय जथासचि बानी। छिमिहि देउ अति आरित जानी॥ ४॥ हे नाथ! मैंने स्वामी और समाजके संकोचको छोड़कर अविनय या विनयभरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिग्राई की है। हे देव! मेरे आर्तभाव (आतुरता) को जानकर आप क्षमा करेंगे॥ ४॥

दो॰—सुद्धद सुजान सुसाहिवहि बहुत कह्य विद् स्रोरि । आयसु देइअ देव अब सबद्द सुधारी मोरि ॥ ३०० ॥ सुद्धद् (विना ही हेतुके हित करनेवाले ), बुद्धिमान् और श्रेष्ठ मालिकसे बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसिलये हे देव ! अब मुझे आज्ञा दीजिये, आपने मेरी समी बात सुधार दी ॥ ३०० ॥

चौ०-प्रभु पद पद्म पराग दोहाई। सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई॥ सो करि कहर्तें हिए अपने की। रुचि जागत सोवत सपने की॥ १॥ प्रमु ( आप ) के चरणकमलोंकी रज, जो सत्य, सुकृत ( पुण्य ) और सुखकी सुहावनी सीमा ( अवधि ) है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदयकी जागते, सोते और

स्वप्नमें भी यनी रहनेवाली रुचि (इच्छा) कहता हूँ ॥ १ ॥ सहज सनेहें स्वामि सेवकाई। स्वारथ छळ फळ चारि बिहाई॥ अग्या सम न सुसाहिब सेवा। सो प्रसादु जन पावै देवा॥ २॥ वह रचि है-कपट, स्वार्थ और िअर्थ-धर्म, काम-मोक्षरूप ] चारों फलांको छोडकर स्वामाविक प्रेमसे स्वामीकी सेवा करना । और आज्ञापालनके समान श्रेष्ठ स्वामी-की और कोई सेवा नहीं है । हे देव ! अब वही आज्ञारूप प्रसाद सेवकको मिल जाय ॥ २ ॥

अस कहि प्रेम विवस भए भारी। पुलक सरीर विलोचन बारी॥ प्रभु पद कमल गहे अकुलाई। समल सनेह न सो कहि जाई॥ ३॥ भरतजी ऐसा कहकर प्रेमके बहुत ही विवश हो गये । शरीर पुलकित हो उठाः नेत्रोंमें [ प्रेमाभुओंका ] जल भर आया । अकुलाकर ( न्याकुल होकर ) उन्होंने प्रसु श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल पकड़ लिये। उस समयको और स्नेहको कहा नहीं जा सकता ॥ ३ ॥

सनमानि सुत्रानी। बैठाए समीप गहि पानी॥ भरत विनय सुनि देखि सुभाक । सिथिल सनेहँ सभा रघुराक ॥ ४ ॥ कृपासिन्धु श्रीरामचन्द्रजीने सुन्दर वाणीसे भरतजीका सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास विठा लिया । भरतजीकी विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर चारी सभा और श्रीरघुनाथजी स्नेहसे शिथिल हो गये ॥ ४ ॥

छं॰--रघुराउ सिथिल सनेहँ साधु समाज मुनि मिथिला घनी। • मन महुँ सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी ॥ भरतिह प्रसंसत विबुध वरषत सुमन मानस मिलन से। तुलसी विकल सव लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से ॥

श्रीरघुनायजीः साधुओंका समाजः मुनि वशिष्ठजी और मिथिलापति जनकजी स्नेह्से शिथिल हो गये । सत्र मन-ही-मन भरतजीके माईपन और उनकी भक्तिकी अतिशय महिमाको सराहने लगे। देवता मलिन-से मनसे भरतजीकी प्रशंसा करते हुए उनपर फूल बरसाने लगे। तुलसीदासजी कहते हैं—सब लोग भरतजीका भाषण सुनकर न्याकुल हो गये, और ऐसे सकुचा गये जैसे रात्रिके आगमनसे कमल !

सो०-देखि दुखारी दीन दुहु समाज नर नारि सब। मधवा महा मलीन मुए मारि मंगल चहत॥ ३०१॥ दोनों समाजोंके सभी नर-नारियोंको दीन और दुखी देखकर महामिलन-मन इन्द्र मरे हुओंको मारकर अपना मङ्गल चाहता है ॥ ३०१ ॥

चौ०—कपट कुचालि सीवें सुरराजू। पर अकाज प्रिय व्यापन काजू ॥ काक समान पाकरिपु रीती। छली मलीन कतहुँ न प्रतीसी ॥ १ ॥ देवराज इन्द्र कपट और कचालकी मीमा है। उसे प्रायी हानि और अप

देवराज इन्द्र कपट और कुचालकी सीमा है। उसे परायी हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इन्द्रकी रीति कौएके समान है। वह छंली और मलिन-मन है। उसका कहीं किसीपर विश्वास नहीं है॥ १॥

प्रथम जुमत करि कपटु सँकेला। सो उचाटु सब के सिर मेला ॥ सुरमायाँ सब लोग विमोहे। राम प्रेम अतिसय न बिछोहे॥ २॥

पहले तो छुमत ( बुरा विचार ) करके कपटको यटोरा (अनेक प्रकारके कपटका साज सजा )। फिर वह (कपटजिनत) उचाट सबके सिरपर डाल दिया। फिर देवमायासे सब लोगोंको विशेषरूपसे मोहित कर दिया। किन्तु श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमसे उनका अत्यन्त विछोह नहीं हुआ ( अर्थात् उनका श्रीरामजीके प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा )॥ २॥

भय उचाट बस मन थिर नाहीं। छन वन रुचि छन सदन सोहाहीं॥ दुविध मनोगति प्रजा दुखारी। सरित सिंधु संगम जनु वारी॥ ३॥

भय और उचाटके वरा किसीका मन स्थिर नहीं है। क्षणमें उनकी वनमें रहनेकी ह्वा होती है और क्षणमें उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मनकी इस प्रकारकी दुविधामयी स्थितिसे प्रजा दुखी हो रही है। मानो नदी और समुद्रके सङ्गमका जल क्षुच्य हो रहा हो। ( जैसे नदी और समुद्रके सङ्गमका जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकारकी दशा प्रजाके मनकी हो गयी)॥ ३॥

हुचित कतहुँ परितोषु न छहहीं। एक एक सन मरमु न कहहीं॥. छित हिंग हाँसि कह कृपानिधान्। सरिस स्वान मघवान जुवान्॥ ४॥

चित्त दो तरफा हो जानेसे वे कहीं सन्तोष नहीं पाते और एक दूसरेसे अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपानिवान श्रीरामचन्द्रजी यह दशा देखकर हृदयमें हँसकर कहने छगे— कुत्ता, इन्द्र और नवयुवक (कामी पुरुष) एक सरीखे (एक ही स्वभावके) हैं। [पाणिनीय व्याकरणके अनुसार श्वन्, युवन् और मधवन् शब्दोंके रूप भी एक सरीखे होते हैं] ॥ ४॥

दो॰—भरतु जनकु मुनिजन सचिव साधु सचेत विहाह । छागि देवमाया सबहि जथाजोगु जनु पाइ ॥ ३०२ ॥ भरतजीः, जनकजीः, मुनिजनः, मन्त्री और ज्ञानी साधु-संतोंको छोड़कर अन्य सभीपर जिस मनुप्यक्षो जिस योग्य ( जिस प्रकृति और जिस स्थितिका ) पायाः उसपर वैसे ही देवमाया लग गर्या ॥ ३०२ ॥

चौ०-कृपासिधु लखि लोग दुखारे। निज सनेहुँ सुरपति छल भारे॥ सभा राउ गुर महिसुर मंत्री। भरत भगति सब कै मित जंत्री॥ १॥ कृपासिन्धु श्रीरामचन्द्रजीने लोगोंको अपने स्नेह और देवराज इन्द्रके भारी छल्से दुखी देखा। सभा राजा जनक गुरु ब्राह्मण और मन्त्री आदि सभीकी बुद्धिको भरतजीकी मक्तिने कील दिया॥ १॥

रामिं चितवत चित्र लिखे से। सकुचत बोळत बचन सिखे से॥
भरत प्रीति नित बिनय बड़ाई। सुनत सुखद बरनत कठिनाई॥२॥
सय लोग चित्रलिखे-से श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए सिखाये
हुए-से बचन योळते हैं। भरतजीकी प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुननेमें सुख
देनेवाली है, पर उसके वर्णन करनेमें कठिनता है॥२॥

जासु विलोकि भगति छवछेस् । प्रेम मगन सुनिगन मिथिछेस् ॥
महिमा तासु कहै किमि तुलसी । भगतिसुभावँ सुमिति हिवँ हुछसी ॥ ३ ॥
जिनकी अक्तिका छवलेश देखकर मुनिगण और मिथिछेश्वर जनकजी प्रेममें मग्न
हो गये। उन भरतजीकी महिमा तुलसीदास कैसे कहे ? उनकी भक्ति और सुन्दर भावसे
[ कविके ] हृदयमें सुबुद्धि हुलस रही है ( विकसित हो रही है ) ॥ ३ ॥

भापु छोटि सिह्मा बिंद जानी। किवकुछ कानि मानि सकुचानी॥
किहिन सकित गुन किच अधिकाई। मित गित बाछ बचन की नाई॥ ४॥
परन्तु वह बुद्धि अपनेको छोटी और भरतजीकी महिमाको बड़ी जानकर
किविपरम्पराकी मर्गादाको मानकर सकुचा गयी ( उसका वर्णन करनेका साहस नहीं कर
सकी)। उसकी गुणोंमें किच तो बहुत है। पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धिकी गित
बालकके वचनोंकी तरह हो गयी ( वह कुण्ठित हो गयी ) १॥ ४॥

दो॰—भरत विमल जसु विमल विधु सुमित चकोरकुमारि । अदित विमल जन हृद्य नम एकटक रही निहारि ॥ ३०३ ॥ भरतजीका निर्मल यहा निर्मल चन्द्रमा है और कविकी सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तोंके हृदयल्पी निर्मल आकाशमें उस चन्द्रमाको उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाये देखती ही रह गयी है [ तब उसका वर्णन कीन करे ? ] ॥ ३०३ ॥

ची०-भरत सुभाउ न सुगम निगमहूँ। छघु मित चापछता कि छमहूँ॥ कहत सुनत सित भाउ भरत को। सीय राम पद हो ह न रत को॥ १॥ भरतजीके स्वमावका वर्णन वेदोंके छिये भी सुगम नहीं है। [अतः] मेरी तुच्छ बुद्धिकी चञ्चळताको किव छोग क्षमा करें। भरतजीके सद्भावको कहते-सुनते कौन मनुष्य श्रीसीतारामजीके चरणोंमें अनुरक्त न हो जायगा ॥ १ ॥

सुमिरत भरतिह प्रेमु राम को । जेहि न सुङमु तेहि सरिस बाम को ॥
देखि दथाल दसा सबही की । राम सुजान जानि जन जी की ॥ र ॥
भरतजीका स्मरण करनेसे जिसको श्रीरामजीका प्रेम सुलम न हुआ, उसके
समान वाम (अभागा) और कौन होगा ? दयाल और सुजान श्रीरामजीने सभीकी दशा
देखकर और मक्त (भरतजी) के हृदयकी खिति जानकर, ॥ २ ॥

धरम धुरीन धीर नय नागर। सत्य सनेह सील सुख सागर॥
देसु कालु लखि समड समाजू। नीति प्रीति पालक रघुराजू॥ ३॥
धर्मधुरन्थर, धीर, नीतिमें चतुर; सत्य, स्तेह, शील और सुखके समुद्र; नीति और
प्रीतिके पालन करनेवाले श्रीरघुनाथजी देश, काल, अवसर और समाजको देखकर,॥ ३॥

बोले बचन बानि सरबसु से। हित परिनाम सुनत सिस रसु से॥ तात भरत तुम्ह धरम धुरीना। लोक बेद बिद प्रेम प्रवीना॥ ४॥

[तदनुसार] ऐसे वचन बोले जो मानो वाणीके सर्वस्व ही थे, परिणाममें हितकारी थे और मुननेमें चन्द्रमाके रस (अमृत)-सरीखे थे। [उन्होंने कहा—] है तात भरत! तुम धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले हो, लोक और वेद दोनोंके जाननेवाले और प्रेममें प्रवीण हो।। ४॥

दो॰—करम वचन मानस विमल तुम्ह समान तुम्ह तात। गुर समाज लघु बंधु गुन कुसमयँ किमि कहि जात॥ ३०४॥

हे तात ! कर्मसे, वचनसे और मनसे निर्मल तुम्हारे समान तुम्हाँ हो । गुरुजनींके समाजमें और ऐसे कुसमयमें छोटे भाईके गुण किस तरह कहे जा सकते हैं ? ॥ ३०४ ॥ ची०—जानहु तात तरिन कुछ रीती । सत्यसंघ पितु कीरति प्रीती ॥

समउ समाज लाज गुरजन की । उदासीन हित अनहित मन की ॥ १ ॥ हे तात ! तुम सूर्य कुलकी रीतिकों, सत्यप्रतिज्ञ पिताजीकी कीर्ति और प्रीतिकों, समय, समाज और गुरुजनोंकी लजा (मर्यादा) को तथा उदासीन, मित्र और शत्रु सनके मनकी वातको जानते हों ॥ १ ॥

तुम्हिहि बिहित सबही कर करम् । भापन मोर परम हित धरम् ॥ मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा । तदिष कहुउँ अवसर अनुसारा ॥ २ ॥ तुमको सबके कर्मों (कर्तन्यों) का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्मका पता है । यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकारसे भरोसा है। तथापि मैं समयके अनुसार कुछ कहता हूँ ॥ २ ॥

तात तात विनु बात हमारी। केवल गुरकुल कृपाँ सँभारी॥ नतरु प्रजा परिजन परिवारू। हमहि सहित सबु होत खुआरू॥३॥ हें तात ! पिताजीके विना ( उनकी अनुपिस्थितिमें ) इमारी बात केवल गुरुवंश-की कृराने ही सम्झल रक्खी है। नहीं तो इमारे समेत प्रजा, कुटुम्ब, परिवार सभी वर्षाद हो जाते ॥ ३ ॥

त्रें चिनु अयसर अथर्थं दिनेस्। जग केहि कहहु न होइ कलेस्॥
तत उतपातु तात विधि कीन्हा। मुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा॥ १॥
यदि चिना समयके (सन्ध्यासे पूर्व ही) सूर्य अस्त हो जायः तो कहो जगत्मैं
किसको क्लेश न होगा ! हे तात! उसी प्रकारका उत्पात विधाताने यह (पिताकी
असामयिक मृत्यु) किया है। पर मुनि महाराजने तथा मिथिलेश्वरने सबको बचा
लिया॥ ४॥

दो०—राज काज सव लाज पति घरम घरनि धन धाम ।

गुर प्रभाउ पालिहि सवहि भल होइहि परिनाम ॥ ३०५ ॥

राज्यका सव कार्यः लजाः प्रतिष्ठाः धर्मः पृथ्वीः धनः घर—इन सभीका पालन
(रक्षण) गुरुजीका प्रभाव (सामर्थ्य) करेगा और परिणाम ग्रुम होगा ॥ ३०५ ॥
ची०—सहित समाज सुम्हार हमारा । घर बन गुर प्रसाद रखवारा ॥

मातु पिता गुर स्वामि निदेसू। सकल धरम धरनीधर सेसू॥ १॥ गुमजीका प्रताद (अनुग्रह) ही घरमें और वनमें समाजसहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माताः पिताः गुरु और खामीकी आजा [का पालन] समस्त धर्मरूपी पृथ्वीको धारण करनेमें शेपजीके समान है॥ १॥

सी तुम्ह करहु करावहु मोहू। तात तरनिकुल पालक होहू॥
साधक एक सकल सिधि देनी। कारति सुगति मृतिमय बेनी॥ २॥
है तात! तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा स्प्रेंकुलके रक्षक बनो।
साधकके लिये यह एक ही (आज्ञापालनरूपी साधना) सम्पूर्ण सिद्धियोंकी देनेवाली,
कीर्तिमयी और सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है॥ २॥

सो विचारि सिह संकटु भारी। करहु प्रजा परिवार सुखारी॥ वाँटी चिपति सर्वोह मोहि भाई। तुम्हि अवधि भरि बिह कठिनाई॥ ६॥ इसे विचारकर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवारको सुखी करो। हे भाई! मेरी चिपत्ति समीने बाँट छी है, परन्तु तुमको तो अवधि (चौदह वर्ष) तक बड़ी कठिनाई है (सबसे अधिक दु:ख है)॥ ३॥

वानि तुम्हिह मृदु कहर्वें कठोरा। कुसमयें तात न अनुचित मोरा॥ होहिं कुठायें सुबंधु सहाए। ओड़िआहें हाथ असनिहु के वाए॥ ४॥ तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर (वियोगकी बात) कह रहा हूँ। हे तात! बुरे समयमें मेरे लिये यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुठौर (कुअवसर) में श्रेष्ठ माई ही सहायक होते हैं। वज्रके आघात भी हाथसे ही रोके जाते हैं ॥ ४ ॥
दो॰—सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिद्य होइ ।
तुलसी भीति कि रीति सुनि सुकवि सराहिंह सोइ ॥ ३०६ ॥
सेवक हाथ, पैर और नेत्रोंके समान और खामी मुखके समान होना चाहिये।
तुलसीदासजी कहते हैं कि सेवक-खामीकी ऐसी भीतिकी रीति सुनकर सुकवि उसकी
सराहना करते हैं ॥ ३०६॥

चौ०-सभा सकल सुनि रघुवर वानी। प्रेम पत्रोधि अमिअँ जनु सानी॥
सिथिल समाज सनेह समाधी। देखि इसा खुप सारह साधी॥ १॥
श्रीरघुनाथजीकी वाणी सुनकर, जो मानो प्रेमरूपी समुद्रके [ मन्यनसे निकले
हुए] अमृतमें सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया; सबको प्रेमसमाधि लग
गयी। यह दशा देखकर सरस्त्रतीने चुप साथ ली॥ १॥

भरतिह भयउ परम संतोष् । सनमुख स्वामि विमुख दुख दोष् ॥ मुख प्रसन्त मन मिटा विषाद । भा जनु गूँगेहि गिरा प्रसाद ॥ २ ॥ भरतजीको परम सन्तोष हुआ । स्वामीके सम्मुख (अनुकूछ ) होते ही उनके दु:ख और दोषोंने मुँह मोड़ लिया (वे उन्हें छोड़कर भाग गये)। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मनका विषाद मिट गया। मानो गूँगेपर सरस्वतीकी कृषा हो गयी हो ॥ २ ॥

कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी। बोले पानि पंकरुह जोरी॥
नाथ भयत सुखु साथ गए को। छहेउँ लाहु जग जनमु भए को॥ ३॥
उन्होंने फिर प्रेमपूर्वक प्रणाम किया और करकमलोंको जोड़कर वे बोले—है
नाथ! मुझे आपके साथ जानेका सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत्में जन्म लेनेका
लाम भी पा लिया॥ ३॥

अब कृपाल जस आयसु होई। करों सीस धरि सादर सोई॥ सो अवलंब देव मोहि देई। अवधि पारु पानें जेहि सेई॥ ४॥ हे कृपाल ! अब जैसी आज्ञा हो। उसीको मैं सिरपर घरकर आदरपूर्वक करूँ। परन्तु देव! आप मुझे वह अवलम्बन (कोई सहारा) दें जिसकी सेवा कर मैं अवधिका पार पा जाऊँ (अवधिको विता हूँ)॥ ४॥

दी॰—देव देव अभिषेक हित गुर अनुसासनु पाइ।
आनेउँ सव तीरथ सिळ्छ तेहि कहैँ काह रजाइ॥ ३०७॥
हे देव! खामी (आप) के अभिषेकके ळिथे गुकजीकी आशा पाकर मैं सव
तीथोंका जल लेता आया हूँ; उसके लिये क्या आशा होती है १॥ ३०७॥
चौ॰—एकु मनोरश्च बढ़ मन माहीं। समयँ सक्षेच जात कहि नाहीं॥
कहहु तात प्रभु आयसु पाई। बोले बानि सनेह सुहाई॥ १॥

मेरे मनमें एक और बदा मनोरथ है। जो मय और संकोचके कारण कहा नहीं जाता । [ भीरामचन्द्रजीने कहा--] हे भाई ! कहो । तब प्रमुकी आज्ञा पाकर भरतजी स्नेटपूर्ण मुन्दर पाणी बोल--॥ १ ॥

चित्रकृट सुन्ति थल तीरथ जन। खगमृगसरसरि निर्झर गिरिगन॥
प्रभु पद अंकित अवनि विसेषी। आयसु होह् त आवौँ देखी॥२॥
आआ हो तो चित्रकृटके पवित्र स्थानः तीर्थः वनः पक्षी-पश्चः तालाव-नदीः झरने
और पर्वतींक गमृह तथा विशेषकर प्रभु (आप) के चरणचिह्नोंसे अङ्कित भूमिको देख
आऊँ॥२॥

अवित अग्नि आयसु लिर धरहू। तात विगतभय कानन चरहू॥ गुनि प्रसाद यनु मंगल दाता। पायन परम सुहावन श्राता॥ ३॥ [शॉरगुनाधजी बोले—] अवस्य ही अत्रि श्रृपिकी आज्ञाको सिरपर धारण परो ( उनसे पृत्रकर वं जेस कहें वैसा करो ) और निर्मय होकर बनमें विचरो। हे भारं! अति मुनिके प्रसादसे चन मज्ञलांका देनेवाला परम पवित्र और अत्यन्त सुन्दर है—॥ ३॥

रिषिनायकु जहें आयसु देहीं। राखेहु तीस्य जलु यल तेहीं॥
सुनि प्रभु यचन भरत सुखु पावा। सुनि पद कमल सुदित सिरु नावा॥ ४॥
और सृषियोंके प्रमुख अितजी जहाँ आजा दें। वहीं [लाया हुआ ] तीर्थोंका
जल स्वाधित कर देना। प्रभुके वचन सुनकर भरतजीने सुख पाया और आनिन्दत
होकर सुनि अधिजीके नरणकमलोंने सिर नवाया॥ ४॥

दो॰—भरत राम संवादु सुनि सकल सुमंगल मूल।
सुर स्वारथी सराहि कुल वरपत सुरतक फूल॥ ३०८॥
समस्त सुन्दर मङ्गलाँका मूल भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीका संवाद सुनकर
स्वार्थी देवता रयुकुलकी सराहना करके कल्पवृक्षके फूल वरसाने लगे॥ ३०८॥
ची॰—धन्य भरत जय राम गोसाई। कहत देव हरषत वरिआई॥

मुनि मिथिलेस सभा सब काहू। भरत बचन सुनि भयउ उछाहू॥ १॥

भरतजी धन्य हैं, स्वामी श्रीरामजीकी जय हो ! ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक (अत्यधिक) हर्पित होने लगे। भरतजीके वचन सुनकर मुनि वशिष्ठजी,
मिथिलापित जनकजी और सभामें सब किसीको बड़ा उत्साह (आनन्द) हुआ॥ १॥

भरत राम गुन ग्राम सनेहूं। पुलिक प्रसंसत राउ बिदेहू ॥ सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन। नेमु पेमु अति पावन पावन ॥ २ ॥ भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहकी तथा प्रेमकी विदेहराज जनकजी पुलिकत होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और खामी दोनोंका सुन्दर स्वमाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्रको भी अत्यन्त पवित्र करनेवाले हैं ॥ २ ॥

मित अनुसार सराहन लागे। सचिव सभासद सब अनुरागे॥
सुनि सुनि राम भरत संबादू। दुहु समाज हियँ हरपु विषादू॥ ३॥
मन्त्री और समासद् सभी प्रेममुग्ध होकर अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार सराहना
करने लगे। श्रीरामचन्द्रजी और भरतजीका संवाद सुन-सुनकर दोनों समाजोंके हृदयोंमें
हर्ष और विषाद ( भरतजीके सेवाधर्मको देखकर हर्ष और रामवियोगकी सम्भावनासे
विषाद ) दोनों हुए ॥ ३॥

राम मातु दुखु सुखु सम जानी। किह गुन राम प्रवोधीं रानी॥

एक कहिंह रघुवीर बढ़ाई। एक सराहत भरत भछाई॥ ४॥

श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजीने दुःख और सुखको समान जानकर श्रीरामजीके गुण कहकर दूसरी रानियोंको घैर्य वँघाया। कोई श्रीरामजीकी बढ़ाई (बढ़प्पन)
की चर्चा कर रहे हैं। तो कोई भरतजीके अच्छेपनकी सराहना करते हैं॥ ४॥

दो॰-अत्रि कहेउ तब भरत सन सैल समीप सुकूप।

राखिश्र तीरथ तोय तहँ पाचन अभिश्र अनूप ॥ ३०९ ॥ तब अत्रिजीने भरतजीसे कहा—हस पर्वतके समीप ही एक सुन्दर कुआँ है । इस पवित्र, अनुपम और अमृत-जैसे तीर्थजलको उसीमें स्थापित कर दीजिये ॥ ३०९ ॥ चौ०—भरत अत्रि अनुसासन पाई । जल भाजन सब दिए चलाई ॥

सातुत आपु अति सुनि साधू। सिहत गए जहँ कूप अगाधू॥ १॥ भरतजीने अत्रिमुनिकी आज्ञा पाकर जलके सब पात्र रवाना कर दिये और छोटे भाई शतुष्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु-संतोंसिहत आप वहाँ गये जहाँ वह अयाह कुआँ था॥ १॥

पावन पाय पुन्यथल राखा। प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा॥ तात अनादि सिद्ध थल एहू। छोपेड काल बिदित निहं केहू॥ २॥ और उस पिनत्र जलको उस पुण्यस्थलमें रख दिया। तब अत्रि ऋषिने प्रेमसे आनिन्दत होकर ऐसा कहा—-हे तात! यह अनादि सिद्धस्थल है। कालक्रमसे यह लोप हो गया था इसल्ये किसीको इसका पता नहीं था॥ २॥

तब सेवकन्ह सरस थल्ल देखा। कीन्ह सुजल हित कृप विसेषा॥
विधि बस भयउ बिस्व उपकारू। सुगम अगम अति धरम विचारू॥ ३॥
तब [ भरतजीके ] सेवकॉने उस जलयुक्त स्थानको देखा और उस सुन्दर
[तीयोंके ] जलके लिये एक खास कुओं बना लिया। दैवयोगसे विश्वभरका उपकार
हो गया। धर्मका विचार जो अत्यन्त अगम था। वह [ इस कृपके प्रभावसे ] सुगम हो
गया॥ ३॥

भरतपूर अय किह्इहिं लोगा। अति पावन तीस्थ जल जोगा॥

प्रेम सनेम निमज्जत प्रानी। होइहिं विमल करम मन बानी॥ ४॥

अव इसको लोग भरतक् कहेंगे। तीथिंके जलके संयोगसे तो यह अत्यन्त ही
पित्र हो गया। इसमें प्रेमपूर्वक नियमसे सान करनेपर प्राणी मनः वचन और कर्मसे
निर्मल हो जायेंगे॥ ४॥

दोर--फएत क्ष महिमा सकल गए जहाँ रघुराउ। अत्रि सुनायउ रघुयरिह तीरथ पुन्य प्रभाउ॥ ३१०॥ क्ष्मी महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गये जहाँ श्रीरघुनाथजी थे। श्रीरघुनाथ-जीको अञ्जिति उस तीर्थका पुण्य प्रभाव सुनाया॥ ३१०॥

नी०-कहत धरम हितिहास समिती। भयउ भोरु निस्ति सो सुख बीती॥
निष्य निवाहि भरत दोड भाई। राम अत्रि गुर आयसु पाई॥ १॥
प्रेमपूर्वक धर्मक इतिहास कहते वह रात सुखसे वीत गयी और सबेरा हो गया।
भरत-शपुत दोनों भाई नित्यक्रिया पूरी करके। श्रीरामजी। अत्रिजी और गुरु वशिष्ठजीकी आशा पाकर।॥ १॥

सहित समाज साज सब साहें। चले राम बन अटन पयादें॥
कोमल चरन चलत बिनु पनहीं। भइ मृदु भूमि सकुचि मन मनहीं॥ २॥
समाजसिहत सब सादे साजसे श्रीरामजीके बनमें श्रमण (प्रदक्षिणा) करनेके
लिये पैदल ही चले। फोमल चरण हैं और बिना जूतेके चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी
मन-ही-मन सकु-चाकर कोमल हो गयी॥ २॥

कुस कंटक काँकरीं इसाई। कड़क कठोर कुबस्तु दुराई॥
मिह मंजुल मृदु मारग कीन्हें। बहुत समीर चिविध सुख लीन्हें॥ ३॥
छुदा, काँटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कटोर और बुरी वस्तुओंको छिपाकर
पृथ्वीन सुन्दर और कोमल मार्ग कर दिये। सुखोंको साथ लिये (सुखदायक) शीतल,
मन्द, सुगन्य हवा चलने लगी॥ ३॥

सुमन वरिष सुर घन करि छाहीं। विटप फूलि फिल तृन मृदुताहीं॥
मृग विलोकि लग बोलि सुवानी। सेविह सकल राम प्रिय जानी॥ ४॥
रास्तेम देवता फूल वरसाकर, वादल छाया करके, दृक्ष फूल-फलकर, तृण अपनी
कोमलतासे, मृग (पशु) देखकर और पक्षी सुन्दर वाणी बोलकर—सभी भरतजीको
श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे॥ ४॥

दो॰—सुलभ सिद्धि सव प्राकृतहु राम कहत जमुहात। राम प्रान प्रिय भरत कहुँ यह न होइ बिड़ वात॥ ३११॥ जब एक साधारण मनुष्यको भी [आलस्यसे] जँभाई लेते समय 'राम' कह देनेसे ही सब सिद्धियाँ सुलम हो जाती हैं। तब श्रीरामचन्द्रजीके प्राणप्यारे भरतजीके लिये यह कोई बड़ी (आश्चर्यकी ) बात नहीं है ॥ २११ ॥

ची०-एहि विधि भरत फिरत बन माहीं । नेमु प्रेमु लिख मुनि सकुचाहीं ॥
पुन्य जलाश्रय भूमि विभागा । खगमृग तरु तृन गिरि बन बागा ॥ १ ॥
इस प्रकार भरतजी वनमें फिर रहे हैं । उनके नियम और प्रेमको देखकर मुनि भी
सकुचा जाते हैं । पवित्र जलके स्थान ( नदीः वावलीः कुण्ड आदि )ः पृथ्विके पृथकपृथक भागः पक्षीः पशुः तृक्षः तृण ( धास )ः पर्वतः वन और वगीचे—॥ १ ॥

चारु ्विचित्र पवित्र विसेषी। वृझत भरतु दिव्य सब देखी॥
सुनि मन सुदित कहत रिषिराऊ। हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ॥२॥
सभी विशेषरूपसे सुन्दर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरतजी वृछते हैं
और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रिजी प्रसन्न मनसे सबके कारण, नाम, गुण और
पुण्य प्रभावको कहते हैं॥२॥

कतहुँ निमजन कतहुँ प्रनामा । कतहुँ विलोकत मन अभिरामा ॥ कतहुँ बैठि मुनि आयसु पाई । सुमिरत सीय सहित दौट भाई ॥ ३ ॥ भरतजी कहीं खान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानींके दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अभिजीकी आज्ञा पाकर चैठकर, सीताजीसहित श्रीराम, लक्ष्मण दोनों भाइयोंका सरण करते हैं ॥ ३ ॥

देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा। देहिं असीस मुदित यन देवा॥
फिरिंह गएँ दिसु पहर अदाई। प्रभु पद कमल बिलोकिंह आई॥ ४॥
भरतजीके स्वभाव। प्रेम और मुन्दर सेवाभावको देखकर वनदेवता आनिद्त होकर आशीर्वाद देते हैं। यों घूम-फिरकर ढाई पहर दिन बीतनेपर लीट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्रीरघुनायजीके चरणकमलोंका दर्शन करते हैं॥ ४॥

दो॰— देखे थल तीरथ सकल भरत पाँच दिन माझ।
कहत सुनत हरि हर सुजसु गयउ दिवसु भइ साँझ॥ ३१२॥
भरतजीने पाँच दिनमें सब तीर्थस्थानेंकि दर्शन कर लिये। भगवान् विष्णु और
महादेवजीका सुन्दर यश कहते-सुनते वह (पाँचवाँ) दिन भी बीत गया। सन्ध्या
हो गयी॥ ३१२॥

चौ०-भोर न्हाइ सबु जुरा समाजू। भरत भूमिसुर तेरहृति राजू॥
भळ दिन आजु जानि मन माहीं। रासु कृपाल कहत सकुचाहीं॥ १॥
[अगले छठे दिन ] सबेरे स्नान करके भरतजी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा
समाज आ जुटा। आज सबको विदा करनेके लिये अच्छा दिन है यह मनमें जानकर भी
कृपालु श्रीरामजी कहनेमें सकुचा रहे हैं॥ १॥

गुर नृप भरत सभा अवलोकी । सकुचि राम फिरि अविन विलोकी ॥ सील सराहि सभा सब सोची । कहुँ न राम सम स्वामि सँकोची ॥ २ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने गुरु वशिष्ठजी, राजा जनकजी, भरतजी और सारी सभाकी ओर देखा, किन्तु फिर सङ्ज्वाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वीकी ओर ताकने लगे । सभा उनके शिल्फी सराहना करके सोचती हैं कि श्रीरामचन्द्रजीके समान संकोची स्वामी कहीं नहीं हैं ॥२॥

मरत सुजान राम रुख देखी। उठि सप्रेम धरि धीर बिसेषी॥ करि दंख्यत कहत कर जोरी। राखीं नाथ सकल रुचि मोरी॥३॥ सुजान भरतजी श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर प्रेमपूर्वक उठकर, विशेषरूपसे धीरज धारणकर दण्डवत् करके हाथ जोड़कर कहने लगे—हे नाथ! आपने मेरी सभी दिनियाँ रक्तां॥३॥

मोदि लगि सहेउ सर्वाहं संताप्। बहुत भाँति दुखु पावा आप्॥ अय गोसाईं मोहि देउ स्वाई। सेवीं अवध अवधि भरि वाई॥ ४॥ भरे लिये सर्व लोगोंने सन्ताप सहा और आपने भी बहुत प्रकारसे दुःख पाया। अय स्वामी मुझे आशा दें। मैं जाकर अवधिभर (चौदह वर्षत्क) अवधका सेवन करूँ॥४॥

दो॰—जेहिं उपाय पुनि पाय जनु देखें दीनद्याल।
सो सिख देइअ अवधि लगि कोसलपाल क्रपाल॥ ३१३॥
हे दीनदयाल! जिस उपायसे यह दास फिर चरणोंका दर्शन करे—हे कोसलाधीश!
हे कुपालु! अवधिभरके लिये मुझे वही शिक्षा दीजिये॥ ३१३॥

नी॰ -पुरजन परिजन प्रजा गोसाई। सब सुचि सरस सनेहँ सगाई॥
राउर विद भरू भव दुख दाहू। प्रभु बिसु बादि परम पद छाहू॥ १॥
हे गोसाई ! आपके प्रेम और सम्बन्धसे अवधपुरवासीः कुदुम्बी और प्रजा सभी
पवित्र और रस ( आनन्द ) से युक्त हैं। आपके छिये भवदुःख ( जन्म-मरणके दुःख )
की ज्वालामें जलना भी अच्छा है और प्रभु ( आप ) के विना परमपद ( मोक्ष ) का
लाम भी व्यर्थ है॥ १॥

स्वामि सुजानु जानि सब ही की । रुचि छाछसा रहनि जन जी की ॥
प्रनतपाछ पाछिहि सब काहू । देउ दुहू दिसि ओर निवाहू ॥ २ ॥
हे स्वामी ! आप सुजान हैं, समीके हृदयकी और मुझ सेवकके मनकी रुचि,
छाछसा (अभिछापा) और रहनी जानकर, हे प्रणतपाछ ! आप सब किसीका पाछन
करेंगे और हे देव ! दोनों तरफको ओर-अन्ततक निवाहेंगे ॥ २ ॥

अस मोहि सब बिधि भूरि भरोसो । किएँ विचार न सोचु खरो सो ॥ आरित मोर नाथ कर छोहू । दुहुँ मिछि कीन्ह ढीदु हिंदे मोहू ॥ ३ ॥ मुझे सब प्रकारसे ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है । विचार करनेपर तिनकेके बराबर ( जरा-सा ) भी सोच नहीं रह जाता । मेरी दीनता और खामीका रनेह दीनोंने मिलकर मुझे जबर्दस्ती ढीठ बना दिया है ॥ ३ ॥

यह वह दोषु दूरि करि स्वामी। तिज सकोच सिखह्म अनुगामी॥
भरत विनयसुनि सविह प्रसंसी। खीर नीर विवरन गति हंसी॥ ४॥
हे स्वामी! इस वहे दोपको दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवकको शिक्षा
दीजिये। दूध और जलको अलग-अलग करनेमें हंसिनीकी-सी गतिवाली भरतजीकी विनती
सुनकर उसकी समीने प्रशंसा की॥ ४॥

दो॰—दीनवंधु सुनि वंधु के वचन दीन छलहीन। देस काल अवसर सरिस वोले रामु प्रवीन ॥ ३१४॥ दीनवन्धु और परम चतुर श्रीरामजी माई भरतजीके दीन और छलरहित वचन सुनकर देश, काल और अवसरके अनुकृष्ठ वचन वोले—॥ ३१४॥

चौ॰-तात तुम्हारि मोरि परिजन की। चिंता गुरिह नृपिह घर यन की॥

माथे पर गुर भुनि मिथिलेस् । हमहि तुम्हिह सपनेहु न कलेस् ॥ १ ॥ हेतात [तुम्हारीः मेरीः परिवारकीः घरकी और वनकी सारी चिन्ता गुरु यशिएजी और महाराज जनकजोको है । हमारे सिरपर जब गुरुजीः मुनि यिश्वाभित्रजी और मिथिला

पति जनकजी हैं। तब इमें और तुम्हें खप्नमें भी क्लेश नहीं है ॥ १ ॥

मोर तुम्हार परम पुरुपारथु। स्वारथु सुजसु घरमु परमारथु॥
पितु आयसु पालिहिं दुहु भाई। लोक चेद भल भूप भलाई ॥ २॥
मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुपार्थ, स्वार्थ, सुयक्ष, धर्म और परमार्थ इसीमें है
कि हम दोनों माई पिताजीकी आज्ञाका पालन करें। राजाकी मलाई ( उनके वतकी है रक्षा ) से ही लोक और वेद दोनों में मला है ॥ २॥

गुर पितु मातु स्वामि सिख पार्ले। चलेहुँ कुमग पग पर्राहे न खालें॥ अस बिचारि सब सोच बिहाई। पालहु अवध अवधि भरि जाई॥ ३॥ गुरु, पिता, माता और स्वामीकी शिक्षा (आज्ञा) का पालन करनेसे कुमार्गपर भी चलनेसे पैर गड्ढोमें नहीं पहता (पतन नहीं होता)। ऐसा विचारकर सब सोच छोड़कर अवध बाकर अवधिमर उसका पालन करो॥ ३॥

देसु कोसु परिजन परिवारू। गुर पद रजिह लाग छर भारू॥ सुन्ह सुनि मातु सिंखव सिख मानी। पालेहु पुटुमि प्रजा रजधानी॥ ४॥ देश, खजाना, कुटुम्ब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजीकी चरण-रजपर है। तुम तो मुनि वशिष्ठजी, माताओं और मन्त्रियोंकी शिक्षा मानवर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानीका पालन (रक्षा) भर करते रहना॥ ४॥ दो०—मुग्तिआ मुखु स्रो चाहिए खान पान कहुँ एक।
पालइ पोपइ सकल अँग तुलसी सहित विवेक ॥ ३१५ ॥
तुलसीदासजी कहते हैं—[ श्रीरामजीने कहा—] मुखिया मुखके समान होना
चाहिये, जो खाने-पीनेको तो एक ( अकेला ) है, परन्तु विवेकपूर्वक सब अङ्गोंका पालन-पोपण करता है ॥ ३१५ ॥

नी०-राजधरम सरवसु एतनोई। जिमि मन माहँ मनोरथ गोई॥
वंधु प्रयोधु कीन्ह वहु भीती। विनु अधार मन तोषु न साँती॥१॥
राजधर्मका सर्वस्व (सार) भी इतना ही है। जैसे मनके भीतर मनोरथ छिपा
रहता है। श्रीरयुनाथजीने भाई भरतको बहुत प्रकारसे समझाया। परन्तु कोई अवलम्बनः
पारे विना उनके मनमें न सन्तोप हुआ। न शान्ति॥१॥

भरत सील गुर सिचय समाजू। सकुच सनेह बिबस रघुराजू॥
प्रभु करि कृपा पाँचरीं दीन्हों। सादर भरत सीस घरि लीन्हों॥ २॥
इघर तो भरतजीका शील (प्रेम) और उघर गुरुजनों, मन्त्रियों तथा समाजकी
उपिस्ति ! यह देखकर श्रीरघुनाथजी संकोच तथा स्नेहके विशेष वशीभृत हो गये।
(अर्थात् भरतजीके प्रेमवश उन्हें पाँचरी देना चाहते हैं, किन्तु साथ ही गुरु आदिका
संकोच भी होता है।) आखिर [भरतजीके प्रेमवश ] प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने कृपा कर
खड़ाऊँ दे दीं और भरतजीने उन्हें आदरपूर्वक सिरपर धारण कर लिया॥ २॥

चरनपीठ करुनानिधान के। जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के॥ संपुट भरत सनेह रतन के। आखर जुग जनु जीव जतन के॥ ३॥ करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीके दोनों खड़ाऊँ प्रजाके प्राणोंकी रक्षाके छिये मानो दो पहरेदार है। भरतजीके प्रेमरूपी रत्नके छिये मानो डिब्बा है और जीवके साधनके छिये मानो राम-नामके दो अक्षर हैं॥ ३॥

कुल कपाट कर कुसल करम के। बिमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुद्दित अवलंब लहे तें। अस सुख जस सिय रामु रहे तें। ४॥ रघुकुल [ की रक्षा ] के लिये दो किवाड़ हैं। कुशल ( श्रेष्ठ ) कर्म करनेके लिये दो हाथकी भाँति ( सहायक ) हैं। और सेवारूपी श्रेष्ठ धर्मके सुझानेके लिये निर्मल नेज हैं। भरतजी इस अवलम्बके मिल जानेसे परम आनन्दित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ, जैसा श्रासीतारामजीके रहनेसे होता ॥ ४॥

हो?—मागेउ विदा प्रनामु करि राम लिए उर लाइ। लोग उचाटे अमरपति कुटिल कुअवसर पाइ॥ ३१६॥ भरतजीने प्रणाम करके विदा माँगी, तत्र श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें हृदयसे लगा लिया। इधर कुटिल इन्द्रने बुरा मौका पाकर लोगोंका उचाटन कर दिया॥ ३१६॥ चौ०—सो कुचाछि सब कहँ भद्द नीकी। अविध आस सम जीविन जी की।।

नतरु छखन सिय राम वियोगा। हहिर मरत सब छोग कुरोगा॥ १॥

वह कुचाछ भी सबके छिये हितकर होगयी। अविधिकी आशाके समान ही वह जीवनके छिये संजीविनी हो गयी। नहीं तो ( उच्चाटन न होता तो ) छहमणजी, सीताजी और
अगिरामचन्द्रजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे सब छोग घवड़ाकर (हाय-हाय करके) मर ही जाते। १।

रामकृषाँ अवरेव सुधारी। विवुध धारि भइ गुनद गोहारी॥ भेंटत भुज भरि भाइ भरत सो। राम प्रेम रसु कहि न परत सो॥ २॥ श्रीरामजीकी कृपाने सारी उलझन सुधार दी। देवताओंकी सेना जो लूटने आयी थी, वही गुणदायक (हितकारी) और रक्षक वन गयी। श्रीरामजी भुजाओंमें भरकर भाई भरतसे मिल रहे हैं। श्रीरामजीके प्रेमका वह रस ( आनन्द ) कहते नहीं बनता॥ २॥

तन मन बचन उमग अनुरागा। धोर धुरंधर धीरज त्यागा॥
बारिज लोचन मोचत बारी। देखि दसा सुर सभा दुखारी॥ ३॥
तन, मन और वचन तीनोंमें प्रेम उमड़ पड़ा। धीरजकी धुरीको धारण करनेवाले
अीरघुनाथजीने भी धीरज त्याग दिया। वे कमलसदृश नेत्रोंसे [प्रेमाश्रुआंका] जल बहाने
लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओंकी सभा (समाज) दुखी हो गयी॥ ३॥

सुनिगन गुर धुर धीर जनक से। ग्यान अनल मन कर्से कनक से॥ जे बिरंचि निरलेप उपाए। पदुम पत्र जिमि जग जल जाए॥ ४॥ सुनिगण, गुरु वशिष्ठजी और जनकजीसरीले धीरधुरन्धर जो अपने मर्नोको ज्ञानरूपी अग्निमें सोनेके समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्माजीने निर्लेप ही रचा और जो जगत्रूमी जलमें कमलके पत्तेकी तरह ही (जगत्में रहते हुए भी जगत्से अनासक्त) पैदा हुए,॥ ४॥

दो॰—तेउ बिलोकि रघुवर भरत प्रीति अनूप अपार।
भए मगन मन तन वचन सिहत विराग विचार॥ ३१७॥
वे भी श्रीरामजी और भरतजीके उपमारिहत अपार प्रेमको देखकर वैराग्य और

विवेकसहित तनः मनः वचनसे उस प्रेममें मझ हो गये ॥ ३१७॥

चौ०—जहाँ जनक गुर गित मित भोरी। प्राकृत प्रीति कहत बिंद खोरी॥
बरनत रघुबर भरत बियोगू। सुनि कठोर किंब जानिहि छोगू॥ १॥
जहाँ जनकर्जी और गुरु विशिष्ठजीकी बुद्धिकी गित कुण्ठित हो गयी। उस दिव्य
प्रेमको प्राकृत ( छौिकक ) कहनेमें बड़ा दोष है। श्रीरामचन्द्रजी और भरतजीके
वियोगका वर्णन करते सुनकर छोग कविको कठोर हृदय समझेंगे॥ १॥

सो सकोच रसु अकथ सुनानी। समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी॥ भेंटि भरतु रघुनर समुझाए। पुनि रिपुदचनु हरिष हिपँ छाए॥ २॥ वह संकोच-रस अकथनीय है। अतएव कविकी सुन्दर वाणी उस समय उसके प्रेमको स्मरण करके सङ्घचा गयी । मरतजीको मेंटकर श्रीरघुनाथजीने उनको समझाया । फिर हर्षित होफर शत्रुष्नजीको हृदयसे छगा छिया ॥ २ ॥

सेवक सचिव भरत रुख पाई। निज निज काज छगे सब जाई॥
सुनि दारुन दुखु दुहुँ समाजा। छगे चछन के साजन साजा॥३॥
सेवक और मन्त्री भरतजीका रुख पाकर सब अपने-अपने काममें जा छगे। यह सुन-कर दोनों समाजोंमें दारुण दुःख छा गया। वे चछनेकी तैयारियाँ करने छगे॥३॥
प्रसु पद पदुम बंदि दोउ भाई। चछे सीस घरि राम रजाई॥
सुनि तापस बनदेव निहोरी। सब सनमानि बहोरि बहोरी॥४॥
प्रसुके चरणकमछोंकी वन्दना करके तथा श्रीरामजीकी आज्ञाको सिरपर रखकर
भरत-शत्रुचन दोनों भाई चछे। मुनि, तपस्वी और बनदेवता—सबका बार-बार सम्मान

दो॰—लखनहि भेंडि प्रनामु करि सिर घरि सिय पद धूरि। चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल मूरि॥ ३१८॥

करके उनकी विनती की ॥ ४॥

फिर लक्ष्मणजीको क्रमशः भेंटकर तथा प्रणाम करके और सीताजीके चरणोंकी धूलिको 'सिरपर धारण करके और समस्त मङ्गलोंके मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेमसहित चले ।३१८। चौ०—सानुज राम नृपद्वि सिर नाई । कीन्हि बहुत विधि विनय बहाई ॥

देव दया बस बढ़ दुखु पायछ। सहित समाज काननिह आयउ॥ १॥
छोटे माई लक्ष्मणजीसमेत श्रीरामजीने राजा जनकजीको सिर नवाकर उनकी
बहुत प्रकारसे विनती और बड़ाई की [और कहा—] हे देव ! दयावश आपने बहुत
दुःख पाया। आप समाजसिहत वनमें आये॥ १॥

पुर पगु धारिश देइ असीसा। कीन्ह धीर धिर गवनु महीसा॥

मुनि महिदेव साधु सनमाने। बिदा किए हिर हर सम जाने॥ ३॥
अब आशीर्वाद देकर नगरको पधारिये। यह सुन राजा जनकजीने धीरज धरकर
नामन किया। फिर श्रीरामचन्द्रजीने मुनिः ब्राह्मण और साधुओंको विष्णु और शिवके
समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया।। २॥

सासु समीप गए दोड भाई। फिरे बंदि पग आसिष पाई॥
कौसिक बामदेव जाबाळी। पुरजन परिजन सिचव सुचाळी॥ ३॥
तब श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाई सास ( सुनयनाजी ) के पास गये और उनके
च्राणोंकी वन्दना करके आशीर्वाद पाकर छौट आये। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाळि
और शुम आचरणवाले कुटुम्बी, नगरनिवासी और मन्त्री—॥ ३॥

जथां जोगु करि बिनय प्रनामा । बिदा किए सब सानुज रामा ॥ नारि पुरुष छघु मध्य बढ़ेरे । सब सनमानि कृपानिधि फेरे ॥ ४॥ सबको छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीने यथायोग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया । कुपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने छोटे, मध्यम ( मझले ) और बढ़े सभी श्रेणीके स्त्री-पुरुषोंका सम्मान करके उनको छौटाया ॥ ४ ॥

दो॰--भरत मातु पद् वंदि प्रभु सुचि सनेहँ मिलि भेंटि।

विदा कीन्ह सजि पालको सकुच सोच सव मेटि ॥ ३१९ ॥ भरतकी माता कैकेयीके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने पवित्र (निर्छल) प्रेमके साथ उनसे मिल-भेंटकर तथा उनके सारे संकोच और सोचको मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया ॥ ३१९॥

चौ०-परिजन मातु पितिह मिलि सीता । फिरी प्रानिषय प्रेम पुनीता ॥
करि प्रनासु भेंटी सब सासू। प्रीति कहत किव हियँ न हुलासू॥ १ ॥
प्राणिपय पित रामचन्द्रजीके साथ पिवत्र प्रेम करनेवाली सीताजी नैहरके कुटुम्बियों है
तथा माता-पितासे मिलकर लौट आर्यी। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिलीं।
उनके प्रेमका वर्णन करनेके लिये किवके हृदयमें हुलास (उत्साह) नहीं होता॥ १॥

सुनि सिख अभिमत आसिष पाई । रही सीय दुहु प्रीति समाई ॥
रघुपति पदु पालकीं मगाई । करि प्रबोधु सब मातु चढ़ाई ॥ २ ॥
उनकी शिक्षा सुनंकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीताजी सासुओं तथा मातापिता दोनों ओरकी प्रीतिमें समायी (बहुत देरतक निमग्न) रहीं । [तय ] श्रीरघुनाथजीने
सुन्दर पालकियाँ मँगवायीं और सब माताओंको आश्वासन देकर उनपर चढ़ाया ॥ २ ॥

बार बार हिल्कि मिलि दुहु भाई। सम सनेहँ जननीं पहुँचाई ॥ साजि बाजि गज बाहन नाना। भरत भूप दल कीन्ह पयाना॥ ३॥ दोनों भाइयोंने माताओंसे समान प्रेमसे बार-बार मिल-जुलकर उनको पहुँचाया। भरतजी और राजा जनकजीके दलोंने घोड़े, हाथी और अनेकों तरहकी स्वारियाँ स्जाकर प्रस्थान किया॥ ३॥

हदयँ रामु सिय छखन समेता। चके जाहिं सब छोग अचेता॥ बसह बाजि गज पसु हियँ हारें। चके जाहिं परबस मन मारें॥ ४॥ सीताजी एवं छक्ष्मणजीसहित श्रीरामंचन्द्रजीको हृदयमें रखकर सब छोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल-धोड़े, हाथी आदि पशु हृदयमें हारे (शिथिल) हुए परवश मनमारे चले जा रहे हैं॥ ४॥

दो॰--गुर गुरितय पद बंदि प्रभु सीता लखन समेत।
फिरे हरष विसमय सिहत आए परन निकेत॥ ३२०॥
गुरु विश्वष्ठली और गुरुपनी अरुन्धतीजीके चरणोंकी वन्दना करके सीताजी और
लक्ष्मणजीवहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी हर्ष और विषादके साथ लौटकर पर्णकुटीपर आये। ३२०।

ची०-धिदा कीन्ह सनमानि निपाद । चलेड हर्द्य बड़ विरह विषाद ॥
कोल किरात भिल्ल वनचारी । फेरे फिरे जोहारि जोहारी ॥ १ ॥
फिर सम्मान करके निपादराजको विदा किया । वह चला तो सही, किन्तु उसके
हदयम विरहका बड़ा भारी विवाद था । फिर श्रीरामजीने कोल, किरात, भील आदि
चनवासी लोगों को लीटाया । वे सब जोहार-जंहारकर (वन्दना कर-करके ) लीटे ॥ १ ॥

प्रसु सिय लखन वैठि बट छाहीं। प्रिय परिजन बियोग बिलखाहीं ॥
भरत सनेह सुभाउ सुवानी। प्रिया अनुज सन कहत बखानी॥ २॥
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी, सीताजी और लक्ष्मणजी वड़की छायामें बैठकर प्रियजन एवं
परिवारके चियोगसे दुखी हो रहे हैं। भरतजीके स्नेह, स्वभाव और सुन्दर वाणीको
चलान-यखानकर वे प्रिय परनी सीताजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसे कहने लगे॥ २॥

प्रीति प्रतीति वचन मन करनी। श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी॥
तेहि अवसर खग मृग जल मीना। चित्रकृट चर अचर मलीना॥ ३॥
श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमके वश होकर भरतजीके वचन, मन, कर्मकी प्रीति तथा
विश्वासका अपने श्रीमुखसे वर्णन किया। उस समय पक्षी, पश्च और जलकी मछल्यिँ।
चित्रकृटवे सभी चेतन और जड जीव उदास हो गये॥ ३॥

वित्रुध विलोकि दसा रघुवर की। वरिप सुमन किह गित वर घर की॥

प्रभु प्रनामु किर दीन्ह भरोसो। चले मुदित मन डर न खरो सो॥ ४॥

श्रीरघुनाथजीकी दशा देखकर देवताओंने उनपर फूल वरसाकर अपनी घर-घरकी
दशा कही ( दुखड़ा सुनाया )। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें श्रणाम कर आश्वासन दिया।
तय वे प्रसन्न होकर चले मनमें जरा-सा भी डर न रहा॥ ४॥

दो॰--सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर।
भगति ग्यानु वैराग्य जनु सोहत धरें सरीर॥ ३२१॥
छोटे भाई हहमणजी और सीताजीसमेत प्रभु श्रीरामचन्द्रजी पर्णकुटीमें ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, मक्ति और ज्ञान शरीर घारण करके सुशोभित हो रहे हों॥ ३२१॥ वौ०-मुनि महिसुर गुर भरत भुआला । राम बिरहाँ सबु साखु बिहाला ॥

प्रभु गुन ग्राम गनत मन माहीं। सब चुपचाप चले मग जाहीं॥ १॥
मुनिः ग्राह्मणः गुरु विश्वष्ठजीः भरतजी और राजा जनकजी—सारा समाज
श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें विद्वल है। प्रभुके गुणसमूहींका मनमें स्मरण करते हुए सब
लोग मार्गमें चुपचाप चले जा रहे हैं॥ १॥

जमुना उतिर पार सबु भयक । सो बासरु बिनु भोजन गयक ॥ उतिर देवसिर दूसर बास् । रामसर्खां सब कीन्ह सुपास् ॥ २ ॥ [ पहले दिन ] सब लोग यमुनाजी उतरकर पार हुए । वह दिन बिना भोजनके ही बीत गया । दूसरा मुकाम गङ्गाजी उतरकर ( गङ्गापार शृङ्गवेरपुरमें ) हुआ । वहाँ रामसखा निवादराजने सव सुप्रवन्ध कर दिया ॥ २ ॥

सई उतिर गोमतीं नहाए। चौथें दिवस अवधपुर भाए॥ जनकु रहे पुर बासर चारी। राज काज सब साज सँभारी॥ ३॥ फिर सई उतरकर गोमतीजीमें स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्याजी जा पहुँचे। जनकजी चार दिन अयोध्याजीमें रहे और राजकाज एवं सब साज-सामानको सम्हाल कर। ३।

सौंपि सचिव गुर भरतिह राजू। तैरहुति चले साजि सर्व साजू॥ नगर नारि नर गुर सिख मानी। यसे सुखेन राम रजधानी॥ ४॥

तथा मन्त्री, गुरुजी तथा भरतजीको राज्य सौंपकर, सारा साज-सामान ठीक करके तिरहुतको चले। नगरके स्त्री-पुरुष गुरुजीकी शिक्षा मानकर श्रीरामजीकी राज्ञ्ञानी अयोध्याजीमें सुखपूर्वक रहने छगे ॥ ४॥

दो॰—राम दरस रुगि रोग सव करत नेम उपवास। तिज्ञ तिज्ञ भूपन भोग सुख जियत अवधि की बास ॥ ३२२ ॥

सब लोग श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये नियम और उपवास करने लगे । वे भूषण और भोग-मुखोंको छोड़-छाड़कर अवधिकी आज्ञापर जी रहे हैं ॥ ३२२ ॥

चौ॰-सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे। निज निज काज पाइ सिख ओधे॥

पुनि सिख दीन्दि बोलि लघु भाई। सौंपी सकल मातु सेवकाई॥ १॥ भरतजीने मन्त्रियों और विश्वासी सेवकोंको समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने-अपने काममें लग गये। फिर छोटे भाई शतुष्नजीको बुलाकर शिक्षा दी और

सब माताओंकी सेवा उनको सौंपी ॥ १ ॥

मूसुर बोक्टि भरत कर जोरे। करि प्रनाम वय विनय निहोरे ॥

ऊँच नीच कारजु भछ पोचू। आयसु देव न करव सँकोचू॥ २ ॥

बाह्मणोंको बुन्नकर भरतजीने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्थाके अनुसार विनय
और निहोरा किया कि आपलोग ऊँचा-नीचा ( छोटा-यड़ा ), अच्छा-मन्दा जो कुछ भी
कार्य हो उसके लिये आजा दीजियेगा। संकोच न कीजियेगा॥ २ ॥

परिजन प्रजन प्रजा बोळाए। समाधानु करि सुबस बसाए॥ सानुज गे गुर गेहूँ बहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी॥ ३॥ भरतजीने फिर परिवारके छोर्गोको, नागरिकोंको तथा अन्य प्रजाको बुलाकर, उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे माई शत्रुध्नजीसहित वे गुक्जीके घर गये और दण्डवत् करके हाथ जोड़कर बोळे—॥ ३॥

आयसु होइ त रहीं सनेमा। बोके मुनि तन पुरुकि सपेमा॥ समुझब कहन करब तुम्ह जोई। घरम सारु जग होइहि सोई॥ ४॥ आज्ञा हो तो मैं नियमपूर्वक रहूँ। मुनि वशिष्ठजी पुरुकितशरीर हो प्रेमकेसाथ बोले- हे भरत ! तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत्में धर्मका सार होगा ॥४॥ दो॰—सुनि सिख पाइ असीस विंड गनक वोलि दिनु साधि।

सिंघासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि ॥ ३२३ ॥ भरतजीने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियोंको बुलाया और दिन ( अच्छा मुहूर्त ) साधकर प्रभुकी चरणपादुकाओंको निर्विध्नतापूर्वकः सिंहासनपर विराजित कराया ॥ ३२३ ॥

ची०-राम मातु गुर पद सिरु नाई । प्रभु पद पीठ रजायसु पाई ॥
नंदिराविं करि परन कुटीरा । कीन्ह निवासु घरम धुर धीरा ॥ १ ॥
फिर श्रीरामजीकी माता कीसल्याजी और गुरुजीके चरणोंमें सिर नवाकर और
प्रभुवी चरणपादुकाओंकी आज्ञा पाकर धर्मकी धुरी धारण करनेमें धीर भरतजीनेः
नन्दिग्राममें पर्णकुटी बनाकर उसीमें निवास किया ॥ १ ॥

जटाजूट सिर सुनिपट धारी। महि खनि कुस साँधरी सँवारी॥ असन यसन वासन वत नेमा। करत कठिन रिषिधरम सप्रेमा॥ २॥ सिरपर जटाज्ट और शरीरमें सुनियोंके (वल्कल) वस्त्र धारणकर, पृथ्वीको खोदकर उसके अंदर कुशकी आसनी विकायी। भोजन, वस्त्र, बरतन, वत, नियम—सभी यातोंमें वे अपियोंके कठिन धर्मका प्रेमसहित आचरण करने लगे॥ २॥

भृपन यसन भोग सुख भूरी। मन तन बचन तजे तिन तूरी॥ अवध राज सुर राज सिहाई। दसरथ धनु सुनि धनदु लजाई॥ ३॥ गहने-कपड़े और अनेकों प्रकारके भोग-सुखोंको मनः तन और वचनसे तृण तोड़कर (प्रतिज्ञा करके) त्याग दिया। जिस अयोध्याके राज्यको देवराज इन्द्र सिहाते थे और [जहाँके राजा] दशरथजीकी सम्पत्ति सुनकर कुवेर भी लजा जाते थे। ॥ ३॥

तेहिं पुर बसत भरत वितु रागा । चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥
रमा विलासु राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बहुभागी ॥ ४ ॥
उसी अयोध्यापुरीमें भरतजी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे
चम्पाके बागमें भौरा । श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमी बहुभागी पुरुष लक्ष्मीके विलास (भोगेश्वर्य)
को बमनकी भाँति त्याग देते हैं (फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं ) ॥ ४ ॥

दो॰ - राम पेम भाजन भरतु बड़े न एहिं करत्ति।

चातक इंस सराहिश्वत टेंक बिबेक विभृति॥ ३२४॥

फिर भरतजीतो [स्वयं] श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमके पात्र हैं। वे इस (भोगेश्वर्यत्यागरूप) करनीसे बड़े नहीं हुए (अर्थात् उनके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है)।

[पृथ्वीपरका जल न पीनेकी] टेकसे चातककी और नीर-क्षीर-विवेककी विभृति (श्विक्त)
से इंसकी भी सराहना होती है॥ ३२४॥

नी॰-देह दिनहुँ दिन दूबरि होई। घटह तेज बलु मुख्छिब सोई॥ नित नव राम प्रेम पनु पीना। बदत घरम दलु मनु न मलीना॥ १॥

भरतजीका शरीर दिनोंदिन दुवला होता जाता है। तेज ( अब्रः वृत आदिषे उत्पन्न होनेवाला मेदक ) घट रहा है। वल और मुखर्छीव ( मुखर्का कान्ति अयवा शोभा ) वैसी ही बनी हुई है। रामप्रेमका प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्मका दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है ( अर्थात् प्रसन्न है ) ॥ १॥

🍁 संस्कृत कोपमें 'तेज' का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ हैनेते 'घटह' के

अर्थमें भी किसी प्रकारकी खींच तान नहीं करनी पहती।

तिमि जलु निघटत सरद प्रकासे। विलयत येतस यनज विकासे॥
सम दम संजम नियम उपासा। नखत भरत हिय विमल अकासा॥ २॥
जैसे शरद ऋतुके प्रकाश (विकास) से जल घटता है। किन्तु वेंत शोभा पाते हैं
और कमल विकसित होते हैं। शम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि भरतजीके
इदयरूपी निर्मल आकाशके नक्षत्र (तारागण) हैं॥ २॥

ध्रुव विस्तासु अवधि राका सी। स्वामि सुरित सुरवीथि विकासी॥ राम पैम विधु अचल अदोपा। सहित समाज सीह नित चोखा॥ ३॥

विश्वास ही [ उस आकाशमें ] भ्रुवतारा है। चौदए वर्षकी अवधि [ का ध्यान ] पूर्णिमाके समान है और स्वामी श्रीरामजीकी सुरति (स्मृति ) आकाशगद्धा-सरीख़ी प्रकाशित है। रामप्रेम ही अचल ( सदा रहनेवाला ) और कलद्धारहित चन्द्रमा है। वह अपने समाज (नक्षत्रों) सहित नित्य सुन्दर सुशोभित है॥ ३॥

भरत रहिन समुझिन करत्ति । भगित विरित गुन विमल विभृती ॥ वरनत सकल सुकवि सकुचाहीं । सेस गनेस गिरा गमु नाहीं ॥ ४ ॥ भरतजीकी रहनी, समझ, करनी, भिक्त, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्यका वर्णन करनेमें नभी सुकवि सकुचाते हैं; क्योंकि वहाँ [ औरांकी तो बात ही क्या ] स्वयं वेप, गणेश और सरस्वतीकी भी पहुँच नहीं है ॥ ४ ॥

दो॰—नित पूजत प्रभु पाँचरी प्रीति न हृद्यँ समाति।
मागि मागि आयसु करत राज काज वहु भाँति॥ ३२५॥
वे नित्यप्रति प्रभुकी पाटुकाओंका पूजन करते हैं। हृद्यमें प्रेम समाता नहीं है।
पाटुकाओंसे आजा माँग-माँगकर वे बहुत प्रकार (सब प्रकारके) राज-काज करते हैं।।३२५॥

ची०-पुरुक गात हियाँ सिय रघुवीरू। जीह नामु जप लोचन नीरू॥ रुखन राम सिय कानन वसहीं। भरत भवन वसि तप तनु कसहीं॥ १॥ शरीर पुलिकत है, दृदयमें श्रीसीता-रामजी हैं। जीम राम-नाम जप रही है, नेत्रोंमें प्रेमका जल भरा है। लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और सीताजी तो वनमें वसते हैं, परन्तु भरतजी घरहीमें रहकर तपके द्वारा शरीरको कस रहे हैं॥ १॥

दोउ दिसि समुद्धि कहत सञ्ज लोगू। सब विधि भरत सराहन जोगू॥ स्नि वत नेम साधु सकुचाहीं। देखि दसा मुनिराज छनाहीं॥२॥ दोनों ओरकी खिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरतजी सब प्रकारसे सराइने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमोंको सुनकर साधु-संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थित देखकर मुनिराज भी लिबत होते हैं ॥ २॥

परम पुनीत भरत आचरन्। मधुर मंजु मुद्द मंगल करन्॥ हरन कठिन किल कलुप कलेसु। महामोह निसि दलन दिनेसु॥ ३॥ भरतजीका परम पवित्र आचरण ( चरित्र ) मधुर, सुन्दर और आनन्द-मङ्गली-का करनेवाला है। कलियुगके कठिन पापों और क्लेग्रोंको हरनेवाला है। महामोहरूपी राशिको नष्ट करनेके लिये सूर्यके समान है ॥ ३ ॥

कुंजर मृगराजू। समन सक्छ संताप समाजू ॥ जन रंजन भंजन भव भारू। राम सनेह सुधाकर सारू॥ ४॥ पापसमहरूपी हाथींके लिये सिंह है। सारे सन्तापोंके दलका नाश करनेवाला है। भक्तोंको आनन्द देनेवाला और भवके भार (संसारके दुःख) का भक्षन करनेवाला तथा श्रीरामप्रेमरूपी चन्द्रमाका सार (अमृत) है ॥ ४॥

छं -- सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत् जनमु न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम संम दम विपम जत आचरत को ॥ दुख दाह दारिद दंभ दूपन सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठिन्हें हिंडे राम सनमुख करत को ॥

श्रीसीतारामजीके प्रेमरूपी अमृतसे परिपूर्ण भरतजीका जन्म यदि न होताः तो मुनियोंके मनको भी अगम यम, नियम, शम, दम आदि कठिन वर्तोका आचरण कौन करता ? द्युःखः, सन्तापः, दरिद्रताः, दम्भ आदि दोषींको अपने सुयशके वहाने कौन हरण करता ? तया कलिकालमें तुलसीदास-जैसे शठोंको हठपूर्वक कौनश्रीरामजीके सम्मुख करता ?

सो॰-भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहिं।

सीय राम पद पेमु अवसि होइ भव रस विरित ॥ ३२६॥

तुलसीदासजी कहते हैं—जो कोई भरतजीके चरित्रको नियमसे आदरपूर्वक सुनैंगे उनको अवस्य ही श्रीसीतारामजीके चरणोंमें प्रेम होगा और सांसारिक विषय-रससे वैराग्य होगा। ३२६।

मासपारायण, इक्कीसवाँ विश्वास

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविष्वंसने द्वितीयः सोपानः समाप्तः । कलियुगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ ।

( अयोध्याकाण्ड समाप्त )

## अत्रिके अतिथि

करि पूजा कहि वचन सुहाए। दिए मूळ फल प्रभु मन भाए॥





रिपिपतिनी मन सुख अधिकाई । आसिए देइ निकट नेठाई ॥

43 600

## श्रीगणेशाय नमः श्रीजानकीयहरुमो विजयते

## श्रीरामचरितमानस



## अरण्यकाण्ड

--@11:00---

श्लोक

मूलं धमतरोविंवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्दरं वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यघघनध्वान्तापहं तापहम्। मीहामभोधरपूरापाटनविधी खःसम्भवं राङ्करं चन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपिषयम्॥१॥ धर्मरूपी वृक्षके मूल्, विवेक्रूपी समुद्रको आनन्द देनेवाले पूर्णचन्द्र, वैराग्यरूपी

कमलके [ विकासित करनेवाले ] सूर्य, पापरूपी घोर अन्धकारको निश्चय ही मिटानेवाले, तीनों पापांको हरनेवाले, मोहरूपी वादलोंके समूहको छिन्न-भिन्न करनेकी विधि (क्रिया) में आकाशसे उत्पन्न पवनस्वरूप, ब्रह्माजीके वंशज (आत्मज) तथा कल्झनाशक महाराज श्रीरामचन्द्रजीके प्रिय श्रीशङ्करजीकी में वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥

सान्द्रानन्द्रपयोदसौभगतमुं पीताम्वरं सुन्दरं पाणौ वाण्द्रारासनं कटिलसत्त्रणीरभारं वरम् । राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे॥२॥

जिनका शरीर जलयुक्त मेघोंके समान सुन्दर (श्यामवर्ण) एवं आनन्दघन है, जो सुन्दर [वल्कलका] पीतवस्त्र धारण किये हैं, जिनके हाथोंमें बाण और धनुष हैं, कमर उक्तम तरकसके भारसे सुशोभित है, कमलके समान विशाल नेत्र हैं और मस्तकपर जटाजूट धारण किये हैं, उन अत्यन्त शोभायमान श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीसहित मार्गमें चलते हुए, आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको में भजता हूँ ॥ २॥

सो॰—उमा राम गुन गुढ़ पंडित मुनि पावहिं विरति। पावहिं मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रित ॥

हे पार्वती ! श्रीरामजीके गुण गृढ़ हैं, पिण्डत और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं। परन्तु जो मगवान्से विमुख हैं और जिनका धर्ममें प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ [ उन्हें सुनकर ] मोहको प्राप्त होते हैं ॥

चौ०-पुर नर भरत प्रीति मैं गाई। मित अनुरूप अनृप सुहाई॥ अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन । करत जे बन सुर नर मुनि भावन ॥ १ ॥ पुरवासियोंके और भरतजीके अनुपम और सुन्दर प्रेमका मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियोंके मनको भानेवाले प्रमु श्रीराम-चन्द्रजीके वे अत्यन्त पवित्र चरित्र सुनी, जिन्हें वे वनमें कर रहे हैं ॥ १ ॥

एक बार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूपन राम बनाए॥ सीतिहि पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटिक सिला पर सुंदर॥२॥ एक बार सुन्दर फूल चुनकर श्रीरामजीने अपने हाथोंसे भाँति-भाँतिके गहने बनाये और मुन्दर स्फटिकशिलापर बैठे हुए प्रमुने आदरके साथ वे गहने श्रीमीताजीको पद्दनाये ॥ २ ॥

सुरपति सुत भरि बायस बेषा। सठ चाहत रघुपति बल देखा॥ जिमि पिपीलिका सागर थाहा। महा मंदमति पावन चाहा॥३॥ देवराज इन्द्रका मूर्ख पुत्र जयन्त कौएका रूप धरकर श्रीरघुनाथजीका बल देखना चाहता है । जैसे महान् मन्दबुद्धि चींटी समुद्रका थाह पाना चाहती हो ॥ ३ ॥ सीता चरन चोंच इति भागा। मूढ़ मंदमति कारन कागा॥ चला रुधिर रघुनायक जाना। सींक धनुष सायक संधाना॥ ४॥ वह मूद्र, मन्दबुद्धि कारणसे ( भगवान्के बलकी परीक्षा करनेके लिये ) वना हुआ कौआ सीताजीके चरणोंमें चोंच मारकर भागा । जब रक्त वह चला, तब श्रीरघुनाथजीने जाना और धनुषपर सींक ( सरकंडे ) का बाण सन्धान किया ॥ ४ ॥ दो॰—अति क्रपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह।

ता सन आइ कीन्ह छलु मूरख अवगुन गेह॥१॥ श्रीरघुनाथजी, जो अत्यन्त ही कृपाछ हैं और जिनका दीनोंपर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणोंके घर मूर्ख जयन्तने आकर छल किया ॥ १ ॥ चौ०-प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर भावा। चला भाजि बायस भय पावा॥ घरि निज रूप गयड पितु पाहीं । राम बिमुख राखा तेहि नाहीं ॥ १ ॥ मन्त्रसे प्रेरित होकर वह ब्रह्मबाण दौड़ा । कौआ भयभीत होकर भाग चला । वह अपना असली रूप घरकर पिता इन्द्रके पास गया, पर श्रीरामजीका विरोधी जानकर

इन्द्रने उसको नहीं रक्खा ॥ १ ॥

भा निरास उपजी मन त्रासा। जथा चक भय रिषि हुर्बासा॥

महाधाम सिचपुर सव लोका। फिरा प्रमित व्याकुल भय सोका॥ २॥

तव वह निराश हो गया। उसके मनमें भय उत्पन्न हो गया; जैसे दुर्वासा ऋषिको

चकसे भय हुआ या। यह बहालोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में यका हुआ और
भय-शोकसे व्याकुल होकर भागता फिरा॥ २॥

काहूँ बैठन कहा न ओही। राखि को सकड़ राम कर दोही॥
मातु मृस्यु पितु समन समाना। सुघा होड़ बिप सुनु हरिजाना॥ ३॥
[पर रखना तो दूर रहा ] किसीने उसे बैठनेतकके लिये नहीं कहा। श्रीरामजीके
द्रोहीको सौन रख सकता है १ [काकसुग्रुण्डिजी कहते हैं—] हे गरुड़ ! सुनिये,
उसके लिये माता मृत्युके समान, पिता यमराजके समान और अमृत विषके समान हो
जाता है॥ ३॥

मित्र करह सत रिपु के करनी। ता कहूँ बिबुधनदी बैतरनी॥
सब जगु ताहि अनलहु ते ताता। जो रघुबीर बिमुख सुनु श्राता॥ ४॥
मित्र सैकड़ों शत्रुओंकी-सी करनी करने लगता है। देवनदी गङ्गाजी उसके लिये
वैतरणी (यमपुरीकी नदी) हो जाती है। हे भाई! सुनिये, जो श्रीरघुनाथजीके विमुख
होता है, समस्त जगत् उसके लिये अग्रिसे भी अधिक गरम (जलानेवाला) हो जाता है॥४॥

नारद देखा विकल जयंता। लागि दया कोमल वित संता॥
पठवा तुरत राम पहिं ताही। कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही॥ ५॥
नारदजीने जयन्तको व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गयी। क्योंकि संतोंका चित्त
यड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे [समझाकर] तुरंत श्रीरामजीके पास मेज दिया।
उसने [आकर] पुकारकर कहा—हे शरणागतके हितकारी! मेरी रक्षा कीजिये॥ ५॥

आतुर सभय गहेसि पद जाई। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई॥
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मितमंद जािन निर्हे पाई॥६॥
आतुर और भयभीत जयन्तने जाकर श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये [और
कहा—] हे दयाल रघुनाथजी! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। आपके अतुलित बल
और आपकी अतुलित प्रभुता (सामर्थ्य) को मैं मन्दबुद्धि जान नहीं पाया था॥६॥

निज कृत कर्म जिनत फळ पायउँ। अब प्रभु पाहि सरन तिक आयउँ॥
सुनि कृपाळ अति आरत बानी। एकनयन करि तजा भवानी॥ ७॥
अपने किये हुए कर्मसे उत्पन्न हुआ फळ मैंने पा लिया। अब हे प्रभु! मेरी रक्षा
कीजिये। मैं आपकी शरण तककर आया हूँ। [शिवजी कहते हैं—-] हे पार्वती! कृपाछ
श्रीरघुनाथजीने उसकी अत्यन्त आर्त्त (दुःखमरी) वाणी सुनकर उसे एक आँखका
काना करके छोड़ दिया॥ ७॥

सो॰—कीन्ह मोह वस द्रोह् जद्यपि तेहि कर वध उचित।
प्रभु छाड़ेज करि छोह को कृपाल रघुवीर सम ॥ २॥
उसने मोहवश द्रोह किया था, इसल्यि यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर
प्रभुने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्रीरामजीके समान कृपाल और कौन होगा ! ॥ २॥
चौ॰—रघुपति चित्रकृट वसि नाना। चरित किए श्रुति सुधा समाना॥

बहुरि राम अस मन अनुमाना । होइहि भीर सबहि मोहि जाना ॥ १ ॥ चित्रक्टमें बसकर श्रीरघुनायजीने बहुत-से चरित्र किये जो कानोंको अमृतकें समान [प्रिय] हैं । फिर (कुछ समय पश्चात् ) श्रीरामजीने मनमें ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गये हैं इससे [यहाँ] बड़ी भीड़ हो जायगी ॥ १ ॥

सकल मुनिन्ह सन बिहा कराई। सीता सहित चले द्वौ भाई॥ अन्नि के आश्रम जब प्रभु गयक। सुनत महामुनि हरिषत भयक॥ २॥ [ इसिलये ] सब मुनियोंसे विदा लेकर सीताजीसहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अनिजीके आश्रममें गये, तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गये॥ २॥

पुरुकित गात अत्रि उठि घाए। देखि रामु आतुर चिल आए॥ करत दंडवत मुनि उर लाए। ग्रेम बारि हो जन अन्हवाए॥ ३॥ श्वरीर पुरुकित हो गया, अत्रिजी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्रीरामजी और मी शीव्रतासे चले आये। दण्डवत् करते हुए ही श्रीरामजीको [उटाकर] मुनिने हृदयसे लगा लिया और प्रेमाशुओंके जलसे दोनों जनोंको (दोनों भाइयोंको) नहला दिया॥ ३॥

देखि राम छिव नयन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तब आने॥
किर पूजा किह बचन सुहाए। दिए मूळ फळ प्रभु मन भाए॥ ४॥
श्रीरामजीकी छिव देखकर मुनिके नेत्र शीतल हो गये। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रममें छे आये। पूजन करके सुन्दर वचन कहकर मुनिने मूल और
फल दिये, जो प्रभुके मनको बहुत क्चे॥ ४॥

सो॰—प्रमु आसन आसीन भरि छोचन सोमा निरिख।

मुनिबर परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ३॥

प्रमु आसनपर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोमा देखकर परम प्रवीण
मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने छो—॥ ३॥

छं ॰ नमामि भक्त वत्सलं। कृपालु शील कोमलं॥ भजामि ते पदांवुजं। अकामिनां स्वधामर्थ॥ १॥ हे भक्तवत्सल ! हे कृपाल्ल ! हे कोमल स्वभाववाले ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । निष्काम पुरुषोंको अपना परमधाम देनेवाले आपके चरणकमलोंको मैं भजता हूँ ॥ १॥

÷

निकाम स्याम खुंदरं । भवांबुताथ मंदरं ॥ मफुछ कंज लोचनं । मदादि दोप मोचनं ॥ २ ॥ आर नितान्त सुन्दर, स्याम, संसार ( आवागमन ) रूपी समुद्रको मथनेके लिये नन्दराचलरूप, पूले हुए कमलके समान नेत्रींबाले और मद शादि दोवेंसि छुड़ानेवाले हैं ॥२॥

प्रलंघ चाहु विक्रमं। प्रभोऽप्रमेय वैभवं॥ निपंग चाप सायकं। धरं त्रिलोक नायकं॥ ३॥ १ प्रभो। आपकी लंबी भुजाओंका पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय (बुद्धिके परे अभवा अर्भाग ) है। आप तरकस और धनुप-वाण धारण करनेवाले तीनों लोकोंके खामी। ३।

दिनेश वंश मंडनं। महेश चाप खंडनं॥ मुनीद्र संत रंजनं। सुरारि बृंद भंजनं॥ ४॥ गूर्यवंशकं भूपणः महादेवजीकं धनुपको तोइनेवालेः मुनिराजों और संतोंको आनन्द दंनवाले तथा दंवताऑकं शत्रु असुरोंके समृहका नाश करनेवाले हैं॥ ४॥

मनोज चैरि चंदितं। अजादि देव सेवितं॥ चित्राद्ध चोध विव्रहं। समस्त दूपणापहं॥ ५॥ आप कामदेवके दानु महादेवजीके द्वारा वन्दितः ब्रह्मा आदि देवताओंसे सेवितः चिशुद्ध शानगय विव्रह और समस्त दोषोंको नष्ट करनेवाले हें॥ ५॥

नमामि इंदिरा पति । सुखाकरं सतां गति ॥ भज्ञे सदाक्ति सानुजं । राची पति प्रियानुजं ॥ ६ ॥ हे लक्ष्मीपते ! हे मुखाँकी खान और सत्पुक्पोंकी एकमात्र गति ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । हे शचीपति (इन्द्र) के प्रिय छोटे भाई (वामनजी) ! खरूपा-दाक्ति श्रीगीताजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित आपको मैं मजता हूँ ॥ ६ ॥

त्वदंबि मूल ये नराः। भजंति हीन मत्सराः॥
पतंति नो भवाणेवे। वितर्क वीचि संकुले॥ ७॥
को मनुष्य मत्सर (डाह) रहित हीकर आपके चरणकमलोंका सेवन करते हैं।
वे तर्क-वितर्क (अनेक प्रकारके सन्देह) रूपी तरङ्गोंसे पूर्ण संसाररूपी समुद्रमें नहीं
गिरते (आवागमनके चक्करमें नहीं पड़ते)॥ ७॥

विविक्त वासिनः सदा। भजंति मुक्तये मुदा॥
निरस्य इंद्रियादिकं। प्रयांति ते गति स्वकं॥ ८॥
जो एकान्तवासी पुरुप मुक्तिके छिये, इन्द्रियादिका नियह करके (उन्हें विश्रयोंसे हटाकर) प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं वे स्वकीय गतिको (अपने स्वरूपको) प्राप्त होते हैं ॥ ८॥

तमेकमद्भुतं प्रभुं। निरीहमीश्वरं विभुं॥ जगद्गुरुं च शाश्वतं। तुरीयमेव केवलं॥ ९॥ उन ( आप ) को जो एक ( अद्वितीय ), अद्भुत ( मायिक जगत्से विलक्षण ), प्रभु ( सर्वसमर्थ ), इच्छारहित, ईश्वर ( सबके स्वामी ); व्यापक, जगद्गुक, सनातन ( नित्य ), तुरीय ( तीनों गुणोंसे सर्वथा परे ) और केवल ( अपने स्वरूपमें स्थित ) हैं ॥९॥

भजामि भाव वल्लमं। कुयोगिनां सुदुर्लमं॥ स्वभक्त कल्प पाद्पं। समं सुसेव्यमन्वहं॥ १०॥

[तथा] जो भावधिय, कुयोगियों (विषयी पुरुषों) के लिये अत्यन्त दुर्लभ, अपने भक्तोंके लिये कल्पवृक्ष (अर्थात् उनकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले), सम (पक्षपातरहितं) और सदा मुखपूर्वक सेवन करनेवाग्य हैं, मैं निरन्तर भजता हूँ ॥ १०॥

अनूप रूप भूपति । नतोऽहमुर्विजा पर्ति ॥ प्रसीद मे नमामि ते । पदाञ्ज भक्ति देहि मे ॥ ११ ॥ हे अनुपम सुन्दर ! हे पृथ्वीपति ! हे जानकीनाय ! में आपको प्रणाम करता हूँ । मुझ-पर प्रसन्न होइये, मैं आपको नमस्कार करता हूँ । मुझे अपने चरणकमलोंकी भक्ति दीजिये । ११।

पटंति ये स्तवं इदं। तरादरेण ते पदं॥ व्रजंति नात्र संदायं। त्वदीय भक्ति सयुताः॥ १२॥ जो मनुष्य इस स्तुतिको आदरपूर्वक पढ्ते हैं, वे आपकी भक्तिसे युक्त होकर आपके परमपदको प्राप्त होते हैं, इसमें सन्देह नहीं॥ १२॥

दो॰—बिनती करि मुनि नाइ सिरु कह कर जोरि वहोरि।

चरन सरोरुह नाथ जनि कयहुँ तजै मित मोरि॥४॥

मुनिने [इस प्रकार] बिनती करके और फिर सिर नवाकर, हाथ जोड़कर
कहा—है नाथ! मेरी बुद्धि आपके चरणकमलोंको कभी न छोड़े॥४॥

नौ०-अनुसुह्या के पद गहि सीता। मिली बहोरि सुसील विनीता॥ रिषिपतिनी मन सुख अधिकाई। आसिप देह निकट बैठाई॥ १॥

भित परम शीलवती और विनम्न श्रीसीताजी [ अत्रिजीकी पत्नी ] अनस्याजीके चरण पकड़कर उनसे मिर्ली। ऋषिपत्नीके मनमें वड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशिप देकर सीताजीको पास वैठा लिया—॥ १॥

दिव्य बसनं भूषन पहिराए। जे नित नृतन असल सुहाए॥
कह रिषिवध् सरस मृदु वानी। नारिधर्म कञ्च ब्यान बलानी॥ २॥
और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाये, जो नित्य-नये निर्मल और सुहावने वने रहते हैं। फिर ऋषिपत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणीसे स्नियोंके कुछ धर्म बलानकर कहने लगीं॥ २॥

मातु पिता श्राता हितकारी। मितप्रद सब सुजु राजकुमारी॥ अभित दानि भर्तो बयदेही। अघम सो नारि जो सेव न तेही॥ ३॥

हे राजकुमारी ! सुनिये, भाता, विता, माई सभी हित करनेवाले हैं, परन्तु ये सम एक सीमातक ही [सुल ] देनेवाले हैं। परन्तु हे जानकी ! पित तो [मोक्षरूप] असीम [सुल ] हेनेवाला है। वह त्यी अधम है, जो ऐसे पितकी सेवा नहीं करती ॥ ३॥ धीरत भर्म मित्र अह नारी। आपद काल परिखिलाई चारी॥ एद रोगवस जह धनहींना। अंध बिधर कोधी अति दीना॥ ४॥ ऐसं, भर्म, मित्र और त्यी—इन चारोंकी विपत्तिके समय ही परीक्षा होती है। युद्ध, रोगी, मूर्ल, निर्धन, अंधा, बहरा, कोधी और अत्यन्त ही दीन—॥ ४॥ ऐसेह पित कर किए अपमाना। नारि पाव जमपुर हुख नाना॥ एकह धर्म एक वत नेमा। कार्य बचन मन पित पद प्रेमा॥ ५॥ ऐसे भी पितका अपमान करनेते खी यमपुरमें भाँति-भाँतिके दुःख पाती है। दारीर, वचन और मनसे पितके चरणोंमें प्रेम करना स्त्रीके लिये, बस, बह एक ही धर्म है, एक ही नत है और एक ही नियम है॥ ५॥

जग पतिव्रता चारि बिधि अहर्हां। बेद पुरान संत सब कहर्हां॥
टत्तम के अस यस मन मार्हां। सपनेहुँ आन पुरुप जग नार्हां॥ ६॥
जगत्मं चार प्रकारकी पतिव्रताएँ हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं
कि उत्तम श्रेणीकी पतिव्रताके मनमें ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत्में [ मेरे पतिको
होइकर ] दूसरा पुरुप खप्नमें भी नहीं है॥ ६॥

मध्यम परपति देखड़ कैसें। आता पिता पुत्र निज जैसें॥
धर्म विचारि समुक्ति कुल रहुई। सो निकिष्ट निय श्रुति अस कहुई॥ ७॥
मध्यम श्रेणीकी पितृतता पराये पितको कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा
भाई, पिता या पुत्र हो (अर्थात् समान अवस्थावालेको वह भाईके रूपमें देखती
है, यड़ेको पिताके रूपमें और छोटेको पुत्रके रूपमें देखती है।) जो धर्मको विचारकर

■ और अपने कुलकी मर्यादा समझकर यची रहती है, वह निकृष्ट (निम्न श्रेणीकी)
स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं॥ ७॥

विनु अवसर भय तें रह जोई। जानेहु अधम नारि जग सोई॥
पति बंचक परपित रित करई। रौरव नरक कल्प सत परई॥ ८॥
और जो स्त्री मौका न मिलनेसे या भयवश पितवता वनी रहती है, जगत्में उसे
अधम स्त्री जानना। पितको धोखा देनेवाली जो पराये पितसे रित करती है, वह
तो सौ कल्पतक रौरव नरकमें पड़ी रहती है॥ ८॥

छन सुख लागि जनम सत कोटी। दुख न समुझ तेहि सम को खोटी॥ चिनु श्रम नारि परम गति लहुई। पतिव्रत धर्म छाड़ि छल गहुई॥ ९॥ क्षणभरके सुखके लिये जो सौ करोड़ (असंख्य) जन्मोंके दुःखको नई समझती उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिवत धर्मको प्रहण करती है, वह विना ही परिश्रम परम गतिको प्राप्त करती है ॥ ९ ॥

पति प्रतिकृत्र जनम जहँ जाई। विधवा होइ पाइ तरनाई॥ १०॥ किन्तु जो पतिके प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं ज्ञवानी पाकर ( भरी जवानीमें ) विघवा हो जाती है ॥ १० ॥

सो॰—सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ।

जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ ५ (क) ॥ स्त्री जन्मसे ही अपवित्र हैं, किन्तु पतिकी सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। [पातिव्रत-धर्मके कारण ही ] आज भी 'तुल्सीजी' भगवान्को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं ॥ ५ (क)॥

सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत कर्रीहै। तोहि पान प्रिय राम कहिउँ कथा संसार हित ॥ ५ (ख)॥ हे सीता ! सुनो, तुम्हारा तो नाम ही हे-छेकर स्त्रियाँ पातिवत-धर्मका पालन करेंगा । तुम्हें तो श्रीरामजी प्राणोंके समान प्रिय हैं। यह (पातिवत-धर्मकी) कया तो मैंने संसारके हितके लिये कही है ॥ ५ ( ख ) ॥

चौ०-सुनि जानकी परम सुखु पावा । सादर तासु चरन सिक् नावा ॥ तव सुनि सन कह ऋपानिधाना । आयसु होह् जाउँ बन आना ॥ १ ॥ जानकीनीने सुनकर परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणोंमें सिर नवाया । तब कृपाकी खान श्रीरामजीने मुनिसे कहा-आज्ञा हो तो अब दूसरे वनमें जाऊँ ॥ १ ॥

संतत मी पर ऋषा करेहू । सेवक जानि तजेहु जिन नेहू ॥ धर्म धुरंधर प्रभु के वानी। सुनि सप्रेम बोले मुनि ग्यानी॥ २॥ मुझपर निरन्तर कृपा करते रहियेगा और अपना सेवक जानकर रनेह न छोड़ियेगा । घर्मधुरन्यर प्रमु श्रीरामजीके वचन सुनकर ज्ञानी सुनि प्रेमपूर्वक योले--- ॥ २॥

जासु कृपा अज सिव सनकादी। चहत सकल परमारथ बाड़ी ॥ ते तुम्ह राम अकाम पिआरे। दीन बंधु मृदु वचन उचारे॥ ३॥ ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी ( तत्त्ववेत्ता ) जिनकी कृपा चाहते हैं, हे रामजी ! आप वही निष्काम पुरुषोंके भी प्रिय और दीनोंके वन्छु भगवान् हैं, जो इस प्रकार कोमछ वचन बोल रहे हैं ॥ ३॥

अव जानी मैं श्री चतुराई। मजी तुम्हहि सब देव विहाई॥ नेहि समान अतिसय नहिं कोई। ता कर सीछ कर्स न अस होई॥ ४॥ ाय भेंने लक्ष्मीजीकी चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओंको छोड़कर आपही-को भजा। जिसके समान [ सब वातोंमें ] अत्यन्त बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील, भजा, ऐसा क्यों न होगा? ॥ ४॥

केहि बिधि कहीं जाहु अब म्हामी। कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी॥
अस किह प्रभु बिटोकि मुनि धीरा। लोचन जल वह पुलक सरीरा॥ ५॥
में कित प्रकार कहूँ कि हे स्वामी! आप अव जाइये! हे नाथ! आप अन्तर्यामी
हैं, आप ही कहिये। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभुको देखने लगे। मुनिके नेत्रोंसे
(प्रेमाशुओंका) जल वह रहा है और शरीर पुलकित है॥ ५॥

छं - तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। मन ग्यान गुन गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए॥ जप जोग धर्म समूह तें नर भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुल्सी गावई॥

मुनि अत्यन्त प्रेमसे पूर्ण हैं; उनका शरीर पुलकित है और नेत्रोंको श्रीरामजीके मुख-कमलमें लगाये हुए हैं। [ मनमें विचार कर वहें हैं कि ] मैंने ऐसे कौन-से जप-तप किये थे जिसके कारण मन, शान, गुण और इन्द्रियोंसे परे प्रभुके दर्शन पाये। जप, योग और धर्म-समूहसे मनुष्य अनुपम भक्तिको पाता है। श्रीरष्ट्रवीरके पवित्र चरित्रको नुल्सीदास रात-दिन गाता है।

दो॰ किलमल समन दमन मन राम खुजस खुखमूल।
सादर खुनहिं जे तिन्ह पर राम रहिं अनुकूल॥ ६ (क)॥
श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश किलयुगके पापोंका नाश करनेवाला, मनको दमन
करनेवाला और सुलका मूल है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं, उनपर श्रीरामजी
प्रसन्न रहते हैं॥ ६ (क)॥

सो॰—कठिन काल मल कोस धर्म न ग्यान न जोग जप।
परिहरि सकल भरोस रामिह भर्जाई ते चतुर नर ॥ ६ (ख) ॥
यह कठिन कलिकाल पापोंका खजाना है; इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न
योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसोंको छोड़कर श्रीरामजीको ही भजते
हैं, वे ही चतुर हैं ॥ ६ (ख) ॥

चौ॰ सुनि पद कमल नाइ किर सीसा। चले बनिह सुर नर सुनि ईसा॥ क्षागें राम अनुज पुनि पाछें। सुनि बर बेष बने अति कालें॥ १॥ सुनिके चरणकमलोंमें सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियोंके स्वामी श्रीरामजी वनको चले। आगे श्रीरामजी हैं और उनके पीछे छोटे माई छक्ष्मणजी हैं। दोनों ही सुनियोंका सुन्दर वेष वनाये अत्यन्त सुशोभित हैं॥ १॥

उभय वीच श्री सोहइ कैसी। ब्रह्म जीव विच माया जैसी॥
सिता बन गिरि अवघट घाटा। पित पहिचानि देहिं बर वाटा॥ २॥
दोनोंके बीचमें श्रीजानकीजी कैसी सुशोभित हैं। जैसे ब्रह्म और जीवके वीच माया
हो ! नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ, सभी अपने स्वामीको पहचानकर सुन्दर
सस्ता दे देते हैं॥ २॥

जहँ जहँ जाहि देव रघुराया। करहि मेघ तहँ तहँ नम छाया॥

मिला असुर विराध मग जाता। आवतहीं रघुवीर निपाता॥ ३॥

जहाँ-जहाँ देव श्रीरघुनायजी जाते हैं। वहाँ-वहाँ वादल आकाशमें छाया करते

जाते हैं। रास्तेमें जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्रीरघुनायजीने उसे
मार डाला।। ३॥

तुरति हैं कियर रूप तेहिं पावा । देखि दुखी निज धाम पठावा ॥
पुनि आए जहेँ मुनि संरभंगा । सुंदर अनुज जानकी संगा ॥ ४ ॥
[ श्रीरामजीके हाथसे मरते ही ] उसने तुरंत सुन्दर (दिव्य) रूप प्राप्त कर
िलया । दुखी देखकर प्रभुने उसे अपने परम धामको मेज दिया । फिर वे सुन्दर छोटे
माई छक्ष्मणजी और सीताजीके साथ वहाँ आये जहाँ मुनि शरभंगजी थे ॥ ४ ॥

दो॰—देखि राम मुख पंकज मुनिवर छोचन भृंग।
सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग॥७॥
श्रीरामचन्द्रजीका मुख-कमल देखकर मुनिश्रेष्ठके नेत्ररूपी भींरे अत्यन्त आदरपूर्वक उसका [ मकरन्दरस ] पान कर रहे हैं। शरभंगजीका जन्म धन्य है॥७॥
चौ॰—कह मुनि सुनु रहुवीर कृपाला। संकर मानस राजमराला॥
जात रहेड विरंचि के धामा। सुनेड श्रवन वन ऐहहिं रामा॥१॥

मुनिने कहा—हे क्वपाछ रघुवीर ! हे शंकरजीके मनरूपी मानसरीवरके राजहंस ! मुनिये, मैं ब्रह्मलोकको जा रहा था। [इतनेमें] कानोंसे मुना कि श्रीरामजी वनमें आर्वेगे ॥ १॥

चितवत पंथ रहेउँ दिन राती। अब प्रसु देखि जुड़ानी छाती॥ नाथ सकल साधन मैं हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना॥ २॥ तबसे मैं दिन-रात आपकी राह देख रहा हूँ। अब (आज) प्रमुको देखकर मेरी छाती शीतल हो गयी। हे नाथ! मैं सब साधनोंसे हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझपर कृपा की है॥ २॥

सो कछु देव न मोहि निहोरा। निज पन राखेड जन मन चोरा॥ तव लगि रहहु दीन हित लागी। जव लगि मिलौं तुम्हिह तजुत्यागी॥ ३॥ हे देव! यह कुल मुझपर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त-मनचोर! ऐसा करके आग्ने अपने प्रणक्षी ही रक्षा की है। अब इस दीनके कल्याणके लिये तबतक पहाँ टहाँरये जबतक में झरीर छोड़कर आपसे [ आपके धाममें न ] मिलूँ ॥ ३॥ जोग जग्य जप तप वत कीन्हा। प्रभु कहूँ देह सगति बर छीन्हा॥ एहि बिधि सर रचि मुनि सरमंगा। बैठे हृद्यूँ छाड़ि सब संगा॥ ४॥ योग, यज्ञ, जप, तप जो कुछ वत आदि भी मुनिने किया था, सब प्रभुको समर्पण करके बदलें भिक्तका बरदान ले लिया। इस प्रकार [ दुर्लभ भिक्त प्राप्त करके पिर ] चिता रचकर मुनि शरमंगजी हृदयसे सब आसिक छोड़कर उसपर जा बैठे॥ ४॥

दो॰—सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु स्थाम।

मम हियँ यसहु निरंतर सगुनरूप श्रीराम॥८॥

हे नीले मेघके समान स्थाम शरीरवाले सगुणरूप श्रीरामजी! सीताजी और छोटे
भाई लक्ष्मणजीसहित प्रभु (आप) निरन्तर मेरे हृदयमें निवास कीजिये॥८॥
चौ०—अस कहि जोग अगिनि तनु जारा। राम कृपाँ बैकुंठ सिधारा॥

ताते मुनि हरि लीन न भयक। प्रथमहि भेद भगति वर लयक॥१॥

ऐसा कहकर शरभंगजीने योगाशिसे अपने शरीरको जला डाला और श्रीरामजीकी कृपासे वे वैकुण्टको चले गये। मुनि भगवान्में लीन इसल्ये नहीं हुए कि उन्होंने
पहले ही भेद-भक्तिका वर ले लिया या॥१॥

रिषि निकाय मुनियर गति देखी। सुखी भए निज हृद्यँ बिसेषी॥ अस्तुति करिंह सकल मुनि बृंदा। जयित प्रनत हित करना कंदा॥२॥ ऋषिसमृह मुनिश्रेष्ठ शरभंगजीकी यह [दुर्लम] गित देखकर अपने हृदयमें विशेषक्षयसे सुखी हुए। समस्त मुनिवृन्द श्रीरामजीकी स्तुति कर रहे हैं [और कह रहे हैं ] शरणागतहितकारी करणाकन्द (करणाके मूल) प्रसुकी जय हो !॥ २॥

पुनि रघुनाथ चले बन आगे। मुनिबर बूंद बिपुल सँग लागे॥
अस्थि समूह देखि रघुराया। पूली मुनिन्ह लागि अति दाया॥ ३॥
फिर श्रीरघुनाथजी आगे वनमें चले। श्रेष्ठ मुनियोंके बहुत-से समूह उनके साथ
हो लिये। हिंडुयोंका देर देखकर श्रीरघुनाथजीको यड़ी दया आयी, उन्होंने मुनियोंसे
पूछा॥ ३॥

जानतहूँ प्छित्र कस स्वामी। सबदरसी तुम्ह अंतरजामी॥
निसिचर निकर सकल मुनि खाए। सुनि रघुबीर नयन जल छाए॥ ४॥
[ मुनियोंने कहा—] हे स्वामी! आप सर्वदर्शी (सर्वज्ञ) और अन्तर्यामी (सबके हृदयकी जाननेवाले) हैं। जानते हुए भी [ अनजानकी तरह ] इमरे कैसे पूछ रहे हैं! राक्षसोंके दलोंने सब मुनियोंको खा डाला है [ ये सब उन्हींकी हाड्डियोंके

ढेर हैं ] । यह सुनते ही श्रीरघुवीरके नेत्रोंमें जल छा गया ( उनकी आँखोंमें करुणाके आँसू भर आये ) ॥ ४ ॥

दो॰—निसिचर हीन करउँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह। सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह॥ ९॥

श्रीरामजीने सुजा उठाकर प्रण किया कि में पृथ्वीको राक्षसोंसे रहित कर दूँगा। फिर समस्त मुनियोंके आश्रमोंमें जा-जाकर उनको [ दर्शन एवं सम्भापणका ] सुख दिया॥ ९॥

चौ०-मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुती हन रति भगवाना ॥ मन कम बचन राम पद सेवक । सपनेहूँ आन भरोस न देवक ॥ १ ॥

मुनि अगस्त्यजीके एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान (ज्ञानी) शिष्य थे, उनकी भगवान्में प्रीति थी। वे मन, वचन और कर्मसे श्रीरामजीके चरणोंके सेवक थे। उन्हें स्वप्नमें भी किसी दूसरे देवताका भरोसा नहीं था॥ १॥

प्रभु आगवतु श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा ॥
है बिधि दीनवंधु रघुराया । मो से सठ पर करिहिंह दाया ॥ २ ॥
उन्होंने ज्यों ही प्रभुका आगमन कानोंसे सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकारके
मनोरथ करते हुए वे आतुरता ( शीव्रता ) से दौड़ चले । हे विधाता ! क्या दीनवन्धु
श्रीरघुनाथजी मुझ-जैसे दुष्टपर भी दया करेंगे ! ॥ २ ॥

सिंहत अनुज मोहि राम गोसाई। मिलिहाँह निज सेवक की नाई ॥ मोरे जियँ भरोस इद नाई। भगित विरित न ग्यान मन माई। ॥ ३॥ क्या खामी श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित मुझसे अपने सेवककी तरह मिलेंगे १ मेरे हृदयमें इद विश्वास नहीं होता; क्योंकि मेरे मनमें भक्ति-वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है ॥ ३॥

निहं सतसंग जोग जप जागा। निहं दृढ़ चरन कमल अनुरागा॥ एक बानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाकें गति न आन की॥ ॥॥

मैंने न तो सत्सङ्ग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किये हैं और न प्रभुके चरणकमलों-में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दयाके मण्डार प्रभुकी एक बान है कि जिसे किसी दूसरेका सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है ॥ ४॥

होइहैं सुफल आज मम लोचन। देखि बदन पंकज भव मोचन॥
निर्भर प्रेम मगन सुनि ग्यानी। किह न जाइ सो दसा भवानी॥ ५॥
[ भगवान्की इस बानका स्मरण आते ही मुनि आनन्दमग्र होकर मन-ही-मन
कहने लगे—] अहा ! भववन्धनसे छुड़ानेवाले प्रमुके मुखारविन्दको देखकर आज मेरे

नेम समान होंगे। [शिवजी कहते हैं—] हे भवानी! ज्ञानी मुनि प्रेममें पूर्णरूपसे निमस हैं। उनकी यह दशा कदी नहीं जाती॥ ५॥

दिति अरु विदिसि पंथ निहं स्ता। को मैं चलेई कहाँ निहं वृझा॥
यमपुँक फिरि पाउँ पुनि जाई। कबहुँक नृत्य करह गुन गाई॥६॥
उन्हें दिसा-विदिशा (दिशाएँ और उनके कोण आदि) और रास्ता कुछ मी
नहीं एस रहा है। मैं कीन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते (इसका भी
शान नहीं है)। वे कभी पीछे धूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कमी [प्रभुके]
गुण गा-गाकर नाचने लगते हैं॥६॥

अधिरक प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखेँ तरु ओट छुकाई॥ अतिसय प्रीति देखि रघुवीरा। प्रगटे हृद्येँ हरन भव भीरा॥ ७॥

सुनिने प्रगाद प्रेमाभक्ति प्राप्त कर ली। प्रमु श्रीरामजी वृक्षकी आड़में छिपकर [ भक्तकी प्रेमोन्मक्त दशा ] देख रहे हैं। मुनिका अत्यन्त प्रेम देखकर मवभय ( आवागमनके भय ) को हरनेवाले श्रीरघुनायजी मुनिके हृदयमें प्रकट हो गये॥ ७॥

मुनि मग माझ अचल होइ बैसा। पुलक सरीर पनस फल जैसा॥
तय रघुनाथ निकट चिल आए। देखि दसा निज जन मन भाए॥ ८॥
[हृदयमें प्रभुके दर्शन पाकर] मुनि बीच रारतेमें अचल (स्थिर) होकरे
बैट गये। उनका शरीर रोमाञ्चसे कटहलके फलके समान [कण्टिकत] हो गया।
तव श्रीरघुनाथजी उनके पास चले आये और अपने भक्तकी प्रेमदशा देखकर मनमें
यहत प्रसन्न हुए॥ ८॥

मुनिहि राम यहु भाँति जगावा। जाग न ध्यान जनित सुख पावा॥
भूप रूप तब राम दुरावा। हृद्रमें चतुर्भुज रूप देखावा॥ ९॥
श्रीरामजीने मुनिको बहुत प्रकारसे जगाया। पर मुनि नहीं जागे; क्योंकि उन्हें
प्रभुके ध्यानका सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्रीरामजीने अपने राजरूपको छिपा लिया
और उनके हृद्रयमें अपना चतुर्भुजरूप प्रकट किया॥ ९॥

मुनि अकुलाइ उठा तब कैसें। बिकल हीन मनि फनिबर जैसें॥ आगें देखि राम तन स्थामा। सीता अनुज सहित सुख धामा॥ १०॥ तब (अपने इप्ट-स्वरूपके अन्तर्धान होते ही) मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे। जैसे श्रेष्ठ (मणिधर) सर्प मणिके विना व्याकुल हो जाता है। मुनिने अपने सामने सीताजी और लक्ष्मणजीसहित स्थाममुन्दरविग्रह मुखधाम श्रीरामजीको देखा॥ १०॥

परेउ छकुट इव चरनिह लागी। ग्रेम मगन मुनिवर बड़भागी॥ भुज बिसाल गहि लिए उठाई। परम ग्रीति राखे उर लाई॥११॥ प्रेममें मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठीकी तरह गिरकर श्रीरामजीके चरणों- में छग गये । श्रीरामजीने अपनी विशाल भुजाओंसे पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेमसे हृदयसे लगा रक्खा ॥ ११ ॥

मुनिहि मिलत अस सोह कृपाला। कनक तरुहि जनु भेंट तमाला॥
राम बदनु विलोक मुनि ठाढ़ा। मानहुँ चित्र माझ लिखि काढ़ा॥ १२॥
कृपाल श्रीरामचन्द्रजी मुनिसे मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोनेके
वृक्षसे तमालका वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो ! मुनि [ निस्तब्ध ] खड़े हुए
[ टकटकी लगाकर ] श्रीरामजीका मुख देख रहे हैं। मानो चित्रमें लिखकर बनाये
गये हों॥ १२॥

दो॰—तव मुनि हृद्यँ धीर धरिंगहि पद वार्राहं वार।
निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा विविध प्रकार॥ १०॥
तब मुनिने हृद्यमें धीरज धरकर बार-वार चरणोंको स्पर्श किया। फिर प्रभुको
अपने आश्रममें लाकर अनेक प्रकारसे उनकी पूजा की॥ १०॥

चौ०-कह सुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी। अस्तुति करीं कवन विधि तोरी॥
महिमा अमित मोरि मिति थोरी। रिब सन्मुख खद्योत अँजोरी॥१॥
सुनि कहने लगे—हे प्रभो! मेरी विनती सुनिये। मैं किस प्रकारसे आपकी
स्तुति करूँ शापकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्यके सामने
जुगन्का उजाला!॥१॥

इयाम तामरस हाम शरीरं। जटा मुकुट परिधन मुनिचीरं॥ पाणि चाप शर कटि त्णीरं। नौमि निरंतर श्रीरधुवीरं॥ रं॥ है नीलकमलकी मालाके समान क्याम शरीरवाले! हे जटाओंका मुकुट और मुनियोंके (वहकल ) वस्त्र पहने हुए, हाथोंमें धनुष-त्राण लिये तथा कमरमें तरकस करें हुए श्रीरामजी! मैं आपको निरन्तर नमस्कार करता हूँ॥ २॥

मोह विपिन घन दहन कृशानुः। संत सरोरुह कानन भानुः॥
निश्चिर करि बरूथ सगराजः। त्रातु सदा नो भव खग बाजः॥ ३॥
जो मोहरूपी घने वनको जलानेके लिये अग्नि हैं, संतरूपी कमलोंके वनके प्रफुल्लित करनेके लिये पूर्य हैं, राक्षसरूपी हाथियोंके समूहके पछाड़नेके लिये सिंह और भव (आवागमन) रूपी पक्षीके मारनेके लिये बाजरूप हैं, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें॥ ३॥

अरुण नयन राजीव सुवेशं। सीता नयन चकोर निशेशं॥ हर हृदि मानस बाल मरालं। नौमि राम उर बाहु विशालं॥ ४॥ हे लाल कमलके समान नेत्र और सुन्दर वेषवाले! सीताजीके नेत्ररूपी चकोरके चन्द्रमा, शिवजीके हृदयरूपी मानसरोवरके बालहंस, विशाल हृदय और भुजावाले श्रीरामचन्द्रजी! मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥ ४॥ संशय सर्प ग्रसन उरगादः । शमन सुकर्कश तर्क विषादः ॥
भव भंजन रंजन सुर यूथः । त्रातु सदा नो कृपा वरूथः ॥ ५ ॥
जो संशयरूपी सर्पको ग्रसनेके लिये गरुड़ हैं, अत्यन्त कठोर तर्कसे उत्पन्न होनेवाले विषादका नाश करनेवाले हैं, आवागमनको मिटानेवाले और देवताओंके समूहको
आनन्द देनेवाले हैं, वे कृपाके समूह श्रीरामजो सदा हमारी रक्षा करें ॥ ५ ॥

निर्गुण संगुण विषम सम रूपं। ज्ञान निरा गोतीतमन्त्रं॥ अमलमिललमनवद्यमपारं । नीमि राम मंजन मिह भारं॥ ६॥ हे निर्गुण, संगुण, विषम और समरूप ! हे ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंसे अतीत ! हे अनुपम, निर्मल, सम्पूर्ण दोपरहित, अनन्त एवं पृथ्वीका भार उतारनेवाले श्रीराम- 'चन्द्रजी ! में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ६॥

भक्त कल्पपादप आरामः। तर्जन क्रोघ लोभ मद कामः॥
अति नागर भव सागर सेतुः। त्रातु सदा दिनकर कुल केतुः॥ ७॥
को भक्तींके लिये कल्पवृक्षके वगीचे हैं; क्रोघ, लोभ, मद और कामको डराने गले हैं, अत्यन्त ही चतुर और संसाररूपी समुद्रसे तरनेके लिये सेतुरूप हैं, वे सूर्यकुलकी ध्वा श्रीरामजी सदा मेरी रक्षा करें॥ ७॥

अतुलित भुज प्रताप बल धामः । किल मल विपुल विभंजन नामः ॥ धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामः । संतत शं तनोतु मम रामः ॥ ८ ॥ जिनकी भुजाओंका प्रताप अतुलनीय है, जो बलके धाम हैं, जिनका नाम किल्युग-के बड़े भारी पापोंका नाश करनेवाला है, जो धर्मके कवच (रक्षक) हैं और जिनके गुणसमूह आनन्द देनेवाले हैं, वे श्रीरामजी निरन्तर मेरे कल्याणका विस्तार करें ॥ ८ ॥

जड़िप बिरज व्यापक अबिनासी। सब के हृद्यें निरंतर बासी॥
तदिप अनुज श्री सिहत खरारी। बसतु मनिस मम काननचारी॥ ९॥
यद्यपि आन निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृद्यमें निरन्तर निवास
करनेवाले हैं। तथापि हे खरारि श्रीरामजी! लक्ष्मणजी और सीताजीसहित वनमें विचरनेवाले आप इसी रूपमें मेरे हृद्यमें निवास कीजिये॥ ९॥

जे जानहिं ते जानहुँ स्वामी। सगुन अगुन उर अंतरजामी॥
जो कोसल पित राजिब नयना। करड सो राम हृदय मम अयना॥ १०॥
हे स्वामी ! आपको जो सगुण, निर्गुण और अन्तर्यामी जानते हों, वे जाना करें,

मेरे हृदयको तो कोसलपित कमलनयन श्रीरामजी ही अपना घर बनावें ॥ १० ॥ अस अभिमान जाइ जिन मोरे। मैं सेवक रघुपित पित मोरे॥ सुनि मुनि वचन राम मन भाए। बहुरि हरिष मुनिबर उर छाए॥ ११॥ ऐसा अभिमान भूलकर मी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और भीरधुनायजी मेरे स्वामी हैं। मुनिके वचन मुनकर श्रीरामजी मनमें बहुत प्रसन्न हुए। तव उन्होंने हिंपेत होकर श्रेष्ठ मुनिको हृदयसे छगा छिया॥ ११॥

परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो बर मागहु देउँ सो तोही॥
मुनि कह मैं वर कवहुँ न जाचा। समुक्ति न परह झूठ का साचा॥ १२ ॥
[और कहा—] हे मुनि ! मुझे परम प्रसन्न जानो। जो वर माँगो, वही मैं तुम्हें
दूँ। मुनि मुतीक्ष्णजीने कहा—मैंने तो वर कभी माँगा ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं
पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है (क्या माँगूँ, क्या नहीं)॥ १२॥

तुम्हिह नीक छानै रघुराई। सो मोहि देहु दास सुखदाई॥
अविरक्ष भगति विरति विग्याना। होहु सकछ गुन ग्यान निधाना॥ १३॥
[अतः] हे रघुनाथजी! हे दासोंको सुख देनेवाले! आपको जो अच्छा लगे
मुझे वही दीजिये। [श्रीरामचन्द्रजीने कहा—हे मुने!] तुम प्रगाढ़ भक्तिः वैराग्यः
विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञानके निधान हो जाओ॥ १३॥

प्रभु जो दीन्ह सो वरु मैं पावा। अब सो देहु मोहि जो भावा॥ १४॥ [तब मुनि बोले—] प्रभुने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया। अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिये—॥ १४॥

दो॰ अनुज जानकी सहित प्रभु चाप वान घर राम। मम हिय गगन इंदु इव वसहु सदा निहकाम॥११॥

है प्रमो ! हे श्रीरामजी ! छोटे भाई ठक्ष्मणजी और वीताजीवहित धनुष-वाण-धारी आप निष्काम ( खिर ) होकर मेरे हृदयरूपी आकाशमें चन्द्रमाकी भाँति वदा निवास कीजिये ॥ ११ ॥

ची०-एवमस्तु करि स्मानिवासा । हरिष चले कुंभज रिषि पासा ॥
बहुत दिवस गुर दरसनु पाएँ । भए मोहि एहिं आश्रम आएँ ॥ १ ॥
'एवमस्तु' (ऐसा ही हो ) ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मीनिवास श्रीरामचन्द्रजी हिषेत होकर अगस्त्य ऋषिके पास चले । [तब सुतीक्ष्णजी बोले-] गुरु अगस्त्यजीका दर्शन पाये और इस आश्रममें आये मुझे बहुत दिन हो गये ॥ १ ॥

अब प्रसु संग जाउँ गुर पाहीं। तुम्ह कहूँ नाथ निहोरा नाहीं॥
देखि कृपानिधि मुनि चतुराई। लिए संग बिहसे हो भाई॥२॥
अव मैं भी प्रसु (आप) के साथ गुरुजीके पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ!
आपपर मेरा कीई एहसान नहीं है। मुनिकी चतुरता देखकर कृपाके मण्डार श्रीरामजीने
उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हँसने लगे॥२॥

पंथ कहत निज भगति अन्पा। मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा॥ तुरत सुतीछन गुर पहिँ गयक। करि दंडवत कहत अस भयक॥ ३॥ रास्तेमं अपनी अनुपम भक्तिका वर्णन करते हुए देवताओंके राजराजेश्वर श्रीराम-जी अगस्त्य मुनिके आश्रमपर पहुँचे । मुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्यजीके पास गये और दण्डवत् करके ऐसा कहने छो ॥ ३ ॥

नाध कोसलाधीस कुमारा। आपु मिलन जगत आधारा॥ राम अनुज समेत वैदेही। निसि दिनु देव जपत हहु जेही॥ ४॥ हे नाथ! अयोध्याके राजा दशरथजीके कुमार जगदाधार श्रीरामचन्द्रजी छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीविहत आपर्षे मिलने आये हैं, जिनका हे देव! आप रात-दिन जन करते रहते हैं॥ ४॥

सुनत अगस्ति तुरत उठि घाए। हरि बिलोकि लोचन जल छाए॥
सुनि पर कमल परे हाँ भाई। रिपि स्रति प्रीति लिए उर लाई॥ ५॥
यह सुनते ही अगस्यजी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान्को देखते ही उनके नेत्रोंमें
[ आनन्द और प्रेमके आँसुओंका ] जल भर आया। दोनों भाई मुनिके चरणकमलोंपर
गिर पड़े। ऋषिने [ उठकर ] बड़े प्रेमसे उन्हें हृदयसे लगा लिया॥ ५॥

सादर कुसल पूछि मुनि ग्यानी। आसन बर बैठारे आनी॥
पुनि किर बहु प्रकार प्रभु पूजा। मोहि सम भाग्यवंत निह दूजा॥६॥
जानी मुनिने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसनपर बैठाया।
पिन बहुत प्रकारसे प्रभुकी पूजा करके कहा—मेरे समान भाग्यवान् आज दूसरा कोई
नहीं है॥६॥

जहूँ लिंग रहे अपर मुनि चृंदा। हरपे सब बिलोकि सुखकंदा॥ ७॥ वहाँ जहाँतक (जितने भी) अन्य मुनिगण थे, सभी आनन्दकन्द श्रीरामजीके दर्शन करके हिर्दित हो गये॥ ७॥

दो॰—मुनि समूह महँ वैठे सन्मुख सव की ओर। सरद इंदु तन चितवत मानहुँ निकर चकोर॥१२॥

मुनियोंके समूहमें श्रीरामचन्द्रजी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं (अर्थात् प्रत्येक मुनिको श्रीरामजी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखायी देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाये उनके मुखको देख रहे हैं ) ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरोंका समुदाय शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी ओर देख रहा हो ॥ १२॥

ची०-तब रघुवीर कहा सुनि पाहीं। तुम्ह सन प्रसुदुराव कछु नाहीं॥
तुम्ह जानहु जेहि कारन आयउँ। ताते तात न किह समुझायउँ॥ १॥
तव श्रीरामजीने सुनिसे कहा—है प्रभो ! आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं।
मैं जिस कारणसे आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसीसे हे तात ! मैंने आपसे
समझाकर कुछ नहीं कहा॥ १॥

अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही। जेहि प्रकार मारीं मुनिद्रोही॥
मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी। पूछेहु नाथ मोहि का जानी॥२॥
हे प्रभो! अब आप मुझे वही मन्त्र (स्टाह) दीजिये, जिस प्रकार में मुनियोंके
द्रोही राक्षसोंको मारूँ। प्रभुकी वाणी सुनकर मुनि मुसकराये और बोले—हे नाथ!
आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है !॥२॥

तुम्हरेहूँ भजन प्रभाव अघारी। जानउँ महिमा कछुक तुम्हारी।।
कमिर तरु बिसाल तव माया। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया॥ ३॥
हे पापोंका नाश करनेवाले! मैं तो आपहीके भजनके प्रभावसे आपकी कुछ थोड़ीसीं महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलरके विशाल वृक्षके समान है, अनेकों
ब्रह्माण्डोंके समृह ही जिसके फल हैं॥ ३॥

जीव चराचर जंतु समाना । भीतर बसिंह न जानिह आना ॥ ते फळ भच्छक कठिन कराछा । तव भयँ डरत सदा सोउ काला ॥ ४ ॥

चर और अचर जीव [ गूलरके फलके भीतर रहनेवाले छोटे-छोटे ] जन्तुओंके समान उन [ ब्रह्माण्डरूपी फलों ] के भीतर वसते हैं और वे [ अपने उस छोटेसे जगत्के सिवा ] दूसरा कुछ नहीं जानते । उन फलोंका भक्षण करनेवाला कठिन और कराल काल है । वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है ॥ ४ ॥

ते तुम्ह सकळ लोकपित साईं। पूँछेहु मोहि मनुज की नाईं॥
यह बर मागउँ कृपानिकेता। बसहु हृद्यँ श्री अनुज समेता॥ ५॥
उन्हीं आपने समस्त लोकपालोंके स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्यकी तरह प्रक्त
किया। हे कृपाके धाम! मैं तो यह वर माँगता हूँ कि आप श्रीसीताजी और छोटे
भाई लक्ष्मणजीसहित मेरे हृद्यमें [सदा] निवास कीजिये॥ ५॥

अविरक्त भगित विरित्त सतसंगा। चरन सरोरह प्रीति अभंगा॥ जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता। अनुभव गम्य भजिह जेहि संता॥ ६॥ मुझे प्रगाद भक्ति, वैराग्य, सत्सङ्ग और आपके चरणकमलोंमें अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखण्ड और अनन्त ब्रह्म हैं, जो अनुभवसे ही जाननेमें आते हैं और जिनका संतजन मजन करते हैं:॥ ६॥

अस तव रूप बखानडें जानडें। फिरिफिरि सगुन ब्रह्म रित मानडें॥ संतत दासन्ह देहु बड़ाई। तातें मोहि पूँछेहु रघुराई॥ ७॥ यद्यपि में आपके ऐसे रूपको जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ तो भी छोट-छोटकर में सगुण ब्रह्ममें (आपके इस सुन्दर स्वरूपमें) ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकोंको सदा ही वड़ाई दिया करते हैं, इसीसे हे रघुनाथजी! आपने मुझसे पूछा है।।।। हैं प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचबटी तेहि नाऊँ॥ दंग्रक चन पुनीत प्रभु करहू। उग्र साप मुनिबर कर हरहू॥ ८॥ हे प्रभो ! एक परम मनोहर और पिवन स्थान है; उसका नाम पञ्चवटी है; हे प्रभो ! आर दण्डकवनको [ जहाँ पञ्चवटी है ] पिवन की जिये और श्रेष्ठ मुनि गौतमजीके फटोर द्यापको हर ली जिये ॥ ८॥

यास करहु तहें रघुकुरु राया। कीजे सकरु मुनिन्ह पर दाया॥ चरु राम मुनि आयसु पाई। तुरतिहं पंचवटी निअराई॥९॥ हे रघुकुलके खामी! आप सब मुनियोंपर दया करके वहीं निवास कीजिये। मुनि-र्षा आहा पाकर श्रीरामचन्द्रजी वहाँसे चल दिये और शीष्ठ ही पञ्चवटीके निकट पहुँच गये॥९॥

होर—गीधराज सें भेंट भइ वहु विधि प्रीति वढ़ाइ। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाइ॥१३॥ वहाँ गृधराज जटायुसे भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकारसे प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी गोदावरीजीके समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे॥१३॥

नौ - - जय ते राम कीन्ह तह यासा । सुस्ती भए मुनि बीती त्रासा ॥

गिरि चन नदीं ताल छवि छाए । दिन दिन प्रति अति होहिं सुहाए ॥ १ ॥

जयसे श्रीरामजीने वहाँ निवास किया तबसे मुनि सुखी हो गयेः उनका डर जाता रहा । पर्वतः चनः नदी और तालाब शोभासे छा गये । वे दिनोंदिन अधिक सुहावने [ मार्म ] होने लगे ॥ १॥

ह्मा मृग मृद अनंदित रहहीं। मश्चप मश्चर गुंजत छिंब कहहीं॥
सो यन यरिन न सक अहिराजा। जहाँ प्रगट रश्चवीर विराजा॥२॥
पश्ची और पश्चओंके समूह आनन्दित रहते हैं और भोरे मश्चर गुंजार करते हुए
शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्रीरामजी विराजमान हैं उस वनका वर्णन सर्पराज शेवजी
भी नहीं कर सकते॥२॥

एक बार प्रभु सुख आसीना। छिछिमन बचन कहे छछहीना॥
सुर नर भुनि सचराचर साईं। मैं पूछउँ निज प्रभु की नाईं॥ ३॥
एक बार प्रभु श्रीरामजी सुखसे बैठे हुए थे। उस समय छक्ष्मणजीने उनसे
छलरिहत (सरल) बचन कहे—हे देवता। मनुष्य। मुनि और चराचरके स्वामी! मैं
अपने प्रभुकी तरह (अपना स्वामी समझकर) आपसे पूछता हूँ॥ ३॥

मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा। सब तिज करीं चरन रज सेवा॥ कहहु स्थान विराग अरु माया। कहहु सो भगति करहु जेहिं दाया॥ ४॥ हे देव! मुझे समझाकर वहीं कहिये, जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरणरजकी ही सेवा करूँ। ज्ञान, वैराग्य और मायाका वर्णन कीजिये; और उस भक्तिको किंदिये जिसके कारण आप दया करते हैं ॥ ४॥

दो॰—ईखर जीव मेद प्रभु सकल कही समुद्राइ।
जातें होइ चरन रित सोक मोह भ्रम जाइ॥ १४॥
हे प्रभो ! ईश्वर और जीवका मेद भी सब समझाकर कहिये, जिससे आपके
चरणोंमें मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जायँ॥ १४॥

चौ०-थोरेहि महँ सब कहउँ बुझाई। सुनहु तात मित मन चित लाई॥

मैं अरु मोर तोर तें माया। जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया॥ १॥ [श्रीरामजीने कहा—] हे तात! मैं योड़ेहीमें सब समझाकर कहे देता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा—यही माया है, जिसने समस्त जीवोंको वश्में कर रक्खा है॥ १॥

गो गोचर जहूँ लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ॥२॥
इन्द्रियोंके विपयोंको और जहाँतक मन जाता है, हे भाई! उस सबको माया
जानना। उसके भी—एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदोंको तुम सुनो—॥२॥

एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा। जा बस जीव परा भवकूपा॥ एक रचइ जग गुन बस जाकें। प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताकें॥ ३ ॥

एक (अविद्या) दुए (दोषयुक्त) है और अत्यन्त दुःखरूप है जिसके वहा होकर जीव संसाररूपी कुएँमें पड़ा हुआ है और एक (विद्या) जिसके वहामें गुण है और जो जगत्-की रचना करती है, वह प्रभुसे ही प्रेरित होती है, उसके अपना वल कुछ भी नहीं है ॥ ३॥

ग्यान मान जहँ एकउ नाहीं। देख ब्रह्म समान सब माहीं॥ कहिअ तात सो परम बिरागी। तन सम सिन्दि तीनि गुन त्यागी॥ ४॥ ज्ञान वह है जहाँ (जिसमें) मान आदि एक भी [दोष] नहीं है और जो सब-में समानरूपसे ब्रह्मको देखता है। हे तात! उसीको परम वैराग्यवान् कहना चाहिये जो सारी सिद्धियोंको और तीनों गुणोंको तिनकेके समान त्याग चुका हो॥ ४॥

[ जिसमें मान, दम्म, हिंसा, क्षमाराहित्य, टेढ्रापन, आचार्यसेवाका अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मनका निगृहीत न होना, इन्द्रियोंके विषयमें आसिक्त, अहंकार, जन्म-मृत्यु, जरा-व्याधिमय जगत्में सुखबुद्धि, स्त्री-पुत्र-घर आदिमें आसिक्त तथा ममता, इष्ट और अनिष्ठकी प्राप्तिमें हर्ष-शोक, मिक्तका अभाव, एकान्तमें मन न लगना, विषयी मनुष्योंके संगमें प्रेम—ये अटारह न हों और नित्य अध्यात्म (आत्मा) में स्थिति तथा तत्त्वज्ञानके अर्थ (तत्त्वज्ञानके द्वारा जाननेयोग्य) परमात्माका नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिये गीता अध्याय १३। ७ से ११ ]

योश-माया ईस न आपु कहुँ जान कहिअ सो जीव। यंध्र मोच्छ प्रद सर्थपर माया प्रेरक सीव॥१५॥ जो मायाको, ईश्वरको और अपने खरूपको नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिये। जो [कर्मातुसार] बन्धन और मोक्ष देनेवाला, सबसे परे और मायाका प्रेरक है नह ईश्वर है॥१५॥

नीर-धर्म से बिरित जोग तें ग्याना । ग्यान मोच्छप्रद वेद बखाना ॥
जातें चेगि द्रवर्ड में भाई । सो मम भगित भगत सुखदाई ॥ १ ॥
धर्म [ के आनरण ] से वेराग्य और योगसे ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्षका
देनेवाला है—ऐसा वेदोंने वर्णन किया है । और हे माई ! जिससे में ज्ञीव्र ही प्रसन्न
होता हैं, वह गरी भक्ति है जो भक्तोंको सुख देनेवाली है ॥ १ ॥

सो मुतंत्र अवलंव न आना । तेहि आधीन ग्यान विग्याना ॥
भगित तात अनुपम सुलमूला । मिल्ह जो संत हो हैं अनुकूला ॥ २ ॥
नह भिक्त स्वतन्त्र हैं उसको [ ज्ञान-विज्ञान आदि किसी ] दूसरे साधनका सहारा
( अपेक्षा ) नहीं हैं । ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन हैं । हे तात ! मिक्त अनुपम
एवं मुलको मूल हैं; और यह तभी मिलती है जब संत अनुकूल (प्रसन्न ) होते हैं ॥ २॥

भगित कि साधन कहुँ यखानी । सुगम पंथ मोहि पावहिं प्रानी ॥
प्रथमिंह बिप्र चरन अति प्रीतो । निज निज कर्म निरत श्रुति रीती ॥ ३ ॥
अय में भक्तिके साधन विस्तारसे कहता हूँ—यह सुगम मार्ग है, जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं । पहले तो ब्राह्मणोंके चरणोंमें अत्यन्त प्रीति हो और वेदकी
शैतिके अनुसार अपने-अपने विणाशमके कमोंमें लगा रहे ॥ ३ ॥

पृष्टि कर फल पुनि विषय विरागा । तब मम धर्म उपज अनुरागा ॥ श्रवनादिक नय भक्ति दृहाहीं । मम लीला रित अति मन माहीं ॥ १ ॥ इसका फल, फिर विषयोंसे वैराग्य होगा । तब (वैराग्य होनेपर ) मेरे धर्म (भागवत धर्म ) में प्रेम उत्पन्न होगा । तब श्रवण आदि नौ प्रकारकी मिक्तयाँ हढ़ सुँगी और मनमें मेरी लीलाओंके प्रति अत्यन्त प्रेम होगा ॥ ४ ॥

संत चरन पंकज अति प्रेमा। मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा॥
गुरु पितु मातु बंधु पित देवा। सब मोहि कहँ जाने दृढ़ सेवा॥ ५॥
जिसका संतोंके चरणकमर्होंमें अत्यन्त प्रेम हो; मन, वचन और कर्मसे भजनका
दृढ़ नियम हो और मुझको ही गुरु, पिता, माता, भाई, पित और देवता सब कुछ
जाने और सेवामें दृढ़ हो,॥ ५॥

मम गुन गावत पुरुक सरीरा। गदगद गिरा नयन वह नीरा॥ काम आदि मद दंभ न जाकें। तात निरंतर बस मैं ताकें॥ ६॥ मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाय, वाणी गद्धद हो जाय और नेज़ोंसे [प्रेमाश्रुओंका ] जल बहने लगे और काम, मद और दम्म आदि जिसमें न हों; हे भाई ! मैं सदा उसके वशमें रहता हूँ ॥ ६ ॥

दो०—चचन कर्म मन मोरि गति भजनु करिं निःकाम ।
तिन्ह के हृदय कमल महुँ करउँ सदा विश्राम ॥ १६ ॥
जिनको कर्म, बचन और मनसे मेरी ही गति हैं। और जो निष्काम भावते मेरा
भजन करते हैं, उनके हृदय-कमलमें में सदा विश्राम किया करता हूँ ॥ १६ ॥
चौ०—भगति जोग सुनि अति सुख पावा । छिछमन प्रसु चरनिह सिरु नावा ॥
एहि विधि गए कछक दिन बीती । कहत विराग ग्यान गुन नीती ॥ १ ॥

इस भक्तियोगको सुनकर लक्ष्मणजीने अत्यन्त सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्रीराम-चन्द्रजीके चरणोंमें सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन वीत गये॥ १॥

स्पनला रावन के बिहनी। दुष्ट हृद्य दारुन जस अहिनी॥
पंचवरी सो गइ एक बारा। देखि विकल भइ जुगल कुमारा॥ २॥
शूर्पणला नामक रावणकी एक बहिन थी। जो नागिनके समान भयानक और दुष्ट
हृदयकी थी। वह एक बार पञ्चवटीमें ग्यो और दोनों राजकुमारोंको देखकर विकल
(कामसे पीड़ित) हो गयी॥ २॥

भ्राता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी॥
होइ बिकल सक मनिह न रोकी। जिमि रियमिन द्रव रियहि बिलोकी॥ ३॥ ।
[काक मुग्रुण्डिजी कहते हैं—] हे गरुड्जी ! [ग्रूप्णखा-जैसी राक्षसी, धर्मजानशून्य कामान्य ] स्त्री मनोहर पुरुषको देखकर, चाह वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मनको नहीं रोक सकती। जैसे स्थंकान्तमणि स्थंको देखकर द्रवित हो

रुचिर रूप धरि प्रभु पिंह जाई। बोली बचन बहुत मुसुकाई॥
तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी। यह सँजोग विधि रचा विचारी॥ ४॥
वह सुन्दर रूप धरकर प्रभुके पास जाकर और बहुत मुसकराकर बचन वोली—
न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री! विधाताने यह संयोग (जोड़ा)
बहुत विचारकर रचा है॥ ४॥

जाती है (ज्वालासे पिघल जाती है ) || ३ ||

मम अनुरूप पुरुष जग माहीं। देखेउँ खोजि छोक तिहु नाहीं॥ तार्ते अब छगि रहिउँ कुसारी। मनु माना कछु तुम्हिह निहारी॥ ५॥ मेरे योग्य पुरुष (वर) जगत्भरमें नहीं है, मैंने तीनों छोकोंको खोज देखा। इसीने में रायतवा कुमारी ( अविवादिता ) रही । अब तुमको देखकर कुछ मन माना ( निम हत्या ) है ॥ ५ ॥

सीमिति विवाद कहाँ प्रभु बाना । अहद कुभार मीर खष्ठु आता ॥ यह लिक्सन रिषु भिनिनी जानी । प्रभु बिलोकि बोले सृदु बानी ॥ ६ ॥ रिताजीकी और देखकर प्रभु भीगमनन्द्रजीने यह बात कही कि मेरा छोटा माई कुमार है । सर यह लक्ष्मणजीके पास गर्था । लक्ष्मणजी उसे बातुकी बहिन समझकर और प्रभुकी और देखकर कोमल पाणिने बोले—॥ ६ ॥

सुंदरि सुनु र्झ टन्ह कर दासा। पराधीन नहिं तीर सुपासा॥ प्रभु समर्थ कीसलपुर राजा। जो कहु करहिं उनहिंसय छाजा॥ ७॥ हे सुन्दरी ! सुन-र्से तो उनका दास हैं। मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता (सुख) न रोगा। प्रभु समर्थ हैं, कोसलपुरके राजा हैं, वे जो बुछ करें, उन्हें सब फबता है॥ ७॥

संवय सुरा चह मान भिलारी। व्यसनी धन सुभ गति विभिचारी॥
होशी असु चह चार गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी॥ ८॥
सेनक मुल चाहे, भिलारी सम्मान चाहे, व्यसनी ( जिसे जूए, शराव आदिका
व्यक्त हो) भन और व्यभिचारी शुमगति चाहे, होभी यश चाहे और अभिमानी चारों
पाल अर्थ, पर्म, दाम, मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाशको दुहकर दूध होना चाहते
हैं ( अर्थात् असम्भव वातको सम्भव करना चाहते हैं )॥ ८॥

पुनि किरि राम निकट सो आई। प्रश्च लिख्यन पिह बहुरि पठाई ॥
स्रिट्यन कहा तोटि सो बरई। जो तृन तोरि लाज परिहरई॥ ९॥
बह लीटकर पिर श्रीरामजीक पास आयी, प्रश्चने फिर उसे लक्ष्मणजीके पास भेज
दिया। लक्ष्मणजीने कहा—तुग्हें बही बरेगा जो लजाको तृण तोड़कर (अर्थात् प्रतिज्ञा

सरके ) त्याग देगा ( अर्थात् जो निपट निर्हज होगा ) ॥ ९ ॥ तम विविक्षानि राम पहिं गई। रूप भयंकर प्रगटत भई॥ सीतिह सभय देखि रघुराई। कहा अनुज सन सयन बुझाई॥ १०॥ तपवह निर्मियायी हुई (कुद्ध होकर)श्रीरामजीके पास गयी और उसने अपना भयङ्कररूप प्रकटकिया। सीताजीको मयभात देखकर श्रीरधुनाथजीने छक्ष्मणजीको इशारा देकर कहा॥ १०॥

दो॰—लिहिमन अति लाघवँ सो नाक कान विद्यु कीन्हि। ताके कर रावन कहँ मनी चुनौती दीन्हि॥१७॥ लक्ष्मणजीने बड़ी फ़ुर्तींसे उसको विना नाक-कानकी कर दिया। मानो उसके हाथ रावणको चुनौती दी हो !॥१७॥

ची०-नाक कान यिनु भइ विकरारा। जनु स्रव सैल गेरु के धारा॥ खर दूपन पीई गह विलपाता। धिग धिग तव पौरुष बल श्राता॥ १॥ विना नाक-कानके वह विकराल हो गयी | [ उसके शरीरसे रक्त इस प्रकार यहने लगा ] मानो [ काले ] पर्वतसे गेरूकी धारा यह रही हो । वह विलाप करती हुई खर-दूषणके पास गयी [ और वोली— ] हे भाई ! तुम्हारे पौरुप ( वीरता ) को धिकार है। तुम्हारे यलको धिकार है।

तेहिं पूछा सब कहेसि बुझाई। जातुषान सुनि सेन बनाई॥ धाए निस्चिर निकर वरूथा। जनु सपच्छ कजल गिरि जूथा॥ २॥ उन्होंने पूछा, तव शूर्पणलाने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राष्ट्रसोंने सेना तैयार की। राक्षससमूह झंड-के-झंड दोड़े। मानो पंखधारी काजलके पर्वतोंका संड रो॥२॥

नाना बाहन नानाकारा। नानायुध धर घोर अपारा॥
सूपनला आर्गे किर छीनी। असुम रूप श्रुति नासा हीनी॥३॥
वे अनेकों प्रकारकी सवारियोंपर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार (सूरतों) के हैं!
वे अपार हैं और अनेकों प्रकारके असंख्य भयानक हथियार भारण किये हुए हैं। उन्होंने
नाक-कान कटी हुई अमङ्गल्रू पिणी शूर्पणलाको आगे कर हिया॥३॥

असगुन असित होहिं भयकारी। गनहिं न मृत्यु विबस सब झारी॥ गर्जहिं तर्जिंहें गगन उड़ाहीं। देखि करकु भट अति हरपाहीं॥ ४॥ अनिगनत भयंकर अशकुन हो रहे हैं। परन्तु मृत्युके वश होनेके कारण वे सब-के-सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाशमें उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धालोग बहुत ही हर्षित होते हैं॥ ४॥

कोड कह जिअत घरहु हो भाई। घरि मारहु तिय लेहु छड़ाई॥ धूरि पूरि नम मंडल रहा। राम बोलाइ अनुज सन कहा॥ ५॥ कोई कहता है दोनों भाइयोंको जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्रीको छीन लो। आकाश्यमण्डल धूलते भर गया। तब श्रीरामजीने लक्ष्मणजीको बुलाकर उनसे कहा॥ ५॥

है जानिकिहि जाहु गिरि कंदर। आवा निसिचर कटकु भयंकर॥
रहेहु सजग सुनि प्रभु कै बानी। चले सिहत श्री सर धनु पानी॥ ६॥
राक्षसोंकी भयानक सेना आ गयी है। जानकीजीको लेकर तुम पर्वतकी कन्दरामें
चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर लक्ष्मणजी हायमें
धनुष-वाण लिये श्रीसीताजीसहित चले॥ ६॥

देखि राम रिपुदल चिल आवा। बिहसि कठिन कोदंड चढ़ावा॥ ७॥ रात्रुओंको सेना [समीप] चली आयी है, यह देखकर श्रीरामजीने हॅसकर कठिन भनुषको चढ़ाया॥ ७॥ ं॰—फोदंड फठिन चढ़ाइ सिर जट जूट वाँधत सोह क्यों। मरफत सयल पर लरत दामिनि कोटि सो जुग भुजग ज्यों॥ फटिकासि निपंग विसाल भुज गिंद चाप विसिख सुधारिकै। चितवत मनहुँ सृगराज प्रभु गजराज घटा निहारि कै॥

पटिन भनुर चट्राफर सिरपर जटाका जुड़ा बाँधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे है, जैसे मरकतमणि (पन्ने) के पर्वतपर करोड़ों विजलियोंसे दो साँप लड़ रहे हों। कमरमें तरकम कसकर, विद्याल भुजाओंमें भनुप लेकर और वाण सुधारकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी राक्षसोंकी ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले टायियोंके समूहको [आता] देखकर सिंह [उनको ओर] ताक रहा हो।

गो०--आइ गए वर्गमेल घरहु घरहु धावत सुभट।
जथा विलोकि अकेल वाल रिविह घेरत द्वुज ॥ १८ ॥
पक्दो-पक्दो पुकारते हुए राक्षस योदा बाग छोड़कर (बड़ी तेजीते ) दौड़े
हुए आये [और उन्होंने श्रीरामजीको चारों ओरसे घेर लिया ], जैसे बालसूर्य (उदय-कालीन गुर्स ) को अकेला देखकर मन्देह नामक देख घेर लेते हैं ॥ १८ ॥

नी०-प्रभु विक्रोकि सर सकहिं न दारी। थिकत भई रजनीचर धारी॥
सचित्र बोलि बोले खर दूपन। यह कोड नुपबालक नर भूषन॥ १॥

[ सीन्दर्य-माधुर्यनिधि ] प्रभु श्रीरामजीको देखकर राक्षसोंकी सेना थिकत रह गयी | ये उनपर याण नहीं छोड़ सके | मन्त्रीको बुलाकर खर-दूषणने कहा—यह राजवःमार कोई मनुष्योंका भूषण है ॥ १॥

नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥

हम भिर जन्म सुनहु सब भाई। देखी निहं असि सुंदरताई॥ २॥

जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें हमने न जाने

फितने ही देखे, जीते और मार डाले। पर हे सब भाइयो | सुनो, इमने जन्मभरमें

ऐसी सुन्दरता कहीं नहीं देखी॥ २॥

जरापि भिगनी कीन्हि कुरूपा। वध लायक नहिं पुरुष अनूपा॥
देहु तुरत निज नारि दुराई। जीअत भवन जाहु हो भाई॥ ३॥
यदापि इन्होंने हमारी बहिनको कुरूप कर दिया तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने
योग्य नहीं हैं। छिपायी हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर

मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु। तासु बचन सुनि भातुर आवहु॥ दूतन्ह कहा राम सन जाई। सुनत राम बोले सुसुकाई॥ ४॥ मेरा यह कथन तुमलोग उसे सुनाओ और उसका वचन (उत्तर) सुनकर शीम आओ । दूर्तोने जाकर यह सन्देश श्रीरामचन्द्रजीसे कहा । उसे सुनते ही श्रीरामचन्द्रजी मुसकराकर बोले—॥ ४॥

हम छत्री सृगया बन करहीं। तुम्ह से खल सृग खोजत फिरहीं॥
रिपु बलवंत देखि निहं दरहीं। एक बार कालहु सन लरहीं॥ ५॥
हम क्षत्रिय हैं, वनमें शिकार करते हैं और तुम्हारे-सरीखे दुष्ट पशुओंको तो हूँदृते
ही फिरते हैं। हम बलवान् शत्रुको देखकर नहीं डरते। [लड़नेको आवे तो ] एक बार
तो हम कालसे भी लड़ सकते हैं॥ ५॥

जद्यिप मनुज दनुज कुछ घालक । मुनि पालक खल सालक बालक ॥ जों न होह बल घर फिरि जाहू । समर विमुख में हतडँ न काहू ॥ ६ ॥ यद्यपि हम मनुष्य हैं, परन्तु दैत्यकुलका नाद्य करनेवाले और मुनियोंकी रक्षा करनेवाले हैं । हम बालक हैं, परन्तु हैं दुष्टोंको दण्ड देनेवाले । यदि वल न हो तो घर लीट जाओ । संग्राममें पीट दिखानेवाले किसीको में नहीं मारता ॥ ६ ॥

रन चिंद करिश कपट चतुराई। रिप्र पर कृपा परम कदराई॥
दूतन्ह जाइ तुरत सब कहेज। सुनि खर दूपन उर अति दहेज॥ ७॥
रणमें चढ़ आकर कपट-चतुराई करना और शत्रुपर कृपा करना (दया दिखाना)
तो बड़ी भारी कायरता है। दूतोंने छौटकर तुरंत सब बातें कहीं। जिन्हें सुनकर खर-दूपणका दृदय अत्यन्त जल उठा॥ ७॥

छं॰—उर दहेउ कहेउ कि घरहु धाए विकट भट रजनीचरा। सर चाप तोमर सक्ति सूल ऋपान परिघ परसु धरा॥ प्रभु कीन्हि धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा। भए बधिर ब्याकुल जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा॥

[ खर-दूषणका ] हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा—पकड़ लो (कैंद कर लो)।
[ यह सुनकर ] भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति (साँग), शूल (बरली), कृपाण (कटार), परिष और फरसा धारण किये हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्रीरामजीने पहले धनुषका बड़ा कठोर घोर और भयानक टङ्कार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गये। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा।

दो॰ सावधान होइ धाए जानि सवल आराति। लागे बरवन राम पर अस्त्र सस्त्र बहु भाँति॥१९ (क)॥ फिर वे शत्रुको बलवान् जानकर सावधान होकर दौड़े और श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर बहुत प्रकारके अस्त्र-शस्त्र बरसाने लगे॥ १९ (क)॥

तिन्ह के आयुघ तिल सम करि काटे रघुवीर। तानि सरासन अवन लिंग पुनि छाँड़े निज तीर॥१९(स)॥ श्रीरघुवीरजीने उनके हथियारोंको तिलके समान (टुकड़े-टुकड़े) करके काट डाला। फिर धनुपको कानतक तानकर अपने तीर छोड़े ॥ १९ (ख)॥

छं - तव चले वान कराल। फुंकरत जनु बहु ब्याल॥ कोपेड समर श्रीराम। चले विसिख निसित निकाम॥ १॥ तव भयानक वाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत-से सर्प जा रहे हैं। श्री-रामचन्द्रजी संप्राममें कुद्ध हुए और अत्यन्त तीक्ष्ण बाण चले॥ १॥

अवलोकि खरतर तीर। मुरि चले निसचर बीर॥
भए कुद्ध तीनिड भाइ। जो भागि रन ते जाइ॥२॥
अत्यन्त तीक्ष्ण वाणोंको देखकर राक्षम वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर,
दूपण और त्रिशिरा तीनों भाई कुद्ध होकर बोले—जो रणसे भागकर जायगा,॥२॥
तेहि वधव हम निज पानि। फिरे मरन मन महुँ ठानि॥

आयुध अनेक प्रकार । सनमुख ते कर्राहें प्रहार ॥ ३ ॥ उसका हम अपने हाथों वध करेंगे । तब मनमें मरना ठानकर भागते हुए राक्षस छोट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकारके हथियारोंसे श्रीरामजीपर प्रहार करने लगे ॥ ३ ॥

रिपु परम कोपे जानि । प्रभु धनुष सर संधानि ॥ छाँडे विपुल नाराच । लगे कटन विकट पिसाच ॥ ४ ॥ शत्रुको अत्यन्त कुपित नानकर प्रभुने धनुषपर बाण चढ़ाकर बहुत-से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे ॥ ४ ॥

उर सीस भुज कर चरन। जहँ तहँ लगे महि परन॥ चिकरत लागत वान। घर परत कुघर समान॥ ५॥ उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ-तहाँ पृथ्वीपर गिरने लगे। बाण लगते, ही वे हाथीकी तरह चिग्धाइते हैं। उनके पहाड़के समान धड़ कर-करकर गिर रहे हैं॥ ५॥

भट करत तन सत खंड। पुनि उठत करि पाषंड॥ नभ उड़त बहु भुज मुंड। बिजु मौलि धावत रुंड॥६॥ योदाओंके शरीर करकर सैकड़ों दुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाशमें बहुत-सी भुजाएँ और सिर उड़ रहे हैं तथा विना सिरके घड़ दौड़ रहे हैं॥६॥

खरा कंक काक सुगाल। कटकटिंह कठिन कराल॥ ७॥ चील [या क्रोंच], कौए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयङ्कर कट-कट शब्द कर रहे हैं॥ ७॥

छं॰—कटकटिंह जंबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर संचहीं। वेताल बीर कपाल ताल वजाइ जोगिनि नंचहीं॥ रघुबीर वान प्रचंड खंडिंह भटन्ह के उर भुज सिरा।
जहाँ तहाँ परिहं उठि लरिंह घर घरु घरु करिंह भयकर गिरा॥ १॥
सियार कटकटाते हैं, भूत, प्रेत और गिशाच खोपिड़ियाँ बटोर रहे हैं, [ अयवा खप्पर भर रहे हैं]। वीर-वैताल खोपिड़ियोंपर ताल दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं। श्रीरघुवीरके प्रचण्ड बाण योद्धाओंके वक्षःस्थल, भुजा और किरोंके दुकड़े-दुकड़े कर हालते हैं। उनके घड़ जहाँ-तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उटते और लड़ते हैं, और पकड़ो-पकड़ो' का भयहर शब्द करते हैं॥ १॥

अंतावरीं गिह उड़त गीध पिसाच कर गिह धावहीं। संग्राम पुर वासी मनहुँ वहु वाल गुड़ी उड़ावहीं॥ मारे पछारे उर विदारे विपुल भट कहँरत परे। अवलोकि निज दल विकल भट तिसिरादि खर दूपन फिरे॥ २॥ अँतिह्योंके एक छोरको पकड़कर गीध उड़ते और उन्होंका दूसरा छोर हायसे पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं, ऐसा माल्म होता है मानो संग्रामरूपी नगरके निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योदा मारे और पछाड़े गये, बहुत से, जिनके हृद्य विदीर्ण हो गये हैं, पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेनाको व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खर-दूषण आदि योदा श्रीरामजीकी ओर मुड़े॥ २॥

सर सक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकहि वारहीं।
किर कोप श्रीरघुबीर पर अगनित निसाचर डारहीं॥
प्रभु निमिष महुँ रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका।
दस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निसिचर नायका॥ ३॥
अनिगनत राक्षस कोष करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक
ही बारमें श्रीरघुवीरपर छोड़ने लगे। प्रभुने पल्मरमें शत्रुओंके बाणोंको काटकर, ललकारकर
उनपर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस-सेनापतियोंके दृदयमें दस-दस बाण मारे॥ ३॥

महि परत उठि मट भिरत मरत न करत माया अति घनी । धुर उरत चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवघ घनी ॥ धुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक करवो । देखिंह परसपर राम करि संग्राम रिपु दल लिर मरवो ॥ ४ ॥ योद्धा पृथ्वीपरिगर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं । मरते नहीं, बहुत प्रकारकी अतिशय माया रचते हैं । देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत (राक्षस) चौदह हजार हैं और अयोध्यानाथ श्रीरामजी अकेले हैं । देवता और मुनियोंको भयभीत देखकर मायाके खामी प्रभुने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे धातुओंकी सेना एंक दूसरेको रामरूप देखने लगी और आपसमें ही युद्ध करके लड़ मरी ॥ ४ ॥

दो॰—राम राम कहि तनु तन्नहिं पावहिं पद निर्वात ।

करि उपाय रिपु मारे छन महुँ कृपानिधान ॥ २०(क) ॥

कव [ 'यही राम हैं, इसे मारो' इस प्रकार ] राम-राम कहकर शरीर छोड़ते हैं
और निर्वाण ( मोध्र ) पद पाते हैं । कृपानिधान श्रीरामनीने यह उपाय करके क्षणभरमें
शतुओंको मार डाला ॥ २० (क) ॥

हरित वरपहिं सुमन सुर वार्जीहं गगन निसान।
अस्तुति करि करि सव चले सोभित विविध विमान॥ २०(ख)॥
देवता हर्पित होकर फूल वरसाते हैं, आकाशमें नगाड़े वज रहे हैं। फिर वे सब
स्तुति कर-करके अनेकों विमानोंपर सुशोमित हुए चले गये॥ २० (ख)॥
चौ०—जय रघुनाथ समर रिपु जीते। सुर नर मुनि सब के भय बीते॥
तव लिसन सीतिह ले आए। प्रभु पद परत हरिष उर लाए॥ १॥
जय श्रीरघुनायजीने युद्धमें शत्रुओंको जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि
सबके भय नए हो गये, तब लक्ष्मणजी सीताजीको ले आये। चरणोंमें पड़ते हुए उनको

प्रभुने प्रसन्ततापूर्वक उटाकर दृदयसे लगा लिया ॥ १ ॥
सीता चितव स्थाम मृदु गाता। परम प्रेम कोचन न अघाता॥
पंचवटीं बसि श्रीरद्यनायक। करत चरित सुरमुनि सुखदायक॥ २ ॥
सीताजी श्रीरामजीके स्थाम और कोमल शरीरको परम प्रेमके साथ देख रही हैं।
नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पञ्चवटीमें वसकर श्रीरघुनाथजी देवताओं और मुनियोंको सुख देनेवाले चरित्र करने लगे॥ २ ॥

धुआँ देखि खर दूपन केरा। जाइ सुपनखाँ रावन प्रेरा॥ बोली बचन क्रोध करि भारी। देस कोस के सुरित बिसारी॥ ३॥ खर-दूषणका विध्वंस देखकर शूर्पणखाने जाकर रावणको भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके यचन बोली—तुने देश और खजानेकी सुधि भी भुला दी॥ ३॥

करिस पान सोविस दिनु राती। सुधि निह तब सिर पर आराती॥
राज नीति बिनु धन विनु धर्मा। हिरिहि समर्पे बिनु सतकर्मा॥ ४॥
बिद्या बिनु बिनेक उपजाएँ। श्रम फल पढ़ें किएँ अह पाएँ॥
संग तें जती कुमंत्र ते राजा। मान ते ग्यान पान तें लाजा॥ ५॥
शराव पी लेता है और दिन-रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शृतु
तेरे सिरपर खड़ा है १ नीतिके बिना राज्य और धर्मके बिना धन प्राप्त करनेसे, भगवानको
समर्पण किये बिना उत्तम कर्म करनेसे और विवेक उत्पन्न किये बिना विद्या पढ़नेसे
परिणाममें श्रम ही हाथ लगता है। विषयोंके सङ्गसे संन्यासी, बुरी सलाहसे राजा, मानसे
ज्ञान, मिदरापानसे लजा, ॥ ४-५॥

प्रीति प्रनय विनु सद ते गुनी। नासिंह वेगि नीति अस सुनी॥६॥ नम्रताके विना ( नम्रता न होनेसे ) प्रीति और मद ( अहंकार ) से गुणवान् शीघ ही नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार नीति मैंने सुनी है ॥ ६ ॥

सो॰--रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिश्न न छोट करि। अस किह विविध बिलाप किर लागी रोइन करन ॥ २१(क) ॥ शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्पको छोटा करके नहीं समझना चाहिये। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकारसे विलाप करके रोने लगी ॥ २१ (क) ॥

दो॰—सभा माझ परि व्याकुल वहु प्रकार कह रोइ। तोहि जिअत दसकंघर मोरि कि असि गति होइ॥ २१(ख)॥

[रावणकी ] समाके वीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई वहुत प्रकारसे रो-रोकर कह रही है कि अरे दशग्रीय ! तेरे जीते-जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिये ॥२१(ख)॥ चौ०-सुनत सभासद उठे अकुलाई। समुझाई गहि वींह उठाई॥

कह लंकेस कहिस निज याता। केई तब नासा कान निपाता॥ १॥

शूर्पणलाके वचन सुनते ही सभासद् अकुला उठे । उन्होंने शूर्पणलाकी गाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया । लङ्कापित रावणने कहा—-अपनी यात तो वता किसने तेरे नाक-कान काट लिये १ ॥ १ ॥

अवध नृपति दसरथ के जाए। पुरुप सिंघ यन खेलन आए॥ समुद्धि परी मोहि उन्ह के करनी । रहित निसाचर करिहर्हि धरनी ॥ २ ॥ [ वह वोली—] अयोध्याके राजा दशरयके पुत्रः जो पुरुपोमं सिंहके समान हैं। वनमें शिकार खेलने आये हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ती है कि वे पृथ्वीको राक्षसोंसे रहित कर देंगे ॥ २ ॥

जिन्द कर भुजवल पाइ दसानन । अभय भए विचरत मुनि कानन ॥ देखत बालक काल समाना। परम धीर धन्वी गुन नाना॥ ३॥ जिनकी भुजाओंका वल पाकर है दशमुख ! मुनि लोग वनमें निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखनेमें तो वालक हैं। पर हैं कालके समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ घतुर्धर और अनेकों गुणोंसे युक्त हैं ॥ ३ ॥

अतुकित बल प्रताप द्वी भ्राता। खल वध रत सुर मुनि सुखदाता ॥ सोभा धाम राम अस नामा। तिन्ह के संग नारि एक स्थामा॥ ४॥ दोनों भाइयोंका वंल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टोंके वध करनेमें लगे हैं और देवता तथा मुनियोंको सुख देनेवाले हैं। वे शोभाके धाम हैं, 'राम' ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तहणी सुन्दरी स्त्री है ॥ ४॥

न्य रामि थिपि नारि सँवारी। रित सत कोटि तासु बिलहारी॥ गामु अगुज काटे श्रुति नामा। सुनि तव भगिनिकरहिं परिहासा॥ ५॥ विभाताने उन खीको ऐसी रूपकी राशि बनाया है कि सौ करोड़ रित (कामदेवकी ग्रिं) उन्पर निस्तार हैं। उन्हेंकि छोटे भाईने मेरे नाक-कान काट डाले। मैं तेरी गरित हैं। यह मुनकर वे भेरी हॅमी फरने लगे॥ ५॥

न्तर यूपन सुनि छने पुकारा। छन महुँ सकल कटक उन्ह मारा॥
न्तर दूपन तिथिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सब गाता॥ ६॥
नेती पुकार सुनकर न्तर-दूपण महायता करने आये। पर उन्होंने क्षणभरमें सारी
सेनाको भार छाना। छन्। दूपण और जिज्ञिसका वध सुनकर रावणके सारे अङ्ग जल उठे॥६॥

इंश्न-स्पनविद्य समुझार करि चल बोलेसि बहु भाँति।

गयंड भवन अति सोश्चयस नींद परह नहिं राति ॥ २२ ॥ उत्तने सूर्यणपाको समझाकर यहुत प्रकारसे अपने बलका बलान कियाः किन्तु [ मन्तेः ] वह अध्यन्त निन्तावदा दोकर अपने महलमें गयाः उसे रातभर नींद नहीं पड़ी ॥

नीर-सुर नर असुर नाग जग माहीं। मोरे अनुचर कहें कोड नाहीं॥

रार पूपन मोहि सम यलवंता। तिन्हिंह को मारह यिन्न भगवंता॥ १॥

[बह मन-ही-मन विचार करने लगा—] देवता मनुष्य असुर नाग और पित्रपंभि कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवकको भी पा सके। खर-दूपण तो मेरे ही हमान यलवान् थे। उन्हें भगवान्के सिवा और कौन मार सकता है १॥ १॥

सुर रंजन भंजन मिट भारा। जो भगवंत छीन्ह अवतारा॥
तो में जाइ वेंज एिंड करकें। प्रभु सर प्रान तर्जे भव तरकें॥ २॥
देनताशोंको आनन्द देनेवाले और पृथ्वीका भार इरण करनेवाले भगवान्ने ही
यदि अदतार लिया है तो में जाकर उनसे हटपूर्वक वैर करूँग और प्रभुके बाण
िक आवात है याण छोड़कर भवसागरसे तर जाऊँगा॥ २॥

हो इहि भजनु न तामस देहा। मन क्रम बचन मंत्र हढ़ एहा॥ जों नररूप भूपसुत कोऊ। हरिह उँ नारि जीति रन दोऊ॥ ६॥ इस तामम शरीरसे भजन तो होगा नहीं; अतएव मनः वचन और कर्मसे यही हढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनोंको रणमें जीतकर उनकी स्त्रीको हर हुँगा॥ ३॥

चला अकेल जान चिंद तहवाँ। वस मारीच सिंधु तट जहवाँ॥ इहाँ राम जिस जुगुति बनाई। सुनहु उमा सो कथा सुहाई॥ ४॥ [यों विचारकर] रावण रथपर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्रके तटपर मारीच रहता या । [ शिवजी कहते हैं कि-- ] हे पार्वती ! यहाँ श्रीरामचन्द्रजीने जैसी युक्ति रची, वह सुन्दर कथा सुनो ॥ ४ ॥

दो॰ -- छिमन गए वनहिं जब छेन मूळ फल ऋंद् ।
जनकसुता सन वोछे विहसि छुपा सुख चृंद् ॥ २३ ॥
लक्ष्मणजी जब कन्द-मूल-फल छेनेके लिथे वनमें गये, तब [अकेंटमें] कृपा और सुलके समूह श्रीरामचन्द्रजी हँसकर जानकीजीसे वोले---॥ २३ ॥
चौ॰--सुनहु प्रिया वत रुचिर सुसीला । में कछु करिव लिखत नर लीला ॥
तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा । जी लिग करी निसाचर नासा ॥ १ ॥
हे प्रिये ! हे सुन्दर पातिवत-धर्मका पालन करनेवाली मुझीले ! सुनो । में अब
कुछ मनोहर मनुप्यलीला करूँगा । इसिल्ये जबतक में राक्षसींका नाझ करूँ, तबतक
तुम अग्रिमें निवास करो ॥ १ ॥

जबिंह राम सब कहा बसानी। प्रभु पद धिर हियँ अनलसमानी॥
निज प्रतिविंव राखि तहँ सीता। तैसह सील रूप सुविनीता॥२॥
श्रीरामजीने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्रीसीताजी प्रभुके चरणोंको
हृदयमें धरकर अग्निमें समा गयीं। सीताजीने अपनी ही छायामृर्ति वहाँ रख दी, जो उनकेजैसे ही शील-स्वभाव और रूपवाली तथा वैसे ही विनम्न थी॥२॥

छिमनहुँ यह मरमु न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना॥ दसमुख गयउ जहाँ मारीचा। नाइ माथ स्वारथ रत नीचा॥ ३॥ भगवान्ने जो कुछ छीछा रची, इस रहस्यको छक्ष्मणजीने भी नहीं जाना। स्वार्थंपरायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया॥३॥

नविन नीच के अति दुखदाई। जिमि अंकुस धनु उरग विलाई॥
भयदायक खल के प्रिय वानी। जिमि अकाल के कुसुम भवानी॥ ४॥
नीचका छकना ( नम्रता ) भी अत्यन्त दुःखदायी होता है जैसे अंकुश, धनुष,
साँप और विल्लीका छकना। हे भवानी! दुष्टकी मीटी वाणी भी [ उसी प्रकार ] भय
देनेवाली होती है जैसे विना ऋतुके फूल!॥ ४॥

दो॰—करि पूजा मारीच तब सादर पूछी यात।

कवन हेतु मन ज्यग्र अति अकसर आयहु तात॥ २४॥
तत्र मारीचने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी—हे तात! आपका
मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आये हैं १॥ २४॥
चौ॰-दसमुख सकल कथा तेहि आगें। कही सहित अभिमान अभागें॥
होहु कपट मृग तुम्ह छलकारी। जेहि विधि हिर आनों नृपनारी॥ १॥
भाग्यहीन रावणने सारी कथा अभिमानसहित उसके सामने कही [और फिर

कहा— ] तुम छल करनेवाले कपट-मृग बनो, जिस उपायसे मैं उस राजवधूको हर लाऊँ ॥१॥
तिहिं पुनि कहा सुनहु दससीसा। ते नर रूप चराचर ईसा॥
तासों तात बयरु निहं की जै। मारें मिरेश जिलाएँ जी जै॥२॥
तय उसने (मारी चने ) कहा—हे दशशीश ! सुनिये। वे मनुष्यरूपमें चराचरके
ईश्वर हैं। हे तात ! उनसे वैर न की जिये। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से
जीना होता है (सवका जीवन-मरण उन्हीं के अधीन है )॥२॥

सुनि मख राखन गयंड कुमारा । बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥
सत जोजन आयर्ड छन माहीं । तिन्ह सन बयरु किएँ भरु नाहीं ॥ ३ ॥
यही राजकुमार मुनि विश्वामित्रके यह्मकी रक्षाके लिये गये थे । उस समय
श्रीरघुनायजीने विना फलका बाण मुझे मारा था। जिससे मैं क्षणभरमें सौ योजनपर आ
गिरा । उनसे वैर करनेमें भलाई नहीं है ॥ ३ ॥

भइ सम कीट भूंग की नाई। जहूँ तहूँ मैं देखडँ दोउ भाई॥
जों नर तात तदिप अति सूरा। तिन्हिह बिरोधि न आइहि पूरा॥ ४॥
मेरी दशा तो भूंगीके कीड़ेकी-सी हो गयी है। अब मैं जहाँ-तहाँ श्रीराम-रूक्ष्मण
दोनों भाइयोंको ही देखता हूँ। और हे तात। यदि वे मनुष्य हैं, तो भी बड़े श्रूरवीर
हैं। उनसे विरोध करनेमें पूरा न पड़ेगा (सफलता नहीं मिलेगी)॥ ४॥
दो०—जेहिं ताड़का सुवाहु हति खंडेउ हर कोदंड।

खर दूपन तिसिरा वधेउ मनुज कि अस बरिबंड ॥ २५ ॥ जिसने ताड़का और सुबाहुको मारकर शिवजीका धनुष तोड़ दिया और खर, दूषण और त्रिशिराका वध कर डाला, ऐसा प्रचण्ड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है॥२५॥ चौ०—जाहु भवन कुल कुसल विचारी। सुनत जरा दीन्हिस बहु गारी॥

गुरु जिमि मूह करिस मम बोघा। कहु जग मोहि समान को जोधा॥ १॥ अतः अपने कुलकी कुशल विचारकर आप छोट जाइये। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत-सी गालियाँ दीं ( दुर्वचन कहे)। [ कहा— ] अरे मूर्ख ! तू गुरुकी तरह मुझे शन सिखाता है ! वता तो। संसारमें मेरे समान योद्धा कीन है !॥ १॥

तव मारीच हृद्यँ अनुमाना। नविह बिरोधे निहं कल्याना॥
सन्धी मर्मी प्रभु सठ धनी। बैंद निंद कि भानस गुनी॥२॥
तव मारीचने हृद्यमें अनुमान किया कि शस्त्री (शस्त्रधारी), मर्मी (भेद जाननेवाला), समर्थ स्वामी, मूर्क, धनवान, वैद्य, भाट, किव और रसोइया—इन नौ
व्यक्तियोंसे विरोध (वैर) करनेमें कल्याण (कुशल) नहीं होता॥ २॥

उभय भाँति देखा निज मरना। तब ताकिसि रघुनायक सरना॥ उत्तरु देत मोहि बधव अभागें। कस न मरीं रघुपति सर छागें॥ ३ ॥ जब मारीचने दोनों प्रकारसे अपना मरण देखा तब उसने श्रीरघुनायजीकी शरण तकी (अर्थात् उनकी शरण जानेमें ही कल्याण समझा) [सोचा कि] उत्तर देते ही (नाहीं करते ही) यह अमागा मुझे मार डालेगा। फिर श्रीरघुनायजीके बाण लगनेसे ही क्यों न मला। ३॥

अस जियेँ जानि इसानन संगा। चला राम पद प्रेम अभंगा॥

मन अति हरष जनाव न तेही। आजु देखिहऊँ परम सनेही॥ ४॥

हदयमें ऐसा समझकर वह रावणके साथ चला। श्रीरामजीके चरणोंमें उसका
अखण्ड प्रेम है। उसके मनमें इस बातका अत्यन्त हर्ष है कि आज मैं अपने परम
स्नेही श्रीरामजीको देखूँगा; किन्तु उसने यह हर्ष रावणको नहीं जनाया॥ ४॥

छं॰—निज परम प्रीतम देखि छोचन सुफल करि सुख पाइहौं। श्री सिहत अनुज समेत ऋपानिकेत पद मन लाइहौं॥ निर्वात दायक कोध जा कर भगति अवसिह वसकरी। निज पानि सर संधानि सो मोहि विधिह सुख सागर हरी॥

[ वह मन-ही-मन सोचने लगा—] अपने परम प्रियतमको देखकर नेत्रोंको सफल करके सुख पाऊँगा। जानकीजीसिहत और छोटे माई लक्ष्मणजीसमेत कुपानिधान श्रीराम-जीके चरणोंमें मन लगाऊँगा। जिनका कोध भी मोक्ष देनेवाला है, और जिनकी मिक्त उन अवश (किसीके वशमें न होनेवाले, स्वतन्त्र मगवान्) को भी वशमें करनेवाली है, अहा। वे ही आनन्दके समुद्र श्रीहरि अपने हाथोंसे वाण सन्धानकर मेरा वध करेंगे।

दो॰—मम पार्छे घर धावत घरें सरासन वान।
फिरि फिरि प्रभुहि विलोकिहउँ घन्य न मो सम आन॥ २६॥
धनुष-बाण घारण किये मेरे पीछे-पीछे पृथ्वीपर [पकइनेके लिये] दौड़ते हुए
प्रभुको मैं फिर-फिरकर देखूँगा। मेरे समान घन्य दूसरा कोई नहीं है॥ २६॥

चौ०-तेहि वन निकट दसानन गयऊ। तब मारीच कपटम्ग भयऊ॥ अति बिचित्र कछु बरनि न जाई। कनक देह मिन रचित बनाई॥१॥

जब रावण उस वनके (जिस वनमें श्रीरघुनायजी रहते थे) निकट पहुँचा, तब मारीच कपटमुग बन गया। वह अत्यन्त ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोनेका शरीर मणियोंसे जड़कर बनाया था।। १॥

सीता परम विचर मृग देखा। अंग अंग सुमनोहर बेषा॥
सुनहु देव रघुबीर कृपाला। एहि मृग कर अति सुंदर छाला॥ २॥
सीताजीने उस परम सुन्दर हिरनको देखा, जिसके अङ्ग-अङ्गकी छटा अत्यन्त
मनोहर थी। [वे कहने लगीं—] हे देव! हे कृपाल रघुवीर! सुनिये। इस मृगकी
छाल बहुत ही सुन्दर है॥ २॥

सत्यसंघ प्रभु विध करि पृही । आनहु धर्म कहित बैदेही ॥
तव रघुपति जानत सर्व कारन । उठे हरिप सुर काज सँवारन ॥ ३ ॥
जानशीजीने कहा—हे सत्यप्रतिश प्रमो ! इसको मारकर इसका चमड़ा छा
दीजिये । तव शीरमुनायजी [ मारीचके कपटमृग बननेका ] सब कारण जानते हुए
भी। देवताओका दार्थ बनानेके छिये हपित होकर उठे ॥ ३ ॥

मृना बिकांकि कटि परिकर बांधा। करतल चाप रुचिर सर साधा॥
प्रभु लिएमनिह कहा समुझाई। फिरत विपिन निसिचर बहु भाई॥ ४॥
हिरनको देलकर श्रीरामजीने कमरमें फेंटा बाँधा और हाथमें घनुष लेकर उसपर
मुन्दर (दिन्य) बाण श्रदाया। फिर प्रभुने लक्ष्मणजीको समझाकर कहा—हे भाई।
वनमें बहुत-से राधस किरते हैं॥ ४॥

सीता केरि करेतु रखवारी। युधि विवेक बल समय विचारी॥
प्रभुद्धि विलोकि चला मृग भागी। धाए रामु सरासन साजी॥ ५॥
तुम युद्धि और विवेकके द्वारा वल और समयका विचार करके सीताकी रखवाली
करना। प्रभुको देखकर नृग भाग चला। श्रीरामचन्द्रजी भी धनुष चढ़ाकर उसके
पीछे दीडे॥ ५॥

निगम नेति सिव ध्यान न पावा । मायामृग पाछें सो धावा ॥

कयहुँ निकट पुनि दूरि पराई । कबहुँक प्रगटह कबहुँ छपाई ॥ ६ ॥

वेद जिनके विपयमें 'नेति-नेति' कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान
म नहीं पाते ( अर्थात् जो मन और वाणीसे नितान्त परे हैं ), वे ही श्रीरामजी मायासे

यमें हुए मृगके पीछे दीइ रहे हैं । वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर माग

जाता है । कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है ॥ ६ ॥

प्रगटत दुरत करत छळ भूरी। एहि विधि प्रश्नुहि गयउ छै दूरी॥
तय तकि राम कठिन सर मारा। धरिन परेड किर घोर पुकारा॥ ७॥
इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छळ करता हुआ वह
प्रभुको दूर छे गया। तय श्रीरामचन्द्रजीने तककर (निश्चाना साधकर) कठोर बाण
मारा, [जिसके लगते ही ] वह घोर शब्द करके पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ ७॥

छिमन कर प्रथमिंह छै नामा। पाछे सुमिरेसि मन महुँ रामा॥
प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा। सुमिरेसि रामु समेत सनेहा॥ ८॥
पहले लक्ष्मणजीका नाम लेकर उसने पीछे मनमें श्रीरामजीका स्मरण किया।
प्राण त्याग करते समय उसने अपना (राक्षसी) श्रारीर प्रकट किया और प्रेमसिहत
श्रीरामजीका स्मरण किया॥ ८॥

अंतर प्रेम तासु पहिचाना। मुनि दुर्रुभ गति दीन्हि सुजाना॥ ९॥

सुजान ( सर्वज्ञ ) श्रीरामजीने उसके दृदयके प्रेमको पहचानकर उसे वह गति ( अपना परमपद ) दी जो सुनियोंको भी दुर्लभ है ॥ ९ ॥

दो॰—विपुल सुमन सुर वरपिंह गाविह प्रभु गुन गाथ।

निज पद दीन्ह असुर कहुँ दीनवंधु रघुनाथ॥ २७॥
देवता बहुत-से फूल वरसा रहे हैं और प्रमुक्ते गुणोंकी गाथाएँ (स्तुतियाँ) गा
रहे हैं [कि] श्रीरधुनायजी ऐसे दीनवन्धु हैं कि उन्होंने असुरको भी अपना परमपद
दे दिया॥ २७॥

ची०-खळ बिध तुरत फिरे रघुवीरा । सोह चाप कर कटि त्नीरा ॥ आरत गिरा सुनी जब सीता । कह छिमन सन परम सभीता ॥ १ ॥

दुष्ट मारीचको मारकर श्रीरघुवीर तुरंत छीट पड़े। हाथमं घनुप और कमरमें तरकस शोभा दे रहा है। इघर जब सीताजीने दुःखमरी वाणी (मरते समय मारीचकी 'हा लक्ष्मण' की आवाज ) सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मणजीसे कहने लगी—॥ १॥

जाहु वेगि संकट अति आता। लिखमन बिहसि कहा सुतुमाता॥
भृकृटि बिलास सृष्टि लय होई। सपनेहुँ संकट परह कि सोई॥२॥
तुम शीव्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकटमें हैं। लक्ष्मणजीने हँयकर कहा—हे
माता! सुनो, जिनके भुकुटिविलास (भौंके इशारे) मात्रसे सारी सृष्टिका लय (प्रलय)
हो जाता है, वे श्रीरामजी क्या कभी स्वप्नमें भी संकटमें पढ़ सकते हैं !॥२॥

भरम बचन जब सीता बोळा। हिर प्रेरित लिछिमन मन डोला॥ बन दिसि देव सौंपि सब काहू। चले जहाँ रावन सिस राहू॥ ३॥

इसपर जब सीताजी कुछ मर्भ-वचन ( हृदयमें चुमनेवाले वचन ) कहने लगीं। तब भगवान्की प्रेरणासे लक्ष्मणजीका मन भी चञ्चल हो उठा । वे श्रीसीताजीको वन और दिशाओंके देवताओंको सौंपकर वहाँ चले जहाँ रावणरूपी चन्द्रमाके लिये राहुरूप श्रीरामजी थे ॥ ३॥

सून बीच दसकंघर देखा। आवा निकट जती कें बेषा॥ जाकें दर सुर असुर देराहीं। निसि न नीद दिन अन्न न साहीं॥ ४॥ रावण सूना मौका देखकर यति (संन्यासी) के वेषमें श्रीसीताजीके समीप आया। जिसके दरसे देवता और दैत्यतक इतना दरते हैं कि रातको नींद नहीं आती और दिनमें [ भरपेट ] अन्न नहीं खाते—॥ ४॥

सो दससीस स्वान की नाईं। इत उत चितड् चला भड़िहाई ॥ इमि कुपंथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल केसा॥ ५॥ वही दस सिरवाला रावण कुत्तेकी तरह इधर-उधर ताकता हुआ भिड़हाई\* (चोरी) के लिये चला । [काकभुशुण्डिजी कहते हैं—] हे गरुड़जी ! इस प्रकार गुमार्गपर पर रलते ही शरीरमें तेज तथा बुद्धि एवं वलका लेश भी नहीं रह जाता ॥ ५॥

क्ष राता पाकर वु.ता चुपके-से वर्त्तन-भाँड़ोंमें मुँह डालकर कुछ चुरा ले जाता है

उसे प्यिइहाई कहते हैं।

नाना यिधि करि कथा सुहाई। राजनीति भय प्रीति देखाई॥
कह सीता सुनु जती गोसाई। योलेहु बचन दुष्ट की नाई॥ ६॥
रावणने अनेको प्रकारको सुहावनी कयाएँ रचकर सीताजीको राजनीति। भय और
प्रेम दिखलाया। सीताजीने कहा—हं यित गोसाई। सुनो। तुमने तो दुष्टकी तरह वचन
कहे॥ ६॥

तय रावन निज रूप देखावा। भई सभय जब नाम सुनावा॥

कह सीता धरि धीरज्ञ गाढ़ा। आह गयउ प्रभु रहु खळ ठाड़ा॥ ७॥

तय रावणने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो
सीताजी भयभीत हो गयीं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा—अरे दुष्ट। खड़ा तो रह,
प्रभु आ गये॥ ७॥

जिमि हरिबधृहि छुद्र सस चाहा। भएसि कालबस निसिचर नाहा॥
सुनत यचन दससीस रिसाना। मन महुँ चरन बंदि सुख माना॥ ८॥
जैसे सिंहकी कीको तुच्छ खरगोद्य चाहे, वैसे ही अरे राक्षसराज! तू [ मेरी चाह
करके ] कालके वहा हुआ है! ये वचन सुनते ही रावणको क्रोध आ गया; परन्तु
मनमें उसने सीताजीके नरणोंकी वन्दना करके सुख माना॥ ८॥

दो॰—क्रोधवंत तव रावन लीन्हिस रथ वैठाइ। चला गगनपथ आतुर भयँ रथ हाँकि न जाइ॥ २८॥

फिर क्रोधमें भरकर रावणने सीताजीको रथपर बैठा लिया और वह बड़ी उतावलीके साथ आकाशमार्गसे चला, किन्तु डरके मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था ॥ २८ ॥

ची०-हा जग एक बीर रघुराया। केहिं अपराध बिसारेहु दाया॥
आरति हरन सरन सुखदायक। हा रघुकुळ सरोज दिननायक॥ १॥
[सीताजी विलाप कर रही थीं—] हा जगत्के अद्वितीय वीर श्रीरघुनाथजी !
आपने किस अपराधसे मुझपर दया मुखा दी। हे दुःखोंके हरनेवाले, हे शरणागतकोः
सुख देनेवाले, हा रघुकुळरूपी कमलके सूर्य !॥ १॥

हा लिल्सन तुम्हार निहं दोसा। सो फलु पायउँ कीन्हेउँ रोसा॥ विविध विलाप करित वैदेही। सूरि कृपा प्रसु दूरि सनेही॥२॥ हा लक्ष्मण ! तुम्हारा दोष नहीं है । मैंने कोध किया, उसका फल पाया । श्रीजानकीजी बहुत प्रकारसे विलाप कर रही हैं—[हाय !] प्रभुकी कृपा तो बहुत है, परन्तु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गये हैं ॥ २ ॥

बिपित मोरि को प्रभुहि सुनावा। पुरोडास चह रासभ खावा॥ सीता कै बिछाप सुनि भारी। भए चराचर जीव हुखारी॥ ३॥ प्रभुको मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे १ यज्ञके अन्नको गदहा खाना चाहता है। सीताजीका भारी विछाप सुनकर जड़-चेतन सभी जीव दुखी हो गये॥ ३॥

गीधराज सुनि आरत वानी। रघुकुलितलक नारि पहिचानी॥

श्रधम निसाचर छीन्हें जाई। जिम मलेल यस किपला गाई॥ ४॥

गृत्रराज जटायुने सीताजीकी दुःलभरी वाणी सुनकर पहचानं, लिया कि ये
रघुकुलितलक श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी है। [ उसने देखा कि ] नीच राक्षस इनको
[ बुरी तरह ] लिये जा रहा है। जैसे किपला गाय म्लेन्छके पाले पढ़ गयी हो॥ ४॥

सीते पुत्रि करित जिन त्रासा। करिहर्ड जातुधान कर नासा॥ धावा क्रोधवंत खग कैसें। छूटइ पित परवत कहुँ जैसें॥ ५॥ [वह बोळा--]हे सीते पुत्री! भय मत कर। मैं इस राक्षसका नाश करूँगा। [यह कहकर] वह पक्षी कोधमें भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वतकी ओर वज्र छूटता हो॥ ५॥

रे रे दुष्ट ठाद किन होही। निर्भय चलेसि न जानेहि मोही॥ आवत देखि कृतांत समाना। फिरि दसकंघर कर अनुमाना॥ ६॥ [उसने ललकारकर कहा—]रेरे दुष्ट! खड़ा क्यों नहीं होता ! निडर होकर चल दिया! मुझे तूने नहीं जाना! उसको यमराजके समान आता हुआ देखकर रावण चमकर मनमें अनुमान करने लगा—॥ ६॥

की मैनाक कि खगपित होई। मम बल जान सहित पित सोई॥ जाना जरठ जटायू एहा। मम कर तीरथ छाँहिहि देहा॥ ७॥ यह या तो मैनाक पर्वत है। या पक्षियोंका स्वामी गरुड़। पर वह (गरुड़) तो अपने स्वामी विष्णुसहित मेरे बलको जानता है! [कुछ पास आनेपर] रावणने उसे पहचान लिया [और बोला—] यह तो बूढ़ा जटायु है। यह मेरे हाथरूपी तीर्थमें शरीर छोड़ेगा॥ ७॥

सुनत गींघ कोघातुर घावा। कह सुनु रावन मोर सिखावा॥
तिज जानिकिहि कुसल गृह जाहू। नाहिं त अस होइहि बहुबाहू॥ ८॥
यह सुनते ही गींघ कोघमें भरकर बड़े वेगसे दौड़ा और बोला—रावण ! मेरी
सिखावन सुन। जानकीजीको छोड़कर बुझलपूर्वक अपने घर चला जा। नहीं तो है:
बहुत सुजाओंवाले ! ऐसा होगा कि—॥ ८॥

राम रोप पायक अति घोरा। होइहि सकल सलभ कुल तोरा॥
उतर न देत दसानन जोधा। तबहिं गीध धावा करि क्रोधा॥ ९॥
शीरामजीके कोधरूपी अत्यन्त भयानक अग्रिमें तेरा सारा वंश पतिंगा [ होकर
भस्त ] हो जायगा। योजा रावण कुल उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके
दीहा॥ ९॥

भरि दाच विरथ कीन्ह महि निरा। सीतहि राखि गीध पुनि फिरा॥ चोचन्ह मारि चिद्रारेसि देही। दंढ एक मह मुरुछा तेही॥ १०॥ उसने [ रावणके ] वाल पकड़कर उसे रथके नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वीपर गिर पड़ा। गीध सीताजीको एक ओर वैठाकर फिर लौटा और चोंचोंसे मार-मारकर रावणके दारीरको विदीणं कर डाला। इससे उसे एक घड़ीके लिये मूर्छा हो गयी॥ १०॥

तय सक्रोध निसिचर खिसिआना। काइसि परम कराल क्रपाना॥ काटेसि पंच परा खग घरनी। सुमिरि राम करि अद्भुत करनी॥ ११॥ तय खिसियाये हुए रायणने कोषयुक्त होकर अत्यन्त भयानक कटार निकाली और उसमे जटायुके पंच काट डाले। पक्षी (जटायु) श्रीरामजीकी अद्भुत लीलाका समरण करके पृथ्वीयर गिर पड़ा॥ ११

सीतिह जान चढ़ाइ यहोरी। चला उताइल त्रास न थोरी॥

करित विलाप जाति नभ सीता। व्याध विवस जनु मृगी सभीता॥ १२॥

सीताजीको फिर रथपर चढ़ाकर रावण वड़ी उतावलीके साथ चला। उसे भय

कम न या! सीताजी आकादामें विलाप करती हुई जा रही हैं। मानो व्याधेके वदामें
पड़ी हुई (जालमें फँसी हुई) कोई भयभीत हिरनी हो!॥ १२॥

निरि पर बैठे कपिन्ह निहारी। किह हिर नाम दीन्ह पट हारी॥
पृष्टि बिधि सीतिहि सो लै गयक। वन असोक मह राखत भयक॥ १३॥
पर्वतपर बैठे हुए बंदरोंको देखकर सीताजीने हिरनाम लेकर वस्र डाल दिया।
इस प्रकार वह बीताजीको ले गया और उन्हें अशोकवनमें जा रक्खा॥ १३॥

दो०—हारि परा खल वहु विधि भय अरु प्रीति देखाइ।
तय असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ॥२९(क)॥
सीताजीको बहुत प्रकारते भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया,
तय उन्हें यस कराके (सव व्यवसा ठीक कराके) अशोक वृक्षके नीचे रखः
दिया॥२९ (क)॥

नवाह्वपारायण, छठा विश्राम जेहि विधि कपट कुरंग सँग धा**इ च**छे श्रीराम। स्रो छवि सीता राखि उर रटति रहति **ह**रिनाम ॥२९(ख)॥ जिस प्रकार कपटमृगके साथ श्रीरामजी दौड़ चले थे, उसी छिविको **हृदयमें** रखकर वे हरिनाम (रामनाम ) रटती रहती हैं ॥ २९ (ख)॥

चौ०-रघुपति अनुजिह आवत देखी। वाहिज चिंता कीन्हि विसेपी॥ जनकसुता परिहरिहु अकेली। आयहु तात वचन मम पेली॥ १॥ [ इधर ] श्रीरघुनाथजीने छोटे माई लक्ष्मणजीको आते देखकर बाह्यरूपमें बहुत चिन्ता की [ और कहा— ] हे माई! तुमने जानकीको अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञाका उल्लङ्घन कर यहाँ चले आये!॥ १॥

निसिचर निकर फिरहिं बन माहीं। मम मन सीता आश्रम नाहीं।।
गहि पद कमल अनुज कर जोरी। कहेड नाथ कछु मोहि न खोरी॥२॥
राक्षसों के झंड वनमें फिरते रहते हैं। मेरे मनमें ऐसा आता है कि सीता आश्रममें नहीं
है। छोटे भाई लक्ष्मणजीने श्रीरामजीके चरणकमलोंको पकड़कर हाथ जोड़कर कहा—
हे नाथ! मेरा कुछ भी दोष नहीं है॥२॥

अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ। गोदावरि तट आश्रम जहवाँ॥ आश्रम देखि जानकी हीना। भए विकल जस प्राकृत दोना॥ ३॥ लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामजी वहाँ गये जहाँ गोदावरीके तटपर उनका आश्रम या। आश्रमको जानकीजीसे रहित देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्यकी भाँति व्याकुल और दीन (दुखी) हो गये॥ ३॥

हा गुनखानि जानकी सीता। रूप सील वत नेम पुनीता॥ लिखन समुझाए बहु भाँती। पूछत चले लता तरु पाँती॥ ४॥ [ वे विलाप करने लगे— ] हा गुणांकी खान जानकी! हा रूप, शील, वत और नियमोंमें पवित्र सीते! लक्ष्मणजीने बहुत प्रकारते समझाया। तब श्रीरामजी लताओं और वृक्षोंकी पंक्तियोंसे पूछते हुए चले—॥ ४॥

हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी। तुम्ह देखी सीता मृगतेनी॥ खंजन सुक कपोत मृग मीना। मधुप निकर कोकिला प्रवीना॥ ५॥ हे पिक्षयो ! हे पशुओ ! हे भौरोंकी पंक्तियो ! तुमने कहीं मृगनयनी सीताको देखा है ! खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरोंका समूह, प्रवीण कोयल, ॥ ५॥ कुंद कली दाड़िम दामिनी। कमल सरद सिस अहिभामिनी॥ बक्न पास मनोज धंजु हंसा। गज केहरि निज सुनत प्रसंसा॥ ६॥ कुन्दकली, अनार, विजली, कमल, शरद्का चन्द्रमा और नागिनी, वरुणका पाश, कामदेवका घनुष, हंस, गज और सिंह—ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं ॥६॥ श्रीफल कनक कदिल हरषाहों। नेकुन संक सकुच मन माहीं॥ सुजु जानकी तोहि बिनु आजू। हरषे सकल पाइ जनु राजू॥ ७॥

देता सुवर्ण और फेटा एपित हो रहे हैं। इनके मनमें जरा भी शक्का और संकोच नहीं है। हे अन्तर्का। सुनोः तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्पित हैं मानो राज पा गये हो। (अर्थात् नुम्हारे अर्थाने मामने ये सब तुन्छ। अपमानित और लजित थे। आज हुम्हें न देताहर ये अपनी द्योगों अभिमानमें पूल रहे हैं)॥ ७॥

किम सिह जात अनग्र सोहि पाहों। प्रिया बेनि प्रगटिस कस नाहों॥
एटि विधि गोजन विरुपन स्थामी। मनहुँ महा बिरही अति कामी॥ ८॥
तुमने यह अनल ( रार्था ) कैमे सही जाती है १ है प्रिये ! तुम शीव ही प्रकट
क्यों नहीं होती है इस प्रकार [ अनन्त ब्रजाण्टोंके अथवा महामहिमामयी खरूपा शक्ति
शीलीनाओं है ] स्वामी धीलमजी सीताजीको खोजते हुए [ इस प्रकार ] विलाप करते
हैं भागो कोई महाविग्ही और अस्यन्त कामी पुक्प हो॥ ८॥

प्रत्यकाम राम सुरा रामी। मनुजचिरत कर भग अधिनासी॥
आगे परा गांधपति देन्य। सुनिरत राम चरन जिन्ह रेखा॥९॥
गूर्णकाम- आनन्दकी राजि, अजन्मा और अविनासी श्रीरामजी मनुष्योंके-से
निर्त्य कर रहे हैं। आगे [जानेपर] उन्होंने गृश्रपति जटायुको पड़ा देखा। वह
भीरामजीके नरणोंका स्मरण कर रहा था। जिनमें [ध्वजा। दुलिश आदिकी] रेखाएँ
(निष्कृ) हैं॥९॥

दो॰—कर सरोज सिर परसेउ छपासिधु रघुवीर। निरिंव राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर ॥ ३०॥

मृत्तातागर शीरतुर्वारने अपने कर-कमल्से उसके तिरका स्पर्ध किया ( उसके सिरार कर-कमल केर दिया ) । शोभाषाम श्रीरामजीका [ परम सुन्दर ] सुख देखकर उसकी गर्न पीड़ा जाती रही ॥ ३० ॥

ची०-तय कह गीध यचन घरि धीरा। सुनहु राम भंजन भव भीरा॥ नाथ दसानन यह गति कीन्ही। तेहिं खल जनकसुता हरि छीन्ही॥ १॥

तय धीरज घरकर गीधने यह वचन कहा—है भव (जन्म-मृत्यु) के भयका नाश करनेवाले श्रीरामजी ! सुनिये । हे नाथ ! रावणने मेरी यह दशा की है । उसी दुष्टने जानकीजीको हर लिया है ॥ १ ॥

है दिस्टिन दिसि गयउ गोसाई। विलयित अति कुररी की नाई॥ दरस लागि प्रभु राखेउँ प्राना। चलन चहत अव कुपा निधाना॥ २॥ हे गोमाई। वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशाको गया है। सीताजी कुररी (कुर्ज) की तरह अत्यन्त विलाप कर रही थीं। हे प्रभो! मैंने आपके दर्शनोंके लिये ही प्राण रोक रक्षे थे। हे कुपानिधान! अब ये चलना ही चाहते हैं॥ २॥

राम कहा तनु राखहु ताता। मुख मुसुकाइ कही तेर्दि याता॥ जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमउ मुक्त होइ श्रुति गावा॥ ३॥ श्रीरामचन्द्रजीने कहा—हे तात! शरीरको वनाये रिखये। तव उसने मुसकराते हुए मुँहसे यह वात कही—मरते समय जिनका नाम मुखमें आ जानेसे अधम (महान् पापी) भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं—॥ ३॥

सो सम लोचन गोचर आगे। राखीं देह नाथ केहि खाँगे॥
जल भरि नयन कहिंह रघुराई। तात कर्म निज तें गति पाई॥ ४॥
वही (आप) मेरे नेत्रींके विपय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ । अय मैं किस
कमी [की पूर्ति] के लिये देहको रक्खूँ ! नेत्रोंमें जल भरकर श्रीरघुनाथजी कहने
लगे—हे तात ! आपने अपने श्रेष्ठ कर्मोंसे [दुर्लम] गति पायी है॥ ४॥

परिहत बस जिन्ह के मन माहीं। तिन्ह कहुँ जग दुर्छम कछु नाहीं।।
तजु तिज तात जाहु मम धामा। देखँ काह तुम्ह प्रनकामा॥ ५॥
जिनके मनमें दूसरेका हित बसता है (समाया रहता है) उनके लिये जगत्में
कुछ भी (कोई भी गित) दुर्छभ नहीं है। हे तात! द्यरीर छोड़कर आप मेरे परम
धाममें जाइये। में आपको क्या दूँ शिआप तो पूर्णकाम हैं (सब दुछ पा चुके हैं)॥५॥

दो॰—सीता हरन तात जिन कहिंदु पिता सन जाइ। जो में राम त कुल सिहत किहिह दसानन आई॥ ३१॥ हेतात! सीताहरणकी बात आप जाकर पिताजीसे न किहियेगा। यदि में राम हूँ तो

दशमुख रावण कुडुम्बसहित वहाँ आकर खयं ही कहेगा ॥ ३१ ॥

चौ०-गीध देह ति धरि हरि रूपा। भूपन बहु पट पीत अन्पा॥ स्थाम गात बिसाल भुज चारी। अस्तुति करत नयन भरि वारी॥ १॥ जटायुने गीधकी देह त्यागकर हरिका रूप घारण किया और बहुत से अनुपम (दिन्य) आभूषण और [दिन्य] पीताम्बर पहन लिये। स्थाम बारीर है, विशाल चार मुजाएँ हैं और नेत्रोंमें [प्रेम तथा आनन्दके ऑसुओंका] जल भरकर वह स्तुति कर रहा है—॥ १॥

छं०-जय राम रूप अनूप निर्मुत सगुन गुन प्रेरक सही।
दससीस वाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही॥
पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं।
नित नौमि रामु कृपाल वाहु विसाल भव भय मोचनं॥ १॥
हे रामजी! आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्मुण हैं, सगुण हैं
और सत्य ही गुणोंके (मायाके) प्रेरक हैं। दस सिरवाले रावणकी प्रचण्ड भुजाओंको खण्ड-खण्ड करनेके लिये प्रचण्ड वाण धारण करनेवाले, पृथ्वीको सुशोभित

परनेवाले, जलयुक्त भवक समान स्थाम शरीरवाले, कमलके समान मुख और [ लाल ] कमलके समान निजाल नेत्रींवाले, विज्ञाल भुजाओंवाले और भव-भयसे छुड़ानेवाले रापाल शीरामजीको में नित्य नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

यत्मप्रमेयमनादिमजमन्यक्तमेकमगोचरं
नोविंद गोगर हुंहुहर विश्यानधन घरनीधरं॥
जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनं।
नित नोमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनं॥ २॥
आप अपरिमित बलवाले हैं; अनादि, अजन्मा, अव्यक्त (निराकार), एक,
आगोचर (अल्थ्य), गोविन्द (वेदवाक्योंद्वारा जाननेयोग्य), इन्द्रियोंसे अतीत,
[जन्म-मरण, तुःख-तुःख, हर्य-द्वोकादि ] हुन्द्वोंको हरनेवाले, विज्ञानकी धन-मूर्ति और
पृष्वीके आधार हैं तथा जो संत राम-मन्त्रको जपते हैं, उन अनन्त सेवकोंके मनको
आनन्द देनेवालं हैं। उन निष्कामप्रिय (निष्कामजनींके प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय) तथा
काम आदि तुष्टां (दुष्ट वृत्तियां) के दलका दलन करनेवाले श्रीरामजीको मैं नित्य
नमस्कार करता हूँ॥ २॥

जेिंद श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरक्त अज किह गावहीं।
किर ध्यान ग्यान विराग जोग अनेक मुनि जेिंह पावहीं॥
को प्रगट करुना कंद सोभा खूंद अग जग मोहई।
मम हृद्य पंकज भूंग अंग अनंग वहु छिव स्रोहई॥३॥
जिनको शितयाँ निरज्जन ( मायासे परे ), ब्रह्म, व्यापक, निर्विकार और जन्म-रिहत कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक राधन करके पाते हैं; वे ही करुणाकन्द, शोभाके समूह [स्वयं श्रीभगवान् ] प्रकट ऐयर जट-चेतन समस्त जगत्को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय-कमलके भ्रमरूप उनके अङ्ग-अङ्गमें बहुत-से कामदेवोंकी छिव शोभा पा रही है॥३॥

जो अगम सुगम सुभाव निर्मेल असम सम सीतल सदा।
परंति जं जोगी जतन करि करत मन गो वस सदा॥
सो राम रमा निवास संतत दास वस त्रिसुवन घनी।
मम उर वसउ सो समन संस्ति जासु कीरित पावनी॥ ४॥
जो अगम और सुगम हैं, निर्मललमाव हैं, विषम और सम हैं और सदा धीतल
(शान्त) हैं। मन और इन्द्रियोंको सदा वशमें करते हुए योगी बहुत साधन करनेपर
जिन्हें देल पाते हैं। वे तीनों लोकोंके स्वामी, रमानिवास श्रीरामजी निरन्तर अपने
दासोंके वशमें रहते हैं। वे ही मेरे हृदयमें निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमनको मिटानेवाली है॥ ४॥

दो॰—अविरल भगति मागि वर गीध गयउ हरिधाम।
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम॥ ३२॥
अखण्ड भक्तिका वर माँगकर ग्रप्रराज जटायु श्रीहरिके परमधामको चला गया।

श्रीरामचन्द्रजीने उसकी [दाहकर्म आदि सारी] कियाएँ यथायोग्य अपने हाथोंसे की ॥३२॥ चौ०-कोमल चित अति दीनदयाला । कारन विनु रघुनाथ कुपाला ॥

गीध अधम खग आमिष भोगी। गति दीन्हीं जो जाचत जोगी॥ १॥

श्रीरघुनाथजी अत्यन्त कोमल चित्तवाले, दीनदयाल और विना ही कारण कृपाल हैं। गीध [पक्षियोंमें भी ] अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगीजन माँगते रहते हैं॥ १॥

सुनहु उसा ते छोग अभागी। हरि तिज होहि विषय अनुरागी।।
पुनि सीतिह खोजत हो भाई। चले विलोकत बन बहुताई॥ २॥
[शिवजी कहते हैं—] हे पार्वती! सुनोः वे छोग अभागे हैं जो मगवान्कों छोड़कर विषयोंसे अनुराग करते हैं। फिर दोनों माई सीताजीको खोजते हुए आगे चले। वे बनकी सघनता देखते जाते हैं॥ २॥

संकुछ छता विटप वन कानन । बहु खग मृग तह गज पंचानन ॥ अवित पंथ कबंघ निपाता । तेहि सब कही साप के बाता ॥ ३ ॥ वह सघन वन छताओं और वृक्षोंसे भरा है । उसमें बहुत-से पक्षी, मृग, हाथी और िंह रहते हैं । श्रीरामजीने रास्तेमें आते हुए कबंघ राक्षसको मार डाला । उसने अपने शापकी सारी बात कही ॥ ३ ॥

दुरवासा मोहि दीन्ही सापा। प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा॥
धुनु गंघव कहउँ मैं तोही। मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुळ द्रोही॥ ४॥
[वह बोला — ] दुर्वासाजीने मुझे शाप दिया था। अब प्रभुके चरणोंको देखने हैं
वह पाप मिट गया। [श्रीरामजीने कहा— ] हे गन्धव ! सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ,
ब्राह्मणकुलसे द्रोह करनेवाला मुझे नहीं सुहाता॥ ४॥

दो॰ मन क्रम बचन कपट तिज जो कर भूसुर सेव।
मिर्िट्र समेत बिरंचि सिच बस तार्के सच देव॥ ३३॥
मनः चचन और कर्मने कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणोंकी सेवा करता है। मुझ-समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वशमें हो जाते हैं॥ ३३॥

ची॰ सापत ताइत परुष कहंता। विप्र पूज्य अस गाविह संता॥
पूजिअ विष्र सीछ गुन होना। सूद्ध न गुन गन ग्यान प्रबीना॥ १॥
शाप देता हुआः मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी
ब्राह्मण पूजनीय है। ऐसा संत कहते हैं। शीछ और गुणसे हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है।

और गुणगणींसे युक्त और ज्ञानमें निपुण भी ग्रूड पूजनीय नहीं है ॥ १ ॥

कि निज धर्म ताहि समुद्दावा । निज पद प्रीति देखि मन भावा ॥

रह्यपति चरन कमल सिरु नाई । गयउ गगन आपिन गित पाई ॥ २ ॥

गीरामजीने अपना धर्म (भागवतधर्म) कहकर उसे समझाया । अपने चरणोंन

मैं प्रेम देलकर वह उनके मनको भाया । तदनन्तर श्रीरष्ट्रनाथजीके चरण-कमलोंमें सिर्

ननाकर यह अपनी गित (गन्धर्वका स्वरूप) पाकर आकाशमें चला गया ॥ २ ॥

ताहि देइ गति राम उदारा। सवरी के आश्रम पगु धारा॥
सवरी देन्ति राम गृहें आए। मुनि के बचन समुक्कि जियँ भाए॥ ३॥
उदार श्रीरागजी उसे गति देकर शवरीजीके आश्रममें पधारे। शवरीजीने श्रीरामचन्द्रजीको परमें आये देखा। तब मुनि मतञ्जजीके बचनोंको याद करके उनका मन प्रसन्न
हो गया॥ ३॥

सरसिज लोचन याहु बिसाला। जटा मुक्ट सिर उर बनमाला। स्थाम गार सुंदर दोड भाई। सबरी परी चरन लपटाई॥ ४॥ कमल-सहय नेत्र और विशाल भुजावाले सिरपर जटाओंका मुक्ट और हृदयपर बनमाला धारण किये हुए मुन्दर साँवले और गारे दोनों भाइयोंके चरणोंमें शबरीजी लियट पर्दा ॥ ४॥

प्रेम मगन मुख वचन न भावा। पुनि पुनि पद सरीज सिर नावा॥ सादर जल लै चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन बैटारे॥ ५॥ ने प्रेममें मग्न हो गर्यो, मुखसे वचन नहीं निकलता। बार-बार चरण-कमलोंमें सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयोंके चरण धोये और फिर उनहें सुन्दर आसनों र वैठाया॥ ५॥

दो॰—क्षंद्र भूल फल सुरस अति दिए राम कहुँ आनि । प्रेम सहित प्रभु ग्वाप वार्रवार वखानि ॥ ३४ ॥ उन्होंने अत्यन्त रसीले आर स्वादिष्ट कन्द्र, मूल और फल लाकर श्रीरामजीको दिये । प्रभुने वार-वार प्रशंसा करके उन्हें प्रेमसहित खाया ॥ ३४ ॥

ची०-पानि जोरि आगें भइ ठाढ़ी। प्रभुहि विलोकि प्रीति अति वाढ़ी।।
केहि विधि अस्तुति करों तुम्हारी। अधम जाति मैं जड़मित भारी।। १॥
फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गयों। प्रभुको देखकर उनका प्रेम अत्यन्त
वढ़ गया। [उन्होंने कहा—] मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कलूँ १ मैं नीच जातिकी
और अत्यन्त मूढ़बुद्धि हूँ ॥ १॥

अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन्ह महँ मैं मितमंद अवारी॥ कह रघुपति सुनु मामिनि वाता। मानउँ एक भगति कर नाता॥ २॥

ŧ

जो अधमसे भी अधम हैं; स्त्रियाँ उनमें भी अस्यन्त अधम हैं; और उनमें भी है पापनाशन ! मैं मन्दबुद्धि हूँ । श्रीरबुनाथजीने कहा—है भामिनि ! मेरी बात सुन । मैं तो केवल एक भक्तिहीका सम्बन्व मानता हूँ ॥ २ ॥

जाति पाँति कुछ धर्म वड़ाई। धन बछ परिजन गुन चतुराई ॥
भगति हीन नर सोहह कैसा। विनु जल बारिद देखिल जैसा॥ ३॥
जाति, पाँति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुम्ब, गुण और चतुरता—हन
सबके होनेपर भी भक्तिसे रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन वादल [ शोभाहीन ]
दिखायी पड़ता है ॥ ३॥

नवधा भगति कहुउँ तोहि पाहों। सावधान सुनु धरु मन माहों।।
प्रथम भगतिं संतन्ह कर संगा। दूसरि रित सम कथा प्रसंगा।। ४॥
मैं तुझसे अव अपनी नवधा मिक्त कहता हूँ। तू सावधान होकर सुन और मनमैं
धारण कर। पहली भक्ति है संतोंका सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरे कथा-प्रसंगमें प्रेम ॥४॥

दो॰—गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान। चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तिज गान॥ ३५॥ तीसरी मिक्त है अभिमानरहित होकर गुरुके चरण-कमलोंकी देवा। और चौथी

भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुणसमूहोंका गान करे ॥ ३५ ॥

चौ॰-मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्तासा। पंचम भजन सो वेद प्रकासा॥

छठ दम सीछ बिरित बहु करमा। निरत निरंतर सजन धरमा॥ १॥ मेरे (राम) मन्त्रका जाप और मुझमें दृढ़ विश्वास—यह पाँचवीं मिक्त है। जो वेदोंमें प्रसिद्ध है। छठी मिक्त है इन्द्रियोंका निम्नहः शील (अच्छा स्वभाव या चरित्र)। बहुत कार्योंसे वैराग्य और निरन्तर संत-पुरुपोंके धर्म (आचरण) में लगे रहना॥ १॥

सातवें सम मोहि मय जग देखा। मोतें संत अधिक करि छेखा॥ भाठवें जथालाम संतोषा। सपनेहुँ नहिं देखइ परदोषा॥ २॥ सातवों भक्ति है जगत्भरको समभावसे मुझमें ओतप्रोत (राममय) देखना और संतोंको मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तोप करना और खप्नमें भी पराये दोषोंको न देखना॥ २॥

नवम सरह सब सन छछहीना। मम भरोस हियँ हरव न दीना॥
नव महुँ एकड जिन्ह के होई। नारि पुरुप सचराचर कोई॥ ३॥
नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपटरहित वर्ताव करना, हृदयमें मेरा
भरोसा रखना, और किसी भी अवस्थामें हर्ष और दैन्य (विषाद) का न होना।
इन नवींमेंसे जिनके एक भी होती है, वह स्त्री-पुरुष, जड-चेतन, कोई भी हो—॥ ३॥

सोद्द अतिसय प्रिय भामिनि मोरें। सकल प्रकार भगति दढ़ तोरें॥ जोगि तृंद दुरलभ गति जोई। तो कहुँ आज सुलभ मह सोई॥ ४॥ है भाभिनि! मुरो वही अत्यन्त प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकारकी भक्ति दढ़ है। अतएव जो गति योगियोंको भी दुर्लभ है। वही आज तेरे लिये सुलभ हो गयी है॥ ४॥

मम दरसन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज सख्या॥ जनकसुता कह सुधि भामिनी। जानहि कहु करिवरगामिनी॥ ५॥ गरे दर्शनका परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूपको प्राप्त हो जाता है। हे भागिनि! अब यदि त् गजगामिनी जानकीकी कुछ खबर जानती हो तो बता॥ ५॥

पंपा सरिह जाहु रघुराई। तहँ होइहि सुग्रीव मिताई॥ सो सब किहि देव रघुवीरा। जानतहूँ पूछहु मितिधीरा॥ ६॥ [श्वरीने कहा—] हे रघुनाथजी! आप पंपा नामक सरोवरको जाहये। वहाँ आपपी सुग्रीवसे मित्रता होगी। हे देव! हे रघुवीर! वह सब हाल बतायेगा। हे घीरबुद्धि! आप सब जानते हुए भी मुससे पूछते हैं!॥ ६॥

यार बार प्रभु पद सिरु नाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई॥ ७॥ वार-वार प्रभुके चरणोंमें सिर नवाकर प्रेमसहित उसने सब कथा सुनायी॥ ७॥

हं ॰ कि कथा सकल विलोकि हिर मुख हृद्यँ पद पंकज धरे। तिज जोग पावक देह हिर पद लीन भइ जहँ निहें किरे॥ नर विविध कर्म अधर्म यह मत सोकप्रद सब त्यागहू। विखास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहू॥

सब कथा कहकर भगवान्के मुखके दर्शन कर, हृदयमें उनके चरणकमलोंकी धारण कर लिया और योगाशिसे देहको त्यागकर (जलाकर) वह उस दुर्लम हिरिष्टमें लीन हो गयी, जहाँसे लीटना नहीं होता। तुल्सीदासजी कहते हैं कि अनेकों प्रकारके कर्म, अधर्म और बहुत से मत—ये सब शोकप्रद हैं; हे मनुष्यो ! इनका त्याग कर दी और विश्वास करके श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम करो।

दो॰—जाति हीन अग्र जन्म महि मुक्त कीन्हि असि नारि ।

महामंद मन सुख चहिस ऐसे प्रभुहि विसारि ॥ ३६ ॥
जो नीच जातिकी और पापींकी जन्मभूमि थी। ऐसी स्त्रीको भी जिन्होंने मुक्त कर
दिया। अरे महादुर्वृद्धि मन ! तू ऐसे प्रभुको भूलकर मुख चाहता है १ ॥ ३६ ॥
चौ०—चले राम त्यागा वन सोऊ। अतुलित बल नर केहरि दोऊ॥

विरही इव प्रभु करत विषादा। कहत कथा अनेक संवादा॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीने उस वनको भी छोड़ दिया और वे आगे चले १ दोनों भाई अतुलनीय बलवान् और मनुष्योंमें सिंहके समान हैं। प्रभु विरहीकी तरह विधाद करते हुए अनेकों कथाएँ और संवाद कहते हैं—॥ १॥

लिख्यमन देखु बिपिन कह सोमा। देखत केहि कर मन निर्ह छोभा॥

नारि सिहत सब खग मृग बृंदा। मानहुँ मोरि करत हिंह निदा ॥ २॥

हे लक्ष्मण ! जरा वनकी शोभा तो देखो । इसे देखकर किसका मन क्षुत्रध नहीं होगा?

पक्षी और पशुओंके समृह समी स्त्रीसिहत हैं। मानो वे मेरी निन्दा कर रहे हैं॥ २॥

हमिह देखि मृग निकर पराहों। मृगों कहिंह तुम्ह कहूँ भय नाहों॥

तुम्ह आनंद करहु मृग जाए। कंचन मृग खोजन ए आए॥ ३॥

हमें देखकर [जय डरके मारे ] हिरनोंके झंड भागने लगते हैं। तय हिरनियाँ उनसे कहती हैं—तुमको भय नहीं है। तुम तो साधारण हिरनोंसे पैदा हुए हो। अतः

तुम आनन्द करो। ये तो सोनेका हिरन खोजने आये हैं॥ ३॥

संग लाइ करिनीं करि लेहीं। मानहुँ मोहि सिखावनु देहीं॥ साख सुर्चितित पुनि पुनि देखिश। भूप सुरेबित बस निर्ध लेखिश॥ ४॥ हाथी हथिनियोंको साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं [ कि स्त्रीको कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिये]। मलीमॉित चिन्तन किये हुए शास्त्रको भी बार-बार देखते रहना चाहिये। अच्छी तरह सेवा किये हुए भी राजाको वशमें नहीं समझना चाहिये॥ ४॥

राजिश नारि जर्पि उर माहीं। जुवती सास्र नृपति वस नाहीं॥
देखहु तात वसंत सुहावा। प्रिया होन मोहि भय उपजावा॥ ५॥
और स्त्रीको नाहे हृदयमें ही क्यों न रक्ला जाय; परन्तु युवती स्त्रीः शास्त्र और
राजा किसीके वश्में नहीं रहते। हे तात! इस सुन्दर वसन्तको तो देखो। प्रियाके विना
सुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है॥ ५॥

दो॰—विरह विकल वलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल। सहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह वगमेल॥ ३७(क)॥ मुझे विरहसे व्याकुछ, वलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेवने बनः भौरों और पश्चियोंको साथ लेकर मुझपर धावा बोल दिया॥ ३७ (क)॥

देखि गयउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात। डेरा कीन्हेड मनडूँ तव कटकु हटिक मनजात॥ ३७(ख)॥ परन्तु जन उसका दून यह देख गया कि मैं माईके साथ हूँ (अकेटा नहीं हूँ), तन उसकी नात सुनकर कामदेवने मानो सेनाको रोककर डेरा डान्न दिया है॥ ३७ (ख)॥

चौ०-विटप विसाल लता अस्मानी। बिविध वितान दिए जनु तानी॥ करिल ताल बर धुजा पताका। देखि न मोह धीर मन जाका॥१॥ विशाल वृद्धोंमें लताएँ उन्हरी हुई ऐसी माछूम होती हैं मानो नाना प्रकारके तंत्रू तान दिये गये हैं। केला और ताद सुन्दर ध्वजा-यताकाके समान हैं। इन्हें देखकर वहीं नहीं मोदित होता, जिसका मन धीर है॥ १॥

विविध भौति फूछे तर नाना । जनु वानैत बने वह वाना ॥

किं केंद्रें सुंदर विटय सुहाए । जनु भट विलग विलग हो इ छाए ॥ २ ॥ 
अनेकों कुभ नाना प्रकारते फूले हुए हैं । मानो अलग-अलग वाना (वर्दी)

घारण किये सुद्द बहुत-भे तीरंदाज हों । कहीं-कहीं सुन्दर कुभ बोभा दे रहे हैं मानो
पोबालोग अलग-शलग हो कर छावनी डाके हों ॥ २ ॥

कृतत पिक मानहुँ गज माते। ढेक महोख केंट बिसराते॥ मोर चकोर कीर वर बाजी। पारावत मराल सब ताजी॥ ३॥ कोनकें कृज रही हैं। वहां मानो मतबाले हाथी [चिन्वाड़ रहे ] हैं। ढेक और महोना पक्षी मानो केंट और खद्धर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुन्दर ताजी (अरबी) धोड़े हैं॥ ३॥

तीति लायक पदचर जूथा। वरिन न जाइ मनोज वरूथा॥
रथ गिरि सिला हुंदुर्भी झरना। चातक बंदी गुन गन बरना॥ ४॥
तीतर और बटेर पैदल सिपाहियोंके शुंड हैं। कामदेवकी सेनाका वर्णन नहीं हो
राकता। पर्वतोंकी शिलाएँ रथ और जलके झरने नगाड़े हैं। पपीहे माट हैं, जो
राणकन्ह (विरदावली) का वर्णन करते हैं॥ ४॥

मधुकर गुज़र भेरि सहनाई। त्रिविध बयारि बसीठी आई॥ चतुरंगिनी सेन सँग लिन्हें। बिचरत सबहि चुनौती दोन्हें॥५॥ भारोंकी गुंजार भेरी और बहनाई है। बीतल, मन्द और सुगन्धित हवा मानो दूतका काम लेकर आयी है। इस प्रकार चतुरिङ्गणी सेना साथ लिये कामदेव मानो स्वको चुनौती देता हुआ विचर रहा है॥५॥

छिमन देखत काम अनीका। रहिं धीर तिन्ह के जग छीका॥
एहि के एक परम बल नारी। तेहि ते उबर सुमट सोइ भारी॥ ६॥
हे लक्ष्मण! कामदेवकी इस सेनाको देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत्में
उन्हींकी [बीरांमें] प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेवके एक स्त्रीका बड़ा भारी बल है।
उसरे जो बच जाय, बही श्रेष्ठ योदा है॥ ६॥

दो॰—तात तीनि अति प्रवल खल काम कोघ अरु लोभ।

मुनि विग्यान धाम मन कर्राहं निमिष महुँ छोभ॥ ३८(क)॥
हे तात! काम, कोघ और लोम—ये तीन अत्यन्त प्रवल दुष्ट हैं। ये विज्ञानके
धाम मुनियोंके भी मनोंको पलभरमें क्षुब्ध कर देते हैं॥ ३८ (क)॥

लोभ कें इच्छा दंभ वल काम कें केवल नारि। क्रोध कें परुप वचन वल. मुनिवर कहीं विचारि॥ ३८(ख)॥ लोभको इच्छा और दम्भका वल है, कामको केवल स्त्रीका वल है और कोधको कठोर वचनोंका वल है; श्रेष्ठ मुनि विचारकर ऐसा कहते हैं॥ ३८ (ख)॥

चौ०-गुनातीत सचराचर स्वामी। राम उमा सब अंतरजामी॥

कामिन्ह के दीनता देखाई। धीरन्ह के मन विरित हड़ाई॥१॥

[ शिवजी कहते हैं—] है पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजी गुणातीत (तीनों गुणोंसे परे), चराचर जगत्के स्वामी और सबके अन्तरकी जाननेवाले हैं। [ उपर्युक्त वार्ते कहकर ] उन्होंने कामी लोगोंकी दीनता (वेवसी) दिखलायी है और धीर (विवेकी) पुरुषोंके मनमें वैराग्यको हढ़ किया है।। १।।

कोध मनोज लोभ मह माया। छूटिह सकल राम की दाया॥ सो नर इंद्रजाल निह भूला। जा पर होइ सो नट अनुकृला॥ २॥ कोध, काम, लोभ, मद और माया—ये सभी श्रीरामजीकी दयासे छूट जाते हैं। वह नट (नटराज भगवान्) जिसपर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इन्द्रजाल (माया) में नहीं भूलता॥ २॥

उमा कहर में अनुभव अपना । सत हरि भजनु जगत सब सपना ॥
पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा । पंपा नाम सुभग गंभीरा ॥ ३ ॥ ३ हे उमा ! में तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ—हरिका भजन ही सत्य है, यह सारा जगत् तो स्वप्न [ की माँति झुठा ] है । फिर प्रभु श्रीरामजी पंपा नामक सुन्दर और गहरे सरोवरके तीरपर गये ॥ ३ ॥

संत हृदय जस निर्मं वारी। बाँधे घाट मनोहर चारी।। जहाँ तहाँ पिश्रहि चिविध मृग नीरा। जनु उदार गृह जाचक भीरा॥ ॥ ॥ उसका जल संतोंके हृदय-जैसा निर्मल है। मनको हरनेवाले सुन्दर चार घाट-बँधे हुए हैं। माति-माँतिके पशु जहाँ-तहाँ जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषोंके सर याचकोंकी भीड़ लगी हो !॥ ४॥

दो॰ पुरइनि संघन ओट जल वेगि न पाइअ मर्म।

मायाछन्न न देखिए जैसें निर्गुन ब्रह्म॥ ३९(क)॥

घनी पुरइनों (कमलके पत्तों) की आड़में जलका जल्दी पता नहीं मिलता ।
जैसे मायासे ढके रहनेके कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दीखता॥ ३९ (क)॥

सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जल माहि। जथा धर्मसीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहि॥ ३९(ख)॥ उस सरोवरके अत्यन्त अथाह जल्में सब मछलियाँ सदा एकरस ( एक समान ) सुली रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुपोंके सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं ॥ ३९ (ख)॥
ची०-बिकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर सुखर गुंजत बहु मृंगा॥
बोलत जलकुक्कुट कलहंसा। प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा॥ १॥
उसमें रंग-बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत-से मीरे मधुर खरसे गुंजार कर रहे
हैं। जलके मुगें और राजहंस बोल रहे हैं। मानो प्रभुको देखकर उनकी प्रशंसा कर
नरे हों॥ १॥

चक्रवाक यक खग समुदाई। देखत बनइ वरिन निर्ह जाई॥ सुंदर खग गन गिरा सुहाई। जात पथिक जनु छेत बोळाई॥२॥ चक्रवाक, यनुछे आदि पक्षियोंका समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुन्दर पक्षियोंकी बोळी बड़ी सुहावनी लगती है, मानो [रास्तेम ] जाते हुए पथिकको बुलाये छेती हो॥२॥

ताल समीप मुनिन्ह गृह छाए। चहु दिसि कानन बिटप सुहाए॥
चंपक यकुल कदंव तमाला। पाटल पनस परास रसाला॥ ३॥
उन शील (पंपासरोवर) के समीप मुनियोंने आश्रम बना रक्ले हैं। उसके चारों
ओर बनके सुन्दर वृक्ष हैं। चम्पा, मौलिसरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक,
और आम आदि—॥ ३॥

नय पल्लव कुसुमित तरु नाना । चंचरीक पटली कर गाना ॥ सीतल मंद सुगंध सुभाऊ । संतत बहद मनोहर बाऊ ॥ ४ ॥ बहुत प्रकारके वृक्ष नये-नये पत्तों और [सुगन्धित] पुष्पोंसे युक्त हैं, [जिनपर] भौरोंके समृह गुंजार कर रहे हैं । स्वभावसे ही शीतल, मन्द, सुगन्धित एवं मनको हरने-बाली ह्या सदा बहती रहती है ॥ ४ ॥

कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं। सुनि रव सरस ध्यान सुनि टरहीं॥ ५॥ कोयल 'कुहू' 'कुहू' का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर -सुनियोंका भी ध्यान टूट जाता है॥ ५॥

दो॰—फल भारन निम विटप सव रहे भूमि निअराइ।
पर उपकारी पुरुष जिमि नविहें सुसंपति पाइ॥ ४०॥
फलोंके योझसे झककर सारे वृक्ष पृथ्वीके पास आ छगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष
-वड़ी सम्पत्ति पाकर [विनयसे] झक जाते हैं॥ ४०॥

नौ०-देखि राम अति रुचिर तलावा। मजानु कीन्ह परम सुख पावा॥ देखी सुंदर तस्त्रर छाया। बैठे अनुज सहित रघुराया॥ १॥, श्रीरामजीने अत्यन्त सुन्दर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुन्दर उत्तम बृक्षकी छाया देखकर श्रीरघुनायजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित बैठ गये॥ १॥ तहँ पुनि सकल देव सुनि आए। अस्तुति करि निज धाम सिधाए॥ बैठे परम प्रसन्न कृपाला। कहत अनुज सन कथा रसाला॥ २॥ किर वहाँ सब देवता और मुनि आये और स्तुति करके अपने-अपने धामको चले गये। कृपाल श्रीरामजी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मणजीसे रसीली कथाएँ कह रहे हैं॥ २॥

विरहवंत भगवंतिह देखी। नारद मन भा सोच विसेषी॥ मोर साप करि अंगीकारा। सहत नाम नाना हुन्न भारा॥३॥ भगवान्को विरहयुक्त देखकर नारदजीके मनमें विदेषक्ष्यमें मोच हुआ [उन्होंने विचार किया कि ] मेरे ही द्यापको स्वीकार करके श्रीरामकी नाना प्रकारके दुःखींका भार सह रहे हैं (दुःख उटा रहे हैं)॥३॥

ऐसे प्रभुहि विलोकडँ जाई। पुनि न यनिहि अम अवस्र काई॥ यह विचारि नारद कर बीना। गए जहाँ प्रभु सुख आसीना॥ ४॥ ऐसे (भक्त बत्तल ) प्रभुको जाकर देखूँ। फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचारकर नारदजी हाथमैं वीणा िस्ये हुए वहाँ गये। जहाँ प्रभु मुखपूर्वक बंटे हुएथे। ४।

गायत रामचरित मृदु बानी । प्रेम सहित यहु भौति यात्रानी ॥

करत दंख्यत लिए उठाई । राख्ते यहुत बार उर लाई ॥ ५ ॥

वे कोमल वाणीसे प्रेमके साथ यहुत प्रकारने यात्रान-प्रायानकर रामचिरतका गान

कर [ते हुए चले आ ] रहे थे । दण्डशत् करते देखकर आंग्रामचन्द्रजीने नारदजीको
उठा लिया और यहुत देरतक हृदयसे लगाये रक्खा ॥ ५ ॥

स्वागत पूँछि निकट वैदारे। छिमन सादर चरन पानारे॥ ६॥ फिर स्वागत (कुशल) पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मणजीने आदरके साथ उनके चरण धोये॥ ६॥

दो॰—नानाविधि विनती करि प्रभु प्रसन्न जियँ जानि।
नारद घोले वचन तव जोरि सरोरुह पानि॥४१॥
यहुत प्रकारते विनती करके और प्रभुको मनमे प्रसन्न जानकर तव नारदजी
कमलके समान हार्थोको जोड़कर वचन बोले—॥४१॥

ची०-सुनहु उदार सहज रघुनायक। सुंदर अगम सुगम वर दायक॥
देहु एक वर मागर्ड स्वामी। जद्यि जानत अंतरजामी॥ १॥
हे स्वभावसे ही उदार श्रीरघुनायजी! सुनिये। आप सुन्दर अगम और सुगम
वरके देनेवाले हैं। हे स्वामी! मैं एक वर माँगता हूँ, वह मुझे दीजिये, यद्यि आप
अन्तर्यामी होनेके नाते सब जानते ही हैं॥ १॥

जान हु भुनि तुम्ह मोर सुभाज । जन सन कबहुँ कि करडँ दुराज ॥

फवन वस्तु असि प्रिय मोहि लागी । जो मुनिवर न सकहु तुम्ह मागी ॥ २ ॥

[ शीरामजीने कहा— ] हे मुनि ! तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो ! क्या मैं

अपने भक्तीं कभी कुछ छिपाव करता हूँ ! मुझे ऐसी कौन-सी वस्तु प्रिय लगती है,
जिसे हे मुनिश्रेष्ठ ! तुम नहों माँग सकते ! ॥ २ ॥

जन करुँ करु अदेय नहिं मोरें। अस बिस्तास तजह जिन भोरें॥
तय नारद बोले एरपाई। अस वर मागरुँ करहेँ दिजाई॥ ३॥
गुरो भक्तके लिये युक्त भी अदेय नहीं है। ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो।
तय नारदजी हरित होकर बोले-में एसा वर माँगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ —॥ ३॥
जयि प्रभु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक तें एका॥
सम सकल नामन्द ते अधिका। होड नाथ अघ खग गन बधिका॥ ४॥

राम सकल नामन्ह त आधका। हाउ नाथ अब खग गन बाधका ॥ ४॥। यद्यपि प्रभुक्ते अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक-से-एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ ! रामनाम सब नामोंसे बढ़कर हो और पापरूपी पक्षियोंके समूहके लिये यह दिक्कं समान हो ॥ ४॥

दो॰—राका रजनी भगति तच राम नाम सोइ सोम।
अपर नाम उडगन विमल वसहुँ भगत उर व्योम ॥४२ (क)॥
आपकी भक्ति पूर्णमाकी राजि है। उसमें 'राम' नाम यही पूर्ण चन्द्रमा होकर
और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तोंके हृदयस्थी निर्मल आकारामें निवास करें।४२(क)।

एवमस्तु मुनि सन कहेउ छपासिश्व रघुनाथ। तय नारद मन हरप अति प्रभु पद नायउ माथ॥ ४२ (ख)॥ छपासागर औरवुनाथजीने मुनिसे 'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) कहा। तय नारदजी-ने मनमें अत्यन्त हर्षित होकर प्रभुके चरणोंमें मस्तक नवाया॥ ४२ (ख)॥

नी०-अति प्रसन्न रघुनाथिह जानी। पुनि नारह बोले मृदु बानी॥
राम जबिंह प्रेरेट निज माया। मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया॥१॥ :
श्रीरघुनाथजीको अत्यन्त प्रसन्न जानकर नारदंजी फिर कोमल वाणी बोले—हे
रामजी!हे रघुनाथजी! सुनिथे, जब आपने अपनी मायाको प्रेरित करके मुझे मोहित
किया था। ॥१॥

तव विवाह मैं चाहर्ड कीन्हा। प्रभु केहि कारन करें न दीन्हा॥
सुनु भुनि तोहि कहर्डे सहरोसा। भजहिं जे मोहि ति सक्छ भरोसा॥ २॥
तव में विवाह करना चाहता था। हे प्रभु! आपने मुझे किस कारण विवाह
नहीं करने दिया? [प्रभु वोले—] हे मुनि! सुनो, मैं तुम्हें हर्षके साथ कहता हूँ कि
जो समस्त आज्ञा-भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही मजते हैं, ॥ २॥

करडँ सदा तिन्ह के रखवारी। जिमि यालक राखद्द महतारी॥

गह सिसु वच्छ अनल अहि धाई। तहँ राखद्द जननी अरगाई॥३॥

में सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता वालककी रक्षा करती है।
छोटा बचा जब दौड़कर आग और साँपको पकड़ने जाता है। तो वहाँ माता उसे [अपने हायों] अलग करके बचा लेती है॥३॥

त्रीह सएँ तेहि सुत पर माता। प्रीति करइ नहिं पाछिछि याता॥
सीरें प्रीद तनय सम ग्यानी। बालक सुत सम दास भमानी॥ ४॥
सयाना हो जानेपर उस पुत्रपर माता प्रेम तो करती है, परन्तु पिछली वात नहीं
रहती (अर्थात् मातृपरायण शिशुकी तरह फिर उसको बचानेकी चिन्ता नहीं करती,
क्योंकि वह मातापर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है)। ज्ञानी मेरे प्रीद
(स्थाने) पुत्रके समान है और [तुम्हारे-जैसा] अपने बलका मान न करनेवाला
सेवक मेरे शिशु पुत्रके समान है॥ ४॥

जनहि मोर बल निज बल ताही। दुहु कहँ काम क्रोध रिप्र आही॥
यह विचारि पंढित मोहि भजहीं। पाएहँ ग्यान भगित निह तजहीं॥ ५॥
मेरे सेवकको केवल मेरा ही वल रहता है और उसे (ज्ञानीको) अपना वल होता
है। पर काम-क्रोधरूप शत्रु तो दोनोंके लिये हैं। [ भक्तके शत्रुओंको मारनेकी जिम्मेवारी
सुझपर रहती है, वर्योकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही वल मानता है; परन्तु अपने
बलको माननेवाले ज्ञानीके शत्रुओंका नाश करनेकी जिम्मेवारी मुझपर नहीं है। ] ऐसा
विचारकर पण्डितजन (बुद्धिमान् लोग) मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होनेपर भी
मिक्तको नहीं छोड़ते।। ५।।

दो॰—काम कोच लोभादि मद प्रवल मोह के धारि। तिन्ह महँ अति दारुन दुखद मायारूपी नारि॥ ४३॥ काम, कोध, लोभ और मद आदि मोह (अज्ञान) की प्रवल सेना है। इनमें बायारूपिणी (मायाकी साक्षात् मृतिं) स्त्री तो अत्यन्त दारुण दुःख देनेवाली है॥ ४३॥ चौ०-सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता। मोह बिपिन कहुँ नारि वसंता॥

जप तप नेम जलाश्रय झारी। होइ श्रीषम सोपइ सब नारी॥ १॥ हे मुनि! सुनो; पुराण; वेद और संत कहते हैं कि मोहरूपी वन [को विकसित, करने ] के लिये स्त्री वसन्तऋतुके समान है। जप, तप, नियमरूपी सम्पूर्ण जलके स्थानों-को स्त्री श्रीष्मरूप होकर सर्वया सोख लेती है॥ १॥

काम क्रोध मद मत्सर भेका। इन्हिह हरवप्रद वरवा एका॥ दुर्वासना कुमुद समुद्राई। तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई॥ २॥ काम, क्रोध, मद और मत्तर (डाह) आदि मेडक हैं। इनको वर्षाऋतु होकर हर्ष प्रदान करनेवाली एकमात्र वही (स्ती) है। बुरी वाषनाएँ कुमुदोंके समूह हैं। उनको सदेव मुख देनेवाली वह शरद ऋतु है॥ २॥

धर्म सफल सरसीग्रह गृंदा। होइ हिम तिन्हिह दहइ सुख मंदा॥
पुनि ममता जवास बहुताई। पलुहइ नारि सिसिर रितु पाई॥ ३॥
मगत धर्म गमलेकि छंट हैं। यह नीच (विषयजन्य) सुख देनेवाली स्त्री हिममृतु होकर उन्हें जला टालती है। फिर ममतारूपी जवासका समूह (वन) स्त्रीरूपी
शिदार भृतुको पाकर हरा-भरा हो जाता है॥ ३॥

पाप उल्लंक निकर सुखकारी। नारि निबिद्ध रजनी अधिभारी॥
पुष्प यस सीस सत्य सब मीना। बनसी सम त्रिय कहिं प्रबीना॥ ४॥
पापमपी उत्तुओंके समृहके लिये यह स्त्री सुख देनेवाली घोर अन्धकारमयी रात्रि
रि। शुहिर, यस, शीस और सत्य—ये सब मछलियाँ हैं। और उन [को फँसाकर नष्ट
करने] के लिये स्त्री यंसीके समान है, चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं॥ ४॥

दो अवगुन मूल स्लप्रद प्रमदा सव दुख खानि।
ताते कीन्ह निवारन मुनि में यह जियँ जानि॥ ४४॥
युवती स्त्री अवगुणोंकी मूल, पीड़ा देनेवाली और सव दुःखोंकी खान है। इसिल्ये
हे मुनि! मेंने जीमें ऐसा जानकर तुमको विवाह करनेसे रोका था॥ ४४॥
ची - सुनि स्युपित के यचन सुहाए। सुनि तन पुलक नयन मिर आए॥

कहहु कवन प्रभु के असि रीती। सेवक पर ममता अह प्रीती॥ १॥ श्रीरचुनाथजीक सुन्दर वचन सुनकर मुनिका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र [ प्रेमाश्रुअंकि जलसे ] भर आये। [ वे मन-ही-मन कहने लगे— ] कहो तो किस प्रभुकी ऐसी रीति है, जिसका सेवकपर इतना ममत्व और प्रेम हो॥ १॥

जे न भनिहें अस प्रभु श्रम त्यागी । ग्यान रंक नर संद अभागी ॥
पुनि सादर बोळे सुनि नारद । सुनहु राम बिग्यान विसारद ॥ २ ॥
जो मनुष्य श्रमको त्यागकर ऐसे प्रभुको नहीं भजते, वे ज्ञानके कंगाल, दुर्बुद्धि और
अभागे हैं । फिर नारद सुनि आदरसहित बोले—हे विज्ञानविद्यारद श्रीरामजी ! सुनिये—॥२॥

अभाग है। फिर नारद मुन आदरताहत नार्य स्ति है। फिर नारद मुन आदरताहत नार्य स्ति है के लच्छन रघुयोरा। कहहु नाथ सब संजन भीरा॥
सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहकँ। जिन्ह ते मैं उन्ह के बस रहऊँ॥ ३॥
हे रघुवीर! हे भव-भय (जन्म-मरणके भय) का नाश करनेवाले मेरे नाथ! अब
कृपा कर संतोंके लक्षण कहिये। [श्रीरामजीने कहा—] हे मुनि! सुनो, मैं संतोंके
गुणोंको कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वशमें रहता हूँ॥ ३॥

षट विकार जित अनघ अकामा। अचल अकिंचन सुचि सुखधामा॥
अमितबोध अनीह मितमोगी। सत्यसार किंव कोबिद जोगी॥ ४॥
वे संत [काम, कोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर—इन ] छः विकारों (दोपों)
को जीते हुए, पापरहित, कामनारहित, निश्चल (स्थिर बुद्धि), अकिञ्चन (सर्वत्यागी),
बाहर-भीतरसे पिबन, सुखके धाम, अक्षीम ज्ञानवान्, इच्छारहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ,
किंव, विद्वान्, योगी, ॥ ४॥

सावधान मानद महिता। धीर धर्म गति परम प्रवीना॥ ५॥ सावधान, दूनरोंको मान देनेवाले, अभिमानरहित, धेर्यवान्, धर्मके ज्ञान और आचरणमें अत्यन्त निपुण, ॥ ५॥

दो॰—-गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह।
तिज्ञ मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह॥ ४५॥
गुणोंके घर, संसारके दुःखोंसे रहित और सन्देहोंसे सर्वथा छूटे हुए होते हैं।
मेरे चरणकमळोंको छोड़कर उनको न देह हो प्रिय होती है, न घर ही॥ ४५॥

चौ०-निज गुन श्रवन सुनत सङ्घाहीं। पर गुन सुनत अधिक हरपाहीं॥
सम सीतल निहें त्यागिह नीती। सरल सुभाउ सर्वाह सन प्रीती॥ १॥
कानोंसे अपने गुण सुननेमें सबुचाते हैं, दूसरींके गुण सुननेसे विद्याप हिंत होते
हैं। सम और शीतल हैं, न्यायका कभी त्याग नहीं करने। सरलखमाव होते हैं और
समीसे प्रेम रखते हैं॥ १॥

जप तप व्रत दम संजम नेमा। गुरु गोबिंद् बिश पद प्रेमा॥ श्रद्धा छमा सयश्री दाया। सुदिता मम पद प्रोति अभाया॥ २॥ वे जप, तप, व्रत, दम, संयम और नियममें रत रहते हैं और गुरु, गोबिन्द तथा ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रेम रखते हैं । उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, सुदिता (प्रसन्ता) और मेरे चरणोंमें निष्कपट प्रेम होता है, ॥ २॥

विरति विजेक बिनय बिग्याना। बांध जयारथ वेद पुराना॥
दंभ मान मद करहिं न काऊ। भूलि न देहिं कुमारग पाछ॥ ३॥
तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान (परमात्माके तत्त्वका ज्ञान) और वेदपुराणका यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम्भ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और
भूलकर भी कुमार्गपर पैर नहीं रखते॥ ३॥

गाविह सुनिह सदा मम छीछा । हेतु रहित परिहत रत सीछा ॥ सुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते । किह न सकिह सारद श्रुति तेते ॥ ४ ॥ स्था मरी स्टॅलाक्षेषी गाते-सुनते हैं और विना ही कारण दूसरोंके हितमें छगे स्थेन में: हैंकि है। दे मनि ! सुनीत सर्वकि जिल्ले सुण हैं उनकी सरस्वती और वेद भी सही २८ मत्त्री ॥ ४॥

संर - किंद्र सक न सारद सेप नारद सुनत पद पंकज गहे। अन दीनवंशु रूपाट अपने भगत गुन निज मुख कहे॥ सिरु नाइ यागीं बार चरनिह ब्रह्मपुर नारद गए। ने धन्य नुल्हीदास आस बिहाइ जे हरि रँग रँए॥

ंदर और आरडा भी नहीं कह सकते? यह सुनते ही नारदानि श्रीरामजीके चरण-सकत कर है किये । दीनवरण क्षणांड अभूने इस प्रकार अपने श्रीमुख्ये अपने भक्तींके गुण सह । भग क्षणे भरणोंने नारकार सिर नवाकर मारदानी प्रकालोकको चर्च गये । तुलसीदास-अं कर्क में है वे पुरुष भरप है जो सब आज्ञा छोड़कर केंबल श्रीहरिके रंगमें रँग गये हैं।

होत- रायनारि जानु पायन गार्बाई सुनहिं से लोग।
गान भगति एए पार्याई विनु विराग जप जोग॥४६ (क)॥
ो लोग रायगंद शतु जीगमधीका पवित्र यश गार्वेगे और सुनेंगे, वे वैरान्य, जर कीर दोगोंदे दिना हो दीसमधीकी एद मिन पार्वेगे॥४६ (क)॥

दीप निना सम जुयति तन मन जिन होसि पर्नग । भजीह राम निज काम मद करिह सदा सतसँग ॥ ४६ (ख) ॥ गुरुक्ष निर्देशित क्षेत्र दीस्क्यी हीके तमान है। है मन ! तू उतका पर्तिगा न बन । काम कीर मध्यो छोड़कर धीरामननद्रजीका भजन कर और सदा सत्तन्न कर ॥४६ (ख)॥

### मासपारायण, बाईसवाँ विश्राम

्ति श्रीमहानचरिनगानसं सक्तकितनुपविध्यंसने नृतीयः सोणनः समाप्तः । कित्रुगकं सम्पूर्णं पादोको विध्यंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह र्तासरा सोपान समाप्त हुआ ।

( अरण्यकाण्ड समाप्त )





## पर्वताकार हनूमान्जी



स्रनतिहं भयउ पर्वताकारा।

[ पृष्ठ ६८२

#### शीगणेशाय नमः श्रीजानकीयछभो विजयते

# श्रीरासचरितमानस



#### किप्किन्धाकाण्ड

स्रोक

कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिवली विशानधामात्रुमी शोभाल्यो वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दिपयी। मायामानुपरूपिणो रघुवरौ सद्धर्मवर्मी हितौ स्रोतान्वेपणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हि नः॥१॥

कुन्दपुष्प और नील कमलके समान सुन्दर गौर एवं क्यामवर्ण, अत्यन्त बलवान्। विज्ञानके घाम, शोभासम्पन्न, श्रेष्ठ घनुर्घर, वेदोंके द्वारा वन्दित, गौ एवं ब्राह्मणोंके समूहके प्रिय [ अथवा प्रेमी ], मायांके मनुष्यरूप धारण किये हुए, श्रेष्ठ धर्मके लिये कवचस्वरूप, सवके हितकारी, श्रीसीताजीकी खोजमें लगे हुए, पियकरूप रघुकुलके श्रेष्ठ श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों ॥ १॥

व्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चान्ययं श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्द्रचरे संशोभितं सर्वदा। संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामामृतम् ॥ २॥

वे सुकृती ( पुण्यात्मा पुरुष ) धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्र [ के मथने ] से उत्पन्न हुए, किलयुगके मलको सर्वया नष्ट कर देनेवाले, अविनाशी, भगवान् श्रीशम्भुके सुन्दर एवं श्रेष्ठ मुखरूपी चन्द्रमामें सदा शोभायमान, जन्म-मरणरूपी रोगके औषध, सबको सुख देनेवाले और श्रीजानकीजीके जीवनस्वरूप श्रीरामनामरूपी अमृतका निरन्तर पान करते रहते हैं ॥ २॥

सो॰ -- मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानि कर। जहाँ वस संभु भवानि सो कासी सेइअ कस न॥

जहाँ श्रीशिव-पार्वती वसते हैं, उस काशीको मुक्तिकी जन्मभूमि, ज्ञानकी खान और पार्पोका नाश करनेवाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाय !

जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहिं पान किय। तेहि न भजसि मन गंद को कृपाल संकर सरिस॥

जिस भीषण हलाहल विपसे सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने ख्वयं पान कर लिया, रे मन्द मन ! तू उन शङ्करजीको क्यों नहीं भजता ? उनके समान कृपार्छ[ और ] कौन् है ?

चौ०-आगें चले बहुरि रघुगया। रिप्यमूक पर्वत निकराया॥
तह रह सचित्र सहित सुग्रीवा। आवत देखि अतुल चल सींवा॥ १॥
श्रीरखुनायजी किर आगे चले। ऋप्यमूक पर्वत निकट आ गया। वहाँ (ऋप्यमूक पर्वतपर) मन्त्रियोंसहित सुग्रीव रहते थे। अनुलनीय बलकी सीमा श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजीको आते देखकर—॥ १॥

अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल वल रूप निधाना ॥
धिर वह रूप देखु तें जाई । कहेसु जानि नियँ सयन बुझाई ॥ २ ॥
सुप्रीय अत्यन्त भयभीत होकर बोले—हे हनुमान् ! सुनो, ये दोनों पुरुष बल और
रूपके निधान हैं । तुम ब्रह्मचारीका रूप धारण करके जाकर देखों । अपने हृदयमें
उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारेसे समझाकर कह देना ॥ २ ॥

पठए बालि होहि मन मैला। भागों तुरत तजों यह सेला॥ वित्र रूप घरि कपि तह गयुक्त। माथ नाइ पूजत अस भयुक्त॥ ३॥ यदि वे मनके मिलन बालिके भेजे हुए हों तो में तुरत ही इस पर्वतको छोड़कर भाग जाऊँ। [यह सुनकर] हनुमान्जी ब्राह्मणका रूप घरकर वहाँ गये और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे—॥ ३॥

को तुम्ह स्थामल गौर सरीरा। छत्री रूप फिरहु बन बीरा॥ कठिन भूमि कोमल पद गामी। कवन हेतु विचरहु बन स्वामी॥ ४॥ हे वीर! सॉवले और गोरे शरीरवाले आप कौन हैं। जो क्षत्रियके रूपमें वनमें फिर रहे हैं ? हे स्वामी! कटोर भूमिपर कोमल चरणोंसे चलनेवाले आप किस कारण वनमें विचर रहे हैं ?॥ ४॥

मृदुछ मनोहर सुंदर गाता। सहत दुसह बन आतप वाता॥ की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ॥ ५॥ मनको हरण करनेवाले आपके सुन्दर, कोमल अङ्ग हैं, और आप वनके दुःतह धूप और यानुको सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश—इन तीन देवताओं मेंसे कोई हैं। या आप दोनों नर और नारायण हैं॥ ५॥

दो०—जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार। की तुम्ह अग्विल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार॥१॥ अगवा आप जगत्के मृल कारण और सम्पूर्ण लोकोंके खामी खयं भगवान् हैं। जिन्होंने लोगोंको भवनागरने पार उतारने तथा पृथ्वीका भार नष्ट करनेके लिये मनुष्य-रूपमें अवनार लिया है ?॥१॥

नी०-कोसलेस इसरथ के जाए। हम पितु बचन मानि वन आए॥ नाम राम लिंहमन दोड भाई। संग नारि सुकुमारि सुहाई॥ १॥ [धीरामचन्द्रजीने कहा—] हम कोसलराज दशरथजीके पुत्र हैं और पिताका वचन मानकर वन आये हैं। हमारे राम-लक्ष्मण नाम हैं। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुन्दर सुकुमारी ली थी॥ १॥

इहाँ हरी निस्तिचर बैदेही। बिग्र फिरहिं हम खोजत तेही॥ आपन चरित कहा हम गाई। कहहु बिग्र निज कथा बुझाई॥२॥ यहाँ (बनमें) राधसने [मेरी पत्नी] जानकीको हर छिया। हे ब्राह्मण! हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण! अपनी कथा समझाकर कहिंगे॥२॥

प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना । सो सुख उमा जाह नहिं बरना ॥
पुरुकित तन भुग आव न बचना । देखत रुचिर वेप के रचना ॥ ३ ॥
प्रभुको पहचानकर हनुमान्जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वीपर गिर पड़े ( उन्होंने
साष्टाङ्ग दण्डयत्-प्रणाम किया ) । [ शिवजी कहते हैं—] हे पार्वती ! वह सुख वर्णन
नहीं किया जा सकता । शरीर पुरुकित हैं भुखसे वचन नहीं निकलता । वे प्रभुके
सुन्दर वेपकी रचना देख रहे हैं ॥ ३ ॥

पुनि धीरज धिर अस्तुति कीन्ही। हरप हृद्यँ निज नाथि चीन्ही।।

मोर न्याउ में पूछा साई। तुम्ह पूछहु कस नर की नाई॥ ४॥

फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नायको पहचान छेनेसे हृदयमें हर्ष हो रहा
है। [फिर हृतुमान्जीने कहा—] हे स्वामी! मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय

था, [वपांके वाद आपको देखा, वह भी तपस्वीके वेपमें और मेरी वानरी बुद्धि। इससे
मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिख्यितिके अनुसार मैंने आपसे पूछा। ]

परन्तु आप मनुष्यकी तरह कैसे पूछ रहे हैं ? ॥ ४॥

तव माया वस फिरड मुलाना। ता ते में नहि प्रमु पहिचाना॥ ५॥

मैं तो आपकी मायाके वश भृला फिरता हूँ; इसीसे मैंने अपने स्वामी (आप) को नहीं पहचाना || ५ ||

दो॰—एकु में मंद् मोहवस कुटिल हृद्य अग्यान ।
पुनि प्रभु मोहि विसारेज दीनवंधु भगवान ॥ २ ॥
एक तो में यों ही मन्द हूँ, दूसरे मोहके वशमें हूँ, तीधरे हृदयका कुटिल और अज्ञान
हूँ, फिर हे दीनवन्धु भगवान् ! प्रभु (आप) ने भी मुझे भुला दिया ! ॥ २ ॥
चौ॰—जदिप नाथ वहु अवगुन मोरें। सेवक प्रभुहि पर जिन मारें॥
नाथ जीव तब मार्या मोहा। सो निस्तरह तुम्हारेहि छोहा॥ १ ॥
हे नाथ ! यद्यपि मुझमें बहुत-से अवगुण हैं। तथावि सेवक स्वामीकी विस्मृतिमें न
पड़े (आप उसे न भूल जायें)। हे नाथ ! जीव आपकी मायासे मोहित है। वह
आपहीकी कुपासे निस्तार पा सकता है॥ १॥

ता पर मैं रघुवीर दोहाई। जानटें नहिं कछु भजन उपाई।।
सेवक सुत पति मातु भरोसें। रहइ असीच बनइ प्रभु पोसें॥ २॥
उसपर हे रघुवीर ! में आपकी दुहाई (द्यापय) करके कहता हूँ कि में भजन-साधन
कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामीके और पुत्र माताके भरोसे निश्चिन्त रहता है। प्रभुको
सेवकका पालन-पोपण करते ही वनता है (करना ही पड़ता है)॥ २॥

अस.किह परेउ चरन अकुलाई। निज्ञ तनु प्रगिट प्रीति उर छाई॥ तब रघुपति उठाइ उर लावा। निज्ञ लोचन जल सींचि जुड़ावा॥३॥ ऐसा कहकर हनुमान्जी अकुलाकर प्रभुके चरणींपर गिर पड़े, उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदयमें प्रेम छा गया। तत्र श्रीरघुनायजीने उन्हें उठाकर हृदयसे लगा लिया और अपने नेत्रोंके जलसे सींचकर शीतल किया॥३॥

सुनु किं नियँ मानसि जिन कना। तें मम प्रिय लिंडमन ते दूना॥ समद्रसी मोहि कह सब कोक। सेवक प्रिय अनन्यगति सोक॥ ॥॥

[ फिर कहा— ] हे किप ! सुनो, मनमें ग्लानि मत मानना (मन छोटा न करना)। तुम मुझे लक्ष्मणसे भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं (मेरे लिये न कोई प्रिय है, न अप्रिय)। पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्यगति होता है (मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता)॥ ४॥

दो॰—सो अनन्य जाकें असि मित न टरइं हनुमंत।

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥३॥
और हे इनुमान्! अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं
सेवक हूँ और यह चराचर (जड़-चेतन) जगत् मेरे स्वामी भगवान्का रूप है॥३॥

ची॰—देखि पवनसुत पति अनुकूला। हृद्यँ हरष बीती सब सूला॥
नाथ सैल पर कपिपति रहुई। सो सुप्रीव दास तब अहुई॥ १॥
स्वामीको अनुकूल (प्रसत्र) देखकर पवनकुमार हनुमान्जीके हृदयमें हुष छा
गया और उनके सब दुःख जाते रहे। [उन्होंने कहा—] हे नाथ ! इस पर्वतपर
चन्तरराज सुप्रीध रहता है, वह आपका दास है॥ १॥

तेहि सन नाथ मयत्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजे॥
सो सीता कर खोज कराहिह। जह तह मरकट कोटि पठाहिह॥२॥
ऐ नाय! उससे मिनता कीजिये और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिये।
च्द सीताजीकी खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरोंको मेजेगा॥२॥
पृद्धि विधि सकल कथा समुझाई। लिए हुऔ जन पीठि चढ़ाई॥
जय सुप्रीवें सम कहुँ देखा। अतिसय जन्म घन्य करि लेखा॥३॥
इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान्जीने (श्रीराम-लक्ष्मण) दोनों जनोंको पीठपर
चढ़ा लिया। जब सुप्रीवेन श्रीरामचन्द्रजीको देखातो अपने जन्मको अत्यन्त घन्य समझा।३८
सादर मिलेड नाइ पद माया। मेंटेड अनुज सहित रघुनाथा॥
कपि कर मन विचार पृद्धि रीती। करिहाँह विधि मो सन ए प्रीती॥ ४॥
सुप्रीव चरणोंमें मस्तक नवाकर आदरसहित मिले। श्रीरघुनाथजी भी छोटे भाईसहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मनमें इस प्रकार सोच रहे हैं कि है विधाता!

स्या ये मुससे प्रीति करेंगे ? ॥ ४ ॥ दो०—त्व हनुमंत उभय दिसि की सब कथा सुनाइ । पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति हकुइ ॥ ४ ॥ तब हनुमान्जीने दोनों ओरकी सब कथा सुनाकर अधिको साक्षी देकर परस्पर हढ़ करके प्रीति जोड़ दी (अर्थात् अधिकी साक्षी देकर प्रतिज्ञापूर्वक उनकी मैत्री करवा दी)।४। ची०—कीन्हि प्रीति कञ्ज बीच न राखा । छिसन राम चरित सब भाषा ॥

कह सुग्रीव नयन भरि बारी। मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी॥ १॥ दोनोंने [ हृदयसे ] ग्रीति की, कुछ भी अन्तर नहीं रक्खा। तब लक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्रजीका सारा इतिहास कहा। सुग्रीवने नेत्रोंमें जल भरकर कहा—है नाय! मिथिलेशकुमारी जानकीजी मिल जायँगी॥ १॥

मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक वारा। बैठ रहेउँ मैं करत बिचारा॥
गगन पंथ देखी में जाता। परबस परी बहुत बिरुपाता॥२॥
में एक बार यहाँ मिन्त्रियोंके साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने
पराये ( शत्रु ) के वशमें पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीताजीको आकाशमार्गसे जाते
देखा था॥ २॥

राम राम हा राम पुकारी। हमहि देखि दीन्हेउ पट ढारी॥ मागा राम तुरत तेहिं दीन्हा। पट उर छाइ सोच अति कीन्हा॥३॥ हमें देखकर उन्होंने पाम! राम! हा राम!' पुकारकर वस्त्र गिरा दिया था। श्रीरामजीने उसे माँगा। तब सुग्रीवने तुरंत ही दे दिया। वस्त्रको हृदयसे लगाकर रामचन्द्रजीने बहुत ही सोच किया॥३॥

कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा। तजहु सोच मन आनहु घीरा॥
सब प्रकार करिहउँ सेवकाई। जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई॥ ॥
सुग्रीवने कहा—हे रघुवीर! सुनिये। सोच छोड़ दीजिये और मनमें थीरज
लाइये। मैं सब प्रकारसे आपकी सेवा करूँगा, जिस उपायसे जानकीजी आकर
आपको मिलें॥ ४॥

दो॰—सखा वचन सुनि हरपे छुपासिधु वल्रसींव।
कारन कवन वसहु वन मोहि कहहु सुग्रीय॥५॥
कुपाके समुद्र और वलकी सीमा श्रीरामजी सखा सुग्रीवके वचन सुनकर हर्षित
हुए। [और बोले—] हे सुग्रीव! मुझे बताओ तुम वनमें किस कारण रहते हो ?॥५॥
चौ॰—सथ बाल्डि अरु मैं द्वी माई। ग्रीति रही कछु बरनि न लाई॥

सयसुत सायावी तेहि नार्ज । आवा सो प्रभु हमरें गार्ज ॥ १ ॥ [सुग्रीवने कहा—] हे नाय ! वालि और मैं दो भाई हैं । हम दोनोंमें ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती । हे प्रभो ! मय दानवका एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था । एक बार वह हमारे गाँवमें आया ॥ १ ॥

अर्थ राति पुर द्वार पुकारा। बाली रिपु बल सहै न पारा॥ धावा बालि देखि सो भागा। मैं पुनि गयउँ वंधु सँग लागा।। २॥ उसने आधी रातको नगरके फाटकपर आकर पुकारा (ललकारा)। बालि शतुके बल (ललकार) को सह नहीं सका। वह दौड़ा, उसे देख्कर मायावी भागा। मैं भी माईके संग लगा चला गया॥ २॥

गिरिबर गुहाँ पैठ सो जाई। तब बालीं मोहि कहा बुझाई॥
परिलेसु मोहि एक पखवारा। नहिं बावों तब जानेसु मारा॥ ३॥
वह मायावी एक पर्वतकी गुफामें जा घुसा। तब बालिने मुझे समझाकर
कहा—तुम एक पखवाड़े (पंद्रह दिन) तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनोंमें
न आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया॥ ३॥

मास दिवस तहँ रहेडँ खरारी। निसरी रुधिर धार तहँ भारी॥ बालि हतेसि मोहि मारिहि आई। सिला देइ तहँ चलेडँ पराई॥४॥ हे खरारि! मैं वहाँ महीनेभरतक रहा। वहाँ (उस गुफामेंसे) रक्तकी बड़ी भारी धारा निकली । तत्र [ मैंने समझा कि ] उसने बालिको मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा । इसलिये मैं वहाँ (गुफाके द्वारपर ) एक शिला लगाकर भाग आया ॥ ४॥ मंत्रिन्ह पुर देखा वितु साईं। दीन्हेड मोहि राज बरिआईं॥ वाली ताहि मारि गृह आवा । देखि मोहि जियें मेद बढ़ावा ॥ ५॥ मिन्त्रयोंने नगरको बिना स्वामी (राजा) का देखा, तो मुझको जबर्दस्ती राज्य दे दिया । बालि उसे मारकर घर आ गया । मुझे [ राजिसहासनपर ] देखकर उसने जीमें भेद बढ़ाया (बहुत ही विरोध माना ) । [ उसने समझा कि यह राज्यके लोमसे ही गुफाके द्वारपर शिला दे आया था, जिससे में बाहर न निकल सकूँ; और यहाँ आकर राजा वन बैटा ] ॥ ५॥

रिपु सम मोहि मारेसि अति भारो । हरि छोन्हेसि सर्बसु अह नारो ॥

तार्के भय रघुयीर कृपाला । सकल भुवन मैं फिरेडें बिहाला ॥ ६ ॥

उसने मुझे शत्रुके समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्रीको
भी छीन लिया । हे कृपालु रघुवीर ! में उसके भयसे समस्त लोकोंमें बेहाल होकर
फिरता रहा ॥ ६ ॥

इहाँ साप वस आवत नाहीं। तदिष सभीत रहउँ मन माहीं॥
सुनि सेवक दुख दीनद्याला। फरिक डठीं है भुजा विसाला॥ ७॥
वह शापके कारण यहाँ नहीं आता। तो भी में मनमें भयमीत रहता हूँ। सेवकका
दुःख सुनकर दीनींपर दया करनेवाले श्रीरशुनाथ जीकी दोनों विशाल भुजाएँ फड़क उटीं।।।।।
दो०—सुनु सुग्रीव मारिहउँ वालिहि एकहिं वान।

ब्रह्म रुद्र सरनागत गएँ न उवरिहिं प्रान ॥ ६॥ ं [ उन्होंने कहा—] हे सुग्रीव ! सुनो, मैं एक ही बाणसे बालिको मार डाल्ँगा । ब्रह्मा और रुद्रकी शरणमें जानेपर भी उसके प्राण न वचेंगे ॥ ६॥

चौ०-जे न मित्र दुख होहिं दुखारी। तिन्हिह बिकोकत पातक भारी॥

निज दुख गिरि सम रजकरि जाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना॥१॥ जो लोग मित्रके दुःखसे दुखी नहीं होते, उन्हें देखनेसे ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वतके समान दुःखको धूलके समान और मित्रके धूलके समान दुःखको सुमेरु (बड़े भारी पर्वत) के समान जाने॥१॥

जिन्ह के असि मित सहज न आई। ते सठ कत हिंठ करत मिताई॥
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। गुन प्रगट अवगुनिह दुरावा॥२॥
जिन्हें स्वभावसे ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है। वे मूर्ख हठ करके क्यों किसीसे मित्रता
करते हैं ! मित्रका धर्म है कि वह मित्रको बुरे मार्गसे रोककर अच्छे मार्गपर चलावे। उसके
गुण प्रकृट करे और अवगुणोंको छिपाने ॥ २॥

1

देत छेत मन संक न धरई। वल अनुमान सदा हित करई॥ विपति काल कर सतगुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन पृहा॥ ३॥ देने-लेनेमें मनमें शंका न रक्ते। अपने बलके अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्तिके समयमें तो सदा सौगुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत ( श्रेष्ठ ) मित्रके गुण (लक्षण) ये हैं॥ ३॥

आगें कह मृदु वचन वनाई। पाछें अनिहत मन कुटिलाई॥ जा कर चित अहि गति सम भाई। अस कुमित्र परिहरेहिं भलाई॥ ४॥ जो सामने तो बना-बनाकर कोमल बचन कहता है और पीट-पीछे बुराई करता है तथा मनमें कुटिलता रखता है—हे भाई![इस तरह] जिसका मन साँपकी चालके समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्रको तो त्यागनेमें ही भलाई है॥ ४॥

सेवक सठ तृप कृपन कुनारी। कपटी मित्र सूल सम चारो॥ सखा सोच त्यागहु वल मोरें। सव विधि घटव काज में तोरें॥ ५॥ मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र—ये चारों शूलके समान [पीड़ा देनेवाले] हैं। हे सखा! मेरे वलपर अब तुम चिन्ता छोड़ दो। मैं सब प्रकार-से तुम्हारे काम आऊँगा। (तुम्हारी सहायता करूँगा)॥ ५॥

कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा। बालि महाबल अति रनधीरा॥ दुंदुभि अस्थि ताल देखराए। बिनु प्रयास रघुनाय दहाए॥६॥ सुग्रीवने कहा—हे रघुवीर! सुनिये, बालि महान् वलवान् और अत्यन्त रणधीर है। फिर सुग्रीवने श्रीरामजीको दुन्दुभि राक्षसकी हिंदुयाँ और तालके वृक्ष दिखलाये। श्रीरघुनाथजीने विना ही परिश्रमके (आसानीसे) दहा दिया॥६॥

देखि अभित बल बाढ़ी प्रीती। बालि बधव इन्ह भइ परतीती॥ बार बार नावइ पद सीसा। प्रभुहि जानि मन हरप कपीसा॥ ७॥ श्रीरामजीका अपरिमित बल देखकर सुप्रीवकी प्रीति बढ़ गयी और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिका वध अवस्य करेंगे। वे बार-बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभुको पहचानकर सुप्रीव मनमें हर्षित हो रहे थे॥ ७॥

उपजा ग्यान बचन तब बोला। नाथ कृपाँ मन भयउ अलोला॥
सुख संपत्ति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिइउँ सेवकाई॥८॥
जब ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ! आपकी कृपासे अब
मेरा मन स्थिर हो गया। सुख, सम्पत्ति, परिवार और बड़ाई (बड़प्पन) सबको
त्यागकर मैं आपकी सेवा ही क्लॅंगा॥८॥

ए सब राम भगति के बाधक। कहिंह संत तव पद अवराधक॥ सन्नु मित्र सुख दुख जग माहीं। मायाकृत परमारथ नाहीं॥९॥ क्योंकि आपके चरणोंकी आराधना करनेवाले संत कहते हैं कि ये सब ( सुख, सम्पत्ति आदि ) रामभक्तिके विरोधी हैं। जगत्में जितने भी शत्रु-मित्र और सुख-दु:ख [ आदि इन्ह ] हैं, सब-के-सब मापारचित हैं, परमार्थतः (वास्तवमें ) नहीं हैं॥ ९॥

यालि परम हित जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा ॥
सपनें जेहि सन हो ह लराई । जागें समुझत मन सकुचाई ॥ १०॥
हे शीरामजी ! वालि तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी हुपासे शोकका नाश फरनेवाले आप मुझे मिले; और जिसके साथ अब स्वप्नमें भी लड़ाई हो तो जागनेपर उसे समहाकर मनमें संकोच होगा िक स्वप्नमें भी मैं उससे क्यों लड़ा रे ॥ १०॥

अय प्रभु फ़्पा करहु एहि भीती। सब तिन भजनु करीं दिन राती॥

सुनि यिराग संज्ञत किप बानी। बोले बिहाँसि रामु धनु पानी॥ ११॥

हे प्रामी! अब तो इस प्रकार कृपा कीजिये कि सब छोड़कर दिन-रात मैं आपका
भजन ही कहाँ। सुग्रीवकी वैराग्ययुक्त वाणी सुनकर ( उसके क्षणिक वैराग्यको
देखकर) हाथमें धनुव धारण करनेवाले श्रीरामजी मुसकराकर बोले—॥ ११॥

जो कछ कहेहु सत्य सब सोई। सखा बचन मम मृषा न होई॥
नट मरकट इब सबिह नचावत। रामु खगेस वेद अस गावत॥ १२॥
तुमने जो कुछ कहा है। वह सभी सत्य है। परन्तु हे सखा! मेरा वचन मिथ्या
नहीं होता (अर्यात् बालि मारा जायगा और तुग्हें राज्य मिलेगा)। [काकमुग्लाविका
कहते हैं कि—] हे पिक्षयों के राजा गरुड़! नट (मदारी) के बंदरकी तरह श्रीरामजी
सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं॥ १२॥

हैं सुग्रीव संग रघुनाथा। चले चाप सायक गहि हाथा॥ तय रघुपति सुग्रीव पठावा। गर्जीस जाइ निकट बल पावा॥ १३॥ तदनन्तर सुग्रीवको साथ लेकर और हाथोंमें धनुष-त्राण धारण करके श्रीरघुनायजी चले। तव श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवको वालिके पास भेजा। वह श्रीरामजीका बल पाकर वालिके निकट जाकर गरजा॥ १३॥

सुनत वालि कोधातुर धावा। गहि कर चरन नारि समुझावा॥
सुनु पति जिन्हिह मिलेड सुग्रीवा। ते हो बंधु तेज बल सींवा॥ १४॥
वालि सुनते ही कोधमें भरकर वेगसे दौड़ा। उसकी स्त्री ताराने चरण पकड़कर
उसे समझाया कि हे नाथ! सुनिये, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और
वलकी सीमा हैं॥ १४॥

कोसलेस सुत लिख्यन रामा। कालहु जीति सकहिं संग्रामा॥ १५॥ वे कोसलाधीश दशरथजीके पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राममें कालको भी जीत सकते हैं ॥ १५॥ ं दो॰—कह वाली सुनु भीरु प्रिय समद्रसी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मार्राहे तो पुनि होउँ सनाथ॥७॥

बालिने कहा—है मीरु ! (डरपोक ) प्रिये ! सुनोः श्रीरघुनाथजी समदर्शी हैं। जो कदाचित् वे मुझे मारेंहींगे तो मैं सनाथ हो जाऊँगा (परमपद पा जाऊँगा ) ॥ ७॥ 'चौ॰-अस कहि चला महा अभिमानी। तृन समान सुग्रीवहि जानी॥

भिरे उसी बाली अति तर्जा। मुठिका मारि महाधुनि गर्जा॥ १॥

ऐसा कहकर वह महान् अभिमानी वाळि सुग्रीवको तिनकेके समान जानकर चला । दोनों भिड़ गये । बाळिने सुग्रीवको बहुत घमकाया और घूँसा मारकर वड़े जोरसे गरजा ॥ १॥

तब सुत्रीव विकल हो इसागा। सुष्टि प्रहार बज्ज सम लागा॥

मैं जो कहा रघुबीर कृपाला। बंधु न हो इसोर यह काला॥ २॥

तव सुत्रीव व्याकुल होकर भागा। घूँसेकी चोट उसे वज्जके समान लगी।

[सुत्रीवने आकर कहा—] हे कृपाल रघुवीर! मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बालि मेरा भाई नहीं है, काल है॥ २॥

एकरूप ं तुम्ह आता दोऊ। तेहि अस तें निर्ह सारेड सोऊ॥ कर परसा सुश्रीद सरीरा। तनु भा कुलिस गई सब पीरा॥३॥

[ श्रीरामजीने कहा—] तुम दोनों भाइयोंका एक-सा ही रूप है। इसी भ्रमसे मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्रीरामजीने सुग्रीवके शरीरको हायसे स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज़के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही ॥ ३॥

मेली कंठ सुमन के माला। पठवा पुनि बल देइ विसाला॥
पुनि नाना बिधि भई लराई। विटप ओट देखिँह रघुराई॥ ४॥
तव श्रीरामजीने सुग्रीवके गलेमें फूलोंकी माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी
बल देकर भेजा। दोनोंमें पुनः अनेक प्रकारसे युद्ध हुआ। श्रीरघुनायजी वृक्षकी आड़से
देख रहे थे॥ ४॥

दो॰ वहु छल बल सुग्रीव कर हियँ हारा भय मानि।

मारा वालि राम तब हृद्य माझ सर तानि॥८॥

सुग्रीवने बहुत-से छल-बल किये, किन्तु [अन्तमें] भय मानकर हृदयसे हार गया।

तब श्रीरामजीने तानकर बालिके हृदयमें बाण मारा॥८॥

ची०-परा बिकल महि सर के लागें। पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगें॥ स्थाम गात सिर जटा बनाएँ। अरुन नयन सर चाप चढ़ाएँ॥ १॥ त्राण लगते ही बालि व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। किन्तु प्रभु श्रीरामचन्द्रजी- को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान्का श्याम शरीर है। सिरपर जटा बनाये हैं। ठाल नेत्र हैं, बाण लिये हैं और धनुष चढ़ाये हैं ॥ १॥

पुनि पुनि चितह चरन चित दीन्हा । सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा ॥
हृदयँ प्रीति मुख बचन कडोरा । बोला चितह राम की ओरा ॥ २ ॥
वालिने बार-बार भगवान्की ओर देखकर चित्तको उनके चरणोंमें लगा दिया ।
प्रभुको पहचानकर उसने अपना जन्म सफल माना । उसके हृदयमें प्रीति थी, पर मुखमें
कडोर बचन थे । वह श्रीरामजीकी ओर देखकर बोला—॥ २ ॥

भर्म हेतु अवतरेहु गोसाईं। मारेहु मोहि ज्याध की नाईं॥ में धेरी सुग्रीव विभारा। अवगुन कवन नाथ मोहि मारा॥ ३॥ हे गोसाईं! आपने धर्मकी रक्षाके लिये अवतार लिया है और मुझे ज्याधकी तरह (छिपकर) मारा १ में वैरी और सुग्रीव प्यारा १ हे नाथ! किस दोषसे आपने मुझे मारा १॥ ३॥

अनु न बधू भिगती सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी॥
इन्हिंह कुटिए विलोकइ जोई। ताहि बधें कछु पाप न होई॥ ४॥
[ श्रीरामजीने कहा—] हे मूर्ज ! सुन, छोटे माईकी स्त्री, बहिन, पुत्रकी स्त्री
और कन्या —ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टिये देखता है, उसे मारनेमें
कुछ भी पाप नहीं होता॥ ४॥

मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना। नारि सिखावन करिस न काना॥

सम भुज बल आश्रित तेहि जानी। मारा चहिस अधम अभिमानी॥ ५॥

हे मूढ़ ! तुझे अत्यन्त अभिमान है। तूने अपनी स्त्रीकी सीखपर भी कान

(ध्यान) नहीं दिया। सुग्रीवको मेरी भुजाओंके वलका आश्रित जानकर भी और अधम

अभिमानी! तूने उसको मारना चाहा॥ ५॥

दो॰—सुनहु राम खामी सन चल न चातुरी मोरि। प्रमु अजहूँ में पापी अंतकाल गति तोरि॥९॥

[ बालिने कहा—] हे श्रीरामजी! सुनिये, स्वामी (आप) से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रमो! अन्तकालमें आपकी गति (कारण) पाकर में अब भी पापी ही रहा ! ॥ ९॥

चौ०—सुनत राम अति कोमल बानी। बालि सीस परसेड निज पानी॥ अचल करीं तनु राखहु प्राना। बालि कहा सुनु क्रपानिधाना॥ १॥ वालिकी अत्यन्त कोमल वाणी सुनकर श्रीरामजीने उसके सिरको अपने हायसे स्पर्श किया [और कहा—] मैं तुम्हारे शरीरको अचल कर दूँ, तुम प्राणोंको रक्लो। वालिने कहा—हे क्रपानिधान! सुनिये॥ १॥

जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं। अंत राम किह आवत नाहीं॥
जासु नाम बळ संकर कासी। देत सबिह सम गति अविनासी॥ २॥
मुनिगण जन्म-जन्ममें (प्रत्येक जन्ममें ) [अनेकों प्रकारका ] साधन करते रहते
हैं। फिर भी अन्तकाळमें उन्हें 'राम' नहीं कह आता (उनके मुखसे रामनाम नहीं
निकलता)। जिनके नामके वळसे शंकरजी काशीमें सबको समानरूपसे अविनाशिनी
गति (मुक्ति) देते हैं॥ २॥

सम लोचन गोचर सोइ आवा। बहुरि कि प्रमु अस विनिष्टि बनावा॥ ३॥ वह श्रीरामजी खयं मेरे नेत्रोंके सामने आ गये हैं। हे प्रभो ! ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा १॥ ३॥

छं॰ सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति किह श्रुति गावहीं। जिति पवन मन गो निरस किर मुनि ध्यान कवहुँक पावहीं॥ मोहि जानि अति अभिमान वस,प्रभु कहेउ राखु सरीरही। अस कवन सठ हिंठ काटि सुरतरु वारि करिहि ववूरही॥१॥

श्रुतियाँ 'नेति-नेति' कहकर निरन्तर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्राण और मनको जीतकर एवं इन्द्रियोंको [ विषयोंके रससे सर्वथा ] नीरस बनाकर मुनिगण ध्यानमें जिनकी कभी कचित् ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु (आप) साक्षात् मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यन्त अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो। परन्तु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्पश्चको काटकर उससे ववूरके बाह लगाविगा (अर्थात् पूर्णकाम बना देनेवाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीरकी रक्षा चाहेगा ?)॥ १॥

अव नाथ करि करुना विलोकहु देहु जो वर मागऊँ। जेहिं जोनि जन्मों कर्म वस तहुँ राम पद अनुरागऊँ॥ यह तनय मम सम विनय बल कल्यानप्रद प्रमु लीजिए। गृहि बाँह सुर तर नाहु शास्त्र कर्यानप्रद प्रमु लीजिए।

गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए ॥ २ ॥ हे नाथ ! अब मुझपर दयादृष्टि कीजिये और मैं जो वर माँगता हूँ उसे दीजिये ! मैं कर्मवरा जिस योनिमें जन्म हूँ वहीं श्रीरामजी (आप) के चरणोंमें प्रेम करूँ ! हे कल्याणप्रद प्रमो । यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बलमें मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिये । और हे देवता और मनुष्योंके नाथ ! वाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइये ॥ २ ॥

दो॰ राम चरन दृढ़ प्रीति करि वालि कीन्ह तनु त्याग । सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग ॥ १०॥ श्रीरामजीके चरणोंमें दृढ़ प्रीति करके वालिने शरीरको वैसे ही (आसानीसे) स्वाग दिया जैसे हाथी अपने गलेसे फूलोंकी मालाका गिरना न जाने ॥ १०॥ ची०-राम यालि निज धाम पठावा। नगर लोग सब व्याकुल धावा॥ नाना विधि विलाप कर तारा। हुटे केस न देह सँभारा॥ १॥ शीरामचन्द्रजीने वालिको अपने परमधाम भेज दिया। नगरके सब लोग व्याकुल होगर दोहे। यालिकी स्त्री तारा अनेकों प्रकारसे विलाप करने लगी। उसके बाल विखरे हुए हैं और देहकी सँभाल नहीं है॥ १॥

तारा विकल देखि रघुराया। दीन्ह ग्यान हरि छीन्ही माया॥
छिति जल पायक गगन समोरा। पंच रचित अति अधम सरीरा॥ २॥
ताराको व्याञ्चल देखकर श्रीरघुनाथजीने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया
(अगान) एर ली। [उन्होंने कहा—] पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु—इन पाँच तत्त्वोंसे यह अत्यन्त अधम शरीर रचा गया है॥ २॥

प्रगट सो तनु तव आगें सोवा। जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा॥
उपजा ग्यान चरन तब लागी। लीन्हेसि परम भगति बर मागी॥ ३॥
वह दारीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है, और जीव नित्य है। फिर तुम्ह किसके लिये रो रही हो १ जब शान उत्पन्न हो गया। तब वह भगवान्के चरणों लगी।
और उसने परम भक्तिका वर माँग लिया॥ ३॥

उसा दारु जोपित की नाईं। सबिध नचावत रामु गोसाईं॥
तय सुप्रीविध आयसु दीन्हा। मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा॥ ४॥
[दावजी कहते हैं—] हे उमा! स्वामी श्रीरामजी सबको कठपुतलीकी तरह नचाते हैं।
तदनन्तर श्रीरामजीने सुग्रीवको आज्ञा दी और सुग्रीवने विधिपूर्वक बालिका सब मृतक-कर्म किया॥ ४॥

राम कहा अनुजिह समुद्धाई। राज देहु सुग्रीविह जाई॥
रघुपति चरन नाइ किर माथा। चले सकल ग्रेरित रघुनाथा॥ ५॥
तय श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाई लक्ष्मणको समझाकर कहा कि तुम जाकर
सुग्रीविको राज्य दे दो। श्रीरघुनाथजीकी प्रेरणा (आज्ञ) से सब लोग श्रीरघुनाथजीके
चरणों मस्तक नवाकर चले॥ ५॥

दो॰—लिखिमन तुरत बोलाए पुरजन विष्र समाज।
राजु दीन्ह सुश्रीच कहँ अंगद कहँ जुबराज॥ ११॥
लक्ष्मणजीने तुरंत ही सब नगरवासियोंको और ब्राह्मणोंके समाजको बुला लिया और [ उनके सामने ] सुग्रीवको राज्य और अंगदको युवराज-पद दिया॥ ११॥
चौ॰—उमा राम सम हित जग माहीं। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं॥
सुर नर सुनि सब कै यह रीती। स्वारथ लागि कर्राह सब प्रोती॥ १॥

¥ .

हे पार्वती ! जगत्में श्रीरामजीके समान हित करनेवाला गुरु, पिता, माता, वन्धु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्यके िक्ये ही सब प्रीति करते हैं।। १।।

वालि त्रास व्याकुल दिन राती। तन यहु त्रन चिताँ जर द्यातां॥ सोइ सुग्रीव कीन्ह कपि राऊ। अति कृपाल रघुत्रीर सुभाऊ॥२॥ जो सुग्रीव दिन-रात वालिके भयसे व्याकुल रहता था। जिसके शरीरमें बहुत-सेघाव हो गये थे और जिसकी छातां चिन्ताके मारे जला करती थी। उसी मुग्रीवको उन्होंने बानरोंका राजा बना दिया। श्रीरामचन्द्रजीका स्वमाव अत्यन्त ही कृपालु है॥२॥

जानतहूँ अस प्रभु परिहरहीं। काहे न चिपित जाल नर परहीं॥
पुनि सुग्रीविह लीन्ह चोलाई। बहु प्रकार नृपनीति सिलाई॥३॥
जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभुको त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्तिके जालमें
फॅसें ? फिर श्रीरामजीने सुग्रीयको चुला लिया और बहुत प्रकारसे उन्हें राजनीतिकी
शिक्षा दी॥३॥

कह मसु सुनु सुमीव हरीसा। पुर न जाउँ दस चारि यरीसा॥
गत ग्रीपम वरपा रिनु आई। रहिहउँ निकट सेंछ पर छाई॥ ४॥
फिर प्रसुने कहा—हे वानरपित सुग्रीव! सुनो, मैं चौदह वर्पतक गाँव ( यस्ती )
में नहीं जाऊँगा। श्रीप्मऋतु वीतकर वर्पाऋतु आ गयी। अतः में यहाँ पास ही पर्वतपर
टिक रहूँगा॥ ४॥

अंगद सहित करह तुम्ह राजू। संतत हृद्र्ये धरेहु मम काजू॥ जब सुग्रीव भवन फिरि आए। राम प्रवरपन गिरि पर छाए॥ ५॥ तुम अंगदशहित राज्य करो। मेरे कामका हृदयमें सदा ध्यान रखना। तदनन्तर जब सुग्रीवजीश्मर छोट आये। तब श्रीरामजी प्रवर्णण पर्वतपर जा टिके॥ ५॥ दो०—प्रथमहिं देवन्ह गिरि गुहा राखेड रुचिर वनाइ।

राम छपानिधि कछु दिन वास करहिंगे आहू॥ १२॥ देवताओंने पहलेसे ही उस पर्वतकी एक गुफाको सुन्दर वना (सजा) रक्ला या। उन्होंने सोच रक्ला था कि कृपाकी खान श्रीरामजी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे॥ १२॥

चौ॰-सुंदर वन कुसुमित अति सोभा। गुंजत मधुप निकर मधु लोभा।। कंद मूल फल पत्र सुहाए। भए बहुत जब ते प्रभु आए॥ १॥ सुन्दर वन फूला हुआ अत्यन्त सुशोभित है। मधुके लोभसे भौरोंके समूह गुंजार कर रहे हैं। जबसे प्रभु आये, तबसे वनमें सुन्दर कन्द, मूल, फल और पत्तोंकी बहुतायत हो गयी॥ १॥ देगिर सनोहर सेंस अनुपा। रहे तहूँ अनुज सहित सुरमूपा॥
गणुकर गर्ग गृग तनु धरि देवा। करिह सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा॥ २॥
गनीहर और अनुपम पर्यतको देखकर देवताओंके सम्राट् श्रीरामजी छोटे भाईसहित
पहाँ रह गोर। देवता सिद्ध और मुनि भागों पश्चियों और पश्चओंके दारीर धारण करके
प्रभुकी मेना पहने स्वो॥ २॥

मंगलराप भयड वन तथ ते। कीन्छ निवास समापित जब ते॥
प्रिट्य मिला अति सुग्र सुहाई। सुख भासीन तहाँ हो भाई॥ ३॥
अपने रनाराति श्रीरामजीने वहाँ निवास किया तबसे वन मङ्गलस्वरूप हो गया।
सुन्दर रहिन्दर्भाणकी एक अत्यन्त उज्ज्वल शिला है। उसपर दोनों माई सुखपूर्वक
नियासमान हैं॥ ३॥

कात अनुज सन कया अनेका। भगति विरित नुपनीति विवेका॥

शरपा काल मेच नभ छाए। गरजत लागत परम सुहाए॥ ४॥

शीरामजी छोट भाई लग्मणजीते भक्ति, वैराग्यः राजनीति और ज्ञानकी अनेकों

कपाएँ कहते हैं। वर्षाकालमें आकाशमें छाये हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहाबने
लगते हैं॥ ४॥

देश न्लिसिन देखु मीर गन नाचत वारिद् पेखि।
गृही विरित रत हरण जस विष्नुभगत कहुँ देखि॥ १३॥
शिरामजी कहने लगे—] हे लक्ष्मण! देखो, मोरोंके झंडवादलोंको देखकर नाच
शि । जैसे वराष्यमें अनुरक्त ग्रह्ख किसी विष्णुभक्तको देखकर हिंग होते हैं॥ १३॥
ची०-धन धमंड नम गरजत घोरा। प्रिया हीन दरपत मन मोरा॥
हामिनि दमक रह न धन माहीं। खल के प्रीति जथा थिर नाहीं॥ १॥
आकारामें बादल युमड़-धुमड़कर घोर गर्जना कर रहे हैं, प्रिया (सीताजी) के
विना मेरा मन डर रहा है। विजलीकी चमक वादलमें टहरती नहीं, जैसे बुधकी प्रीति

स्पिर नहीं रहती ॥ १ ॥

बरपिंह जलद भूमि निअराएँ। जथा नविह बुध विद्या पाएँ॥

बरपिंह जलद भूमि निअराएँ। जथा नविह बुध विद्या पाएँ॥

बृद अघात सहिंह गिरि कैसें। खल के वचन संत सह जैसें॥ २॥

गादल पृथ्वीके समीप आकर (नीचे उत्तरकर) बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर

विद्वान नम्र हो जाते हैं। वूँदोंकी चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुर्धोंके वचन संत सहते

है। २॥

छुट्ट नदीं भरि चलीं तोराई। जस थोरेहूँ धन खल इतराई॥ भूमि परत भा ढावर पानी। जनु जीवहि माया लपटानी॥३॥ छोटी नदियाँ भरकर [किनारोंको ] तुड़ाती हुई चलीं, जैसे थोड़े धनसे भी दुष्ट इतरा जाते हैं ( मर्यादाका त्याग कर देते हैं ) । पृथ्वीपर पढ़ते ही पानी गँदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीवके माया लिपट गयी हो ॥ ३ ॥

सिरिट सिरिट जल भरिह तलावा । जिसि सदगुन सज्जन पिंह आवा ॥ सिरता जल जलनिधि महुँ जाई । होइ अचल जिसि जिब हरि पाई ॥ ४ ॥ जल एकत्र हो होकर तालाबोंमें भर रहा है, जैसे सदगुण [एक-एककर] सजनके पास चले आते हैं । नदीका जल समुद्रमें जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्रीहरिको पाकर अचल ( आवागमनसे मुक्त ) हो जाता है ॥ ४ ॥

दो॰ हरित भूमि तन संकुल समुझि पर्राह नहि पंथ।

जिमि पाखंड चाद तें गुप्त होर्हि सदशंथ ॥ १४ ॥ पृथ्वी वाससे परिपूर्ण होकर हरी हो गयी है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते । जैसे पाखण्ड मतके प्रचारसे सद्गन्थ गुप्त ( छप्त ) हो जाते हैं ॥ १४ ॥

चौ०-दादुर धुनि चहु दिसा सुहाई। येद पदहिं अनु यह समुद्राई॥ नव पछ्य भए बिटप अनेका। साधक मन जस मिलें यियका॥ १॥ चारों दिशाओंमें मेढकोंकी ध्वनि ऐसी सुहायनी लगती है, मानो विद्यार्थियोंके समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षोंमें नये पत्ते आ गये हैं, जिससे वे ऐसे हरे-मरे एथं

सुशोभित हो गये हैं जैसे साधकका मन निवेक ( शान ) प्राप्त होनेपर हो जाता है ॥ १ ॥ अर्क जवास पात बिनु भयऊ। जस सुराज खल उद्यम गयऊ॥ खोजत कतहुँ मिल्रह निहं धूरी। करह कोध जिमि धरमिह दूरी॥ २ ॥ मदार और जवासा विना पत्तेके हो गये ( उनके पत्ते झड़ गये )। जैसे श्रेष्ठ राज्यमें दुष्टोंका उद्यम जाता रहा ( उनकी एक भी नहीं चलती )। धूल कहीं खोजनेपर

भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्मको दूर कर देता है (अर्थात् क्रोधको आवेश होनेपर धर्मका ज्ञान नहीं रह जाता) ॥ २॥

सित संपन्न सोह मिह कैसी। उपकारी के संपति जैसी॥ निस्ति तम धन खद्योत बिराजा। जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा॥ ३॥ अन्नसे युक्त (ल्हराती हुई खेतीसे हरी-भरी) पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है। जैसी उपकारी पुरुषकी सम्पत्ति। रातके धने अन्धकारमें जुगन् शोमा पा रहे हैं। मानो दिम्मर्योका समाज आ जुटा हो॥ ३॥

महाबृष्टि चिल फूटि किमारी । जिमि सुतंत्र भएँ विगरिह नारों ॥
इषी निराविह चतुर किसाना । जिमि बुध तजिह मोह मद माना ॥ ४ ॥
भारी वर्षीसे खेतोंकी क्यारियाँ फूट चली हैं, जैसे खतन्त्र होनेसे ख्रियाँ विगद
जाती हैं । चतुर किसान खेतोंको निरा रहे हैं ( उनमेंसे घास आदिको निकालकर फेंक
रहे हैं ) । जैसे विद्वान लोग मोह, मद और मानका त्याग कर देते हैं ॥ ४ ॥

देखिअत चक्रवाक खग नाहीं। किलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं॥

ऊपर बरपइ तुन निहं जामा। जिमि हरिजन हियँ उपज न कामा॥ ५॥

चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं दे रहे हैं; जैसे किल्युगको पाकर धर्म माग जाते हैं।

ऊसरमें वर्पा होती है; पर वहाँ घासतक नहीं उगती। जैसे हरिमक्तके हृदयमें काम नहीं

उत्पन्न होता।। ५॥

बिविध जंतु संकुल मिह श्राजा। प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा॥ जह तह रहें रहे पथिक थिक नाना। जिमि इंद्रिय गन उपजें ग्याना॥ ६॥ पृथ्वी अनेक तरहके जीवोंसे भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजाकी वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक यककर ठहरे हुए हैं, जैसे शान उत्पन्न होनेपर इन्द्रियाँ [शिथिल होकर विषयोंकी ओर जाना छोड़ देती हैं]॥ ६॥

दो॰—कयहुँ प्रवल वह मारुत जहुँ तहुँ मेघ विलाहि। जिमि कपूत के उपजें कुल सद्धर्म नसाहि॥ १५(क)॥ कभी-कभी वायु बड़े जोरसे चलने लगती है। जिससे बादल जहाँ-तहाँ गायब हो

कमा-कमा वायु वड़ जारस चलन लगता है जित्त पार जार पार जार साम पार जाते हैं। जैसे कुपुत्रके उत्पन्न होनेसे कुलके उत्तम धर्म (श्रेष्ठ आचरण) नष्ट हो जाते हैं।। १५ (क)।।

कबहुँ दिवस महँ निविद् तम कबहुँक प्रगट पतंग।
विनसइ उपजइ ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुसंग॥ १५(ख)॥
कभी [बादलोंके कारण] दिनमें घोर अन्धकार छा जाता है और कभी सूर्य
प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो
जाता है॥ १५ (ख)॥

चौ०-वरपा विगत सरद रितु आई। रुखिमन देखहु परम सुहाई॥
फूलें कास सकल मिह छाई। जनु बरषाँ कृत प्रगट बुदाई॥ १॥
हे रुक्ष्मण ! देखों। वर्षा बीत गयी और परम सुन्दर शरद्ऋतु आ गयी। फूलें
हुए काससे सारी पृथ्वी छा गयी। मानो वर्षाऋतुने [ कासरूपी सफेद बालोंके रूपमें ]
अपना बुदापा प्रकट किया है॥ १॥

उदित अगस्ति पंथ जल सोषा। जिमि लोभिह सोषइ संतोषा॥
सिरता सर निर्मल जल सोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा॥ २॥
अगस्त्यके तारेने उदय होकर मार्गके जलको सोख लिया, जैसे सन्तोष लोभको सोख
लेता है। निदयों और तालावोंका निर्मल जल ऐसी शोमा पा रहा है जैसे मद और मोहसे
रिहत संतोंका हृदय !॥ २॥

रस रस सूख सरित सर पानी । समता त्याग करहिं जिमि ग्यानी ॥ ज़ानि सरद रितु खंजन आए । पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए ॥ ३ ॥ नदी और तालाबोंका जल धारे-धारे सूख रहा है। जैसे ज्ञानी (विवेकी) पुरुष ममताका त्याग करते हैं। शरद्ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गये। जैसे समय पाकर सुन्दर सुकृत आ जाते हैं (पुण्य प्रकट हो जाते हैं) ॥ ३॥

पंक न रेनु सोह असि धरनी। नीति निपुन नृप कै जसि करनी॥ जल संकोच विकल भहुँ मीना। अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना॥ ४॥

न कीचड़ है न घूल; इससे घरती [ निर्मल होकर ] ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीतिनिपुण राजाकी करनी ! जलके कम हो जानेसे मछलियाँ व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख ( विवेकशून्य ) कुटुम्बी ( ग्रहस्थ ) धनके विना व्याकुल होता है ॥ ४ ॥

विनु घन निर्मल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ कहुँ कहुँ वृष्टि सारदी थोरी । कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी ॥ ५ ॥

विना बादलोंका निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवद्भक्त सब आशाओंको छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं-कहीं (विरले ही स्थानोंमें) शरद्ऋतुकी थोड़ी-थोड़ी वर्षा हो रही है। जैसे कोई विरले ही मेरी मिक्त पाते हैं।। ५।।

दो॰ चले हरिष तिज नगर नृप तापस विनक भिखारि।

जिमि हरिभगति पाइ श्रम तर्जाह आश्रमी चारि॥ १६॥

[ शरद्ऋतु पाकर ] राजा, तपस्त्री, व्यापारी और भिखारी [ क्रमदाः विजय, तपः व्यापार और भिक्षाके लिये ] हर्षित होकर नगर छोड़कर चले । जैसे श्रीहरिकी भक्ति पाकर चारों आश्रमवाले [ नाना प्रकारके साधनरूपी ] श्रमोंको त्याग देते हैं ॥ १६ ॥

चौ०-सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरिसरन न एकड बाधा॥

फूलें कमल सोह सर कैसा। निर्गुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा॥ १॥ जो मछलियाँ अथाह जलमें हैं, वे सुखी हैं, जैसे श्रीहरिके दारणमें चले जानेपर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलोंके फूलनेसे तालाव कैसी बोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होनेपर शोभित होता है॥ १॥

गुंजत मधुकर मुखर अनूपा। सुंदर खग रव नाना रूपा॥

चकवाक मन दुख निसि पेखी। जिमि दुर्जन पर संपति देखी॥ २॥

मीरे अनुपम शब्द करते हुए गूँज रहे हैं, तथा पक्षियोंके नाना प्रकारके सुन्दर
अब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवेके मनमें वैसे ही दुःख हो रहा है, जैसे दूसरेकी

सम्पत्ति देखकर दुऐको होता है ॥ २ ॥

चातक रटत तृषा अति ओही। जिमि सुख छहइ न संकरद़ोही॥ सरदातप निसि ससि अपहरई। संत दरस जिमि पातक टरई॥३॥ पपीहा रट टगाये हैं। उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्रीशङ्करजीका द्रोही सुख नहीं पाता (युक्तके लिये झींखता रहता है)। शरद्श्मृतुके तापको रातके समय चन्द्रमा हर लेता है। जैसे संतीके दर्शनसे पाप दूर हो जाते हैं॥ ३॥

देखि इंद्रु चकोर समुदाई। चितविह जिमि हरिजन हिर पाई॥

ससक इंस बोते हिम त्रासा। जिमि द्विज द्रोह किएँ कुछ नासा॥ ४॥

नगोरींके समुदाय चन्द्रमाको देखकर इस प्रकार दकदकी छगाये हैं जैसे भगवद्रक्त
भगवानको पाकर उनके [ निर्नियप नेत्रींसे ] दर्शन करते हैं। मच्छर और डाँस जाड़ेके

दरसे इस प्रकार नष्ट हो गये जैसे त्राह्मणके साथ वैर करनेसे कुछका नाश हो जाता है॥४॥

दो॰-भृमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ।

सद्गुर मिलें जाहिं जिमि संसय भ्रम समुदाइ ॥ १७ ॥ [चर्यां मृतुके कारण] पृथ्वीपर जो जीव भर गये थे। वे शरद्ऋतुको पाकर वैसे ही नष्ट हो गये जैसे सद्गुक्के मिल जानेपर सन्देह और भ्रमके समूह नष्ट हो जाते हैं ॥१७॥ चीर-यरपा गत निर्मल रितु आई। सुधि न तात सीता के पाई॥

एक बार कैसेहूँ सुधि जानों। कालहु जीति निमिष महुँ आनीं॥ १॥ वर्षा नीत गयी। निर्मल शरद्ऋतु आ गयी। परन्तु हे तात!सीताकी कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊँ तो कालको भी जीतकर पलभरमें जानकीको ले आऊँ॥ १॥

कतहुँ रहउ जों जीवित होई। तात जतन करि थानउँ सोई॥
सुर्प्रावहुँ सुधि मोरि विसारो। पावा राज कोस पुर नारी॥२॥
कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो है तात! यत्न करके मैं उसे अवस्य लाऊँगा।
रास्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिये सुग्रीवने भी मेरी सुघ मुला दी॥२॥

जोई सायक मारा में वालो। तेहिं सर हतों मूद कहें काली॥
जासु कृपाँ छूटहिं मद मोहा। ता कहुँ उमा कि सपनेहुँ कोहा॥ ३॥
जिस वाणसे मेंने वालिको मारा था। उसी वाणसे कल उस मूदको मारूँ![शिवजी
वहते हैं—]हे उमा ! जिनकी कृपासे मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं खप्नमें
भी कोथ हो सकता है ! [ यह तो लीलामात्र है ]॥ ३॥

जानहिं यह चरित्र मुनि क्यानी। जिन्ह रघुबीर चरन रित मानी॥
छिसन क्रोधवंत प्रभु जाना। धनुष चढ़ाइ गहे कर बाना॥ ४॥
ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति मान छी है (जोड़ छी है), वे
ही इस चरित्र (छीला रहस्य) को जानते हैं। छक्ष्मणजीने जब प्रभुको क्रोधयुक्त जाना,
तय उन्होंने धनुप चढ़ाकर वाण हाथमें छे छिये॥ ४॥

दो॰—तव अनुजहि समुझावा रघुपति करुना सींव। भय देखाइ छै आवहु तात सखा सुग्रीव॥१८॥ तव दयाकी सीमा श्रीरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको समझाया कि है तात ! सखा सुग्रीवको केवल भय दिखलाकर ले आओ [ उसे मारनेकी बात नहीं है ] ॥ १८॥ चौ॰ –इहाँ पवनसुत हृद्यँ विचारा । राम काजु सुग्रीवँ विसारा ॥

.निकट जाइ चरनिन्ह सिरु नावा । चारिहु विधि तेहि किह समुझावा ॥ १ ॥ यहाँ (किष्किन्धा नगरीमें ) पवनकुमार श्रीहनुमान्जीने विचार किया कि सुग्रीवने श्रीरामजीके कार्यको भुला दिया । उन्होंने सुग्रीवके पास जाकर चरणोंमें सिर नवाया । [ साम, दान, दण्ड, भेद ] चारों प्रकारकी नीति कहकर उन्हें समझाया ॥ १ ॥

सुनि सुग्रीवें परम भय माना। विषयें मोर हिर छीन्हें उग्याना ॥ अब मारुतसुत दूत समूहा। पठवहु जहें तहें बानर जूहा॥ २॥ हनुमान्जीके वचन सुनकर सुग्रीवने बहुत ही भय माना। [और कहा—] 'विषयोंने मेरे ज्ञानको हर छिया। अब हे पवनसुत! जहाँ-तहाँ बानरोंके यूथ रहते हैं। बहाँ दुर्तोंके समूहोंको भेजो॥ २॥

कहहु पाल महुँ आव न जोई। मोरें कर ता कर क्ष होई॥
तब हुनुमंत बोलाए दूता। सब कर किर सनमान बहुता॥ ३॥
और कहला दो कि एक पलवाड़िमें (पंद्रह दिनोंमें) जो न आ जायगा, उसका
मेरे हाथों क्ष होगा। तब हनुमान्जीने दूतोंको बुलाया और सबका बहुत सम्मान
करके—॥ ३॥

भय अरु प्रीति नीति देखराई। चले सकर्ल चरनिह सिर नाई॥
एहि अवसर रूछिमन पुर आए। क्रोध देखि जह तह किप धाए॥ ४॥
सबको भय, प्रीति और नीति दिखलायी। सब बंदर चरणोंमें सिर नवाकर चले।
इसी समय रूक्षणजी नगरमें आये। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ-तहाँ भागे॥ ४॥

दो॰—धनुष चढ़ाइ कहा तब जारि करउँ पुर छार। ब्याकुळ नगर देखि तब आयउ वाळिकुमार॥१९॥ तदनन्तर ल्क्ष्मणजीने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगरको जलकर अभी राख कर बूँगा। तब नगरमरको व्याकुल देखकर बाळिपुत्र अंगदबी उनके पास आये॥१९॥

चौ०-चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही। छिछमन अभय बाँह तेहि दीन्ही॥
क्रोधवंत छिछमन सुनि काना। कह कपीस अति भयाँ अकुछाना॥ १॥
अंगदने उनके चरणोंमें सिर नवाकर विनती की (क्षमायाचना की) तब छहमणजीने उनको अभय बाँह दी (भुजा उठाकर कहा कि डरो मत)। सुग्रीवने अपने कार्नोसे
छहमणजीको क्रोधयुक्त सुनकर भयसे अत्यन्त व्याकुछ होकर कहा—॥ १॥

सुन हनुमंत संग छै तारा। करि बिनती समुझाउ कुमारा॥ तारा सहित जाइ हनुमाना। चरन बंदि प्रभु सुजस बखाना॥ २॥ हे हनुमान ! सुनो, तुम ताराको साथ ले जाकर विनती करके राजकुमारको समझाओ (समसा-गुरा।कर सान्त करो)। इनुमान्जीने तारासहित जाकर लक्ष्मणजीके चरणोंकी वन्दना की और प्रभुके सुनदर यशका यखान किया॥ २॥

करि यिनती मंदिर है आए। चरन पखारि पहाँग बैठाए॥ तय कपीस चरनिह सिरु नावा। गहि भुज छछिमन कंठ छगावा॥ ३॥ ये विनती करके उन्हें महलमें ले आये तथा चरणोंको धोकर उन्हें पहाँगपर बैठाया। तय वानरराज सुग्रीवने उनके चरणोंमें सिर नवाया और छक्ष्मणजीने हाय कड़कर उनको गलेसे लगा लिया॥ ३॥

नाथ विषय सम मद कछु नाहीं। मुनि मन मोह करह छन माहीं॥
सुनत विनीत यचन सुख पावा। छिछमन तेहि बहुविधि समुझावा॥ ४॥
[ मुग्नीयने कहा—] हे नाथ! विषयके समान और कोई मद नहीं है। यह
मुनियोंके मनमें भी क्षणमात्रमें मोह उत्पन्न कर देता है [ फिर मैं तो विषयी जीव ही
उहरा ]। सुग्नीवके विनययुक्त बचन सुनकर छक्ष्मणजीने सुख पाया और उनको बहुत
प्रकारते समझाया॥ ४॥

पवन तनय सब कथा सुनाई। जेहि विधि गए दूत समुदाई॥ ५॥ तथ पवनमुत हनुमान्जीने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतोंके समूह गये थे वह सब हाल मुनाया॥ ५॥

दो॰—हरिप चले सुग्रीय तय अंगदादि किप साथ।

रामानुज आगें किर आए जहेँ रघुनाथ॥ २०॥

तय अंगद आदि वानरोंको साथ लेकर और श्रीरामजीके छोटे माई लक्ष्मणजीको

आगे करके (अर्थात् उनके पीछे-पीछे) सुग्रीय हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथजी
वे वहाँ आये॥ २०॥

ची॰—नाइ चरन सिरु कह कर जोरी। नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी॥ अतिसय प्रयल देव तब माया। छूटइ राम करहु जों दाया॥ १॥ श्रीरवुनायजीके चरणोंमें सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुप्रीवने कहा—हे नाथ! सुसे कुछ भी दोप नहीं है। हे देव! आपकी माया अत्यन्त ही प्रवल है। आप जब दया करते हैं, हे राम! तभी यह छूटती है॥ १॥

विषय वस्य सुर नर मुनि स्वामी । मैं पावँर पसु किप अति कामी ॥ नारि नयन सर जाहि न लागा । घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ २ ॥ हे स्वामी ! देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयोंके वशमें हैं । फिर मैं तो पामर पशु और पशुओंमें भी अत्यन्त कामी बंदर हूँ । स्त्रीका नयन-वाण जिसको नहीं लगा, जो भयक्कर क्रोधरूपी अँधेरी रातमें भी जागता रहता है (क्रोघान्थ नहीं होता) ॥ २ ॥
लोभ पाँस जेहिं गर न वँधाया । सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥
यह गुन साधन तें निर्ध होई । तुम्हरी कृषाँ पाव कोई कोई ॥ ३ ॥
और लोभकी फाँसीसे जिसने अपना गला नहीं वँधाया है रघुनायजी ! वह
मनुष्य आपहीके समान है । ये गुण साधनसे नहीं प्राप्त होते । आपकी कृपासे ही कोईकोई इन्हें पाते हैं ॥ ३ ॥

तव रघुपति बोले मुसुकाई। तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई॥
अब सोइ जतनु करहु मन लाई। जेहि विधि सीता के मुधि पाई॥ ४॥
तब श्रीरघुनाथजी मुसकराकर बोले—हे माई! तुम मुझे भरतके समान प्यारे
हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिन उपायसे सीताकी लबर मिले॥ ४॥
दो०—पहि विधि होत वतकही आप वानर जूथ।

नाना चरन सकल दिसि देखिल कीस चरूथ ॥ २१ ॥ इस प्रकार वातचीत हो रही थी कि वानरोंके यूथ ( झुंड ) आ गये । अनेक रंगीके वानरोंके दल सब दिशाओंमें दिखायी देने लगे ॥ २१ ॥

चौ॰-बानर कटक उमा में देखा। सो मूरुख जो करन चह लेखा॥ आह राम पद नावहिं माथा। निरिख वदनु सब होहिं सनाथा॥ १॥

[शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! वानरोंकी वह सेना मेंने देखी थी । उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान् मूर्ख है । सब वानर आ-आकर श्रीरामजीके चरणोंमें मस्तक नवाते हैं और [सौन्दर्य-माधुर्यनिधि] श्रीमुखके दर्शन करके कृतार्थ होते हैं ॥ १ ॥

अस किपि एक न सेना माहीं। राम कुसल जेहि पूछी नाहीं॥
यह कञ्च निहं प्रभु कह अधिकाई। विस्तरूप व्यापक रघुराई॥२॥
सेनामें एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्रीरामजीने कुशल न पूछी हो।
प्रभुके लिये यह कोई वड़ी वात नहीं है। क्योंकि श्रीरघुनाथजी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक
हैं (सारे रूपों और सब खानोंमें हैं)॥२॥

ठाढ़े नहूँ तहूँ आयसु पाई। कह सुग्रीव सबिह समुझाई॥

! राम काज अरु मोर निहोरा। बानर जूथ जाहु चहुँ ओरा॥ ३॥

आज्ञा पाकर सब नहाँ-तहाँ खड़े हो गये। तब सुग्रीवने सबको समझाकर कहा—
वानरों के समूहो ! यह श्रीरामचन्द्रजीका कार्य है। और मेरा निहोरा ( अनुरोध )
है। तुम चारों ओर जाओ॥ ३॥

जनकपुता कहुँ स्रोजहु जाई। मास दिवस महँ आएहु भाई॥ अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाएँ। आवड् बनिहि स्रो मोहि मराएँ॥ ४॥ और जाकर जानकीजीको खोजो । हे भाई ! महीनेभरमें वापस आ जाना । जो [ महीनेभरकी ] अविध विताकर विना पता लगाये ही लौट आवेगा उसे मेरेद्वारा मरवाते ही बनेगा ( अर्थात् मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा ) ॥ ४ ॥

दो॰—यचन सुनत सव वानर जहँ तहँ चले तुरंत।

तव सुप्रीयँ वोलाए अंगद नल हनुमंत॥ २२॥
सुप्रीयके वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ-तहाँ (भिन्न-भिन्न दिशाओं में)
प्वल दिये। तब सुप्रीयने अंगद, नल, हनुमान् आदि प्रधान-प्रधान योधाओं को बुलाया
अतेर कहा— ॥ २२॥

चौ०—सुनहु नील अंगद हनुमाना। जामवंत मितधीर सुजाना॥
सकल सुभर मिलि दिन्छन जाहू। सीता सुधि पूँछेहु सब काहू॥१॥
हे धीरबुद्रि और चतुर नील, अंगद, जाम्बवान् और हनुमान्! तुम सब श्रेष्ठ
मोद्रा मिलकर दक्षिण दिशाको जाओ और सब किसीसे सीताजीका पता पूछना॥१॥

मन क्रम बचन सो जतन विचारेहु। रामचंद्र कर काजु सँवारेहु॥ भानु पीठि सेह्अ उर आगी। स्वामिहि सर्व भाव छळ त्यागी॥ २॥

मन, वचन तथा कर्मसे उसीका (सीताजीका पता लगानेका) उपाय सोचना । श्रीरामचन्द्रजीका कार्य सम्पन्न (सफल) करना । सूर्यको पीठसे और अग्निको हृदयसे (सामनेसे) सेवन करना चाहिये। परन्तु स्वामीकी सेवा तो छल छोड़कर सर्वभावसे (मन, वचन, कर्मसे) करनी चाहिये॥ २॥

ति साया सेड्अ परलोका। मिटिंह सकल मवसंभव सोका॥
देह धरे कर यह फलु भाई। भिज्ञ राम सब काम बिहाई॥ ३॥
माया (विपयोंकी ममता-आपिक्त ) को छोड़कर परलोकका सेवन (भगवान्के
दिव्य धामकी प्राप्तिके लिये भगवत्सेवारूप साधन ) करना चाहिये, जिससे भव (जन्मभरण ) से उत्पन्न सारे शोक मिट जायँ। हे भाई ! देह धारण करनेका यही फल है

कि सब कामों (कामनाओं ) को छोड़कर श्रीरामजीका भजन ही किया जाय ॥ ३ ॥ सोइ गुनग्य सोई बड़भागी। जो रघुबीर चरन अनुरागी॥ आयसु मागि चरन सिरु नाई। चले हरिष सुमिरत रघुराई॥ ४॥ सद्गुणोंको पहचाननेवाला (गुणवान्) तथा बड़भागी वही है जो श्रीरघुनाथजीके चरणोंका प्रेमी है। आज्ञा माँगकर और चरणोंमें फिर सिर नवाकर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले॥ ४॥

पार्छे पवन तनय सिरु नावा। जानि काज प्रभु निकट बोलावा॥ परसा सीस सरोरुह पानी। कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी॥ ५॥ सबके पीछे पवनसुत श्रीहनुमान्जीने िसर नवाया । कार्यका विचार करके प्रसुने उन्हें अपने पास बुलाया । उन्होंने अपने कर-कमलसे उनके सिरका स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथकी श्राँगुठी उतारकर दी ॥ ५ ॥

बहु प्रकार सीतिह समुझाएहु। किह बल विरह वेगि तुम्ह आएहु॥ हतुमत जनम सुफल किर माना। चलेउ हृद्य धरि कृपानिधाना॥६॥ [और कहा—] बहुत प्रकारसे सीताको समझाना और मेरा बल तथा विरह (प्रेम) कहकर तुम शीव्र लीट आना। हनुमान्जीने अपना जन्म सफल समझा और कृपानिधान प्रमुको हृदयमें धारण करके वे चले॥६॥

जद्यिप प्रभु जानत सब बाता। राजनीति राखत सुरत्राता॥ ७॥ यद्यपि देवताओंकी रक्षा करनेवाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीतिकी रक्षा कर रहे हैं (नीतिको मर्यादा रखनेके लिये सीताजीका पता लगानेको जहाँ-तहाँ वानरोंको भेज रहे हैं )॥ ७॥

दो॰—चले सकल वन खोजत सिरता सर गिरि खोह।
राम काज लयलीन मन विसरा तन कर छोह॥ २३॥
सव वानर वन, नदी, तालाय, पर्वत और पर्वतोंकी कन्दराओं में खोजते हुए
चले जा रहे हैं। मन श्रीरामजीके कार्यमें लवलीन है। शरीरतकका प्रेम (ममत्व)
भूल गया है॥ २३॥

ची०-कतहुँ होइ निसिचर सैं भेटा। प्रान छेहिं एक एक चपेटा।।
बहु प्रकार गिरि कानन हेरिहं। कोड मुनि मिलड् ताहि सब घेरिहं॥ १॥
कहीं किसी राक्ष्मससे मेंट हो जाती हैं। तो एक-एक चातमें ही उनके प्राण छे छेते
हैं। पर्वतों और वनोंको बहुत प्रकारसे खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता
पूछनेके लिये उसे सब घेर लेते हैं।। १॥

छागि तृषा अतिसय अकुलाने। मिलड् न जल घन गहन मुलाने॥ मन हनुमान कीन्ह अनुमाना। मरन चहत सब चिनु जल पाना॥ २॥ इतनेमें ही सबको अत्यन्त प्यास लगी, जिससे सब अत्यन्त ही ब्याकुल हो गये। किन्तु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगलमें सब मुला गये। हनुमान्जीने मनमें अनुमान किया कि जल पिये बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं॥ २॥

चिंद गिरि सिखर चहूँ दिसि देखा । मूमि बिबर एक कौतुक पेखा ॥
चक्रवाक वक हंस उड़ाहीं । बहुतक खग प्रविसिंह तेहि माहीं ॥ ३ ॥
उन्होंने पहाड़की चोटीपर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वीके अंदर एक गुफार्में
उन्हें एक कौतुक (आश्चर्य) दिखायी दिया । उसके ऊपर चक्रवे, बगुले और हंस उड़
रहे हैं, और बहुत-से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं ॥ ३ ॥

गिरि ते उतिर पवनसुत आया। सब कहुँ छै सोइ बिबर देखावा॥ आगें कें इनुमंतिह छीन्हा। पैठे विबर विछंतु न कीन्हा॥ ४॥ पवनकुमार इनुमान्जी पवति उत्तर आये और सबको छे जाकर उन्होंने वह गुफा दिखन्यायी। सबने इनुमान्जीको आगे कर छिया और वे गुफामें बुस गये, देर नहीं की॥ ४॥

दो॰—दीख जाइ उपवन वर सर विगसित वहु कंज।
मंदिर एक रुचिर तहँ वैठि नारि तप पुंज॥ २४॥
अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन (वगीचा) और तालाब देखा, जिसमें
बहुत-से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुन्दर मन्दिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्नी

ची०-दृिर ते ताहि सविन्ह सिरु नावा। पूर्जे निज वृत्तांत सुनावा॥
तेहिं तय कहा करहु जल पाना। खाहु सुरस सुंदर फल नाना॥ १॥
दूरसे ही सबने उसे सिर नवाया और पूछनेपर अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया।
तय उसने कहा — जलपान करो और भाँति-भाँतिके रसीले सुन्दर फल खाओ॥ १॥
मज्जु कीन्ह मधुर फल खाए। तासु निकट पुनि सब चिल्नआए॥
तेहिं सब आपिन कथा सुनाई। मैं अब जाब जहाँ रघुराई॥ २॥
[आज्ञा पाकर] सबने स्नान किया। मीठे फल खाये और फिर सब उसके पास
चले आये। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनायी [और कहा—] मैं अब वहाँ
नाऊँगी जहाँ श्रीरधुनायजी हैं॥ २॥

मृद्दहु नयन विचर तिज जाहू। पैह्हु सीतिह जिन पिछताहू॥ नयन मृदि पुनि देखिंह बीरा। ठादे सकल सिंधु कें तीरा॥ ३॥ तुमलोग आँखें मूँद लो और गुफाको छोड़कर वाहर जाओ। तुम सीताजीको पा जाओगे, पछताओ नहीं (निराश न होओ)। आँखें मूँदकर फिर जब आँखें खोर्ली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्रके तीरपर खड़े हैं ॥ ३॥

सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा। जाइ कमल पद नाएसि माथा॥ नाना भाँति बिनय तेहिं कीन्ही। अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही॥ ४॥ और वह स्वयं वहाँ गयी जहाँ श्रीरघुनायजी थे। उसने जाकर प्रभुके चरणकमलोंमें मस्तक नवाया और बहुत प्रकारसे विनती की। प्रभुने उसे अपनी अनपायिनी (अचल) भक्ति दी॥ ४॥

दो॰—वदरीवन कहुँ सो गई प्रभु अग्या घरि सीस। उर घरि राम चरन जुग जे बंदत अज ईस॥ २५॥ प्रमुकी आज्ञा विरायर धारणकर और श्रीरामजीके युगल चरणांको, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वन्दना करते हैं, हृदयमें धारणकर वह (स्वयंप्रभा) वदिकाश्रमको चली गयी॥ २५॥

चौ०-इहाँ विचारिह किप सन माहीं। बीती अवधि कान कछु नाहीं॥
सब मिलि कहिं परस्पर बाता। बिनु सुधि लएँ करब का श्राता॥ १॥
यहाँ वानरगण मनमें विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गयी। पर काम दुरुः
न हुआ। सब मिलकर आवसमें बात करने लगे कि हे माई! अब तो सीताजीकी
खबर लिये बिना लौटकर भी क्या करेंगे!॥ १॥

कह अंगद लोचन भरि वारी। दुहुँ प्रकार भद्द मृत्यु हमारी॥ इहाँ न सुधि सीता कै पाई। उहाँ गएँ मारिहि किपराई॥ २ ॥ अंगदने नेत्रोंमें जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकारसे हमारी मृत्यु हुई। यहाँ ती सीताजीकी सुध नहीं मिली और वहाँ जानेपर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे॥ २ ॥

पिता बधे पर मारत मोही। राखा राम निहोर न ओही।।
पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं। मरन भयउ कछु संसय नाहीं।। ३॥
वे तो पिताके वध होनेपर ही मुझे मार डालते। श्रीरामजीने ही मेरी रक्षा की॰
इसमें सुग्रीवका कोई एहसान नहीं है। अंगद बार-बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है॥ ३॥

अंगद बचन सुनत किप बीरा। बोलि न सकिह नयन वह नीरा।।

छन एक सोच मगन होइ रहे। पुनि अस बचन कहत सब भए॥ ४॥

वानर वीर अंगदके बचन सुनते हैं; किन्तु कुछ वोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से

जल बह रहा है। एक क्षणके लिये सब सोचमें मग्न हो रहे। फिर सब ऐसा बचन

कहने लगे—॥ ४॥

हम सीता के सुधि छीन्हें बिना। नहिं जैहें जुबराज प्रवीना ॥
अस किह छवन सिंधु तट जाई। बैठे किप सब दर्भ हसाई॥ ५॥
हे सुयोग्य युवराज! हमलोग सीताजीकी खोज लिये विना नहीं लौटेंगे। ऐसा
कहकर छवणसागरके तटपर जाकर सब वानर कुश विद्याकर बैठ गये॥ ५॥
जामवंत अंगद दुख देखी। कहीं कथा उपदेस बिसेपी॥
तात राम कहुँ नर जिन मानहु। निर्गुन ब्रह्म अजित अज जानहु॥ ६॥
जाम्बवान्ने अंगदका दुःख देखकर विशेष उपदेशकी कथाएँ कहीं। [वे बोले—]
हे तात! श्रीरामजीको मनुष्यन मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अजेय और अजन्मा समझो॥ ६॥
हम सब सेवक अति बदमागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी॥ ७॥

हम सब सेवक अत्यन्त बङ्भागी हैं, जो निरन्तर सगुण ब्रह्म (श्रीरामजी) में प्रीति रखते हैं ॥ ७ ॥

दो॰—निज इच्छाँ प्रभु अवतरइ सुर महि गो द्विज लागि। सगुन उपासक संग तहँ रहिंह मोच्छ सब त्यागि ॥ २६॥ देवताः पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणोंके लिये प्रमु अपनी इच्छासे [ किसी कर्मवन्धनसे नहीं ] अवतार लेते हैं । वहाँ तगुगोपासक [ भक्तगण सालोक्या सामीप्या साह्य्या साष्ट्रि और सायुज्य ] सन प्रकारके मोक्षोंको त्यागकर उनकी सेवामें साथ रहते हैं ॥ २६ ॥ ची - पृहि विधि कथा कहहिं बहु भाँती। गिरि कंदराँ सुनी संपाती॥ वाहेर होइ देखि बहु कीसा। मोहि अहार दीन्ह जगदीसा॥ १॥ इस प्रकार जाम्यव:न् वहुत प्रकारसे कथाएँ कह रहे हैं। इनकी वातें पर्वतकी कन्दरामें सम्पातीने मुनों । वाहर निकलकर उसने बहुत-से वानर देखे । [ तव वह बोला- ] जगदीश्वरने मुझको घर वैठे वहुत-सा आहार भेज दिया ! ॥ १ ॥ आजु सबिह कहें भच्छन करऊँ। दिन बहु चले अहार विनु मरऊँ॥ कवहूँ न मिल भरि उद्दर अहारा। आजु दीन्ह विधि एकहिं बारा॥ २॥ आज इन सबको खा जाऊँगा । बहुत दिन बीत गये भोजनके विनामर रहाया। पेटभर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाताने एक ही वारमें बहुत-सा भोजन दे दिया॥२॥ डरपे गीध वचन सुनि काना। अब भा मरन सत्य हम जाना॥ कपि सव उठे गीध कहूँ देखी। जामवंत मन सोच बिसेषी॥ ३॥ गीधके वचन कार्नोंसे सुनते ही सब डर गये कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया । फिर उस गीध ( सम्पाती ) को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए । जाम्बवान्के मनमें विशेष सोच हुआ ॥ ३॥

कह अंगड़ विचारि मन माहीं। धन्य जटायू सम कोड नाहीं॥
राम काज कारन तनु त्यागी। हिर पुर गयउ परम बहुमागी॥ ४॥
अंगदने मनमें विचारकर कहा—अहा ! जटायुके समान धन्य कोई नहीं है ! श्रीरामजीके
कार्यके लिये शरीर छोड़कर वह परम बहुमागी भगवान्के परमधामको चला गया॥ ४॥
सुनि खग हरप सोक जुत बानी। आवा निकट कपिन्ह भय मानी॥
तिन्हिंह अभय करि पूछेसि जाई। कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई॥ ५॥
हर्प और शोकसे युक्त वाणी (समाचार) सुनकर वह पक्षी (सम्पाती) वानरोंके
पास आया। वानर डर गये। उनको अभय करके (अभय-वचन देकर) उसने पास
जाकर जटायुका वृत्तान्त पूछा, तय उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनायी॥ ५॥

सुनि संपाति वंधु के करनी। रघुपति महिमा बहुबिधि बरनी॥ ६॥

भाई जटायुकी करनी सुनकर सम्पातीने बहुत प्रकारसे श्रीरघुनाथजीकी महिमा वर्णन की ॥ ६ ॥

दो॰--मोहि स्रै जाहु सिंधुतर देउँ तिस्रांजस्रि ताहि। वचन सहाइ करवि में पैहहु खोजहु जाहि॥२७॥

[ उसने कहा-- ] मुझे समुद्रके किनारे ले चलो, में जटायुको तिलाञ्जलि दे दूँ। [ इस सेवाके बदले ] मैं तुम्हारी बचनसे सहायता कलँगा ( अर्थात् सीताजी कहाँ हैं सी बतला दूँगा ) जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओंगे ॥ २७ ॥ '

चौ०-अनु न किया करि सागर तीरा। कहि निज्ञ कथा सुनहु कपि वीरा॥

हम द्वी वंधु प्रथम तरुनाई। गगन गए रिव निकट उड़ाई॥ १॥ समुद्रके तीरपर छोटे माई जटायुकी क्रिया (श्राद्ध आदि) करके सम्पाती अपनी क्या कहने लगा—हे वीर वानरो ! सुनो, हम दोनों माई उठती जवानीमें एक नार आकाशमें उड़कर सूर्यके निकट चले गये॥ १॥

तेज न सिह सक सो फिरि आवा । मैं अभिमानी रिव निअरावा ॥
जरे पंख अति तेज अपारा । परेउँ भूमि किर घोर चिकारा ॥ २ ॥
वह (जटायु) तेज नहीं सह सका, इससे लीट आया । (किन्तु) में अभिमानी था,
इसिलिये सूर्यके पास चला गया । अत्यन्त अपार तेजसे भेरे पंख जल गथे । मैं बड़े जोरबे
चीख मारकर जमीनपर गिर पड़ा ॥ २ ॥

मुनि एक नाम चंद्रमा ओही। छागी दया देखि करि मोही॥ बहु प्रकार तेहिं ग्यान सुनावा। देह जनित अभिमान छड़ावा॥ ३॥ वहाँ चन्द्रमा नामके एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया छगी। उन्होंने बहुत प्रकारसे मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देहर्जानत (देहसम्बन्धी) अभिमानको छुड़ा दिया॥ ३॥

त्रेताँ ब्रह्म मनुज तनु धरिही। तासु नारि निस्चिर पति हरिही॥ तासु खोज पडहिं प्रभु दूता। तिन्हिंह मिलें तें होव पुनीता॥ ४॥ [उन्होंने कहा—] त्रेतायुगमें साक्षात् परब्रह्म मनुष्यशरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्रीको राक्षसोंका राजा हर ले जायगा। उसकी खोजमें प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलनेपर त् पनित्र हो जायगा॥ ४॥

जिमहिंह पंख करिस जिन चिंता । तिन्हिंह देखाइ देहेसु तें सीता ॥ सुनि कइ गिरा सत्य मइ आजू । सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू ॥ ५ ॥ और तेरे पंख उग आयेंगे; चिन्ता न कर । उन्हें तू सीताजीको दिखा देना । सुनिकी वह वाणी आज सत्य हुई । अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभुका कार्य करो ॥ ५ ॥ गिरि त्रिक्ट जपर यस लंका । तहें रह रावन सहज असंका ॥
तहें असोक उपयन नहें रहई । सीता बैठि सोच रत अहई ॥ ६ ॥
तिक्ट पर्यतपर लक्षा यसी हुई है । वहाँ खभावहीसे निडर रावण रहता है । वहाँ अशोक नामका उपयन ( यमीचा ) है, जहाँ सीताजी रहती हैं । [ इस समय भी ] वे सोचमें मग्न बैटी हैं ॥ ६ ॥

दो॰—में देखडँ तुम्ह नाहीं गीधिह दृष्टि अपार।

वृद् भयडँ न त करतेडँ कछुक सहाय तुम्हार॥ २८॥
में उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते; क्योंकि गीधकी दृष्टि अपार होती है
( यहुत दृरतक जाती हैं)। क्या करूँ ? में बूदा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो
सहायता अवस्य करता॥ २८॥

नी॰-तो नावइ सत जोजन सागर । करइ सो राम काज मित आगर ॥
मोहि विलोकि धरहु मन धीरा । राम कृपाँ कस भयउ सरीरा ॥ १ ॥

जो सी योजन (चार सी कोम) समुद्र लाँच सकेगा और बुद्धिनिधान होगा वहीं श्रीरामजीका कार्य कर सकेगा। [ निराश होकर घवड़ाओ मत ] मुझे देखकर मनमें धीरज घरो। देखो, श्रोरामजीकी कृपासे [ देखते-ही-देखते ] मेरा शरीर कैसा हो गया ( यिना पाँखका वेहाल था, पाँख उगनेसे सुन्दर हो गया )!॥ १॥

पापिउ जा कर नाम सुमिरहीं। अति अपार भवसागर तरहीं॥
तासु दूत तुम्ह तिज कदराई। राम हदयँ धरि करहु उपाई॥ २॥
पापी भी जिनका नाम-सरण करके अत्यन्त अपार भवसागरसे तर जाते हैं, तुम
उनके दूत हो; अतः कायरता छोड़कर श्रीरामजीको हृदयमें धारण करके उपाय करो॥ २॥

अस किह गरुड़ गीध जब गयऊ। तिन्ह के मन अति विसमय भयऊ॥
निज निज बल सब काहूँ भाषा। पार जाइ कर संसय राखा॥ ३॥
[ काकमुशुण्डिजी कहते हैं — ] हे गरुड़जी! इस प्रकार कहकर जब गीध चला
गयाः तब उन (बानरों) के मनमें अत्यन्त विस्मय हुआ। सब किसीने अपना-अपना बल
कहा। पर समुद्रके पार जानेमें सभीने सन्देह प्रकट किया॥ ३॥

जरठ भयउँ अव कहइ रिछेसा। निहं तन रहा प्रथम बल लेसा॥
जयिं त्रिबिक्तम भए खरारी। तब मैं तरुन रहेउँ बल भारी॥ ४॥
ऋक्षराज जाम्यवान् कहने लगे—मैं अव बृदा हो गया। शरीरमें पहलेवाले बलका
लेश भी नहीं रहा। जब खरारि (खरके शत्रु श्रीराम) वामन बने थे। तब मैं जवान
था और मुझमें वहा यल था॥ ४॥

दो०—विल वाँधत प्रभु वाढ़ेउ सो तनु वर्रात न जाइ।
उभय घरी महँ दीन्हीं सात प्रद्चिछन धाइ॥२९॥
विलेके वाँधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस दारीरका वर्णन नहीं हो सकता; किंतु.
मैंने दो ही घड़ीमें दौड़कर उस दारीरकी सात प्रदक्षिणाएँ कर छी ॥ ६९॥
चौ०—अंगढ़ कहइ जाउँ मैं पारा। जियँ संसय कल्लु फिरती वारा॥
जामवंत कह तुम्ह सब लायक। पठइअ किमि सबक्षी कर नायक॥१॥
अंगढ़ने कहा—में पार तो चला जाऊँगा। परंतु लौटते समयके लिये द्ध्यमें
कुछ सन्देह है। जाम्बवान्ने कहा—तुम सब प्रकारसे योग्य हो। परंतु तुम सबके नेता
हो। तम्हें कैसे मेजा जाय १॥१॥

कहइ रीडपित सुनु हनुमाना। का चुप साधि रहेहु वलवाना॥
पवन तनय वल पवन समाना। द्विध विवेक विग्यान निधाना ॥ २ ॥
प्रक्षराज जाम्बवान्ने श्रीहनुमान्जीसे कहा—हे हनुमान् ! हे वलवान् ! सुनोः
तुमने यह क्या चुप साध रक्ली है ! तुम पवनके पुत्र हो और वलमें पवनके समान हो !
तुम बुद्धिः विवेक और विज्ञानकी खान हो ॥ २ ॥

कवन सो काज कठिन जग माहों। जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं।। राम काज रूगि तव अवतारा। सुनतिहं भयउ पर्वताकारा॥३॥ जगत्में कौन-सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात! तुमसे न हो सके। श्रीरामजीके कार्यके लिये ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान् जी पर्वतके आकारके (अत्यन्त विशालकाय) हो गये॥३॥

कनक बरन तन तेज बिराजा । मानहुँ अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ सिंहनाद करि बारिं बारा । छीछिं नावउँ जलिधि खारा ॥ ४ ॥ उनका सोनेका-सा रंग है, शरीरपर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतींका राजा सुमेरु हो । हनुमान्जीने बार-बार सिंहनाद करके कहा — मैं इस खारे समुद्रको छोलमें ही छाँघ सकता हूँ ॥ ४ ॥

सहित सहाय रावनिह मारी । आनर्डें इहाँ त्रिकृट उपारी ॥ जामवंत में पूँछडँ तोही । उचित सिखावनु दीजहु मोही ॥ ५ ॥ और सहायकोंसिहत रावणको मारकर त्रिकृट पर्वतको उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ । हे जाम्बवान् ! मैं तुमसे पूळता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना [ कि मुझे क्या करना चाहिये ] ॥ ५ ॥

एतना करहु तात तुम्ह जाई। सीतिहि देखि कहहु सुधि आई॥ तय निज सुज बल राजिवनैना। कौतुक लागि संग कपि सेना॥ ६॥ [ जाम्बवान्ने कहा — ] हे तात ! तुम जाकर इतना हो करो कि सीताजीको देखकर छीट आओ । और उनको खबर कह दो । फिर कमछनयन श्रीरामजी अपने याहुवलसे [ ही राक्षसोंका संहार कर सीताजीको छे आर्येगे, केवल ] खेलके लिये ही बे बानरोंकी सेना साथ हैंगे ॥ ६ ॥

छं॰—कपि सेन संग सँघारि निसिचर रामु सीतिह आनिहैं। भैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि वखानिहैं॥ जो सुनत गावत कहत समुझत परमपद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई॥

वानरोंकी सेना साथ लेकर राक्षसोंका संहार करके श्रीरामजी सीताजीको ले आर्थेक तय देवता और नारदादि मुनि भगवान्के तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाले मुन्दर यशका बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझनेसे मनुष्य परमपद पाते हैं और जिसे श्रीरघुवीरके चरणकमलका मधुकर (भ्रमर) तुलसीदास गाता है।

दो॰—भय भेपज रघुनाथ जसु सुनिह जे नर अह नारि।

तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करिंह, त्रिसिरारि ॥३०(क)॥

श्रीरघुवीरका यहा मव (जन्म-मरण)रूपी रोगकी [अचूक] दवा है। जो पुरुष और स्त्री

इसे सुनेंगे, त्रिशिराके शत्रु श्रीरामजी उनके सब मनोरथोंको सिद्ध करेंगे ॥३० (क)॥

सो॰—नीलोरपल तन स्थाम काम कोटि सोभा अधिक ।

सुनिश्र तास्तु गुन न्नाम जासु नाम अघ खग विधक ॥३०(ख)॥

जिनका नीले कमलके समान स्थाम शरीर है, जिनकी शोमा करोड़ों कामदेवोंसे मी

अधिक है और जिनका नाम पापरूपी पिक्षयोंके मारनेके लिये विधक (व्याधा) के समान है।

उन श्रीरामके गुणोंके समूह (लीला) को अवस्य सुनना चाहिये॥३० (ख)॥

## मासपारायण, तेईसवाँ विश्राम

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकिकलुषविध्वंसने चतुर्थः सोपानः समाप्तः। किल्युगके समस्त पापोंके नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह चौथा सोपानः समाप्त हुआ ।

( किप्किन्धाकाण्ड समाप्त )



### हनुमान्जी सुरसाके मुखमें

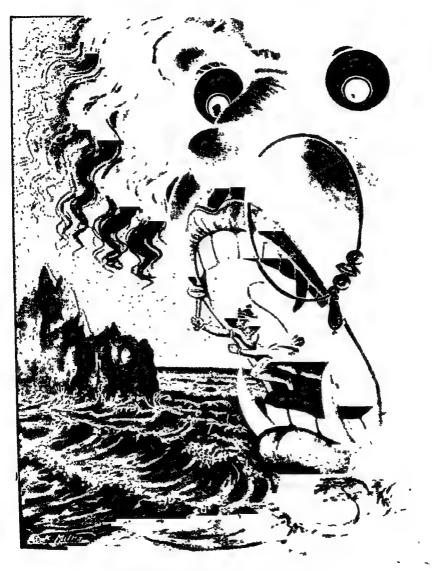

वदन पइठि पुनि वाहेर आवा। मागा बिदा ताहि सिरु नावा॥

#### श्रीगणेशाय नम: श्रीजानकीवल्लभो विजयते

# श्रीरायचरितमानस

## पश्चम सोपान

### सुन्दरकाण्ड

श्लोक

शान्तं शाश्वतमश्रमेयममधं निर्वाणशान्तिप्रदं व्रह्माराम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् । रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वनदेऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् ॥ १॥

द्यान्त, सनातन, अप्रमेय (प्रमाणींस परे), निष्पाप, मोक्षरूप परम शान्ति हैं देनेवाले, ब्रह्मा, शम्भु और शेपजीसे निरन्तर सेवित, वेदान्तके द्वारा जाननेयोग्य, सर्व-व्यापक, देवताओंमें सबसे बड़े, मायासे मनुष्यरूपमें दीखनेवाले, समस्त पापोंको हरनेवाले, करणाकी खान, रबुकुलमें श्रेष्ठ तथा राजाओंके शिरोमणि, राम कहलानेवाले जगदीश्वरकी में बन्दना करता हूँ ॥ १॥

> नान्या स्पृहा रघुपते हृद्येऽस्पद्ये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोपरहितं कुरु मानसं च॥२।

हे रघुनाथजी ! मैं सत्य कहता हूँ, और फिर आप सबके अन्तरात्मा ही हैं (सब जानते ही हैं) कि मेरे हृदयमें दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुलश्रेष्ट ! मुझें अपनी निर्मरा (पूर्ण) मक्ति दीजिये और मेरे मनको काम आदि दोषोंसे रहित कीजिये ॥ २॥

अतुलितवलधामं द्नुजवनकृशानुं हेमरौलाभदेहं ज्ञानिनामग्रगण्यम् । सकलगुणितधानं वानराणामधीशं
रघुपितिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥ ३ ॥
अतुल वलके धाम, सोनेके पर्वत (सुमेक्ष) के समान कान्तियुक्त शरीरवाले,
दैस्यरूपी वन [को ध्वंस करने ] के लिये अग्निरूप, ज्ञानियोंमें अग्रगण्य, सम्पूर्ण गुणोंके
निधान, वानरोंके स्वामी, श्रीरघुनाथजीके प्रिय मक्त पवनपुत्र श्रीहनुमान्जीको मैं प्रणाम
करता हूँ ॥ ३ ॥

चौ०-जामनंत के बचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए॥
तब छिन मोहि परिखेहु तुम्ह भाई। सिह दुख कंद मूळ फळ खाई॥ १॥
जाम्बवान्के सुन्दर बचन सुनकर हनुमान् जीके हृदयको बहुत ही भाये। [वे बोले—] हे भाई! तुमलोग दु:ख सहकर, कन्द-मूल-फळ खाकर तवतक मेरी राह् देखना ॥ १॥

जब लगि आवों सीतिह देखी। होइहि काज मोहि हरप विसेपी॥
यह कि नाइ सविन्ह कहुँ माथा। चलेउ हरि हियँ घरि रघुनाथा॥ २॥
जबतक में सीताजीको देखकर [लौट] न आऊँ। काम अवस्य होगा। क्योंकि
युक्ते बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सवको मस्तक नवाकर तथा हृदममें
अरियुनाथजीको घारण करके हनुमान्जी हर्षित होकर चले॥ २॥

सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कृदि चढ़ेड ता ऊपर॥ बार बार रघुबीर सँभारी। तरकेड पवनतनय यल भारी॥३॥ समुद्रके तीरपर एक सुन्दर पर्वत था। हनुमान्जी खेलसे ही (अनायास ही) कृदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार-बार श्रीरधुवीरका स्मरण करके अत्यन्त बलवान् इनुमान्जी उसपरसे बड़े वेगसे उन्नले॥३॥

बेहिं गिरि चरन देइ हनुमंता। चलेड सो गा पाताल नुरंता॥
जिमि अमोघ रघुपित कर बाना। एही भाँति चलेड हनुमाना॥ ४॥
जिस पर्वतपर हनुमान्जी पैर रखकर चले (जिसपरसे वे उछले) वह तुरंत ही
पातालमें घँन गया। जैसे श्रीरघुनायजीका अमोघ बाण चलता है, उसी तरह
हनुमान्जी चले॥ ४॥

जलनिधि रघुपति दूत बिचारी। तें मैनाक होहि श्रमहारी॥ ५॥ समुद्रने उन्हें श्रीरघुनायजीका दूत समझकर मैनाक पर्वतसे कहा कि हे मैनाक ! त् इनकी यकावट दूर करनेवाला हो (अर्थात् अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे)॥ ५॥ दो०—हन्मान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम। राम काजु कीन्हें विनु मोहि कहाँ विश्राम॥ १॥ इतुमान्जीने उसे हाथसे कू दियाः फिर प्रणाम करके कहा-भाई! श्रीरामचन्द्रजी-फा काम किये जिना मुझे विश्राम कहाँ !॥ १ ॥

ची०-जात पवनसुत देवन्ह देखा। जाने कहुँ बल बुद्धि विसेषा॥
सुरसा नाम अहिन्ह के माता। पठइन्हि आइ कही तेहिं बाता॥ १॥
देवताओंने पवनपुत्र हनुमान्जीको जाते हुए देखा। उनकी विशेष वल-बुद्धिको
जाननेके लिये (परीक्षार्थ) उन्होंने सुरसा नामक सर्गोकी माताको भेजा। उसने आकर
सनुमान्जीसे यह बात कही – ॥ १॥

आज सुरन्ह मोहि दोन्ह थहारा। सुनत वचन कह पवनकुमारा॥
राम काज करि फिरि में आवों। सीता कह सुधि प्रमुहि सुनावों॥ २॥
आज देवताओंने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवनकुमार हनुमान्जीने
कहा—श्रीरामजीका कार्य करके में छोट आऊँ और सीताजीकी खबर प्रमुको
सुना हूँ॥ २॥

तय तव यदन पैटिहर्जें आई। सत्य कहर्जें मोहि जान दे माई॥ कवनेहुँ जतन देइ नहिं जाना। ग्रससि न मोहि कहेउ हनुसाना॥ ३॥ तय में आकर तुम्हारे मुँहमें घुस जाऊँगा [ तुम मुझे खा छेना ]। हे माता ! मैं खत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जय किसी भी उपायसे उसने जाने नहीं दिया, तब इतुमान्जीने कहा तो फिर मुझे खा न छे॥ ३॥

जोजन भिर तेहिं बद्नु पसारा। किप तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा॥
सोरह जोजन मुख तेहिं ठयऊ। तुरत पवनसुत बिस्त भयऊ॥ ४॥
उसने योजनभर (चार कोसमें) मुँह फैलाया। तन हनुमान्जीने अपने शरीरको
उससे दूना बढ़ा लिया। उसने सोलह योजनका मुख किया। हनुमान्जी तुरंत ही बत्तीस
पोजनके हो गये॥ ४॥

जस जस सुरसा वदनु बहावा। तासु दून किय रूप देखावा॥ सत जोजन तेहिं आनन कीन्हा। अति छघु रूप पवनसुत छीन्हा॥ ५॥ जैसे-जैसे सुरसा मुखका विस्तार बढ़ाती थी। हनुमान्जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने सी योजन (चार सौ कोस) का मुख किया। तब हनुमान्जीने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया॥ ५॥

बदन पड़िठ पुनि बाहेर आवा। मागा बिदा ताहि सिरु नावा॥ मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा। बुधि बल मरमु तोर मैं पावा॥ ६॥ और वे उसके मुख़में घुसकर [तुरंत] फिर बाहर निकल आये और उसे सिर नावाकर विदा माँगने लगे १ [उसने कहा—] मैंने तुम्हारे बुद्धि-बलका भेद पा लिया। जिसके लिये देवताओंने मुझे मेजा था॥ ६॥ दो॰—राम काजुं सबु करिहहु तुम्ह वल बुद्धि निधान। आसिप देइ गई सो हरिप चलेउ हनुमान॥२॥ तुम श्रीरामचन्द्रजीका सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल-बुद्धिके भण्डार हो। यह आशीर्याद देकर वह चली गयी। तब हनुमान्जी हर्षित होकर चले॥२॥

चौ०-निसिचिरि एक सिंधु महुँ रहई। करि माया नमु के खग गहई॥ जीव जंतु जे गगन उड़ाहों। जल विलोकि तिन्ह के परिलाहों॥ १॥

समुद्रमें एक राक्षमी रहती थी। वह माया करके आकाशमें उड़ते हुए पिक्षयोंको पकड़ छेती थी। आकाशमें जो जीव-जन्तु उड़ा करते थे। वह जलमें उनकी परलाई देखकर, ॥ १॥

गहरू छाहँ सक सो न उड़ाई। एहि बिधि सदा गगनचर खाई॥ सोइ छक हन्मान कहँ कीन्हा। तासु कपटु किप तुरतिह चीन्हा॥ २॥ उस परछाईको पकड़ छेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे, [और जरूमें गिर पड़ते थे] इस प्रकार वह सदा आकाशमें उड़नेवाले जीवोंको खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान्जीसे मी किया। हनुमान्जीने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया॥२॥

ताहि मारि मास्तसुत बीरा। बारिधि पार गयड मितिधीरा॥ तहाँ जाइ देखी बन सोभा। गुंजत चंबरीक मधु छोभा॥ ३॥ पवनपुत्र धीरबुद्धि बीर श्रीहनुमान्जी उसको मारकर समुद्रके पार गये। वहाँ जाकर उन्होंने बनकी शोमा देखी। मधु (पुष्परत) के छोभसे भीरे गुंजार कर रहे थे। ३।

नाना तर फल फूल सुहाए। खन छन बृंद देखि मन भाए॥ सैल बिसाल देखि एक आगें। ता पर धाइ चरेड मय त्यामें॥ ४॥ अनेकों प्रकारके दक्ष फल-फूलसे शोभित हैं। पक्षी और पशुओंके समूहकों देखकर तो ने मनमें [बहुत ही] प्रसन हुए। सामने एक निशाल पर्वत देखकर हनुमान्जी मय त्यागकर उसपर दौड़कर जा चढ़े॥ ४॥

उमा न कछु किप के अधिकाई । प्रमु प्रताप जो कालहि खाई ॥ गिरि पर चिंद लंका तेहिं देखी । किह न जाइ अति हुर्ग विसेषी ॥ ५ ॥ [शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! इसमें वानर हनुमान्की कुछ बड़ाई नहीं है । यह प्रमुका प्रताप है, जो कालको भी खा जाता है । पर्वतपर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। वहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता ॥ ५ ॥

अति उतंग जलिधि चहु पासा । कनक कोट कर परम प्रकासा ॥ ६ ॥ वह अत्वन्त केंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है । सोनेके परकोटे (चहारदीवारी) का परम प्रकाश हो रहा है ॥ ६ ॥ एं - फनक कोट विचित्र मिन कत सुंदरायतना घना। चटहरू हरू सुवरू वीथीं चारु पुर वह विधि बना॥ गज वाजि खचर निकर पदचर रथ वरूथिन्ह को गनै।

• बहुरूप निस्चिर जूथ अतिवल सेन वरनत निर्ह वने ॥ १॥ विचित्र मिणयोंसे जड़ा हुआ सोनेका परकोटा है। उसके अंदर बहुत-से मुन्दर- मुन्दर घर हैं। चीराहे। वाजार, मुन्दर मार्ग और गलियाँ हैं; मुन्दर नगर बहुत प्रकारसे सजा हुआ है। हाथी। घोड़े। खचरोंके समूह तथा पैदल और रथोंके समूहोंको कीन गिन सकता है १ अनेक रूपोंके राक्षसोंके दल हैं। उनकी अत्यन्त बलवती सेना दर्गन करते नहीं बनती ॥ १॥

वन वाग उपयन वाटिका सर कूप वार्षी सोहहीं।
नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहीं॥
कहुँ माल देह विसाल सेल समान अतिवल गर्जहीं।
नाना अखारेन्ह भिरिहें यहुविधि एक एकन्ह तर्जहीं॥२॥
वन, वाग, उपवन (वगीचे), फुलवाड़ी, तालाव, कुएँ और वाविलयाँ सुशोमित
हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गन्धवोंकी कन्याएँ अपने सौन्दर्यसे मुनियोंके भी
मनोंको मोहे लेती हैं। कहीं पर्वतके समान विशाल शरीरवाले बड़े ही बलवान मक्ल
(पहलवान) गरज रहे हैं। वे अनेकों अलाड़ोंमें बहुत प्रकारसे मिड़ते और एक दूसरेको
ललकारते हैं॥२॥

करि जतन भर कोटिन्ह विकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छहीं।

फहुँ मिहिप मानुप घेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं॥

एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही।

रघुवीर सर तीरथ सरीरिन्ह त्यागि गति पैहाई सही॥ ३॥

भयद्भर शरीरवाले करोड़ों योदा यन करके (बड़ी सावधानीने) नगरकी चारों

दिशाओं में (सव ओरसे) रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस मैंसी, मनुष्यों, गायों,

गदहों और वकरोंको खा रहे हैं। तुलसीदायने इनकी कथा इसलिये कुछ थोड़ी-सी कही है

कि ये निश्चय ही श्रीरामचन्द्रजीके वाणरूपी तीर्थमें शरीरको त्यागकर परम गति पार्वेगे॥३॥

दो०—पुर रखवारे देखि वहु किप मन कीन्ह बिचार।

अति छघु रूप धरों निसि नगर करों पहसार॥ ३॥

नगरके वहुसंख्यक रखवाळोंको देखकर हनुमान्जीने मनमें विचार किया कि
अत्यन्त छोटा रूप धरूँ और रातके समय नगरमें प्रवेश करूँ॥ ३॥

चौ०—मसक समान रूप किप धरी। छंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी॥

नाम छंकिनी एक निसिचरी। सो कह चलेसि मोहि निंदरी॥ १॥

रा॰ स॰ ४४--

हनुमान्जी मच्छड़के समान (छोटा-सा) रूप धारणकर नररूपसे लीला करनेवाले भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके लंकाको चले। [ लंकाके द्वारपर ] लंकिनी नामकी एक राक्षसी रहती थी। वह बोली—मेरा निरादर करके (बिना मुझसे पृष्ठे) कहाँ चला जा रहा है ! ॥ १॥

जानेहि नहीं मरसु सठ मोरा। मोर अहार जहाँ छिंग चोरा॥
सुठिका एक महा किप हनी। रुधिर यमत धरनीं ढनमनी॥२॥
रे मूर्खं! तूने मेरा मेद नहीं जाना ? जहाँतक (जितने) चोर हैं, वे सब मेरे
आहार हैं। महाकिप हनुमान्जीने उसे एक बूँसा मारा, जिससे वह खूनकी उलटी करती
हुई पृथ्वीपर छुढ़क पड़ी॥२॥

पुनि संभारि उठी सो छंका। जोरि पानि कर विनय ससँका॥
जब रावनिह ब्रह्म वर दीन्हा। चछत विरंचि कहा मोहि चीन्हा॥ ३॥
वह लंकिनी फिर अपनेको सँभालकर उठी और डरके मारे हाथ जोड़कर
विनती करने छगी। [वह बोळी— ] रावणको जब ब्रह्माजीने वर दिया था। तब चछते
समय उन्होंने मुझे राक्षसोंके विनाशकी यह पहचान वता दी थी कि—॥ ३॥

बिकल होसि तें किए कें मारे। तब जानेसु निसिचर संघारे॥
तात मीर अति पुन्य बहुता। देखेडँ नयन राम कर दूता॥ ४॥
जब त् बंदरके मारनेसे न्याकुल हो जाय, तब तू राधसींका संहार हुआ जान
लेना। हे तात! मेरे बढ़े पुण्य हैं जो में श्रीरामचन्द्रजीके दूत (आप) को नेत्रोंसे
देख पायी॥ ४॥

दो॰—तात खर्ग अपवर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग।
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ ४॥
हे तात ! स्वर्ग और मोक्षके सब सुखोंको तराज्के एक पलड़ेमें रक्खा जायः तो
भी वे सब मिलकर [ दूसरे पलड़ेपर रक्खे हुए ] उस सुखके बरावर नहीं हो सकते
जो लव (क्षण ) मात्रके सत्संगत्ते होता है ॥ ४॥

चौ०-प्रबिसि नगर कीने सब काना। हृद्याँ राखि कोसलपुर राजा॥
गरल सुधा रिपु करहिं मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई॥ १॥
अयोध्यापुरीके राना श्रीरघुनाथनीको दृदयमें रक्खे हुए नगरमें प्रवेश करके
सब काम कीनिये। उसके लिये विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं।
समुद्र गायके खुरके बराबर हो जाता है। अग्रिमें शीतलता आ जाती है।॥ १॥

गरुड़ सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा किर चितवा जाही॥ अति छघु रूप घरेउ इनुमाना। पैठा नगर सुमिरि भगवाना॥ २॥ और हे गरुड़जी! सुमेरु पर्वत उसके छिये रजके समान हो जाता है, जिसे श्रीरामचन्द्रजीने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान्जीने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवानुका स्मरण करके नगरमें प्रवेश किया॥ २॥

मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जहुँ तहुँ अगनित जोधा॥ गयउ दसानन मंदिर माहीं। अति विचित्र कहि जात सो नाहीं॥ ३॥ उन्होंने एक-एक (प्रत्येक) महलकी खोज की। जहाँ-तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावणके महलमें गये। वह अत्यन्त विचित्र था। जिसका वर्णन नहीं हो सकता॥३॥

सयन किएँ देखा किप तेही। मंदिर महुँ न दीखि बैदेही॥
भवन एक पुनि दीख सुहावा। हिर मंदिर तहँ भिन्न बनावा॥ ॥
हनुमान्जीने उस (रावण) को शयन किये देखा। परन्तु महलमें जानकीजी
नहीं दिखायी दों। फिर एक सुन्दर महल दिखायी दिया। वहाँ ( उसमें ) भगवानका
एक अलग मन्दिर बना हुआ था॥ ४॥

दो॰—रामायुघ अंकित गृह सोभा वरनि न जाइ। नव तुलसिका गृंद तहँ देखि हरष कपिराइ॥५॥

वह महल श्रीरामजीके आयुध (धनुप-वाण) के चिह्नोंसे अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती । वहाँ नवीन-नवीन तुल्लक्षीके वृक्षसमूहोंको देखकर कपिराज श्रीहनुमान्जी हर्षित हुए ॥ ५ ॥

ची०-लंका निसिचर निकर निवासा। इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा॥

सन महुँ तरक करें किप लागा। तेहीं समय बिभीषतु जागा॥ १॥

लंका तो राक्षसींके समूहका निवासस्थान है। यहाँ सज्जन (साधुपुरुष) का

निवास कहाँ ! हनुमान्जी मनमें इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषणजी
जागे॥ १॥

राम राम तेहिं सुमिरन कीन्हा । हृद्यँ हरष किप सजान चीन्हा ॥
पृष्टि सन हिं किरिहर्डें पिहचानी । साधु ते होइ न कारज हानी ॥ २ ॥
उन्होंने (विभीपणने ) रामनामका स्मरण (उच्चारण) किया । हनुमान्जीने
उन्हें सज्जन जाना और हृदयमें हिंत हुए । [हनुमान्जीने विचार किया कि ] इनसे
हठ करके (अपनी ओरसे ही ) परिचय करूँगा, क्योंकि साधुसे कार्यकी हानि नहीं होती
[प्रत्युत लाभ ही होता है ] ॥ २ ॥

विप्र रूप धरि बचन सुनाए। सुनत बिभीषन उठि तहँ आए॥
करि प्रनाम पूँछी कुसलाई। बिप्र कहहु निज कथा बुझाई॥ ६॥
व्राह्मणका रूप धरकर हनुमान्जीने उन्हें वचन सुनाये (पुकारा)। सुनते ही
विभीषणजी उठकर वहाँ आये। प्रणाम करके कुशल पूछी। [और कहा कि] हे
ब्राह्मणदेव! अपनी कथा समझाकर कहिये॥ ३॥

की तुम्ह हिर दासन्ह महँ कोई। मोरें हृदय प्रीति अति होई॥ की तुम्ह रामु दीन अनुरागी। आयहु मोहि करन बढ़भागी॥ ४॥ क्या आप हिरमक्तोंमेंसे कोई हैं ? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदयमें अत्यन्त प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनोंसे प्रेम करनेवाले स्वयं श्रीरामजी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने (घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने) आये हैं ?॥ ४॥

दो॰—तव हनुमंत कही सव राम कथा निज नाम।

सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम॥ ६॥

तव हनुमान्जीने श्रीरामचन्द्रजीकी सारी कथा कहकर अपना नाम वताया।

सुनते ही दोनोंके शरीर पुलकित हो गये और श्रीरामजीके गुणसमूहोंका स्मरण करके

दोनोंके मन [प्रेम और आनन्दमें ] मग्न हो गये ॥ ६ ॥

ची॰ सुनहु पवनसुत रहिन हमारो। जिमिदसनिहमहुँ जीभ विचारी॥
तात कवहुँ मोहि जािन अनाथा। करिहिहि छुपा भानुकुल नाथा॥ १॥
[विभीषणजीने कहा—] हे पवनपुत्र ! मेरी रहनी सुनो। में यहाँ वैसे ही रहता
हुँ जैसे दाँतोंके बीचमें वेचारी जीभ ! हे तात ! मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुलके नाथ
श्रीरामचन्द्रजी क्या कभी मुझपर छुपा करेंगे ! ॥ १॥

तामस ततु कछु साधन नाहीं। प्रीति न पद सरोज मन माहीं॥
अब मोहि भा भरोस इनुमंता। बिनु इरिकृषा मिलिहि नहिं संता॥२॥
मेरा तामसी (राक्षस) शरीर होनेसे साधन तो कुछ वनता नहीं और न मनमें
श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें प्रेम ही है। परन्तु है हनुमान् ! अत्र मुझे विश्वास हो
गया कि श्रीरामजीकी मुझपर कुपा है, क्योंकि हरिकी कुपाके विना संत नहीं मिलते॥ २॥

जों रघुबीर अनुग्रह कीन्हा। तौ तुम्ह मोहि दरसु हिंठ दीन्हा॥
सुनहु विभीषन प्रभु कै रीती। करिंह सदा सेवक पर प्रीती॥३॥
जब श्रीरघुवीरने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हठ करके (अपनी ओरसे)
दर्शन दिये हैं। [ इनुमान्जीने कहा——] हे विभीषणजी! सुनिये, प्रभुकी यही रीति है
कि वे सेवकपर सदा ही प्रेम किया करते हैं॥३॥

कहडु कवन मैं परम कुछीना। किप चंचल सवहीं विधि हीना॥ प्रात लेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले अहारा॥ ४॥ मला किह्ये, मैं ही कौन बड़ा कुछीन हूँ। [ जातिका ] चञ्चल वानर हूँ और सब प्रकारसे नीच हूँ। प्रातःकाल जो हमलोगों (बंदरों) का नाम ले ले तो उस दिन उसे मोजन न मिले॥ ४॥

दो॰—अस मैं अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे विलोचन नीर॥७॥ हे सखा! सुनिये, मैं ऐसा अध्य हूँ; पर श्रीरामचन्द्रजीने तो मुझपर भी कृपा ही की है । भगवान्के गुणोंका स्मरण करके हनुमान्जीके दोनों नेत्रोंमें [ प्रेमाश्रुओंका ] जल भर आया ॥ ७॥

ची०-जानतहूँ अस स्वामि बिसारी। फिरहिं ते काहे न होहिं दुखारी॥
एहि बिधि कहत राम गुन ग्रामा। पावा अनिर्वाच्य बिश्रामा॥ १॥
जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी (श्रीरधुनाथबी) को मुलाकर [ विषयोंक पीछे ]
भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों १ इस प्रकार श्रीरामजीके गुणसमूहोंको कहते
हुए उन्होंने अनिर्वचनीय (परम) शान्ति प्राप्त की ॥ १॥

पुति सब कथा विभोषन कही। जेहि बिधि जनकसुता तहँ रही॥
तव हनुमंत कहा सुनु आता। देखी चहुउँ जानकी माता॥ २॥
फिर विभीषणजीने, श्रीजानकीजी जिस प्रकार वहाँ (लङ्कामें) रहती थीं, वह सब
कथा कही। तव हनुमान्जीने कहा—हे भाई! सुनो, मैं जानकी माताको देखना चाहता हूँ॥२॥

जुगुति बिभीवन सकल सुनाई। चलेउ पवनसुत बिहा कराई॥ करिसोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ। बन असोक सीता रह जहवाँ॥ ३॥ विभीषणजीने [ माताके दर्शनकी ] सब युक्तियाँ (उपाय) कह सुनायीं। तब हनुमान्जी विदा लेकर चले। फिर वही (पहलेका मसक-सरीखा) रूप भरकर वहाँ गये जहाँ अशोकवनमें (वनके जिस भागमें) सीताजी रहती थीं॥ ३॥

देखि मनिह महुँ कीन्ड प्रनामा । बैठेहिं बीति जात निसि जामा ॥
कुस तनु सीस जटा एक बेनी । जपित हृदयँ रह्यपति गुन श्रेनी ॥ ४ ॥
सीताजीको देखकर हनुमान्जीने उन्हें मनहीमें प्रणाम किया । उन्हें बैठ-ही-बैठे
रात्रिके चारों पहर बीत जाते हैं । श्रीर दुवला हो गया है । सरपर जटाओं की एक वेणी (लट)
है । हृदयमें श्रीरद्यनाथजीके गुणसमूहोंका जाप (सरण) करती रहती हैं ॥ ४ ॥

दो॰ — निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन।
परम दुखी मा पवनसुत देखि जानकी दीन॥ ८॥
श्रीजानकीजी नेत्रोंको अपने चरणोंमें लगाये हुए हैं (नीचेकी ओर देख रही हैं)
और मन श्रीरामजीके चरणकमलोंमें लीन है। जानकीजीको दीन (दुखी) देखकर
पवनपुत्र हनुमान्जी बहुत ही दुखी हुए॥ ८॥

चौ०-तरु पल्लव महुँ रहा लुकाई। करइ बिचार करों का भाई॥
तेहि अवसर रावनु तहँ आवा। संग नारि बहु किएँ बनावा॥ १॥
हनुमान्जी वृक्षके पत्तोंमें लिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई! क्या करूँ
(इनका दु:ख कैंचे दूर करूँ) ? उसी समय बहुत-सी स्त्रियोंको साथ लिये सज-धजकर
रावण वहाँ आया ॥ १॥

बहु बिश्व खल सीतिह समुझावा। साम दान भय भेद दिखावा॥
कह रावनु सुनु सुमुखि सथानी। संदोदरी आदि सब रानी॥ र॥
उस दुष्टने सीताजीको वहुत प्रकारसे समझाया। सामः दानः भय और भेद दिखलाया।
रावणने कहा—हे सुमुखि!हे सथानी! सुनो। मन्दोदरी आदि सब रानियांको—॥ २॥
तव अनुचरीं करल पन मोरा। एक वार विलोक मम भोरा॥
तन धरि भोट कहति वैदेही। सुमिरि अवधपित परम सनेही॥ ३॥
मैं तुम्हारी दासी वना दूँगाः यह भेरा प्रण है। तुम एक वार मेरी ओर देखो तो
सही! अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्रीरामचन्द्रजीका सारण करके जानकीजी तिनकेकी
आइ (परदा) करके कहने लगीं—॥ ३॥

खुदु दससुख खधोत प्रकासा। कवहुँ कि गिलनी करह विकासा ॥ अस मन समुद्ध कहित जानकी। खल सुधि निह्न रघुवीर बान की ॥ ॥ ॥ हे दसमुख ! सुन, जुगन्के प्रकाशसे कभी कमिलनी खिल सकती है ! जानकीजी फिर कहिती हैं—तू [अपने लिये भी] ऐसा ही मनमें समझ ले। रे दुष्ट ! तुझे श्रीरधुवीरके वाणकी खबर नहीं है ॥ ४॥

सठ स्ने हिर आने हि मोही। अधम निलंज लाज नहिं तो ही।। ५॥
रे पापी त् मुझे स्ने में हर लाया है। रे अधम! निलंज ! तुझे लजा नहीं आती ?॥ ५॥
दो॰—आपुहि सुनि खद्योत सम रामिह भानु समान।
परुष वचन सुनि का दि असि बोला अति खिसिआन॥ ९॥
अपने को जुगन् के समान और रामचन्द्र जी को स्थे के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला—॥ ९॥
चौ॰—सीता तैं मम कृत अपमान। किटहुँ तब सिर कठिन कृपाना॥
नाहिं त सपि मानु मम बानी। सुमुखि होति न त जीवन हानी॥ १॥
सीता! तूने मेरा अपमान किया है। में तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूँगा।
नहीं तो [अव भी] जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखि! नहीं तो जीवन से हाय घोना पहेगा!॥ १॥

स्वाम सरोज दाम सम सुंदर। प्रभु मुज करि कर सम दसकंधर॥
सो भुज कंठ कि तव असि घोरा। सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा॥ २ ॥
[सीताजीने कहा---] हे दशग्रीव ! प्रमुकी भुजाजो श्याम कमलकी मालाके समान
सुन्दर और हाग्रीकी सूड़के समान [पृष्ट तथा विशाल] है, या तो वह भुजा ही मेरे कण्ठमें
पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही ! रे शठ ! सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है ॥ २ ॥
चंद्रहास हरु मम परितार्ष। रघुपति विरह अनल संजातं॥
सीतक निसित बहसि वर घारा। कह सीता हरु मम दुस भारा॥ ३ ॥

सीताजी कहती हैं—हे चन्द्रहास ( तळवार ) ! श्रीरघुनाथजीके विरहकी अग्निसे उत्पन्न मेरी बड़ी मारी जलनको तू हर छे । हे तळवार ! तू शीतल, तीन और श्रेष्ठ धारा बहाती है ( अर्थात् तेरी धार ठंढी और तेज है ), तू मेरे दुःखके बोझको हर छे ॥ ३ ॥

सुनत बचन पुनि मारन धावा। मयतनयाँ किह नीति बुझावा॥
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई। सीतिह बहुबिधि त्रासहु जाई॥ ॥
सीताजीके ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मय दानवकी पुत्री मन्दोदरीने
नीति कहकर उसे समझाया। तब रावणने सब राक्षसियोंको बुलाकर कहा कि जाकर
सीताको बहुत प्रकारसे भय दिखलाओ॥ ॥ ४॥

मास दिवस महुँ कहा न माना। तौ मैं मारिब कादि कृपाना॥ ५॥ यदि महीनेभरमें यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूँगा ५ दो॰—भवन गयउ दसकंघर इहाँ पिसाचिनि बृंद। सीतिह त्रास देखाविहं घरिंह रूप बहु मंद॥ १०॥

[यों कहकर] रावण घर चला गया। यहाँ राक्षित्रयोंके समूह बहुत-से हुरे रूप धरकर सीताजीको मय दिखलाने लगे।। १०॥

चौ०-त्रिजटा नाम राच्छसी एका। राम चरन रित निपुन बिवेका ॥
सबन्हो बोल्डि सुनाएसि सपना। सीतिहि सें करहु हित अपना॥ ९॥
उनमें एक त्रिजटा नामकी राक्षसी थी। उसकी श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रीति
थी और वह विवेक ( ज्ञान ) में निपुण थी। उसने सवोंको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया
और कहा—सीताजीकी सेवा करके अपना कल्याण कर लो॥ १॥

सपनें बानर छंका जारी। जातुधान सेना सब मारी॥
जर भारू नगन दससीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा॥ २॥
स्वप्नमें [मैंने देखा कि ] एक बंदरने छंका जला दी। राक्षसोंकी सारी सेना मार
डाली गयी। रावण नंगा है और गदहेपर सवार है। उसके सिर मुँड़े हुए हैं, बीसों
भुजाएँ कटी हुई हैं ॥ २॥

पृद्धि बिश्व सो दिन्छन दिसि जाई। रुंका मनहुँ विभीषत पाई॥ नगर फिरी रघुबीर दोहाई। तब प्रभु सीता बोलि पठाई॥३॥ इस प्रकारसे वह दक्षिण (यमपुरीकी) दिशाको जा रहा है और मानो लङ्का विभीषणने पायी है। नगरमें श्रीरामचन्द्रजीकी दुहाई फिर गयी। तब प्रभुने सीताजीको बुला मेजा॥३॥

यह सपना मैं कहउँ पुकारो । होइहि सत्य गएँ दिन चारी ॥ तासु बचन सुनि ते सब डरीं । जनकसुता के चरनन्हि परीं ॥ ॥ मैं पुकारकर (निश्चयके साथ ) कहती हूँ कि यह स्वप्न चार ( कुछ ही ) दिनों बाद सत्य होकर रहेगा । उसके वचन मुनकर वे यव राक्षसियाँ टर गर्या और जानकीजीके चरणोंपर गिर पड़ीं ॥ ४ ॥

दो॰—जहँ तहँ गईं सकल तव सीता कर मन सीच । मास दिवस वीतें मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥ ११ ॥

तय ( इसके बाद ) वे सब जहाँ-तहाँ चड़ी गर्था । सीताजी मनमें सोच करने लगीं कि एक महीना बीत जानेपर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा ॥ ११ ॥

चौ०-श्रिजटा सन बोर्छी कर जोरी। मानु विपित संगिनि तें मोरी॥ तमें देह कर बेगि उपाई। दुसह विरहु अय निर्दे सिह लाई॥ १॥ सीताजी हाथ जोड़कर त्रिलटासे वोर्टी—दे माता! तृ मेरी विपत्तिकी संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे में शरीर छोड़ सकूँ। विरह अग्रहा हो चला है। अव यह सहा नहीं जाता॥ १॥

आनि काठ रचु चिता बनाई। मातु अनल पुनि देहि लगाई॥ सत्य करिह मम प्रीति सयानी। सुनै को ध्रवन सुल सम बानी॥ २॥ काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता ! फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी! तू मेरी प्रीतिको सत्य कर दे। रावणकी शूलके समान दुःख देनेवाली वाणी कानोंसे कौन सुने १॥ २॥

सुनत वचन पद गहि समुझाएसि । प्रभु प्रताप यह सुजसु सुनाएसि ॥ निसि न अनह मिल सुनु सुकुमारी । अस किह सो निज भवन सिधारी ॥ ३ ॥ सीताजीके वचन सुनकर त्रिजटाने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभुका प्रताप, वह और सुयश सुनाया । [ उसने कहा—— ] हे सुकुमारी ! सुनो, रात्रिके समय आग नहीं मिलेगी । ऐसा कहकर वह अपने घर चही गयी ॥ ३ ॥

कह सीता बिधि भा प्रतिकृतां। मिलिहिन पावक मिटिहिन सूला॥ देखिअत प्रगट गगन अंगारा। अवनि न आवत एकड तारा॥ ४॥ सीताजी [ मन-ही-मन ] कहने लगीं—[ क्या करूँ ] विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी, न पीड़ा मिटेगी। आकाशमें अंगारे प्रकट दिखायी दे रहे हैं। पर पृथ्वीपर एक भी तारा नहीं आता॥ ४॥

पावकमय सिंस स्रवत न आगी। मानहु मोहि जानि हतभागी। सुनिह विनय मम विटप असोका। सत्य नाम करु हरु मम सोका॥ ५॥ चन्द्रमा अग्निमय है; किन्तु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं व्यसाता। हे अशोकवृक्ष ! मेरी विनती सुन। मेरा शोक हर छे और अपना [ अशोक ] नाम स्रव्स कर ॥ ५॥

न्तन किसलय अनल समाना। देहि अगिनि जनि करिह निदाना॥
देखि परम बिरहाकुल सीता। सो छन किपिह कलप सम बीतां॥ ६॥
तेरे नये-नये कोमल पत्ते अग्निके समान हैं। अग्नि दे, विरह-रोगका अन्त मत कर (अर्थात् विरह-रोगको बढ़ाकर सीमातक न पहुँचा)। सीताजीको विरहसे परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान्जीको कल्पके समान बीता॥ ६॥

सो०—किप किर हृद्यें विचार दीन्हि मुद्रिका डारि तव।
जनु असोक अंगार दीन्ह हरिष उठि कर गहेउ॥ १२॥
तव हनुमान्जीने हृद्यमें विचारकर [सीताजीके सामने] अँगूठी डाल दी, मानो
अशोकने अंगारा दे दिया। [यह समझकर] सीताजीने हिष्ति होकर उठकर उसे हाथमें
ले लिया॥ १२॥

ची०-तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर।
चिकत चितव मुद्री पहिचानी। हरष विषाद हृद्य अकुलानी॥ १॥
तव उन्होंने रामनामसे अंकित अत्यन्त सुन्दर एवं मनोहर अँगूठी देखी।
आँगूठीको पहचानकर सीताजी आश्चर्यचिकत होकर उसे देखने लगीं और हर्ष तथा
विषादसे हृदयमें अकुला उठीं॥ १॥

जीति को सकद् अजय रघुराई। माया तें असि रचि नहिं जाई॥
सीता मन बिचार कर नाना। मधुर बचन बोलेउ हनुमाना॥ २॥
[वे सोचने लगीं—] श्रीरघुनाथजी तो सर्वथा अजेय हैं। उन्हें कौन जीत सकता
है! और मायासे ऐसी (मायाके उपादानसे सर्वथा रहित दिव्य, चिन्मय) अँगूठी
वनायी नहीं जा सकती। सीताजी मनमें अनेक प्रकारके विचार कर रही थीं। इसी
समय हनुमान्जी मधुर वचन बोले—॥ २॥

रामचंद्र गुन बरनें लागा। सुनतिह सीता कर दुख भागा॥ लागीं सुनें श्रवन मन लाई। आदिहु तें सब कथा सुनाई॥ ३॥ वे श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करने लगे, [जिनके] सुनते ही सीताजीका दुःख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान्जीने आदिसे लेकर सारी कथा कह सुनायी॥ ३॥

श्रवनामृत जेहिं कथा सुहाई। कही सो प्रगट होति किन भाई॥
तव हनुमंत निकट चिल गयक। फिरि बैठीं मन बिसमय भयक॥ ४॥
['सीताजी बोलीं—] जिसने कानोंके लिये अमृतरूप यह सुन्दर कथा कही, वह है
भाई! प्रकट क्यों नहीं होता १ तब हनुमान्जी पास चले गये। उन्हें देखकर सीताजी
फिरकर ( मुख फेरकर ) बैठ गर्यी, उनके मनमें आश्चर्य हुआ॥ ४॥

राम दूत मैं मातु जानको। सत्य सपय करुनानिधान की॥ यह मुद्रिका मातु में आनी। दीन्हि राम तुम्ह कहूँ सहिदानी॥ ५॥

[ इनुमान्जीने कहा— ] हे माता जानकी ! में श्रीरामजीका दूत हूँ । करणा-निधानकी सची शपय करता हूँ । हे माता ! यह अँगूठी में ही लाया हूँ । श्रीरामजीने मुझे आपके लिये यह सहिदानी (निशानी या पहिचान ) दी है ॥ ५ ॥

नर यानरिह संग कहु कैसें। कही कथा भइ संगति जैसें॥ ६॥ [सीताजीने पूछा—] नर और वानरका संग कहो कैसे हुआ ? तव हनुमान्जीने जैसे संग हुआ था, वह सव कथा कही ॥ ६॥

दो॰—कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विस्वास । जाना मन क्रम वचन यह छपासिधु कर दास ॥ १३॥

हतुमान्जीके प्रेमयुक्त वचन सुनकर सीताजीके मनमें विश्वास उत्पन्न हो गया । उन्होंने जान लिया कि यह मनः वचन और कमंसे कृपासागर श्रीरघुनायजीका दास है ॥१३॥ चौ॰-हरिजन जानि प्रीति अति गादी। सजल नयन पुलकाविल बादी॥

ब्रुत विरह जरुधि ह्नुमाना। भयहु तात सो कहुँ जरुजाना ॥ १ ॥
भगवान्का जन (सेवक) जानकर अत्यन्त गाढ़ी प्रीति हो गयी। नेत्रोंमें
[प्रेमाश्रुओंका] जरु भर आया और शरीर अत्यन्त पुरुक्तित हो गया [सीताजीने
कहा—] है तात हनुमान्! विरहसागरमें डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए॥ १॥

भव कहु कुसल जाउँ विलहारी। अनुज सिहत सुख भवन खरारी॥ कोमलचित कृपाल रघुराई। कृपि केहि हेतु धरी निटुराई॥२॥

में विलहारी जाती हूँ, अत्र छोटे माई लक्ष्मणजीसिहत खरके शत्रु सुखधाम प्रमुका कुशल-मंगल कहो। श्रीरघुनायजी तो कोमल-हृदय और कुपाछ हैं फिर हे हनुमान् । उन्होंने किस कारण यह निष्दुरता घारण कर ली है ! ॥ २ ॥

सहज नानि सेवक सुख दायक। कवहुँक सुरति करत रघुनायक॥
कवहुँ नयन मम सीतल ताता। हो इहि निरिष्ठ स्थाम मृदु गाता॥ ३॥
सेवकको सुख देना उनकी स्वामाविक यान है। वे श्रीरघुनाथजी क्या कमी
मेरी मी याद करते हैं! हे तात! क्या कमी उनके कोमल साँवले अर्झोंको देखकर मेरे
नेत्र शीतल होंगे॥ ३॥

वचतु न आव नयन भरे बारी। अहह नाथ हैं। निपट बिसारी॥ देखि परम विरहाकुल सीता। बोला किप मृदु वचन बिनीता॥ ४॥ [मुँहसे] वचन नहीं निकलता, नेत्रोंमें (विरहके आँसुओंका) जल भर आया। [ बड़े दु:खसे वे बोलीं — ] हा नाथ! आपने मुझे बिल्कुल ही मुला दिया? सीताजीको विरहसे परम व्याकुल देखकर हनुमान्जी कोमल और विनीत वचन बोले। । ४॥

मातु कुसल प्रभु अनुज समेता। तव दुख दुखी सुकृपा निकेता॥ जनि जननी मानहु जियँ ऊना। तुम्ह ते प्रेमु राम कें दूना॥ ५॥

हे माता ! सुन्दर कृपाके धाम प्रमु माई छक्ष्मणजीके सहित [ शरीरसे ] कुशल हैं, परन्तु आपके दुःखसे दुखी हैं । हे माता ! मनमें ग्लानि न मानिये ( मन छोटा करके दुःख न कीजिये ) श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें आपसे दूना प्रेम है ॥ ५ ॥

दो॰--रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी घरि घीर। अस कहि कपि गदगद भयउ भरे विलोचन नीर॥१४॥

हे माता ! अब धीरज धरकर श्रीरघुनाथजीका सन्देश सुनिये। ऐसा कहकर हनुमान्जी प्रेमसे गद्गद हो गये। उनके नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका] जल भर आया ॥१४॥ चौ०-कहेड राम वियोग तब सीता। मो कहुँ सकल भए विपरीता ॥

नव तरु किसलय मनहुँ कृतान् । कालनिसा सम निसि सिस भान् ॥ १ ॥

[ हनुमान्जी वोले— ] श्रीरामचन्द्रजीने कहा है कि हे सीते ! तुम्हारे वियोगमें मेरे लिये सभी पदार्थ प्रतिकृत हो गये हैं । इक्षोंके नये-नये कोमल पत्ते मानो अग्निके समानः रात्रि कालरात्रिके समानः चन्द्रमा सूर्यके समानः ॥ १ ॥

कुत्रलय बिपिन कुंत बन सरिसा। बारिद तपत तेल जनु बरिसा॥ जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग स्वास सम त्रिबिध समीरा॥ २॥

और कमलोंके वन भालोंके वनके समान हो गये हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल वरसाते हैं। जो हित करनेवालेथे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध (शीतल, मन्द, सुगन्ध) वायु साँपके धासके समान (जहरीली और गरम) हो गयी है॥ २॥

कहेहु ते कछु दुख घटि होई। काहि कहीं यह जान न कोई॥
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मनु मोरा॥ ३॥

मनका दुःख कह डालनेसे भी कुछ घट जाता है। पर कहूँ किससे १ यह दुःख कोई जानता नहीं। हे प्रिये! मेरे और तेरे प्रेमका तत्त्व (रहस्य) एक मेरा मन ही जानता है। ॥ ३॥

सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं। जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं॥
प्रमु संदेसु सुनत बैदेही। मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही॥ ४॥
और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस, मेरे प्रेमका सार इतनेमें ही
समझ छे। प्रमुका सन्देश सुनते ही जानकीजी प्रेममें मग्न हो गर्थी। उन्हें श्ररीरकी
सचन रही॥ ४॥

कह कपि हृद्यँ घीर घरु माता । सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ उर आनहु रघुपति प्रभुताई । सुनि सम बचन तजहु कड़राई ॥ ५ ॥ हृनुमान्जीने कहा—हे माता ! हृद्यमें घेर्य घारण करो और सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरामजीका स्मरण करो । श्रीरघुनाथजीकी प्रभुताको हृद्यमें छाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो ॥ ५ ॥

दो॰—ितिसचर निकर पतंग सम रघुपति वान छसानु । जननी हृद्यँ धीर घरु जरे निसाचर जानु ॥ १५ ॥ राक्षसोके समृह पतंगोंके समान और श्रीरघुनायजीके वाण अग्निके समान हैं। हे माता ! हृदयमें धेर्य धारण करो और राक्षसोंको जला ही समझो ॥ १५ ॥

चौ०-जों रघुवीर होति सुधि पाई। करते निहं विलंब रघुराई॥ राम बान रिब उएँ जानकी। तम वरूथ कहँ जातुधान की॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीने यदि खबर पायी होती तो वे विलम्ब न करते। हे जानकीजी! रामबाणरूपी सूर्यके उदय होनेपर राक्षसोंकी सेनारूपी अन्धकार कहाँ रह सकता है ?॥१॥

भविं मातु में जाउँ छवाई। प्रभु आयसु निर्ह राम दोहाई॥ कछुक दिवस जननी घरु धीरा। कपिन्ह सहित अइहिं रघुवीरा॥ २॥ हे माता! में आपको अभी यहाँसे छिवा जाऊँ। पर श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ है। मुझे प्रभु (उन) की आज्ञा नहीं है। [अतः] हे माता! कुछ दिन और धीरज घरो। श्रीरामचन्द्रजी वानरोंसहित यहाँ आवेंगे॥ २॥

निसिचर मारि तोहि छै जैहिंहि। तिहुँ पुर नारदादि जसु मैहिंहि ॥ हैं सुत किप सब तुम्हिंहि समाना। जातुधान अति भट बलवाना॥ ३॥ और राक्षसोंको मारकर आपको छे जायँगे। नारद आदि [ ऋषि-सुनि ] तीनों छोकोंमें उनका यश गावेंगे। [सीताजीने कहा—] हे पुत्र! सब वानर तुम्हारे ही समान (नन्हे नन्हे-से) होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान् योदा हैं॥ ३॥

मोरें हृदय परम संदेहा। सुनिकिप प्रगटकीन्हि निज देहा॥
कनक मूधराकार सरीरा। समर भयंकर अतिबल बीरा॥ ४॥
अतः मेरे हृदयमें बड़ा भारी सन्देह होता है [ कि तुम-जैसे बंदर राक्षसोंको कैसे
जीतेंगे ]। यह मुनकर हनुमान्जीने अपना शरीर प्रकट किया। सोनेके पर्वत ( सुमेर )
के आकारका ( अत्यन्त विशाल ) शरीर था, जो युद्धमें शत्रुओंके हृदयमें भय उत्पन्न
करनेवाला, अत्यन्त बल्वान् और बीर था॥ ४॥

सीता मन भरोस तब भयक । पुनि छघु रूप पवनसुत छयक ॥ ५ ॥ तब ( उसे देखकर ) सीताजीके मनमें विश्वास हुआ । हनुमान्जीने फिर छोटा दो॰—सुनु माता साखामृग नहिं वल बुद्धि विसाल।
प्रभु प्रताप तें गरुड़िहि स्नाइ परम लघु व्याल॥ १६॥
हे माता! सुनोऽ वानरोंमें बहुत वल-बुद्धि नहीं होती। परन्तु प्रभुके प्रतापसे बहुत
होटा सर्प भी गरुड़को खा सकता है (अत्यन्त निर्वल भी महान् बलवान्को मार
सकता है)॥ १६॥

ची०-मन संतोप सुनत किप बानी। भगित प्रताप तेज वल सानी॥ आसिप दीनिह रामिय जाना। होहु तात वल सील निधाना॥ १॥ भिक्तः, प्रतापः, तेज और वलसे सनी हुई हनुमान्जीकी वाणी सुनकर सीताजीके मनमें सन्तोप हुआ। उन्होंने श्रीरामजीके प्रिय जानकर हनुमान्जीको आशीर्वाद दिया कि है तात! तुम वल और शीलके निधान होओ॥ १॥

अतर अमर गुननिधि सुत होहू। करहुँ बहुत रघुनायक छोहू॥
करहुँ छपा प्रसु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना॥ २॥
हे पुत्र ! तुम अजर ( बुढ़ापेसे रहित ), अमर और गुणोंके खजाने होओ।
श्रीरघुनाथजी तुमपर बहुत छपा करें ! प्रमु कृपा करें ' ऐपा कानोंसे सुनते ही हनुमान्जी
पूर्ण प्रेममें मगन हो गये॥ २॥

चार चार नागुसि पद सीसा। बोला वचन जोरि कर कीसा॥
अय कृतकृत्य भयर्ड में माता। आसिष तव अमोब विख्याता॥ ३॥
इनुमान्जीने बार-बार सीताजीके चरणोंमें सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर
कहा—हे माना ! अब में कृतार्थ हो गया ! आपका आशोर्बाद अमोब (अचूक) है,
यह बात प्रसिद्ध है ॥ ३॥

सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा। लागि देखि सुंदर फल रूखा॥
सुनु सुत करिं विपिन रखवारी। परम सुभट रजनीचर भारी॥ ४॥
हे माता! सुनो, सुन्दर फलवाले वृक्षोंको देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आयी है।
[सीताजीने कहा—] हे येटा! सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वनकी रखवाली करते हैं॥ ४॥

तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं। जो तुम्ह सुख मानहु मन माहीं॥ ५॥ [ हनुमान्जीने कहा— ] हे माता ! यदि आप मनमें सुख मानें ( प्रयन होकर आज्ञा दें ) तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है ॥ ५॥

दो॰—देखि चुद्धि वल निपुन किप कहेउ जानकी जाहु।
रघुपति चरन हृद्यँ घरि तात मधुर फल खाहु॥ १७॥
हनुमान्जीको बुद्धि और बलमें निपुण देखकर जानकीजीने कहा—जाओ। है
तात ! श्रीरघुनाथजीके चरणोंको हृदयमें धारण करके मीठे फल खाओ॥ १७॥

ची०-चलेड नाइ सिरू पैठेड बागा। फल खाप्सि तर तोरें लागा॥
रहे तहाँ वहु भट रखवारे। कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे॥ १॥
वे सीताजीको सिर नवाकर चले और बागमें बुस गये। फल खाये और बृखाँको
तोड़ने लगे। वहाँ वहुत-से योद्धा रखवाले थे। उनमें हे कुलको मार हाला और कुलने
जाकर रावणसे पुकार की—॥ १॥

नाथ एक आवा किप भारी। तेहिं असोक वाटिका उजारी॥ खाएसि फल अरु विटप उपारे। रच्छक मिर्द मिर्दि मिहि हारे॥२॥ [और कहा—] हे नाथ ! एक वड़ा भारी वंदर आया है। उसने अशोकवाटिका उजाड़ डाली। फल खाये, वृक्षोंको उखाड़ डाला और रखवालोंको मसल-मसलकर जमीनपर डाल दिया॥२॥

सुनि रावन परुष् भट नाना । तिन्हिह देखि गर्जेंड हनुमाना ॥ सब रजनीचर कपि संबारे । गए पुकारत कछु अधमारे ॥ ३ ॥ यह सुनकर रावणने बहुत-से योद्धा भेजे । उन्हें देखकर हनुमान्जीने गर्जना की । इनुमान्जीने सब राक्षसोंको मार डाला, दुःछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गये ॥ ३ ॥

पुनि पठयड तेहिं अच्छकुमारा। चला संग है सुभट अपारा॥ आवत देखि बिटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा॥ ४॥ फिर रावणने अक्षयग्रुमारको मेजा। वह असंख्य श्रेष्ट योद्धाओंको साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान्जीने एक चूक्ष [हाथमें] लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि (वड़े जोर) से गर्जना की ॥ ४॥

दो॰ कि मारेसि कछु मर्देसि कछु मिलपिस धरि धूरि। कछु पुनि जाइ पुकारे प्रभु मर्कट चल भूरि॥ १८॥ उन्होंने चेनामेंचे कुछको मार डाला और कुछको मसल डाला और कुछको पकइ-पकड़कर धूलमें मिला दिया। कुछने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु ! यंदर बहुत ही बलवान है॥ १८॥

चौ०-सुनि सुत वध लंकेस रिसाना। परुएसि मेघनाद वलवाना॥
मारिस जिन सुत बाँधेसु ताही। देखिअ कपिहि कहाँ कर आही॥ १॥
पुत्रका वध सुनकर रावण कोघित हो उठा और उसने [अपने जेठे पुत्र]
बलवान् मेघनादको मेजा। [उससे कहा कि—] हे पुत्र! मारना नहीं। उसे बाँध
लाना। उस वंदरको देखा जाय कि कहाँका है॥ १॥

चला इंद्रजित अतुलित जोघा। बंधु निधन सुनि उपजा क्रोघा॥ कपि देखा दारुन भट आवा। कटकटाइ गर्जा अरु घावा॥ २॥ इन्द्रको जीतनेवाला अतुल्नीय योद्धा मेघनाद चला। माईका मारा जाना सुन उसे फ़ोध हो आया । इनुमान्जीने देखा कि अवकी भयानक योद्धा आया है । तब वे फटकटाकर गर्जे और दोड़े ॥ २ ॥

अति विसाल तर एक उपारा। विरथ कीन्ह छंकेस कुमारा॥
रहे महाभट ताके संगा। गिह गिह किप महुँ निज अंगा॥ ३॥
उन्होंने एक यहुत यहा बृक्ष उखाड़ लिया और [उसके प्रहारसे] छंकेश्वर
रायणके पुत्र मेथनादको विना रथका कर दिया (रथको तोड़कर उसे नीचे पटक
दिया)। उसके साथ जो यहे-यहे योद्धा थे उनको पकड़-पकड़कर हनुमान्जी अपने
शरीरसे मसलने लगे॥ ३॥

तिन्हिं निपाति ताहि सन बाजा । भिरे जुगल मानहुँ गजराजा ॥

मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई । ताहि एक छन मुख्छा आई ॥ ४ ॥

उन सबको मारकर फिर मेघनादमे छड़ने छगे । [ छड़ते हुए वे ऐसे माल्म होते
थे ] मानो दो गजराज ( श्रेष्ठ हाथी ) भिड़ गये हों । हनुमान्जी उसे एक घूसा मारकर
कृक्षपर जा चढ़े । उसको क्षणभरके छिये मूर्छा आ गयी ॥ ४ ॥

उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया। जीति न जाइ प्रभंजन जाया॥ ५॥
किर उठकर उसने बहुत माया रची; परन्तु पवनपुत्र उससे जीते नहीं जाते॥ ५॥
दो॰—ब्रह्म अस्त्र तेहिं साँधा किप मन कीन्ह विचार।
जीं न ब्रह्मसर मानडँ महिमा मिटइ अपार॥ १९॥

अन्तमं उसने ब्रह्मास्त्रका सन्धान (प्रयोग) किया। तव इनुमान् जीने मनमें विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्रको नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जायगी ॥ १९॥ चौ ०-ब्रह्मचान कपि कहुँ तेहिं मारा। परतिहुँ वार कटकु संवारा॥

तेहिं देखा कि मुरुछित भयक । नागपास बाँधेसि छै गयक ॥ १ ॥ उसने हनुमान्जीको ब्रह्मश्राण माराः [जिसके लगते ही वे वृक्षमे नीचे गिर पड़े ] परन्तु गिरते समय भी उन्होंने बहुत-सी सेना मार डाली । जब उसने देखा कि हनुमान्जी मूर्छित हो गये हैं। तब वह उनको नागपाञ्चसे बाँधकर ले गया ॥ १ ॥

जासु नाम जिप सुनहु भवानी। भव बंधन काटहिं नर ग्यानी॥
तासु दूत कि बंध तरु आवा। प्रभु कारज रूगि किपिहिं बँधावा॥ २॥
[शिवजी कहते हैं—] हे भवानी! सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी (विवेकी)
मनुज्य संसार (जन्म-मरण) के बन्धनको काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बन्धनमें
आ सकता है ! किन्तु प्रभुक्ते कार्यके लिये हनुमान्जीने खयं अपनेको बँधा लिया॥ २॥

किप बंधन सुनि निसिचर धाए। कौतुक छागि समाँ सब आए॥ दसमुख समा दीखि किप जाई। किह न जाइ कछु अति प्रसुताई॥ ३॥ वंदरका गाँधा जाना सुनकर राक्षस दौढ़े और कौतुकके छिये (तमाशा देखनेके छिये) सब सभामें आये। इनुमान्जीने बाकर रावणकी सभा देखी। उक्षणी अत्यन्त प्रमुता (ऐक्षर्य) कुछ कही नहीं जाती॥ ३॥

कर जोरें सुर दिसिप विनीता। शृकृटि विलोकत सकल सभीता॥ देखि प्रताप न कपि मन संका। जिमि अहिगन महुँ गम्द असंका॥ ४॥ देवता और दिक्याल हाथ जोड़े वदी नग्रताके साथ भयभीत हुए सब रावणकी भी ताक रहे हैं (उसका रुख देख रहे हैं)। उसका ऐसा प्रताय देखकर भी एनुमान्जीके मनमें जरा भी टर नहीं हुआ। वे ऐसे निःहाहा खड़े रहे जैसे सपैकि समृहमें गम्ह

निःशद्ध (निर्भय) रहते हैं ॥ ४ ॥

दो॰—कपिहि विलोकि दसानन विहसा कहि दुर्वाद । स्रुत यथ सुरति कीन्दि पुनि उपजा हृद्यँ विषाद ॥ २०॥ इतुमान्जीको देखकर रावण दुर्वनन करता हुआ पृत्व हँमा । किर पुत्रवयका सरण किया तो उसके दृदयमें निपाद उत्पन्न हो गया ॥ २०॥

चौ०-कह लंकेस कथन तें कीसा। केहि कें यल बालेहि यन गीसा॥ की धों श्रवन सुनेहि निहें मोही। देखाउँ अति असंक सर तोही॥ १॥ लक्कापित रावणने कहा—रे बानर! त् कीन है शिक्षिक बल्धर तृते बनको उजाड़कर नष्ट कर डाला! क्या तृते कभी मुझे (मेरा नाम और यज्ञ) कानोंसे नहीं सुना १रे शरु! में तुझे अत्यन्त निःशद्ध देख रहा हूँ॥ १॥

मारे निसिचर केहिं अपराधा। कहु सर तोहि न प्रान कड़ बाधा॥
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जामु बरू विरचित माया॥ २॥
त्ने किस अपराधसे राक्षसोंको मारा ! रे मूर्ज ! बता, क्या तुझे प्राण जानेका भय
नहीं है ! [ हनुमान्जीने कहा— ] हे रावण ! गुन, जिनका वल पाकर माया सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंके समूहोंकी रचना करती है; ॥ २॥

जाके यल बिरंचि हिर्र ईसा। पालत स्वत एरत द्यसीसा॥ जा बल सीस धरत सहसानन। अंडकोस समेत गिरि कानन॥ ३॥ जिनके बलसे हे दशकीश! ब्रह्मा, विष्णु, महेश [ क्रमशः ] सृष्टिका स्जन, पालन और संहार करते हैं; जिनके बलसे सहस्र मुख ( फणों ) वाले शेषजी पर्वत और बनसहित समस्त ब्रह्माण्डको सिरपर धारण करते हैं; ॥ ३॥

धरइ जो बिबिध देह सुरत्राता। तुम्हसे सठन्ह सिखावनु दाता॥ हर कोदंड कठिन जेहिं भंजा। तेहि समेत नृप दल मद गंजा॥ ४॥ जो देवताओंकी रक्षाके लिये नाना प्रकारकी देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे-जैसे मूर्खोंको शिक्षा देनेवाले हैं। जिन्होंने शिवजीके कठोर धनुपको तोड़ डाला और उसीके साथ राजाओंके समूहका गर्व चूर्ण कर दिया॥ ४॥ गर दूपन त्रिसिरा अरु वाली । यथे सकल अतुलित बलसाली ॥ ५ ॥ जिन्होंने खर, दूपण, त्रिशिरा और वालिको मार डाला, जो सब-के-सब अतुलर्माय बलवान् थे; ॥ ५ ॥

दो॰—जाके वल लबलेस तें जितेहु चराचर झारि।
तासु दून में जा किर हिर आनेहु प्रिय नारि॥ २१॥
जिनके लेशमात्र बलसे तुमने समस्त चराचर जगत्को जीत लिया और जिनकी
प्रिय पत्नीको तुम [चोरीसे] हर लाये हो। में उन्होंका दूत हूँ॥ २१॥
चौ॰—जानडें में नुम्हारि प्रभुताई। सहसवाहु सन परी लराई॥
समर वालि सन किर जसु पावा। सुनि किष बचन बिहसि बिहरावा॥ १॥
में तुम्हारी प्रभुताको खूब जानता हूँ। सहस्रवाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और
वालिसे युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान्जीके [मार्मिक] बचन सुनकर

खायडं फल प्रभु लागी भूँखा । कपि सुभाव तें तोरेडँ रूखा ॥
सव कें देह परम प्रिय स्वामी । मार्राह्म मोहि कुमारग गामी ॥ २ ॥
हे [ राक्षसींके ] स्वामी ! मुझे भूख लगी थी, [ इसलिये ] मैंने फल खाये और
वानर-स्वभावके कारण दृक्ष तोड़े । हे [ निशाचरींके ] मालिक ! देह सबको परम प्रिय
हैं । कुमार्गपर चलनेवाले ( दुष्ट राक्षस ) जब मुझे मारने लगे, ॥ २ ॥

जिन्ह मोहि नारा ते में मारे । तेहि पर बाँधेउँ तनयँ तुम्हारे ॥
मोहि न कछ बाँधे कई लाजा । कीन्ह चहुउँ निज प्रभु कर काजा ॥ ३ ॥
तव जिन्होंने मुझे माराः उनको मैंने भी मारा । उतपर तुम्हारे पुत्रने मुझको बाँच
लिया । [किन्तु ] मुझे अपने बाँधे जानेकी कुछ भी लज्जा नहीं है । मैं तो अपने प्रभुका
कार्य किया चाहता हूँ ॥ ३ ॥

विनती करडें जोरि कर रावन । सुनहु मान तिज मोर सिखावन ॥
देखहु तुम्ह निज कुलिह विचारो । अस तिज भजहु भगत भय हारी ॥ ४ ॥
हे रावण ! मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ , तुम अभिमान छोड़कर मेरी
सीख सुनो । तुम अपने पवित्र कुलका विचार करके देखों और अमको छोड़कर भक्त-भयहारी भगवानको भजो ॥ ४ ॥

जाकें दर अति काल देराई । जो सुर असुर चराचर खाई ॥ तासों वयर कंग्रहुँ नहिं कीजै। मोरे कहें जानकी दीजै॥ ५॥ जो देवता, राक्षस और समस्त चराचरको खा जाता है, वह काल मी जिनके दरसे अत्यन्त दरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहनेसे जानकीजीको दे दो ॥ ५॥

रा० स० ४५--

रावणने हैं सकर बात टाल दी ॥ १ ॥

दो॰—प्रनतपाल रघुनायक करुना सिंधु गत्ररारि । गएँ सरन प्रभु राखिहैं तब अपराध विसारि ॥ २२ ॥ खरके शबु श्रीरधुनाथजी शरणागतींके रक्षक और दयाके समुद्र हैं । शरण जानेपर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरणमें रख लेंगे ॥ २२ ॥

ची०-राम चरन पंकत उर धरहू । लंका अचल राजु नुम्ह करहू ॥ रिषि पुलस्ति जसु विमल मयंका । तेहि ससि महुँ जिन् होहु कलंका ॥ १ ॥

तुम श्रीरामजीके चरणकमत्येंको हृदयमें धारण करो और स्ट्वाका अचल राज्य करो । ऋषि पुरुक्तयजीका यश निर्मल चन्द्रमाके समान है । उस चन्द्रमामें तुम कलक न बनो ॥ १ ॥

राम नाम बिजु गिरा न सोहा । देखु बिचारि त्यागि मद मोहा ॥

यसन हीन नहिं सोह सुरारी । सब भूपन भूपित बर नार्रा ॥ २ ॥

रामनामके बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद-मोहको छोड़, विचारकर देखों । है
देवताओंके शत्रु ! सब गहनोंसे सजी हुई सुन्दरी स्त्री भी कपड़ोंके बिना (नंगी) शोभा
नहीं पाती ॥ २ ॥

राम बिसुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिनु पाई ॥ सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं। बरिप गर्णे पुनि तबिह सुम्बाहीं॥ ३ ॥

रामिवमुख पुरुपकी सम्पत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पानेके समान है। जिन नदियोंके मूलमें कोई जलमोत नहीं है ( अर्थात् जिन्हें केवल वरसातका ही आसरा है ) वे वर्षा बीत जानेपर फिर तुरंत ही स्ख जाती हैं ॥ ३॥

सुनु दसकंठ कहउँ पन रोपी । बिमुल राम त्राता निर्ह कोपी ॥ संकर सहस बिप्नु अन तोही । सकिंह न राखि राम कर द्रोही ॥ ४॥

हे रावण ! सुनो, में प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रामविमुखकी रक्षा करनेवाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्रीरामजीके साथ द्रोह करनेवाले, सुमको नहीं बचा सकते ॥ ४॥

दो॰—मोहमूल वहु सूल प्रद त्यागहु तम अभिमान । भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान॥ २३॥

मोह ही जिसका मूळ है ऐसे (अज्ञानजनित), बहुत पीड़ा देनेवाले, तमरूप अभिमानका त्याग कर दो और रघुकुलके स्वामी, कृपाके समुद्र भगवान् श्रीरामचन्द्र-जीका मजन करो ॥ २३ ॥

चौ०-जद्पि कही कपि अति हित वानी । भगति विवेक विरति नय सानी ॥ चोला विहसि महा अभिमानी । मिला हमहि कपि गुर वड़ ग्यानी ॥ १ ॥ यद्यपि हनुमान्जीने मक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीतिसे सनी हुई बहुत ही हितकी वाणी कही, तो भी वह महान् अभिमानी रावण बहुत हँसकर ( व्यंगसे ) बोला कि हमें यह वंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला! ॥ १॥

मृत्यु निकट आई खल तोही । लागेति अधम सिखावन मोही ॥ उलटा होइहि कह हनुमाना । मितिश्रम तोर प्रगट मैं जाना ॥ २ ॥ रे दुष्ट ! तेरी मृत्यु निकट आ गयी है । अधम ! मुझे शिक्षा देने चला है । हनुमान्-जीने कहा—इससे उलटा ही होगा ( अर्थात् मृत्यु तेरी निकट आयी है, मेरी नहीं ) । यह तेरा मितिश्रम ( बुद्धिका फेर ) है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है ॥ २ ॥

सुनि किप बचन बहुत खिसिआना । बेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना ॥ सुनत निसाचर मारन धाए । सचिवन्ह सहित बिभीषनु आए ॥ ३ ॥ हनुमान्जीके वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया [ और बोला- ] अरे ! इस मूर्खका प्राण शीव्र ही क्यों नहीं हर लेते । सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े । उसी समय मन्त्रियोंके साथ विभीषणजी वहाँ आ पहुँचे ॥ ३ ॥

नाइ सीस करि विनय बहुता । नीति विरोध न मारिअ दूता ॥ आन दंड कछु करिअ गोसाँई । सबहीं कहा मंत्र भल भाई ॥ ४ ॥ उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावणसे कहा कि दूतको मारना नहीं चाहिये। यह नीतिके विरुद्ध है । हे गोसाई ! कोई दूसरा दण्ड दिया जाय । सबने कहा—भाई ! यह सलाह उत्तम है ॥ ४ ॥

सुनत विहसि बोला दसकंघर । अंग भंग करि पठइअ बंदर ॥ ५॥ यह सुनते ही रावण हँसकर बोला—अच्छा तो, बंदरको अंग-भंग करके भेज ( लौटा ) दिया जाय ॥ ५॥

दो॰—कपि के ममता पूँछ पर सबिह कहउँ समुझाइ।
तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ॥ २४॥
मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदरकी ममता पूँछपर होती है। अतः तेलमें
कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूँछमें बाँधकर फिर आग लगा दो॥ २४॥

चौ०-पूँछहीन बानर तहेँ जाइहि । तब सठ निज नाथिह छड् आइहि ॥ जिन्ह के कीन्हिसिबहुत बड़ाई । देखउँ मैं तिन्ह के प्रभुताई ॥ १ ॥ जब बिना पूँछका यह बंदर वहाँ (अपने स्वामीके पास ) जायगा, तब यह मूर्ख

जब बिना पूछका यह बदर वहा ( अपन स्वामाक पात ) जायगा तम यह पूख अपने मालिकको साथ ले आयेगा । जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता ( सामर्थ्य ) तो देखूँ ! ॥ १ ॥

बचन सुनंत कपि मन मुसुकाना । भइ सहाय सारद मैं जाना ॥ जातुधान सुनि शवन बचना । कागे रचें मूढ़ सोइ रचना ॥ २ ॥ यह बचन सुनते ही हनुमान्जी मनमें मुसकरांय [और मन्डी-मन् बीर्फ कि ] में जान गया, सरस्ततीजी [ इसे ऐसी बुद्धि देनेमें ] गदायक हुई हैं। सवगर्क यन्चन सुनवर मुर्ल राह्मस वही ( पूँछमें आग लगानिकी ) तैयारी करने लगे ॥ २ ॥

रहा न नगर थसन घत तेला । बादी पूँछ कीन्ड किंप नेन्छ ॥ कीवुक कहूँ आए पुरवासी । मार्राह चरन करिं चहु हाँगों ॥ ३ ॥ पूँछके लपेटनेमें इतना करहा और पी-तेल छगा कि नगरमें फरदा श्री और तेल नहीं रह गया । हनुमान्जीने ऐसा खेल किया कि पूँछ बद गर्था ( लंबी ही गयी ) । नगरवासी लोग तमादा देखने आये । वे हनुमान्जीको पैर्स टीक्ट मार्रत हैं और उनकी बहुत हुँसी करते हैं ॥ ३ ॥

बाजाह डोल देहि सब तारी। नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी॥
पावक जरत देखि एनुमंता। भयट परम ट्युरूप तुरंता॥ ४॥
होल वजते हैं, सब लोग तालियाँपोटतेहें। इनुमान्जीको नगरमें रिराकर किए पूँछमें
आग लगा दी। अमिको जलते हुए देखकर इनुमान्जी तुरंत ही बहुत छाटे कामें हो गये॥ ४॥

निवुक्ति चढ़ेड कपि कनक अदारीं । सर्दू सभीत निसाचर नारीं ॥ ५ ॥ वन्धनसे निकलकर वे सोनेकी अदारियोंपर जा चढ़े । उनको देखकर राखसाँकी स्त्रियाँ मयभीत हो गर्या ॥ ५ ॥

दो॰—हरि प्रेरित तेहि अवसर चले महत उनचास ।
अहुद्दास करि गर्जा किए बढ़ि लाग अकास ॥ २५ ॥
उस समय भगवानकी प्रेरणासे उन्चार्सी पवन चलने लगे । इनुमान्जी अहुदास करके गर्जे और बढ़कर आकाशसे जा लगे ॥ २५ ॥

चौ०-देह विसाल परम इस्आई। मंदिर तें मंदिर चढ़ थाई॥
जरइ नगर भा लोग विहाला। झपट लपट बहु कोटि कराका॥ १॥
देह बड़ी विशालः परन्तु बहुत ही हस्की (फुर्तीली) है। वे दी इकर एक महलते
दूसरें महलपर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गये हैं। आगकी करोड़ों
भयंकर लपटें झपट रही हैं॥ १॥

तात सातु हा सुनिअ पुकास । एहिं अवसर को हमिंद उवारा ॥
हम जो कहा यह किंद निहें हो दानर रूप धरें सुर कोई ॥ २ ॥
हाय बण्या ! हाय मैया ! इस अवनरपर हमें कौन बचावेगा ? [चारों ओर ] यही
पुकार सुनायी पढ़ रही है । हमने तो पहले ही कहा या कि यह चानर नहीं है, वानरका
रूप धरे कोई देवता है ! ॥ २ ॥

साधु अवम्या कर फलु ऐसा । जरह नगर अनाय कर जैसा ॥ जारा नगरु निमिष एक माहीं । एक बिभीषन कर गृह नाहीं ॥ ३ ॥ साधुके अपमानका यह फल है कि नगर अनाथके नगरकी तरह जल रहा है। हनुमान्-जीने एक ही क्षणमें सारा नगर जला डाला। एक विभीपणका घर नहीं जलाया॥ ३॥

ता कर दृत अनल जेहिं सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥ उलटि पलटि लंका सब जारी। कृदि परा पुनि सिंधु मझारी ॥ ४॥

[शिवजी कहते हैं— ] हे पार्वती! जिन्होंने अभिको बनाया, हनुमान्जी उन्होंके दूत हैं। इसी कारण वे अग्निसे नहीं जले। हनुमान्जीने उलट-पलटकर (एक ओरसे दूतरी ओरतक) सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्रमें कृद पड़े॥ ४॥

दो॰—पूँछ बुझाइ खोइ श्रम घरि छघु रूप वहोरि। जनकसुता के आगें ठाढ़ भयड कर जोरि॥ २६॥

पूँछ द्वशायर भाषावट दूर करके और फिर छोटा-सा रूप धारण कर हनुमान्जी श्रीजानकीजीके सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए ॥ २६ ॥

चौ - मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा । जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ चूढ़ामनि उतारि तब दयक । हरप समेत पवनसुत लयक ॥ १॥

[ इनुमान् जीने कहा— ] हे माता ! मुझे कोई चिह्न ( पहचान ) दीजिये, जैसे श्रीरखनाथजीने मुझे दिया था। तय धीताजीने चूड़ामणि उतारकर दी। हनुमान्जीने उसको हर्पपूर्वक ले लिया ॥ १॥

कहेहु तात अस मोर प्रनामा । सब प्रकार प्रभु प्रनकामा ॥ दीन दया छ बिरिद्दु संभारी । हरहु नाथ सम संकट भारी ॥ २ ॥

[जानकीजीने कहा—] हे तात! मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना—हे प्रभु! यद्यपि आप सब प्रकारसे पूर्णकाम हैं (आपको किसी प्रकारकी कामना नहीं है), तथापि दीनों (दुखियों) पर दया करना आपका विरद है [और मैं दीन हूँ, ] अतः उस विरदको याद करके, हे नाथ! मेरे भारी संकटको दूर कीजिये॥ २॥

तात सक्रसुत कथा सुनाएहु। वान प्रताप प्रभुहि समुझाएहु॥ मास दिवस महुँ नाथु न आवा। तौ पुनि मोहि जिअत नहिं पाता॥३॥

हे तात ! इन्द्रपुत्र जयन्तकी कथा ( घटना ) सुनाना और प्रमुको उनके बाणका प्रताप समझाना ( स्मरण कराना ) । यदि महीनेभरमें नाथ न आये तो फिर मुझे जीती न पायेंगे ॥ ३ ॥

कहु कपि केहि विधि राखों प्राना । तुम्हहू तात कहत अब जाना ॥ तोहि देखि सीतिल भइ छाती । पुनि मो कहुँ सोइ दिनु सो राती ॥ ॥ हे इनुमान् ! कहो, मैं किस प्रकार प्राण रक्खूँ । हे तात ! तुम भी अब जाृतेको कह रहे हो । तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी । फिर मुझे वही दिन और वही रात ! ॥४॥ दो॰—जनकसुतिह समुझाइ करि वहु विधि घीरजु दीन्ह । चरन कमल सिरु नाइ कपि गवजु राम पहिं कीन्ह ॥ २७ ॥ हनुमान्जीने जानकीजीको समझाकर बहुत प्रकारसे घीरज दिया और उनके चरणकमलोंमें सिर नवाकर श्रीरामजीके पास गमन किया ॥ २७ ॥

चौ०-चलत महाधुनि गर्जेसि भारी । गर्भ स्रविह सुनि निसिचर नारी ॥ नाधि सिंधु एहि पारिह आवा । सबद् किलिकिला कपिन्ह सुनावा ॥ १ ॥

चलते समय उन्होंने महाध्विनिसे भारी गर्जन किया। जिसे सुनकर राक्षसोंकी लियोंके गर्भ गिरने लगे। समुद्र लाँवकर वे इस पार आये और उन्होंने वानरोंको किलिकला शब्द (हर्षध्विन) सुनाया ॥ १॥

हरपे सब बिलोकि हनुमाना । न्तन जन्म किपन्ह तब जाना ॥

मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा । कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा ॥ २ ॥

हनुमान्जीको देखकर सब हिंदि हो गये और तब वानरांने अपना नया जन्म
समझा । हनुमान्जीका मुख प्रसन्न है और शरीरमें तेज विराजमान है, [ जिससे उन्होंने
समझ लिया कि ] ये श्रीरामचन्द्रजीका कार्य कर आये हैं ॥ २ ॥

मिले सकल व्यति भए सुखारी । तलफत मीन पाव जिमि वारी ॥ चले हरिष रघुनायक पासा । पूँछत कहत नवल इतिहासा ॥ ३ ॥ सव हनुमान्जीसे मिले और बहुत ही सुखी हुए । जैसे तड़पती हुई मछलीको जल मिल गया हो । सब हपित होकर नये-नये इतिहास (ब्रत्तान्त) पूछते-कहते हुए श्रीरघुनाथ-जीके पास चले ॥ ३ ॥

तब मधुवन भीतर सब आए। अंगद संमत मधु फल खाए॥
रखवारे जब बरजन लागे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे॥ ४॥
तब सब लोग मधुवनके भीतर आये और अंगदकी सम्मतिसे सबने मधुर फल [ या
मधु और फल ] खाये। जब रखवाले बरजने लगे। तब घूँसोंकी मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे॥ ४॥

दो॰--जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुवराज ।
सुनि सुग्रीव हरष किप किर आए प्रभु काज ॥ २८ ॥
उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं । यह सुनकर
सुग्रीव हिर्षित हुए कि बानर प्रभुका कार्य कर आये हैं ॥ २८ ॥

चौ०-जों न होति सीता सुधि पाई । मधुनन के फल सकिं कि खाई ॥
एहि विधि मन निचार कर राजा । आइ गए किप सिहत समाजा ॥ ३ ॥
किद सीताजीकी खबर न पायी होती तो क्या वे मधुननके फल खा सकते थे १ इस
प्रकार राजा सुग्रीव मनमें विचार कर ही रहे थे कि समाजसहित वानर आ गये ॥ १ ॥

आइ सम्रन्हि नावा पद सीसा । मिलेड सन्निह अति प्रेम कपीसा ॥
पूँठी कुसल कुसल पद देखी । रामकुपाँ भा कान्न विसेषी ॥ २ ॥
सन्ने आकर सुग्रीवके चरणोंमें सिर नवाया । कपिराज सुग्रीव समीसे बड़े प्रेमके साथ
भिले । उन्होंने कुशल पूछी, [तन वानरांने उत्तर दिया—] आपके चरणोंके दर्शनसे सन्न
सुज्ञाल है । श्रीरामजीकी कुपासे विशेष कार्य हुआ (कार्यमें विशेष सफलता हुई है ) ॥ २॥

नाथ काजु कीन्हेउ इनुमाना । राखे सकल किपन्ह के प्राना ॥ सुनि सुन्नीव बहुरि तेहि मिलेऊ । किपन्ह सहित रघुपति पहिं चलेऊ ॥ ३ ॥ हे नाथ ! हनुमान्ने ही सब कार्य किया और सब बानरोंके प्राण बचा लिये । यह सुनकर मुनावजी हनुमान्जीसे फिर मिले और सब बानरोंसमेत श्रीरघुनाथजीके पास चले ३

राम किप्ट जय आवत देखा । किप्ट काज मन हरप बिसेषा ॥
फटिक सिला बेंडे द्वी भाई । परे सकल किप चरनिह जाई ॥ ४ ॥
श्रीरामजीने जब वानरांको कार्य किये हुए आते देखा तब उनके मनमें विशेष हर्ष
हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिलापर बैठे थे । सब वानर जाकर उनके चरणोंपर गिर पड़े ४

दो॰-प्रीति सहित सव भेटे रघुपति करुना पुंज।

पूँछी कुसल नाथ अब कुसल देखि पद कंज ॥ २९ ॥ दयाकी राशि श्रीरञ्जनायजी सबसे प्रेमसहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरोंने कहा—] हे नाथ! आपके चरणकमलोंके दर्शन पानेसे अब कुशल है ॥२९॥ ची०—जामबंत कह सुनु रघुराया। जा पर नाथ करह तुम्ह दाया॥

ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर। सुर नर सुनि प्रसन्न ता जपर ॥ १ ॥ जाम्बवान्ने कहा—हे रघुनाथजी ! सुनिये । हे नाथ ! जिसपर आप दया करते हैं। उसे सदा कल्याण और निरन्तर कुशल है ! देवता, मनुष्य और सुनि सभी उसपर प्रसन्न रहते हैं ॥ १ ॥

सोइ विनई विनई गुन सागर । तासु सुजसु त्रैलोक उजागर ॥
प्रभु कीं कृपा भयउ सब काजू। जन्म हमार सुफल भा भाजू ॥ २ ॥
वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणोंका समुद्र बन जाता है । उसीका
सुन्दर यश तीनों लोकोंमें प्रकाशित होता है। प्रभुकी कृपासे सब कार्य हुआ । आज
हमारा जन्म सफल हो गया ॥ २ ॥

नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी । सहसहुँ मुख न जाइ सो बरनी ॥ पवनतनय के चरित सुहाए । जामबंत रघुपतिहि सुनाए ॥ ३ ॥ हे नाथ ! पवनपुत्र हनुमान्ने जो करनी की, उसका हजार मुखोंसे भी वर्णन नहीं किया जा सकता । तव जाम्बवान्ने हनुमान्जीके सुन्दर चरित्रं (कार्य) श्रीरघुनाथजीको सुनाये ॥ ३ ॥ सुनत कृपानिधि सन अति भाए । पुनि ह्नुमान हरिप हिँ छाए ॥

कहहु तात केहि भाँति जानकी । रहित करित रच्छा स्त्रशन की ॥ ४ ॥

(वे चरित्र ) सुननेपर कृपानिधि श्रीरामचन्द्रजीके सनको बहुत ही अच्छे छगे ।

उन्होंने हिंगत होकर हनुमान्जीको फिर हृदयसे छगा छिया और कहा—हे तात ! कहो।
सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणोंकी रक्षा करती हैं ? ॥ ४ ॥

दो॰—नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । स्रोचन निज पद जंत्रित जाहिं पान केहिं वाट ॥ ३०॥

( इनुमान्जीने कहा— ) आपका नाम रात-दिन पहरा देनेवाला है, आपका ध्यान ही किंवाड़ है। नेत्रोंको अपने चरणोंमें लगाये रहती हैं, यही ताला लगा है; फिर प्राण जायें तो किस मार्गसे ? || ३० ||

चौ॰—चलत मोहि चूड़ामिन दीन्ही । रघुपति हृद्यँ लाइ सो लीन्ही ॥ नाथ जुगल लोचन भरि बारी । बचन कहे कछु जनक कुमारी ॥ १ ॥ चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि [ उतारकर ] दी । श्रीरघुनाथजीने उसे लेकर हृदयसे लगा लिया । [ हनुमान्जीने फिर कहा—— ] हे नाय ! दोनों नेत्रोंमें जल भरकर जानकीजीने मुझसे कुछ वचन कहे—॥ १ ॥

अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना । दीन बंधु प्रनतारित हरना ॥

सन क्रम वचन चरन अनुरागी । केहिं अपराध नाथ हौं त्यागी ॥ २ ॥
छोटे भाईसमेत प्रभुके चरण पकड़ना [और कहना कि ] आप दीनवन्धु हैं,

शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले हैं । और मैं मन, वचन और कमेरे आपके चरणोंकी
अनुरागिणी हूँ । फिर खामी [ आप ] ने मुझे किस अपराधसे त्याग दिया ? ॥ २ ॥

अवगुन एक मोर मैं माना । बिद्धुरत प्रान न कीन्ह प्याना ॥ नाथ सो नयनन्हि को अपराधा । निसरत प्रान करिंह हिंठ वाधा ॥ ३ ॥ [हाँ] एक दोव मैं अपना [ अवस्य] मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गये । किंतु है नाथ । यह तो नेत्रोंका अपराध है जो प्राणोंके निकलनेमें हरपूर्वक बाधा देते हैं ॥ ३ ॥

बिरह अगिनि तनु त्छ समीरा । स्वास जरइ छन माहिं सरीरा ॥ नयन सनहिं जलु निज हित छागी । जरें न पान देह बिरहागी ॥ ४ ॥

विरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है; इस प्रकार [अग्नि और पवनका संयोग होनेसे ]यह शरीर क्षणमात्रमें जल सकता है। परन्तु नेत्र अपने हितके लिये (प्रमुका स्वरूप देखकर सुखी होनेके लिये) जल (ऑस्) वरसाते हैं, जिससे विरहकी आगसे भी देह जलने नहीं पाती ॥ ४॥

सीता के अति विपति बिसाला । बिनिह कहें भिक दीनद्याला ॥ ५ ॥

सीताजीकी विपत्ति बहुत यड़ी है। हे दीनदयाछ ! वह विना कही ही अच्छी है, (कहनेथे आपको बड़ा करेबा होगा ) ॥ ५॥

दो॰—निमिप निमिप करुनानिधि जाहि कलप सम वीति। येनि चलिअ प्रभु आनिअ मुज वल खल दल जीति॥ ३१॥

दे करणानिधान ! उनका एक-एक पल कल्पके समान बीतता है। अतः हे प्रभु ! सुरंत चित्रं और अपनी भुजाओंके बलसे दुष्टोंके दलको जीतकर सीताजीको के आह्ये ॥ ३१॥

चीर-सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भिर भाए जल राजिव नयना ॥

यचन कार्य मन मम गित जाही । सपनेहुँ वृक्षिश्र विपित्त कि ताही ॥ १ ॥

शिताजीका दुःख सुनकर मुखके धाम प्रभुके कमलनेत्रीमें जल भर आया [ और वे नोले-] मन, वचन और शरीरसे जिसे मेरी ही गित ( मेरा ही आश्रय ) है उन्धे क्या स्वयनमें भी विपत्ति हो सकती है ! ॥ १ ॥

कह हनुमंत विपित प्रश्च सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई॥ केतिक बात प्रश्च जातुषान की। रिपुहि जीति आनिवी जानकी॥ २॥ इनुमान्जीने कहा—हे प्रश्च! विपत्ति तो वही (तभी) है जब आपका भजन-स्मरण न हो। हे प्रभो! राक्षसोंकी बात ही कितनी है ? आप शत्रुको जीतकर जानकी-जीको ले आवेंगे॥ २॥

सुनु किंद तोहि समान उपकारी। निर्ह कोउ सुर नर सुनि तनुधारी॥
प्रति उपकार करें। का तोरा। सनसुख होइ न सकत मन मोरा॥ ३॥
[भगवान् कहने लगे—] हे हनुमान् ! सुन; तेरे समान मेरा उपकारी देवता।
मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार (बदलेमें उपकार)।
तो क्या करूँ, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता॥ ३॥

सुनु सुत तोहि उरिन में नाहीं। देखेंड करि विचार मन माहीं॥
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता। छोचन नीर पुछक अति गाता॥ ४॥
हे पुत्र ! सुन; मेंने मनमें [ खूव ] विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उन्भूण
नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु वार-वार हनुमान्जीको देख रहे हैं। नेत्रों में:
प्रेमाशुओं का जल भरा है और शरीर अत्यन्त पुछकित है ॥ ४॥

दो॰ — सुनि प्रभु वचन विलोकि मुख गात हरिष हतुमंत ।

चरन परेउ प्रेमाकुल त्राहि जाहि भगवंत ॥ ३२ ॥

प्रभुके वचन सुनकर और उनके [प्रसन्न ] मुख तथा [पुलकित ] अङ्गोंको॰
देखकर हनुमान्जी हर्पित हो गये। और प्रेममें विकल होकर 'हे भगवन् ! मेरी रक्षाकरो, रक्षा करो' कहते हुए श्रीरामजीके चरणोंमें गिर पड़े ॥ ३२ ॥

चौ०-बार बार प्रभु चहुइ उठावा। प्रेम मगन तेहि उठव न भावा॥ प्रभु कर पंकज कपि कें सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा॥ १॥

प्रभु ! उनको बार-बार उठाना चाहते हैं, परन्तु प्रेममें द्ववे हुए हनुमान्जीको चरणोंसे उठना सुहाता नहीं । प्रभुका कर-कमल हनुमान्जीके क्षिरपर है । उस स्थितिका स्मरण करके शिवजी प्रेममग्न हो गये ॥ १ ॥

सावधान मन करि पुनि संकर। लागे कहन कथा अति सुंदर॥
किप उग्रह प्रभु हृद्य लगावा। कर गहि परम निकट बैठावा॥ २॥
फिर मनको सावधान करके शंकरजी अत्यन्त सुन्दर कथा कहने लगे—
हृनुमान्जीको उठाकर प्रभुने हृदयसे लगाया और हाथ पकड़कर अत्यन्त निकट बैठा
लिया॥ २॥

कहु किप रावन पालित लंका। केहि विधि दहेठ हुर्ग अति वंका॥
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। बोला वचन विगत अभिमाना॥ ३॥
हे हनुमान्! बताओं तो, रावणके द्वारा सुरक्षित लंका और उसके वड़े वाँके
'किलेको तुमने किस तरह जलाया १ हनुमान्जीने प्रभुको प्रसन्न जाना और वे अभिमानरहित वचन बोले—॥ ३॥

साखासृग के बिंद मनुसाई। साखा तें साखा पर जाई॥
नाघि सिंधु हाटकपुर जारा। निसिचर गनविध विपिन उजारा॥ ४॥
बंदरका बसः यही बदा पुरुषार्थ है कि वह एक डालसे दूसरी डालपर चला जाता
है। मैंने जो समुद्र लाँघकर सोनेका नगर जलाया और राक्षसगणको मारकर अशोक-वनको उजाइ डालाः॥ ४॥

सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कलू मोरि प्रभुताई॥ ५॥ यह सव तो हे श्रीरधुनाथजी! आपहीका प्रताप है। हे नाथ! इसमें मेरी प्रभुता (बहाई) कुछ भी नहीं है॥ ५॥

दो॰—ता कहुँ प्रभु कछु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूछ। तव प्रभावँ वड्वानछिह जारि सकह खछु तूछ॥ ३३॥

है प्रभु ! जिसपर आप प्रसन्न हों। उसके लिये कुछ भी कठिन नहीं है । आपके 'प्रमावसे रूई [ जो स्वयं बहुत जल्दी जलनेवाली वस्तु है ] बड़वानलको निश्चय ही जला सकती है ( अर्थात् असम्भव भी सम्भव हो सकता है ) ॥ ३३॥

चौ०-नाथ भगति अति सुखदायनी। देहु कृपा करि अनपायनी॥
सुनि प्रभु परम सरल किप बानी। एवमस्तु तब कहेड भवानी॥१॥
हे नाथ! मुझे अत्यन्त सुख देनेवाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिये।

हनुमान्जीकी अत्यन्त सरल वाणी सुनकरः हे भवानी ! तत्र प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने 'एवमस्तु' (ऐसा ही हो ) कहा ॥ १ ॥

उमा राम सुभाउ जेहिं जाना। ताहि भजनु तिज भाव न आना॥ यह संवाद जासु उर आवा। रघुपति चरनभगति सोइ पावा॥ २॥ हे उमा! जिसने श्रीरामजीका स्वभाव जान लिया। उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी-सेवकका संवाद जिसके हृदयमें आ गया। वह श्रीरघुनाथजीके चरणोंकी मक्ति पा गया॥ २॥

सुनि प्रभु यचन कहिं किपवृंदा । जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥
तव रघुपति किपितिहि बोलावा । कहा चलें कर करहु बनावा ॥ ३ ॥
प्रभुके वचन सुनकर वानरगण कहने लगे—कृपाल आनन्दकन्द श्रीरामजीकी
जय हो, जय हो, जय हो ! तव श्रीरघुनाथजीने किपराज सुग्रीवको बुलाया और कहा—
चलनेकी तैयारी करो ॥ ३ ॥

अब विलंतु केहि कारन कीजे। तुरत किपन्ह कहुँ आयसु दीजे॥ कोतुक देखि सुमन बहु बरषी। नम तें भवन चळे सुर हरषी॥ ४॥ अव विलम्ब किस कारण किया जाय ! वानरोंको तुरत आज्ञा दो। [ मगवान्की ] यह लीला ( रावणवधकी तैयारी ) देखकर, बहुत-से फूल वरधाकर और हर्षित होकर देवता आकाशसे अपने-अपने लोकको चले॥ ४॥

दो॰—किपपिति वेगि बोलाप आप जूथप जूथ।

नाना वरन अतुल बल बानर भाखु वरूथ॥ ३४॥

, वानरराज सुग्रीवने शीघ ही वानरोंको बुलायाः चेनापितियोंके समूह आ गये।

बानर-भाछुओंके छुंड अनेक रंगोंके हैं और उनमें अतुलनीय बल है॥ ३४॥

ची॰—प्रभु पद पंकज नाविह सीसा। गर्जीह भालु महाबल कीसा॥

देखी राम सकल किप सेना। चितइ क्रपा किर राजिव नैना॥ १॥ वे प्रभुक्ते चरणकमलोंमें सिर नवाते हैं। महान् बलवान् रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्रीरामजीने वानरोंकी सारी सेना देखी। तब कमलनेत्रोंसे क्रपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली॥ १॥

राम कृपा बल पाइ किपदा। मए पच्छज्ञत मनहुँ गिरिंदा॥
हरिष राम तब कीन्ह पयाना। सगुन भए सुंदर सुभ नाना॥ २॥
रामकृपाका बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंखवाले बड़े पर्वत हो गये। तब
श्रीरामजीने हिषेत होकर प्रखान (कूच) किया। अनेक सुन्दर और ग्रुम शकुन हुए॥२॥
जासु सकल मंगलमय कीती। तासु पयान सगुन यह नीती॥
प्रभु पयान जाना बैंदेहीं। फरिक बाम श्रेंग जनु किह देहीं॥ ३॥

٠, ٠, ٠, ٠,٠,٠,

जिनकी कीर्ति सब मङ्गलोंसे पूर्ण है, उनके प्रस्थानके समय शकुन होना, यह नीति है (लीलाकी मर्यादा है)। प्रभुका प्रस्थान जानकीजीने भी जान लिया। उनके बार्ये अङ्ग फड़क-फड़ककर मानो कहे देते थे [िक श्रीरामजी आ रहे हैं] ॥ ३॥

जोइ जोइ सगुन जानिकिहि होई। असगुन भयउ रावनिह सोई॥
चला कटकु को बरने पारा। गर्जीह वानर भालु अपारा॥ ॥
जानकीजीको जो-जो शकुन होते थे, वही-वही रावणके लिये अपशकुन हुए। सेना
चली, उसका वर्णन कीन कर सकता है ! असंख्यवानर और भालू गर्जना कर रहे हैं॥॥

नल आयुष गिरि पाइपधारी। चले गगन सिंह इच्छाचारी।।

केहरिनाद भालु किप करहीं। दगमगाहिं दिग्गज चिक्ररहीं॥ ५॥

नल ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार (सर्वत्र वेरोक-टोक) चलनेवाले रीछ,
वानर पर्वतों और वृक्षोंको धारण किये कोई आकाशमार्गसे और कोई पृथ्वीपर चले जा
रहे हैं। वे सिंहके समान गर्जना कर रहे हैं। [उनके चलने और गर्जनेसे] दिशाओं के
हाथी विचलित होकर चिग्घाड़ रहे हैं॥ ५॥

छं॰—चिक्करिं दिग्गज डोल मिह गिरि लोल सागर खरभरे।

मन हरप सभ गंधर्व सुर मुनि नाग किनर दुख दरे॥

कटकटिं मर्कट विकट भट वहु कोटि कोटिन्ह धावहीं।

जय राम प्रवल प्रताप कोसलनाथ गुन गन गावहीं॥१॥

दिशाओं के हाथी चिग्वाइने लगे। पृथ्वी डोलने लगी। पर्वत चञ्चल हो गये (कॉपने लगे) और समुद्र खलवला उठे। गन्वर्वः देवताः मुनिः नागः किन्नरः सव-के-सब मनमें हर्वित हुए कि [अन ] हमारे दुःख टल गये। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रवलप्रताप कोसलनाथ अरिगमचन्द्रजीकी जय हो। ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुणसमूहोंको गा रहे हैं॥ १॥

सिंह सक न भार उदार अहिंपति वार वारिह मोहई।
गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ट कठोर सो किमि सोहई॥
रघुवीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी।
जनु कमठ खपर सपराज सो लिखत अविचल पावनी॥२॥

उदार (परम श्रेष्ठ एवं महान्) सर्पराज शेषजी मी सेनाका बोझ नहीं सह सकते, वे बार-बार मोहित हो जाते (घनड़ा जाते) हैं और पुनः-पुनः कच्छपकी कठोर पीठको दाँतोंसे पकड़ते हैं। ऐसा करते (अर्थात् बार-बार दाँतोंको गड़ाकर कच्छपकी पीठपर लकीर-सी खींचते हुए) वे कैसे शोमा दे रहे हैं मानो श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर प्रस्थानयात्राको परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथाको सर्पराज शेषजी कच्छपकी पीठपर लिख रहे हों॥ २॥ दो॰—पहि विधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर। जहँ तहँ छागे खान फल भाखु विपुल किप बीर॥ ३५॥ इस प्रकार कृपानिधान श्रीरामजी समुद्रतटपर जा उतरे। अनेकों रीछ-वानर वीर जहाँ-तहाँ फल खाने लगे॥ ३५॥

चौ०-उहाँ निसाचर रहिं ससंका। जब तें जारि गयउ किए छंका॥
निज निज गृहँ सब करिंह विचारा। निंह निसिचर कुळ केर उबारा॥ १॥
वहाँ ( लंकामें ) जबसे हनुमान्जी लंकाको जलाकर गये, तबसे राक्षस भयभीत
रहने लगे। अपने-अपने घरोंमें सब विचार करते हैं कि अब राक्षसकुलकी रक्षा [का
कोई उपाय ] नहीं है॥ १॥

जासु दूत बल बरिन न जाई। तेहि आएँ पुर कवन भलाई॥
दूतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी। मंदोदरी अधिक अकुलानी॥२॥
जिसके दूतका बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगरमें आनेपर कौन
भलाई है (हमलोगोंकी बड़ी बुरी दशा होगी) है दूतियोसे नगरनिवासियोंके वचन
सुनकर मन्दोदरी बहुत ही व्याकुल हो गयी॥२॥

रहिस जोरि कर पित पंग छागी। बोळी बचन नीति रस पागी॥
कंत करप हिर सन परिहरहू। मोर कहा अति हित हियँ धरहू ॥ ३॥ वह एकान्तमें हाथ जोड़कर पित (रावण) के चरणोंमें छगी और नीतिरसमें
पंगी हुई वाणी बोळी—हे प्रियतम! श्रीहरिसे विरोध छोड़ दीजिये। मेरे कहनेको
अत्यन्त ही हितकर जानकर हृदयमें धारण कीजिये।। ३॥

समुझत जासु दूत कह करनी। स्वविह गर्भ रजनीचर घरनी॥
तासु नारि निज सचिव बोलाई। पठवहु कंत जो चहहु मलाई॥ ४॥
जिनके दूतकी करनीका विचार करते ही (सरण आते ही) राक्षसोंकी
स्त्रियोंके गर्भ गिर जाते हैं, हे प्यारे स्वामी! यदि मला चाहते हैं। तो अपने मन्त्रीको
बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्रीको भेज दीजिये॥ ४॥

तव कुल कमल विपिन दुखदाई । सीता सीत निसा सम आई ॥
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हें । हित न तुम्हार संभु अन कीन्हें ॥ ५ ॥
सीता आपके कुलरूपी कमलोंके वनको दुःख देनेवाली जाड़ेकी रात्रिके समान आयी
है । हे नाथ ! सुनिये, सीताको दिये (लौटाये) बिना शम्भु और ब्रह्माके किये भी
आपका मला नहीं हो सकता ॥ ५ ॥

दो॰—राम वान अहि गन सरिस निकर निसाचर भेक। जव लगि प्रसत न तब लगि जतनु करहु तजि टेक॥ ३६॥ श्रीरामजीके बाण सर्पोंके समृहके समान हैं और राक्षसोंके समृह मेढकके समान। जबतक वे इन्हें यस नहीं लेते (निगल नहीं जाते) तबतक हट छोड़कर उपाय कर कीजिये॥ ३६॥

चौ०-श्रवन सुनी सर ता करि वानी। बिहसा जगत बिदित अभिमानी॥
सभय सुभाउ नारि कर साचा। मंगल महुँ भय मन अति काचा॥ १॥
मूर्ल और जगत्यसिद्ध अभिमानी रावण कानोंसे उसकी वाणी सुनकर खूब हँसा
[और बोला—] स्त्रियोंका स्वभाव सचमुच ही बहुत हरपोक होता है। मङ्गलमें भी
भय करती हो। तुम्हारा मन (हृदय) बहुत ही कचा (कमजोर) है॥ १॥

जों भावह सर्कट कटकाई। जिअहि बिचारे निसिचर खाई॥ कंपिंह लोकप जाकों त्रासा। तासु नारि सभीत बिंद हासा॥ २॥ यदि वानरोंकी सेना आवेगी तो वेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवनिर्नाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके हरसे काँपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हँसीकी बात है।। २॥

अस किह विहसि ताहि उर लाई। चलेउ सभाँ ममता अधिकाई॥ मंदोदरी हृद्ग कर चिंता। भयउ कंत पर विधि विपरीता॥ ३॥ रावणने ऐसा कहकर हँसकर उसे हृदयसे लगा लिया और ममता बढ़ाकर ( अधिक स्नेह दर्शांकर ) वह सभामें चला गया। मन्दोदरी हृदयमें चिन्ता करने लगी कि पतिपर विधाता प्रतिकृत हो गये॥ ३॥

बैठेड सभाँ खबरि असि पाई। सिंधु पार सेना सब आई॥
वृक्षेसि सचिव उचित मत कहहू। ते सब हँसे मप्ट करि रहहू॥ ४॥
एयों ही वह सभामें जाकर वैठा, उसने ऐसी खबर पायी कि शत्रुकी सारी सेना
समुद्रके उस पार आ गयी है। उसने मिनत्रयोंसे पूछा कि उन्नित सलाह कहिये [अव
क्या करना चाहिये]। तब वे सब हँसे और बोले कि चुप किये रहिये (इसमें सलाहकी
कौन-सी बात है १)॥ ४॥

जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहीं। नर बानर केहि छेखे माहीं॥ ५॥ आपने देवताओं और राक्षसोंको जीत लिया। तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ। फिर मनुष्य और वानर किस गिनतोंमें हैं!॥ ५॥

दो॰ सिंचव वैद गुर तीनि जो प्रिय बोलिंह भय आस ।
राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास ॥ ३७ ॥
मन्त्री, वैद्य और गुरु-ये तीन यदि [अप्रसन्नताके] मय या [लामकी]
आशासे [हितकी बात न कहकर] प्रिय बोलिते हैं (ठकुरसुहाती कहने लगते हैं);
तो [क्रमशः] राज्य, शरीर और धर्म—इन तीनका शीध्र ही नाश हो जाता है ॥ ३७ ॥

ची०-सोइ रावन कहुँ बनी सहाई । अस्तुति करहिं सुनाई सुनाई ॥ अवसर जानि विभीपनु आवा । श्राता चरन सीसु तेहिं नावा ॥ १ ॥ रावणके लिये भी वही सहायता (संयोग) आ वनी है । मन्त्री उसे सुना-सुनाकर ( गुँहपर ) स्तुति करते हैं । [ इसी समय ] अवसर जानकर विभीषणजी आये । उन्होंने यहे भाईके चरणोंमें सिर नवाया ॥ १ ॥ •

पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन । बोला बचन पाइ अनुसासन ॥
जो कृपाल पृंछिहु मोहि बाता । मित अनुरूप कहउँ हित ताता ॥ २ ॥
फिर चे सिर नंबाकर अपने आसनपर बैठ गये और आज्ञा पाकर ये बचन बोले—हे कृपालु ! जब आपने मुझसे बात (राय) पूछी ही है, तो हे तात ! मैं अपनी बुद्धिके अनुसार आपके हितकी बात कहता हूँ—॥ २ ॥

जो आपन चाहें कल्याना । सुजसु सुमित सुभ गित सुख नाना ॥ सो परनारि लिलार गोसाईं । तज्ञ चडिय के चंद कि नाईं ॥ ३ ॥ जो मनुष्य अपना कल्याण । सुन्दर यदा । सुबुद्धि । द्युभ गित और नाना प्रकारके सुख चाहता हो । वह हे स्वामी ! परस्रीके ललाटको चौथके चन्द्रमाकी तरह त्याग दे (अर्थात् जैसे लोग चौथके चन्द्रमाको नहीं देखते । उसी प्रकार परस्रीका मुख ही न देखे ) ॥ ३ ॥

चौदह भुवन एक पति होई। भूतद्रोह तिष्टइ नहिं सोई॥
गुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कहइ न कोऊ॥ ४॥

चौदहों भुवनोंका एक ही खामी हो वह भी जीवोंसे वैर करके ठहर नहीं सकता (नष्ट हो जाता है)। जो मनुज्य गुणोंका समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई मला नहीं कहता॥ ४॥

दो॰—काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिं जेहि संत॥ ३८॥

हे नाथ ! कामः कोधः मद और लोम—ये सब नरकके रास्ते हैं । इन सबको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीको मजियेः जिन्हें संत (सत्पुरुष ) भजते हैं ॥ ३८ ॥

चौ०-तात राम नहिं नर भूपाछा । अवनेस्वर काळहु कर काळा ॥ ब्रह्म अनामय अज मगवंता । व्यापक अजित अनोदि अनंता ॥ १ ॥

हे तात ! राम मनुष्योंके ही राजा नहीं हैं। वे समस्त लोकोंके स्वामी और कालके भी काल हैं। वे [ सम्पूर्ण ऐश्वर्यः यद्यः श्रीः, घर्मः, वैराग्य एवं ज्ञानके भण्डार ] भगवान् हैं। वे निरामय ( विकाररहित )। अजन्माः व्यापकः अजेयः अनादि और अनन्त ब्रह्म हैं। १ ॥

गो द्विज घेनु देव हितकारी । कृपा सिंधु मानुप तनुधारी ॥
जन रंजन भंजन खळ बाता । बेद धर्म रच्छक सुनु आता ॥ २ ॥
उन कृपाके समुद्र भगवान्ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओंका हित करनेके
खिये ही मनुष्यशारीर धारण किया है । हे भाई सुनिये वे सेवकॉको आनन्द देनेवाले 
सुष्टोंके समूहका नाश करनेवाले और वेद तथा धर्मकी रक्षा करनेवाले हैं ॥ २ ॥

ताहि बयर ति नाइश्र माथा। प्रनतारित भंजन रघुनाथा॥
देहु नाथ प्रभु कहुँ बैदेही। भजहु राम वितु हेतु सनेही॥ ३॥
वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइये। वे श्रीरघुनाथजी शरणागतका दुःख नाश करनेवाले हैं। हे नाथ! उन प्रभु (सर्वेश्वर) को जानकीजी दे दीजिये और विना ही कारण स्नेह करनेवाले श्रीरामजीको भजिये॥ ३॥

सरन गएँ प्रभु ताहु न त्यागा। विस्व दोह कृत अघ जेहि लागा॥
जासु नाम त्रय ताप नसावन। सोह प्रभु प्रगट समुझ जियँ रावन॥ ४॥
जिसे सम्पूर्ण जगत्से द्रोह करनेका पाप लगा है। शरण जानेपर प्रभु उसका भी
त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तायोंका नाश करनेवाली है। वे ही प्रभु (भगवान्)
भनुष्यरूपमें प्रकट हुए हैं। हे रावण! दृदयमें यह समझ लीजिये॥ ४॥

दो॰ बार वार पद् लागडँ विनय करडँ दससीस । परिहरि मान मोह मद् भजहु कोसलाधीस ॥ ३९ (क)॥ हे दशशीश । मैं नार-नार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि सान, मोह और मदको त्यागकर आप कोसलपति श्रीरामजीका मजन कीजिये ॥ ३९(क)॥

मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन किंद पर्व्ह यह यात । तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाइ सुअवसर तात ॥ ३९ (ख)॥ मुनि पुलस्त्यजीने अपने शिष्यके हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात ! सुन्दर अवसर पाकर मैंने तुर्रत ही वह बात प्रभु (आप) से कह दी॥ ३९ (ख)॥

मान्यवंत अति सचिव सयाना । तासु बचन सुनि अति सुख माना ॥
तात अनु तव नीति बिभूषन । सो उर घरहु जो कहत बिभीषन ॥ १ ॥
मान्यवान् नामका एक बहुत ही बुद्धिमान् मन्त्री था । उसने उन (विभीषण)
के वचन सुनकर बहुत सुख माना [और कहा—] हे तात ! आपके छोटेभाई नीतिविभूषण (नीतिको भूषण रूपमें धारण करनेवाले अर्थात् नीतिमान्) हैं । विभीषण जोकुछ कह रहे हैं उसे हृदयमें चारण कर लीजिये ॥ १॥

रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ । दूरि न करहु इहाँ हहू कोऊ ॥

मान्यवंत गृह गयउ बहोरी । कहड़ बिभीषनु पुनि कर जोरी ॥ २ ॥

[रावणने कहा — ] ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा वसान रहे हैं । यहाँ कोई है !

इन्हें तुर को न ! तब भारत्वान् से घर हीट गया और विभीपणजी हाथ जोड़कर फिर फड़ने रुपे-॥ २ स

सुनित कुमित तय में उर रहिं। नाथ पुरान निगम अस कहहीं ॥
महाँ सुमित तहें संपति नाना । जहां कुमित तहें विपति निदाना ॥ ३ ॥
हे नाथ ! पुनाण और नेद ऐसा कहते हैं कि खबुद्धि (अच्छी बुद्धि) और
मुखुद्धि (मोटी बुद्धि ) मनके ह्ययमें रहती हैं, जहाँ खबुद्धि है। वहाँ नाना प्रकारकी
सम्पदाएँ (सुन्तकी स्थिति ) रहनी हैं और जहाँ खबुद्धि है। वहाँ परिणाममें विपत्ति
(दु:स्य ) रहती है ॥ १ ॥

तय उर कुमित यसी विपरीता। हित अनहित मानहु रिप्त श्रीता॥
कालराति निसिचर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति धनेरी॥ ४॥
आपके हरूपमें उलटी बुद्धि आ वसी है। इसीसे आप हितको अहित और
अभुको कित मान नहें हैं। जो राधमकुलके लिये कालराति [ के समान ] हैं। उन
नीतापर आगरी बड़ी प्रीति है॥ ४॥

दो॰—तात चरन गिह मागउँ राखहु मोर दुलार।
सीता देहु राम फहुँ अहित न होइ तुम्हार॥ ४०॥
है तात ! में चरण पराइतर आपसे भीख माँगता हूँ (विनती करता हूँ) कि
आप मेरा दुलार रिखि (मुझ बालकके आग्रहको स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिये) श्रीरामजीको
सीताजी दे दीजिये, जिसमें आपका अहित न हो॥ ४०॥

नी - चुध पुरान श्रुति संमत यानी। कही विभीपन नीति वलानी॥
सुमत रसानन उठा रिसाई। खरू तोहि निकट मृत्यु अव आई॥ १॥
विभीपणने पण्डितों, पुराणों और वेदोंहारा सम्मत (अनुमोदित) वाणीते नीति
प्रवानकर कही। पर उसे मुनते ही रावण क्रीधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट ।
अब मृत्यु तेरे निकट आ गयी है!॥ १॥

जिअसि सदा सठ मोर जिआवा। रिपु कर पच्छ मृह तोहि भावा॥ कहित न खल अस को जग माहीं। मुज बल जाहि जिता मैं नाहीं॥ २॥ अरे मृर्ज़ ! तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ (अर्थात् मेरे ही अबसे पल रहा है), पर है मृद्ध ! पक्ष तुझे शत्रुका ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट ! बता नः जगत्में ऐसा कीन है जिसे मैंने अपनी मुजाओंके बलसे न जीता हो !॥ २॥

सम पुर विस तपिसन्ह पर श्रीती । सठिमिल्ल जाइ तिन्हिंह कहु नीती ॥ अस किं कीन्हेसि चरन श्रहारा । अनुज गहे पद बार्रों बारा ॥ ३ ॥ मेरे नगरमं रहकर प्रेम करता है तपिस्वयोंपर ! मूर्ख ! उन्हींसे जा मिल्ल और उन्हींको नीति बता ! ऐसा कहकर रावणने उन्हें छात मारी । परन्तु छोटे भाई विभीषणने [मारनेपर भी ] वार-वार उसके चरण ही पकड़े ॥ ३ ॥ उसा संत कह इहह बढ़ाई। मंद करत जो करह मलाई॥ तुम्ह पितु सिरस मलेहिं मोहि मारा। रामु भर्जे हित नाथ तुम्हारा॥ ४ ॥ [शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! संतकी यही वड़ाई (मिहमा) है कि वे बुराई करनेपर भी [बुराई करनेवालेकी] भलाई ही करते हैं। [विभीषणजीने कहा—] आप मेरे पिताके समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया; परन्तु हे नाथ! आपका मला श्रीरामजीको भजनेमें ही है ॥ ४ ॥

सचिव संग है नम पथ गयज । सबिह सुनाइ कहत अस भयज ॥ ५ ॥ [इतना कहकर] विभीषण अपने मिन्त्रयोंको साथ लेकर आकाशमार्गमें गये और सबको सनाकर वे ऐसा कहने लगे— ॥ ५ ॥

दो॰—रामु सत्यसंकल्प प्रभु सभा कालत्रस तोरि।
में रघुवीर सरन अब जाउँ देहु जिन खोरि॥ ४१॥
श्रीरामजी सत्यसंकल्प एवं [सर्वसमर्थ] प्रभु हें और [हे रावण!] तुम्हारी सभा
कालके वहा है। अतः मैं अब श्रीरघुवीरकी दारण जाता हूँ, मुझे दोप न देना॥ ४१॥
चौ०—श्रस कहि चला विभीषन जबहीं। आयुहीन भए सब तबहीं॥

साधु अवग्या तुरत भवानी। कर कल्यान अखिल के हानी॥ १॥
ऐसा कहकर विभीषणजी ज्यों ही चले, त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गये
(उनकी मृत्यु निश्चित हो गयो)। [ शिवजी कहते हैं— ]हे भवानी! साधुका अपमान
पुरंत ही सम्पूर्ण कल्याणकी हानि (नाश) कर देता है।। १॥

रावन जबहि बिभीषन त्यागा। भयउ विभव विनु तबहिं अभागा॥ चकेउ हरिष रघुनायक पाहीं। करत मनोरथ वहु मन माहीं॥२॥ रावणने जिस क्षण विभीषणको त्यागाः उसी क्षण वह अभागा वैभव (ऐश्वर्य) से हीन हो गया। विभीषणजी हर्षित होकर मनमें अनेकों मनोरय करते हुए श्रीरखुनाथजीके पास चके॥२॥

देखिहुँ बाह् चरन जलजाता। अरुन सृदुल सेवक सुखदाता॥
जे पर परिस तरी रिषिनारी। दंडक कानन पावनकारी॥ ३॥
[ वे सोचते जाते थे— ] मैं जाकर भगनान्के कोमल और लाल वर्णके सुन्दर
चरणकमलोंके दर्शन करूँगा, जो सेवकोंको सुख देनेवाले हैं, जिन चरणोंका स्पर्श पाकर
ऋषिपत्नी अहस्या तर गर्थी और जो दण्डकवनको पवित्र करनेवाले हैं॥ ३॥

ने पद जनकसुतों उर छाए। कपट क्वरंग संग घर घाए॥ हर उर सर सरोज पद जेई। सहोमाग्य मैं देखिहउँ तेई॥ ४॥ जिन चरणोंको जानकीनीने हृदयमें घारण कर रक्खा है, जो कपटमृगके धाय पृथ्वीयर [ उसे पराइनेको ] दीदे ये और जो चरणकमल साक्षात् शिवजीके हृदय-रूरी मरोवरमं विराजते हैं। भेरा अहोभाग्य है कि उन्होंकी आज में देखूँगा ! ॥ ४॥

दो॰-- जिन्द पायन्त के पाडुकन्ति भरतु रहे मन छाइ। त पद बाजु विलोकिहरूँ इन्ह नयनिह अव जाइ॥ ४२॥

िन नरणोंकी पारुकाओंमें भरतजीने अपना मन लगा रक्खा है। अहा ! आज

में इन्हीं नरणोंको अभी जाकर इन नेवोंसे देखेँगा ॥ ४२ ॥

नी०-एहि विधि करत समेम विचारा । आयड सपदि सिंधु एहि पारा ॥ कविन्ह विभीपनु शावत देखा। जाना कोट रिषु दृत विसेपा॥ १॥ इस प्रकार प्रेमसहित विचार करते हुए वे शीव ही समुद्रके इस पार ( जिधर शीरामचन्द्रजीकी रोना थी ) आ गये । वानरीने विभीपणको आते देखा तो उन्होंने जाना कि शबका कोई लाम दूत है ॥ र ॥

तादि राग्वि कपीस पहि आए। समाचार सत्र ताहि सुनाए॥ सुग्रीय सुनहु रघुराई। भाषा मिलन दसानन भाई॥२॥ उन्हें [ पहेरेयर ] इहराकर ये सुबीबके पास आये और उनको सब समाचार कह सुनाये । सुगोवने [ श्रीरामजीके पास जाकर ] कहा—हे रघुनायजी ! सुनिये, रावणका भार्र [ आपरे ] गिलने आया है ॥ २ ॥

कह प्रभु सत्या वृक्षिणे काहा। कहड् कपीस सुनहु नरनाहा॥ जानि न जाड़ निसाचर माया। कामरूप केहि कारन आया॥ ३॥ प्रभ श्रीरामजीने कहा-है मित्र ! तुम क्या समझते हो (तुम्हारी क्या राय १) ? वानरराज सुग्रीयनं कहा—हे महाराज ! सुनिये, राक्षसोंकी माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलनेवाला (छली) न जाने किस कारण आया है ॥ ३ ॥

भेद इमार छेन सठ आवा। राखिअ वाँधि मोहि अस भावा॥ सला नीति तुम्ह नीकि यिचारी। मस पन सरनागत भयहारी॥ ४॥ [ जान पड़ता है ] यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। इसलिये मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बाँघ रक्ला जाय। [श्रीरामजीने कहा— ] है मित्र ! तुमने नीति तो अच्छी विचारी । परन्तु मेरा प्रण तो है शरणागतके भयको हर छेना ! ॥ ४॥

सुनि प्रभु बचन हरए हनुमाना। सरनागत बच्छल भगनाना॥ ५॥ प्रभुके यन्वन सुनकर इनुमान्जी हपित हए [ और मन-ही-मन कहने लगे कि ] भगवान् कैसे शरणागतवत्सल (शरणमें आये हुएपर पिताकी भाँति प्रेम करनेवाले) हैं॥ ५॥ दो॰—सरनागत कहुँ जे तजहिं निज अनहित अनुमानि।

ते नर पावँर पापमय तिन्हहि विलोकत हानि॥ ४३॥ श्रीरामजी फिर वोले— ]जो मनुष्य अपने अहितका अनुमान करके शरणमें आये हुएका त्याग कर देते हैं, वे पामर (क्षुद्र ) हैं, पापमय हैं; उन्हें देखनेमें भी हानि है

(पान छगता है)॥ ४३॥

ची • कोटि बिप्र बध छागहि जाहू । आएँ सरन तजर निर्ह ताहू ॥
सनमुख हो इ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अब नासिंह तबहीं ॥ १ ॥
जिसे करो हों ब्राह्मणों की हत्या छगी हो, शरणमें आनेपर में उसे भी नहीं त्यागता । जीव
ख्वों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करो हों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १ ॥
पापवंत कर सहज सुभाव । भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ॥
जीं पे दुण्हद्व सोह हो हैं । मोरें सनमुख आव कि सो हैं ॥ २ ॥
पापीका यह सहज समाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता । यदि नह
(रावणका भाई ) निश्चय ही दुष्ट हृदयका होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था ? ॥ २ ॥
निर्मंक मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्द न भावा ॥
भेद केन परवा दससीसा । तब हुँ नक छु भय हानि कपीसा ॥ ३ ॥

जो मनुष्य निर्मल मनका होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं मुहाते। यदि उसे रावणने भेद लेनेको भेजा है, तब भी हे सुप्रीव । अपनेको कुछ भी भय या हानि नहीं है ॥ ३॥

जग महुँ सखा निसाचर जेते। छिछमनु इनइ निमिष महुँ तेते॥ जी सभीत आवा सरनाई। रिलइउँ ताहि प्रान की नाई॥ ॥ क्योंकिहे सखे! जगत्में जितने भी राक्षसहैं, छहमण क्षणभरमें उन सबकी मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणींकी तरह रक्लूंगा॥४॥

दो - उभय भाँति तोहि आनहु हँसि कह कृपानिकेत । जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनू समेत ॥ ४४ ॥ कृपाके घाम श्रीरामजीने हँसकर कहा—दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ । तब अंगद और हनुमान्सहित सुग्रीवजी 'कृपाल श्रीरामकी जय हो' कहते हुए चले ॥ ४४ ॥

चौ॰-सादर तेहि आगें करि बानर। चले जहाँ रघुपति करुनाकर॥
दूरिहि ते देखे द्वी आता। नयनानंद दान के दाता॥ १॥
विमीषणजीको आदरसहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणाकी खान
श्रीरघुनायजी थे। नेत्रोंको आनन्दका दान देनेवाले (अत्यन्त सुखद) दोनों भाइयोंको
विमीषणजीने दूरहींचे देखा॥ १॥

बहुरि राम छिबिधास विछोकी। रहेउ उद्घिक एकटक पछ रोकी।।

सुज प्रखंब कंजारुन छोचन। स्थामछ गात प्रनत सब मोचन॥ २॥

फिर शोभाके धाम श्रीरामजीको देखकर वे पलक [ मारना ] रोककर ठिठककर
(साम्ब होकर) एकटक देखते ही रह गये। मगवान्की विशाल, सुजाएँ हैं। छाल कमलके

समान नेव हैं और प्ररणागतके भयका नाव करनेवाला साँवला बारीर है || २ ||
सिंग कंघ आगत उर सोहा | आनन असित मदन मन मोहा ||
नयन नीर पुलकित अति गाता | मन घरि घीर कही मृदु बाता || ३ ||
सिंहके-से कंपे हैं, विशाल वक्षःस्वल (चौड़ी छाती) अत्यन्त बोभा दे रहा है |
अगंत्य कामदेवींक मनको मोहित करनेवाला मुख है | भगवान्के स्वरूपको देखकर
निर्भारणजीके नेत्रीमें [प्रेमाशुओंका] जल भर आया और शरीर अत्यन्त पुलकित हो
भया | किर मनमें धीरज घरकर उन्होंने कोमल बचन कहे || ३ ||

नाथ इसानग कर में श्राता। निसिचर बंस जनम सुरत्राता॥
सहज पारिप्रय तामस देहा। जथा उल्लिहि तम पर नेहा॥ ४॥
है नाय! में दशमुख रावणका भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक! मेरा जन्म
राधककुलमें हुआ है। मेरा तामसी शरीर है। स्वभावसे ही मुझे पाप प्रिय हैं। जैसे उल्लूको अन्यकारपर सहज स्नेह होता है॥ ४॥

रो॰—थवन सुजसु सुनि आयउँ प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि बारति हरन सरन सुखद रघुवीर॥४५॥

में कानोंसे आपका सुयहा सुनकर आया हूँ कि प्रमु भव (जन्म-मरण) के भयका नाहा फरनेवाले हैं। हे दुल्तियोंके दुःख दूर करनेवाले और शरणागतको मुख देनेवाले श्रीरपुर्वार! गेरी रहा। कीजिये, रहा। कीजिये ॥ ४५॥

ची - अस कहि करत इंडवत देखा। तुरत उठे प्रभु हरष बिसेपा॥ दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज बिसाल गहि हद्यें लगावा॥ १॥ प्रभुने उन्हें ऐसा कहकर दण्डवत् करते देखा तो वे अत्यन्त हर्पित होकर हुरंत उठे। विभीपणजीके दीन वचन सुननेपर प्रभुके मनको बहुत ही भाये। उन्होंने अपनी विद्याल भुजाओंसे पकड़कर उनको हृदयसे लगा लिया॥ १॥

अनुज सहित मिलि डिग बैंगरी। बोले बचन भगत भय हारी॥
कहु छंकेस सहित परिवारा। कुसल कुग्रहर बास तुम्हारा॥२॥
छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्रीरामजी
भक्तोंके भयको हरनेवाले बचन बोले—हे छंकेश ! परिवारसहित अपनी कुशल कहो।
तुम्हारा निवास बुरी जगहपर है॥२॥

खल मंडलीं बसहु दिनु राती। सखा धरम निवहद्द केहि. भाँती॥
भैं जानर्ड नुम्हारि सब रीती। अति नय निपुन न भाव अनीती॥३॥
दिन-रात दुर्धोकी मण्डलीमें बसते हो। [ऐसी दशामें ] हे सखे ! तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है ! में तुम्हारी सब रीति (आचार-व्यवहार) जानता हूँ। तुम अत्यन्त नीतिनिपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती॥ ३॥ बह भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जिन देह विधाता॥
अब पद देखि जुसल रघुराया। जां तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया॥ ४॥
हे तात! नरकमें रहना वरं अच्छा है, परन्तु विधाता दुष्टका संग [कभी]
न दे। [विभीषणजीने कहा—] हे रघुनाथजी! अब आपके चरणोंका दर्शन कर
बुज्ञलसे हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझपर दया की है॥ ४॥
दो०—तव लिंग कुसल न जीव कहुँ सपने हुँ मन विधाम।

दो॰—तय लगि कुसल न जीय कहुँ सपने हुँ मन विश्राम ।
जय लगि भजत न राम कहुँ सोक धाम तिज्ञ काम ॥ ४६ ॥
तवतक जीवकी कुशल नहीं और न खप्नमें भी उनके मनको शान्ति है। जवतक
वह शोकके घर काम (विषय-कामना) को छोड़कर श्रीरामजीको नहीं भजता ॥ ४६ ॥
चौ॰—तब लगि हदर्य बसत खल नाना । लोभ मोह मच्छर मह माना ॥

जब रुगि उर न बसत रघुनाथा। धरें चाप सायक कटि भाथा॥ १॥ लोभः मोहः, मत्सर (डाह)ः मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभीतक दृदयमें बसते हैं जबतक कि धनुप-वाण और कमरमें तरकस घारण किये हुए श्रीरचुनाथजी इदयमें नहीं बसते॥ १॥

ममता तरुन तमी अधिआरी। राग हेप उल्ल्फ सुखकारी॥
तब लगि बसति जीव मन माहीं। जब लगि प्रभु प्रताप रिव नाहीं॥ २॥
ममता पूर्ण अधिरी रात है, जो राग-हेषरूपी उल्लुऑको सुख देनेवाली है। वह
(ममतारूपी रात्रि) तमीतक जीवके मनमें बसती है, जवतक प्रभु (आप) का
प्रतापरूपी सूर्य उदय नहीं होता॥ २॥

अब मैं कुसल मिटे भय भारे। देखि राम पद कमल तुम्हारे॥
तुम्ह कुपाल जा पर अनुकृता। ताहि न ज्याप त्रिविध भव सूला॥ ३॥
हे श्रीरामजी! आपके चरणारिवन्दके दर्शनकर अब मैं कुजलि हूँ; मेरे भारी
भय मिट गये। हे कुपाल ! आप जिसपर अनुकृत होते हैं, उसे तीनों प्रकारके भवजूत ( आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिमौतिक ताप ) नहीं ज्यापते॥ ३॥

मैं निसिचर अति अघम सुभाक । सुभ आचरतु कोन्ह नहिं काक ॥ जासु रूप सुनि ध्यान न आवा । तेहिं प्रसु हरिष हृद्य मोहि लावा ॥ ४ ॥ मैं अत्यन्त नीच स्वभावका राक्षस हूँ । मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया । जिनका रूप सुनियोंके भी ध्यानमें नहीं आता, उन प्रमुने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदयसे लगा लिया ॥४॥

दो॰—अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज । देखेडँ नयन विरंचि सिच सेन्य जुगल पद कंज ॥ ४७॥ हे कृपा और मुखके पुज्ज श्रीरामजी ! मेरा अत्यन्त असीम सौमाग्य है, जो मैंने ब्रह्मा और ज्ञिवजीके द्वारा सेवित युगल चरणकमलोंको अपने नेत्रोंसे देखा ॥ ४७॥ ची०-सुनहु संगा निज कहरूँ सुभाऊ। जान भुसुंढि संभु गिरिजाऊ॥
जों गर होइ चराचर होही। आवे समय सरन तिक मोही॥ १॥
[शीरामजीने कहा—] हे सखा! सुनोः में तुम्हें अपना खमाव कहता हूँ, जिसे फाल्न्युणिट, शिवजी और पार्वतीजों भी जानती हैं। कोई मनुष्य [सम्पूर्ण] जड़-चेतन लगात्ता होही हो: यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तककर आ जायः॥ १॥
निज मद मोह कपट छल नाना। करकें सख तेहि साधु समाना॥
जननी जनक यंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा॥ २॥
और मद, मोह तथा नाना प्रकारके छल-कपट त्याग दे तो में उसे बहुत शीष्ट साधुके समान कर देता हूँ। माताः पिताः भाई, पुत्रः स्त्रीः शरीरः धनः घरः मित्र और परिवार॥ २॥
सम देता हूँ। माताः पिताः भाई, पुत्रः स्त्रीः शरीरः धनः घरः मित्र और परिवार।। २॥
सम देते ममता ताग यटोरी। मम पद मनहि बाँध बरि होरी॥
समदरसी इच्छा कह्यु नाहीं। हरप सोक भय निह मन माहीं॥ ३॥
इन सबके ममत्वरूपी तागोंको बटोरकर और उन सबकी एक होरी बटकर उसके

द्रन संयक ममायरपा तागाका पटारकर आर उन संपक्त एक डारा पटकर उसके द्रारा जो अपने मनको मेरे चरणोंमें बाँध देता है (सारे सांसारिक सम्बन्धोंका केन्द्र मुझे बना लेता है) जो समदर्शी है। जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मनमें हर्क, द्रोक और भय नहीं है। ॥ ३॥

अस सज्जन सम उर यस कैसें। लोभी हृद्यें बसह अनु जैसें॥

नुम्ह सारिते संत प्रिय मोरें। घरडें देह निर्ह आन निहोरें॥ ४॥
ऐसा सज्जन मेरे हृद्यमें कैसे वसता है, जैसे लोभीके हृद्यमें घन वसा करता
है ? तुम-प्ररीख़े संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसीके निहोरेसे ( कृतज्ञतावश ) देह
धारण नहीं करता ॥ ४॥

दो - सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम।
ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम ॥ ४८ ॥
जो सगुण (साकार) भगवान्के उपासक हैं। दूसरेके हितमें छगे रहते हैं। नीति और
नियमोंमें दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रेम है। ने मनुष्य मेरे प्राणोंके समान हैं ॥ ४८॥
नी - सुनु छंकेस सकछ गुन तोरें। तातें तुम्ह अतिसय प्रिय मोरें॥

राम वचन सुनि बानर जूथा। सकल कहिं जब कृपा बरूया॥ १॥ हे लंकापति ! सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सन गुण हैं। इससे तुम मुझे अत्यन्त ही प्रिय हो। श्रीरामजीके वचन सुनकर सन वानरोंके समूह कहने लगे—कृपाके समूह श्रीरामजीकी जय हो!॥ १॥

सुनत विभीपतु प्रभु के बानी। निहं अघात श्रवनामृत जानी॥ पदः अंत्रुज गिहः बाराहिं बारा। हृद्यँ समात न प्रेमु अपारा॥ २॥ प्रभुकी वाणी सुनते हें और उसे कानोंके लिये अमृत जानकर विभीषणजी अधाते नहीं हैं । वे वार-वार श्रीरामजीके चरणकमळींको पकड़ते हैं । अपार प्रेम हैं, हृदयमें समाता नहीं है ॥ २ ॥

सुनहु देव सचराचर स्तामी। प्रनतपाळ उर अंतर नामी॥
उर कछु प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सो वहाँ॥ ३॥
[विभीषणजीने कहा—] हे देव ! हे चराचर जगत्के स्तामी ! हे दारणागतके रक्षक ! हे सबके हृदयके भीतरकी जाननेवाले ! सुनिये। मेरे हृदयमें पहले कुछ वासना थी। वह प्रभुके चरणोंकी प्रीतिरूपी नदीमें वह गयी॥ ३॥

अव कृपाल निज भगति पावनी । देतु सदा सिय मन भावनी ॥
एवमस्तु कि प्रभु रनधीरा । मागा तुरत सिंधु कर नीरा ॥ ४ ॥
अव तोहे कृपाल ! शिवजीके मनको सदैव प्रिय लगनेवाली अपनी पिवत्र भक्ति मुझे दीनिय ।
•एवमस्तु (ऐसा ही हो ) कहकर रणधीर प्रभु श्रीरामजीने तुरंत ही समुद्रका जल माँगा ॥ ४॥

जदिप सखा तब इच्छा नाहीं। मीर दरसु अमोघ जग माहीं॥
अस किह राम तिलक तेहि सारा। सुमन वृष्टि नम भई अपारा॥ ५॥
[और कहा—] हे सखा! यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत्में मेरा
दर्शन अमोघ है (बह निष्फल नहीं जाता)। ऐसा कहकर श्रीरामजीन उनकी
राजतिलक कर दिया। आकाशसे पुष्पोंकी अपार वृष्टि हुई॥ ५॥

दो॰ - रावन क्रोध अनल निज खास समीर प्रचंड। जरत विभीपनु राखेड दीन्हेड राजु अग्वंड॥ ४९ (क)॥ श्रीरामजीने रावणके क्रोधरूपी अग्निमें, जो अपनी (विभीपणकी) श्वास (वचन) रूपी पवनने प्रचण्ड हो रही थी, जलते हुए विभीपणको बचा लिया और उसे अखण्ड राज्य दिया॥ ४९ (क)॥

जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिएँ दस माथ। सोध संपदा विभीपनिह सकुचि दीन्हि रघुनाथ॥४९(ख)॥ शिवजीने जो सम्पत्ति रावणको दसौं सिरोंकी निल देनेपर दी थी, वही सम्पत्ति श्रीरघुनायजीने विभीषणको बहुत सकुचते हुए दी॥४९ (ख)॥

ची०-अस प्रमु छाड़ि भजिंह जे आता। ते नर प्रमु बिनु पूँछ विपाना॥
निज जन जानि ताहि अपनावा। प्रभु सुभाव किंप कुछ मन भावा॥ १॥
ऐसे प्रम कृपाछ प्रभुको छोड़कर जो मनुष्य दूमरेको भजते हैं। वे बिना सींगपूँछके प्रशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषणको श्रीरामजीने अपना छिया। प्रभुका स्वभाव वानरकुछके मनको [ बहुत ] भाया॥ १॥

पुनि सर्वेग्य सर्वे उर बासी । सर्वेरूप सब रहित उदासी ॥ बोके बचन नीति प्रतिपालक । कारन मनुज दनुज कुल घालक ॥ २ ॥ फिर सब कुछ जाननेवाले, सबके हृदयमें वसनेवाले, सर्वरूप (सब रूपोंमें प्रकट), सबसे रहित, उदासीन, कारणसे (भक्तोंपर कृपा करनेके लिये) मनुष्य बने हुए तथा राक्षसोंके कुलका नाश करनेवाले श्रीरामजी नीतिकी रक्षा करनेवाले वचन बोले—॥ २॥

सुनु कपीस लंकापित बोरा। केहि बिधि तरिश्व जलिध गंभीरा॥
संकुल मकर उरग झष जाती। अति अगाध दुस्तर सब भाँती॥ ३॥
हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापित विमीषण ! सुनो, इस गहरे समुद्रको किस
प्रकार पार किया जाय ! अनेक जातिके मगर, साँप और मछलियोंसे भरा हुआ यह:
अत्यन्त अथाह समुद्र पार करनेमें सब प्रकारसे कठिन है ॥ ३॥

कह छंकेस सुनहु रघुनायक। कोटि सिंधु सोषक तव सायक॥
जद्यि तदिप नीति असि गाई। बिनय करिश सागर सन जाई॥ ४॥
विभीषणजीने कहा—हे रघुनायजी! सुनिये यद्यिप आपका एक बाण ही करोड़ों
समुद्रोंको सोखनेवाला है (सोख सकता है); तथापि नीति ऐसी कही गयी है (उचित
यह होगा) कि [पहले] जाकर समुद्रसे प्रार्थना की जाय॥ ४॥

दो॰—प्रमु तुम्हार कुलगुर जल्धि कहिहि उपाय विचारि।

विनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु किप धारि ॥ ५० ॥ हे प्रसु ! समुद्र आपके कुलमें बड़े (पूर्वज) हैं, वे विचारकर उपाय बतला देंगे । तव रीछ और वानरोंकी सारी सेना बिना ही परिश्रमके समुद्रके पार उतर जायगी ॥ ५० ॥ चौ०—ससा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिश्र दैव जौं होह सहाई॥

मंत्र न यह लिखसन मन भावा। राम बचन सुनि अति दुख पावा॥ १॥

[ श्रीरामजीने कहा— ] हे सखा ! तुमने अच्छा उपाय बताया । यही किया जाय; यदि देव सहायक हों । यह सलाह लक्ष्मणजीके मनको अच्छी नहीं लगी । श्रीरामजीके वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुःख पाया ॥ १ ॥

नाथ दैव कर कवन भरोसा। सोषिक सिंघु करिन मन रोसा॥
कादर मन कहुँ एक अधारा। दैव दैव आछसी पुक्रारा॥ २॥
[लक्ष्मणजीने कहा—] हे नाथ! दैवका कौन भरोसा! मनमें क्रोध कीजिये
(ले आइये) और समुद्रको सुखा डालिये। यह दैव तो कायरके मनका एक आधार
(तसल्ली देनेका उपाय) है। आलसी लोग ही दैव-दैव पुकारा करते हैं॥ २॥

सुनत बिहसि बोले रघुबीरा। ऐसेहिं करव घरहु मन धीरा॥
अस कि प्रभु अनुजिह समुझाई। सिंधु समीप गए रघुराई॥३॥
यह सुनकर श्रीरघुवीर हँएकर बोले—ऐसे ही करेंगे, मनमें धीरज रक्खो। ऐसा
कहकर छोटे माईको समझाकर प्रभु श्रीरघुनाथजी समुद्रके समीप गये॥३॥

प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई। बैठे पुनि तट दर्भ छसाई॥ जबिह विभीपन प्रभु पिह आए। पाछें रावन दृत पटाए॥ ४॥ उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया। भिर किनारेपर कुश विछादर बैठ गये। इधर ज्यों ही विभीपणजी प्रभुके पास आये थे। त्यों ही रावणने उनके पीछे दूत भेजे थे॥४॥

दो॰—सकल चिरत तिन्ह देखे धरें कपट किप देहें।
प्रभु गुन हदयँ सराहिंह सरनागत पर नह ॥ ५१ ॥
कपटसे वानरका शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएँ देखीं। वे अपने हदयमें
प्रमुके गुणोंकी और शरणागतपर उनके स्नेहकी सराहना करने लगे॥ ५१ ॥

चौ०-प्रगट बखानहिं राम सुभाऊ। अति सप्रम गा बिसरि दुराऊ॥

रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने। सकल वाँधि कपीस पहि आने॥ १॥ फिर वे प्रकटरूपमें भी अत्यन्त ग्रेमके साथ श्रीरामजीके स्वभावकी बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव (कपट-वेप) भूल गया। तब वानरोंने जाना कि ये शहुके दूत हैं और वे उन सबको वाँधकर सुग्रीवके पास ले आये॥ १॥

कह सुप्रीव सुनहु सब बानर । अंग भंग करि पठवहु निसिचर ॥
सुनि सुप्रीव बचन किप धाए । बाँधि कटक चहु पास फिराए ॥ २ ॥
सुप्रीवने कहा—सब वानरो ! सुनो, 'राक्षसाँके अङ्ग-भंग करके भेन दो ।' नुप्रीवके
वचन सुनकर वानर दौड़े । दूतोंको बाँधकर उन्होंने सेनाके चारों और घुमाया ॥ २ ॥
बहु प्रकार मारन किप लागे । दीन पुकारत तदिप न त्यांगे ॥
जो हमार हर नासा काना । तेहि कोसलाखीस के आना ॥ ३ ॥
वानर उन्हें बहुत तरहर्षे मारने लगे । वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी
वानरींने उन्हें नहीं छोड़ा । [तय दूतोंने पुकारकर कहा—] जो हमारे नाक-कान-काटेगा, उसे कोसलाधीश श्रीरामजीकी सीगंध है ॥ ३ ॥

सुनि लिखिमन सब निकट बोलाए। दया लागि हैंसि तुरत छोड़ाए॥
रावन कर दीजहु यह पाती। लिखिमन बचन वाचु कुलघाती॥ ४॥
यह सुनकर लक्ष्मणजीने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी, इससे
हैंसकर उन्होंने राक्षसोंको तुरंत ही छुड़ा दिया। [और उनसे कहा—] रावणके हायमें
यह चिडी देना [और कहना—] हे कुलघातक! लक्ष्मणके शब्दों (सँदेसे) को बाँचो॥४॥
दो०—कहें हु मुखागर मूढ़ सन मम संदेसु उदार।
सीता देह मिलहु न त आचा कालु तुम्हार॥ ५२॥
फिर उस मूर्लसे जवानी यह मेरा उदार (कृपासे मराहुआ) संदेश कहना कि सीताजी-को देकर उनसे (श्रीरामजीसे) मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया [समझो]॥ ५२॥

ची०-तुरत नाइ लिख्निन पद माथा। चले दूत बरनत गुन गाथा॥

कहत राम जसु लंकों आए। रावन चरन सीस तिन्ह नाए॥ १॥

लक्ष्मणजीके चरणोंमें मस्तक नवाकरः श्रीरामजीके गुणोंकी कथा वर्णन करते
हुए दूत तुरंत ही चल दिये। श्रीरामजीका यश कहते हुए वे लक्कामें आये और उन्होंने
रावणके चरणोंमें सिर नवाये॥ १॥

विहसि दसानन पूँछी बाता। कहिस न सुक आपनि कुसलाता॥
पुनि कहु सबिर विभीपन केरी। जाहि मृत्यु आई अति नेरी॥ २॥
दशमुख रावणने हँसकर बात पूछी—अरे ग्रुक! अपनी कुशल क्यों नहीं कहता १
पिर उस विभीपणका समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यन्त निकट आ गयी है॥ २॥
करत राज लंका सठ त्यागी। होहिह जब कर कीट समागी॥
पुनि कहु भालु कीस कटकाई। कठिन काल प्रेरित चिल आई॥ ३॥
मूर्यने राज्य करते हुए लङ्काको त्याग दिया। अभागा अब जौका कीड़ा (घुन)
यनेगा (जौके साथ जैसे युन भी पिस जाता है, वैसे ही नर-वानरोंके साथ वह भी
मारा जायगा)। फिर भालु और वानरोंकी सेनाका हाल कह, जो कठिन कालकी
प्रेरणासे यहाँ चली आयी है।॥ ३॥

तिन्ह के जीवन कर रखवारा। भयउ मृदुछ चित सिंधु विचारा॥
कहु तपितन्ह के बात बहोरी। जिन्ह के हृद्य त्रास अति मोरी॥ ४॥
और जिनके जीवनका रक्षक कोमल चित्तवाला वेचारा समुद्र बन गया है (अर्थात्
उनके और राक्षसींके वीचमें यदि समुद्र न होता तो अबतक राक्षस उन्हें मारकर खा
गये होते )। फिर उन तपित्वयांकी वात वता, जिनके हृदयमें मेरा बड़ा डर है॥ ४॥
दो॰—की भइ भेंट कि फिरि गए अवन सुजसु सुनि मोर।

कहिस न रिपु दल तेज वल वहुत चिकत चित तोर ॥ ५१ ॥ जनसे तेरी भेंट हुई या वे कानोंसे मेरा सुयश सुनकर ही लौट गये ? शतु सेनाका तेज और यल यताता क्यों नहीं ? तेरा चित्त वहुत ही चिकत (भौंचका-सा) हो रहा है ॥ ५१ ॥ चौ०-नाथ कृपा करि पूँछेहु जैसें। मानहु कहा क्रोध तिज तैसें॥

मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा। जातिह राम तिलक तेहि सारा॥ १॥ [ दूतने कहा—] हे नाथ! आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिये (मेरी वातपर विश्वास कीजिये) जब आपका छोटा माई श्रीरामजीसे जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्रीरामजीने उसको राजतिलक कर दिया॥ १॥ जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्रीरामजीन उसको राजतिलक कर दिया॥ १॥

रावन दूत हमहि सुनि काना। कपिन्ह बाँघि डीन्हें दुख नाना॥ श्रवन नासिका काटैं छागे। राम सपथ दीन्हें हम त्यागे॥२॥ हमरावणके दूत हैं, यह कानोंसे सुनकर वानरोंने हमें वाँघकर बहुत कष्ट दिये, यहाँतक कि वे हमारे नाक-कान काटने लगे। श्रीरामजीकी शपय दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा ॥२॥
पूँछिहु नाथ राम कटकाई। वदन कोटि सत बरनि न जाई॥
नाना वरन भास्तु किप धारी। विकटानन विसाल भयकारी॥ ३॥
हे नाथ! आपने श्रीरामजीकी सेना पृछी; सो वह तो सो कगेड़ मुखोंसे भी
वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगोंके भास्तु और वानरोंकी सेना है, जो भयद्वर मुखवाले, विशाल शरीरवाले और भयानक हैं॥ ३॥

जेहिं पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा। सकल किपन्ह महें तेहि बलु थोरा॥
अमित नाम भट किटन कराला। अमित नाग बल बिपुल विसाला॥ ॥॥
जिसने नगरको जलाया और आपके पुत्र अक्षयकुमारको माराः उसका बल तो
सब वानरोंमें थोड़ा है। असंख्य नामोंवाले बड़े ही कटोर और भयद्भर योद्धा हैं। उनमें
असंख्य हाथियोंका बल है और वे बड़े ही विशाल हैं॥ ४॥

ृदो॰—ब्रिविद मयंद नील नल अंगद गद विकटासि। दिधमुख केहरि निसर सट जामवंत चलरासि॥ ५४॥ द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दिधमुख, केसरी, निदाट, शरु और जाम्बवान—ये सभी वलकी राशि हैं॥ ५४॥

ची०-ए किप सब सुग्रीव समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनह को नाना॥
राम कृपाँ अनुलित वल तिन्हहीं। तृन समान ग्रैलोकिह गनहीं॥ १॥
ये सब वानर बलमें सुग्रीवके समान हैं और इनके-जैसे [एक-दो नहीं] करोड़ों
हैं; उन बहुत-सोंको गिन ही कीन सकता है १ श्रीरामजीकी कृपासे उनमें अनुलनीय बल
है। वे तीनों लोकोंको तृणके समान [तुच्छ] समझते हैं॥ १॥

अस मैं सुना श्रवन दसकंघर । पहुम अठारह ज्थप बंदर ॥ नाथ कटक महँ सो किप नाहीं । जो न तुम्हिह जीते रन माहीं ॥ २ ॥ हे दशश्रीव ! मैंने कानोंसे ऐसा सुना है कि अठारह पद्म तो अकेले वानरोंके सेना-पित हैं। हे नाथ ! उस सेनामें ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रणमें न जीत सके ॥ २ ॥

परम क्रोध मीजहिं सब हाथा। आयसु पै न देहिं रघुनाथा॥ सोषहिं सिंधु सिंहत झप व्याला। पूरिह न त भरि कुचर विसाला॥ ३॥ सब-के-सन अत्यन्त क्रोधसे हाथ मीजते हैं। पर श्रीरघुनायजी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मललियों और साँपोंसहित समुद्रको सोख लेंगे। नहीं तो, बड़े-बड़े पर्वतींस उसे भरकर पूर (पाट) देंगे,॥ ३॥

मर्दि गर्दे मिछत्रिहिं दससीसा। ऐसेह यचन कहिंदि सब कीसा॥ गर्जेहिं तर्जेहिं सहज असंका। मानहुँ ग्रसन चहत हिंह छंका॥ ४॥ और रातणको मसलकर धूलमें मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही बचन कह रहे हैं। सब सहज हो निखर हैं। इस प्रकार गरवते और उपहते हैं मानो लङ्काको निगल ही जाना चाहते हैं॥४॥

ो॰—सहज सूर कि। भालु सव पुनि सिर पर प्रभु राम।
रावन काल कोटि कहुँ जीति सकहिं संग्राम॥ ५५॥
सव यानर-भाद सहज ही ध्रवीर हैं। फिर उनके सिरपर प्रभु (सर्वेश्वर) श्रीरामजी
रैं। हे रावण! वे संग्राममें करोड़ों कालोंको जीत सकते हैं॥ ५५॥

नी॰-राम तेन यह नुधि विपुहाई। सेप सहस सत सकिंह न गाई॥
सक सर एक सोपि सत सागर। तन आतिह पूँछेउ नय नागर॥ १॥
शीरामन्दन्द्रजीके तेन (गामर्घ्य), यह और बुद्धिकी अधिकताको हाखों शेष मी
नहीं गा सकते। ने एक ही नाणसे सैकड़ों समुद्रोंको सोख सकते हैं, परन्तु नीतिनिपुण
शीरामजीने [नीतिकी रक्षाके हिये ] आपके माईसे उपाय पृष्ठा॥ १॥

तासु यचन सुनि सागर पाहीं। मागत पंथ कृपा मन माहीं।।
सुनत यचन घिहसा दससीसा। जों असि मित सहाय कृत कीसा।। २॥
उनके (आपके भाईके) वचन सुनकर ये (श्रीरामजी) समुद्रसे राह माँग रहे हैं। उनके
मनमें कृपा भरी है [इसिलये वे उसे सोखते नहीं]। दूतके ये वचन सुनते ही रावण खूब
हैंसा [श्रीर योला—] जय ऐसी बुद्धि है। तभी तो वानरोंको सहायक बनाया है।। २॥

सहज भीर कर वचन ददाई। सागर सन ठानी मचलाई॥
मूद सृपा का करिस वदाई। रिपु वल बुद्धि थाह मैं पाई॥३॥
स्वाभाविक ही डरपोक विभीपणके वचनको प्रमाण करके उन्होंने समुद्रसे मचलना
(वालहट) टाना है। अरे मूर्ल ! झूटी वड़ाई क्या करता है। बस, मैंने शत्रु (राम)
के वल और बुद्धिकी थाह पा ली॥३॥

सचिव सभीत विभीपन जाकें। विजय बिभूति कहाँ जग ताकें॥
सुनि खल यचन दूत रिस बाढ़ी। समय बिचारि पत्रिका काढ़ी॥ ४॥
जिसके विभीपण-जैसा डरपोक मन्त्री हो, उसे जगत्में विजय और विभूति (ऐश्वर्य) कहाँ।
सुष्ट रावणके वचन सुनकर दूतको कोध वढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली ४

रामानुज दीन्ही यह पाती। नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती॥
बिहसि बाम कर लीन्ही रावन। सचिव बोलि सठ लाग बचावन॥ ५॥
[और कहा—] श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मणने यह पत्रिका दी है। हे नाथ !
इसे वैंचवाकर छाती ठंडी कीजिये। रावणने हँसकर उसे बाँयें हाथसे लिया और
मन्त्रीको बुलवाकर वह मूर्ख उसे बँचाने लगा॥ ५॥

दो॰—वातन्ह मनिह रिझाइ सठ जिन घालिस कुल खीस। राम विरोध न उवरिस सरन बिष्तु अज ईस ॥ ५६ (क)॥ [पित्रकामें लिखा या—] और मूर्ख ! केवल वातोंगे ही मनको रिझाकर अपने कुलको नष्ट-श्रष्ट न कर । श्रीरामजीसे विरोध करके त् विष्णु, ब्रह्मा और महंद्रकी द्रारण जानेपर भी नहीं बचेगा ॥ ५६ (क)॥

की तिज मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भूंग।
होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग॥ ५६(ख)॥
या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषणकी भाँति प्रभुके चरण-कमलेंका
भ्रमर बन जा। अथवा रे दुष्ट! श्रीरामजीके वाणरूपी अभिमें परिवार्साहत पर्तिगा
हो जा (दोनोंमेंसे जो अच्छा लगे सो कर)॥ ५६ (ख)॥

चौ०-सुनत सभय मन मुख मुसुकाई। कहत दसानन सयिह सुनाई॥ भूमि परा कर गहत अकासा। रुघु नापस कर बाग विलासा॥ १॥

पत्रिका सुनते ही रावण मनमें भयभीत हो गया। परन्तु मुखसे (ऊपरसे) गुसकराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा—कैसे कोई पृथ्वीपर पड़ा हुआ हाथसे आकाशको पकड़नेकी चेष्ठा करता हो। वैसे ही यह छोटा तपस्वी (लक्ष्मण) वान्विलास करता है (टींग हाँकता है) १

कह सुक नाथ सत्य सब बाती। समुझहु छादि प्रकृति अभिमानी।।
सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा। नाथ राम सन तजहु विरोधा।। २॥
सुक (दूत) ने कहा—हे नाय! अभिमानी स्वभावको छोड़कर [इस पत्रमं
लिखी] सब बातोंको सत्य समिक्षये। क्रोध छोड़कर मेरा चचन सुनिये। हे नाथ!
श्रीरामजीते वैर त्याग दीजिये॥ २॥

अति कोमल रघुवीर सुभात । जद्यपि अखिल लोक कर राज ॥

मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु किरही । उर अपराध न एकड घरिही ॥ ३ ॥

यद्यपि श्रीरघुवीर समस्त लोकोंके स्वामी हैं। पर उनका स्वभाव अत्यन्त हो कोमल है ।

मिलते ही प्रभु आपपर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदयमें नहीं रक्षेंगे ३

जनकसुता रघुनाथहि दी जे । एतना कहा मोर प्रभु की जे ॥

जब ते हिं कहा देन बैदेही । चरन प्रहार की न्ह सठ ते ही ॥ ४ ॥

जानकी जी श्रीरघुनाथ जी को दे दी जिये । हे प्रभु । इतना कहना मेरा की जिये । जय

उस (दूत) ने जानकी जी को देने के लिये कहा। तय दुष्ट रावणने उसको लात मारी ॥ ४ ॥

नाह चरन सिरु चला सो तहाँ। कृपासिंधु रघुनायक जहाँ॥
करि प्रनामु निज कथा सुनाई। राम कृपाँ आपनि गति पाई॥ ५॥
वह भी [विभीषणकी भाँति] चरणोंमें सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपासागर
श्रीरघुनायजी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनायी और श्रीरामजीकी कृपासे
अपनी गति (मुनिका खरूप) पायी॥ ५॥

रिपि अगस्ति कीं साप भवानी। राइस भयउ रहा सुनि ग्यानी॥
चंदि राम पद बारहिं बारा। सुनि निज आश्रम कहुँ पगु धारा॥ ६॥
[शिवजी कहते हैं—] हे भवानी! वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषिकें
शापसे राक्षस हो गया था। वार-वार श्रीरामजीके चरणोंकी वन्दना करके वह मुनि
अपने आश्रमको चला गया॥ ६॥

दो॰—विनय न मानत जलिंघ जड़ गए तीनि दिन बीति। बोले राम सकोप तव भय विनु होइ न प्रीति॥ ५७॥ इधर तीन दिन बीत गये, किन्तु जड समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्रीरामजी क्रोधसिट्टत बोले—बिना भयके प्रीति नहीं होती !॥ ५७॥

ची० — लिस्सन बान सरासन आन्। सोषों बारिधि बिसिख कुसान्॥
सठ सन वितय कुटिल सन प्रीती। सहज कृपन सन सुंदर नीती॥ १॥
दे लक्ष्मण ! धनुष-वाण लाओ, मैं अग्निवाणसे समुद्रको सोख डालूँ । मूर्खसे विनयः
कुटिलके साथ प्रीति, स्वामाविक ही कंजूसते सुन्दर नीति (उदारताका उपदेश), ॥ १॥
मतता रत सन ग्यान कहानी। अति लोभी सन बिरति बखानी॥
कोधिहि सम कामिहि हरि कथा। उसर बीज बएँ फल जथा॥ २॥
समरा हरें द्वार मन्यासे जानकी कथा, अत्यत्न लोभीसे वैराग्यका वर्णन, कोथीसे

ममतामें फॅले हुए मनुष्यसे ज्ञानकी कथा, अत्यन्त लोमीसे वैराग्यका वर्णन, क्रोधीसे शम (शान्ति) की बात और कामीसे भगवान्की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा कसरमें बीज बोनेसे होता है (अर्थात् कसरमें बीज बोनेकी माँति यह सब व्यर्थ जाता है)॥ २॥

अस किह रघुपति चाप चढ़ावा। यह मत लिखन के मन भावा॥ संधानेउ प्रभु विसिख कराला। उठी उद्धि उर अंतर ज्वाला॥ ३॥ ऐसा कहकर श्रीरघुनायजीने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मणजीके मनको बहुत अच्छा लगा। प्रभुने भयानक [ अग्नि ] वाण सन्धान किया। जिससे समुद्रके हृदयके अंदर अग्निकी ज्वाला उठी॥ ३॥

सकर उरग झप गन अकुछाने। जरत जंतु जलनिधि जब जाने॥
कनक थार भिर सिन गन नाना। बिप्र रूप आयड तिज माना॥ ४॥
सगर, साँप तथा मछिलयोंके समूह न्याकुल हो गये। जब समुद्रने जीवोंको जलते
जाना, तब सोनेके थालमें अनेक मिणयों (रत्नों) को भरकर अभिमान छोड़कर
वह ब्राह्मणके रूपमें आया॥ ४॥

दो॰—कार्टीहं पइ कदरी फरइ कोटि जतन कोउ सींच। विनय न मान खगेस सुनु डार्टीहं पइ नव नीच॥ ५८॥ काकमुशुण्डिजी कहते हैं— ] हे गरुइजी! सुनिये, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो कारनेपर ही फलता है। नीच विनयसे

नहीं मानता, वह डाँटनेपर ही झकता है ( रास्तेपर आता है ) ॥ ५८ ॥
चौ०-सभय सिंधु गिह पद प्रभु केरे । छमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥
गगन समीर अनल जल धरनी । इन्ह कइ नाथ सहज जह करनी ॥ १ ॥
समुद्रने भयभीत होकर प्रभुके चरण पकड़कर कहा—हे नाथ ! मेरे सब अवगुण
(दोष) क्षमा कीजिये । हे नाथ ! आकाश, वायु, अधि, जल और पृथ्वी—इन सबकी
करनी स्वभावते ही जह है ॥ १ ॥

तव प्रेरित मार्यों उपजाए। सृष्टि हेतु सब ग्रंथिन गाए॥

प्रभु आयसु जेहि कहूँ जस अहर्इ। सो तेहि भाँति रहें सुन्त लहुई॥ २॥

आपकी प्रेरणांचे मायाने इन्हें सृष्टिके लिये उत्पन्न किया है, मन ग्रन्यांने यही
गाया है। जिसके लिये स्वामीकी जैसी आजा है, वह उसी प्रकारसे रहनेमें सुन्त पाता है॥२॥

प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही। मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही॥

डोल गवाँर सृद्ध पसु नारी। सकल ताइना के अधिकारी॥ ३॥

प्रभुने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा (दण्ड) दी। किन्तु मर्यादा (जीवाँका स्वभाव) भी आपकी ही बनायी हुई है। दोल, गँवार, शूट, पशु और स्त्री—ये सब दण्डके अधिकारी हैं॥३॥

मसु प्रताप में जाब सुखाई। उतिरिह करकु न मोरि बड़ाई॥
प्रसु अग्या अपेछ श्रुति गाई। करों सो बेगि जो तुम्हिह सोहाई॥ ४॥
प्रमुके प्रतापते में सूख जाऊँगा और तेना पार उतर जायगी, इसमें मेरी बड़ाई
नहीं है (मेरी मर्यादा नहीं रहेगी)। तथापि प्रमुकी आज्ञा अपेल है (अर्थात् आपकी
आज्ञाका उछ्जन नहीं हो सकता) ऐसा वेद गाते हैं। अत्र आपको जो अच्छा लगे,
मैं तुरंत वहीं करूँ॥ ४॥

दो॰ सुनत विनीत वचन अति कह रूपाल मुसुकाइ। जेहि विधि उतरै कपि कटकु तात सो कहहु उपाइ॥ ५९॥ एमुद्रके अत्यन्त विनीत वचन सुनकर कृपाल श्रीरामजीने मुसकराकर कहा—है तात! जिस प्रकार वानरोंकी सेना पार उत्तर जाय, वह उपाय वताओ॥ ५९॥ चौ॰ नाथ नील नल कपि ही भाई। लिकाई रिपि आसिप पाई॥

तिन्ह कें परस किएँ गिरि भारे। तरिहाँह जलिं प्रताप तुम्हारे॥ १॥ [ समुद्रने कहा—] हे नाथ! नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपनमें ऋषिं आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेनेसे ही भारी-भारी पहाड़ भी आपके प्रतापसे समुद्रपर तैर जायँगे॥ १॥

में पुनि टर घरि प्रभु प्रभुताई । करिहउँ वल अनुमान सहाई ॥ पुहि विधि नाथ पयोधि वैंघाइअ । जेहिं यह सुजसु लोक तिहुँ गाइअ ॥ २ ॥ ₩.\*,

में भी प्रभुक्ती प्रभुताको हृदयमें धारण कर अपने बलके अनुसार (जहाँतक सुक्षसे वन पड़ेगा ) सहायता करूँगा । हे नाय ! इस प्रकार समुद्रको बँधाइये जिससे तीनों लोकों में आपका सुन्दर यश गाया जाय ॥ २ ॥

पहिं सर मम उत्तर तट वासी। इतहु नाथ खळ नर अघ रासी॥
सुनि कृपाळ सागर मन पीरा। तुरतिहं हरी राम रनधीरा॥ ३॥
इस वाणसे मेरे उत्तर तटपर रहनेवाळे पापके राशि दुष्ट मनुष्योंका वघ कीजिये।
फुपाछ और रणधीर श्रीरामजीने समुद्रके मनकी पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर ळिया।
( अर्थात् वाणसे उन दुष्टोंका वघ कर दिया )॥ ३॥

देखि राम बल पौरुष भारी। हरिष पयोनिधि भयउ सुखारी॥
ं सकल चरित कि प्रमुहि सुनावा। चरन बंदि पाथोधि सिधावा॥ ४॥
श्रीरामजीका भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया।
उसने उन दुर्शेका सारा चरित्र प्रभुको कह सुनाया। फिर चरणोंकी बन्दना करके
समुद्र चला गया॥ ४॥

छं॰—निज भवन गवनेड सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ। यह चिरत किल मलहर जथामित दास तुलसी गायऊ॥ सुख भवन संसय समन दवन विषाद रघुपति गुन गना। तिज सकल शास मरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना॥

समुद्र अपने घर चला गया। श्रीरघुनाथजीको यह मत ( उसकी सलाह ) अच्छा लगा। यह चरित्र कलियुगके पापोंको हरनेवाला है, इसे तुलकीदासने अपनी खुद्धिके अनुसार गाया है। श्रीरघुनाथजीके गुणसमूह मुखके धाम। सन्देहका नाश करने-वाले और विषादका दमन करनेवाले हैं। अरे मूर्ख मन । तू संसारका सब आशा-अरोसा त्याग कर निरन्तर इन्हें गा और मुन।

दो॰—सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान। सादर सुनिहं ते तरिहं भव सिंधु विना जलजान॥६०॥ श्रीरघुनायजीका गुणगान सम्पूर्ण सुन्दर मंगलोंका देनेवाला है। जो इसे आदर-सिंदत सुनेंगे, वे विना किसी जहाज (अन्य साधन) के ही भवसागरको तर जायँगे॥६०॥ मासपारायण, चौबीसवाँ विश्राम

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकिकलुषिवध्वंसने पञ्चमः सोपानः समाप्तः । किन्नुगके समस्त पापींका नाद्य करनेवाळे श्रीरामचरितमानसका यह पाँचवाँ खोपान समाप्त हुआ।

( सुन्दरकाण्ड समाप्त )

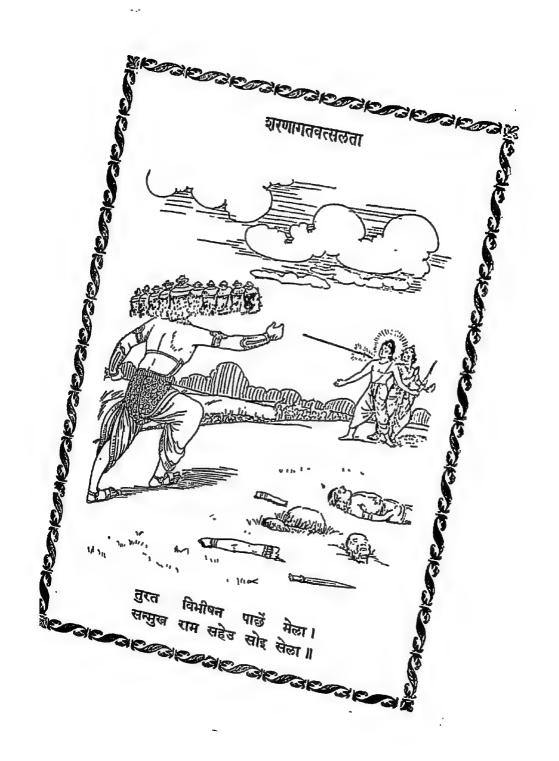

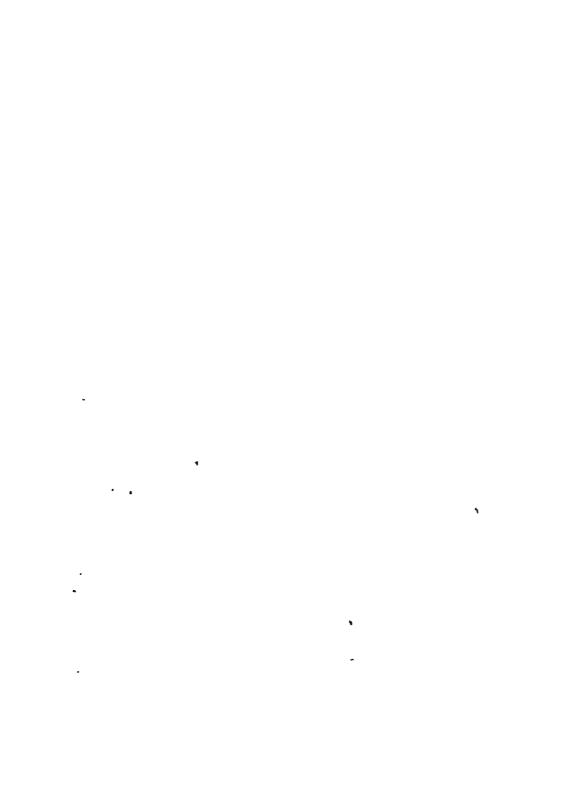

# मन्दोद्रीकी पतिसे प्रार्थना



चरन नाइ सिरु अंचलु रोपा। छनडु वचन पिय परिहरि कोपा॥ [ पृष्ठ ७४४

#### श्रीगणेशाय नमः

#### श्रीजानकीवल्लभो विजयते

## श्रीरामचरितमानस

क्त चोवान

**~=30**€>--

लंकाकाण्ड

### श्लोक

रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिहं योगीन्द्रं झानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् । मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्देकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरिसजनयनं देवमुर्वीशरूपम् ॥ १ ॥ कामदेवके शत्रु शिवजीके सेव्यः भव (जन्म-मृत्यु)के भयकों हरनेवाले, कालरूपी मतवाले हाथीके लिये सिंहके समानः योगियोंके खामी (योगिश्वर)ः ज्ञानके द्वारा जाननेयोग्यः गुणोंकी निधिः अजेयः निर्गुणः निर्विकारः मायासे परेः देवताओंके खामी। दुष्टोंके वधमें तत्परः ब्राह्मणवृन्दके एकमात्र देवता (रक्षक)ः जलवाले मेघके समान सुन्दर श्यामः कमलके-से नेत्रवालेः पृथ्वीपति (राजा) के रूपमें परमदेव श्रीरामजीकी में वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥

राह्वेन्द्राभमतीवसुन्दरतनुं शार्वृलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम् । काशीशं कलिकलमपौधशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीडव्यं गिरिजापति गुणनिधि कन्दर्पहं शङ्करम् ॥ २ ॥ शंख और चन्द्रमाकी-सी कान्तिके अत्यन्त सुन्दर शरीरवाले, व्याधचर्मके वस्त्रवाले, कालके समान [अथवा काले रंगके] भयानक सपौंका भूषण धारण करनेवाले, गङ्गा और चन्द्रमाके प्रेमी, काशीपति, कल्युगके पाप-समूहका नाश करनेवाले, कल्याणके

कस्पवृक्षः, गुणोंके निधान और कामदेवको भस्म करनेवाछे पार्वतीपति वन्दनीय श्रीशङ्करजीको में नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥

यो ददाति सतां शस्भुः केंबल्यमपि दुर्छमम्। खळानां दण्डक्रद्योऽसौ शद्धरः शं तनातु मे॥३॥ जो सत्पुक्पोंको अत्यन्त दुर्लभ केंबल्यमुक्तितक दे डालते हैं और जो दुर्धेको दण्ड देनेवाले हैं, वे कल्याणकारी श्रीशम्भु मेरे कल्याणका विस्तार करें॥३॥

दो॰—छव निमेप परमानु जुग वरप कछप सर चंड। भजसि न मन तेहि राम को कालु जासु कोइंड॥

सो॰—सिंधु वचन सुनि राम सचिव वोलि प्रभु अस कहेड। अब विलंबु केहि काम करह सेतु उतरे कटकु॥

समुद्रके वचन सुनकर प्रमु श्रीरामजीने मन्त्रियोंको बुलाकर ऐसा कहा—अब

विलम्ब किसल्पि हो रहा है ? सेतु ( पुल ) तैयार करो जिसमें सेना उतरे।
सुनहु भानुकुल केतु जामबंत कर जोरि कह।

नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ि भव सागर तर्राह ॥

जाम्बवान्ने हाथ जोड़कर नहा—हे स्पैकुलके ध्वजा-खरूप (कीर्तिको बढ़ाने-बाले) श्रीरामजी ! सुनिये। हे नाय ! [सबसे बड़ा ] सेतु तो आपका नाम ही है, जिसपर चढ़कर (जिसका आश्रय लेकर) मनुष्य संसाररूपी समुद्रसे पार हो जाते हैं।

चौ०-यह छञ्ज जरुधि तस्त कति वारा । अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा ॥

प्रभु प्रताप बड़वानल भारी। सोपेड प्रथम पयोनिधि वारी॥ १॥ फिर यह छोटा-सा समुद्र पार करनेमें कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवनकुमार श्रीहनुमान्जीने कहा—प्रभुका प्रताप भारी बड़वानल (समुद्रकी आग) के समान है। इसने पहले समुद्रके जलको सोख लिया था॥ १॥

तव रिष्ठ नारि ६दन जल धारा। भरेउ वहोरि भयउ तेहिं खारा॥
सुनि अति उक्कति पवनसुत केरी। हरपे किप रघुपति तन हेरी॥ २॥
परन्तु आपके रात्रुओंकी स्त्रियोंके आँसुओंकी धारासे यह फिर भर गया और उसीसे
खारा भी हो गया। हनुमान्जीकी यह अत्युक्ति (अलङ्कारपूर्ण युक्ति) सुनकर वानर
श्रीरधुनायजीकी ओर देखकर हर्षित हो गये॥ २॥

जामवंत बोले दोउ भाई। नल नीलहि सब कथा सुनाई॥ राम प्रताप सुमिरि मन माहीं। करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं॥ ३॥ जाम्बवान्ने नल-नील दोनों भाइयोंको बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनायी [ और कहा— ] मनमें श्रीरामजीके प्रतापको स्मरण करके सेतु तैयार करोः [रामप्रतापसे] कुछ भी परिश्रम नहीं होता ॥ ३ ॥

योहि लिए किप निकर बहोरी। सकल सुनहु विनती कलु मोरी॥ राम चरन पंकन उर घरहू। कौतुक एक भालु किप करहू॥ ४॥ पिर वानरोंके समृहको बुला लिया [और कहा] आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिये। अपने हृदयमें श्रीरामजीके चरण-कमलोंको घारण कर लीजिये और सब भालू और वानर एक खेल कीजिये॥ ४॥

भावतु सर्कट विकट वरुथा। आनतु विटप निरिन्ह के जूथा॥
सुनि कपि भालु चले करि हृहा। जय रघुवीर प्रताप समूहा॥ ५॥
विकट वानरोंके समृह (आप) दौड़ जाइये और वृक्षों तथा पर्वतोंके समूहाँको
उलाइ लाइये। यह सुनकर वानर और भालु हृह (हुंकार) करके और श्रीरघुनाथजीके
प्रतापसमूह्की [अथवा प्रतापके पुंज श्रीरामजीकी] जय पुकारते हुए चले॥ ५॥

दो॰—अति उतंग गिरि पाद्प लीलिं लेहि उठाइ। आनि देहिं नल नीलिहे रचिंह ते सेतु वनाइ॥१॥ बहुत ऊँचे-ऊँचे पर्वतों और वृक्षोंको खेलकी तरह ही [उखाड़कर] उटा लेते हैं और ला-लाकर नल-नीलको देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर [सुन्दर] सेतु बनाते हैं॥१॥

चौ०—सेंल विसाल आनि कपि देहीं। कंडुक इय नल नील ते लेहीं॥
देखि सेतु अति सुंदर रचना। बिहसि कृपानिधि बोले बचना॥ १॥
वानर वड़े-वड़े पहाड़ ला-लाकर देते हैं और नल-नील उन्हें गेंदकी तरह ले लेते
ह। सेतकी अत्यन्त सन्दर रचना देखकर कृपासिन्धु श्रीरामजी हँसकर वचन बोले—॥१॥

परम रम्य उत्तम यह धरनी। महिमा अमित जाइ निहं बरनी।।

करिह उँ इहाँ संभु थापना। मोरे हृदयँ परम कलपना॥ २॥

यह (यहाँकी) भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन
नहीं की जा सकती। में यहाँ शिवजीकी स्थापना कलँगा। मेरे हृदयमें यह महान्
संकल्प है।। २॥

सुनि कपीस बहु दूत पठाए। सुनिबर सकल बोलि लै आए॥ लिंग थापि विधिवत करि पूजा। सिव समान प्रिय मोहि न दूजा॥ ३॥ श्रीरामजीके वचन सुनकर वानरराज सुग्रीवने बहुत-से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियोंको बुलाकर ले आये। शिवलिङ्गकी स्थापना करके विधिपूर्वक उसका पूजन किया। [फिर भगवान् बोले—] शिवजीके समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है॥ ३॥

सिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा॥ संकर विमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मूढ़ मति थोरी॥ ४॥ जो शिवसे द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है। वह मनुष्य ख़प्तमें भी मुझे नहीं पाता। शङ्करजीसे विमुख होकर (विरोध करके) जो मेरी भक्ति चाहता है। वह नरकगामी। मूर्ख और अल्बबुद्धि है॥ ४॥

दो॰—संकरप्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास।
ते नर करिंह कलप भिर घोर नरक महुँ वास॥ २॥
जिनको शङ्करजी प्रिय हैं। परन्तु जो मेरे द्रोही हैं। एवं जो शिवजीके द्रोही हैं और
मेरे दास [वनना चाहते ] हैं। वे मनुष्य कल्पभर घोर नरकर्म निवास करते हैं॥ २॥
चौ॰—जे रामेस्वर दरसनु करिहाँ। ते तनु तजि मम लोक सिधरिहाई॥

जो गंगाजल आनि चढ़ाइहि। सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि॥ १॥ जो मनुष्य [मेरे खापित किये हुए इन ] रामेश्वरजीका दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोकको जायँगे। और जो गङ्गानल लाकर इनपर चढ़ावेगा, वह मनुष्य

सायुज्य मुक्ति पायेगा ( अर्थात् मेरे साय एक हो जायगा ) ॥ १ ॥

होइ अकाम जो छल तिज सेइहि । भगति सोरि तेहि संकर देहि ॥ सम छत सेतु जो दरसनु करिही । सो विनु श्रम भवसागर तिरही ॥ २ ॥ जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्रीरामेश्चरजीकी सेना करेंगे, उन्हें शद्धरजी मेरी भक्ति देंगे । और जो मेरे बनाये सेतुका दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसारक्ष्पी समुद्रसे तर जायगा ॥ २ ॥

राम बचन सब के जिय भाए। मुनिबर निज निज आश्रम आए॥ गिरिजा रघुपति के यह रीती। संतत कर्राई प्रनत पर प्रीती॥ ३॥ श्रीरामजीके बचन सबके मनको अच्छे लगे। तदनन्तर वे श्रेष्ठ मुनि अपने-अपने आश्रमोंको लीट आये। [शिवजी कहते हैं—] हे पार्वती! श्रीरघुनाथजीकी यह रीति है कि वे शरणागतपर सदा प्रीति करते हैं॥ ३॥

बाँधा सेतु नील नल नागर। राम कृपाँ जसु भयउ उजागर॥ वृहिंद आनिह बोरिह जेई। भए उपल बोहित सम तेई॥ ४॥ चतुर नल और नीलने सेतु बाँधा! श्रीरामजीकी कृपाते उनका यह [उल्ल्वल] यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप इयते हैं और दूसरोंको हुवा देते हैं, वे ही जहाजके समान [स्वयं तैरनेवाले और दूसरोंको पार ले जानेवाले] हो गये॥ ४॥

महिमा यह न जलि कह बरनी। पाहन गुन न किपन्ह कह करनी॥ ५॥ यह न तो समुद्रकी महिमा वर्णन की गयी है, न पत्थरोंका गुण है और न

दो॰—श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पापान। ते मतिमंद् जे राम तजि भजिह जाइ प्रभु आन ॥ ३॥ श्रीरपुवीरके प्रतापसे पत्थर भी समुद्रपर तैर गये। ऐसे श्रीरामजीको छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामीको जाकर भजते हैं वे [निश्चय ही] मन्दबुद्धि हैं ॥ ३ ॥ चौ०-योंधि सेनु अति सुदृद वनावा। देखि कृपानिधि के मन भावा॥ चली सेन कछु वर्रान न जाई। गर्जीई मर्कट भट समुदाई॥ १ ॥ नल-नीलने सेतु वाँधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखनेपर वह कृपानिधान श्रीरामजीके मनको [बहुत ही] अच्छा लगा। सेना चळी, जिसका कुछ वर्णन नहीं हो जिकता। योद्धा वानरोंके समुदाय गरज रहे हैं ॥ १ ॥

सेतुमंघ दिग चिद रघुराई। चितव कृपाल सिंधु बहुताई॥
देखन कहुँ प्रभु करना कंदा। प्रगट भए सब जलचर छंदा॥ २॥
कृपाछ श्रीरघुनाथजी सेतुबन्धके तटपर चढ़कर समुद्रका विस्तार देखने लगे।
फरणाकन्द (करुणाके मूल) प्रभुके दर्शनके लिये सब जलचरींके समूह प्रकट हो गये।
(जलके ऊपर निकल आये)॥ २॥

मकर नक नाना झप व्याला। सत जोजन तन परम बिसाला॥ अइसेंड एक तिन्हिह जे खाहीं। एकन्ह कें ढर तेपि ढेराहीं॥ ३॥ बहुत तरहके मगर, नाक (घड़ियाल), मच्छ और सर्प् थे, जिनके सी-सी योजनके बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जन्तु थे जो उनको भी खा जायँ। किसी-किसीके डरसे तो वे भी डर रहे थे॥ ३॥

प्रभुहि विलोकहिं टर्सिं न टारे। मन हरिषत सब भए सुलारे॥ तिन्ह कीं ओट न देखिअ बारी। मगन भए हिर रूप निहारी॥ ४॥ वे सव [वैर-विरोध भूलकर] प्रभुके दर्शन कर रहे हैं, हटानेसे भी नहीं हटते। सबके मन हर्पित हैं; सब सुखी हो गये। उनकी आड़के कारण जल नहीं दिखायी पड़ता। वे सब भगवान्का रूप देखकर [आनन्द और प्रेममें] मग्न हो गये॥ ४॥

चला करकु प्रभु आयसु पाई। को कहि सक किप दल बिपुलाई॥ ५॥
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर सेना चली। वानर-सेनाकी विपुलताः
(अत्यधिक संख्या) को कीन कह सकता है । । ५॥

दो॰ सेतु वंध भइ भीर अति किप नभ पंथ उड़ाहिं।
अपर जलचरिन्ह ऊपर चिढ़ चिढ़ पारिह जािह ॥ ४ ॥
सेतुवन्धपर वड़ी भीड़ हो गयी, इससे कुछ वानर आकाशमार्गसे उड़ने लगे।
और दूसरे [ कितने ही ] जलचर जीवोंपर चढ़-चढ़कर पार जा रहे हैं॥ ४ ॥
चौ॰ अस कौतुक बिलोकि हो भाई। बिहास चले कृपाल रहुराई॥
सेन सिहत उतरे रहुवीरा। किह न जाइ किप जूथप भीरा॥ १ ॥
कृपाल रहुनायजी [ तथा लक्ष्मणजी ] दोनों माई ऐसा कौतुक देखकर हँसते हुए

चले । श्रीरघुवीर रेनासहित समुद्रके पार हो गये । वानरों और उनके रेनापतियोंकी भीड़ कही नहीं जा सकती ॥ १ ॥

सिंध पार प्रभु देरा कीन्हा। सकलकपिन्हकहुं भायमु दीन्हा॥ खाहु जाइ फल मूल सुहाए। सुनत भालु कि जह तह धाए॥ २॥ प्रभुने समुद्रके पार देरा हाला और सब बानरोंको आजा दी कि तुम जाकर सुन्दर फल-मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ-वानर जहाँ-तहाँ दीड़ पढ़े॥ २॥

सब तह फरे राम हित लागी। रितु अग कृरित काल गित त्यागी॥
साहि मधुर फल विटप हलाविद्दं। लंका सन्मुख सिग्वर चलाविद्दं॥ ३॥
श्रीरामजीके हित (सेवा) के लिये यत्र वृक्ष त्रमृत-कुत्रमृत्—समयर्थ। गतिको
छोड़कर फल उटे। चानर-भाल मीटे-मीटे फल जा रहे हैं। वृक्षोंको हिला रहे हैं और
पर्वतके शिखरोंको लहाकी ओर फॅंक रहे हैं॥ ३॥

जह कहुँ फिरत निसाचर पाविष्ट । घेरि सकल यह नाच नचायि ॥ दसनिह काटि नासिका काना । कि प्रभु सुजसु देहिं तव जाना ॥ ४ ॥ धूमते-फिरते जहाँ-कहीं किसी राक्षसको पा जाते हैं तो सब उसे घेरकर खूब नाच नचाते हैं और दाँतों छे उसके नाक-कान काटकर, प्रभुका नुबरा कहकर [अयवा कहलाकर ] तब उसे जाने देते हैं ॥ ४ ॥

जिन्ह कर नासा कान निपाता। तिन्ह रावनिह कही सय याता॥
सुनत श्रवन बारिधि बंधाना। इस मुख बोलि उटा अकुलाना॥ ५॥
जिन राक्षसींके नाक और कान काट टाले गये, उन्होंने रावणसे एव समाचार
कहा। समुद्र [पर सेतु] का बाँधा जाना कानोंसे सुनते ही रावण ववदाकर दसाँ मुखोंसे बोल उटा—॥ ५॥

दो॰—वाँध्यो वननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु वारीस। सत्य तोयनिधि कंपति उद्धि पयोधि नदीस॥ ५॥ वननिधि, नीरनिधि, जलधि, सिंधु, वारीश, तोयनिधि, कंपति, उद्धि, पयोधि, नदीशको क्या सचमुच ही बाँध लिया॥ ५॥

ची०-निज विकलता विचारि बहोरी। विहँसि गयट गृह करि भय भोरी॥
मंदोदरीं सुन्यो प्रभु आयो। कौतुकहीं पाथोधि वैधायो॥ १॥
फिर अपनी व्याकुलताको समझकर [ ऊपरसे ] हँसता हुआ, भयको भुलाकर,
रावण महलको गया। [ जव ] मन्दोदरीने सुना कि प्रभु श्रीरामजी आ गये हैं और
उन्होंने खेलमें ही समुद्रको बँधवा लिया है,॥ १॥

कर गहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम मनोहर वानी ॥ चरन नाइ सिरु भंचलु रोपा । सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥ २ ॥ [ तब ] यह हाथ पकड़कर, पितको अपने महलमें लाकर परम मनोहर वाणी बोली । चरणोंमें सिर नवाकर उसने अपना आँचल पसारा और कहा—हे प्रियतम ! क्रोध त्यागकर मेरा वचन सुनिये ॥ २ ॥

नाथ वयरु कोजे ताही सों। बुधि बळ सिकें जीति जाही सों॥
तुम्हिह रघुपतिहि अंतर कैसा। खळु खद्योत दिनकरिह जैसा॥ ३॥
हे नाथ! वैर उसीके साथ करना चाहिये जिससे बुद्धि और बळके द्वारा जीत
सके। आपमें और श्रीरघुनाथजीमें निश्चय ही कैसा अन्तर है, जैसा जुगन् और सूर्यमें!॥३॥
अति बळ मधु कैटम जेहिं मारे। महावीर दितिसुत संघारे॥
जेहिं बिळ बाँधि सहस अज मारा। सोइ अवतरेड हरन मिह भारा॥ ४॥
जिन्होंने [विप्णुरूपसे] अत्यन्त बळवान् मधु और कैटम [दैत्य] मारे और
[वाराह और नृसिंहरूपसे] महान् श्चरवीर दितिके पुत्रों (हिरण्याक्ष और हिरण्यकिशिषु)
का संहार किया; जिन्होंने [वामनरूपसे] बळिको बाँघा और [परशुरामरूपसे] सहस्रवाहुको मारा, वे ही [मगवान्] पृथ्वीका मार हरण करनेके ळिये [रामरूपमें]
अवतीर्ण (प्रकट) हुए हैं!॥ ४॥

तासु बिरोध न कोजिअ नाथा। काल करम जिन जाके हाथा॥ ५॥ हे नाथ! उनका निरोध न कीजिये जिनके हाथमें काल कर्म और जीव सभी हैं॥ ५॥

दो॰—रामिह सौंपि जानकी नाइ कमल पद माथ। सुत कहुँ राज समिपे वन जाइ भजिअ रघुनाथ॥६॥

[ श्रीरामजीके ] चरणकमलोंमें सिर नवाकर ( उनकी शरणमें जाकर ) उनको जानकीजी सौंप दीजिये और आप पुत्रको राज्य देकर वनमें जाकर श्रीरघुनाथजीका भजन कीजिये ॥ ६ ॥

ची०—नाथ दीनद्याल रघुराई। बाघड सनमुख गएँ न खाई॥ चाहिआ करन सो सब करि बीते। तुम्ह सुर असुर चराचर जीते॥ १॥ हे नाथ! श्रीरघुनाथजी तो दीनोंपर दया करनेवाले हैं। सम्मुख (शरण) जाने-पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुल करना चाहिये था, वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर-अचर सभीको जीत लिया।। १॥

संत कहिं असि नीति दसानन । चौथँपन जाइहि नृप कानन ॥
तासु भजनु कीजिअ तहेँ भर्ता । जो कर्ता पारुक संहर्ता ॥ २ ॥
हे दशमुख ! संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन (बुढ़ापे ) में राजाको
वनमें चला जाना चाहिये । हे स्वामी ! वहाँ (वनमें ) आप उनका भजन कीजिये
जो सृष्टिके रचनेवाले, पालनेवाले और संहार करनेवाले हैं ॥ २ ॥

सोइ रघुवीर प्रनत अनुरागी। भजहु नाथ ममता सय त्यागी॥
सुनिवर जतनु करिंह जेहि लागी। भूप राज तिज होहि विरागी॥ ३॥
हे नाथ! आप विपयोंकी सारी ममता छोड़कर उन्हीं दारणागतपर प्रेग करनेवाले
भगवान्का भजन कीजिये। जिनके लिये श्रेष्ठ सुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं—॥ ३॥

सोइ कोसलाधीस रघुराया। आयड करन तोहि पर दाया॥ जो पिय मानहु मोर सिखावन। सुजसु हो ह तिहुँ पुर अति पावन॥ ४॥ वही कोग्रलाधीस श्रीरघुनायजी आपपर दया करने आये हैं। है प्रियतम ! यदि आप मेरी सीख मान लेंगे, तो आपका अत्यन्त पवित्र और मुन्दर यदा तीनों लोकोंमें फैल जायगा॥ ४॥

दो॰—अस किह नयन नीर भिर गिह पद कंपित गात ।
नाथ भजहु रघुनाथिह अचल होइ अहिचात ॥ ७ ॥
ऐसा कहकर, नेत्रोंमें [करणाका ] जल भरकर और पितके चरण पकड़कर
काँपते हुए शरीरसे मन्दोदरीने कहा—हे नाथ ! श्रीरसुनाथजीका भजन कीजिये, जिससे
मेरा सुहाग अचल हो जाय ॥ ७ ॥

ची॰ —तब रावन मयसुता उठाई। कहें छाग खल निज्ञ प्रभुताई॥
सुतु तें क्रिया यथा भय माना। जग जोधा को मोहि समाना॥ १॥
तव रावणने मन्दोदरीको उठाया और वह दुए उसने अपनी प्रभुता कहने
छगा—है प्रिये। सुन, त्ने व्यर्थ ही भय मान रक्ला है। यता तो जगत्में मेरे समान
योदा है कोन॥ १॥

बहन कुवेर पवन जम काला। अन वल नितेष्ठ सकल दिगपाला॥
देव दनुज नर सब बस मोरें। कवन हेतु उपना भय तोरें॥ २॥
वरण, कुवेर, पवन, यमराज आदि समी दिक्पालोंको तथा कालको भी मैंने
अपनी भुजाओंके बल्हे जीत रक्ला है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वशमें
हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया १॥ २॥

नाना बिधि तेहि कहेसि बुझाई। सभाँ यहोरि वैठ सो जाई॥
मंदोदरीं हृद्यँ अस जाना। काल यस उपना अभिमाना॥ ३॥
मन्दोदरीने उसे बहुत तरहसे समझाकर कहा [किन्तु रावणने उसकी एक भी
बात न सुनी ] और वह फिर सभामें जाकर बैठ गया। मन्दोदरीने हृदयमें ऐसा जान
लिया कि कालके वश होनेसे पतिको अभिमान हो गया है॥ ३॥

सभाँ आइ मंत्रिन्ह तेहिं वृह्मा। करब कवन विधि रिपु से जूझा॥ कहिंह सचिव सुनु निसिचर नाहा। बार बार प्रभु प्छहु काहा॥ ४॥ सभामें आकर उसने मान्त्रयासे पूछा कि शतुके साथ किस प्रकारसे युद्ध करना होगा ? मन्त्री कहने लगे—हे राक्षसोंके नाथ ! हे प्रमु ! मुनिये आप बार-बार क्या पूछते हें ! ॥ ४ ॥

कहहु फवन भय करिअ विचारा । नर किप भाळु अहार हमारा ॥ ५॥ किए तो [ऐसा] कौन-सा बड़ा भय है, जिसका विचार किया जाय ? (भयकी यात ही नया है ?) मनुष्य और वानर-भाळु तो हमारे भोजन [की सामग्री] हैं ॥ ५॥ दो०—सव के बचन अवन स्त्रिन कह प्रहस्त कर जोरि ।

नीति विरोध न करिश प्रभु मंत्रिन्ह मित अति थोरि ॥ ८ ॥
कार्नोरे सबके बचन सुनकर [रावणका पुत्र] प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा—
हेप्रभु ! नीतिके विरुद्ध कुछभी नहीं करना चाहिये। मन्त्रियोंमें बहुत ही थोड़ी बुद्धि है ॥८॥
चौ०—कहिं सचिव सुठ ठक्करसोहाती । नाथ न पूर भाव पृष्टि भाँती ॥

वारिधि नाधि एक किप आवा। तासु चिरत मन महुँ सह गावा॥ १॥ ये सभी मूर्ख (खुशामदी) मन्त्री ठक्करसुहाती (मुँहदेखी) कह रहे हैं। हे नाय! इस प्रकारकी वातोंसे पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र छाँघकर आया था। उसका चिरत्र सब छोग अब भी मन-ही-मन गाया करते हैं (सरण किया करते हैं)!॥१॥

छुधा न रही तुम्हिह तय काहू। जारत नगर कस न धरि खाहू॥
सुनत नीक आगें दुख पावा। सचिवन अस मत प्रभुहि सुनावा। १ ॥
उस समय तुमलोगों में से किसीको भूख न थी १ विंदर तो तुम्हारा भोजन ही
हैं, फिर ] नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया १ हन मिन्त्रयोंने
स्वामी (आप) को ऐसी सम्मति सुनायी है जो सुननेमें अञ्छी है पर जिससे आगे
चलकर दुःख पाना होगा॥ २॥

जेहिं बारीस वैंधायड हेला। उतरेड सेन समेत सुबेला॥ सो भनु मनुज खाब हम भाई। बचन कहिं सब गाल फुलाई॥ ३॥ जिसने खेल-ही-खेलमें समुद्र वैंधा लिया और जो सेनासहित सुबेल पर्वतपर आ उतरा। हे भाई! कहो वह मनुष्य है, जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुला-फुलाकर (पागलोंकी तरह) बचन कह रहे हैं! ॥ ३॥

तात बचन मम सुनु अति आदर। जिन मन गुनहु मोहि करि कादर॥

श्रिय बानी जे सुनिह जे कहहीं। ऐसे नर निकाय जग अहहीं॥ ४॥

हे तात! मेरे वचनोंको बहुत आदरसे (बड़े गौरसे) सुनिये। मुझे मनमें

कायर न समझ लीजियेगा। जगत्में ऐसे मनुष्य छंड-के-छंड (बहुत अधिक) हैं जो

प्यारी (मुँहपर मीठी लगनेवाली) बात ही सुनते और कहते हैं॥ ४॥

बचन परम हित सुनत कडोरे। सुनिह जे कहिं ते नर प्रभु थोरे॥
प्रथम बसीठ पठट सुनु नीती। सीता देह करहु पुनि प्रीती॥ ५॥
हे प्रभो! सुननेमें कठोर परन्तु [परिणाममें] परम हितकारी वचन जो सुनते
और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिये, [उसके अनुसार] पहले दूत
भेजिये और [फिर] सीताको देकर श्रीरामजीसे प्रीति [मेल] कर लीजिये॥ ५॥

दो०—नारि पाइ फिरि जाहिं जो तौ न चढ़ाइअ रारि।
नाहिं त सन्मुख समर महि तात करिअ हिंट मारि॥ ९॥
यदि वे स्त्री पाकर छोट जायँ, तब तो [व्यर्य] झगड़ा न वढ़ाइये। नहीं तो (यदि
न फिरें तो) हे तात! सम्मुख युद्ध-भूमिमें उनसे हठपूर्वक (डटकर) मार-काट की जिये॥ ९॥

चौ०-यह मत जौं मानहु प्रभु मोरा। उभय प्रकार सुजसु जग तोरा॥ सुत सन कह दसकंड रिसाई। असि मति सठ केहिं तोहि सिखाई॥ १॥

है प्रभो ! यदि आप मेरी यह सम्मित मानेंगे; तो जगत्में दोनों ही प्रकारसे आपका सुयश होगा । रावणने गुस्सेमें भरकर पुत्रसे कहा—अरे मूर्ख ! तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखायी ! ॥ १ ॥

अवहीं ते उर संसय होई। वेनुमूल सुत भयहु घमोई॥ सुति पितु गिरा परुष अति घोरा। चला भवन किह यचन कठोरा॥ २॥ अभीते हृदयमें सन्देह (भय) हो रहा है ? हे पुत्र ! तू तो बाँसकी जड़में घमोई हुआ (तू मेरे वंशके अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ)। पिताकी अत्यन्त घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घरको चला गया॥ २॥

हित मत तोहि न लागत कैसें। काल विवस कहुँ भेपज जैसें।।
संध्या समय जानि दससीसा। भवन चलेड निरस्तत भुज बीसा।। ३॥
हितकी सलाह आपको कैसे नहीं लगती (आपपर कैसे असर नहीं करती), जैसे
मृत्युके वश हुए [रोगी] को दवा नहीं लगती। सन्ध्याका समय जानकर रावण अपनी
बीसों भुजाओंको देखता हुआ महलको चला।। ३॥

छंका सिखर उपर आगारा। अति विचित्र तह हो ह अखारा॥ बैठ वा ह ते हिं मंदिर रावन। छागे किंनर गुन गन गावन॥ ४॥ छंकाफी चोटीपर एक अत्यन्त विचित्र महल था। वहाँ नाच-गानका अखाड़ा जमता था। रावण उस महलमें जाकर बैठ गया। किंबर उसके गुणसमूहोंको गाने लगे ॥४॥ बाजहिं ताल पखाउब बीना। नृत्य करिं अपद्यरा प्रचीना॥ ५॥ ताल (करताल), पखावज (मृदंग) और वीणा वज रहे हैं। नृत्यमें प्रवीण अप्सराएँ नाच रही हैं॥ ५॥

दो॰—सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ विलास।
परम प्रवल रिपु सीस पर तद्यपि सोच न जास॥१०॥
वह निरन्तर सैकड़ों इन्होंके समान भोग-विलास करता रहता है। यद्यपि [ श्रीरामजी-सरीखा ] अत्यन्त प्रवल शत्रु सिरपर है, फिर भी उसको न तो चिन्ता है और न
दर ही है॥१०॥

ची०-इहाँ सुबेल सेल रघुवीरा। उतरे सेन सहित अति भीरा॥
सिखर एक उत्तंग अति देखी। परम रम्य सम सुभ्र बिसेषी॥ १॥
यहाँ श्रीरघुवीर सुबेल पर्वतपर सेनाकी बड़ी भीड़ (बड़े समूह) के साथ उतरे।
पर्वतका एक बहुत ऊँचा, परम रमणीय, समतल और विशेषरूपसे उज्ज्वल शिखर
देखकर—॥ १॥

तहें तर किसलय सुमन सुहाए। लिखमन रचि निज हाथ उसाए॥ ता पर रुचिर मृदुल मृगछाला। तेहिं आसन आसीन कृपाला॥ २॥ वहाँ लक्ष्मणजीने वृक्षोंके कोमल पत्ते और सुन्दर फूल अपने हाथोंसे सजाकर विछा दिये। उसपर सुन्दर और कोमल मृगछाला विछा दी। उसी आसनपर कृपाल श्रीरामजी विराजमान थे॥ २॥

प्रभु कृत सीस कपीस उछंगा। बाम दहिन दिसि चाप निषंगा॥
दुई कर कमल सुधारत बाना। कह लंकेस मंत्र लगि काना॥ ३॥
प्रभु श्रीरामजी बानरराज सुग्रीवकी गोदमें अपना सिर रक्खे हैं। उनके बायों ओर
अनुष तथा दाहिनी ओर तरकस [रक्खा] है। वे अपने दोनों कर-कमलेंसे बाण सुधार
रहे हैं। विभीपणजी कानोंसे लगकर सलाह कर रहे हैं॥ ३॥

वड्भागी अंगद हनुमाना। चरन कमल चापत विधि नाना॥

प्रभु पाछें लिछमन बीरासन। किट निषंग कर बान सरासन॥ ४॥

परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान् अनेकों प्रकारसे प्रभुके चरणकमलोंको दबा

रहे हैं। लक्ष्मणजी कमरमें तरकस कसे और हार्योमें घनुष-बाण लिये वीरासनसे प्रभुके
पीछे मुशोभित हैं॥ ४॥

दो॰—पहि विधि कृपा रूप गुन धाम रामु आसीन। धन्य ते नर एहिं ध्यान जे रहत सदा लयलीन॥ ११ (क)॥ इस प्रकार कृपाः रूप (सौन्दर्य) और गुणोंके घाम श्रीरामजी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यानमें लौ लगाये रहते हैं॥ ११ (क)॥

पूरव दिसा विलोकि प्रभु देखा उदित मयंक। कहत सविह देखहु सिसिह सगपति सिरिस असंक॥ ११ (ख)॥ पूर्व दिशाकी ओर देखकर प्रमु श्रीरामजीने चन्द्रमाको उदय हुआ देखा।

तव वे सबसे कहने लगे—चन्द्रमाको तो देखो। कैसा सिंहके समान निष्ठर है! ॥ ११(ख)॥
चौ०-प्रव दिसि गिरिगुहा निवासी। परम प्रताप तेज बल रासी॥
मत्त नाग तम कुंभ बिदारी। सिंस केसरी गगन बन चारी॥ १॥
पूर्व दिशारूपी पर्वतकी गुफामें रहनेवाला, अत्यन्त प्रताप, तेज और बलकी राशि
यह चन्द्रमारूपी सिंह अन्धकाररूपी मतदाले हाथीके मस्तकको विदीर्ण करके आकारा-रूपी वनमें निर्मय विचर रहा है॥ १॥

विथुरे नभ मुकुताहरू तारा। निसि सुंदरी केर सिगारा॥
कह प्रभु सिस महुँ मेचकताई। कहहु काह निज निज मित भाई॥ २॥
आकाशमें विखरे हुए तारे मोतियोंके समान हैं। जो रात्रिकारी मुन्दर स्नीके
श्वार हैं। प्रभुने कहा—भाइयो ! चन्द्रमामें जो कालापन है वह क्या है ? अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार कहो॥ २॥

कह सुप्रीव सुनहु रघुराई। सिंस महुँ प्रगट भृमि कै झाँई॥ मारेड राहु सिंसिहि कह कोई। उर महुँ परी स्थामता सोई॥ ३॥ सुप्रीवने कहा—हे रघुनायजी! सुनिये। चन्द्रमामें पृथ्वीकी छाया दिखायी दे रही है। किसीने कहा—चन्द्रमाको राहुने मारा था। वही [चोटका] काला दाग दृदयपर पड़ा हुआ है॥ ३॥

कोउ कह जब विधि रित मुख कीन्हा। सार भाग सित कर हिर छीन्हा।
छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहीं। तेहि मग देखिअ नभ परिछाहीं।। ४॥
कोई कहता है—जब ब्रह्माने [कामदेवकी छी] रितका मुख बनाया, तब उसने
चन्द्रमाका सार भाग निकाल लिया [जिससे रितका मुख तो परम सुन्दर बन गया, परन्तु
चन्द्रमाके हृदयमें छेद हो गया]। वही छेद चन्द्रमाके हृदयमें वर्तमान है जिसकी राहसे
आकाशकी काली छाया उसमें दिखायी पड़ती है ॥ ४॥

प्रभु कह गरल बंधु सिंस देरा। अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा॥ विप संज्ञत कर निकर पसारी। जारत विरहवंत नर नारी॥ ५॥ प्रभु श्रीरामजीने कहा—विप चन्द्रमाका बहुत प्यारा भाई है। इसीसे उसने विषको अपने हृदयमें खान दे रक्खा है। विपयुक्त अपने किरणसमूहको फैलाकर वह वियोगी नर-नारियोंको जलाता रहता है॥ ५॥

दो॰ कह इनुमंत सुनहु प्रभु सिस तुम्हार प्रिय दास ।
तव मूरति विधु उर वसित सोइ स्थामता अभास ॥ १२ (क)॥
इनुमान्जीने कहा है प्रभो ! सुनिये, चन्द्रमा आपका प्रिय दास है । आपकी
सुन्दरश्याम मूर्ति चन्द्रमाके हृदयमें वसती है; वही श्यामताकी झलक चन्द्रमामें है ॥१२(क)॥

नवाह्वपारायण, सातवाँ विश्राम

पवत तनय के वचन सुनि विहँसे रामु सुजान। दिख्त दिसि अवलोकि प्रमु बोले कृपा निधान॥ १२ (ख)॥ पवनपुत्र हनुमान्जीके वचन सुनकर सुजान श्रीरामजी हँसे। फिर दक्षिणकी ओर रैसकर कृपानिधान प्रभु वोले—॥ १२ (ख)॥

ची०-देखु विभीपन दिस्छन आसा। घन घमंड दामिनी बिछासा॥

मधुर मधुर गरजह घन घोरा। होइ बृष्टि जिन उपल कठोरा॥ १॥

हे विभीपण ! दक्षिण दिशाकी ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली
चमक रही है। भयानक बादल मीठे-मीठे (हल्के-हल्के) खरसे गरज रहा है। कहीं
कठोर ओलॉकी वर्षान हो॥ १॥

कहत विभीषन सुनहु कृपाला। होइ न तदित न बारिद माला॥ लंका सिखर उपर आगारा। तहँ दसकंधर देख अखारा॥२॥ विभीषण बोले—हे कृपालु! सुनिये, यह न तो विजली है, न बादलोंकी घटा। लंकाकी चोटीपर एक महल है। दशग्रीन रानण नहाँ [नाच-गानका] अखाड़ा देख रहा है॥२॥

छत्र मेघडंबर सिर धारी। सोइ जनु जलद घटा बित कारी॥
मंदोदरी श्रवन ताटंका। सोइ प्रभु जनु दामिनी दमंका॥ ३॥
रावणने सिरपर मेघडंबर (वादलोंके डंबर-जैसा विशाल और काला) छत्र घारण
कर रक्ता है। वही मानो वादलोंकी अत्यन्त काली घटा है। मन्दोदरीके कानोंमें जो
कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रमो। वही मानो विजली चमक रही है॥ ३॥

बाजिह ताल मृदंग अनूपा। सोइ रव मधुर सुनहु सुरमूपा॥
प्रभु मुसुकान समुक्षि अभिमाना। चाप चढ़ाइ बान संधाना॥ ४॥
हे देवताओंके सम्राट्! सुनिये, अनुपम ताल और मृदंग बन रहे हैं। वही मधुर
[गर्जन] ध्वनि है। रावणका अभिमान समझकर प्रभु मुसकराये। उन्होंने घनुष चढाकर उसपर वाणका सन्धान किया॥ ४॥

दो॰—छत्र मुकुट ताटंक तव हते एकहीं बात । सब कें देखत महि परे मरमु न कोऊ जात ॥ १३ (क)॥ और एक ही वाणसे [ रावणके ] छत्र-मुकुट और [ मन्दोदरीके ] कर्णफूल काट गिराये । सबके देखते-देखते वे जमीनपर आ पड़े, पर इसका भेद ( कारण ) किसीने नहीं जाना ॥ १३ ( क )॥

अस कीतुंक करि राम सर प्रविसेष्ठ आइ निषंग। रावन सभा ससंक सब देखि महा रसमंग॥ १३ (ख)॥ ऐसा चमत्कार करके श्रीरामजीका वाण [वापस ] आकर [फिर] तरकसमें जा घुसा। यहमहान् रस-भंग (रंगमें भंग ) देखकर रावणकी सारी सभा भयभीत हो गयी॥ १३ (ख)॥ चौ० - छंप न भूमि न मस्त विसेपा। अख सख कछु नयन न देखा॥ सोचिह सब निज हृद्य मझारी। अस्तुन भयउ भगंकर भारी॥ १॥ न भूकम्प हुआ, न बहुत जोरकी ह्वा (आँथी) चली। न कोई अख्र-शस्त्र ही नेत्रोंसे देखे। [फिर ये छत्र, मुकुट और कर्णभूल कैंसे कटकर गिर पड़े ?] सभी अपने-अपने हृदयमें सोच रहे हैं कि यह यड़ा भयंकर अपशकुन हुआ!॥ १॥ दसमुख देखि सभा भय पाई। बिहसि बचन कह जुगुति बनाई॥ स्तरु गिरे संतत सुभ जाही। मुकुट परे कस असगुन ताही॥ २॥ समाको भयभीत देखकर रावणने हँसकर युक्ति रचकर ये बचन कहे—ि सर्पेका गिरना भी जिसके लिये निरन्तर शुभ होता रहा है, उसके लिये मुकुटका गिरना अपशकुन कैसा!॥ २॥

सयन करहु निज निज गृह जाई। गवने भवन सकल सिर नाई॥
मंदोदरी सोच उर वसेऊ। जय ते श्रवनपूर मिह खसेऊ॥३॥
अपने-अपने घर जाकर थे रहो [डरनेकी कोई वात नहीं है]। तत्र सय लोग सिर
नवाकर घर गये। जयसे कर्गकूल पृथ्वीपर गिरा, तत्रसे मन्दोदरीके हृदयमें सोच यस गया॥३॥
सजल नयन कह जुग कर जोरी। सुनहु प्रानपित विनती मोरी॥
कंत राम विरोध परिहरहू। जानि मनुज जिन हठ मन घरहू॥४॥
नेत्रोंमें जल भरकर, दोनों हाय जोड़कर वह [रावणसे] कहने लगी—हे प्राणनाय!
मेरी विनती सुनिये। हे प्रियतम शिरामसे विरोध छोड़ दीजिये। उन्हें मनुष्य जानकर
मनमें हठ न पकड़े रहिये॥४॥

दो॰—विस्वरूप रघुवंस मिन करहु वचन विस्वासु।
छोक करपना येद कर अंग अंग प्रति जासु॥ १४॥
मेरे इन वचनोंपर विश्वास कीजिये कि वे रघुकुछके शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी
विश्वरूप हैं—( यह सारा विश्व उन्हींका रूप है ) वेद जिनके अङ्ग-अङ्गमें छोकोंकी
करपना करते हैं ॥ १४॥

चौ०-पद पाताळ सीस अन धामा। अपर लोक अँग बँग विश्रामा॥
शृक्षिट बिळास भयंकर काळा। नयन दिवाकर कच घन माळा॥ १॥
पाताळ [जिन विश्वरूप मगवानका] चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य (वीचके
सव) लोकोंका विश्राम (खिति) जिनके अन्य मिन्न-मिन्न अङ्गोपर है। भयङ्कर काल
जिनका मृकुटि-संचालन (मोहोंका चलना) है। सूर्य नेत्र है, वादलोंका समूह बाल है॥१॥
नासु ब्रान अस्तिनीकुमारा। निसि अरु दिवस निमेष अपारा॥
अवन दिसा दस बेद बसानी। मारुत स्वास निगम निज बानी॥ २॥

अभिनीकुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष (पलक मारना और खोलना ) हैं। दसों दिशाएँ कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है॥ २॥

अधर लोभ जम दसन कराला। माया हास बाहु दिगपाला॥ आनन अनल अंग्रुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समीहा॥ ३॥ लोभ जिनका अधर (होठ) हैं। यमराज भयानक दाँत है। माया हॅंसी है, दिक्याल भुजाएँ हैं। अगि मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्तिः पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा (किया) है॥ ३॥

रोम राजि अष्टाइस भारा। अस्य सैल सरिता नस जारा॥ उदर उद्धि अधगो जातना। जगमय प्रभु का बहु कलपना॥ ४॥ अठारह प्रकारकी असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियाँ हैं, नदियाँ नसीका जाल हैं, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचेकी इन्द्रियाँ हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वयय हैं, अधिक कल्पना (कहापोह) क्या की जाय ?॥ ४॥

दो॰-अहंकार सिव वुद्धि अज मन सिस वित्त महान।

मनुज वास संचराचर रूप राम भगवान ॥ १५ (क) ॥ शिव जिनका अहङ्कार हैं, बहा। बुद्धि हैं, चन्द्रमा मन हैं और महान् ( विष्णु ) ही चित्त हैं। उन्हीं चराचररूप भगवान् श्रीरामजीने मनुष्यरूपमें निवास किया है १५ ( क )

अस विचारि सुनु प्रानपित प्रभु सन वयर विहाह।
प्रीति करहु रघुचीर पद मम अहिवात न जाइ॥ १५(क)॥
हे प्राणपित ! सुनिये, ऐसा विचारकर प्रभुते वैर छोड़कर श्रीरष्ठवीरके चरणोंमें
प्रेम कीजिये, जिससे मेरा मुहाग न जाय॥ १५ ( ख )॥

चौ०-विहँसा नारि वचन सुनि काना। अहो मोह महिमा बलवाना॥ नारि सुभाउ सत्य सव कहहीं। अवगुन आठ सदा उर रहहीं॥ १॥ पत्नीके वचन कानोंसे सुनकर रावण खूव हँसा [ और बोला—] अहो ! मोह (अज्ञान) की महिमा बड़ी बलवान् है। स्त्रीका स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदयमें आठ अवगुण सदा रहते हैं—॥ १॥

साहस अनृत चपलता माया। भय अबिवेक असीच अदाया॥
रिषु कर रूप सकल तें गावा। अति बिसाल भय मोहि सुनावा॥ २॥
साहस, झूठ, चख्रलता, माया ( छल ), मय ( डरपोकपन ), अविवेक (मूर्खता),
अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रुका समग्र ( विराट्) रूप गाया और मुझे उसका
बहा मारी भय सुनाया॥ २॥

सो सब प्रिया सहज बस मोरें। समुद्धि परा प्रसाद अब तोरें॥ जानिज प्रिया तोरि चतुराई। एहि विधि कहहु मोरि प्रभुताई॥ ३॥ हे प्रिये! वह सब (यह चराचर विश्व तो) स्वभावते ही मेरे वशमें है। तेरी कृपाते मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिये! तेरी चतुराई में जान गया। तृ इस प्रकार (इसी बहाने) मेरी प्रभुताका बखान कर रही है॥ ३॥

तव बतकही गृढ़ मृगलोचिन । समुद्यत सुखद सुनत भय मोचिन ॥
मंदोदरि मन महुँ अस ठयऊ । पियहि काल यस मित श्रम भयऊ ॥ ४ ॥
हे मृगनयनी ! तेरी वातें वड़ी गृढ़ (रहस्यभरी) हैं; समझनेपर सुख देनेवाली
और सुननेसे भय छुड़ानेवाली हैं। मन्दोदरीने मनमें ऐसा निश्चय कर लिया कि पितको
कालवश मितश्चम हो गया है ॥ ४ ॥

दो॰—एहि विधि करत विनोद वहु प्रात प्रगट दसकंध। सहज असंक रुंकपति सभाँ गयउ मद अंध॥ १६(क)॥ इस प्रकार [अज्ञानवज्ञ] बहुत-से विनोद करते हुए रावणको सबेरा हो गया। तब स्वभावसे ही निंडर और घमंडमें अंधा लंकापति समामें गया॥ १६ (क)॥

सो॰—फूलइ फरइ न येत जद्पि सुधा यरपहिं जलद्। मूरुख हदयँ न येत जों गुर मिलहिं विरंचि सम ॥ १६(ख) ॥ यद्यपि वादल अमृत-सा जल वरसाते हैं, तो भी वेत फूलता-फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मांके समान भी ज्ञानी गुरु मिलें, तो भी मूर्खंके हृदयमें चेत ( ज्ञान ) नहीं होता ॥ १६ (ख) ॥

ची०-इहाँ प्रांत जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई॥
कहतु वेगि का करिश उपाई। जामवंत कह पद सिए नाई॥ १॥
यहाँ ( सुवेळ पर्वतपर ) प्रातःकाल श्रीरघुनाथजी जागे और उन्होंने सब मित्रयोंको बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइये, अब क्या उपाय करना चाहिये ? जाम्बवान्ने
श्रीराम्जीके चरणोंमें विर नवाकर कहा-॥ १॥

खुनु सर्वग्य सकल उर बासी। बुधि बल तेज धर्म गुन रासी॥
मंत्र कहतुँ निज मित अनुसारा। दूत पठाइअ बालि कुमारा॥ २॥
सर्वज्ञ (सब कुछ जाननेवाले)! हे सबके हृदयमें वसनेवाले (अन्तर्यामी)!
हे बुद्धि, बल, तेज, धर्म और गुणोंकी राज्ञि! सुनिये। मैं अपनी बुद्धिके अनुसार सलाह
देता हूँ कि बालिकुमार अंगदको दूत बनाकर मेज़ा जाय॥ २॥

नीक मंत्र सब के मन माना। अंगद सन कह कृपानिधाना॥ बालितनय द्विष बल गुन धामा। लंका जांहु तात सम कामा॥ ३॥ यह अच्छी सलाह सबके मनमें जैंच गयी। कृपाके निधान श्रीरामजीने अंगदरी फहा—हे वल बुद्धि और गुणोंके धाम वालिपुत्र ! हे तात ! तुम मेरे कामके लिये लंका जाओ ॥ ३ ॥

यहुत बुह्माइ तुम्हिहि का कहकें। परम चतुर में जानत अहकें॥
काज हमार तासु हित होई। रिपु सन करेहु बतकही सोई॥ ४॥
तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ १ में जानता हूँ, तुम परम चतुर हो। शत्रुसे
वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो॥ ४॥
सो०—प्रभु अग्या धरि सीस चरन वंदि अंगद उठेड।

सीह गुन सागर ईस राम कृपा जा पर करहु॥ १७(क)॥
प्रभुकी आशा सिर चढ़ाकर और उनके चरणोंकी वन्दना करके अंगदजी उठे
[और गोले—] हे भगवान् श्रीरामजी! आप जिसपर कृपा करें। वही गुणोंका समुद्र
हो जाता है॥ १७ (क)॥

स्वयंसिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दियछ।
अस विचारि जुवराज तन पुलकित हरिपत हियड ॥ १७ (ज) ॥
स्वामीके सब कार्य अपने-आप सिद्ध हैं; यह तो प्रभुने मुझको आदर दिया है
[ जो मुझे अपने कार्यपर भेज रहे हैं ]। ऐसा विचारकर युवराज अंगदका हृदय हर्षित
और शरीर पुलकित हो गया ॥ १७ ( ख ) ॥

चो०-वंदि चरन उर धरि प्रभुताई। अंगद चलेउ सबिह सिरु नाई॥
प्रभु प्रताप उर सहज असंका। रन बाँकुरा बालिसुत बंका॥ १॥
चरणोंकी वन्दना करके और भगवान्की प्रभुताहृदयमें धरकर अंगद सबको सिर
नवाकर चले। प्रभुके प्रतापको हृदयमें धारण किये हुए रणबाँकुरे बीर बालिपुत्र
स्वाभाविक ही निर्भय हैं॥ १॥

पुर पैठत रावन कर बेटा। खेलत रहा सो होइ गै भेटा॥

यातिह बात करप बिंद आई। जुगल अतुल बल पुनि तहनाई॥ २॥

लंकामें प्रवेश करते ही रावणके पुत्रसे भेंट हो गयी, जो वहाँ खेल रहा था। बातोंही-वातोंमें दोनोंमें झगड़ा बढ़ गया [क्योंकि] दोनों ही अतुलनीय बलवान् ये और

फिर दोनोंकी युवावस्था थी॥ २॥

तेहिं अंगद कहुँ छात उठाई। गहि पद पटकेउ भूमि भवाँई॥
निसिचर निकर देखि भट भारी। जहँ तहँ चले न सकहिं पुकारी॥ ३॥
उसने अंगदपर छात उठायी। अंगदने [वही] पैर पकड़कर उसे घुमाकर
जमीनपर दे पटका (मार गिराया)। राक्षसके समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ-तहाँ
[भाग] चले, वे डरके मारे पुकार भी न मचा सके॥ ३॥

एक एक सन सरमु न कहहीं। समुक्तितासु वध चुप करि रहहीं।।
भयउ कोलाहल नगर मझारी। आवा किं लंका वेहिं जारी।। ४॥
एक दूसरेको मर्म (अवली बात) नहीं बतलाते, उस (रावणके पुत्र) का वध
समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं। [रावणपुत्रकी मृत्यु जानकर और राध शोंको
भयके मारे भागते देखकर] नगरभरमें कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलायी
थी, वही बानर फिर आ गया है ॥ ४॥

अव धों कहा करिहि करतारा । अति सभीत सब करिह विचारा ॥
बिनु पूछें मगु देहि दिखाई । जेहि विछोक सोह जाइ सुखाई ॥ ५ ॥
सब अत्यन्त भयभीत होकर विचार करने छगे कि विधाता अब न जाने क्या
करेगा । वे बिना पूछे ही अंगदको [ रावणके दरवारकी ] राह बता देते हैं । जिसे ही
वे देखते हैं वही डरके मारे सुख जाता है ॥ ५ ॥

दो॰—गयड सभा दरवार तव सुमिरि राम पद कंज । सिंह ठविन इत उत चितव धीर वीर वल पुंज ॥ १८ ॥ श्रीरामजीके चरणकमलोंका स्मरण करके अंगद रावणकी सभाके द्वारपर गये। और वे धीर, वीर और बलकी गिश्च अंगद सिंहकी-सी ऐंड़ ( द्यान ) से इधर-उधर देखने लगे ॥ १८ ॥

चौ०-तुरत निसाचर एक पठावा। समाचार रावनिह जनावा॥
सुनत विहँसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कहाँ कर कीसा॥ १॥
तुरंत ही उन्होंने एक राक्षसको भेजा और रावणको अपने आनेका समाचार सूचित
किया। सुनते ही रावण हँसकर बोला-युला लाओ, [देखें] कहाँका बंदर है॥ १॥
आयसु पाइ दूत बहु धाए। किपकुंतरिह बोलि ले आए॥
अंगद दील दसानन बैसें। सहित प्रान कज्जलगिरि जैसें॥ २॥
आज्ञा पाकर बहुत-से दूत दौड़े और वानरोंमें हाथीके समान अंगदको बुला
लाये। अंगदने रावणको ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त (सजीव) काजलका
पहाइ हो।॥ २॥

भुजा बिटप सिर संग समाना । रोमावली छता जनु नाना ॥
मुख नासिका नयन अरु काना । गिरि कंदरा खोह अनुमाना ॥ ३ ॥
भुजाएँ वृक्षोंके और सिर पर्वतोंके शिखरोंके समान हैं । रोमावली मानो बहुत-सी
लताएँ हैं । मुँह, नाक, नेत्र और कान पर्वतकी कन्दराओं और खोहोंके बरावर हैं ॥ ३ ॥
गयउ समाँ मन नेकु न मुरा । बालितनय अतिबल बाँकुरा ॥
बठे समासद कपि कहुँ देखी । रावन उर भा क्रोध विसेषी ॥ ४ ॥
अत्यन्त बलवान बाँके वीर बालिपुत्र अंगद समामें गये, वे मनमें जरा भी नहीं

क्षिशके । अंगदको देखते ही सब समासद् उठ खड़े हुए । यह देखकर रावणके हृदयमें बड़ा कोच हुआ ॥ ४ ॥

दो॰ जथा मत्त गज जूथ महुँ पंचानन चिल जाइ। रामप्रताप सुमिरि मन वैठ समाँ सिरू नाइ॥ १९॥ जैसे मतवाले हाथियोंके छुंडमें सिंह [निःशंक होकर] चला जाता है, वैसे ही शीरामजीके प्रतापका हृदयमें स्मरण करके वे [निर्भय] समामें सिर नवाकर वैठ गरे॥ १९॥

नी०-कह दसकंठ कवन में बंदर। में रघुवीर दूत दसकंघर॥

सम जनकि तीहि रही मिताई। तव हित कारन आयउँ भाई॥ १॥
रावणने कहा—और वंदर! त् कीन है ! [अंगदने कहा—] हे दशबीव! मैं
शीरपुवीरका दूत हूँ । मेरे पितासे और तुमसे मित्रता थी। इसलिये हे माई! मैं तुम्हारी
भलाईके लिये ही आया हूँ ॥ १॥

उत्तम कुछ पुलस्ति कर नाती। सिव विरंचि प्रतेहु बहु भाँती॥

धर पायहु कीन्हेहु सब काजा। जीतेहु लोकपाल सब राजा॥२॥

तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋपिके तुम पौत्र हो। शिवजीकी और ब्रह्माजीकी

तुमने बहुत प्रकारसे पूजा की है। उनसे वर पाये हैं और सब काम सिद्ध किये हैं।

लोकपालों और सब राजाओंको तुमने जीत लिया है॥ २॥

नृप अभिमान मोह यस किया। हरि आनिहु सीता जगदंबा॥
अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा। सब अपराध छिमिहि प्रभु तोरा॥ ३॥
राजमदसे या मोहवश तुम जगजननी सीताजीको हर लाये हो। अब तुम मेरे
गुभ वचन (मेरी हितमरी सलाह) सुनो। (उसके अनुसार चलनेसे) प्रभु श्रीरामजी
तुम्होरे सब अपराध धमा कर देंगे॥ ३॥

दसन गहहु तृन कंठ कुठारी। परिजन सहित संग निज नारी॥
सादर जनकसुता करि आगें। पृहि विधि चलहु सकल भय त्यांगें॥ ४॥
दाँतोंमें तिनका दयाओ, गलेंमें कुल्हाड़ी डालों और कुटुम्बियोंसहित अपनी
स्त्रियोंको साथ लेकर, आदरपूर्वक जानकीजीको आगे करके, इस प्रकार सब भय
होडकर चलों—॥ ४॥

दो॰—प्रनतपाल रघुवंसमिन त्राहि त्राहि अब मोहि।
आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेगो तोहि॥ २०॥
और हि शरणागतके पालन करनेवाले रघुवंशिशरोमणि श्रीरामजी! मेरी रक्षा
कीजिये, रक्षा कीजिये। [इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो।] आर्त पुकार सुनते ही
प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे॥ २०॥

चौ०-रे किपपोत बोल्ज संभारी। मुद्द न जानेहि मोहि सुरारी॥
कहु निज नाम जनक कर भाई। केहि नातें मानिषे मिताई॥ ९॥
[रावणने कहा---] अरे दरके वच्चे ! वँमालकर बोल। मूर्ल ! मुद्दा देवताओं के शत्रुको तुने जाना नहीं ! अरे भाई ! अपना और अपने वापका नाम तो वता। किस नातेसे मित्रता मानता है ! ॥ १॥

अंगद नाम बालि कर बेटा। तासों कबहुँ भई ही भेटा॥ अंगद बचन सुनत सकुचाना। रहा बालि बानर में जाना॥ २॥ [अंगदने कहा—] मेरा नाम अंगद है, में बालिका पुत्र हूँ। उनसे कमी तुम्हारी भेट हुई थी ! अंगदका वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया [और बोला—]हाँ, में जान गया (सुक्षे याद आ गया), वालि नामका एक नंदर था॥ २॥ अंगद तहीं बालि कर बालक। उपनेहु यंस अनल कुल बालक॥

गर्भ न गयह व्यर्थ तुम्ह जायह । निज सुख तापस दूत कहायहु ॥ ३ ॥ अरे अंगद ! तू ही वालिका लड़का है ! अरे कुलनाशक ! तू तो अपने कुलरूपी वासके लिये अग्निरूप ही पैदा हुआ ! गर्भमें ही क्यों न नए हो गया ! तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही गुँहसे तपस्वियोंका दत कहलाया ! ॥ ३ ॥

अन कहु कुसल बालि कहूँ अहुई। बिहुँसि बचन तय अंगर कहुई॥ दिन दस गएँ बालि पीई जाई। बुक्तेहु कुसल सखा टर लाई॥ ४॥ अन बालिकी कुशल तो बता; वह [ आजकल ] कहाँ है ? तय अंगरने हुँसकर कहा—दस ( कुछ ) दिन बीतनेपर [ स्वयं हो ] बालिके पास जाकर, अपने मित्रको हृदयसे लगाकर, उसीसे कुशल पुछ लेना॥ ४॥

राम विरोध कुसल जिस होई। सो सब तोहि सुनाइहि सोई॥ सुन सठ भेद होइ मन तालें। श्रीरसुवीर हृदय निर्ह जालें॥ ५॥ श्रीरामजीते विरोध करनेपर जैशी कुशल होती है। वह सब तुमको वे सुनावेंगे। है मूर्ल ! सुन, मेद उसीके मनमें पड़ सकता है ( मेदनीति उसीपर अपना प्रभाव हाल सकती है ) जिसके हृदयमें श्रीरसुवीर न हों॥ ५॥

दो॰—हम कुछ घालक सत्य तुम्ह कुछ पालक दससीस ।

अंधल विधर न अस कहिंह नयन कान तब बीस ॥ २१ ॥ एच हैं। मैं तो कुलका नाग्र करनेवाला हूँ और हे रावण ! तुम कुलके रक्षक हो। अंधे-बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो बीस नेत्र और बीस कान

चौ०-सिन विरंचि सुर सुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई॥ तासु दूत होइ हम कुछ बोरा। अइसिहुँ मति उर विहर न तोरा॥ १॥ शिवः ब्रह्मा [ आदि ] देवता और मुनियोंके समुदाय जिनके चरणोंकी सेवां [ करना ] चाहते हैं। उनका दूत होकर मैंने कुलको हुवा दिया ! अरे ! ऐसी बुद्धि होनेपर भी मुम्हारा हृदय फट नहीं जाता ! ॥ १ ॥

सुनि कठोर बानी किए केरी। कहत दसानन नयन तरेरी॥
यल तव कठिन बचन सब सहकेँ। नीति धर्म मैं जानत अहकेँ॥ २॥
वानर (अंगद) की कठोर वाणी सुनकर रावण आँखें तरेरकर (तिरछी करके)
वोला—अरे दुष्ट! मैं तेरे सब कठोर बचन इसीलिये सह रहा हूँ कि मैं नीति और
धर्मको जानता हूँ (उन्होंकी रक्षा कर रहा हूँ)॥ २॥

कह कपि धर्मसीलता तोरी। हमहुँ सुनी कृत पर त्रिय चोरी॥
देखी नयन दूत रखवारी। बूदि न मरहु धर्म व्रतधारी॥ ३॥
अंगदने कहा—तुम्हारी धर्मशीलता मैंने मी सुनी है। [वह यह कि ] तुमने
परायी स्त्रीकी चोरी की है और दूतकी रक्षाकी बात तो अपनी आँखोंसे देख ली।
ऐसे धर्मके व्रतको धारण (पालन) करनेवाले तुम दूवकर मर नहीं जाते।॥ ३॥

कान नाक वितु भिगति निहारी। छमा कीन्दि तुम्ह धर्म बिचारी॥ धर्मसीलता तव जग जागी। पावा दरसु हमहुँ बड़भागी॥ ४॥ नाक-कानसे रहित बहिनको देखकर तुमने धर्म विचारकर हो तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग-जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान् हूँ, जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया॥ ४॥

दो॰--जित जल्पसि जड़ जंतु किप सठ विलोकु मम बाहु। लोकपाल वल विपुल सिस ग्रसन हेतु सब राहु॥ २२(क)॥ [रावणने कहा--] अरे जड जन्तु वानर । व्यर्थ वक-वक न कर; अरे मूर्ज ! मेरी भुजाएँ तो देख। ये सब लोकपालोंके विशाल बलक्ष्पी चन्द्रमाको प्रसनेके लिये राहु हैं॥ २२ (क)॥

पुनि नम सर मम कर निकर कमलिन्ह पर करि बास।
सोमत भयड मराल इव संमु सहित केलास ॥ २२(ख)॥
फिर [ तूने सुना ही होगा कि ] आकाशकरी तालावमें मेरी भुजाओंकरी
कमलोंपर वसकर शिवजीसहित केलास हंसके समान शोमाको प्राप्त हुआ
था !॥ २२ (ख)॥

चौ०—तुम्हरे कटक माझ सुनु अंगद । मोसन भिरिहि कवन जोधा बद ॥ तव प्रसु नारि बिरहें बल्हीना । अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥ १ ॥ अरे अंगद ! सुन, तेरी सेनामें बता, ऐसा कौन योदा है जो मुझसे भिड़ सकेगा । तेरा मालिक तो स्त्रीके वियोगमें बलहीन हो रहा है। और उसका छोटा भाई उसीके . दु:खसे दुखी और उदास है॥ १॥

तुम्ह सुग्रीव क्लंद्रुम दोत । अनुज हमार भीर अति सीत ॥
जामवंत मंत्री अति वृद्धा । सो कि हो इ अय समरारूदा ॥ २ ॥
तुम और सुग्रीव, दोनों [नदी] तटके वृक्ष हो । [रहा] मेरा छोटा भाई
विभीषण, [सो] वह भी बड़ा डरपोक है । मन्त्री नाम्बवान, बहुत बृद्धा है । वह अय
छड़ाईमें क्या चढ़ (उद्यत हो) सकता है ? ॥ २ ॥

सिलिप कर्म जानिह नल नीला। है किप एक महा चलसीला॥ आवा प्रथम नगह जेहिं जारा। सुनत चनत कह वालिकुमारा॥ ३॥ नल-नील तो शिल्प-कर्म जानते हैं (वे लड़ना क्या जानें)। हाँ, एक बानर जहर महान् बलवान् है, जो पहले आया था और जिसने लंका जलायी थी। यह बचन सुनते ही वालिपुत्र अंगदने कहा—॥ ३॥

सत्य बचन कहु निसिचर नाहा । साँचेहुँ फीस कीन्द्र पुर दाहा ॥ रावन नगर अल्प किप दहई । सुनि अस यचन सत्य को कहुई ॥ ४ ॥ हे राक्षसराज ! सची वात कहो; क्या उस वानरने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया ! रावण [ जैसे जगद्विजयी योदा ] का नगर एक छोटेसे वानरने जला दिया ! ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कीन कहेगा ! ॥ ४ ॥

जो अति सुभट सराहेहु रावन। सो सुग्रीव केर लघु धावन॥ चलह बहुत सो वीर न होई। पठवा खबरि लेन हम सोई॥ ५॥

हे रावण ! जिसको तुमने बहुत बड़ा थोद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीवका एक छोटा-सा दौड़कर चलनेवाला इरकारा है। वह बहुत चलता है, बीर नहीं है। उसको तो हमने [केवल ] खबर लेनेके लिये भेजा था॥ ५॥

दो॰ सत्य नगर कपि जारेड विद्यु प्रभु आयसु पाइ।

फिरि न गयउ सुप्रीव पहिं तेहि भय रहा छुकाइ ॥ २३(क)॥ नया सनमुच ही उस वानरने प्रमुकी आज्ञा पाये विना ही तुम्हारा नगर जला ढाला १ माल्म होता है, इसी डरसे वह लौटकर सुग्रीवके पास नहीं गया और कहीं छिप रहा ! ॥ २३ (क)॥

सत्य कहि दसकंड सब मोहि न सुट्टी कछु कोह। कोड न हमारें कटक अस तो सन लरत जो सोह॥ २३(ख)॥ हे रावण! तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर बुळ भी कोघ नहीं है। सब-सुच हमारी सेनामें कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे छड़नेमें शोभा पाये॥ २३ (ख)॥ प्रीति विरोध समान सन करिश्र नीति श्रसि शाहि। जों मृगपति वध मेडुकिन्ह भल कि कहह कोउ ताहि॥ २३ (ग)॥ प्रीति और वैर बरावरीवालेसे ही करना चाहिये, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेडकोंको मारे, तो क्या उसे कोई भला कहेगा १॥ २३ (ग)॥

जद्यपि लघुता राम कहुँ तोहि वधे वड़ दोष।
तदपि कठिन दसकंठ सुनु छत्र जाति कर रोष॥ २३ (घ)॥
यद्यपि तुम्हें मारनेमं श्रीरामजीकी लघुता है और बड़ा दोष भी है तथापि हे
रावण ! सुनो: धित्रयज्ञातिका कोध यड़ा कठिन होता है॥ २३ (घ)॥

तः सात्रवजातका काय वड़ा काठन होता हू ॥ २२ ( घ ) ॥ वक्र उक्ति घनु यचन सर हृदय दहेउ रिपु कीस ।

प्रतिउत्तर सङ्सिन्ह मनहु काढ़त भट दससीस ॥ २३ (ङ) ॥ वकोक्तिरूपी धनुपसे वचनरूपी वाण मारकर अंगदने शत्रुका हृदय जला दिया । वीर रावण उन वाणांको मानो प्रत्युत्तररूपी सँड्सियोंसे निकाल रहा है ॥ २३ (ङ) ॥

हँसि योलेड दसमोलि तय कपि कर वड़ गुन एक।

जो प्रतिपालइ तासु हित करह उपाय अनेक ॥ २३ (च) ॥ तव रावण हँसकर वोला—वंदरमें यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है, उसका वह अनेकों उपायोंसे मला करनेकी चेष्टा करता है ॥ २३ (च)॥

ची०-धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। जहूँ तहूँ नाचइ परिहरि छाजा ॥

नाचि कृदि करि छोग रिझाई। पति हित करइ धर्म निपुनाई॥ १॥ वंदरको धन्य है। जो अपने मालिकके लिये लाज छोड़कर जहाँ-तहाँ नाचता है। नाच-कृदकर, छोगोंको रिझाकर। मालिकका हित करता है। यह उसके धर्मकी निपुणता है॥ १॥

अंगद स्वामिभक्त तव जाती। प्रभु गुन कस नकहिस एहि भाँती॥

में गुन गाहक परम सुजाना। तव कटु रटनि करखँ नहिं काना॥ २॥

हे अंगद ! तेरी जाति स्वामिभक्त है [फिर मला] त् अपने मालिकके गुण

इस प्रकार कैसे न यखानेगा ! में गुणग्राहक (गुणोंका आदर करनेवाला ) और परम सुजान (समझदार) हूँ, इसीसे तेरी जली-कटी वक-वकपर कान (ध्यान) नहीं देता ॥२॥

कह किप तव गुन गाहकताई। सत्य पवनसुत मोहि सुनाई॥ वन विधंसि सुत विध पुर जारा। तदिप न तेहिं कञ्च कृत अपकारा॥ ३॥ अंगदने कहा—तुम्हारी सची गुणग्राहकता तो मुझे हनुमान्ने सुनायी थी। उसने अशोकवनको विध्वंस (तहस-नहस) करके। तुम्हारे पुत्रको मारकर नगरको जला दिया था। तो भी [ तुमने अपनी गुणग्राहकताके कारण यही समझा कि ] उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया॥ ३॥

į

r

सोइ विचारि तव प्रकृति सुद्दाई। दसकंघर में कीन्द्रि दिठाई॥
देखेठ आइ जो कछु किप भाषा। तुम्हरें छाज न रोप न मान्ता॥ ४॥
तुम्हारा वही सुन्दर स्वभाव विचारकर, हे दशग्रीव ! मैंने कुछ पृष्टना की है।
इनुमान्ने जो कुछ कहा था, उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख छिया कि तुम्हें न छजा है,
न कोष है और न चिढ़ है॥ ४॥

कों असि मित पितु खाए कीसा । कहि अस वचन हैंसा दससीसा ॥
पितहि खाइ खाते उँ पुनि तो हों । अवहीं समुद्रि परा कछ मोही ॥ ५ ॥
( रावण बोला—) अरे वानर ! जब तेरी ऐसी बुद्धि है तमी तो त् वापको खा
गया । ऐसा बचन कहकर रावण हैंसा । अंगदने कहा—पिताको खाकर फिर तुमको भी
खा डालता । परन्तु अभी तुरंत कुछ और ही बात गरी समझमें आ गयी ! ॥ ५ ॥

बालि विमल जस भाजन जानी। एतर्ड न तोहि अधम अभिमानी॥
कहु रावन रावन जग केते। में निज श्रवन सुने सुनु जेते॥ ६॥
ओर नीच अभिमानी! वालिके निर्मल यशका पात्र (कारण) जानकर तुम्हें में
नहीं मारता। रावण! यह तो बता कि जगत्में कितने रावण हैं ? मेंने जितने रावण
अपने कानोंसे सुन रक्ले हैं। उन्हें सुन—॥ ६॥

बिलिह जितन एक गयउ पताला। राखेउ वाँधिसियुन्ह हयसाला॥
खेळिह बालक मार्राह जाई। दया लागि बिलि दीन्ह छोड़ाई॥ ७॥
एक रावण तो बिलिको जीतने पातालमें गया था। तय वर्चोंने उसे घुड़सालमें
बाँध रक्खा। बालक खेलते थे और जा-जाकर उसे मारते थे। बिलिको दया लगी। तव
उन्होंने उसे छुड़ा दिया॥ ७॥

एक बहोरि सहसभुज देखा। धाइ धरा जिमि जंतु बिसेपा॥ कौतुक लागि भवन लै आवा। सो पुलस्ति मुनि जाइ छोदावा॥ ८॥ फिर एक रावणको सहस्रवाहुने देखा, और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकारके (विचित्र) जन्तुकी तरह (समझकर) पकड़ लिया। तमाशेके लिये वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनिने जाकर उसे छुड़ाया॥ ८॥

दो॰—एक कहत मोहि सकुच अति रहा वालि कीं काँख। इन्ह महुँ रावन तें कवन सत्य वदिह तिज्ञ माख॥ २४॥ एक रावणकी बात कहनेमें तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है—वह (बहुत दिनीतक) बालिकी काँखमें रहा था। इनमेंसे तुम कौन-से रावण हो ? खीझना छोड़-कर सच-सच बताओ॥ २४॥

चौ॰-सुनु सठ सोइ रावन-बलसीला । हरगिरि जान जासु भुज लीला ॥ जान उमापति जासु सुराई । पूजेठँ जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥ १ ॥ [ रावणने कहा—] अरे मूर्ख ! सुनः में वही बळवान् रावण हूँ जिसकी भुजाओं-की लीला ( फरागात ) कैलास पर्वत जानता है । जिसकी श्रूरता उमापित महादेवजी जानते हैं, जिन्हें अपने सिररूपी पुष्प चढ़ा-चढ़ाकर मैंने पूजा था ॥ १ ॥

सिर सरोज निज करिन्ह उतारी। पूजेडँ अमित बार त्रिपुरारी॥
भुज विक्रम जानिह दिगपाला। सठ अजहूँ जिन्ह के उर साला॥ २॥
शिररूपी कमलोंको अपने हाथोंसे उतार-उतारकर मैंने अगणित बार त्रिपुरारि
शिवजीकी पूजा की है। अरे मूर्ज ! मेरी भुजाओंका पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके
सहयमें वह आज भी सुभ रहा है॥ २॥

जानिह दिगाज उर कठिनाई। जब जब भिरखँ जाइ बरिआई॥ जिन्ह के दसन कराल न फूटे। उर लागत मूलक इव टूटे॥ ३॥ दिगाज (दिशाओं के हाथी) मेरी छातीकी कठोरताको जानते हैं। जिनके भयानक दाँत, जब-जब जाकर में उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छातीमें कभी नहीं फूटे (अपना चिह्न भी नहीं बना सके), बल्कि मेरी छातीसे लगते ही वे मूलीकी तरह टूट गये॥ ३॥

जासु चलत डोलित इमि धरनी। चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी॥
सोइ रावन जग विदित प्रतापी। सुनेहि न श्रवन अलीक प्रलापी॥ ४॥
जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथीके चढ़ते समय
टोटी नाव! में वही जगत्प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी वकवाद करनेवाले! क्या
तने मुसको कानोंसे कभी नहीं सुना!॥ ४॥

दो॰—तेहि रावन कहँ छघु कहिस नर कर करिस बखान।

रे किप वर्षर खर्ब खल अब जाना तब ग्यान ॥ २५ ॥ उस (महान् प्रतापी और जगत्प्रसिद्ध )रावणको (मुझे) तू छोटा कहता है और मनुष्यकी नहाई करता है ! अरे दुष्टः असम्यः तुच्छ बंदर ! अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया ॥ २५ ॥ ची० नहुनि अंगद सकोप कह बानी। बोलु सँमारि अधम अभिमानी ॥

सहस्रवाहु भुज गहन अपारा। दहन अनल सम जामु कुठारा॥ १॥ रावणके ये वचन सुनकर अंगद क्रोधसहित वचन बोले—अरे नीच अभिमानी! सँभालकर (सोच-समझकर) बोल। जिनका फरसा सहस्रवाहुकी भुजाओं रूपी अपार चनको जलानेके लिये अभिके समान था, ॥ १॥

जासु परसु सागर खर धारा। बूढ़े नृप अगनित बहु बारा॥
तासु गर्ब जेहि देखत भागा। सो नर क्यों दससीस अभागा॥ २॥
जिनके फरसारूपी समुद्रकी तीव घारामें अनिगनत राजा अनेकों बार डूब गये,
उन परशुरामजीका गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया, और अमागे दशशीश! वे मनुष्य
क्यों कर हैं !॥ २॥

राम मनुज कस रे सर बंगा। धन्वी कामु नही पुनि गंगा॥
पसु सुरधेनु कल्पतरु रूखा। अब दान अरु रस पीयृपा॥ ३॥
क्यों रे मूर्ख उद्दण्ड! श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य हैं ! कामदेव भी क्या धनुर्धारी है !
और गङ्गाजी क्या नदी हैं ! कामधेनु क्या पशु है ! और कल्पतृक्ष क्या पेड़ है ! अन्न
भी क्या दान है ! और अमृत क्या रस है ! ॥ ३॥

वैनतेय खग अहि सहसानन । चिंतामिन पुनि उपछ दसानन ॥

सुनु मितमंद लोक वैकुंठा । लाम कि रघुपित भगित अकुंठा ॥ ४ ॥

गरुइजी क्यापक्षी हैं ! शेषजी क्या सर्प हैं ! अरे रावण ! चिन्तामणि भी क्या पत्थर
है ! अरे ओ मूर्ख ! सुन, वैकुण्ठ भी क्या लोक है ! और औरघुनायजीकी अखण्ड मिक क्या [ और लामों-जैसा ही ] लाम है ! ॥ ४ ॥

हो॰--सेन सहित तब मान मिथ वन उजारि पुर जारि। कस रे सठ हनुमान किंप गयंड जो तब सुत मारि॥ २६॥

सेनासमेत तेरा मान मथकर, अशोकवनको उजाङ्कर, नगरको जलाकर और तेरे पुत्रको मारकर जो लौट गये [त् उनका कुछ भी न विगाङ सका ], क्यों रे दुष्ट ! वे इनुमान्जी क्या वानर हैं १॥ २६॥

ची०-सुनु रावन परिहरि चतुराई। भजिस न कृपासिधु रघुराई॥ जीं खळ भएसि राम कर द्रोही। ब्रह्म सुद सक गरिब न तोही॥ १॥ अरे रावण ! चतुराई (कपट) छोड़कर सुन । कृपाके समुद्र श्रीरघुनाथजीका तू भजन क्यों नहीं करता १ अरे दुष्ट ! यदि तू श्रीरामजीका वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और बद्र भी नहीं बचा सकेंगे॥ १॥

मूढ़ घृथा जिन मारसि गाला। राम वयर अस होइहि हाला॥ तव सिर निकर कपिन्ह के आगें। परिहृद्धि घरनि राम सर लागें॥ २॥ हे मूढ़! व्यर्थं गाल न मार (डींग न हाँक)। श्रीरामजीसे वैर करनेपर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर-समूह श्रीरामजीके बाण लगते ही वानरोंके आगे पृथ्वीपर पहुँगे,॥ २॥

ते तव सिर कंद्रुक सम नाना। खेळिहिंह भालु कीस चीगाना॥
जबहिं समर कीपिहि रघुनायक। छुटिइहिं अति कराल बहु सायक॥ ३॥
और रीछ-वानर तेरे उन गेंदके समान अनेकों थिरोंसे चीगान खेळेंगे। जब
श्रीरघुनायजी युद्धमें कोप करेंगे और उनके अत्यन्त तीक्ष्ण बहुत-से बाण छूटेंगे,॥ ३॥
तब कि चिल्लिह अस गाल तुम्हारा। अस बिचारि भन्न राम उदारा॥
सुनत बचन रावन परजरा। जस्त महानल जनु छुत परा॥ ४॥
तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा १ ऐसा विचारकर उदार (क्यालु) श्रीरामजीको

भज । अंगदके ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा । मानो जलती हुई प्रचण्ड अग्निमें घी पड़ गया हो ॥ ४॥

दो॰—कुंभकरन अस वंधु मम सुत प्रसिद्ध सकारि। मोर पराक्रम नहिं सुनेहि जितेउँ चराचर झारि॥ २७॥

[ वह बोला—अरे मूर्ख ! ] कुम्मकर्ण-ऐसा मेरा माई है, इन्द्रका शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है ! और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने सम्पूर्ण जड-चेतन जगत्को जीत लिया है ! ॥ २७ ॥

चौ०-सठ साखामृग जोरि सहाई। बाँघा सिंधु इहह प्रभुताई॥ नाघिह खग अनेक बारीसा। सूर न होहिं ते सुनु सब कीसा॥ १॥

रे दुष्ट ! वानरोंकी सहायता जोड़कर रामने समुद्र बाँघ लिया; वस, यही उसकी प्रभुता है । समुद्रको तो अनेकों पक्षी भी लाँघ जाते हैं । पर इसीसे वे सभी श्रूरवीर नहीं हो जाते । अरे मूर्ख बंदर ! सुन—॥ १॥

सम भुज सागर बल जल प्रा। जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा॥ बीस पयोधि अगाध अपारा। को अस बीर जो पाइहि पारा॥ २॥ मेरी एक-एक भुजारूपी समुद्र बलरूपी जलसे पूर्ण है, जिसमें बहुत-से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। [बता, ] कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार वीस समुद्रका पार पा जायगा ? ॥ २॥

दिगपालन्ह मैं नीर भरावा। भूप सुजस खल मोहि सुनावा॥ जों पे समर सुमट तव नाथा। पुनि पुनि कहिस जासु गुन गाथा॥ ३॥ अरे दुष्ट! मैंने दिक्पालीतकसे जल भरवाया और तू एक राजाका मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिकः जिसकी गुणगाथा तू बार-बार कह रहा है, संग्राममें लड़नेवाला योदा है—॥ ३॥

हरिगरि मथन निरखु मम बाहू । पुनि सठ किंपि निज प्रमुहि सराहू ॥ ४॥ हरिगरि मथन निरखु मम बाहू । पुनि सठ किंपिनिज प्रमुहि सराहू ॥ ४॥ तो [ फिर ] वह दूत किसिलिये मेजता है ? शत्रुसे प्रीति ( सन्धि ) करते उसे लाज नहीं आती ? [ पहले ] कैलासका मथन करनेवाली मेरी भुजाओंको देख । फिर अरे मूर्ख वानर ! अपने मालिककी सराहना करना ॥ ४॥

दो॰—सूर कवन रावन सिरस स्वकर कािंट जेिंह सीस । हुने अनल अति हरष बहु बार सािख गौरीस ॥ २८॥ रावणके समान श्रूत्वीर कीन है १ जिसने अपने ही हाथोंसे सिर काट-काटकर अत्यन्त हर्षके साथ बहुत बार उन्हें अग्निमें होम दिया ! स्वयं गौरीपित शिवजी इस बातके साक्षी हैं ॥ २८॥ चौ०-जरत बिछोकेडँ जबिंह कपाछा । बिधि के छिखे अंक निज भाषा ॥

नर कें कर आपन बध बाँची । हँसेडँ जानि विधि गिरा असाँची ॥ १ ॥

मस्तकोंके जलते समय जब मैंने अपने छछाटोंपर छिखे हुए विधाताके अक्षर
देखे, तब मनुष्यके हाथसे अपनी मृत्यु होना वाँचकर, विधाताकी वाणी ( छेखको )
असत्य जानकर में हँसा ॥ १ ॥

सोउ मन समुक्षि त्रास निहं मोरें। िल्ला बिरंचि जरठ मित मोरें॥
आन बीर बल सठ मम आगें। पुनि पुनि कहिस लाज पित त्यागें॥२॥
उस बातको समझकर (स्मरण करके) भी मेरे मनमें डर नहीं है। [क्योंकि
में समझता हूँ कि ] बूढ़े ब्रह्माने बुद्धिभ्रमसे ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ज ! तृ लजा
और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार-बार दूसरे वीरका वल कहता है !॥२॥
कह अंगद सलज जग माहीं। रावन तोहि समान कोठ नाहीं॥
काजवंत तब सहज सुभाऊ। निज मुख निज गुन कहिस न काऊ॥३॥
अंगदने कहा—अरे रावण ! तेरे समान लजावान् जगत्में कोई नहीं है। लजाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तृ अपने मुँहसे अपने गुण कभी नहीं कहता॥३॥
सिर कह सेल कथा चित रही। ताते बार बीस तें कही॥
सो भुजवल राखें हु उर घाली। जीते हु सहसवाहु बिल घाली॥४॥
विर काटने और कैलास उठानेकी कथा चित्तमें चढ़ी हुई थी। इससे तूने उसे
वीशों बार कहा। मुजाओंके उस बलको तो तूने हृदयमें ही टाल ( लिपा ) रक्खा है।

जिससे तूने सहस्रवाहु, बिल और बालिको जीता था ॥ ४ ॥

सुतु मितमंद देहि अब पूरा। कार्ट सीस कि होइक्ष सूरा॥

इंद्रजालि कहुँ कहिन्न न बीरा। कारह निज कर सकल सरीरा॥ ५॥

अरे मन्दबुद्धि ! सुन, अब वस कर । सिर कार्टनेसे भी क्या कोई श्रूरवीर हो

जाता है १ इन्द्रजाल रचनेवालेको बीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हार्यों
अपना सारा शरीर कार डालता है ! ॥ ५ ॥

दो॰—जर्राहं पतंग मोह वस भार वहाँहं खर गृंद्। ते नहिं सूर कहावाँहं समुझि देखु मितमंद्॥ २९॥ अरे मन्दबुद्धि! समझकर देखा पतंगे मोहवश आगमें जल मरते हैं। गदहोंके छंड वोझ लादकर चलते हैं। पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते॥ २९॥ चौ॰—अब जनि बतबदाव खल करही। सुनु मम बचन मान परिहरही॥ दसमुख मैं न बसीठी आयउँ। अस विचारि रघुबीर पठायउँ॥१॥ अरे दुष्ट! अब बतबदाव मत कर; मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दें! हे दशमुख ! में दूतकी तरह [ सिन्ध करने ] नहीं आया हूँ, श्रीरघुवीरने ऐसा विचारकर मुसे भेजा है—॥ १॥

चार चार अस कहइ कृपाला। नहिं गजारि जसु बधें स्काला॥
मन महुँ ससुधि घचन प्रभु केरे। सहैउँ कठोर बचन सठ तेरे॥२॥
कृपाल श्रीरामजी बार-बार ऐसा कहते हैं कि स्थारके मारनेसे सिंहको यहा नहीं
मिलता। ओर मूर्ज़ ! प्रभुके [उन] बचनोंको मनमें समझकर (बाद करके) ही मैंने
तेरे कठोर बचन सहे हैं॥२॥

नाहिं त करि मुख भंजन तोरा। छै जातेउँ सीतिह बरजोरा॥ जानेउँ तब यल अधम सुरारो। सूनें हरि आनिहि परनारो॥ ३॥ नहीं तो तेरे मुँह तोड़कर में सीताजीको जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम! देवताओंके शत्रु! तेरा वल तो मेंने तभी जान लिया जब तू सूनेमें परायी स्त्रीको हर (चुरा) लाया॥ ३॥ तें निसिचर पित गर्व बहूता। में रघुपित सेवक कर दूता॥ जीं न राम अपमानिह उरकाँ। तोहि देखत अस कौतुक करकाँ॥ ४॥ तू राक्षसींका राजा और बड़ा अभिमानी है। परन्तु मैं तो श्रीरघुनाथजीके सेवक ( सुग्रीव ) का दूत ( सेवकका भी सेवक ) हूँ। यदि मैं श्रीरामजीके अपमानसे न डकाँ तो तेरे देखते-देखते ऐसा तमाशा कहाँ कि—॥ ४॥

दो॰—तोहि पटिक मिह सेन हित चौपट किर तब गाउँ।
तब जुवितन्ह समेत सठ जनकसुतिह छै जाउँ॥ ३०॥
तुझे जमीनपर पटककर, तेरी सेनाका संहारकर और तेरे गाँवको चौपट [नष्ट-अष्ट]
करके, और मूर्ख! तेरी युवती क्षियोंसिहत जानकी जीको छे जाऊँ॥ ३०॥
चौ॰—जाँ अस करों तदिप न बहाई। मुएहि बधें निहं कछ मनुसाई॥
कौछ काम बस कृपिन बिम्हा। अति दिह अजसी अति बूढ़ा॥ १॥
यदि ऐसा कहँ, तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुएको मारनेमें कुछ
भी पुरुपत्य (बहादुरी) नहीं है। वाममार्गी, कामी, कंजूस, अत्यन्त मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा,॥ १॥

सदा रोगवस संतत क्रोधी। बिष्तु बिमुखश्रुति संत बिरोधी॥
तत्तु पोषक निंदक अद्य खानी। जीवत सव सम चौदह प्रानी॥३॥
नित्यका रोगी, निरन्तर क्रोधगुक्त रहनेवाला, भगवान् विष्णुसे विमुख, वेद और
संतोंका विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करनेवाला, परायी निन्दा करनेवाला और
पापकी खान (महान् पापी)—ये चौदह प्राणी जीते ही मुरदेके समान हैं॥२॥
अस बिचारि खल बघउँ व तोही। अब जिन रिस उपजावसि मोही॥
सुनि सकोप कह निसिचर नाथा। अधर दसन दिस मीजत हाथा॥३॥

अरे दुष्ट ! ऐसा विचारकर मैं तुझे नहीं मारता ! अव तू मुझमें क्रोध न पैदा कर ( मुझे गुस्सा न दिला ) । अंगदके वचन मुनकर राक्षसराज रावण दाँतोंसे होठ काटकर, क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला—॥ ३॥

रे किप अधम मरन अब चहसी। छोटे बदन बात बिह कहसी॥
कहु जल्पिस जह किप बल जाकें। वल प्रताप बुधि तेज न ताकें॥ ४॥
और नीच बंदर! अब त् मरना ही चाहता है। इसीसे छोटे मुँह बड़ी बात
कहता है। और मूर्ल बंदर! त् जिसके बलपूर कड़वे बचन बक रहा है। उसमें बला
प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है॥ ४॥

दो॰—अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता वनवास । सो दुख अरु जुवती विरह पुनि निस्ति दिन मम त्रास ॥ ३१ (क) ॥ उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिताने वनवास दे दिया । उसे एक तो वह ( उसका ) दुःख, उसपर युवती स्त्रीका विरह और फिर रात-दिन मेरा डर बना रहता है ॥ ३१ (क) ॥

जिन्ह के वल कर गर्व तोहि अइसे मनुज अनेक।
स्वाहि निसाचर दिवस निसि मूढ़ समुझु तजि टेक ॥ ३१ (ख)॥
जिनके बलका तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्योंको तो राक्षस रात-दिन खाया
करते हैं। अरे मूढ़ ! जिह छोड़कर समझ (विचार कर)॥ ३१ (ख)॥
ची०-जब तेहिं कीन्हि राम के निंदा। क्रोधवंत अति भयउ करिंदा॥

हिर हिर निंदा सुनह जो काना। होइ पाप गोद्यात समाना ॥ १ ॥ जब उसने श्रीरामजीकी निन्दा की, तब तो किपश्रेष्ठ अंगद अत्यन्त कीधित हुए। क्योंकि [ शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ] जो अपने कानींसे भगवान् विष्णु और शिवकी निन्दा सुनता है, उसे गोवधके समान पाप होता है ॥ १ ॥

कटकटान कपिकुंजर भारी। दुहु भुजदंड तमिक मिह मारी।।
बोलत धरनि सभासद खसे। चले माजि भय मारुत यसे॥२॥
वानरश्रेष्ठ अंगद बहुत जोरसे कटकटाये ( शब्द किया ) और उन्होंने तमककर
( जोरसे ) अपने दोनों भुजदण्डोंको पृथ्वीपर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, [ जिससे
वैठे हुए ] समासद् गिर पड़े और भयरूपी पवन ( भूत ) से यस्त होकर भाग चले॥२॥
गिरत सँमारि उठा इसकंधर। मूतल परे मुकुट अति सुंदर॥
कल्लु तेहिं ले निज सिरन्हि सँवारे। कल्लु अंगद प्रभु पास पवारे॥ ३॥

रावण गिरते-गिरते सेंमलकर उठा । उसके अत्यन्त सुन्दर मुकुट पृथ्वीपर गिर पड़े । कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरोंपर सुधारकर रख लिया और कुछ अंगदने उठाकर प्रमु श्रीरामचन्द्रजीके पास फेंक दिये ॥ ३ ॥ आयत मुकुट देखि कपि भागे। दिनहीं रहक परन विधि छागे॥ की रायन करि कोप चलाए। कुलिस चारि आवत अति धाए॥ ४॥ मुकुटाँको आते देखकर यानर भागे। [सोचने छगे] विधाता! क्या दिनमें ही उल्कापात होने लगा (तारे टूटकर गिरने छगे) ? अथवा क्या रावणने कोध करके चार बज चलाये हैं, जो बड़े धायेके साथ (बेगसे) आ रहे हैं ?॥ ४॥

कह प्रभु हैंसि जिन हृद्यें डेराहू। छक न असिन केंद्र निर्हे राहू॥
ए किरीट दसकंधर केरे। आवत बालितनय के प्रेरे॥ ५॥
प्रभुने [ उनसे ] हैंसकर कहा—मनमें डरो नहीं। ये न उल्का हैं। न वज़ हैं और
न केंद्र या राहु ही हैं। अरे भाई! ये तो रावणके मुकुट हैं। जो बालिपुत्र अंगदके
फेंके हृद् आ रहे हैं॥ ५॥

दोल तरिक पवनसुत कर गहे आनि घरे प्रभु पास । कोतुक देखिंह भालु किप दिनकर सरिस प्रकास ॥ ३२ (क) ॥ पवनपुत्र श्रीहनुमान्जीने उछलकर उनको हाथसे पकड़ लिया और लाकर प्रभुके पास रख दिया । रीछ और वानर तमाशा देखने छगे । उनका प्रकाश सूर्यके समान था॥ ३२ (क)॥

उहाँ सकीपि दसानन सब सन कहत रिसाइ।
घरहु कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद मुसुकाइ॥ ३२ (ख)॥
वहाँ (सभामें) कोधयुक्त रावण सबसे कोधित होकर कहने लगा कि—बंदरको
पकड़ लो और पकड़कर मार डाले। अंगद यह सुनकर मुसकराने लगे॥ ३२ (ख)॥
चौ०-एहि यधि येगि सुभटसय धावहु। खाहु भाकु किप जहूँ जहूँ पावहु॥

मर्केटहीन करहु महि जाई। जिअत घरहु तापस ही भाई॥ १॥ [रावण फिर वोला—] इसे मारकर सब योदा तुरंत दौड़ो और जहाँ-कई। रीछ-वानरोंको पाओ। वहीं खा ढालो। पृथ्वीको वंदरोंसे रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों (राम-लक्ष्मण) को जीते-जी पकड़ लो।। १॥

पुनि सकोप वोलेड जुबराजा। गाल बजावत तोहि न लाजा॥

मह गर काटि निलंज कुल्पाती। बल बिलोकि बिहरित निर्हें छाती॥ २॥

[रावणके ये कोपमरे वचन सुनकर] तब युवराज अंगद कोधित होकर बोले—

तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लंज! अरे कुलनाशक! गला काटकर
(आत्महत्या करके) मर जा! मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती?॥२॥

रे त्रिय चोर कुमारग गामी। खळ मळ रासि मंदमति कामी॥ सन्यपात जल्पसि दुर्वोदा। भएसि काळबस खळ मनुजादा॥३॥

अरे स्त्रीके चोर! अरे कुमार्गपर चलनेत्राल ! अरे दुष्टः पापके राशिः मन्दबुद्धिः और कामी! त् सन्निपातमें क्या दुर्वचन वक रहा है । अरे दुष्ट राक्षस ! त् कालके वज्ञ हो गया है ! ॥ ३ ॥

याको फलु पाविहगो आगें। यानर मालु चपेटिन्ट लागें॥ रामु मनुज बोलत असि यानी। गिरिंट्र न तब रसना अभिमानी॥ ४॥ इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगनेपर पावेगा। राम मनुष्य हैं, ऐसा वचन बोलते ही, और अभिमानी! तेरी जीमें नहीं गिर पड़तीं ?॥ ४॥ गिरिहाई रसना संसय नाहीं। सिरिन्ट्र समेत समर मिंह माहीं॥ ५॥ इसमें सन्देह नहीं है कि तेरी जीमें [अकेले नहीं वरं ] शिरोंके साथ रणभूमि-में गिरेंगी॥ ५॥

सो नर क्यों दसकंघ वालि वध्यो जेहिं एक सर। वीसहुँ लोचन अंघ धिग तव जन्म कुजाति जट् ॥ ३३ (क) ॥ रे दशकन्ध ! जिसने एक ही वाणसे वालिको मार डाला, वह मनुष्य कैसे है ! अरे कुजाति, और जड ! बीस ऑलें होनेपर भी त् अंधा है । तेरे जन्मको धिकार है ॥३३(क)॥

तव सोनित कीं प्यास तृपित राम सायक निकर।
तजडँ तोहि तेहि त्रास कटु जरुपक निसिचर अधम ॥ ३३ (छ) ॥
श्रीरामचन्द्रजीके वाणसमृह तेरे रक्तकी प्याससे प्यासे हैं। [वे प्यासे ही रह जायेंगे]
इस हरसे, अरे कड़वी वकवाद करनेवाले नीच राक्षस! मैं तुझे छोड़ता हूँ ॥ ३३ (छ)॥

चौ०-मैं तब इसन तोरिंचे छायक। आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक॥ असि रिस होति इसउ मुख तोरों। छंका गहि समुद्र महें बोरों॥ १॥ मैं तेरे दाँत तोड़नेमें समर्थ हूँ। पर क्या करूँ १ श्रीरघुनायजीन मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दसों मुँह तोड़ डाट्रूँ और [तेरी] छंकाको पकड़कर समुद्रमें हुवा दूँ॥ १॥

गूलिर फल समान तब लंका। बसहु मध्य तुम्ह जंतु असंका॥ मैं बानर फल खात न बारा। आयसु दीन्ह न राम उदारा॥ २॥ तेरी लंका गूलरके फलके समान है। तुम सब कीड़े उसके मीतर [अज्ञानवश] निहर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फलको खाते क्या देर थी १ पर उदार (कृपाछ) श्रीरामचन्द्रजीने वैसी आज्ञा नहीं दी॥ २॥

शुगुति सुनत रावन सुसुकाई। मृद सिखिद्धि कहूँ बहुत झुठाई॥ बालि न कवहूँ गाल अस मारा। मिलि तपसिन्ह ते भएसि लवारा॥ ३॥ अंगदकी युक्ति सुनकर रावण मुसकराया [और बोला—] अरे मूर्ख ! वहुत  के बोलना त्ने कहाँ सीखा । बालिने तो कभी ऐसा गाल नहीं भारा । जान पड़ता है त् तपस्वियोंसे मिलकर लवार हो गया है ॥ ३॥

> साँचेहुँ में ख्यार भुज बीहा। जों न उपारिउँ तव दस जीहा॥ समुक्ति राम प्रताप किप कोपा। सभा माझ पन किर पद रोपा॥ ४॥

[अंगदने कहा—] अरे बीस भुजावाले ! यदि तेरी दसों जीभें भैंने नहीं उखाद लीं तो सचमुच में लवार ही हूँ । श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापको समझकर (सरण करके ) अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावणकी समामें प्रण करके ( दृढ़ताके साथ ) पैर रोप दिया ॥ ४ ॥

जीं सम चरन सकिस सठ टारी। फिरिह रामु सीता मैं हारी॥
सुनहु सुभट सब कह दससीसा। पद गहि घरनि पछारहु कीसा॥ ५॥
[और कहा—] अरे मूर्ख ! यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्रीरामजी छौट
नायेंगे, मैं सीताजीको हार गया। रावणने कहा—हे सब बीरो ! सुनो, पैर पकड़कर
बंदरको पृथ्वीपर पछाड़ दो॥ ५॥

हंद्रजीत आहिक वलवाना। हरिष उठे जह तह मट नाना॥
सपटिंह करि वल विपुल उपाई। पद न टरह बैठिह सिरु नाई॥ ६॥
हन्द्रजीत (मेघनाद) आदि अनेकों वलवान् योद्धा जहाँ-तहाँसे हिष्त होकर
उठे। वे पूरे वलसे बहुत-से उपाय करके शपटते हैं। पर पैर टलता नहीं, तब सिर नीचा
करके फिर अपने-अपने स्थानपर जा बैठ जाते हैं॥ ६॥

पुनि उठि झपटहिं सुर आराती। टरइ न कीस चरन एहि भाँती॥ पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह विटप नहिं सकहिं उपारी॥ ७॥

[ काकमुशुण्डिजी कहते हैं—] वे देवताओं के शत्रु (राक्षस) फिर उठकर झपटते हैं। परन्तु हे सर्पोंके शत्रु गरुड़जी! अंगदका चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे चुयोगी (विषयी) पुरुष मोहरूपी बृक्षको नहीं उखाड़ सकते॥ ७॥

दो॰—कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हरपाइ। इएटिह टरै न किंप चरन पुनि वैठिह सिर नाइ॥ ३४ (क)॥

करोड़ों वीर योद्धा जो बलमें मेघनादके समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार-बार शपटते हैं, पर वानरका चरण नहीं उठता, तब लजाके मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं ॥ ३४ (क)॥

भूमि न छाँड़त कपि चरन देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग॥ ३४ (ख)॥ जैसे करोड़ों विघ्न आनेपर भी संतकामन नीतिको नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर (अंगद)का चरण पृथ्वीको नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु (रावण) का मद दूर हो गया! ॥३४(ख)॥
चौ०-किप वल देखि सकल हियँ हारे। उठा आपु किप कें परचारे॥
गहत चरन कह वालिकुमारा। मम पद गहें न तोर उबारा॥ १ ॥
अंगदका वल देखकर सब हृदयमें हार गये। तब अंगदके ललकारनेपर रावण
स्वयं उठा। जब वह अंगदका चरण पकड़ने लगां तब वालिकुमार अंगदने कहा—भेरा
चरण पकड़नेसे तेरा बचाव नहीं होगा!॥ १॥

गहिस न राम चरन सठ जाई। सुनत किरा मन अति सकुचाई।।
भयड तेजहत श्री सव गई। मध्य दिवस जिमि सिस सोहई॥ २ ॥
और मूर्ल ! त् जाकर श्रीरामजीके चरण क्यों नहीं पकड़ता ? यह सुनकर वह
मनमें बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन ही
गया जैसे मध्याह्रमें चन्द्रमा दिखायी देता है॥ २॥

सिंघासन बैठेड सिर नाई। मानहुँ संपति सकल गेंबाई॥ जगदातमा प्रानपति रामा। तासु बिमुख किमि छह विश्रामा॥ ३ ॥ वह सिर नीचा करके सिंहासनपर जा बैठा। मानो सारी सम्पत्ति गेंबाकर बैठा हो। श्रीरामचन्द्रजी जगत्भरके आत्मा और प्राणोंके स्वामी हैं। उनसे विमुख रहनेवाल शान्ति कैसे पा सकता है १॥३॥

पुनिकिषकही नीति विधि नाना। मान न ताहि कालु निअराना॥
रिपु मद मिथ प्रमु सुनसु सुनायो। यह किह चल्यो बालि नृप जायो॥ ५॥
फिर अंगदने अनेकी प्रकारसे नीति कही पर रावणने नहीं माना; क्योंकि उसका
काल निकट आ गया या। शत्रुके गर्वको चूर करके अंगदने उसको प्रमु श्रीरामचन्द्रजीका सुयश सुनाया और फिर वह राजा वालिका पुत्र यह कहकर चल दिया—॥ ५॥

हतौं न खेत खेळाइ खेळाई। तोहि अबहिं का करों बढ़ाई॥
प्रथमिं तासु तनय किप मारा। सो सुनि रावन भयउ दुखारा॥ ६॥
रणभूमिमें तुझे खेळा-खेळाकर न मारूँ तवतक अभी [पहलेसे] क्या बढ़ाई
करूँ। अंगदने पहले ही (समामें आनेसे पूर्व ही) उसके पुत्रको मार डाला था। वह
संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया॥ ६॥

जातुषान अंगदं पन देखी। भय व्याङ्ग्छ सब भए बिसेषी॥ ७॥ अंगदका प्रण [सफल ]देखकर सब राक्षस भयसे अत्यन्त ही व्याकुल हो गये॥७॥ दो॰—रिपु वल घरपि हरषि कपि बालितनय वल पुंज।

पुलक सरीर नयन जल गहे राम पद कंज ॥३५(क)॥ शतुके बलका मर्दन करः बलकी राशि वालिपुत्र अंगदजीने हर्षित होकर आकर भीरामचन्द्रजीके चरणकमल पकड़ लिये । उनका शरीर पुलकित है और नेत्रोंमें [आनन्दाश्रुओंका] जल भरा है॥३५(क)॥

साँझ जानि दसकंधर भवन गयं विलखाइ। मंदोदरीं रावनिह बहुरि कहा समुझाइ॥३५(ख)॥ सन्ध्या हो गयी जानकर दशग्रीय विलखता हुआ (उदास होकर) महलमें गया। मन्दोदरीने रावणको समझाकर फिर कहा—॥३५ (ख)॥

ची०-कंत समुक्षि मन तजह कुमितही। सोह न समर तुम्हिह रघुपितही।। रामानुज लघु रेख खचाई। सोउ निहं नाघेहु असि मनुसाई॥ १॥ हे कान्त ! मनमें समझकर (विचारकर) कुबुद्धिको छोड़ दो। आपसे और श्रीरघुन।यजीसे युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाईने एक जरा-सी रेखा खींच दी

ची, उसे भी आप नहीं लॉघ सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है ॥ १ ॥ पिय तुम्ह ताहि जितव संग्रामा । जाके दूत केर यह कामा ॥

विय तुम्ह ताह ।जतव संग्रामा । जाक दूत कर यह कामा ॥ कोतुक सिंधु नाचि तव छंका । आयउ किंप केहरी असंका ॥ २ ॥ हे प्रियतम ! आप उन्हें संग्राममें जीत पायेंगे, जिनके दूतका ऐसा काम है ? खेलसे ही समुद्र लाँचकर वह वानरोंमें सिंह (हनुमान्) आपकी छंकामें निर्भय चला आया ! ॥ २ ॥

रखवारे हित विपिन उजारा। देखत तोहि अच्छ तेहिं मारा॥ जारि सकल पुर कीन्हेसि छारा। कहाँ रहा बल गर्ब तुम्हारा॥ ३ ॥ रखवालोंको मारकर उसने अशोकवन उजाड़ डाला। आपके देखते-देखते उसने अक्षयकुमारको मार डाला और सम्पूर्ण नगरको जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बलका गर्व कहाँ चला गया था ? ॥ ३ ॥

भव पति मृषा गाल जिन मारहु। मोर कहा कहा हृद्यँ विचारहु॥
पति रघुपतिहि नृपति जिन मानहु। अग जग नाथ अतुलवल जानहु॥ ४॥
अत हे स्वामी! इद्ध (व्यर्थ) गाल न मारिये (डींग न हाँकिये)। मेरे कहनेपर
हृद्यमें कुछ विचार कीजिये। हे पति! आप श्रीरघुपतिको [निरा] राजा मत समिक्षये,
बिक अग-जगनाथ (चराचरके स्वामी) और अतुलनीय बलवान् जानिये॥ ४॥

बान प्रताप जान मारीचा। तासु कहा नहिं मानेहि नीचा॥ जनक सभाँ अगनित भूपाछा। रहे तुम्हउ बळ अतुळ विसाछा॥ ५ ॥

श्रीरामजीके वाणका प्रताप तो नीच मारीच भी जानता या ! परन्तु आपने उसका कहना भी नहीं माना । जनककी सभामें अगणित राजागण थे । वहाँ विशा और अतलनीय बलवाले आप भी थे ॥ ५ ॥

भंजि धनुप जानकी बिआही। तब संग्राम जितेह किन ताही॥ सुरपति सुत जानह वल थोरा । राखा जिस्रत साँखि गहि फोरा ॥ ६ ॥ वहाँ शिवजीका धनुप तोङ्कर श्रीरामजीने जानकीको व्याहा, तव आपने उनके संग्राममें क्यों नहीं जीता ? इन्द्रपुत्र जयन्त उनके बलको कुछ-कुछ जानता है। श्रीरामजीने पकडकर, केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही कोड दिया ॥ ६ ॥

स्पनला के गति तुम्ह देखी। तद्पि हृद्य निहं लाज विसेपी॥ • ॥ शूर्पणखाकी दशा तो आपने देख ही ली। तो भी आपके हृदयमें जिनहे लंडनेकी बात सोचते | विशेष ( युःछ भी ) लंबा नहीं आती ! ॥ ७ ॥

दो॰—विध विराध खर दूपनिह लीलाँ हत्यो कवंघ। वालि एक सर मार्खो तेहि जानह दसकंघ॥३६॥ जिन्होंने विराध और खर-वृपणको मारकर लीलावे ही कवनवको भी मार डाला; और जिन्होंने बालिको एक ही बाणसे मार दिया, हे दशकन्व ! आप उन्हें ( उनके महत्त्वको ) समिक्षये ! ॥ ३६ ॥

चौ०—जेहिं जलनाथ वँधायउ हेला। उतरे प्रमु दल सहित सुवेला n कारुनीक दिनकर कुछ केत्। दूत पठायउ तव हित हेत्॥ १ ॥ जिन्होंने खेलसे ही समुद्रको बँधा लिया और जो प्रभु सेनासहित सुनेल पर्वतपर उतर पड़ें उन सूर्यकुलके ध्वजास्वरूप (कीर्तिको बढ़ानेवाले ) करणामय भगवान्ने आपहीके हितके लिये दूत मेजा ॥ १ ॥

सभा माझ जेहिं तव वल मथा। करि बरूय महुँ मृगपति जया॥ अंगद हनुमत अनुचर जाके। रन वाँकुरे बीर अति वाँके॥ २॥ जिसने वीच सभामें आकर आपके बलको उसी प्रकार मय डाला जैसे हायियोंके शुंडमें आकर सिंह [ उसे छिन्न-भिन्न कर डालता है ]। रणमें वाँके अत्यन्त विकट वीर अंगद और हनुमान् जिनके सेवक हैं, ॥ २ ॥

तेहि कहँ पिय पुनि पुनि नर कहहू। सुधा मान ममता मद बहहू॥ अहह कंत कृत राम विरोधा। काल विवस मन उपज न बोधा॥ 🧸 🕷 हे पति ! उन्हें आप बार-बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मदका बोझ ढो रहे हैं ! हा प्रियतम ! आपने श्रीरामजोसे विरोध कर लिया और कालके विशेष वश होनेसे आपके मनमें अब भी शान नहीं उत्पन्न होता ॥ ३ ॥

कास दंड गिह काहु न मारा। हरह धर्म बल बुद्धि विचारा॥ निकट काल जेहि आवत साई। तेहि अम होइ तुम्हारिहि नाई॥ ४॥ काल दण्ड (लाडी) लेकर किसीको नहीं मारता। वह धर्म, बल, बुद्धि और विचारको हर लेता है। दे खामी! जिसका काल (मरण-समय) निकट आ जाता है। उसे आपहीकी तरह भ्रम हो जाता है॥ ४॥

दोल—दुइ सुत मरे दहेउ पुर अजहुँ पूर पिय देहु।

फुपासिश्व रघुनाथ भिन्न नाथ विमल जसु लेहु॥ ३७॥

आपके दो पुत्र मारे गये और नगर जल गया। [जो हुआ सो हुआ ] है

प्रियतम ! अप भी [इस मूलकी ] पूर्ति (समाप्ति) कर दीजिये (श्रीरामजीसे वैर त्याम
दीजिये): और हे नाथ ! फुपाके समुद्र श्रीरघुनायजीको भजकर निर्मल यश लीजिये॥ ३७॥

ची०-नारि यचन सुनि विसिख समाना । सभाँ गयउ उठि होत बिहाना ॥
वैठ जाइ सिंघासन फूली । अति अभिमान त्रास सब भूली ॥ १ ॥
स्वीके वाणके समान वचन सुनकर वह सबेरा होते ही उठकर सभामें चला गया
और सारा भय भूलाकर अत्यन्त अभिमानमें फूलकर सिंहासनपर जा बैठा ॥ १ ॥

इहीं राम अंगद्रि योलावा। आह् चरन पंकज सिरु नावा॥ अति आदर समीप वैद्यारी। बोले विहैंसि कृपाल खरारी॥ २ ॥ यहाँ (सुवेल पर्वतपर) श्रीरामजीने अंगदको बुलाया। उन्होंने आकर चरण-कमलोंमें शिर नवाया। यहे आदरसे उन्हें पास बैठाकर खरके शत्रु कृपाल श्रीरामजी हैंसकर बोले॥ २॥

वालितनय कीतुक अति मोही। तात सत्य कहु पूछर्डं तोही॥
रावनु जातुधान कुल टीका। भुज वल अतुल जासु जग लीका॥ ३॥
हे वालिके पुत्र ! मुझे बड़ा कीत्हल है। हे तात! इसीसे मैं तुमसे पूछता हूँ,
सत्य कहना। जो रावण राक्षसींके कुलका तिलक है और जिसके अतुलगीय बाहुबलकी।
जगतभरमें धाक है, ॥ ३॥

तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए। कहतु तात कवनी विधि पाए॥
सुनु सर्वग्य प्रनत सुखकारी। मुकुट न होहिं भूप गुन चारी॥ ४॥
उसके चार मुकुट तुमने फेंके। हे तात! बताओ, तुमने उनको किस प्रकारसे
पाया ! [अंगदने कहा—] हे सर्वज्ञ ! हे शरणागतको सुख देनेवाले! सुनिये। वे
मुकुट नहीं हैं। वे तो राजाके चार गुण हैं॥ ४॥

साम दान अरु दंड विमेदा। तृप उर बसिंह नाथ कह वेदा॥ नीति धर्म के चरन सुहाए। अस जियँ जानि नाथ पहि आए॥ ५॥ हे नाथ ! वेद कहते हैं कि साम, दान, दण्ड और भेद—ये चारों राजाके हृदयमें बसते हैं। ये नीति-धर्मके चार सुन्दर चरण हैं। [किन्तु गवणमें धर्मका अभाव है ] ऐसा जीमें जानकर ये नाथके पास आ गये हैं॥ ५॥

दो॰—धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवस दससीस।
तेहि परिहरि गुन आए सुनहु कोसलाधीस॥३८(क)॥
दशशीश रावण धर्महीन, प्रभुके पदसे विमुख और कालक वशमें है। इसलिये
है कोसलराज! सुनिये, वे गुण रावणको छोड़कर आपके पास आ गये हैं॥३८ (क)॥

परम चतुरता श्रवन सुनि विहँसे रामु उदार। समाचार पुनि सब कहे गढ़ के वालिकुमार॥३८(ख)॥ अंगदकी परम चतुरता [पूर्ण उक्ति ] कानोंसे नुनकर उदार श्रीरामचन्द्रजी हैंसने छो। फिर वालिपुत्रने किलेके (लंकाके) सब समाचार कहे॥३८ (ख)॥

चौ०-रिपु के समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट बोटाए॥
छंका बाँके चारि दुआरा। केहि पिधि लागिन करह विचारा॥ १॥
जब शतुके समाचार प्राप्त हो गये। तब श्रीरामचन्द्रजीने सब मन्त्रियोंको पास
दुखाया [और कहा—] छंकाके चार बड़े विकट दरवाजे हैं। उनपर किस तरह
आक्रमण किया जाय। इसपर विचार करो॥ १॥

तय कपीस रिच्छेस विभीपन। सुमिरि हृद्यँ दिनकर कुछ भूपन॥
करि विचार तिन्ह मंत्र हदावा। चारि अनी कपि कटकु बनावा॥ २॥
तय वानरराज सुप्रीव, ऋक्षपित जाम्यवान् और विभीपणने हृद्यमें सूर्यकुलके
भूषण श्रीरघुनाथजीका स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया।
वानरोंकी सेनाके चार दल बनाये॥ २॥

जथाजोग सेनापति कीन्हे। जूथप सकल बोलि तब लीन्हे॥
प्रमु प्रताप किह सब समुझाए। सुनि किप सिंचनाद किर धाए॥ ३॥
और उनके लिये यथायोग्य ( जैसे चाहिये वैसे ) सेनापित नियुक्त किये। फिर सब यूयपितयोंको बुला लिया और प्रमुका प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर बानर सिंहके समान गर्जना करके दौड़े॥ ३॥

हरिषत राम चरन सिर नाविहें। गिहि गिरि सिखर बीर सब धाविहें।।
गर्जीहें तर्जीहें भाळु कपीसा। जय रघुवीर कोसलाधीसा॥ ४॥
वे हर्षित होकर श्रीरामजीके चरणोंमें सिर नवाते हैं और पर्वतींके शिखर छे-छेकर
सब वीर दौड़ते हैं। 'कोसळराज श्रीरघुवीरजीकी जय हो' पुकारते हुए भालू और वानर
गरजते और छळकारते हैं॥ ४॥

जानत परम दुर्ग अति लंका। प्रभु प्रताप किप चले असंका॥ घटाटोप किर चहुँ दिसि घेरी। मुखिँ निसान बजाविँ भेरी॥ ५॥ लंकाको अत्यन्त श्रेष्ठ (अजेय) किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे निडर होकर चले। चारों ओरसे घिरी हुई बादलोंकी घटाकी तरह लंकाको चारों दिशाओंसे घेरकर वे मुँहसे ही डंके और भेरी बजाने लगे॥ ५॥

दो॰—जयित राम जय लिखिमन जय कपीस सुग्रीव।
गर्जीहें सिंघनाद किप भालु महा बल सींव॥३९॥
महान् बलकी सीमा वे वानर-भालू सिंहके समान ऊँचे खरसे 'श्रीरामजीकी जय',
'लक्ष्मणजीकी जय', 'वानरराज सुग्रीवकी जय'—ऐसी गर्जना करने लगे॥ ३९॥

चौ०-लंकों भयउ कोलाहरू भारी। सुना दसानन अति अहँकारी॥ देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई। बिहँसि निसाचर सेन बोलाई॥ १॥

देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई। बिहास निसाचर सन बोछाई॥ १॥ छंकामें वड़ा भारी कोलाहल (कोहराम) मच गया। अत्यन्त अहङ्कारी रावणने उसे सुनकर कहा—वानरोंकी ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हँसकर उसने राक्षसोंकी सेना बुलायी॥ १॥

आएं कीस कारू के प्रेरे। छुधावंत सब निस्चिर मेरे॥
अस किह अष्टहास सठ कीन्हा। गृह बैठें अहार बिधि दीन्हा॥२॥
वंदर कालकी प्रेरणासे चले आये हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाताने इन्हें
धर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्खने अष्टहास किया (वह बड़े जोरसे
उडाका मारकर हँसा)॥२॥

सुभट सकल चारिहुँ दिसि जाहू । धरि घरि भाछ कीस सब खाहू ॥
उमा रावनिह अस अभिमाना । जिमि टिष्टिम खग सूत उताना ॥ ३ ॥
। ४ वित्रीर बोला— ] हे वीरो ! सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ-वानर सबको पिकुंड-पकड़कर गिंखाओ । [शिवजी कहते हैं— ] हे उमा ! रावणको ऐसा अभिमान थी जैसे टिटिहिरी पक्षी पैर ऊपरकी ओर करके सोता है [मानो आकाशको थाम लेगा विश्वी । ।

चले निसाचर आयसु मागी। गहि कर भिंडिपाल बर साँगी॥
तोमर सुद्गर परसु प्रचंडा। सूल कृपान परिष्न गिरिखंडा॥ ४॥
आज्ञा माँगकर और हाथोंमें उत्तम भिंदिपाल, साँगी (बरछी), तोमर, सुद्गर,
प्रचण्ड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ोंके दुकड़े लेकर राक्षस चले॥ ४॥
जिमि अस्नोपल निकर निहारी। धावहिं सठ खग मांस अहारी॥
चौंच भंग दुख तिन्हिह न सूझा। तिमि धाए मनुजाद अबूझा॥ ५॥
जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरोंका समूह देखकर उसपर टूट पड़ते हैं, [पत्थरों-

पर लगनेसे ]चोंच ट्रिनेका दुःख उन्हें नहीं स्झता, वैसे ही ये वेसमझ राध्यस दीड़े ॥ ५ ॥ दो॰ —नानायुध सर चाप घर जातुधान वल बीर । कोट कँग्रिनेह चिंद गए कोटि कोटि रनधीर ॥ ४० ॥ अनेकों प्रकारके अख्न-शस्त्र और धनुप-वाण घारण किये करोड़ों वलवान् और रणधीर राक्षस वीर परकोटेके कँग्रिंपर चढ़ गये ॥ ४० ॥

ची०-कोट केंग्र्रिन्ह सोहिंह केंसे। मेर के संगिन जनु घन बेसे॥ वाजिंह ढोल निसान जुझाऊ। सुनिधुनि होइ भटन्हि मन चाऊ॥ १॥ वे परकोटेके केंग्रेंपर कैंसे शोभित हो रहे हैं। मानो सुमेरके शिखरॉपर वादक वैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि वज रहे हैं। जिनकी ] ध्विन सुनकर योदाओं के मनमें [लड़नेका ] चाव होता है॥ १॥

वाजहिं भेरि नफीरि अपारा । सुनि कादर उर जाहि द्रारा ॥
देखिन्ह जाइ किपन्ह के ठट्टा । अति विसाल तनु भालु सुभद्दा ॥ २ ॥
अगणित नफीरी और भेरी वज रही हैं, [जिन्हें] सुनकर कायरोंके द्वदयमें दरारें
पड़ जाती हैं । उन्होंने जाकर अत्यन्त विशाल शरीरवाले महान् योदा वानर और

मालुओंके ठट ( समूह ) देखे ॥ २ ॥

धार्विह गर्निह न अवघर घारा। पर्यत फोरि करिंह गिह बारा॥
करकराहिं कोटिन्ह भर गर्निह । दसन ओठ कार्टीह अति तर्निह ॥ ३॥
दिसा कि ] वे रीछ-वानर दौड़ते हैं; औषर (ऊँची-नीची, विकर) घाटियोंको
कुछ नहीं गिनते । पकड़कर पहाड़ोंको फोड़कर रास्ता बना छेते हैं। करोड़ों योदा
करकराते और गरजते हैं। दाँतींसे और कारते और खूब डपटते हैं॥ ३॥

उत रावन इत राम दोहाई। जयित जयित जय परी लराई॥
निसिचर सिखर समूह दहाविं। कृदि धरिंह किप फेरि चलाविंह ॥ ४॥
उधर रावणकी और इधर श्रीरामजीकी दोहाई वोली जा रही है। 'जय' 'जय'
'जय' की ध्विन होते ही लड़ाई छिड़ गयी। राक्षस पहाड़ोंके देर-के-देर शिखरोंको फॅकते
हैं। वानर क्दकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्होंकी ओर चलाते हैं॥ ४॥

छं॰—घरि कुधर खंड प्रचंड मर्कट भाखु गढ़ पर डारहीं। इपटहिं चरन गहि पटिक मिहे भिज चलत बहुरि पचारहीं। अति तरल तरून प्रताप तरपहिं तमिक गढ़ चढ़ि चढ़ि गए। कपि भाखु चढ़ि मंदिरन्ह जहँ तहुँ राम जसु गावत भए॥

प्रचण्ड वानर और भाल पर्वतींके दुकड़े ले-लेकर किलेपर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षमोंके पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वीपर पटककर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चञ्चल और बड़े तेजस्वी वानर-भाल, बड़ी फ़ुर्तींसे उछलकर किलेपर चढ़- चढ़कर गये और जहाँ-तहाँ महलोंमें घुसकर श्रीरामजीका यश गाने लगे। दो॰-एक एक निसिचर गहि पुनि कपि चले पराइ। ऊपर आपु हेठ भट गिरहिं धरनि पर आइ॥ ४१॥ फिर एक-एक राक्षसको पकडकर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे [ राक्षस ] योद्धा-इस प्रकार वे [ किलेपरसे ] घरतीपर आ गिरते हैं ॥ ४१ ॥ चौ०-राम प्रताप प्रबल किपजूथा। मर्दिह निसिचर सुभट बरूथा॥ चढ़े दुर्ग पुनि जहँ तहँ बानर। जय रघुवीर प्रताप दिवाकर॥ १॥

श्रीरामजीके प्रतापसे प्रवल वानरोंके छुंड राक्षम योदाओंके समूह-के-समृह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ-तहाँ किलेपर चढ़ गये और प्रतापमें सूर्यके समान श्रीरघ्वीरकी जय बोलने लगे ॥ १ ॥

चले निसाचर निकर पराई। प्रवल पवन जिमि वन समुदाई ॥ हाहाकार भयउ पुर भारी। रीवहिं बालक भातुर नारी॥ २॥ राक्षसोंके झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोरकी हवा चलनेपर बादलींके समूह तितर-वितर हो जाते हैं। लंका नगरीमें बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक स्त्रियाँ और रोगी [ असमर्थताके कारण ] रोने छगे ॥ २ ॥

सब मिलि देहिं रावनहि गारी। राज करत एहिं मृत्यु हँकारी॥ निज दल बिचल सुनी तेहिं काना । फेरि सुभट लंकेस रिसाना ॥ ३ ॥ सब मिलकर रावणको गालियाँ देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्युको बुला लिया। रावणने जब अपनी सेनाका विचलित होना कार्नोंसे सुना, तब [ भागते हुए ] न्योद्धाओंको लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला—॥ ३॥

जो रन विमुख सुना मैं काना। सो मैं हतब कराक क्रुपाना॥ सर्वसु खाइ भोग करि नाना। समर मूमि भए बहुभ प्राना॥ ४.॥ में जिसे रणसे पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुन्ँगा। उसे स्वयं भयानक दुघारी तलवारसे मारूँगा। मेरा सब कुछ खाया। भाँति-भाँतिके भोग किये और अब -रणभूमिमें प्राण प्यारे हो गये ॥ ४॥

उग्र बचन सुनि सकल डेराने। चले क्रोध करि सुभट लजाने॥ सन्मुख मरन बीर के सीभा। तब तिन्ह तज्ञा प्रान कर छोभा॥ ५॥ रावणके उग्र (कठोर) वचन सुनकर सब वीर डर गये और लजित होकर कोष करके युद्धके लिये लौट चले। रणमें [ शत्रुके ] सम्मुख (युद्ध करते हुए) मरनेमें ही वीरकी शोभा है। [ यह सोचकर ] तब उन्होंने प्राणींका लोग छोड़ दिया ॥ ५ ॥ दो०-वहु आयुध घर सुभट सब भिर्राह पचारि पचारि।

व्याकुल किए. भाखु किप. परिघ त्रिस्लिन्ह मारि॥ ४२॥

बहुत-से अस्त्र-शस्त्र धारण किये सब वीर छलकार-छलकारकर भिड़ने लगे। उन्होंने परिचों और त्रिश्लॉसे मार-मारकर सब रीछ-वानरोंको व्याकुल कर दिया ॥ ४२ ॥ ची०-भय आतुर कपि भागन छागे। जद्यपि उमा जीतिहाई आगे॥ कोउ कह कहूँ अंगद हुनुमंता। कहूँ नल नील दुविद बलवंता॥ १॥

[शिवजी कहते हैं—] वानर भयातुर होकर ( ढरके मारे घवड़ाकर ) भागने हो, यद्यपि हे उमा ! आगे चलकर [ वे ही ] जीतेंगे । कोई कहता है—अंगद, हनुमान् कहाँ हैं ! वलवान् नल, नील और द्विविद कहाँ हैं ! ॥ १ ॥

निज दल विकल सुना हनुमाना। पिच्छम द्वार रहा यलवाना॥
मेघनाद तहँ करइ ल्हराई। ट्ट न द्वार परम किनाई॥ २॥
हनुमान्जीने जन अपने दलको विकल (भयभीत) हुआ सुना, उस समय वे
बलवान् पश्चिम द्वारपर थे। वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। यह द्वार ट्रटता न
था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी॥ २॥

पवनतनय मन भा अति क्रोधा। गर्जेड प्रयल काल सम जोधा॥
कृदि लंक गढ़ ऊपर आवा। गिहि गिरि सेवनाद कहुँ धावा॥ ३॥
तय पवनपुत्र हनुमान्जीके मनमें बड़ा भारी क्रोध हुआ। व कालके समान योदा
बड़े जोरसे गरजे और कूदकर लंकाके किलेपर आ गये और पहाड़ लेकर मेघनादकी
स्रोर दौड़े ॥ ३॥

भंजेड रथ सारथी निपाता। ताहि हृदय महुँ मारेति लाता॥
दुसरें सूत विकल तेहि जाना। स्वंदन वालि तुरत गृह आना॥ ४॥
रथ तोड़ ढाला, सारथिको मार गिराया और मेघनादकी छातीमें लात मारी।
दूसरा सारथि मेघनादको व्याकुल जानकर, उसे रयमें डालकर, तुरंत घर ले आया॥ ४॥
दो०—अंगद सुना पवनसुत गढ़ पर गयउ अकेल।

रत वाँकुरा वालिस्रुत तरिक चढ़ेउ किए खेल ॥ ४३ ॥ इधर अंगदने सुना कि पवनपुत्र हनुमान् किलेपर अकेले ही गये हैं। तो रणमें बाँके बालिपुत्र वानरके खेलकी तरह उन्नलकर किलेपर चढ़ गये ॥ ४३ ॥

चौ॰—जुद्ध विरुद्ध कुद्ध हो बंदर। राम प्रताप सुमिरि उर अंतर॥ रावन भवन चढ़े हो भाई। कर्रीहं कोसलाधीस दोहाई॥ १॥

युद्धमें शतुओंके विरुद्ध दोनों वानर कृद्ध हो गये। हृदयमें श्रीरामजीके प्रतापका स्मरण करके दोनों दौड़कर रावणके महलार जा चड़े और कोसलराज श्रीरामजीकी दुहाई बोलने लगे॥ १॥

कलस सहित गहि सवनु दहावा । देखि निसाचरपति अय पावा ॥ नारि बृंद कर पीटर्हि छाती । अब दुइ कपि. आए उत्तपाती ॥ २ ॥ उन्होंने कलशसित महलको पकड़कर दहा दिया। यह देखकर राक्षसराज रावण हर गया। सन्न स्त्रियाँ हाथोंसे छाती पीटने लगीं [और कहने लगीं—] अवकी बार दो उत्पाती वानर [ एक साथ ] आ गये॥ २॥

किपलीला करि तिन्हिं देराविं। रामचंद्र कर सुजसु सुनाविं॥ धुनि कर गिंह कंचन के खंमा। कहेन्हि किश उतपात अरंभा॥ ३॥ वानरलीला करके ( युड़की देकर ) दोनों उनको उराते हैं और श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश सुनाते हैं। फिर सोनेके खंभोंको हाथोंसे पकड़कर उन्होंने [ परस्पर ] कहा कि अय उत्पात आरम्म किया जाय॥ ३॥

गर्ति परे रिपु कटक मझारी। लागे महें सुज बल भारी॥
काहुहि लात चपेटिन्ह केहू । भजहु न रामिह सो फल लेहू ॥ ४॥
वे गर्जकर शत्रुकी सेनाके बीचमें कूद पड़े और अपने भारी भुजबलसे उसका
मर्दन करने लगे। किसीकी लातसे और किसीकी थप्पड़से खबर लेते हैं [और कहते
हैं कि ] तुम श्रीरामजीको नहीं भजते, उसका यह फल लो ॥ ४॥

दो॰—एक एक सों मदीहें तोरि चलाविह मुंड।
रावन आगें परिह ते जनु फ्रूटिह दिध कुंड ॥ ४४॥
एकको दूसरेसे [रगड़कर] मसल डालते हैं और सिरोंको तोड़कर फेंकते हैं।
वे सिर जाकर रावणके सामने गिरते हैं और ऐसे फ्रूटते हैं मानो दहीके कूँड़े फूट रहे हों॥४४॥
ची॰—महा महा मुखिला जे पाविह । ते पद गहि प्रभु पास चलाविह ॥

कहइ बिभीपतु तिन्ह के नामा। देहिं राम तिन्हहू निज धामा॥ १॥ जिन बड़े-बड़े मुखियों (प्रधान चेनापितयों) को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़-कर उन्हें प्रमुक्ते पास फेंक देते हैं। विभीषणजी उनके नाम बतलाते हैं और श्रीरामजी उन्हें भी अपना धाम (परमपद) दे देते हैं॥ १॥

खल मनुनाद हिजामिष भोगी। पावहिं गित जो जाचत जोगी॥
उमा राम मृदुचित करनाकर। बयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर॥ २॥
व्राहाणींका मांस खानेवाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गित पाते हैं
जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं [परन्तु सहजर्में नहीं पाते ]। [शिवजी कहते
हें — ] हे उमा! श्रीरामजी बड़े ही कोमलहृदय और करणाकी खान हैं। [वे सोचते
हें कि ] राक्षस मुझे वैरभावसे ही सही, स्मरण तो करते ही हैं ॥ २॥

देहिं परम गित सो जियँ जानी। अस कृपाल को कहहु भवानी॥ अस प्रभु सुनिन भजिहें अम त्यागी। नर मितमंद ते परम अभागी॥ ३॥ ऐसा हृदयमें जानकर वे उन्हें परमगित (मोक्ष) देते हैं। हे मवानी! कहो तो ऐसे कृपाल [और]कीन हैं ! प्रभुका ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग-

कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यन्त मन्दबुद्धि और परम भाग्यहीन हैं ॥ ३ ॥ अंगद अरु हजुमंत प्रवेसा । कीन्ह हुगं अस कह अवधेसा ॥ हंकाँ हो किप सोहहिं कैसें । मथिंह सिंधु हुड़ मंदर जैसें ॥ ४ ॥ श्रीरामजीने कहा कि अंगद और हनुमान् किलेमें घुस गये हैं । दोनों वानर लंकामें [ विश्वंस करते ] कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मन्दराचल समुद्रको मय रहे हीं ॥ ४ ॥ दो०—भुज वल रिपु दल दलमिल देखि दिवस कर अंत ।

कृदे जुगल विगत अम आए जहूँ भगवंत ॥ ४५ ॥

भुजाओंके वल्से शत्रुकी सेनाको कुचलकर और मसलकर, फिर दिनका अन्त होता
देखकर हनुमान् और अंगद दोनों कूद पड़े और अम ( यकावट ) रहित होकर वहाँ
आ गये जहाँ भगवान् श्रीरामजी थे ॥ ४५ ॥

चौ०-प्रभु पद कमल सीस तिन्ह नाए। देखि सुभट रघुपित मन भाग ॥
राम कृपा करि जुगल निहारे। भए विगतश्रम परम सुखारे॥ १॥
उन्होंने प्रमुक्ते चरणकमलोंमें सिर नवाये। उत्तम योद्धाओंको देखकर श्रीरघुनायजी मनमें बहुत प्रसन्न हुए। श्रीरामजीने कृपा करके दोनोंको देखा। जिससे वे श्रमरहित
और परम सुखी हो गये॥ १॥

गए जानि अंगद हनुमाना। फिरे भालु मर्कंट भट नाना॥
जानुषान प्रदोष बल पाई। घाए किर दससीस दोहाई॥२॥
अंगद और हनुमान्को गये जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पहे।
राक्षसींने प्रदोष (सायं) कालका बल पाकर रावणकी दुहाई देते हुए वानरींपर धावा किया र निसिचर अनी देखि किप फिरे। जहाँ तहाँ कटकटाइ भट भिरे॥
हो वल प्रवल पचारि पचारी। लरत सुभट नहिं मानिई हारी॥ ३॥
राक्षसोंकी सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ-तहाँ कटकटा-कर भिड़ गये। दोनों ही दल बड़े बलवान् हैं। योद्धा ललकार-ललकारकर लड़ते हैं।
कोई हार नहीं मानते॥३॥

महाबीर निस्चिर सब कारे। नाना बरन बलीमुख भारे॥
सबल जुगल दल समबल जोधा। कौतुक करत लरत किर कोधा॥ ४॥
सभी राक्षस महान् बीर और अत्यन्त काले हैं और वानर विशालकाय तथा
अनेकों रंगोंके हैं। दोनों ही दल बलवान् हैं और समान बलवाले योद्धा हैं। वे कोध
करके लड़ते हैं और खेल करते ( बीरता दिखलाते ) हैं॥ ४॥

प्राबिट सरद पयोद घनेरे। छरत मनहुँ मारुत के प्रेरे।। अनिप अकंपन अरु अतिकाया। बिचछत सेन कीन्हि इन्ह माया॥ ५॥ [ राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं ] मानो क्रमशः वर्षा और



शरद्भृतुके पहुत-से बादल पवनसे प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियोंने अपनी सेनाको विचलित होते देखकर माया की ॥ ५॥

भयउ निमिष महँ स्रति सँधिक्षारा। वृष्टि होइ रुधिरोपल छारा॥ ६॥ पलभरमें अत्यन्त अन्यकार हो गया। खून, पत्यर और राखकी वर्षा होने लगी॥ ६॥

दो०—देखि निविङ् तम दसहुँ दिसि किपदल भयउ खभार।

एकहि एक न देखई जहुँ तहुँ कर्रीह पुकार॥ ४६॥
दसों दिशाओं में अत्यन्त घना अन्धकार देखकर वानरोंकी सेनामें खलवली पड़
गयी। एकको एक (दूसरा) नहीं देख सकता और सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं ॥४६॥
चौ०—सकल मरमु रघुनायक जाना। लिए बोलि अंगद हनुमाना॥

समाचार सब कहि समुझाए। सुनत कोपि किपकुंजर धाए॥ १॥

श्रीरमुनायजी सब रहस्य जान गये। उन्होंने अंगद और हनुमान्को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ कोध करके दौड़े ॥१॥

पुनि कृपाल हैं सि चाप चढ़ावा। पावक सायक सपिद चलावा।।
भयउ प्रकास कर्तहुँ तम नाहीं। ग्यान उद्धूँ जिमि संसय जाहीं।। २॥
फिर कृपाल श्रीरामजीने हँसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निवाण चलाया।
जिससे प्रकाश हो गया। कहीं अँधेरा नहीं रह गया। जैसे शानके उदय होनेपर
[सब प्रकारके ] सन्देह दूर हो जाते हैं।। २॥

भालु बलीमुख पाइ प्रकासा। धाए हरष विगत श्रम त्रासा॥ हनूमान अंगद रन गाजे। हाँक सुनत रजनीचर भाजे॥ ३॥ भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भयसे रहित तथा प्रसन्न होकर दोड़े। हनुमान् और अंगद रणमें गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे॥ ३॥

भागत भट पटकहिं धरि धरनी। करहिं भाछ कपि अद्भुत करनी।।
गहि पद ढारहिं सागर माहीं। मकर उरग झप धरि धरि खाहीं॥ ४॥
भागते हुए राक्षस थोद्धाओंको वानर और भाळ पकड़कर पृथ्वीपर दे मारते हैं।
और अद्भुत (आश्चर्यजनक) करनी करते हैं (युद्धकौशल दिखलाते हैं)। पैर पकड़कर खाउन्हें समुद्रमें डाल देते हैं। वहाँ मगर, साँप और मच्छ उन्हें पकड़-पकड़कर खा डालते हैं॥ ४॥

दो॰—कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराइ। गर्जीहें भालु वळीमुख रिपु दल बल विचलाइ॥ ४७॥ कुछ मारे गये, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़पर चढ़ गये। अपने बलसे शत्रुदलको विचलित करके रीछ और वानर [वीर] गरज रहे हैं॥ ४७॥ चौ०-निसा जानि कि चारिड अनी। आए जहाँ कोसला धनी॥ राम कृपा करि चितवा सवही। अए विगतश्रम बानर तबही॥ १॥ रात हुई जानकर वानरींकी चारों सेनाएँ (टुकड़ियाँ) वहाँ आर्यी जहाँ कोसल-पित श्रीरामजी थे। श्रीरामजीने च्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये बानर श्रम-रहित हो गये॥ १॥

उहीं दसानन सचिव हैंकारे। सय सन कहेसि मुभट जे मारे॥ आधा करक कपिन्ह संवारा। कहहु वेगि का करिल विचारा॥ २॥ वहाँ [ लंकामें ] राजणने मिन्त्रयोंको बुलाया और जो योदा मारे गये थे उन सबको सबसे बताया। [ उसने कहा—] बानरोंने आधी सेनाका संहार कर दिया। अब श्रीष्ठ बताओ, क्या विचार ( उपाय ) करना चाहिये १ ॥ २॥

माल्यवंत श्रति जरह निसाचर। रावन मानु पिता मंत्री यर॥ योला वचन नीति श्रति पावन। खुनहु तात कछु मीर सिम्बायन॥ ३॥ माल्यवंत [नामका एक ] अत्यन्त बूढ़ा राक्षस था। वह रावणकी माताका पिता (अर्थात् उनका नाना) और श्रेष्ट मन्त्री था। वह अत्यन्त पवित्र नीतिके वचन बोला—हे तात। कुछ मेरी सील भी सुनो—॥ ३॥

जब ते तुम्ह सीता हिर आनी। असगुन होहिं न जाहि बदानी॥
वेद पुरान जासु जसु गायो। राम विमुख काहुँ न सुख पायो॥ ४॥
जयसे तुम सीताको हर छाये हो, तबसे इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो
वर्णन नहीं किये जा सकते। वेद-पुराणोंने जिनका यश गाया है, उन श्रीरामसे विमुख
होकर किसीने सुख नहीं पाया॥ ४॥

दो॰—हिरन्याच्छ भ्राता सहित मधु कैटभ वलवान । जेहिं मारे सोइ अवतरेउ कृपासिधु भगवान ॥ ४८(क) ॥ भाई हिरण्यकशिपुसहित हिरण्यक्षको और वलवान् मधु-कैटभको जिन्होंने मारा था, वे ही कृपाके समुद्र भगवान् [ रामरूपसे ] अवतरित हुए हैं ॥ ४८ (क) ॥

## मासपारायण, पचीसवाँ विश्राम

कालक्ष्प खल वन दहन गुनागार घनवीछ।
सिव विरंचि जेहि सेवहिं तासों कवन विरोध ॥ ४८(ख)॥
जो कालक्ष्म हैं, दुष्टोंके समृहरूपी वनके मस्म करनेवाले [आम ] हैं, गुणांके धाम और
जानवन हैं एवं शिवंजी और ब्रह्माजी मी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा १ ॥४८(ख)॥
चौ०-परिहरि वयक देहु बैदेही। मजहु कृपानिधि परम सनेही॥
ताके बचन बान सम लागे। किराआ मुह किर जाहि अभागे॥ १॥

[ अतः ] वैर छोड़कर उन्हें जानकीजीको दे दो और क्रपानिधान परम स्नेही श्रीरामजीका भजन करो । रावणको उसके वचन वाणके समान लगे। [ वह बोला— ] अरे अभागे! मुँह काला करके [ यहाँसे ] निकल जा।। १।।

वृद्ध भएसि न त मरतें तोहीं। अब जिन नयन देखावसि मोही ॥
तेहिं अपने मन अस अजुमाना। बध्यो चहत एहि क्रुपानिधाना ॥ २ ॥
त् वृद्धा हो गयाः नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आँखोंको अपना मुँह
न दिखला। रावणके ये वचन सुनकर उसने (माल्यवान्ने) अपने मनमें ऐसा अनुमान
किया कि इसे क्रुपानिधान श्रीरामजी अब मारना ही चाहते हैं ॥ २ ॥

सो उठि गयउ कहत हुर्वादा। तब सकोप बोलेड घननादा॥ कौतुक प्रात देखिअहु मोरा। करिहर्डे बहुत कहीं का थोरा॥ ३॥ वह रावणको दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद कोधपूर्वक योला—सर्वेर मेरी करामात देखना। मैं बहुत कुछ कलँगा; थोड़ा क्या कहूँ ! (जो कुछ वर्णन कलँगा थोड़ा ही होगा)॥ ३॥

सुनि सुत बचन भरोसा आवा। प्रीति समेत अंक बैठावा।।
करत विचार भयउ भिनुसारा। छागे किए पुनि चहुँ दुआरा॥ ४॥
पुत्रके बचन सुनकर रावणको भरोसा आ गया। उसने प्रेमके साथ उसे गोरमें
बैठा छिया। विचार करते-करते ही सबेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजीपर जा

कोपि कपिन्ह दुर्घट गढ़ घेरा। नगर कोलाहलु भयत घनेरा॥ विविधायुध घर निसिचर घाए। गढ़ ते पर्वत सिखर दहाए॥ ५॥ वानरोंने कोध करके दुर्गम किलेको घेर लिया। नगरमें बहुत ही कोलाहल (शोर) मच गया। राक्षस बहुत तरहके अस्त्र-शस्त्र धारण करके दोड़े और उन्होंने किलेपरसे पहाड़ोंके शिखर दहाये॥ ५॥

हां - हां हे महीघर सिखर कोटिन्ह विविध विधि गोला चले। घहरात जिमि पविपात गर्जत जनु प्रलय के बादले। मर्कट विकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भए। गहि सैल तेहि गढ़ पर चलावहिं जहाँ सो तहाँ निसिचर हए॥

उन्होंने पर्वतोंके करोड़ों शिखर उद्दाये, अनेक प्रकारसे गोले चलने लगे। ये गोले ऐसा घहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो (बिजली गिरी हो) और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलयकालके बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं (धायल हो जाते हैं), उनके शरीर जर्जर (चलनी) हो जाते हैं, तब भी वे लटते नहीं (हिम्मत नहीं हारते ) । वे पहाड़ उठाकर उसे किल्पर फेंकते हैं । राक्षस जहाँ-के-तहाँ ( जो जहाँ होते हैं वहीं ) मारे जाते हैं ।

दो॰—मेघनाद सुनि श्रवन अस गढ़ पुनि छँका आह । उत्तरचो बीर हुर्ग तें सन्मुख चल्यो वजाह ॥ ४९ ॥ मेघनादने कानॉसे ऐसा सुना कि वानरॉने आकर फिर किलेको थेर लिया है। तब वह बीर किलेसे उत्तरा और डंका वजाकर उनके सामने चला ॥ ४९ ॥ चौ०-कहूँ कोसलाधीस हो स्नाता । धन्बी सकल लोक विष्याता ॥

कहूँ नल नील द्विविद सुग्रीवा। अंगद हन् मंत वल सींवा॥ १॥ [मेघनादने पुकारकर कहा—] समस्त लोकोंमें प्रतिद्ध धनुर्धर कोसलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं १ नल, नील, द्विविद, सुग्रीव और वलकी सीमा अंगद और इनुमान् कहाँ हैं १॥ १॥

कहाँ विभीषनु श्राताद्रोही। आज सविह हिंठ मारखँ ओही ॥ अस किह किठन बान संधाने। अतिसय क्रोध श्रवन लगि ताने॥ २॥ माईसे द्रोह करनेवाला विभीषण कहाँ है १ आज मैं सबको और उस दुएको तो हठपूर्वक (अवस्य ही) मारुँगा। ऐसा कहकर उसने धनुषपर किठन वाणींका सन्धान किया और अस्यन्त क्रोध करके उसे कानतक खींचा॥ २॥

सर समूह सो छाड़ै लागा। जनु सपच्छ घावहि वहु नागा॥ जहाँ तहें परत देखिअहिं बानर। सन्मुख होइ न सके तेहि अवसर॥ ३॥ वह बाणोंके रमूह छोड़ने लगा। मानो वहुत-से पंखवाले साँप दौड़े जा रहे हों। जहाँ-तहाँ वानर गिरते दिखायी पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके॥ ३॥

जह तह भागि चले किप रीछा। बिसरी सबिह जुद्ध के ईछा।। सी किप भाछ न रन मह देखा। कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा॥ ४॥ रीछ-वानर जहाँ-तहाँ भाग चले। सबको युद्धकी इच्छा भूल गयी। रणभूमिमैं ऐसा एक भी वानर या भाछ नहीं दिखायी पड़ा जिसको उसने प्राणमात्र अवशेष न कर दिया हो ( अर्थात् जिसके केवल प्राणमात्र ही न वचे हों; वल, पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो )॥ ४॥

दो॰—दस दस सर सब मारेसि परे भूमि कपि बीर।
सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बल धीर॥ ५०॥
फिरं उसने सबको दस-दस बाण मारे, वानर वीर पृथ्वीपर गिर पड़े। बलवान्
और धीर मेघनाद सिंहके समान नाद करके गरजने लगा॥ ५०॥

चौ०म्देखि पवनसुत कटक बिहाला। क्रोधवंतं जनु धायउ काला॥ ः प्रहासैल एक दुरत उपारा। अति रिस मेघनाद पर डारा॥ १॥ :

सारी सेनाको बेहाल ( न्याकुल ) देखकर पवनपुत्र हनुमान् क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो । उन्होंने तुरंत एक वड़ा मारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोधके साथ उसे मेघनादपर छोड़ा ॥ १॥

भावत देखि गयउ नभ सोई। रथ सारथी तुरग सब खोई॥ यार यार पचार हनुमाना। निकट न भाव मरमु सो जाना॥ २॥ पहाइको आते देखकर वह आकाशमें उड़ गया। [उसके] रथ, धारथि और घोड़े छन नए हो गये (चूर-चूर हो गये)। हनुमान्जी उसे घार-बार छळकारते हैं। पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बळका मर्म जानता था॥ २॥

रघुपति निकट गयउ घननादा । नाना भाँति करेसि दुर्बादा ॥
अरा सस्त्र आयुध सब दारे । कौतुकहीं प्रभु काटि निवारे ॥ ३ ॥
[तय ] मेघनाद श्रीरघुनाथजीके पास गया और उसने [उनके प्रति ] अनेकों
प्रकारके दुर्वचनोंका प्रयोग किया । [फिर ] उसने उनपर अस्त्र-शस्त्र तथा और सब
इिगयार चलाये । प्रभुने खेलमें ही सबको काटकर अलग कर दिया ॥ ३ ॥

देखि प्रताप सूढ़ खिसिआना। करें छाग साया बिधि नाना॥ जिसि कोड करें गरुड़ सें खेळा। ढरपावें गिह स्वरूप सपेळा॥ ४॥ श्रीरामजीका प्रताप (सामर्थ) देखकर वह मूर्ख ळजित हो गया और अनेकों प्रकारकी माया करने छगा। जैसे कोई न्यक्ति छोटा-सा साँपका बच्चा हाथमें छेकर गरुडको ढरावे और उससे खेळ करे॥ ४॥

दो॰—जासु प्रवल माया वस सिव विरंचि बड़ छोट।
ताहि दिखावइ निसिचर निज माया मित खोट॥ ५१॥
शिवजी और ब्रह्माजीतक बड़े-छोटे [समी] जिनकी अरयन्त बलवान् मायाके वश्में
हैं, नीचबुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है॥ ५१॥

चौ०-नभ चिंद, वरप विपुल अंगारा। महि ते प्रगट होहिं जलधारा॥
नाना भाँति पिसाच पिसाची। मारु काटु धुनि बोलिंह नाची॥ १॥
आकाशमें [ ऊँचे ] चढ़कर वह वहुत-से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वीसे जलकी
धाराएँ प्रकट होने लगीं। अनेक प्रकारके पिशाच तथा पिशाचिनियाँ नाच-नाचकर
भारो, काटो की आवाज करने लगीं॥ १॥

बिष्टा पूय रुधिर कच हाड़ा। बरषद्द कबहुँ उपल बहु छाड़ा॥
बरिष धूरि कीन्हेसि अँधिआरा। सूझ न आपन हाथ पसारा॥ २॥
वह कभी तो विष्ठा, पीन, खून, बाल और हिंडुवाँ बरसाता या और कभी बहुत-से
पत्यर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अँधेरा कर दिया कि अपना ही
पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था॥ २॥

किप अकुछाने माया देखें। सब कर मरन बना एहि लेखें। कीतुक देखि राम भुसुकाने। भए सभीत सकल किप जाने॥ ३॥ माया देखकर बानर अकुछा उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसावसे (इसी तरह रहा) तो सबका मरण आ बना। यह कीतुक देखकर श्रीरामजी मुसकराये। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गये हैं॥ ३॥

एक बान काटी सब माया। जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया॥

कृपादृष्टि कृपि भालु बिलोके। भए प्रबळ रन रहिंह न रोके॥ ४॥

तब श्रीरामजीने एक ही बाणसे सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अन्धकारके
समूहको हर लेता है। तदनन्तर उन्होंने कृपाभरी दृष्टिसे बानर-भालुऑकी ओर देखा,

जिससे ] वे ऐसे प्रवल हो गये कि रणमें रोकनेपर भी नहीं ककते थे॥ ४॥

दो॰—आयसु मागि राम पहि अंगदादि कपि साथ।

लिखमन चले कुद्ध होइ यान सरासन हाथ॥ ५२॥

श्रीरामजीसे आज्ञा माँगकरः अंगद आदि वानरोंके साथ हाथोंमें धनुप-त्राण लिये
हुए श्रीलक्ष्मणजी कुद्ध होकर चले॥ ५२॥

चौ० - छतज नयन उर बाहु विसाला । हिसिगिरि निभतनु कसु एक लाला ॥ इहाँ दसानन सुभट पठाए । नाना अस्त्र सखा गहि धाए ॥ १ ॥ उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएँ हैं । हिमाचल पर्वतके समान उज्ज्वल (गौरवर्ण) शरीर कुछ ललाई लिये हुए हैं । इधर रावणने भी यहे-यहे योदा भेजे, जो अनेकों अस्त्र-शस्त्र लेकर दौड़े ॥ १ ॥

भूघर नख बिटपायुध धारी। धाए किप जय राम पुकारी॥
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी। इत उत जय इच्छा निह थोरी॥ २॥
पर्वतः नख और इक्षरूपी हथियार धारण किये हुए वानर श्रीरामचन्द्रजीकी जय'
पुकारकर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी-से-जोड़ी भिड़ गये। इधर और उधर दोनों
ओर जयकी इच्छा कम न थी (अर्थात् प्रवल थी)॥ २॥

सुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह काटहिं। किप जयसील मारि पुनि ढाटिहें॥ मारु मारु घर घर घर मारू। सीस तोरि गिह भुजा उपारू॥ ३॥ वानर उनको घूँसों और लातोंसे मारते हैं, दाँतोंसे काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डाँटते भी हैं। 'मारो, मारो, पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और सुजाएँ पकड़कर उखाड़ लो?॥ ३॥

असि रव पूरि रही नव खंढा। धाविह जह तह रंड प्रचंडा॥ देखिंद कीतुक नम सुर छंदा। कवहुँक बिसमय कबहुँ अनंदा॥ ४॥ नवों खण्डोंमें ऐसी आवाज भर रही है। प्रचण्ड रुण्ड (धड़) जहाँ-तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाशमें देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनन्द ॥ ४॥

दो॰—रुधिर गाड़ भरि भरि जम्यो ऊपर धूरि उड़ाइ।
जनु अँगार रासिन्ह पर मृतक धूम रह्यो छाइ॥ ५३॥
खून गड़ोंमें भर-भरकर जम गया है और उसपर धूल उड़कर पड़ रही है
[वह दृश्य ऐसा है ] मानो अंगारोंके देरोंपर राख छा रही हो॥ ५३॥
चौ॰—धायल चीर चिराजिह कैसे। कुसुमित किंसुक के तह जैसे॥
लिखमन मेधनाद द्वौ जोधा। भिरिह परसपर करि अति कोधा॥ १॥
धायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलासके पेड़। लक्ष्मण और मेधनाद
दोनों योद्वा अत्यन्त कोध करके एक दूसरेसे भिड़ते हैं॥ १॥

एकहि एक सकद्द निहं जीती। निसिचर छल बल करह् अनीती॥
कोधवंत तब भयउ अनंता। भंजेउ रथ सारथी तुरंता॥२॥
एक दूसरेको (कोई किसीको) जीत नहीं सकता। राक्षव छल-बल (माया)
और अनीति (अधर्म) करता है, तब भगवान् अनन्तजी (लक्ष्मणजी) क्रोधित हुए
और उन्होंने तुरंत उसके रथको तोड़ डाला और सारथिको टुकड़े-टुकड़े कर दिये!॥२॥

नाना विधि प्रहार कर सेषा। राच्छस भयउ प्रान अवसेषा॥
रावन सुत निज मन अनुमाना। संकठ भयउ हरिहि मम प्राना॥ ३॥
दोपजी (लक्ष्मणजी) उसपर अनेक प्रकारसे प्रहार करने लगे। राक्षसके प्राणमात्र
शेष रह गये। रावणपुत्र मेघनादने मनमें अनुमान किया कि अन तो प्राणसंकट आ
वना। ये मेरे प्राण हर लेंगे॥ ३॥

बीरचातिनी छाड़िसि साँगी। तेजपुंज छछिमन डर छागी॥

मुरुछा भई सिक्त के छागें। तब चिछ गयड निकट भय त्यागें॥ ४॥

तय उसने वीरघातिनी शक्ति चछायी। वह तेजपूर्ण शक्ति छक्ष्मणजीकी छातीमें

छगी। शक्तिके छगनेसे उन्हें मूर्च्छा आ गयी। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास
चछा गया॥ ४॥

दो॰—मेघनाद सम कोटि सत जोघा रहे उठाइ।
जगदाधार सेष किमि उठै चले खिखिआइ॥ ५४॥
मेघनादके समान सौ करोड़ (अगणित) योद्धा उन्हें उठा रहे हैं। परन्तु जगत्के आधार श्रीरोषजी (लक्ष्मणज़ी) उनसे कैसे उठते ! तब वे लजाकर चले गये॥ ५४॥
चौ॰—सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू। जारह सुवन चारिद्स आसू॥
सक संग्राम जीति को ताही। सेविहः सुर नर अग जग जाही॥ १॥
[शिवजी कहते हैं—] हे गिरिजे! सुनोः [प्रलयकालमें] जिन (शेषनाग) के

कोषकी अग्नि चौदहों भुवनोंको तुरंत ही जला डालती है और देवता, मनुष्य तथा समस्त चराचर [जीव ] जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राममें कौन जीत सकता है ! !! १ !! यह कौतहरू जानइ सोई। जा पर कृपा राम के होई॥ संध्या भइ फिरि हो बाहनो। लगे सँभारन निज निज अनी॥ २ ॥ इस लीलाको वही जान सकता है जिसपर श्रीरामजीकी कृपा हो। सन्व्या होनेपर दोनों ओरकी सेनाएँ लौट पड़ीं; सेनापित अपनी-अपनी सेनाएँ सँमालने लगे॥ २ ॥ व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेस्तर। लिलम कहाँ वृह्म करुनाकर॥ तब लगि ले आयउ हनुमाना। अनुज देखि प्रभु अति दुख माना॥ ३ ॥ व्यापक, ब्रह्म, अजेय, सम्पूर्णब्रह्माण्डके ईश्वर और करुणाकी खान श्रीरामचन्द्रजीने पूछा—लक्ष्मण कहाँ हैं ! तबतक हनुमान् उन्हें ले आये, छोटे भाईको [इस दशामें] देखकर प्रभुने बहुत ही दुःख माना॥ ३ ॥

जामवंत कह वैद सुपेना। छंकाँ रहह को पठई छेना॥
धरि रुष्ठ रूप गयड हनुमंता। आनेड भवन समेत मुरंता॥ ४॥
जाम्बवान्ने कहा—छंकामें सुपेण वैद्य रहता है। उसे छे आनेके छिये किसको
भेजा जाय ! हनुमान्जी छोटा रूप धरकर गये और सुपेणको उसके घरसमेत तुरंत ही
उठा छाये॥ ४॥

दो॰—राम पदारविंद सिर नायउ आइ सुपेन।
कहा नाम गिरि औपधी जाहु पवनसुत छेन॥ ५५॥
सुषेणने आकर श्रीरामजीके चरणारिवन्दोंमें सिर नवाया। उसने पर्वत और औपधका नाम बताया। [और कहा कि ] हे पवनपुत्र! ओपिष छेने जाओ॥ ५५॥
चौ०—राम चरन सरसिज उर राखी। चला प्रभंजनसुत बल भाषी॥
उहाँ दूत एक मरसु जनावा। रावनु कालनेमि गृह आवा॥ १॥
श्रीरामजीके चरणकमलोंको हृदयमें रखकर पवनपुत्र हृनुमान्जी अपना बल
बखानकर (अर्थात् मैं अभी लिये आता हूँ, ऐसा कहकर) चले। उधर एक गुप्तचरने
रावणको इस रहस्यकी खबर दी। तब रावण कालनेमिके घर आया॥ १॥

दसमुख कहा मरमु तेहिं सुना। पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना॥
देखत तुम्हि नगरु नेहिं जारा। तासु पंथ को रोकन पारा॥ २॥
रावणने उसको सारा मर्म (हाल) वतलाया। कालनेमिने सुना और वार-वार
सिर पीटा (खेद प्रकट किया)। [उसने कहा—] तुम्हारे देखते-देखते जिसने नगर
जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है !॥ २॥

भिंत रघुपति करु हित आपना। छाँदृहु नाथ सृषा जल्पना॥ नीळ कंज तनु सुंदर स्थामा। हृद्याँ राखुः छोचनाभिरामा॥ ३॥ शीरगुनाभजीका भजन करके तुम अपना कल्याण करो । हे नाथ ! छूंठी बकवाद छोट् दो । नेशिको आनन्द देनेवाल नीलकमलके समान सुन्दर श्याम शरीरको अपने इस्यमें रक्खो ॥ ३॥

में हैं मार मूड़ता त्यामू। महा मोह निस्ति स्तत नामू॥ काल ब्याल कर अच्छक नोई। सपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई॥ ४॥ मैं-तू (भेद-भाव) और ममतारूपी मूढ़ताको त्याग दो। महामोह (अज्ञान) रूपी राहिने सो रहे हो, मो जाग उठो। जो काल्रूपी सर्पका भी भक्षक है, कहीं स्वप्त-में भी वह रणमें जीता जा सकता है ?॥ ४॥

दो॰--सुनि द्सकंट रिसान अति तेहिं मन कीन्ह विचार।

राम दूत कर मरों वरु यह खल रत मल भार ॥ ५६ ॥ उसकी ये वातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमिने मनमें विचार किया कि [ इसके हाथसे मरनेकी अपेक्षा ] श्रीरामजीके दूतके हाथसे ही मरूँ तो अन्हा है। यह दुष्ट तो पापसमूहमें रत है ॥ ५६ ॥

नीर-अस किह चला रिविसि मग माया । सर मंदिर बर बाग बनाया ॥

मारतसुत देखा सुभ आश्रम । मुनिहि बूझि जल पियों जाह श्रम ॥ १ ॥

यह मन-ही-मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्गमें माया रची । तालाव,

मन्दिर और सुन्दर बाग बनाया । हनुमान्जीने सुन्दर आश्रम देखकर सोचा कि सुनिसे

पूछकर जल पी दें, जिससे थकावट दूर हो जाय ॥ १ ॥

राष्ट्रस कपट वैप तहें सोहा। मायापित दूतिह चह मोहा॥ जाड् पवनस्रुत नायउ माथा। लाग सो कहे राम गुन गाथा॥ २॥ राक्षय वहाँ कपट [से मुनि] का वेज़ बनाये विराजमान था। वह मूर्ज अपनी मायारे मायापितके दूतको मोहित करना चाहता था। मारुतिने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्रीरामजीके गुणोंकी कथा कहने लगा॥ २॥

होत महा रन रावन रामिह । जितिहाँ राम न संसय या महि ॥
इहाँ भएँ में देखाँ भाई । ग्यानदृष्टि बल मोहि अधिकाई ॥ ३ ॥
[ वह वोला— ] रावण और राममें महान् युद्ध हो रहा है । रामजी जीतेंगे इसमें
सन्देह नहीं है । हे भाई ! मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ । सुझे ज्ञानदृष्टिका
बहुत बढ़ा बल है ॥ ३ ॥

सागा जल तेहिं दीन्ह कमंडल। कह किप निहं अघाउँ थोरें जल ॥ सर मजन करि आतुर आवहु। दिच्छा देउँ ग्यान जेहि पावहु॥ ४॥ हनुमान्जीने उससे जल माँगा, तो उसने कमण्डल दे दिया। इन्नुमान्जीने कहा—योड़े जलसे में तृप्त नहीं होनेका। तब वह बोला—तालावमें स्नान करके तुरंत छोट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूँ, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो ॥ ४॥

दो॰—सर पैठत कपि पद गहा मकरीं तब अकुछान।
मारी सो घरि दिव्य तनु चछी गगन चढ़ि जान॥ ५७॥
तालबमें प्रवेश करते ही एक मगरीने अकुलाकर उसी समय हनुमान्जीका पैर

तालावम प्रवेश करत हा एक मगरान अकुलाकर उसा समय हनुमान्जाका पर पकड़ लिया । हनुमान्जीने उसे मार डाला । तन वह दिव्य देह धारण करके विमानपर चढ़कर आकाशको चली ॥ ५७ ॥

चौ०-किप तव दरस भइउँ निष्पापा। मिटा तात मुनियर कर सापा॥

मुनि न होइ यह निसिचर घोरा। मानहु सत्य वचन किप मोरा॥ १॥

[ उसने कहा— ] हे बानर! मैं तुम्हारे दर्शनसे पापरहित हो गयी। हे तात!
श्रेष्ठ मुनिका शाप मिट गया। हे किप ! यहं मुनि नहीं है, घोर निसाचर है। मेरा वचन सत्य मानो॥ १॥

अस किह गई अपछरा जबहीं। निसिचर निकट गयड किप तबहीं॥
कह किप मुनि गुरदिष्ठना छेहू। पाछें हमिह मंत्र तुम्ह देहू॥२॥
ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गयी, रयों ही हनुमान्जी निशाचरके पास
गये। हनुमान्जीने कहा—हे मुनि! पहले गुददक्षिणा ले लीजिये। पीछे आप मुझे
मन्त्र दीजियेगा॥२॥

सिर लंगूर लपेटि पछारा। निज तनु प्रगटेसि मरती बारा॥ राम राम किं छाड़ेसि प्राना। सुनि मन हरिप चलेड हनुमाना॥ ३॥ इनुमान्जीने उसके सिरको पूँछमें लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना (राक्षसी) शरीर प्रकट किया। उसने राम-राम कहकर प्राण छोड़े। यह (उसके मुँहसे राम-नामका उच्चारण) सुनकर हनुमान्जी मनमें हिषेत होकर चले॥ ३॥

देखा सैंछ न औषध चीन्हा। सहसा किप उपारि गिरि लीन्हा॥
गिरि गिरि निस भावत भयऊ। अवधपुरी ऊपर किप गयऊ॥ ४॥
उन्होंने पर्वतको देखा, पर औषघ न पहचान सके। तव हनुमान्जीने एकदमसेः
पर्वतको ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान्जी रातहीमें आकाशमार्गसे दौड़ चलेः
और अयोध्यापुरीके जपर पहुँच गये॥ ४॥

दो॰ देखा भरत विसाल अति निस्चिर मन अनुमानि । वितु फर सायक मारेड चाप श्रवन लगि तानि ॥ ५८॥ भरतजीने आकाशमें अत्यन्त विशाल खरूप देखा, तब मनमें अनुमान किया किः यह कोई राक्षस है। उन्होंने कानतक धनुषको खींचकर बिना फलका एक बाण मारा॥ ५८॥ नी०-परेड मुरुछि महि लागत सायक । सुमिरत राम राम रघुनायक ॥
सुनि प्रिय बचन भरत तब धाए । कि समीप अति आतुर आए ॥ १ ॥
चाण लगते ही हतुमान्जी 'राम, राम, रघुपति' का उचारण करते हुए मूर्च्छित
होकर पृष्टीरर गिर पहे । प्रिय वचन (रामनाम) सुनकर भरतजी उठकर दीड़े और
चड़ी उतायलीने हतुमान्जीके पास आये ॥ १ ॥

बिकल विलोकि कीस उर लावा। जागत नहिं बहु भाँति जगावा॥

सुन्त मलीन मन भए दुखारी। कहत बचन भरि लोचन बारी॥२॥

एनुमान्जीको व्याकुल देलकर उन्होंने हृदयसे लगा लिया। बहुत तरहसे
जगाया, पर वे जागते न थे। तव भरतजीका मुख उदास हो गया। वे मनमें बड़े दुखी

हुए और नेत्रीमें [विगादके आँसुआँका] जल भरकर ये वचन बोले—॥ २॥

जेहिं विधि राम विमुल मोहि कीन्हा । तेहिं पुनि यह दारुन हुख दीन्हा ॥ जीं मोरें मन बच अरु काया । प्रीति राम पद कमळ अमाया ॥ ३ ॥ जिस विधाताने मुसे श्रीरामसे विमुल किया, उसीने फिर यह भयानक दुःख भी दिया। यदि मन, वचन और शरीरसे श्रीरामजीके चरणकमळोंमें मेरा निष्कपट प्रेम हो, ॥ ३ ॥

ती कपि होउ विगत श्रम सूला । जों मो पर रघुपति अनुकूला ॥ सुनत बचन ठठि बेंठ कपीसा । किह जय जयित कोसलाधीसा ॥ ४ ॥ और यदि श्रीरघुनाथजी मुझपर प्रसन्न हों तो यह वानर थकावट और पीड़ासे रिहत हो जाय । यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान्जी 'कोसलपित श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो, जय हो' कहते हुए उठ वैठे ॥ ४ ॥

सो॰—लीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तनु लोचन सजल। श्रीत न हृद्यँ समाइ सुमिरि राम रघुकुल तिलक॥ ५९॥

भरतजीने वानर ( हनुमान्जी ) को हृदयसे लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेजेंमि [ आनन्द तथा प्रेमके आँसुओंका ] जल भर आया । रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके भरतजीके हृदयमें प्रीति समाती न थी ॥ ५९॥

चौ०-तात कुसल कहु सुखनिधान की। सहित अनुज अरु मातु जानकी॥
कपि सब चरित समास बलाने। भए दुखी मन महुँ पछिताने॥ १॥

[ भरतजी बोले—] हे तात ! छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी पहित सुख-निधान श्रीरामजीकी कुशल कहो । वानर ( हनुमान्जी ) ने संक्षेपमें सब कथा कही । सुनकर भरतजी दुखी हुए और मनमें पछताने लगे ॥ १ ॥

1,

अहह देव में कत जग जायउँ। प्रमु के एकहु काज न आयउँ॥ जाति कुअवसरु मन धरि धीरा। पुनि कपि सन बोले बलबीरा॥२॥ हा देव ! मैं जगत्में क्यों जन्मा ! प्रभुके एक भी काम न आया । फिर कुअवसर (विपरीत समय) जानकर मनमें धीरज धरकर वर्ख्यार भरतजी हनुमान्जीसे वोले—॥ २ ॥ तात गहरू होहहि तोहि जाता । काज नसाहहि होत प्रभाता ॥ चढ़ सम सायक सैंल समेता । पठवीं तोहि जहाँ कुपानिकेता ॥ ३ ॥

हे तात ! तुमको जानेमं देर होगी और सबेरा होते ही काम विगड़ जायगा । [अत: ] तुम पर्वतविहत मेरे बाणपर चढ़ जाओ, में तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपाके धाम श्रीरामजी हैं ॥ ३ ॥

सुनि किप सन उपजा अभिमाना । मोरें भार चिछिहि किमि बाना ॥ राम प्रभाव विचारि बहोरी । बंदि चरन कह किप कर जोरी ॥ ४ ॥ भरतजीकी यह बात सुनकर [ एक बार तो ] हनुमान्जीके मनमें अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझसे बाण कैसे चलेगा ! ( किन्तु ) फिर श्रीरामचन्द्रजीके प्रभाव-का विचार करके वे भरतजीके चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर बोले—॥ ४ ॥

दो॰ तब प्रताप उर राखि प्रभु जैहउँ नाथ तुरंत।
अस कहि आयसु पाइ पद वंदि चलेउ हनुमंत ॥ ६० (क) ॥
हे नाथ ! हेप्रमो ! मैं आपका प्रताप हृदयमें रखकर तुरंत चला जाऊँगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और मरतजीके चरणोंकी वन्दना करके हनुमान्जी चले॥ ६० (क)॥

भरत वाहु वल सील गुन प्रभु पद प्रीति अपार।

मन महुँ जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार ॥ ६० (ख)॥

भरतजीके बाहुबल, शील (सुन्दर खभाव), गुण और प्रभुके चरणोंमें अपार
प्रेमकी मन-ही-मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्रीहनुमान्जी चले जा
रहे हैं॥ ६० (ख)॥

चौ०-उहाँ राम छिमनिह निहारी। बोले वचन मनुज अनुसारी॥
अर्ध राति गइ किप निर्ह आयउ। राम उठाइ अनुज उर छायउ॥ १॥
वहाँ छक्ष्मणजीको देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्योंके अनुसार (समान')
वचन बोले-आधी रात बीत चुकी, हनुमान् नहीं आये। यह कहकर श्रीरामजीने
छोटे माई छक्ष्मणजीको उठाकर हृदयसे छगा छिया॥ १॥

सकहु न दुखित देखि मोहि काक । बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ ॥

मम हित लागि तजेहु पितु माता । सहेहु बिपिन हिम आतप बाता ॥ २ ॥

[ और बोले—] हे भाई ! तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे । तुम्हारा स्वभाव सदासे हो कोमल था । मेरे हितके लिये तुमने माता-पिताको भी छोड़ दिया और बनमें जाड़ा, गरमी और हवा सब सहन किया ॥ २ ॥

सो अनुराग कहाँ अब साई। उठहु न सुनि मम बच विकलाई॥ जों जनतें चन चंधु विछोहू। पिता बचन मनतें नहिं ओहू॥ ३॥ हे भाई! वह प्रेम अब कहाँ है १ मेरे व्याकुछतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं १ यदि में जानता कि वनमें भाईका विछोह होगा तो मैं पिताका वचन [जिसका मानना मेरे लिये परम कर्तव्य या] उसे भी न मानता॥ ३॥

सुत बित नारि भवन परिवारा। हो हिं जा हिं जग बार हिं वारा॥
अस विचारि जियं जागहु ताता। मिछ इन जगत सहोदर श्राता॥ ४॥
पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार—ये जगत्में वार-बार होते और जाते हैं, परन्तु
जगत्में सहोदर-भाई वार-वार नहीं मिछता। हृदयमें ऐसा विचारकर हे तात! जागो॥४॥
जधा पंत्र बिनु खग अति दीना। मिन बिनु फिन करिवर कर हीना॥
अस मम जिवन बंधु बिनु तो ही। जौं जद दैव जिला वै मो ही॥ ५॥
जैसे पंत्र विना पत्री, मिण विना सर्प और सूँड विना श्रेष्ठ हाथी अत्यन्त दीन
हो जाते हैं, हे भाई। यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रक्ले तो तुम्हारे विना मेरा जीवन
भी ऐसा ही होगा॥ ५॥

ना प्राप्त कोन सुहु लाई। नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई॥ वह अपजस सहते जन माहीं। नारि हानि विसेष छति नाहीं॥ ६॥ स्त्रीके लिये प्यारे भाईको खोकर, मैं कौन-सा मुँह लेकर अवध जाऊँगा १ मैं जगत्में यदनामी भले ही सह लेता (कि राममें कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्रीको खो बीठे) स्त्रीकी हानिसे [इस हानिको देखते] कोई विशेष क्षति नहीं थी॥ ६॥

अव अपलोकु सोकु सुत तोरा। सिहिहि निदुर कठोर उर मोरा॥
निज जननी के एक कुमारा। तात तासु तुम्ह प्रान अधारा॥ ७॥
अव तो हे पुत्र! मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक
दोनों ही सहन करेगा। हे तात! तुम अपनी माताके एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो ॥ ॥

सौंपेसि मोहि तुम्हि गिह पानी । सब विधि सुखद परम हित जानी ॥
उत्तरु काह देहउँ तेहि जाई । उठि किन मोहि सिखावहु भाई ॥ ८ ॥
सब प्रकारसे सुख देनेवाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ
पकड़कर मुझे सौंपा था । मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूँगा १ हे भाई । तुम
उठकर मुझे निखाते ( समझाते ) क्यों नहीं १ ॥ ८ ॥

बहु बिधि सोचत सोच बिमोचन । स्रवत सिक्छ राजिव दछ छोचन ॥
उमा एक अखंड रघुराई। नर गति भगत कृपाळ देखाई॥ ९॥
सोचसे छुड़ानेवाळे श्रीरामजी बहुत प्रकारसे सोच कर रहे हैं। उनके कमळकी
पंखुड़ीके समान नेत्रोंसे [विषादके आँसुओंका] जल बह रहा है। [शिवजी कहते हैं—]

हे उमा ! श्रीरघुनाथजी एक [ अहितीय ] और अखण्ड ( वियोगरहित ) हैं । भक्तींपर कृपा करनेवाले भगवान्ने ( लीला करके ) मनुष्यकी दशा दिखलायी है ॥ ९ ॥ सो॰—प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भए वानर निकर।

सा॰—प्रभु प्रलाप सुनि कान विकास स्व पार्थ राज्य स्वाप स्व पार्थ स्व पार्थ हुनान जिमि करना महँ वीर रस ॥ ६१ ॥ प्रभुके [ लीलाके लिये किये गये ] प्रलापको कानोंसे सुनकर वानरोंके समूह व्याकुल हो गये । [ इतनेमें ही ] हनुमान्जी आ गये। जैसे करुणरस [ के प्रसङ्ग ]

में बीररस [ का प्रसङ्घ ] आ गया हो ॥ ६१ ॥

ची०-हरिष राम भेटेड हनुमाना । अति कृतग्य प्रभु परम सुजाना ॥

तुरत बैद तब कीन्द्रि उपाई । उठि बैठे छिष्टमन हरपाई ॥ १ ॥

श्रीरामजी हर्षित होकर हनुमान्जीसे गले लगकर मिले । प्रभु परम सुजान
(चतुर) और अत्यन्त ही कृतज्ञ हैं । तब वैद्य (सुषेण) ने तुरंत उपाय किया।
(जिससे) छक्मणजी हर्षित होकर उठ बैठे ॥ १ ॥

हृद्यें लाइ प्रभु मेंटेड आता। हरपे सकल मालु किप झाता॥
किप पुनि बैद तहाँ पहुँचावा। जेहि बिधि तबहिं ताहि लड् आवा॥ २॥
प्रभु माईको हृदयसे लगाकर मिले। माल् और वानरोंके समूह सब हिंत हो
गये। फिर हनुमान्जीने वैद्यको उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उस वार
(पहले) उसे ले आये थे॥ २॥

यह वृत्तान्त दसानन सुनेऊ। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ॥ व्याकुळ कुंभकरन पहिं आवा। विविध जतन करि ताहि जगावा॥३॥ यह समाचार जब रावणने सुना, तब उसने अत्यन्त विषादसे बार-बार सिर पीटा। वह व्याकुळ होकर कुम्भकर्णके पास गया और बहुत-से उपाय करके उसने उसको जगाया॥३॥

जागा निसिचर देखिश कैसा। मानहुँ काळु देह धरि वैसा॥ कुंमकरन वृक्षा कहु माई। काहे तब सुख रहे सुखाई॥ ४॥ कुम्मकर्ण जगा (उठ बैठा)। वह कैसा दिखायी देता है मानो स्वयं काळ ही शरीर पारण करके बैठा हो। कुम्मकर्णने पूळा—हे माई! कहो तो तुग्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं॥ ४॥

कथा कही सब तेहिं अभिमानी। जेहि प्रकार सीता हरि आनी॥ तात किपन्ह सब निसिचर मारे। महा महा जोधा संघारे॥ ५॥, उस अभिमानी (रावण) ने उससे जिस प्रकारसे वह सीताको हर लाया था [तबसे अवतककी] सारी कथा कही। (फिर कहा—) हे तात! वानरोंने सब रासस मार डाले। बड़े-बड़े योदाओंका भी संहार कर डाला॥ ५॥

दुर्भुख सुरिष् मनुज अहारी। भट अतिकाय अकंपन भारी॥ अपर महोद्र आदिक बीरा। परे समर महि सब रनधीरा॥ ६॥ दुर्भुख, देवशत्रु (देवान्तक), मनुष्यभक्षक (नरान्तक), भारी योद्धा अतिकाय और अकम्पन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमिमें मारे गये ॥ ६ ॥ दो॰—सुनि दसकंघर वचन तव क्रंभकरन बिलखान। जगदंवा हरि आनि अब सठ चाहत कल्यान ॥ ६२ ॥ तव रावणके वचन सनकर क्रम्मकर्ण विलखकर ( दुखी होकर ) बोला-अरे मुर्ख ! जगजननी जानकीको हर लाकर अत्र तू कल्याण चाहता है ? ॥ ६२ ॥ चौ०-भल न कीन्ह तें निसिचर नाहा । अब मोहि आइ जगाएहि काहा ॥ अजह तात त्यागि अभिमाना। भजह राम होइहि कल्याना॥१॥ हे राक्षसराज ! तुने अच्छा नहीं किया । अब आकर मुझे क्या जगाया ! हे तात ! अव भी अभिमान छोडकर श्रीरामजीको भजो तो कल्याण होगा ॥ १ ॥ हैं इससीस मनुज रघुनायक। जाके इन्मान से पायक॥ अहह बंधु तें कीन्हि खोटाई। प्रथमहिं मोहि न सुनाएहि आई॥ २॥ हे रावण ! जिनके हनुमान् सरीखे सेवक हैं, वे श्रीरघुनायजी क्या मनुष्य हैं ! हाय भाई ! तूने बुरा किया, जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं मुनाया ॥ २ ॥ कीन्हें प्रभु विरोध तेहि देवक । सिव बिरंचि सुर जाके सेवक ॥ नारद् मुनि मोहि ग्यान जो कहा। कहतेउँ तोहि समय निरवहा॥ ३॥ हे स्वामी ! तुमने उस परम देवताका विरोध किया, जिसके शिव, ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनिने मुझे जो ज्ञान कहा था, वह मैं तुझसे कहता; पर अब तो समय जाता रहा ॥ ३ ॥

अब भिर अंक भेंद्र मोहि भाई। छोचन सुफल करों मैं जाई॥
स्थाम गात सरसीरुह छोचन। देखों जाइ ताप त्रय मोचन॥ ॥
हे भाई! अब तो [ अन्तिम बार ] अँकवार भरकर मुझसे मिल छे। मैं जाकर
अपने नेत्र सफल करूँ। तीनों तापोंको छुड़ानेवाले श्यामशरीर, कमलनेत्र श्रीरामजीके
जाकर दर्शन करूँ॥ ४॥

दो०—राम रूप गुन सुमिरत मगन भयउ छन एकः।
रावन मागेड कोटि घट मद अरु मिहिष अनेक ॥ ६३ ॥
श्रीरामचन्द्रजीके रूप और गुणोंको स्मरण करके वह एक क्षणके लिये प्रेममें
मन्न हो गया। फिर रावणसे करोड़ों घड़े मिदरा और अनेकों भेंसे मँगवाये॥ ६३ ॥
चौ०—मिहष खाइ करि मिदरा पाना। गर्जा बज्राघात समाना॥
कुंभकरन दुर्मद रन रंगा। चला दुर्ग तिज सेन न संगा॥ १ ॥

भैंसे लाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात (विजली गिरने) के समान गरजा। मदसे चूर रणके उत्साहसे पूर्ण कुम्भकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं ली॥ १॥

चूर रणक उत्साहस पूर्ण कुम्मकण किला छाड़कर चला । उना मा उन्य महा उना । र ॥
देखि विभीषनु आर्गे आयउ । परेउ चरन निज नाम सुनायठ ॥
अनुज उठाइ हृद्यँ तेहि लायो । रघुपति भक्त जानि मन भायो ॥ २ ॥
उसे देखकर विभीषण आगे आये और उसके चरणॉपर गिरकर अपना नाम
सुनाया । छोटे भाईको उटाकर उसने हृद्यसे छगा लिया और श्रीरघुनायजीका
भक्त जानकर वे उसके मनको प्रिय लगे ॥ २ ॥

तात लात रावन मोहि मारा। कहत परम हित मंत्र यिचारा॥ तेहिं गलानि रघुपति पहिं आयउँ। देखि दीन प्रभु के मन भायउँ॥ ३॥

[विभीषणने कहा—] हे तात ! परम हितकर सलाह एवं विचार कहनेपर रावणने मुझे लात मारी । उसी ग्लानिके मारे में श्रीरघुनाथजीके पात चला आया । दीन देखकर प्रभुके मनको में [बहुत] प्रिय लगा ॥ ३ ॥

सुत अयर काल्यस रावन। सो कि मान अय परम सिखावन॥
धन्य घन्य तें धन्य विभीपन। अयह तात निसिचर कुल भूपन॥ ४॥
(कुम्भकणंने कहा—) हे पुत्र ! सुन, रावण तो कालके वृश्च हो गया है
(उसके सिरपर मृत्यु नाच रही है)। वह क्या अव उत्तम शिक्षा मान सकता है १
हे विभीषण ! तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात ! तू राक्षसकुलका भूपण हो
गया॥ ४॥

बंधु बंस तें कीन्ह उजागर। भजेहु राम सोभा सुख सागर॥ ५॥ हे भाई ! त्ने अपने कुलको देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुखके समुद्र श्रीरामजीको भजा॥ ५॥

दो॰—बचन कर्स मन कपट तिज भजेहु राम रनधीर।
जाहु न निज पर सूझ मोहि भयउँ कालवस वीर ॥ ६४ ॥
मन, वचन और कर्मसे कपट छोड़कर रणधीर श्रीरामजीका भजन करना। हे
भाई! मैं काल (मृत्यु) के वश हो गया हूँ, मुझे अपना-पराया नहीं सूझता;
इसिल्ये अब तुम जाओ ॥ ६४ ॥

ची०-बंधु बचन सुनि चला बिभीषन । आयउ जहाँ त्रैलोक बिभूपन ॥ नाथ सूघराकार सरीरा । कुंभकरन आवत रनधीरा ॥ १ ॥ भाईके वचन सुनकर विभीषण लौट गये और वहाँ आये जहाँ त्रिलोकीके सूषण श्रीरामजी थे । (विभीषणने कहा—) हे नाथ ! पर्वतके समान [विशाल ] देहवाला रणभीर कुम्भकर्ण आ रहा है ॥ १ ॥ प्तना कपिन्ह सुना जब काना। किलकिलाइ घाए बलवाना॥ लिए उठाइ बिटप अरु भूधर। कटकटाइ डार्राह ता ऊपर॥२॥ वानरोंने जब कानोंसे इतना सुना, तब वे बलवान् किलकिलाकर (हर्षध्विन करके) दोड़े। वृक्ष और पर्वत [उखाड़कर] उठा लिये और [क्रोधसे] दाँत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे॥२॥

कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा। करिंह भाछ किप एक एक बारा॥
सुरयो न मनु तनु टरयो न टारयो। जिमि गन अर्क फलि को मारयो॥ ३॥
रीछ-वानर एक-एक बारमें ही करोड़ों पहाड़ोंके शिखरोंसे उसपर प्रहार करते
हैं; परन्तु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा (विचलित हुआ) और न शरीर ही टाले
टला, जैसे मदारके फलोंकी मारसे हाथीपर कुछ भी असर नहीं होता!॥ ३॥

तय मारुतसुत मुठिका हन्यो । परथो धरिन व्याकुळ सिर धुन्यो ॥
पुनि उठि तेहिं मारेउ हनुमंता । घुर्मित भूतळ परेउ तुरंता ॥ ४ ॥
तय हनुमान्जीने उसे एक घूँसा मारा, जिससे वह व्याकुळ होकर पृथ्वीपर गिर
पड़ा और सिर पीटने लगा । फिर उसने उठकर हनुमान्जीको मारा । वे चक्कर खाकर
तुरंत ही पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ४ ॥

पुनि नल नीलिह भविन पछारेसि। जहँ तहँ पटिक पटिक भट डारेसि॥ चली वलीमुख सेन पराई। अति भय त्रसित न कोड समुहाई॥ ५॥ फिर उसने नल-नीलको पृथ्वीपर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओंको भी जहाँ-तहाँ पटक-पटककर डाल दिया। वानरसेना भाग चली। सब अस्यन्त भयभीत हो गये, कोई सामने नहीं आता॥ ५॥

दो॰—अंगदादि कपि मुरुछित करि समेत सुग्रीव। काँख दावि कपिराज कहुँ चला अमित बल सींच॥ ६५॥ सुग्रीवसमेत अंगदादि वानरोंको मूर्च्छित करके फिर वह अपरिमित बलकी सीमा कुम्भकर्ण वानरराज सुग्रीवको काँखमें दवाकर चला॥ ६५॥

चौ०-उमा करत रघुपति नरलीला। खेलत गरुड़ जिमि अहिगन मीला॥ भृकुटि भंग जो कालहि खाई। ताहि कि सोहह ऐसि लराई॥१॥

[ शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! श्रीरघुनायजी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सपोंके समूहमें मिलकर खेलता हो । जो मौंहके इशारेमात्रसे (बिना परिश्रमके) कालको भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है ! ॥ १ ॥

Α,

जग पाविन कीरति विस्तरिहर्हि। गाइ गाइ मविनिधि नर तरिहर्हि॥ मुरुछा गइ मास्तसुत जागा। सुग्रीविह तब खोजन छागा॥२॥ भगवान् [ इसके द्वारा ] जगत्को पित्रत्र करनेवाली वह कीर्ति फेलायेंगे जिसे गा-गाकर मनुष्य भवसागरसे तर जायँगे । मृच्छां जाती रही। तत्र मारुति हनुमान्जी जागे और फिर वे सुग्रीवको खोजने लगे ॥ २ ॥

सुप्रीवहु के मुख्या चीती। निवृक्ति गयउ तेहि मृतक प्रतीती॥ काटेसि दसन नासिका काना। गरिज अकास चलेउ तेहिं जाना॥ ३॥ सुप्रीवकी भी मूर्च्या दूर हुई, तव वे (मुदें-से होकर) खिसक गये (काँखसे नीचे गिर पड़े)। कुम्भकर्णने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुम्भकर्णके नाक-कान दाँतींसे काट लिये और फिर गरजकर आकाशकी ओर चले, तव कुम्भकर्णने जाना॥३॥

गहेउ चरन गहि भूमि पछारा। अति लाघवँ उठि पुनि तेहि मारा॥
पुनि आयउ प्रभु पहि बलवाना। जयित जयित जयि कृपा निधाना॥ ४॥
उसने सुग्रीवका पैर पकड़कर उनको पृथ्वीपर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीवने यड़ी
फुर्तींचे उठकर उसको मारा। और तब बलवान् सुग्रीव प्रमुके पास आये और बोले—
कृपानिधान प्रभुकी जय हो, जय हो, जय हो ॥ ४॥

नाक कान काटे जियँ जानी। फिरा क्रोध किर भइ मन कानी।।
सहज भीम पुनि विनुश्रुति नासा। देखत किप दल उपजी त्रासा॥ ५॥
नाक-कान काटे गये, ऐसा मनमें जानकर वड़ी ग्लानि हुई, और वह क्रोध करके
लौटा। एक तो वह स्वभाव (आकृति) से ही भयङ्कर थाऔर फिर विना नाक-कानका होनेसे और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरोंकी सेनामें भय उत्पन्न हो गया॥ ५॥
दो०—जय जय जय रघुवंस मिन धाए किप दे हुह।

पकिह वार तासु पर छाड़ेन्हि गिरि तरु जूह ॥ ६६ ॥ रघुवंशमणिकी जय हो। जय हो। जय हो। ऐसा पुकारकर वानर हूह करके दौड़े और सबने एक ही साथ उसपर पहाड़ और बृक्षोंके समूह छोड़े ॥ ६६ ॥ चौ०-कंभकरन रन रंग बिरुद्धा। सन्मुख चला काल जनु कुद्धा॥

कोटि कोटि किप धिर धिर खाई। जनु टीड़ी गिरि गुहाँ समाई॥ १॥
रणके उत्साहमें कुम्भकर्ण विरुद्ध होकर [ उनके ] सामने ऐसा चला मानो कोधित
होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़-करोड़ वानरोंको एक साथ पकड़-पकड़कर
खाने लगा! [ वे उसके मुँहमें इस तरह धुसने लगे ] मानो पर्वतकी गुफामें टिड्डियाँ
समा रही हों॥ १॥

कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा । कोटिन्ह मीजि मिलव महि गर्दा ॥ मुल नासा श्रवनिन्ह कीं बाटा । निसरि पराहिं भालु कपि ठाटा ॥ २ ॥ करोड़ों (वानरों ) को पकड़कर उसने दारीरसे मसल डाला । करोड़ोंको हार्योप्ठे मलकर पृथ्वीकी धूलमें मिला दिया । [पेटमें गये हुए] मालु और वानरोंके ठट्ट-के-ठट उगके मुख, नाक और कानोंकी राहरो निकल-निकलकर भाग रहे हैं ॥ २ ॥
रन मद मत्त निसाचर दर्ण । विस्त प्रसिष्टि जनु एष्टि विधि अर्ण ॥
सुरे सुभट सब फिरिंट न फेरे । सूझ न नयन सुनिंह निंह टेरे ॥ ३ ॥
रणके मदर्मे मत्त राक्षस कुम्भकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ, मानोविधाताने उसको
सारा निक्ष अर्पण कर दिया हो। और उसे वह ग्रास कर जायगा । सब योद्धा भाग
राहे हुए, वे लौटाये भी नहीं लौटते । आँखोंसे उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारनेसे
सुनते नहीं ! ॥ ३ ॥

कुंभकरन कपि फौज विडारी। सुनि धाई रजनीचर धारी॥ देखी राम विकल कटकाई। रिपु अनीक नाना विधि आई॥ ४॥ कुम्भकर्णने वानर-धेनाको तितर-वितर कर दिया। यह सुनकर राधस-सेना भी दीड़ी। श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि अपनी सेना ब्याकुल है और शत्रुकी नाना प्रकारकी सेना आ गयी है॥ ४॥

दो॰—सुनु सुग्रीय विभीपन अनुज सँभारेहु सैन।

में देखडँ खल वल दलहि बोले राजिवनैन॥६७॥

तव कमलनयन श्रीरामजी बोले—हे सुग्रीव ! हे विभीषण ! और हे लक्ष्मण !

सुनो तुम रोनाको सँभालना। में इस दुष्टके बल और रोनाको देखता हूँ॥६७॥

चौ॰—कर सारंग साजि किट भाषा। अरि दल दलन चले रहनाथा॥

प्रथम कीन्हि प्रभु धनुष टॅंकोरा। रिपु दल बिधर भयट सुनि सोरा॥ १॥

हाथमें ज्ञार्क्षयनुप और कमरमें तरकस सजकर श्रीरष्ठनाथजी शत्रुसेनाको दलन फरने चले। प्रभुने पहले तो धनुपका टंकार किया जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रुहल वहरा हो गया। । १॥

सत्यसंघ छाँदे सर लच्छा। कालसर्प जनु चले सपच्छा॥ जहँ तहँ चले विपुल नाराचा। लगे करन भर बिकर पिसाचा॥ २॥ फिर सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामजीने एक लाख बाग छोदे। वे ऐसे चले मानो पंखनाले काल-सर्प चले हों। जहाँ-तहाँ बहुत से बाण चले। जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे॥ २॥

कर्टीह चरन उर सिर भुजदंडा । बहुतक बीर होहिं सत खंडा ॥ धुर्मि धुर्मि घायल महि परहीं । उठि संभारि सुभट पुनि लरहीं ॥ ३ ॥ उनके चरणः छातीः सिर और भुजदण्ड कट रहे हैं । बहुत-से नीरोंके सौ-सौ टुकड़े हो जाते हैं । घायल चक्कर खा-खाकर पृथ्वीपर पड़ रहे हैं । उत्तम योद्धा फिर सँभलकर उठते और लड़ते हैं ॥ ३ ॥

लागत वान जलद जिमि गाजिंह । बहुतक देखि कठिन सर भाजिह ॥ रुंड प्रचंड सुंड विनु धाविह । धरु धरु मारु मारु धुनि गाविह ॥ ४ ॥ बाण लगते ही वे मेघकी तरह गरजते हैं। बहुत-से तो कटिन बाणको देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुण्ड (सिर) के प्रचण्ड रुण्ड (भड़) दौड़ रहे हैं और प्यकड़ी। पकड़ो। मारो। मारो। का शब्द करते हुए गा (चिल्ला) रहे हैं।। ४।।

दो॰—छन महुँ प्रभु के सायकन्दि काटे विकट पिसाच ।
पुति रघुवीर तिपंग महुँ प्रविसे सब नाराच ॥ ६८ ॥
प्रभुके बाणोंने क्षणमात्रमें भयानक राक्षसोंको काटकर रख दिया। फिर वे सब बाण लीटकर श्रीरघुनाथजीके तरकसमें बुस गये ॥ ६८ ॥

चौ० - कुंभकरन सन दील विचारी। हित छन माझ निसाचर धारी॥ भा अति कुद्ध सहावल बीरा। कियो मृगनायक नाद गॅंभीरा॥ १॥ कुम्भकर्णने मनमें विचारकर देला कि श्रीरामजीने क्षणमात्रमें राक्षती सेनाका संहार कर डाला। तन वह महावली नीर अत्यन्त कोधित हुआ और उसने गम्भीर सिंहनाद किया॥ १॥

कोपि महीधर छेइ उपारी । डारइ जहूँ मर्कट भट भारी ॥ आवत देखि सैंछ प्रभु भारे । सरिन्द्द काटि रज सम किर डारे॥ २ ॥ वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ छेता है और जहाँ भारी-भारी वानर-योदा होते हैं, वहाँ डाळ देता है । बड़े-बड़े पर्वतींको आते देखकर प्रभुने उनको वाणींचे काटकर धूलके समान (चूर-चूर) कर डाळा ॥ २ ॥

पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । छाँ है अति कराल बहु सायक ॥
तनु महुँ प्रविसि निसरि सर जाहीं । जिमि दामिनि घन माझ समाहीं ॥ ३ ॥
फिर श्रीरघुनायजीने क्रोध करके धनुषको तानकर बहुत-से अत्यन्त भयानक वाण
छोड़े । वे बाण कुम्मकर्णके शरीरमें घुसकर [ पीछेसे इस प्रकार ] निकल जाते हैं
[ कि उनका पता नहीं चलता ], जैसे विजल्यिँ वादलमें समा जाती हैं ॥ ३ ॥
सोनित स्रवत सोह तन कारे । जनु कज्जल गिरि गेह पनारे ॥

बिकल बिलोकि भालु किष धाए। बिहँसा जर्राह निकट किप आए॥ ४॥ उसके काले शरीरसे कियर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है, मानो काजलके पर्वतसे गैरूके पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीझ-वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आये, त्यों ही वह हँसा, ॥ ४॥

दो॰ महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कीस ।

मिह पटकइ गजराज इच सपथ करइ दससीस ॥ ६९ ॥
और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़-करोड़ वानरोंको पकड़कर वह
गजराजकी तरह उन्हें पृथ्वीपर पटकने छगा और रावणकी दुहाई देने छगा ॥ ६९ ॥

ची०—भागे भालु बलीमुख ज्था। बृकु बिलोकि जिसि सेप बरूथा॥
चले भागि किप भालु भवानी। विकल पुकारत भारत बानी॥ १॥
यह देखकर रीछ-वानरीके छुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियेको देखकर भेड़ोंके छुंड [
[ शिवजी कहते हैं— ] है भवानी! वानर-भाल् ब्याकुल होकर आर्तवाणीसे पुकारते
हुए भाग चले॥ १॥

यह निसिचर दुकाल सम अहई । किपकुल देस परन अब चहई ॥
कृपा चारिधर राम खरारी । पाहि पाहि प्रनतारित हारी ॥ २ ॥
चि फहने लगे—] यह राक्षस दुर्भिक्षके समान है, जो अब बानरकुलरूपी देशें में
पदना चाहता है । हे कृपारूपी जलके धारण करनेवाले मेघरूप श्रीराम ! हे खरके शत्रु !
है शरणागतके दु:ख हरनेवाले ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ! ॥ २ ॥

सकरन बचन सुनत भगवाना । चले सुधारि सरासन वाना ॥
राम सेन निज पाछे घाली । चले सकीप महा बलसाली ॥ ३ ॥ १
फरणाभरे वचन सुनते ही भगवान् घनुप-वाण सुपारकर चले । महाबलशाली
श्रीरामजीने सेनाको अपने पीछे कर लिया और वे [ अकेले ] क्रोघपूर्वक चले
( आगे बढ़े ) ॥ ३ ॥

स्रेंचि धनुप सर सत संधाने । छूटे तीर सरीर समाने ॥ लागत सर धावा रिस भरा । कुधर डगमगत डोलित धरा ॥ ४ ॥ । उन्होंने धनुपको खींचकर स्रो बाण सन्धान किये । बाण छूटे और उसके शरीरमें समा गये । वाणोंके लगते ही वह कोधमें भरकर दौड़ा । उसके दौड़नेसे पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी ॥ ४ ॥

कीन्ह एक तेहिं सेल उपारी । रघुकुलतिलक भुजा सोह कारी ॥ धावा याम बाहु गिरि धारी । प्रभु सोउ भुजा कारि महि पारी ॥ ५ ॥ उसने एक पर्वत उखाड़ लिया । रघुकुलतिलक श्रीरामजीने उसकी वह भुजा ही फाट दी । तब वह बायें हायमें पर्वतको लेकर दौड़ा । प्रभुने उसकी वह भुजा भी कार-कर पृथ्वीपर गिरा दी ॥ ५ ॥

कार्टे भुजा सोह खल कैसा। पच्छहीन मंदर गिरि जैसा॥

उस्र विलोकिन प्रभुहि बिलोका। यसन चहत मानहुँ त्रैलोका॥ ६ ॥

भुजा ओंके कर जानेपर वह दुष्ट कैसी शोभापाने लगाः जैसे विना पंखका मन्दराचल

पहाड़ हो। उसने उस्र दृष्टिसे प्रभुको देखा। मानो तीनों लोकोंको निगल जाना
चाहता हो॥ ६॥

दो॰—करि चिक्कार घोर अति धावा बद्जु पसारि। गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकारि॥ ७०॥ वह बहे जोरसे चिग्वाड़ करके मुँह फैलाकर दीड़ा। आकाशमें सिद्ध और देवता हरकर हा! हा! इस प्रकार पुकारने लगे।। ७०।। चौ०—सभय देव करुनानिधि जान्यो। अवन प्रजंत सरासनु तान्यो॥ विसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ। तदिप महावल भूमि न परेऊ॥ १॥ करुणानिधान भगवान्ने देवताओंको भयभीत जाना। तव उन्होंने धनुपको कानतक तानकर राक्षसके मुखको वाणींके समृहसे भर दिया। तो भी वह महावली पृष्की-पर न गिरा॥ १॥

सरिह भरा मुख सन्मुख धावा । काल त्रोन सजीव जनु आवा ॥ तव प्रभु कोपि तीव सर लीन्हा । घर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा ॥ २ ॥ मुखमें बाण भरे हुए वह [प्रभुके] सामने दीड़ा । मानो कालरूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो । तव प्रभुने कोघ करके तीश्ण वाण लिया और उसके सिरको घड़से अलग कर दिया ॥ २ ॥

सो सिर परेड दसानन आगे। विकल भयड जिमि फिन मिन स्यागें॥ धरिन धसइ धर धाव प्रचंडा। तय प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा॥ ३॥ वह सिर रावणके आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणिके छूट जानेपर सर्प। कुम्भकर्णका प्रचण्ड घड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धँसी जाती थी। तब प्रभुने काटकर उसके दो दुकड़े कर दिये॥ ३॥

परे भूमि जिमि नभ ते भूघर। हेड दावि कपि भालु निसाचर॥ तासु तेज प्रभु बदन समाना। सुर मुनि सर्वाह अचंभव माना॥ ४॥ बानर-भाल् और निशाचरोंको अपने नीचे दवाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वीपर ऐसे पड़े जैसे आकाशसे दो पहाड़ गिरे हों! उसका तेज प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके मुखमें समा गंया। [यह देखकर] देवता और मुनि सभीने आश्चर्य माना॥ ४॥

सुर हुंदुमीं बजाविह हरपिंह । अस्तुति करिंह सुमन यह बरपिंह ॥
किर विनती सुर सकल सिवाए । तेही समय देविधि आए ॥ ५ ॥
देवता नगाड़े वजाते, हपिंत होते और स्तुति करते हुए वहुत-से फूल बरसा रहे
 | विनती करके सब देवता चले गये । उसी समय देविध नारद आये ॥ ५ ॥
गगनोपिर हिर गुन गन गाए । इचिर वीररस प्रभु मन भाए ॥
विगि हतह खल किह मुनि गए । राम समर महि सोभत भए ॥ ६ ॥

आकाशके अपरसे उन्होंने श्रीहरिके सुन्दर वीररसयुक्त गुणसमूहका गान किया। जो प्रसुके सनको वहुत ही भाया। मुनियह कहकर चले गये कि अव दुए रावणको शीध्र मारिये। [ उस समय ] श्रीरामचन्द्रजी रणभूमिमें आकर [ अत्यन्त ] सुशोभित हुए ॥ ६ ॥ रं॰—संग्राम भूमि विराज रघुपित अतुल वल कोसल धनी।
थम विंदु मुख राजीव लोचन अहन तन सोनित कनी॥
भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु किए चहु दिसि वने।
कह दास तुलसी किह न सक छिव सेप जेहि आनन घने॥

अतुलनीय बलवाले कोसलगति श्रीरघुनाथजी रणभूमिमें सुशोभित हैं। मुखपर पिनकी चूँदें हैं, कमलके समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीरपर रक्तके कण हैं, दोनों हायोंसे घनुय-वाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदासजी करित हैं कि प्रभुक्ती इस स्वित वर्णन शेयजों भी नहीं कर सकते जिनके बहुत से (इजार) मुख हैं।

दो॰—निसिचर अधम मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम। गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहिं श्रीराम॥ ७१॥

[ शिवजी कहते हैं—] हे गिरिजे ! कुम्भकर्ण, जो नीच राक्षस और पापकी खान था, उसे भी श्रीरामजीने अपना परमधाम दे दिया ! अतः वे मनुष्य [ निश्चय ही ] गन्दबुद्धि हैं जो उन श्रीरामजीको नहीं भजते ॥ ७१ ॥

चीर-दिन कें अंत फिरीं हैं। अनी। समर भई सुभटन्ह श्रम धनी॥

राम कृषों कि दल वल बाहा। जिमि तृन पाइ लाग अति ढाहा॥ १॥ दिनका अन्त होनेपर दोनों तेनाएँ लीट पड़ीं। [आजके खुद्धमें ] योद्धाओंको बड़ी थकावट हुई। परन्तु श्रीरामजीकी कृपाते वानरतेनाका वल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है॥ १॥

द्यां निस्चर दिनु अरु राती। निज मुख कहें सुकृत जेहि भाँती॥

यहु त्रिलाप दसकंघर करई। वंधु सीस पुनि पुनि उर घरई॥ २॥

उघर राक्षस दिन-रात इस प्रकार घटतेजा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही सुखते

कदनेपर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है। बार-बार भाई (कुम्भकर्ण)

का सिर कलेजेसे लगाता है॥ २॥

रोवहिं नारि हृद्य हृति पानी। तासु तेज बल बिपुल बलानी॥

मेवनाद तेहि अवसर आयउ। किह बहु कथा पिता समुझायउ॥ ३॥
स्त्रियाँ उसके बड़े भारी तेज और बलको बलान करके हाथोंसे छाती पीट-पीटकर
रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत-सी कथाएँ कहकर पिताको
समझाया॥ ३॥

... ... देखेहु कालि मोरि मनुसाई। अबहिं बहुत का करों बड़ाई॥ इप्टदेव सें बल रथ पायडें। सो बल तात न तोहि देखायउँ॥ ४॥ [और कहा—] कल मेरा पुरुषार्थ देखियेगा.। अभी बहुत बड़ाई क्या करूँ ! हे तात ! मैंने अपने इष्टदेवरे जो बल और रथ पाया था वह बल [और रय ] अबतक आपको नहीं दिखलाया था ॥ ४ ॥

एहि बिधि जल्पत भयउ बिहाना। चहुँ दुआर छागे कपि नाना॥ इत कपि भालु काल सम बीरा। उत रजनीचर अति रनधीरा॥ ५॥ इस प्रकार डींग मारते हुए सबेरा हो गया। लंकाके चारों दरवाजींपर बहुत से वानर आ डटे। इधर कालके समान बीर वानर-भालू हैं और उधर अत्यन्त रणधीर राक्षस॥ ५॥

छरिं सुभट निज निज जय हेत्। बरिन न जाह समर खगकेत्॥ है। दोनों ओरके योद्धा अपनी-अपनी जयके छिये छड़ रहे हैं। हे गर्वह ! उनके सुद्धका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ६॥

दो॰—मेधनाद मायामय रथ चिंह गयउ अकासं।

गर्जेड अट्टहास करि भइ कपि कटकहि जास ॥ ७२ ॥ । भेषनाद उसी (पूर्वोक्त ) मायामय रथार चढ़कर आकाशमें चला गया और

अदृहास करके गरजाः जिससे वानरोंकी सेनामें भय छा गया ॥ ७२ ॥ विक्री विक्रितायुक्त नाना ॥ विक्री सक्क सक्क कुछिसायुक्त नाना ॥

सारह परसु परिच पापाना। छागेउ वृष्टि करें बहु बाना ॥ १ ॥ वह शक्ति, शूळ, तळवार, कृपाण आदि अस्त्र, शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुष चळाने तथा फरसे, परिच, पत्थर आदि डाळने और बहुत से बाणोंकी वृष्टि करने छगा ॥ १ ॥

दस दिसि रहे बान नम छाई। मानहुँ मघा मेघ झरि छाई ॥
घव घव माव सुनिभ छुनि काना। जो मारइ तेहि कोड न जाना ॥ २ ॥
आकाशमें दसों दिशाओंमें बाण छा गये। मानो मघा नक्षत्रके बादलोंने झड़ी लगा।
दी हो। 'पकड़ो। पकड़ो। मारो' ये शब्द कानोंसे सुनायी पड़ते हैं। पर जो मार रहा है
छसे कोई नहीं जान पाता॥ २॥

गहि गिरि तरु अकास किंप भाविह । देखिंह तेहि न दुखित फिरि आविहें ॥ अवघट घाट बाट गिरि कंदर। माया बल कोन्हेसि सर पंजर ॥ ३ ॥ पर्वत और वृक्षोंको लेकर वानर आकाशमें दौड़कर जाते हैं। पर उसे देख नहीं फिते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं— मेघनादने मायाके बलसे अटपटी घाटियों। रास्तीं और पर्वत-कन्दराओंको बाणोंके पिंजरे बना दिये (बाणोंसे छा दिया) ॥ ३ ॥

जाहि कहाँ ज्याकुछ भए बंदर। सुरपति बंदि परे जनु मंदर॥ मास्तसुत अंगद नछ नीछा। कीन्हेसि विकल सकल बलसीका॥ ॥ ॥ अब कहाँ जायँ। यह सोचंकर (रास्ता न पाकर) वानर न्याकुल हो गुने। मानो पर्वत इन्द्रकी कैदमें पड़े हों । मेधनादने मारुति हनुमान्। अंगदः नल और नील आदि सभी बलवानोंको न्याकुल कर दिया ॥ ४॥

पुनि लिखिमन सुमीव विभीषन। सरिन्ह मारि कीन्हेसि जर्जर तन॥
पुनि रघुपति से जूहाँ लागा। सर लाँड्ह होइ लागाहि नागा॥ ५॥
पिर उसने लक्ष्मणजी, सुमीव और विमीषणको वाणोंसे मारकर उनके शरीरोंको चलनी कर दिया। पिर वह श्रीरघुनाथजीसे लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है, वे साँप होकर लगते हैं ॥ ५॥

व्याल पास वस भए खरारी। स्वबस अनंत एक अबिकारी॥
नट इव कपट चरित कर नाना। सदा स्वतंत्र एक भगवाना॥ ६॥
जो स्वतन्त्र, अनन्त, एक (अखण्ड) और निर्विकार हैं, वे खरके शत्रु श्रीरामजी
[लीलासे ] नागपाशके वशमें हो गये (उससे बँघ गये)। श्रीरामचन्द्रजी सदा स्वतन्त्र,
एक, (अद्वितीय) भगवान् हैं। वे नटकी तरह अनेकों प्रकारके दिखावटी चरित्र
करते हैं॥ ६॥

रन सोभा लगि प्रभुहिं बँधायो । नागपास देवन्ह भय पायो ॥ ७ ॥ रणकी शोभाके लिये प्रभुने अपनेको नागपाशर्मे बँधा लिया; किन्तु उससे देवताओंको वड़ा भय हुआ ॥ ७ ॥

दो॰—गिरिजा जासु नाम जिप मुनि कार्टीहें भव पास । स्रो कि वंघ तर आवह ब्यापक बिस्व निवास ॥ ७३॥

[शिवजी कहते हैं—] हे गिरिजे! जिनका नाम जपकर मुनि भव (जन्म-मृत्यु) की फाँछीको काट डालते हैं। वे सर्वव्यापक और विश्वनिवास (विश्वके आधार) प्रमु कहीं बन्धनमें आ सकते हैं!॥ ७३॥

चौ० चरित राम के सगुन भवानी। तर्कि न जाहिं बुद्धि बरू बानी॥
अस बिचारि जे तग्य बिरागी। रामहि भवहिं तर्क सब त्यागी॥ १॥

हे भवानी ! श्रीरामजीकी इन सगुण छीलाओंके विषयमें बुद्धि और वाणीके बळसे तर्क ( निर्णय ) नहीं किया जा सकता । ऐसा विचारकर जो तत्त्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं वे सब तर्क ( शंका ) छोड़कर श्रीरामजीका भजन ही करते हैं ॥ १ ॥

व्याकुल करकु कीन्ह घननादा। पुनि सा प्रगट कहह हुर्बादा॥ जामनंत कह खल रहु ठाढ़ा। सुनि करिताहि कीच अति बाढ़ा ॥ २ ॥ मेघनादने सेनाको व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इसपर जाम्बवान्ने कहा—अरे दुष्ट! खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोघ बढ़ा। २॥ वृह जानि सठ छाँदेउँ तोही। छागेसि अधम पचारै मोही॥
अस किह तरल त्रिसूल चलायो। जामवंत कर गिंह सोह धायो॥३॥
अरे मूर्ख ! मेंने वृदा जानकर तुझको छोड़ दिया या। अरे अधम ! अत त्
मुझीको ललकारने लगा है ! ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया।
जाम्बवान् उसी त्रिशूलको हाथसे पकड़कर दौड़ा॥३॥

मारिसि मेघनाद के छाती। परा भूमि धुर्मित सुरवाती॥
पुनि रिसान गिह चरन फिरायो। मिह पछारि निज वल देखरायो॥ ॥॥
और उसे मेघनादफी छातीपर दे मारा। वह देवताओंका शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। जाम्यवान्ने फिर क्रोधमें भरकर पैर पकड़कर उसको धुमाया और पृथ्वीपर पटककर उसे अपना वल दिखलाया॥ ४॥

वर प्रसाद सो मरइ न मारा। तव गहि पद छंका पर ठारा॥
इहाँ देवरिपि गरुइ पठायो। राम समीप सपिद सो आयो॥ ५॥
[किन्तु] वरदानके प्रतापसे वह मारे नहीं मरता। तय जाम्ययान्ने उसका पैर पकड़कर उसे छंकापर फेंक दिया। इघर देविप नारदजीने गरुइको भेजा। ये तुरंत ही श्रीरामजीके पास आ पहुँचे॥ ५॥

दो॰—खगपति सव धरि खाए माया नाग वरूथ। माया विगत भए सव हरपे वानर जूथ॥ ७४(क)॥ पक्षिराज गरुइजी सब माया-सपोंके समूहोंको पकड़कर खा गये। तय सब वानरी-के झंड मायासे रहित होकर हर्पित हुए॥ ७४ (क)॥

गहि गिरि पाद्प उपल नख धाए कीस रिसाइ।
चले तमीचर विकलतर गढ़ पर चढ़े पराइ॥ ७४(ख)॥
पर्वत, बृक्ष, पत्थर और नख धारण किये वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर
विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किलेपर चढ़ गये॥ ७४ (ख)॥
चौ०—मेघनाद के मुरला जागी। पितिह बिलोकि लाज अति लागी॥
तुरत गयल गिरिवर कंदरा। करौं अजय मख अस मन धरा॥ १॥
मेघनादकी मूर्च्ला छूटी, [तब] पिताको देखकर उसे वड़ी शर्म लगी। में अजय
(अजय होनेको) यज्ञ करूँ, ऐसा मनमें निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वतकी गुफामें

इहाँ विभीषन मंत्र विचारा। सुनहु नाथ वल अतुल उदारा॥ मेघनाद मल करह अपावन। खल मायावी देव सतावन॥२॥ यहाँ विभीषणने यह सलाह विचारी [ और श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—] हे अतुलनीय चलवान् उदार प्रभो ! देवताओंको सतानेवाला दुष्टः मायावी मेधनाद अपवित्र यश कर रहा है ॥ २ ॥

जों प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ बेगि प्रनि जीति न जाइहि॥
सुनि रघुपति अतिसय सुख माना। योले अंगदादि कपि नाना॥ ३॥
हे प्रभो ! यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पायेगा तो हे नाथ ! फिर मेघनाथ जल्दी जीता
न जा सकेगा। यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने बहुत सुख माना और अंगदादि बहुत-से
वानरोंको बुलाया [और कहा—]॥ ३॥

रुखिमन संग जाहु सब भाई। करहु विधंस जग्य कर जाई॥
तुम्ह रुखिमन मारेहु रन ओही। देखि सभय सुर दुख अति मोही॥ ४॥
हे भाइयो ! सब लोग लक्ष्मणके साथ जाओ और जाकर यज्ञको विष्वंस करो। हे
रुक्षमण ! संग्राममें तुम जसे मारना। देवताओंको भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुःख है॥४॥

मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई। जेहिं छीजै निसिचर सुनु भाई॥ जामवंत सुग्रीव बिभीपन। सेन समेत रहेहु तीनिड जन॥ ५॥ हे भाई! सुनोः उसको ऐसे वल और बुद्धिके उपायसे मारनाः जिससे निशाचरका नाश हो। हे जाम्यवानः सुग्रीव और विभीषण! तुम तीनों जने सेनासमेत [इनके] साथ रहना॥ ५॥

जब रघुवीर दीन्हि अनुसासन। कटि निषंग किस साजि सरासन॥
प्रभु प्रताप उर धिर रनधीरा। बोले वन इव गिरा गँभीरा॥६॥
[इस प्रकार] जब श्रीरघुवीरने आज्ञा दी, तब कमरमें तरकस कसकर और
घनुप सजाकर (चढ़ाकर) रणधीर श्रीलक्ष्मणजी प्रभुके प्रतापको हृदयमें धारण करके
मेघके समान गम्भीर वाणी बोले—॥६॥

जों तेहि आज वर्षे विनु आवों। तो रघुपति सेवक न कहावों॥ जों सत संकर करिंह सहाई। तदिप हत्तउँ रघुबीर दोहाई॥७॥ यदि में आज उसे विना मारे आऊँ, तो श्रीरघुनाथजीका सेवक न कहलाऊँ। यदि सेकड़ों शङ्कर भी उसकी सहायता करें तो भी श्रीरघुवीरकी दुहाई है; आज मैं उसे मार ही डालूँगा॥७॥

दो०—रघुपति चरन नाइ सिरु चलेउ तुरंत अनंत।
यंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत॥ ७५॥
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें सिर नवाकर शेषावतार श्रीलक्ष्मणजी तुरंत चले। उनके
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें सिर नवाकर शेषावतार श्रीलक्ष्मणजी तुरंत चले। उनके
साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान् आदि उत्तम योद्धा थे॥ ७५॥
चौ०—जाइ कपिन्ह सो देखा बैसा। आहुति देत रुधिर अरु भैंसा॥
कीन्ह कपिन्ह सब जम्य विधंसा। जब न उठइ तब करिंह प्रसंसा॥ १॥

वानरोंने जाकर देखा कि वह वैठा हुआ खून और मैंसेकी आहुर्ति दे रहा है। बानरोंने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा, तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे॥ १॥

तद्पि न उउद्द धरेन्हि कच जाई। छातन्हि हित हित चले पराई॥
ले त्रिस्क धावा किप भागे। आए जहाँ रामानुज आगे॥२॥
इतनेपर भी वह न उठाः [तव] उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातोंसे
मार-मारकर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ाः तब बानर भागे और वहाँ आ गये
जहाँ आगे लक्ष्मणजी खड़े थे॥२॥

आवा परमं क्रोध कर मारा। गर्ज घोर रव वार्राह वारा॥ कोपि मस्तसुत अंगद धाए। हित त्रिस्ट उर धरिन गिराए॥ ३॥ वह अत्यन्त क्रोधका मारा हुआ आया और वार-वार मयङ्कर शब्द करके गरजने स्मा । मारुति (हनुमान् ) और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छातीमें विश्रूल मारुकर दोनोंको धरतीपर गिरा दिया॥ ३॥

प्रभु कहूँ छाँड़ेसि सूछ प्रचंडा। सर हित कृत अनंत जुग खंडा।।
उठि बहोरि मारुति जुबराजा। हर्ताई कोपि तेहि घाउ न बाजा।। ४॥
फिर उसने प्रभु श्रीलक्ष्मणजीपर प्रचण्ड त्रिशूल छोड़ा। अनन्त (श्रीलक्ष्मणजी)
ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिये। हनुमान्जी और युवराज अङ्गद फिर उठकर
कोघ करके उसे मारने लगे। पर उसे चोट न लगी॥ ४॥

फिरे बीर रिपु मरइ न मारा। तत्र धावा करि घोर चिकारा॥'
आवत देखि कुद जनु काला। लिलमन छाड़े विसिख कराला॥ ५॥
शतु (मेधनाद) मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे, तब वह घोर
चिग्धाइ करके दौड़ा। उसे कुद्ध कालकी तरइ आता देखकर लक्ष्मणजीने भयानक बाण छोड़े।
देखेसि आवत पिव सम वाना। तुरत भयउ खल अंतरधाना॥
बिविध वेष धिर करइ लराई। कबहुँक प्रगट कबहुँ दुरि जाई॥ ६॥
वज्रके समान वाणोंको आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अन्तर्धान हो गया और फिर
माँति-माँतिके रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी

देखि अजय रिपु डरपे कीसा। परम कुद्ध तब भयउ अहीसा॥ लिखमन मन अस मंत्र ददावा। एहि पापिहि में बहुत खेलावा॥ ७॥ शतुको पराजित न होता देखकर नानर डरे। तब सर्पराज शेपजी (लक्ष्मणजी) बहुत ही कोधित हुए। लक्ष्मणजीने मनमें यह विचार हद किया कि इस पापीको मैं बहुत क्षेत्रा नुका [ अव और अधिक खेलाना अच्छा नहीं, अव तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिये। ] ॥ ७ ॥

नुमिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर संधान कीन्ह करि दापा॥
राजा चान माझ उर लागा। मरती यार कपट्ट सब त्यागा॥ ८॥
फोसल गति श्रीरामजीके प्रतापका स्मरण करके लक्ष्मणजीने वीरोचित दर्प करके
बाणका सन्यान किया। याण छोड़ते ही उन्नक्षी छातीके बीचमें छगा। मरते समय उन्ने
सब क्यट त्याग दिना॥ ८॥

दो॰—रामानुज कहँ रामु कहँ अस कि छाँडेसि पान।
धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान॥ ७६॥
रामके छोटे नाई लक्ष्मण कहाँ हैं ! राम कहाँ हैं ! ऐसा कहकर उसने प्राण
छोड़ दिये। अजद और एनुमान् कहने लगे—तेरी माता धन्य है, धन्य है, [जो तू
लक्ष्मणजोंके हाथां गरा और मरते समय श्रीराम-लक्ष्मणको स्मरण करके तूने उनके
नामाँका उचारण किया। ]॥ ७६॥

चौ०-वितु प्रयास हनुमान उठायो । लंका द्वार राखि पुनि आयो ॥
तासु मरन सुनि सुर गंधवां । चिद विमान आए नम सर्वा ॥ १ ॥
हनुमान्जीने उसको विना ही परिश्रमके उठा लिया और लंकाके दरवाजेपर रखकर
वे लीट आये । उसका मरना सुनकर देवता और गन्धवं आदि सब विमानोंपर चढ़कर
आफादामें आये ॥ १ ॥

चरि सुमन दुंदुर्भी वजाविहें। श्रीरधुनाथ बिमल जसु गाविहें॥ जय अनंत जय जगदाधारा। तुम्ह प्रमु सब देविन्ह निस्तारा॥ २॥ वे फूल वरसाकर नगाड़े वजाते हैं और श्रीरधुनाथजीका निर्मल यश गाते हैं। हे अनन्त ! आपकी जय हो। हे जगदाधार ! आपकी जय हो। हे प्रमो ! आपने सब देवताओं का [ महान् विपक्ति है] उद्धार किया॥ २॥

अस्तुति करि सुर तिन्द्र सिधाए। लिखन कृपासिंधु पिंह आए॥ सुत वध सुना इसानन जवहीं। मुरुक्ति भयउ परेड मिह तबहीं॥ इ॥ देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गये, तब लक्ष्मणजी कृपाके समुद्र श्रीरामजीके पास आये। रावणने ज्यों ही पुत्रवषका समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्कित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ ३॥

मंदोदरी रुद्दन कर भारी। उर ताड़न बहु भाँति पुकारी॥ नगर लोग सब ज्याकुल सोचा। सकल कहाँह दसकंघर पोचा॥ ४॥ मन्दोदरी लातीपीट-पीटकर और बहुत प्रकारसे पुकार-पुकारकर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगरके सब लोग शोकरे ज्याकुल हो गये। सभी रावणको नीच कहने लगे॥४॥

दो॰ —तव दसकंठ विविधि विधि समुझाई सव नारि। नखर रूप जगत सव देखहु हृदयँ विचारि॥ ७७॥ तब रावणने सब स्त्रियोंको अनेकों प्रकारसे समझाया कि समस्त जगत्का यह ( दृश्य ) रूप नाशवान् है, दृृदयमें विचारकर देखो ॥ ७७ ॥

नी ०-तिन्हिह ग्यान उपदेसा राजन। आपुन मंद कथा सुभ पावन॥ पर उपदेख कुसल यहुतेरे। जे आवरहिं ते नर न घनेरे॥ १॥ रावणने उनको ज्ञानका उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कया ( बातें ) ग्रुम और पिवत्र है। दूसरोंको उपदेश देनेमें तो बहुत होग निपुण होते हैं। पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेशके अनुसार आचरण भी करते हैं ॥ १ ॥

निसा सिरानि भयउ भिनुसारा। रुगे भालु कपि चारिहुँ द्वारा॥ सुभट बोलाइ दसानन बोला। रन सन्मुख जा कर मन ढोला॥ २॥ रात बीत गयी, संयेरा हुआ । रीछ-वानर [ फिर ] चारों दरवाजींपर जा डटे । योद्धाओंको बुलाकर दशमुख रावणने कहा—छड़ाईमें शतुके सम्मुख जिसका मन हाँवाहोल हो। ॥ २ ॥

सो अवहीं वरु जाउ पराई। संजुग विमुख भएँ न भलाई ॥ निज भुज बरू मैं वयर बढ़ावा। देहदुँ उतर जो रिपु चढ़ि आवा॥ ३॥ अच्छा है वह अभी भाग जाय । युद्धमें जाकर विमुख होने ( भागने ) में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओंके गलपर वैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है। उसको में अपने ही ] उत्तर दे लूँगा ॥ ३॥

अस कहि मस्त बेग रथ साजा। वाजे सकल जुझाऊ वाजा॥ चले बीर सब अतुक्ति बली। जनु कजल के आँधी चली॥ ४॥ ऐसा कहकर उसने पवनके समान तेज चलनेवाला रथ सजाया । सारे जुझाऊ ( छड़ाईके ) बाजे वजने छगे। सब अतुल्नीय वलवान् वीर ऐसे चले मानो काजलकी ऑधी चली हो ॥ ४ ॥

असग़न अमित होहिं तेहि काला। गनइ न भुज वल गर्व विसाला॥ ५॥ उस समय असंख्य अशकुन होने लगे । पर अपनी भुजाओंके वलका वड़ा गर्व होनेसे रावण उन्हें गिनता नहीं है ॥ ५ ॥

छं॰—अति गर्ब गनइ न सगुन असगुन स्रविह आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते बाजि गज चिक्करत भाजहिं साथ ते ॥ गोमाय गीध कराल खर रव खान बोलहिं अति घने। जनु कालदूत उल्क बोलिंह बचन परम भयावने॥ अत्यन्त गर्वके कारण वह शकुन-अशकुनका विचार नहीं करता। हथियार हार्थींसे गिर रहे हैं। योदा रासे गिर पड़ते हैं। योड़े, हाथी साथ छोड़कर चिम्पाइते हुए माग जाते हैं। स्थार, गीफ कीए और गर्दे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उत्दू ऐसे अक्षम्ब नयनक शब्द कर रहे हैं। मानो कालके दूत हों (मृत्युका सेंदेसा सुना रहे हों)।

दो॰ नताहि कि संगति सगुन सुभ सपनेहुँ मन विश्राम।
भून द्रोह रत मोहवस राम विमुख रति काम॥ ७८॥
को जीवोंके द्रोहमें रत हैं। गोहके वश हो रहा है। रामविमुख है और कामासक्त है।
उसको क्या कभी स्वप्नमें भी सम्मत्ति। ग्रुभशकुन और चित्तकी शान्ति हो सकती है। १।७८।
ची॰ —चलेउ निसाचर करकु अगरा। चतुरंगिनी अनी वहु धारा॥

चिविधि भांति बाहन रय जाना । विषुळ वरन पताक ध्वज नाना ॥ १ ॥ राक्षसाँकी अपार सेना चली। चतुरंगिणी सेनाकी बहुत-सी हुकड़ियाँ हैं। अनेकों प्रकार-के वाहन, रथ और सवारियाँ हैं तथा बहुत-से रंगोंकी अनेकों पताकाएँ और ध्वजाएँ हैं ॥ १॥

चले मत्त गन जूथ घनेरे। प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे॥

यरन घरन चिरदेत निकाया। समर सूर जानहिं बहु माया॥ २॥

मतवाले द्राधियोंके बहुत से छंड चले। मानो पवनसे प्रेरित हुए वर्षा ऋतुके बादल
हों। रंग-चिरंगे याना धारण करनेवाले वीरोंके समूह हैं, जो युद्धमें बड़े सूरवीर हैं
और यहुत प्रकारकी माया जानते हें॥ २॥

अति विचित्र बाहिनी विराजी। बीर बसंत सेन जनु साजी॥ चलत करक दिगसिंधुर उगहीं। छुभित पयोधि छधर उगसगहीं॥ ३॥ अत्यन्त विचित्र फीज शोभित है। मानो वीर वसन्तने सेना सजायी हो। सेनाके चलनेसे दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र धुभित हो गये और पर्वत डगमगाने लगे॥ ३॥

वडी रेनु रिय गयड छपाई । मस्त थिकत बसुधा अकुलाई ॥ पनय निसान घोर रव बाजिह । प्रलय समय के घनजनु गाजिह ॥ ४ ॥ इतनी घूल उड़ी कि सूर्य छिप गये । [फिर सहसा ] पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी । ढोल और नगाड़े भीपण ध्वनिसे बज रहे हैं; जैसे प्रलयकालके बादल गरज रहे हों ॥ ४ ॥

भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई॥
केहंरि नाद बीर सब करहीं। निज निज बरू पौरूष उच्चरहीं॥ ५॥
मेरी, नफीरी (तुरही) और शहनाईमें योद्धाओं को सुल देनेवाला मारू राग बज
रहा है। सब बीर सिंहनाद करते हैं और अपने-अपने बरू पौरूषका बखान कर रहे हैं॥५॥
कहइ दसानव सुनहु सुभद्दा। मर्दहु भाकु किपन्ह के ठद्दा॥
हों मारिहरूँ भूप हो माई। अस किह सन्मुख फीज रेंगाई॥ ६॥

रावणने कहा—हे उत्तम योद्धाओ ! सुनो, तुम रीछ-वानरोंके टट्टको मसर हालो । और मैं दोनों राजकुमार भाइयोंको मारूँगा । ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलायी ॥ ६ ॥

यह सुधि सकल किपन्ड जब पाई। घाए किर रघुवीर दोहाई॥ ७॥ जब सब वानरोंने यह खबर पायी, तब वे श्रीरघुवीरकी दुहाई देते हुए दोड़े॥ ७॥ छं०-घाए विसाल कराल मर्केट भालु काल समान ते। मानहु सपच्छ उड़ाहिं भूघर गुंद नाना वान ते॥ नख दसन सेल महाद्रुमायुघ सवल संक न मानहीं। जय राम रावन मत्त गज मृगराज सुजसु वखानहीं॥

वे विशाल और कालके समान कराल वानर-माल् दौड़े। मानो पंखवाले पर्वतिके समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वणोंके हैं। नख, दाँत, पर्वत और बड़े-बड़े वृक्ष ही उनके हियार हैं। वे बड़े बलवान् हैं और क्सिका भी डर नहीं मानते। रावणरूपी मतवाले हाथीके लिये सिहरूप श्रीरामजीका जय-जयकार करके वे उनके सुन्दर वशका वखान करते हैं।

हो॰— दुहु दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि ।

भिरे वीर इत रामिह उत रावनिह वखानि ॥ ७९ ॥

दोनों ओरके योद्धा जय-जयकार करके अपनी-अपनी जोड़ी जान (चुन) कर

इधर श्रीरष्ट्रनाथजीका और उधर रावणका बखान करके परस्पर भिड़ गये ॥ ७९ ॥

चौ॰-रावनु रथी विरथ रघुश्रीरा। देखि विभीपन भयउ अधीरा ॥

अधिक प्रीति मन भा संदेहा । बंदि चरन कह सहित सनेहा ॥ १ ॥

रावणको रथपर और श्रीरघुवीरको विना रथके देखकर विभीपण अधीर हो गये।

प्रेम अधिक होनेसे उनके मनमें सन्देह हो गया [कि वे विना रथके रावणको कैसे जीत

सर्केंगे ]। श्रीरामजीके चरणोंकी वन्दना करके वे स्नेहपूर्वक कहने छगे ॥ १ ॥

नाथ न रथ नहिं तन पद त्राना । केहि विधि जितव वीर वलवाना ॥
सुनहु सखा कह कुपानिधाना । जेहिं जय होइ सो स्यंदन आना ॥ २ ॥
हे नाथ ! आपके न रथ है, न तनकी रक्षा करनेवाला कवच है और न जूते ही
हैं । वह बलवान् वीर रावण किस प्रकार जीता जायगा ? कुपानिधान श्रीरामजीने कहा—
हे सखे ! सुनो, जिससे जय होती है, वह रथ दूसरा ही है ॥ २ ॥

सौरज भीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका॥
वृक्ष विवेक दम परिहृत घोरे। छमा कृपा समता रजु जोरे॥ ३॥.
शौर्य और भैर्य उस रथके पहिये हैं। सत्य और शील (सदाचार) उसकी
मजबूत ध्वजा और पताका हैं। वल, विवेक, दम (इन्द्रियोंका वश्में होना) और

परोपकार-ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समतारूपी डोरीसे रथमें जोड़े हुए हैं॥३॥

ईस भजनु सारथी सुजाना | बिरति चर्म संतीष कृपाना ॥ दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा । बर विग्यान कठिन कोदंडा ॥ ४ ॥ ईश्वरका भजन ही [ उस रथको चलानेवाला ] चतुर सारिथ है। वैराग्य ढाल है और सन्तोप तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचण्ड शक्ति है, श्रेष्ठ विशान कठिन बन्ष है॥ ४॥

अमल अचल मन त्रोन समाना । सम नम नियम सिलीमुख नाना ॥ कवच अभेद विष्र गुर प्जा। एहि सम विजय उपाय न दूजा॥ ५ ॥ निर्मल (पापरहित ) और अचल (स्थिर) मन तरकसके समान है। श्रम ( मनका वरामें होना ), [ अहिंसादि ] यम और [ शौचादि ] नियम-ये बहुत से बाण हैं। बाहाणों और गुरुका पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजयका दूसरा उपाय नहीं है ॥ ५ ॥

सला धर्ममय अस रथ जाकें। जीतन कहूँ न कतहुँ रिपु ताकें॥ ६॥ हे सखे ! ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिये जीतनेको कहीं शत्रु ही नहीं है॥६॥

दो॰-महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर।

जाकें अस रथ होइ हुक सुनहु सखा मितधीर ॥ ८०(क) ॥ हे धीरबुद्धिवाले सखा । सुनो, जिसके पास ऐसा हुद रथ हो, वह वीर संसार (जन्म-मृत्यु ) रूपी महान् दुर्जय शत्रुको भी जीत सकता है [ रावणकी तो बात ही क्या है 11 ८० (क) 11

सुनि प्रभु बचन विभीषन हरिष गहे पद कंज। पहि मिस मोहि उपदेसेहु राम कृपा सुख पुंज ॥ ८०(स)॥ प्रभुके वचन सुनकर विभीषणजीने हर्षित होकर उनके चरणकमल पकह लिये [और कहा—] हे ऋपा और सुखके समूह श्रीरामजी ! आपने इसी बहाने मुझे महान् ] उपदेश दिया ॥ ८० ( ख ) ॥

पचार दसकंघर इत अंगद हनुमान । लरत निसाचर भालु किप करि निज निज प्रभु आन ॥ ८०(ग)॥ उधरसे रावण ललकार रहा है और इघरसे अंगद और इनुमान् । सक्षस और रीक्ट-वानर अपने-अपने स्वामीकी दुहाई देकर लड़ रहे हैं ॥ ८० (ग)॥ नी०-सुर ब्रह्मादि सिद्ध सुनि नाना। देखत रन नभ चड़े बिमाना॥

इसहू उसा रहे तेहिं संगा। देखत राम चरित रन रंगा॥ १॥

į

50.5 GA

व्रधा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानोंपर चढ़े हुए आकाशसे युद्ध देख रहे हैं । [ शिवजी कहते हैं — ] हे उमा ! मैं मी उस समाजमें या और श्रीरामजीके रण-रंग ( रणोत्साह ) की छीछा देख रहा या ॥ १ ॥

सुभट समर रस दुहु दिसि माते। किप जयसील राम बल ताते।।
एक एक सन भिरिह पचारिह। एकन्ह एक मिद मिह पारिह ॥ २ ॥
दोनों ओरके योदा रण-रसमें मतवाले हो रहे हैं। वानरोंको श्रीरामजीका वल है।
इससे वे जयशील हैं (जीत रहे हैं)। एक दूसरे मिड़ते और ललकारते हैं और एक
दूसरेको मसल-मसलकर पृथ्वीपर डाल देते हैं॥ २॥

मार्गि कार्टी घरिं पछारिं। सीस तोरि सीसन्ह सन मारिं।। उदर बिदारिं भुजा उपारिं। गिंह पद अविन पटिक भट डारिं।। ३ ॥ व मारते, कारते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरोंसे दूसरे को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएँ उलाइते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वीपर पटक देते हैं।। ३॥

निसिचर भट महि गांदहिं भालू। कपर दारि देहिं बहु बालू ॥ बीर बळीमुख जुद्ध बिरुद्धे। देखिश्रत बिपुळ काळ जनु कुद्धे॥ ४॥ राक्षस योद्धाओंको भालू पृथ्वीमें गाड़ देते हैं और ऊपरसे बहुत-सी बालू डालू देते हैं। युद्धमें शत्रुओंसे विरुद्ध हुए वीर-वानर ऐसे दिखायी पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काळ हों॥ ४॥

छं॰ कृद्धे कृतांत समान किप तन स्नवत सोनित राजहीं। मर्दिहें निसाचर करक भर बळवंत घन जिमि गाजहीं। मार्रिहें चपेर्टान्ह डारि दातन्ह कारि ळातन्ह मीजहीं। विकर्रिहें मर्केट भालु छळ बळ कर्रिहें जेहि खळ छीजहीं॥ १॥ कोधित हुए काळके समान वे वानर खून बहते हुए शरीरोंसे शोमित हो रहें हैं। वे बळवान वीर राक्षसोंकी सेनाके योद्धाओंको मसळते और मेघकी तरह गरजते हैं। बाँरकर चपेरोंसे मारते, दाँतोंसे कारकर छातोंसे पीस डाळते हैं। वानर माल

चिग्याइते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जायँ ॥ १ ॥
धिर गाल फारहिं उर बिदारिंह गल अँताविर मेलहीं ॥
प्रहादपित जनु विबिध तनु धिर समर अंगन खेलहीं ॥
धर मारु कादु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही ।
जय राम जो तन ते कुलिस कर कुलिस ते कर तन सही ॥ २ ॥

वे राक्षसीके गाल पकड़कर फाड़ हालते हैं। जाती चीर डालते हैं और उनकी वेंतिहयाँ निकालकर गलेमें डाल लेते हैं। वें वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहादक

स्वामी श्रीनृसिंह भगवान् अनेकों शरीर धारण करके युद्धके मैदानमें क्रीड़ा कर रहे हों। पंकड़ों, मारों, काटों, पछाड़ों आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वीमें भर (छा) सपे हैं। श्रीरागचन्द्रजीकी जय हो, जो सचमुच तृणसे वज्र और वज़से तृण कर देते हैं। (निर्यटकों सबल और सवलकों निर्वट कर देते हैं)॥ २॥

दो॰--निज दल विचलत देखेसि चीस भुजाँ दस चाप। रथ चढ़ि चलेड दसानन फिरहु फिरहु करि दाप ॥ ८१ ॥

अपनी सेनाको विचित्रत होते हुए देखा, तव वीस मुजाओंमें दस धनुष लेकर रावण रगपर चढ़कर गर्व करके कीटो, लीटो, कहता हुआ चला ॥ ८१ ॥

चौ०---भायउ परम कृद्ध दसकंधर । सन्सुख चले हूह दे बंदर ॥ गहि कर पादप उपल पहारा । डारेन्हि ता पर एकहिं बारा ॥ १ ॥

रावण अत्यन्त कोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए [लड़नेके लिये] उसके सामने चले। उन्होंने हाथोंमें बृक्ष, पत्यर और पहाड़ लेकर रावणपर एक ही माथ डाले॥ १॥

लागहिं सैंल बज्ज तन तास् । खंड खंड होइ फूटहिं आस् ॥ चला न अचल रहा रथ रोगी । रन दुर्मंद रावन अति कोगी ॥ २ ॥ पर्वत उसके बज्जतुल्य शरीरमें लगते ही तुरंत डकड़े-डकड़े होकर फूट जाते हैं । अत्यन्त क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, [ अपने खानसे ] जरा भी नहीं हिला ॥ २ ॥

इत उत झपटि ट्पटि कपि जोधा। मर्दे लाग भयउ अति क्रोधा॥ चले पराइ भालु कपि नाना। त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना॥ ३॥ उसे वहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर-उधर झपटकर और डपटकर वानर योदाओंको मसलने लगा। अनेकों वानर-माल् १ अंगद ! हे हनुमान् ! रक्षा करो। रक्षा करो। [ पुकारते हुए ] भाग चले॥ ३॥

पाहि पाहि रघुवीर गोसाई । यह खल खाइ काल की नाई ॥
तीह देखे कपि सकल पराने । दसहुँ चाप सायक संधाने ॥ ४ ॥
हे रघुनीर ! हे गोसाई ! रक्षा कीजिये । यह दुष्ट कालकी भाँति
हमें खा रहा है । उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे । तब [ रावणने ] दसों चनुषीपर वाण सन्धान किये ॥ ४ ॥

छं॰—संघानि धनु सर निकर छाड़ेसि उरग जिमि उड़ि लागहीं। रहे पूरि सर घरनी गगन दिसि विदिसि कहँ कपिभागहीं॥ भयो अति कोलाहल विकल कपि दल भालु बोलहि आतुरे।-रघुवीर करुना सिधु आरत बंधु जन रच्छक हरे॥ उसने धनुपपर सन्धान करके बाणोंके समूह छोड़े। वे बाण सर्पकी तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी-आकाद्य और दिशा-विदिशा सर्वत्र वाण भर रहे हैं। वानर भागें तो कहाँ ! अत्यन्त कोलाहल मच गया। वानर-भालुओंकी सेना व्याकुल होकर आर्त-पुकार करने लगी—हे रधुवीर ! हे करणासागर ! हे पीड़ितोंके वन्धु ! हे सेवकोंकी रक्षा करके उनके दुःख हरनेवाले हरि!

दो॰—निज दल विकल देखि किट किस निपंग घनु हाथ।
लिखमन चले कुद्ध होइ नाइ राम पद माथ ॥ ८२॥
अपनी चेनाको व्याकुल देखकर कमरमें तरकस कसकर और हाथमें धनुप लेकर
श्रीरधुनाथजीके चरणेंपर मस्तक नवाकर लक्ष्मणजी कोधित होकर चले॥ ८२॥
चौ॰—रे खल का मारसि किप भाला। मोहि बिलोक तोर में काला॥

खोजत रहेउँ तोहि सुतवाती। आज निपाति जुड़ावउँ छाती ॥ १ ॥ [ लक्ष्मणजीने पास जाकर कहा— ] अरे दृष्ट ! वानर-भालुओंको क्या मार रहा है ? मुसे देख, मैं तेरा काल हूँ ! [ रावणने कहा—] अरे मेरे पुत्रके वातक ! मैं तुझीको हूँ द रहा था। आज तुझे मारकर [ अपनी ] छाती टंडी कहूँगा ॥ १ ॥

अस कहि छाड़ेसि बान प्रचंडा । लिखिमन किए सकल सत खंडा ॥ कोटिन्ह आयुध रावन डारे । तिल प्रवान करि काटि निवारे ॥ २ ॥ ऐसा कहकर उसने प्रचण्ड वाण छोड़े । लक्ष्मणजीने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले । रावणने करोड़ों अस्त्र-शस्त्र चलाये । लक्ष्मणजीने उनको तिलके बराबर करके काटकर हटा दिया ॥ २ ॥

पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा । स्वंदनु भंजि सास्थी मारा ॥ सत सत सर मारे दस भाला । गिरि संगन्ह जनु प्रविसिंह व्याला ॥ ३ ॥ फिर अपने बाणोंसे [ उसपर ] प्रहार किया और [ उसके ] रथको तोड़कर सार्थिको मार डाला । [ रावणके ] दसों मस्तकोंमें सी-सी बाण मारे । वे सिरोंमें ऐसे फैठ गये मानो पहाड़के शिखरोंमें सर्प प्रवेश कर रहे हों ॥ ३ ॥

पुनि सत सर मारा उर माहीं । परेड घरनि तल सुधि कछु नाहीं ॥ उरा प्रवल पुनि मुक्ला जागी । डाव्हिस बहा दीन्हि जो साँगी ॥ ४ ॥ फिर सौ नाण उसकी लातीमें मारे । वह पृथ्वीपर गिर पड़ा, उसे कुल मी होश न रहा । फिर मूर्च्ला छूटनेपर वह प्रवल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलायी को ब्रह्माजीने उसे दी थी ॥ ४ ॥

छं॰—सो बहा दत्तं प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही। परचोबीर विकल उठाव दसमुख अतुल बल महिमा रही॥ च्रागंड भवन विराज जाके एक सिर जिमि रज कनी। तेरि चह उठावन मूढ़ रावन जान नहिं त्रिभुअन धनी॥

यह ब्रामाकी दी हुई प्रचण्ड शक्ति लक्ष्मणजीकी ठीक छातीमें छगी। बीर लक्ष्मणजी ह्यावुःल होकर गिर पड़े । तय रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बलकी महिमा याँ ही रह गयी। ( व्यर्थ हो गयी। वह उन्हें उठा न सका )। जिनके एक ही सिरपर ब्राह्माण्डरूपी भवन धूलके एक कणके समान विराजता है। उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। यह तीनों भुवनोंके खामी लक्ष्मणजीको नहीं जानता।

दो॰—देखि पवनसुत धायड वोलत वचन कठोर। आवत कपिहि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर॥ ८३॥

गह देखकर पचनपुत्र हनुमान्जी फठोर बचन बोलते हुए दौड़े । हनुमान्जीके आते ही रावणने उनपर अत्यन्त भयद्भर घूँसेका प्रहार किया ॥ ८३॥

नी०-- जानु टेकि कपि भूमि न गिरा । उठा सँभारि बहुत रिस भरा ॥

मुठिका एक ताहि कपि मारा । परेउ सैठ जनु बज्र प्रहारा ॥ १ ॥ इनुमान्जी घुटने टेककर रह गये, पृथ्वीपर गिरे नहीं । और फिर क्रोधसे मरे हुए सँभालकर उटे । हनुमान्जीने रावणको एक चूँचा मारा । वह ऐसा गिर पड़ा जैसे. वज्रकी मारसे पर्वत गिरा हो ॥ १ ॥

मुग्छा ने बहोरि सो जागा। किप बल बिपुल सराहन लागा।
धिग धिग मम पौरुप धिग मोही। जों तें जिसत रहेसि सुरहोही। २॥
मूर्च्छा भंग होनेपर फिर वह जगा और हनुमान्जीके बड़े भारी बलको सराहने
लगा। [हनुमान्जीने कहा—] मेरे पौरुषको धिक्कार है। धिक्कार है और मुझे भी
धिक्कार है। जो है देवद्रोही ! तू अब भी जीता रह गया।। २॥

अस किह रुखिमन कहुँ किप ल्यायो। देखि दसानन बिसमय पायो॥
कह रघुवीर समुझ जिथँ श्राता। तुम्ह कृतांत भच्छक सुर त्राता॥ ३॥
ऐसा कहकर और रुक्मणजीको उठाकर हनुमान् जी औरधुनायजीके पास ले आये।
यह देखकर रावणको आश्रर्य हुआ। श्रीरघुवीरने [ रुक्मणजीसे ] कहा—हे भाई।
हृद्यमें समझो। तुम कालके मी भक्षक और देवताओंके रक्षक हो॥ ३॥

सुनत यचन उठि वैठ कृपाला । गई गगन सो संकृति कराला ॥
पुनि कोदंड बान गृहि धाए । रिपु सन्मुख अति आतुर आए ॥ ४ ॥
य वचन सुनते ही कृपाल लक्ष्मणजी उठ बैठे । वह कराल शक्ति आकाशको चली
गृयी । लक्ष्मणजी फिर धनुष-चाण लेकर दौड़े और बड़ी शीमतासे शतुके सामने आपहुँचे ।४।

छं॰—आतुर बहोरिबिमंजि स्यंदन सूत हित ब्याकुल कियो। गिरयो घरनिदसकंघर विकलतर बान सत बेघ्यो हियो॥ सारथी दूसर घाछि रथ तेहिः तुरत छंका छैं गयो । रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रसुः चरनिह जयो ॥

फिर उन्होंने बड़ी ही श्रीष्ठतासे रावणके रथको चूर-चूरकर और सार्यको मारकर छसे ( रावणको ) व्याकुळ कर दिया । सौ वाणीसे उसका हृदय वेष दिया। जिससे रावण अत्यन्त व्याकुळ होकर पृथ्वीपर गिर पहा । तब दूसरा सार्यथ उसे रयमें ढाळकर तुरंत ही ळंकाको छे गया । प्रतापके समूह श्रीरखुवीरके भाई छक्षमणजीने फिर आकर प्रसुके चरणोंमें प्रणाम किया ।

दो॰—उहाँ व्सानन जागि करि करै लाग के छु जग्ये। प्रमानिया विजय चह सरु हरु वस अति अग्ये॥ ८४॥ वहाँ ( लंकामें ) रावण मुन्लीने जागकर कुल यह करने लगा। वह मूर्त और

अत्यन्त अज्ञानी हठवद्य श्रीरञ्जनाथनीसे विरोध करके विजय चाहता है ॥ ८४ ॥

चौ॰—इहाँ विभीषन सब सुधि पाई । सपदि बाह स्तुपतिहि सुनाई ।। कि नाय करह रावन एक बागा । सिद्ध भएँ नहिं मरिहि सभागाः॥ १ ॥

यहाँ विभोषणजीने सब खबर पायी और तुरंत जाकर औरखुनाथजीको कह सुनायी कि है नाय ! रावण एक बज्र कर रहा है । उसके सिद्ध होनेपर वह अभागा सहजे हैं। नहीं मरेगा ॥ १ ॥

पठवडु नाथ बेरि। सट बंदर । कर्राहें बिधंस आव दसकंघर ॥ कर्राहें बिधंस आव दसकंघर ॥ कर्राहें बिधंस आव दसकंघर ॥

है नाय ! तुरंत वानर बोद्धाओंको भेजिये; जो यशका विष्यंत करें, जिससे रावण युद्धमें आवे । प्रातःकाल होते ही प्रमुने वीर बोद्धाओंको भेजा । हनुमान् और अंगर आदि सब् [ प्रमान वीर ] दीहे ॥ २ ॥

कीतुक कृदि चढ़े कपि छका। पैठे रावन अवन असंका॥ जन्म करत जबहीं सो देखा। सक्छ कपिन्ह साक्रोध बिसेका॥ ३॥

वानर खेळते ही कृदकर ळंकापर जा चढ़े और निर्भय राज्यके महळमें जा धुवे। ज्यों ही उसको यक्त करते देखाः, त्यों ही सब बानरोंको बहुत क्रोध हुआ।। है।।

रन ते निष्ठज भाजि गृह जाना । इहीं आह वक ध्यान छुनाना ॥

सस कहि अंगद मारा काता । चितव न सठ स्वारथ मन राता ॥ ४ ॥ [ उन्होंने कहा — ] अरे ओ निर्क्ष ! रणभूमिरो घर माया आया और यहाँ आकर नगुलेका-सा स्थान लगाकर नैठा है ! ऐसा कहकर अंगदने कात मारी । पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्टका मन सार्थमें अनुरक्त था ॥ ४ ॥

छं - नाहि चितव जब करि कोएकपि गाहि तसन छातन्द्र मारहीं। घरि केस नारि निकारि बाहेर तेऽतिद्विन पुकारहीं।। तव उठेउ कुद्ध कृतांत सम गहि चरन बानर डारई। एहि वीच किपन्ह विधंस कृतं मख देखि मन महुँ हारई॥

जब उसने नहीं देखा। तब वानर क्रीध करके उसे दाँतोंसे पकड़कर [ काटने और ] लातोंसे मारने लगे। स्त्रियोंको बाल पकड़कर घरसे बाहर घसीट लाये। वे अत्यन्त ही दीन होकर पुकारने लगीं। तब रावण कालके समान क्रीधित होकर उठा और वानरोंको पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीचमें वानरोंने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मनमें हारने लगा ( निराश होने लगा)।

दो॰—जग्य विधंसि कुसल कपि आप रघुपति पास । चलेउ निसाचर कुद्ध होइ त्यागि जिवन के आस ॥ ८५ ॥

यज्ञ विध्वंत करके सब चतुर वानर रघुनायजीके पास आ गये। तब रावण जीनेकी आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला ॥ ८५ ॥

नौ०-चलत होहि अति असुभ भयंकर । बैठिह गीघ उड़ाइ सिरन्ह पर ।

भयउ कालयस काहुन माना। कहेसि बजावहु जुद्ध निसाना॥ १॥ चलते समय अत्यन्त भयद्धर अमङ्गल (अपशकुन) होने लगे। गीघ उड़-उड़कर उसके सिरोंपर वैटने लगे। किन्तु वह कालके वश था। इससे किसी भी अपशकुनको नहीं मानता था। उसने कहा—युद्धका डंका बजाओ॥ १॥

चली तमीचर अनी अपारा। बहु गजरथ पदाित असवारा॥
प्रभु सन्मुख धाए खल कैसें। सलभ समूह अनल कहँ जैसें॥ २॥
निशाचरोंकी अपार सेना चली। उसमें बहुत-से हाथी। रथ, घुड़सवार और पैदल
हैं। वे दुष्ट प्रभुके सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगोंके समूह अग्निकी ओर [ जलनेके लिये ]
दौड़ते हैं॥ २॥

इहाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्ही। दारुन विपित हमिह एहिं दीन्ही॥ अय जिन राम खेळावहु एही। अतिसय दुखित होति वैदेही॥ ३॥ इघर देवताओंने स्तुति की कि हे श्रीरामजी! इसने हमको दारुण दुःख दिये हैं। अब आप इसे [अधिक] न खेळाइये। जानकीजी बहुत ही दुखी हो रही हैं॥३॥

देव बचन सुनि प्रभु मुसुकाना । उठि रघुबीर सुधारे बाना ॥ जटा जूट दद बार्घे माथे । सोहिंह सुमन बीच बिच गाथे ॥ ४ ॥ देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुसकराये । फिर श्रीरघुवीरजीने उठकर बाण सुघारे । मस्तकपर जटाओं के जुड़ेको कसकर बाँघे हुए हैं, उसके बीच-बीचमें पुष्प गूँथे हुए शोभित हो रहे हैं ॥ ४ ॥

रा १९ र ।। र ।। अरुन नयन बारिद तनु स्थामा । अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥ कटितट परिकर कस्यो : निषंगा । कर कोदंड कठिन सारंगा ॥ ५ ॥ लाल नेत्र और मेघके समान स्थाम धारीरवाले और सम्पूर्ण लोकोंके नेत्रोंको आनन्द देनेवाले हैं। प्रभुने कमरमें फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथमें कटोर शार्कुंचनुष ले लिया ॥ ५ ॥

हं नारंग कर सुंदर निषंग सिलीमुखाकर किट कस्यो।

शुजदंड पीन मनोहरायत उर घरासुर पद लस्यो॥

कह दास तुलसी जवहिं प्रभु सर चाप कर फेरन लगे।

प्रह्मांड दिगाज कमठ अहि महि सिधु भूधर डगमगे॥

प्रभुने हाथमें शार्क्स वनुष लेकर कमरमें वाणोंकी खान (अक्षय) मुन्दर तरकस क्ष लिया। उनके भुजदण्ड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छातीपर ब्राह्मण (भृगुजी) के चरणका चिह्न शोभित है। तुलसीदासजी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुप-वाण हायमें लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्माण्ड, दिशाओंके हाथी, कच्छप, शेपजी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे!

दो॰—सोभा देखि हरपि सुर वरपर्हि सुमन अपार। जय जय जय करुनानिधि छवि वल गुन आगार॥ ८६॥

[भगवान्की] शोभा देखकर देवता हर्पित होकर पूलोंकी अपार वर्षा करने लगे। और शोभा, शक्ति और गुणोंके घाम कहणानिघान प्रभुकी जय हो, जय हो, जय हो [ऐसा पुकारने लगे] ॥ ८६॥

चौ॰-एहीं बीच निसाचर अनी। कसमसात आई अति घनी॥
देखि चले सन्मुख कपि भट्टा। प्रलयकाल के जनु घन घट्टा। १॥
इसी बीचमें निशाचरोंकी अत्यन्त घनी सेना कसमसाती हुई (आपसमें टकराती
हुई) आयी। उसे देखकर बानर योदा इस प्रकार [ उसके ] सामने चले जैसे
प्रलयकालके बादलोंके समूह हों॥ १॥

बहु फूपान तरवारि चमंकिं। जनु दहँ दिसि दामिनी दमंकिं।।
गज स्थ तुरग चिकार कठोरा। गर्जिंह मनहुँ बलाहक घोरा॥ २॥
बहुत-से कुपाण और तलवारें चमक रही हैं। मानो दसीं दिशाओं में बिजलियाँ
चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ोंका कठोर चिग्घाड़ ऐसा लगता है मानो वादल
मयंकर गर्जन कर रहे हों॥ २॥

किप छंगूर बिपुल नम छाए। मनहुँ इंद्रधनु उए सुहाए॥ उठद्द धृरि मानहुँ जलघारा। बान बुंद भे चृष्टि अपारा॥ ३॥ वानरींकी बहुत-सी पूँछें आकाशमें छायी हुई हैं। [ने ऐसी शोमा दे रही हैं] मानी सुन्दर इन्द्रधनुष उदय हुएं हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जलकी धारा हो। बाणस्यो भूँदोषी अगार गृष्टि हुई ॥ ३॥

हुँ हिसि पर्यंत करिंद प्रहारा। बज्रपात जनु बारिह बारा॥ रघुपति कोपि चान झरि लाई। घायल भै निसिचर समुदाई॥ ४॥ दोनों ओरसे योदा पर्वतोंका प्रहार करते हैं। मानो बार्रवार बज्रपात हो रहा हो। श्रीरपुनायजीने कोच करके वाणोंकी झड़ी लगा दी। [जिससे ] राक्षसोंकी सेना धायल हो गयी॥ ४॥

लागत यान यीर चिक्तरहीं। घुमि घुमि जह तह महिपरहीं॥
सविद सेंल जनु निर्धर भारी। सोनित सिर कावर भयकारी॥ ५॥
याण लगते ही वीर चीत्कार कर उटते हैं और चक्कर खा-खाकर जहाँ-तहाँ पृथ्वीपर
शिर पट्ते हैं। उनके दारीरोंसे ऐसे खून वह रहा है मानो पर्वतके मारी झरनोंसे जल
यह रहा हो। इस प्रकार द्वरपोकोंको भय उत्तन्न करनेवाली चिधरकी नदी वह चली।५।

हं हैं क्लिट भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। दोड क्ल दल रथ रेत चक्र अवर्त वहित भयावनी॥ जलजंतु गज पदचर तुरग खर विविध वाहन को गने। सर सक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने॥

उरपोकों भय उपजानेवाली अत्यन्त अपित्र रक्तकी नदी वह चली। दोनों दल उतके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है और पहिचे भँवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी यह रही है। हायी, पैदल, घोड़े, गदहे तथा अनेकों स्वारियाँ ही, जिनकी गिनती कौन करे, नदीके जलजन्तु हैं। वाण, शक्ति और तोमर सर्प हैं। धनुप तरक्नें हैं और ढाल बहुत से कहुवे हैं।

दो॰—चीर परिहं जनु तीर तरु मजा वहु वह फेन। कादर देखि डर्राहं तहँ सुभटन्ह के मन चेन॥८७॥

वीर पृथ्वीपर इस तरह गिर रहे हैं। मानो नदी-किनारेके वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मजा वह रही है। वही फेन है। ढरपोक जहाँ इसे देखकर ढरते हैं। वहाँ उत्तम बोद्धाओंके मनमें सुख होता है।। ८७॥

ची०-मज्ञिह मृत पिसाच वेताला । प्रमथ महा झोटिंग कराला ॥

काक कंक ले भुजा उड़ाहीं । एक ते छीनि एक ले खाहीं ॥ १ ॥

भूत, पिशाच और वैताल, वड़े-बड़े झोटोंबाले महान् मयङ्कर झोटिंग और प्रमथ
(शिवगण) उस नदीमें स्नान करते हैं । कीए और चील भुजाएँ लेकर उड़ते हैं और

एक दूसरेसे छीनकर खा जाते हैं ॥ १ ॥

एक कहिंह ऐसिउ सौंघाई। सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई॥ कहेरत भट घायल तट गिरे। जह तह मनहुँ अर्धेजल परे॥ २॥ एक (कोई) कहते हैं। जरे मूर्खों ! ऐसी सस्ती (वहुतायत ) है। फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती ! घायछ योदा तटपर पढ़े :कराह रहे हैं। मानो जहाँ-तहाँ अर्धनछ (वे व्यक्ति जो मरनेके समय आधे जलमें रक्ले जाते हैं) पढ़े हों ॥ २॥

सैंचिह गीच माँत तट भए। जनु वंसी खेलत चित दए॥ बहु भट वहहिं चहे खग बाहीं। जनु नाविर खेलहिं सिरमाहीं॥ ३॥

गीध आँते खींच रहे हैं। मानो मछछीमार नदी-तटपरछे चित्त लगाये हुए (ध्यानस्य होकर ) वंधी खेल रहे हों (वंधीचे मछछी एकड़ रहे हों )। यहुत-से योदा यहे जा रहे हैं और पक्षी उनपर चढ़े चले जा रहे हैं मानो वे नदीमें नावरि ( नीकाकीड़ा ) खेल रहे हों ॥ ३॥

बोसिनि सरि सरि खप्पर संचिहिं। सूत पिसाच वधू नम संचिहिं॥ भट कपाल करताल बजाविहें। चासुंढा नाना विधि गाविहें॥ ४॥

योगिनियाँ खप्परोंमें भर-भरकर खून जमा कर रही हैं। भूत-पिशान्त्रोंकी स्नियाँ आकाशमें नाच रही हैं। चामुण्डाएँ योदाओंकी खोपिड्योंका करताल वका रही हैं और नाना प्रकारते गा रही हैं॥ ४॥

जंबुक निकर कटकट कहिं। खाहिं हुआहिं अघाह दपहिं॥ कोटिन्ह रूंड शुंड बिचु डोस्लिहें। सीस परे महि जय जय बोस्लिहें॥ ५॥ बीदड़ेंकि समूह कट-कट शब्द करते हुए सुरदोंको काटते। खाते। हुआँ हुआँ

करते और पेट भर बानेपर एक दूसरेको डाँटते हैं। करोड़ों घड बिना सिरके घूम रहे हैं और सिर पृथ्वीपर पड़े जय-जय बोल रहे हैं॥ ५॥ छं - बोस्लीहें जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर विनु धावहीं।

खपरिन्ह समा अञ्जिह्न जुण्झिहि सुभट भटन्ह दहावहीं।। वानर निसाचर निकर मर्देहि राम वल दर्गित भए। संत्राम अंगन सुभट सोवहि राम सर निकरन्हि हए॥

पुण्ड (कटे विर ) जय-जय बोलते हैं और प्रचण्ड रुण्ड (घड़ ) बिना विरके दौहते हैं । पक्षी खोपहिबोंमें उल्लश-उल्लाहक परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे बोद्धाओंको दहा रहे हैं। औरामचन्द्रजीके बल्ले दर्पित हुए वानर राक्षकोंके छुंडोंको मसले बालने हैं। औरामचन्द्रजीके बल्ले दर्पित हुए वानर राक्षकोंके छुंडोंको

भवला कि एक है। श्रीरामचन्द्रजीके बळसे दर्पित हुए वानर राक्षणीके छुड़ोंको मधळे डाळते हैं। श्रीरामचोके बाणतमूहोंसे मरे हुए योद्धा छड़ाईके मैदानमें सो है हैं।

दो॰ पावन हृद्यँ विचारा मा निसिचर संघार। मैं अकेल कपि मालु बहु माया करों अपार॥८८॥ रावणने हृदयमें विचारा कि राक्षशंका नाश हो गया है। मैं अकेला हूँ और रा-मालु बहुत हैं, इचिन्ने मैं अब अपार माया रच्यें॥८८॥ नीर—रेपन्ह प्रभुद्दि पराहें देगा। उपजा उर अति छोभ विसेषा॥
सुरपति निज रथ तुरत पराया। हरप सहित माति छै आवा॥ १॥
देगताओंने प्रभुको पैदल (विना सवारीके युद्ध करते) देखा, तो उनके हृदयमें
पदा भारों धोभ (तुःख) उत्पन्न हुआ। [फिर क्या या] इन्द्रने तुरंत अपना रथ
मेन दिया। [उसका सार्गि] मातिल हर्षके साथ उसे छे आया॥ १॥

नेत पुंत स्थ दिंद्य अन्पा। हरिष चढ़े कोसलपुर भूपा॥ पंचल तुरम ननोहर चारी। अतर अमर मन सम गतिकारी॥ २॥ उस दिव्य अनुपार और तेजके पुद्ध (तेजोमय) स्थपर कोसलपुरीके राजा शीरामचन्द्रजी हरित होकर चढ़े। उसमें चार चञ्चल, मनोहर, अतर, अमर और मनकी गतिके समान शीद्य चलनेवाले (देवलोकके) घोड़े खुते थे॥ २॥

रभारत रातनाथिह देखी। घाए कपि वळ पाइ विसेषी॥ सही न जाइ फपिन्ह के मारी। तब रावन माया विसारी॥ ३॥ शीरमुनामजीको रथपर चड़े देखकर वानर विशेष वळ पाकर दौड़े। वानरींकी मार सही नहीं जाती। तब रावणने माया फैलायी॥ ३॥

सो माया रघुवीरिह वाँची। लिहमन किपन्ह सो मानी साँची॥
देखी किपिन्ह निसाचर अनी। अनुज सिहत वहु कोसल्डमनी॥ ४॥
एक श्रीरघुवीरिक दी वह माया नहीं लगी। सब बानरीने और लक्ष्मणजीने भी उस मायाको सच मान लिया। बानरीने राक्षती सेनामें माई लक्ष्मणजीतिहत बहुत-से रामोंको देखा॥ ४॥

एं॰--यहु राम लिएमन देखि मर्कट भालु मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत लिएमन जहुँ सो तहुँ चितवहिँ जरे॥ निज सेन चिकत विलोकि हुँसि सर चाप सिज कोसल घनी। माया हरी हरि निमिष महुँ हरपी सकल मर्कट अनी॥

यहुत से राम-लक्ष्मण देखकर वानर-भाल मनमें मिथ्या डरसे बहुत ही डर गये। लक्ष्मणजीसहित ये मानो चित्रलिखे-से जहाँ-के-तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेनाको आश्चर्यचिकत देखकर कोसलपित भगवान् हरि (दुःखोंके हरनेवाले श्रीरामजी) ने हँसकर धनुपपर याण चढ़ाकर, पलभरमें सारी माया हर ली। वानरोंकी सारी सेना हर्षित हो गयी।

दो॰--चहुरि राम सव तन चितइ बोले बचन गँभीर।
हंदजुद्ध देखहु सकल श्रमित भए अति बीर॥ ८९॥
फिर श्रीरामजी सबकी ओर देखकर गम्भीर बचन बोले-हे बीरो! तुम सब बहुत
ही यक गये हो, इसलिये अव [मेरा और रावणका] इन्द्र-युद्ध देखो॥ ८९॥

चौ० अस कहि तथ रघुनाथ चलाया । विष्र चरन पंकत सिरु नावा ॥ तब छंकेस क्रोध डर छावा । गर्जत तर्जत सन्मुख धावा ॥ १ ॥ ऐसा कहकर श्रीरघुनायजीने ब्राह्मणींके चरणकमलींमें सिर नवाया और फिर रया चलाया । तब रावणके हृदयमें क्रोध छा गया और वह गरजता तथा । लखकारता हुआ सामने दौड़ा ॥ १ ॥

जीतेव जे भट संजुग माहीं। सुनु तापस मैं तिन्ह सम नाहीं।।
रावन नाम जगत जस जाना। छोकप जाकें बंदीखाना।। २ ॥
[ उसने कहा—] अरे तपस्ती ! सुनो, तुमने युद्धमें जिन योद्धाओंको जीता है,
मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत् जानता है, छोकें
पालतक जिसके कैदखानेमें पड़े हैं॥ २॥

खर दूषन विराध तुम्ह मारा। बधेड ब्याध इव बालि विचारा । विस्तिचर निकर सुभट संघारेहु। कुंभकरन घननादिह मारेहु ॥ ३ ॥ तुमने खर, दूषण और विराधको मारा। वेचारे बालिका व्याधकी तरह वध किया। बड़े-बड़े राक्षस योद्धाओंके समूहका संहार किया और कुम्मकर्ण तथा सेघनाद को भी मारा॥ ३॥

आज बयर सब छेडँ निवाही। जो रन भूप भाजि निर्दे जाही।। अलाज करडँ खलु काल हवाले। परेहु कठिन रावन के पाले।। भू॥ अरे राजा! यदि तुम रणसे भाग न गये तो आज मैं [वह ] सारा बैर निकाल केंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय हो कालके हवाले कर दूँगा। तुम कठिन रावणके पाले पड़े हो॥ ४॥

सुनि दुर्वचन कारुवस जाना। बिहँसि बचन कह क्रपानिधाना॥
सत्य सत्य सब तव प्रशुताई। जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई॥ ५ ॥
रावणके दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान क्रपानिधान श्रीरामजीने हँसकर यह वचन कहा- नुम्हारी सारी प्रभुता, जैसा तुम कहते हो, बिल्कुल सच है। पर
अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिख्लाओ॥ ५॥

छं॰ जिन जरुपना करि सुजसु नासिंह नीति सुनिंह करि छमा। संसार महँ पूरुष त्रिबिघ पाटल रसाल पनस समा॥ एक सुमन्प्रद एक सुमन फल एक फल्ड केवल लागही। एक कहिंह कहिंह करिंह अपर एक करिंह कहत न बागहीं॥

व्यर्थ वकवाद करके अपने सुन्दर यशका नाश न करो । क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो ! संसरमें तीन प्रकारके पुरुष होते हैं—पाटल (गुलाब), आम और कटहलके समान । एक (पाटल ) फूल देते हैं, एक (आम) फूल और फल दोनों देते हैं और एक ( मटरल ) में कैयल पल ही लगते हैं। इसी प्रकार [पुरुषोंमें] एक करते हैं [ परते नहीं ], दूसरे करते और करते भी हैं और एक ( तीसरे ) केवल करते हैं। पर वाणीसे कहते नहीं।

री॰--राम वचन सुनि विहेंसा मोहि सिखावत ग्यान।

रयस करत नहिं तय उरे अव लागे प्रिय प्रान ॥ ९०॥
शीरामजीके गनान सुनकर वह एत्य हँगा [और वोला-] मुझे शान सिखाते हो १
उन समय नैर वसते तो नहीं हरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं ॥ ९० ॥

ची॰-कि दुर्यंगन सुन्द दसकंघर। कुलिस समान लाग छाँदै सर ॥

नानाकार सिलागुन धाए। दिसि अक्बिदिसिगगन महि छाए॥ १ ॥

दुर्गनान कहकर रावण सुन्न होयस वजके समान वाण छोड़ने लगा। अनेकों आकारके बाल दीदे और दिशा, विदिशा तथा आकाश और पृथ्वीमें सब जगह छा गये ॥ १ ॥

वायक सर छाएंड रधुर्यार। छन महुँ जरे निसाचर तीरा ॥

छाइसि तीम सिक विसिकाई। यान संग प्रभु फेरि चलाई॥ २ ॥

भीरणुर्यास्न अग्नवाण छोड़ाः [जिससे] रावणके सब बाण क्षणमरमें मसा हो

गाँव। तय उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी। [किन्तु ] श्रीरामचन्द्रजीने उसको
वाणके साथ वापस भेन दिया॥ २॥

कोटिना चक्र बिस्ल पवारें। बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे ॥
निकल होहि रावन सर कैसें। खल के सकल मनोरथ जैसें ॥ ३ ॥
वह करोड़ों चक्र और विश्रूल चलाता है। परन्तु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम
काटफर हटा देते हैं। रावणके वाण किस प्रकार निष्फल होते हैं जैसे दुष्ट मनुष्यके
स्थ मनोरय ! ॥ ३ ॥

तय सत वान सारवी मारेसि। परेड भूमि जय राम पुकारेसि॥
राम कृपा करि स्त उठावा। तव प्रभु परम क्रोध कहुँ पावा॥ ४॥
तव उसने श्रीरामजीके सार्थिको सी बाण मारे। वह श्रीरामजीकी जय पुकारकर पृथ्वीपर निर पड़ा। श्रीरामजीने कृपा करके सार्थिको उठाया। तव प्रभु अत्यन्त
क्रोधको प्राप्त हुए॥ ४॥

भाषका प्रात हुए । ॰ ।।

सं - भए कुद्ध जुद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमसे ।

कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे ॥

मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे ।

चिक्तरिंह दिग्गज दसन गिंह मिह देखि कौतुक सुर हँसे ॥

युद्धमें शत्रुके विरुद्ध श्रीरधुनायजी कोधित हुए, तब तरकसमें बाण कसमसाने

लगे (याहर निकलनेको आतुर होने लगे ) । उनके धनुषका अत्यन्त प्रचण्ड शब्द

(टङ्कार) सुनकर मनुष्यमक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गये (अत्यन्त भयभीत हो गये )। मन्दोदरीका हृदय काँप उठा; समुद्रः कच्छपः पृथ्वी और पर्वत हर गये । दिशाओंके हाथी पृथ्वीको दाँतोंसे पकड़कर चिग्वाइने छगे । यह कीतुक देखकर देवता हैंसे ।

दो॰—तानेउ चाप श्रवन ल्गि छाँड़े विसिख कराल

राम मारगन गन चले छहलहात जनु व्याल ॥ ९१ ॥

धनुषको कानतक तानकर भीरामचन्द्रजीने भयानक नाण छोहे। श्रीरामजीके नाणसमूह ऐसे चले मानो सर्व लहलहाते (लहराते ) हुए जा रहे हों ॥ ९१॥ विकास विकास को जान स्थान करें वात सपच्छ जनु उरगा। प्रथमहिं हतेड सारथी तुरगा॥

रथ विभंति हति केतु पताका। गर्जा अति अंतर यक थाका अ कि

वाण ऐसे चले मानो पंखवाले सर्प उद रहे हीं । उन्होंने पहले सारिय और घोड़ोंको मार डाला । फिर रयको चूर-चूर करके ध्वजा और पताकाओंको गिरा दिया । तब रावण बड़े जोरसे गरजा, पर भीतरसे उसका बल यक गया था ॥ १ ॥

तुरत आन रथ चढ़ि खिसिआना । अस्त सस्त्र छाँड़िसि बिधि नाना ॥

विफळ होहिं सब उद्यम ताके। जिमि परदोह निरत मनसाके।। २ ॥

तुरंत दूसरे रथपर चढ़कर खिखियाकर उसने नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग दैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोहमें लगे हुए चित्तवाले मनुप्यके होते हैं ॥२॥

तब रावन दस सुळ चलावा । वानि चारि महि मारि गिरावा ॥

तुरग उठाइ कोपि रघुनायक। स्त्रींच सरासन छाँदे सायक॥ ३ ॥

तब रावणने दस त्रिशूल चलाये और श्रीरामजीके चारों घोड़ोंको मारकर पृथ्वीपर गिरा दिया। घोड़ोंको उठाकर श्रीरघुनाथजीने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े ॥३॥

रावन सिर सरोज बनचारी। चिक रघुवीर सिळीसुल भारी ॥

दस दस बान भाळ दस मारे। निसरि गए चले रुधिर पनारे ॥ क्रें॥

रावणके विररूपी कमलवनमें विचरण करनेवाले श्रीरघुवीरके बाणरूपी भ्रमरोंकी पंक्ति चली। श्रीरामचन्द्रजीने उसके दसों विरोंमें दस-दस बाण मारे, जो आर-पार हो गये और विरोंसे रक्तके पनाले वह चले ॥ ४॥

स्वत रुधिर धायड बळवाना । प्रमु पुनि कृत धनु सर संधाना ॥
तीस तीर रघुबीर पबारे । मुजिन्ह समेत सीस महि पारे ॥ ५ ॥
पित बहते हुए ही बळवान रावण दौड़ा । प्रभुने फिर धनुषपर वाण सन्धान
किया । श्रीरघुवीरने तीस बाण मारे और बीसी मुजाओसमेत दसों सिर कार्टकर पृथ्वीपर गिरा दिये ॥ ५ ॥

काटतहीं पुनि भए नवीने। सम बहोरि भुजा सिर छीने।। प्रमु बहु बार बाहु सिर हुए। कटत झटिति पुनि नृतन भए।।। ६ ॥

[ सिर और हाय—] काटते ही फिर नये हो गये। श्रीरामजीने फिर सुजाओं और सिरोंको फाट गिराया। इस तरह प्रभुने बहुत बार सुजाएँ और सिर काटे। परन्तु काटते ही ये तुरंत फिर नये हो गये॥ ६॥

पुनि पुनि प्रभु काटन भुत्र सीला। अति कीतुकी कोसलाधीसा॥
रहे छाइ नम सिर अर बाहू। मानहुँ असित केतु अरु राहू॥ ७॥
प्रभु बार-बार उसकी भुजा और सिरोंको काट रहे हैं; क्योंकि कोसलपित श्रीरामजी
बहे कीतुकी हैं। आकानमें भिर और बाहु ऐसे छा गये हैं, मानो असंख्य केतु
और राहु हों॥ ७॥

हं॰—जनु राहु केतु अनेक नम पथ स्रवत सोनित धावहीं।
रघुपीर तीर प्रचंड लागीहें भूमि गिरन न पावहीं॥
एक एक सर सिर निकर छेदे नम उड़त इमि सोहहीं।
जनु कोपि दिनकर कर निकर जह तह विधुंतुद पोहहीं॥

मानी अनेकों राहु और केतु रुधिर वहाते हुए आकाशमार्गसे दौड़ रहे हों। श्रीरमुबीरके प्रचण्ट वाणोंके [ चार-बार ] छगनेसे वे पृथ्वीपर गिरने नहीं पाते। एक-एक बाणसे समूह-के-समूह सिर छिदे हुए आकाशमें उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्यकी किरणें कोष फरके जहाँ-तहाँ राहुआँको पिरो रही हों।

दो॰—जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होहिं अपार ।
सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित नृतन मार ॥ ९२ ॥
जैसे-जैसे प्रभु उसके सिरोंको काटते हैं, वैसे-ही-वैसे वे अपार होते जाते हैं
जैसे विषयोंका सेवन करनेसे काम (उन्हें भोगनेकी इच्छा) दिन-प्रति-दिन नया-नया
चढता जाता है ॥ ९२ ॥

•चौठ-इसमुख देखि सिरन्ह के बादी। विसरा मरन भई रिस गाढ़ी॥ गर्जेंड मूद्र महा अभिमानी। धायड दसह सरासन तानी॥१॥ सिरॉकी बाद देखकर रावणको अपना मरण भूळ गया और बड़ा गहरा कोघ हुआ। वह महान् अभिमानी मूर्ख गरजा और दसों धनुषोंको तानकर दौड़ा॥१॥

हुआ। वह महान् आममाना मूख गरेका जार रेपा पुत्रका कार्या । समर भूमि दसकंघर कोप्यो । वरिष वान रघुपति रथ तोप्यो ॥ दंढ एक रथ देखि न परेक । जनु निहार महुँ दिनकर दुरेक ॥ २ ॥ रणभूमिम रावणने कोघ किया और वाण वरसाकर श्रीरघुनाथजीक रथको ढक

दिया। एक दण्ड (घड़ी) तक रथ दिखलायी न पड़ा, मानो कुहरेमें सूर्य छिप गया हो। २। हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा। तब प्रश्च कीपि कारसुक लीन्हा॥ सर निवारि रिप्न के सिर काटे। ते दिसि बिदिसि गगन सिह पाटे॥ ३॥ जब देवताओंने हाहाकार किया, तब प्रश्चने क्रोध करके घनुष उठाया। और

ţ

शतुके वाणोंको हटाकर उन्होंने शतुके िर काटे और उनसे दिशाः विदिशाः आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया ॥ ३ ॥

काटे सिर नभ मारग धावहिं। जय जय धुनि करि भय उपजावहिं॥

कहं छिमन सुप्रीव कपीसा। कहं रहुवीर कीसछावीसा॥ भा।

काटे हुए सिर आकाशमागीसे दौड़ते हैं और जय-जयकी ध्वनि करके भय उरम्ब करते हैं। ज्वस्मण और वानरराज सुप्रीव कहाँ हैं! कोसछपित रहुवीर कहाँ हैं! ॥ ४॥

छं॰—कहँ रामु कहि सिर निकर धाए देखि मकट भिंज चले।

संधानि धनु रघुवंस मिन हँसि सरिन्ह सिर वेधे भले॥

सिर मालिका कर कालिका गिह चृंद गृंदन्हि बहु मिलीं।

करि रुधिर सिर मजनु मनहँ संग्राम वट पूजन चलीं॥

प्राम कहाँ हैं ?' यह कहतर सिरोंके समूह दीहे, उन्हें देखकर बानर माग चले। तब धनुष सन्धान करके रयुकुलमणि श्रीरामजीने हँसकर वाणींसे उन सिरोंकों मलीमाँति वेच डाला। हाथोंमें मुण्डोंकी मालाएँ लेकर बहुत-सी कालिकाएँ ग्रंह-की-ग्रंह मिलकर इकडी हुई और वे कियरकी नदीमें स्नान करके चलीं। मानो संमामरूपी बटबुस्तकी पूजा करने जा रही हों।

दो॰—पुनि दसकंठ कृद होइ छाँड़ी सक्ति प्रचंड। चली विभीषन सन्मुख मनहुँ काल कर दंड॥ ९३॥

फिर रावणने क्रोधित होकर प्रचण्ड शक्ति छोड़ी। वह विमीत्रणके सामने ऐसी चली जैसे काछ (यमराज) का दण्ड हो॥ ९३॥

ची॰—आवत देखि सक्ति अति घोरा। प्रनतारित भंजन पन मोरा॥
तुरत विभीषन पाछं मेछा। सन्मुख राम सहेड सोइ सेका॥ १ ॥
अत्यन्त भयानक शक्तिको आती देख और यह विचारकर कि मेरा प्रण शरणागतके दुःखका नाश करना है। श्रीरामजीने तुरंत ही विभीषणको पीछे कर छिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह छी॥ १॥

लागि सक्ति मुख्ला कल्लु मई। प्रसु कृत खेल सुरन्ह विकल्ड ॥ देखि विभीषन प्रसु श्रम पायो। गहि कर गदा कुद्ध होइ धायो॥ २॥ शक्ति लगनेसे उन्हें कुल मूर्च्छा हो गयी। प्रसुने तो यह लीला की। पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रसुको श्रम ( शारीरिक कष्ट ) प्राप्त हुआ देखकर विभीषण कोषित हो हाथमें गदा लेकर दौड़े॥ २॥

रे कुभाग्य सठ संद कुबुद्धे। तें सुर नर सुनि नाग बिरुद्धे । सादर सिव कहुँ सीस चढ़ाए। एक एक के कोटिन्ह पाए॥ ३ ॥ [और बोले-] भरे अभागे: मूर्ज नीच दुर्बुद्धि ! तुने देवता मनुष्य सुनि। नाग सभीरो विरोध किया । त्ने आदरसहित शिवजीको सिर चढ़ाये । इसीसे एक-एकके बदलेमें करोड़ों पाये ॥ ३ ॥

तिहि कारन यक अब लगि बाँच्यो । अब तब कालु सीस पर नाच्यो ॥
राम थिमुण सठ चहिस संपदा । अस कहि हनेसि माझ उर गदा ॥ ४ ॥
उसी कारणमे और दुष्ट ! तू अवतक बचा है । [ किन्तु ] अब काल तेरे सिरपर
नाम रहा है । और गूर्ल ! त् रामविमुल होकर सम्पत्ति ( सुल ) चाहता है ! ऐसा
करकर विभीपणने रायणकी छातीके बीचो-बीच गदा मारी ॥ ४ ॥

एं॰—उर माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परेखो।
द्स यदन सोनित स्रवत पुनि संभारि धायो रिस भरेखो॥
हो भिरे अतिवल मलजुद्ध विरुद्ध एक एकहि हनै।
रघुवीर वल दार्पत विभीयनु घालि नहि ता कहुँ गनै॥

वीन छतीं में कटोर गदाकी घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वीपर गिर पदा । उसके दर्शों मुलोंसे किंघर वहने लगा; वह अपनेको फिर सँमालकर कोषमें भरा एआ दीड़ा । दोनों अत्यन्त वलवान् योदा भिड़ गये और मल्लयुद्धमें एक दूसरेके विरुद्ध होकर मारने लगे । श्रीरघुवीरके वलसे गर्वित विभीषण उसको (रावण-जैसे जगद्विजयी योक्षाको ) पासंगके वरावर भी नहीं समझते ।

हो॰—डमा विभीपनु रावनहि सन्मुख चितव कि काड। स्तो अब भिरत काल ज्यों श्रीरघुवीर प्रभाड॥ ९४॥

[शिवजी कहते हैं—] हे उमा ! विभीषण क्या कभी रावणके सामने आँख उटायर भी देख सकता था ! परन्तु अब वही कालके समान उससे भिड़ रहा है । यह श्रीरश्चीरका ही प्रभाव है ॥ ९४ ॥

ची॰—देखा ध्रमित विभीपनु भारी। धायड हन्सान गिरि धारी॥
रथ तुरंग सारधी निपाता। हृदय माझ तेहि मारेसि छाता॥ १॥
विभीपणको बहुत ही यका हुआ देखकर हनुमान्जी पर्वत घारण किये हुए दौड़े।
उन्होंने उस पर्वतसे रावणके रथ, घोड़े और सार्थिका संहार कर डाला और उसके
सीनेपर छात मारी॥ १॥

ठाड़ रहा अति कंपित गाता। गयउ बिभीषतु जह जनजाता॥
पुनि रायन कपि हतेउ पचारी। चलेउ गगन कपि पूँछ पसारी॥ २॥
रायण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यन्त काँपने लगा। विभीषण वहाँ गये जहाँ
सैवकींके रक्षक श्रीरामजी थे। फिर रावणने ललकारकर हनुमान्जीको मारा। वे पूँछ
फैलाकर आकाशमें चले गये॥ २॥

į

गहिसि पूँछ कपि सहित उदाना। पुनि फिरि भिरेट प्रयक्त हमुमाना॥ रुरत अकास जुगळ सम जोधा। पुकहि पुकृ हनत करि क्रोधा॥ ३॥ रावणने पूँछ पकड़ लीः हनुमान्त्री उतको साथ लिये हुए उत्पर उदे। पिर लीटकर महावल्यान् हनुमान्त्री उससे भिड़ गये। दोनों समान योद्धा आकाशमें लड़ते हुए एक दूसरेको क्रोध करके मारने लगे॥ ३॥

सोहिंहि नभ छल यल यह करहीं । कजलिंगिरि सुमेर जब लरहीं ॥ बुधि वल निस्चिर परद्द न पारवी । तब मास्त्रसुत प्रभु संभारवी ॥ ४ ॥ दोनों बहुत-से छल-वल करते हुए आकाशमें ऐसे श्रीभित हो रहे हैं मानी कजलिंगिरि और सुमेर पर्वत लद्द रहे हों । जब बुद्धि और बलसे राशस गिराये न गिरा तब मारुति श्रीहनुमान्जीन प्रसुको स्मरण किया ॥ ४ ॥

छं॰—संभारि श्रीरघुवीर धीर पचारि कवि रावनु हन्यो। महि परत पुनि उठि लरत देवन्द जुगल कहुँ जय जय भन्यो॥ इतुमंत संकट देखि मर्कट भालु कोघातुर चले। रन मत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुजवल दलमले॥

श्रीरष्ठवीरका सरण करके घीर हनुमान्जीन लटकारकर रावणको मारा। वे दोनों पृथ्वीपर गिरते और फिर उटकर लड़ते हैं। देवताओंने दोनोंकी 'जय-जय' पुकारी । हनुमान्जीपर सङ्कट देखकर वानर-माल् क्रोधातुर होकर दौहं । किन्तु रण-मदमाते रावणने क्य योद्धाओंको अपने प्रचण्ड भुजाओंके बटले छन्छल और मसल झाला।

दो॰—तय रघुयीर पचारे घाए कीस प्रचंड। कि वल प्रयल देखि तेर्दि कीन्त प्रगट पापंड॥ ९५॥ तम श्रीरघुवीरके टलकारनेपर प्रचण्ड वीर वानर दौड़े। बानरोंके प्रयल दलको देखकर रावणने माया प्रकट की॥ ९५॥

चौ॰—अंतरधान भयट छन एका। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका॥ रधुपति कटक भालु कपि जेते। जह तह प्रगट दसानन तेते॥ १॥

क्षणमरके लिये वह अहस्य हो गया। फिर उठ दुएने अनेकों रूप प्रकट किये। श्रीरघुनायजीकी सेनामें जितने रील-वानर थे। उतने ही रावण जहाँ तहाँ ( नारों ओर ) प्रकट हो गये॥ १॥

देखें किपन्ह अमित इससीसा । वह तह भने भालु अरु कीसा ॥
भागे वानर घरिह ने घीरा । त्राहि त्राहि लिल्मन रघुवीरा ॥ २ ॥
वानरोंने अपरिमित रामण देखे । मालु और वानर सब जहाँ-तहाँ (इघर-उघर )
भाग चले । वानर घीरज नहीं घरते । हे लक्ष्मणजी ! हे रघुवीर ! बचाइये वचाइये ।
वो पुकारते हुए वे मागे जा रहे हैं ॥ २ ॥

द्रों दिसि धाविं कीरिन्ह रावन । गर्जीहं घोर कठोर भयावन ॥ दरे सकल सुर चले पराई । जय के आस तजह अब भाई ॥ ३ ॥ दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर, कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं । सब देवता हर गये और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई ! अब जयकी . आशा छोड़ दो ! ॥ ३ ॥

सय तुर जिते एक दसकंधर। अब बहु भए तकहु गिरि कंदर॥ रहे विरंचि संभु मुनि ग्यानी। जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमाकछु जानी॥ १॥ एक ही रातणने सब देवताओंको जीत लिया था, अब तो बहुत-से रावण हो गये हैं। एतथे अब पहाइकी गुफाओंका आश्रय लो (अर्थात् उनमें छिप रहो)। वहाँ बहा। दाग्यु और शानी मुनि ही डटें रहे, जिन्होंने प्रमुकी कुछ महिमा जानी थी॥ ४॥ छं०—जाना प्रताप ते रहे निर्भय किपन्ह रिपु माने फुरे।

-जाना प्रताप ते रह निमय कापन्ह रिपु मान फुरे। चले विचलि मर्कट भालु सकल क्रपाल पाहि भयातुरे॥ एनुमंत अंगर नील नल अतिवल लरत रन वाँकरे। मर्नुहिं दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भू मट अंकुरे॥

जो प्रभुका प्रताप जानते थे, वे निर्भय डटे रहे। वानरीने शतुओं (बहुत-से रावणों) को समा ही मान लिया। [इससे] सब वानर-माल विचलित होकर हे कृपाछ ! रजा की जिये। [या पुकारते हुए] भयसे व्याकुल होकर भाग चले। अत्यन्त बलवान रणवाँ हुरे हनुमान्जी, अञ्चद, नील और नल लड़ते हैं और कपटरूपी भूमिसे अङ्कुरकी भाँति उपने हुए कोटि-कोटि योदा रावणोंको मसलते हैं।

दो०--सुर वानर देखे विकल हँस्यो कोसलाधीस। सिज सारंग एक सर हते सकल दससीस॥९६॥ देवताओं और वानरोंको विकल देखकर कोसलपित औरामजी हँसे और शार्जु-घनुगपर एक वाण चढ़ाकर [मायाके बने हुए ] सब रावणोंको मार हाला॥९६॥ ची०-प्रभु छन महुँ माया सब काटी। जिसि रवि उएँ जाहि तम फाटी॥

रावनु एक देखि सुर हरपे। फिरे सुमन बहु प्रशु पर बरवे॥ १॥ प्रश्नुने क्षणभरमें सब माया काट डाली जैसे सूर्यके उदय होते ही अन्धकारकी राशि फट जाती है (नष्ट हो जाती है)। अब एक ही रावणको देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रशुपर बहुत-से पुष्प बरसाये॥ १॥

भुज उठाइ रघुपति कपि फेरे। फिरे एक एकन्ह तब टेरे॥ प्रभु बलु पाइ भालु कपि धाए। तरल तमिक संज्ञग महि आए॥ २॥ श्रीरघुनायजीने भुजा उठाकर सव वानरोंको लौटाया। तब वे एक दूसरेको पुकार- पुकारकर छीट आये। प्रभुका वल पाकर रीछ-वानर दीह पहें। जल्दीते क्दकर वे रणभूमिमें आ गये॥ २॥

अस्तुति करत देवतिन्ह देखें। मयडँ एक मैं इन्ह के छेखें॥ सम्रहु सदा तुम्ह मोर मरायछ। अस किह कोपि गगन पर धायछ॥ ३॥ देवताओंको श्रीरामजीकी स्तुति करते देखकर रावणने सोचा, में इनकी समझमें एक हो गया। [परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके छिये में एक ही बहुत हूँ ] और कहा—अरे मूखों | तुम तो सदाके ही मेरे मरेछ (मेरी मार खानेवाले) हो। ऐसा कहकर वह कोघ करके आकाशपर [देवताओंकी ओर ] दौड़ा॥ ३॥

हाहाकार करत सुर भागे। खळहु जाहु कहूँ मोरें आगे॥
देखि विकळ सुर अंगद धायो। कृदि चरन गहि भूमि गिरायो॥ ४॥
देवता हाहाकार करते हुए मागे। [ रावणने कहा—] दुष्टो। मेरे आगेसे कहाँ
जा सकोगे! देवताओंको व्याकुळ देखकर अंगद दौड़े और उछळकर रावणका पैर पकड़कर [ उन्होंने ] उसको पृथ्वीपर गिरा दिया॥ ४॥

छं -- गहि भूमि पारयो लात मारखो वालिस्तत प्रभु पहि गयो। संभारि डिंट दसकंट घोर कटोर रव गर्जत भयो॥ किर दाप चाप चढ़ाइ दस संधानि सर बहु वरपई। किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हरपई॥

उसे पकड़कर पृथ्वीपर गिराकर लात मारकर बालिपुत्र अंगद प्रभुके पात चले गये। रावण सँमलकर उठा और बड़े भयङ्कर कठोर शब्दसे गरजने लगा। वह दर्प करके दसों घनुष चढ़ाकर उनपर बहुत से बाण सन्धान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भयसे ब्यादुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हिंदित होने लगा।

दो॰—तब रघुपति रावन के सीस भुजा सर चाप।
काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप॥९७॥
तब श्रीरधनाथजीन रावणके स्थित स्वार्धे नाम और

तन श्रीरधुनाथजीने रानणके सिर, भुजाएँ, नाण और धनुष काट डाले। पर ने फिर नहुत नढ़ गये, जैसे तीर्थमें किये हुए पाप नढ़ जाते हैं ( कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं ) ॥ ९७ ॥

ची॰-सिर मुज बादि देखि रिपु केरी। भालु कपिन्ह रिस भई घनेरी॥

मरत न मूद कटेहुँ मुज सीसा। धाए कोपि भालु भट कीसा॥ १॥

शतुके सिर और मुजाओंकी बद्ती देखकर रीज बानरोंको थहुत ही कोघ हुआ।

यह मूर्ख मुजाओंके और सिरोंके कटनेपर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए ] भालू और बानर योद्धा कोघ करके दौड़े॥ १॥

यालिसनय मारुति नल नीला । यानरराज हुविद बलसीला ॥ चिटप महीधर करिंह प्रहारा । सोइ गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा ॥ २ ॥ बालिपुच अंगदा मारुति हनुमान्जी नला नीला वानरराज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान् उसपर नृक्ष और पर्दतींका प्रहार करते हैं । वह उन्हीं पर्वतीं और वृक्षींको पषाङ्कर यानरींको मारता है ॥ २ ॥

पुक नम्बन्ति रिपु यपुष विदारों। भागि चलहिं एक लातन्ह मारी॥
तय नल नील सिरन्ति चिह गयक। नखिन्ह लिलार विदारत भयक॥ ३॥
योई एक नानर नखोंसे बातुके बारीरको फाइकर भाग जाते हैं। तो कोई उसे
लातोंसे मारकर। तय नल और नील रावणके सिरोंपर चढ़ गये और नखोंसे उसके
ललावको फाएने लगे॥ ३॥

रुधिर देग्नि विपाद उर भारी। तिन्हिह धरन कहुँ भुजा पसारी॥
गहे न जाहि करन्दि पर फिरहीं। जनु जुग मधुप कमल वन चरहीं॥ ॥
गृन देखकर उसे हृदयमें बड़ा दु:ख हुआ। उसने उनको पकड़नेके लिये हाथ
फैलाये, पर वे पकड़में नहीं आते, हाथोंके ऊपर-ऊपर ही फिरते हैं। मानो दो भौरे
फसलेंके वनमें विन्तरण कर रहे हीं ॥ ४॥

कोपि कृदि ही धरेसि वहोरी। महि पटकत भने भुना मरोरी॥
पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे। सरिन्ह मारि घायल किप कीन्हे॥ ५॥
तय उसने कोध करके उद्यलकर दोनोंको पकड़ लिया। पृथ्वीपर पटकते समय वे
उसकी भुनाओंको मरोड़कर भाग छूटे। उसने कोध करके हाथोंमें दसों धनुष लिये
और वानरींको वाणोंसे मारकर घायल कर दिया॥ ५॥

इनुमदादि मुरुग्नित करि बंदर। पाइ प्रदोप हरष दसकंघर॥ मुरुग्नित देग्वि संकल कपि वीरा। जामवंत धायड रनधीरा॥६॥ इनुमान्जी आदि सब वानरोंको मूर्नियत करके और सन्ध्याका समय पाकर रावण इपित हुआ। समस्त वानर-वीरोंको मूर्नियत देखकर रणधीर जाम्बवान दौड़े॥६॥

संग भालु भूधर तरु धारी। मारन छगे पचारि पचारी॥
भयड कुछ रावन घळवाना। गहि पट महि पटकइ सट नाना॥ ७॥
जाम्बवानके साथ जो भाळू थे, वे पर्वत और वृक्ष धारण किये रावणको छळकारछलकारकर मारने छगे। बळवान् रावण कोधित हुआ और पैर पकड़-पकड़कर बह अनेकों योडाओंको पृथ्वीपर पटकने छगा॥ ७॥

हेखि भाछुपति निज दल घाता । कोपि माझ उर मारेसि लाता ॥ ८ ॥ जाम्यवान्ने अपने दलका विध्वंस देखकर क्रोधकरके रावणकी छातीमें लात मारी ।८। छं - उर छात घात प्रचंड छागत विकल रथ ते महि परा।
गहि भालु वीसहँ कर मनहँ कमलिह वसे निसि मधुकरा॥
मुरुछित विलोकि वहोरि पद हति भालुपति प्रभु पहि गयो।
निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तव स्त जतनु करत भयो॥
छातीमें लातका प्रचण्ड भाषात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथसे पृथ्वीपर

छातीमें लातका प्रचण्ड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथसे पृथ्वीपर गिर पड़ा । उसने वीसों हाथोंमें मालुओंको पकड़ रक्खा था । िऐसा जान पढ़ता था । मानो रात्रिके समय भौरे कमलोंमें वसे हुए हों । उसे मूर्चिलत देखकर, फिर लात मारकर अप्रक्षराज जाम्यवान् प्रभुके पास चले गये । रात्रि जानकर सार्यि रावणको रथमें डालकर उसे होशमें लानेका उपाय करने लगा ।

दो॰—मुरुछा विगत भालु किप सब आए प्रभु पास । निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रास ॥ ९८ ॥ मुर्च्छा दूर होनेपर सब रीछ-वानर प्रभुके पास आये । उघर सब राक्षसोंने बहुत ही भयभीत होकर रावणको घेर लिया ॥ ९८ ॥

मासपारायण, छन्बीसवाँ विश्राम

चौ०-तेही निसि सीता पिंह जाई। त्रिजटा किह सब कथा सुनाई॥
सिर भुज बादि सुनत रिषु केरी। सीता उर भइ त्रास घनेरी॥ १॥
उसी रात त्रिजटाने सीताजींके पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनायी। शतुके
सिर और भुजाओंकी बढ़तीका संवाद सुनकर सीताजींके दृदयमें बड़ा भय हुआ॥ १॥
सुख मळीन उपजी मन चिंता। त्रिजटा सन बोळी तब सीता॥
होइहि कहा कहिस किन माता। केहि विधि मिरिहि विस्व दुखदाता॥ २॥
[उनका] मुख उदास हो गया, मनमें चिन्ता उत्पन्न हो गयी। तब सीताजी
त्रिजटासे बोळीं—हे माता! बताती क्यों नहीं १ क्या होगा १ सम्पूर्ण विश्वको दुःस्व
देनेवाळा यह किस प्रकार मरेगा १॥ २॥

रघुपति सर सिर कटेहुँ न मरई। बिधि विपरीत चरित सव करई॥ मोर अभाग्य जिआवत ओही। जेहिं ही हिर पद कमल विछोही॥ ३॥ श्रीरघुनाथजीके बाणोंसे सिर कटनेपर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र निपरीत ( उल्टें ) ही कर रहा है। [ सच बात तो यह हैं कि ] मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है। जिसने मुझे भगवान्के चरण-कमलोंसे अलग कर दिया है॥ ३॥

जेहिं कृत कपट कनक सृग झूड़ा। अजहुँ सो देव मोहि पर रूड़ा॥ जेहिं विधि मोहि दुख दुसह सहाए। रुक्षिमन कहुँ कटु बचन कहाए॥ ४॥ जिसने कपटका झूठा स्वर्णमृग बनाया या, वही देव अब भी मुझपर रूठा हुआ है, जिस विधाताने मुझसे दुःसह दुःख सहन कराये और छक्ष्मणको कड़वे वचन कह्लाये, ।४। रघुपति बिरह सबिष सर भारी। तिक तिक मार बार बहु मारी॥ ऐसेहुँ दुःख जो राख मम प्राना। सोइ बिधि ताहि जिसाव न आना॥ ५॥ जो श्रीरघुनाथजीके विरहरूपी बड़े विषेठे बाणोंसे तक-तककर मुझे बहुत बार मारकर, अब भी मार रहा है; और ऐसे दुःखमें भी जो मेरे प्राणोंको रख रहा है, वहीं विधाता उस (रावण) को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं॥ ५॥

बहु बिधि कर बिलाप जानकी । किर किर सुरति कृपानिधान की ॥
कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी । उर सर लागत मरह सुरारी ॥ ६ ॥
कृपानिधान श्रीरामजीकी याद कर-करके जानकीजी बहुत प्रकारसे विलाप कर
रही हैं । त्रिजटाने कहा—हे राजकुमारी ! सुनोः देवताओंका शत्रु रावण हृदयमें बाण
लगते ही मर जायगा ॥ ६ ॥

प्रभु ताते वर हतइ न तेही। एहि के हदयँ बसित बैदेही॥ ७॥ परन्तु प्रभु उसके हृदयमें बाण इसिलये नहीं मारते कि इसके हृदयमें जानकीजी (आप) बसती हैं॥ ७॥

छं॰—पिह के हृद्यँ वस जानकी जानकी उर मम बास है। मम उदर भुअन अनेक लागत बान सब कर नास है॥ सुनि वचन हरष विषाद मन अति देखि पुनि त्रिजटाँ कहा। अव मरिहिरिपु पहि विधि सुनहि सुंदरि तजहि संसयमहा॥

[वे यही सोचकर रह जाते हैं कि] इसके हृदयमें जानकीका निवास है, जानकीके हृदयमें मेरा निवास है और मेरे उदरमें अनेकों भुवन हैं। अतः रावणके हृदयमें बाण लगते ही सब भुवनोंका नाश हो जायगा। यह वचन सुनकर, सीताजीके मनमें अत्यन्त हर्ष और विषाद हुआ देखकर त्रिजटाने फिर कहा—हे सुन्दरी! महान् सन्देहका त्याग कर दो; अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा—

दो०—काटत सिर होइहि विकल छुटि जाइहि तव ध्यान ।
तव रावनहि हृदय महुँ मिरहिहि रामु सुजान ॥ ९९ ॥
सिरोंके बार-बार काटे जानेसे जब वह व्याकुल हो जायगा और उसके हृदयसे तुम्हारा
ध्यान छूट जायगा, तब सुजान (अन्तर्यामी) श्रीरामजी रावणके हृदयमें बाण मारेंगे ॥९९॥
चौ०—अस कहि बहुत भाँति समुझाई । पुनि त्रिजटा निज भवन सिषाई ॥

राम सुभाउ सुमिरि बैदेही। उपजी बिरह बिया अति तेही॥१॥ ऐसा कहकर और सीताजीको बहुत प्रकारसे समझाकर किर त्रिजटा अपने घर चली गयी। श्रीरामचन्द्रजीके स्वभावका सारण करके जानकीजीको अत्यन्त विरह्न्यया उत्पन्न हुई॥१॥

निसिष्टि सिसिष्ट निदित बहु भाँती। जुग सम अई सिरांति न राती भे अविकास करति बिछाप मनिह मन भारी । राम बिरह जानकी दुलारी । 3 ॥ वे रात्रिकी और चन्द्रमाकी बहुत प्रकारते निन्दा कर रही हैं िऔर कह रही हैं-- रात यगके समान बढ़ी हो गयी, वह बीतती ही नहीं। जानकीजी श्रीरामजीके विरहमें दुखी होकर मन-ही-मन भारी विळाप कर रही हैं ॥ २ ॥

> जब अति भयउ बिरह उर दाह । फरकेउ बाम नयन अर्घ बाह ॥ सरान विचारि धरी मन श्रीरा । अब मिलिहर्हि कृपाल रघुवीरा ॥ ३ ॥ जब विरहके मारे हृदयमें दारुण दाह हो गया। तब उनका बायाँ नेत्र और बाह

कडक उठे । शक्रन समझकर उन्होंने मनमें चैर्य घारण किया कि अब कुपाछ श्रीरघुवीर अवस्य मिलेंगे ।। ३ ॥

इहाँ अर्थनिसि रावचु जागा। निज सारथि सन खीक्षन लागा ॥ 💆 🕬 सड रनभूमि छड़ाइसि मोही। धिग धिग अधम मंदमति तोही ॥ १ ॥ यहाँ आबी रातको रावण [ मुन्छिं ] जगा और अपने सार्थिपर रुष्ट होकर

कहने छगा-अरे मूर्ख ! तूने मुझे रणभूमिते अलग कर दिया । अरे अर्घम ! और मन्दब्रद्धि ! तसे विकार है। विकार है ! ॥ ४ ॥

तेहिं पद गाहि वह विधि समुझाना । भोरु भएँ रथ चढ़ि पुनि धावा ॥

सुनि जागवत् दसानन केरा । कपि दछ सरभर भयउ घनेरा ॥ ५ ॥ धारियने चरण पकड़कर रामणको बहुत प्रकारचे समझाया । सबेरा होते ही वह रयपर

चढ़करफिर दौड़ा। रावणका आना सनकर वानरोंकी सेनामें वडी खळवळी मचगयी ॥ ५ ॥ नहुँ तहुँ मुधर बिटप उपारी। धाए कटकटाड भट आरी॥ 📲

वे भारी थोद्धा जहाँ तहाँसे पर्वत और ब्रुस उखादकर [ क्रोपसे ] दाँत कटकटा-कर दीडे ॥ ६॥

छं॰—धाए जो मर्कट विकट भालु कराल कर सूघर घरा। अति कोप कर्राह प्रहार मारत मजि चले रजनीचरा॥

विचलाइ दल बलवंत कीसन्ह बेरि पुनि रावनु लियो। चहुँ दिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि विदारि तनु व्याकुल कियो॥

विकट और विकराल बानर-भाळ हायोंमें पर्वत लिये दौहें। वे अत्यन्त क्रोच कर के प्रहार करते हैं । उनके भारनेसे राक्षस भाग चछे । वळवान् वानरीने शत्रुकी सेनाकी

विचलित करके फिर रावणको घेर लिया । चारों ओरसे चपेटे मारकर और नर्जिस शरीर विदीर्णकर वानरोंने उसको व्याकुछ कर दिया।

दो॰--देखि महा मर्कट प्रवल रावन कीन्द्र विचार। अंतरहित होइ निमिष महुँ कृत माया विस्तार ॥ १०० ॥ वानरींको वड़ा ही प्रवल देखकर रावणने विचार किया और अन्तर्धान होकर भणभरमें उसने नावा फैलावी॥ १००॥

एं॰—जन कीन्ह तेहि पापंड । भए प्रगट जंतु प्रचंड ॥ नेताल भूत पिसाच । कर घरें घनु नाराच ॥ १ ॥ जन उसने पाखण्ड ( माया ) रचा। तन मयङ्कर जीन प्रकट हो गये । नेताल। भूत और पिद्यान हाथोंमें धनुपनाण लिये प्रकट हुए ! ॥ १ ॥

जोगिनि गहें करवाल । एक हाथ मनुज कपाल ॥ करि सद्य सोनित पान । नाचिह करिंह चहु गान ॥ २ ॥ योगिनियाँ एक हाथमें तलवार और दूसरे हाथमें मनुष्यकी खोपड़ी लिये ताजा नकुर पीकर नाचने और बहुत तरहके गीत गाने लगीं ॥ २ ॥

भरु मारु वोर्लाहं घोरा रहि पूरि धुनि चहुँ और ॥ मुख याद धार्याहं खान । तव छगे कीस परान ॥ ३ ॥ ये पफड़ो, गारो' आदि घोर शब्द बोळ रही हैं । चारों ओर ( सब दिशाओंमें ) यह धान भर गयी । वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं । तब बानर भागने छगे ॥ ३ ॥

जहें जाहि मर्कट भागि। तहें वरत देखिंह आगि॥ भए विकल वानर भालु। पुनि लाग वरवे वालु॥ ४॥ वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं। वहीं आग जलती देखते हैं। वानर-मालू व्याकुल हो गये। फिर रावण वाल वरसाने लगा॥ ४॥

जहँ तहँ थिकित करि कीस । गर्जेंड बहुरि दससीस ॥ लिकित कपीस समेत । भए सकल बीर अचेत ॥ ५ ॥ वानरोंको जहाँ-तहाँ थिकत (शिथिल) कर रावण फिर गरजा । लक्ष्मणजी और सग्रीवशित सभी बीर अचेत हो गये ॥ ५ ॥

हा राम हा रघुनाथ। किह सुभट मीजिह हाथ॥
पहि विधि सकल वल तोरि। तेहिं कीन्द्र कपट बहोरि॥ ६॥
हा राम! हा रघुनाथ! पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते (पछताते) हैं।
इस प्रकार सबका वल तोड़कर रावणने फिर दूसरी माया रची॥ ६॥

प्रगटेसि विपुल हनुमान । धाए गहे पाषान ॥ तिन्ह रामु घेरे जाइ । चहुँ दिसि वरूथ बनाइ ॥ ७ ॥ उसने बहुत से हनुमान् प्रकट किये, जो पत्थर लिये दौड़े । उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्रीरामचन्द्रजीको जा घेरा ॥ ७ ॥

मारहु थरहु जिन जाइ। कटकटोई पूँछ उठाइ॥ दहँ दिसि छँगूर विराज। तेहिं मध्य कोसलराज॥८॥

1

वे पूँछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगेः 'मारोः पकड़ोः जाने न पावे'। उनके लंगूर (पूँछ) दसी दिशाओं में शोमादे रहे हैं और उनके वीचमें कोसलराज श्रीरामजी हैं॥ ८॥

हं ने तेहि मध्य कोसलराज सुंदर स्थाम तन सोभा लही। जनु इंद्रधनुप अतेक की वर वारि तुंग तमालही॥ प्रभु देखि हरप विपाद उर सुर वदत जय जय जय करी। रघुवीर एकहिं तीर कोपि निमेप महुँ माया हरी॥१॥

उनके वीचमें कोसलराजका सुन्दर क्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है। मानो कँचे तमाल वृक्षके लिये अनेक इन्द्रधनुपोंकी श्रेष्ट वाइ ( वेरा ) बनायी गयी हो। प्रभु-को देखकर देवता हर्ष और विषादयुक्त हृदयसे 'जय, जय, जय' ऐसा बोलने लगे। तब श्रीरघुवीरने क्रोध करके एक ही वाणसे निमेपमात्रमें रावणकी सारी माया हर ली।। १।।

माया विगत किप भालु हरपे विटप गिरि गिह सब फिरे। सर निकर छाड़े राम राचन वाहु सिर पुनि मिह गिरे॥ श्रीराम रावन समर चिरत अनेक कल्प जो गावहीं। सत सेष सारद निगम किव तेड तदिप पार न पावहीं॥ २॥

माया दूर हो जानेपर वानर-भाल हिप्त हुए और बृक्ष तथा पर्वत छे-लेकर सब लीट पड़े। श्रीरामजीने बाणोंके समूह छोड़े, जिनसे रावणके हाथ और सिर फिर कट-कटकर पृथ्वीपर गिर पड़े। श्रीरामजी और रावणके युद्धका चरित्र यदि सैकड़ों होप, सरस्वती, वेद और कवि अनेक कल्पोंतक गाते रहें, तो भी वेउसका पार नहीं पा सकते॥२॥

दो॰—ताके गुन गन कलु कहे जड़मित तुलसीदास।
जिमि निज वल अनुरूप ते माछी उड़्इ अकास ॥१०१(क)॥
उसी चरित्रके कुछ गुणगण मन्दबुद्धि तुलसीदासने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने
पुरुषार्थके अनुसार आकाशमें उड़ती है ॥ १०१ (क)॥

काटे सिर भुज वार वहु मरत न भट लंकेस । प्रभु कीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेस ॥१०१(ख)॥ विर और भुजाएँ वहुत बार काटी गयीं। फिर भी बीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं; परन्तु मुनि, सिद्ध और देवता उस होशको देखकर (प्रभुको क्लेश पाते समझकर) व्याकुल हैं॥१०१ (ख)॥

ची०-काटत वढ़िं सीस समुदाई। जिमि प्रति छाभ छोभ अधिकाई॥
मरह न रिष्ठ अम भयट बिसेषा। राम विभीषन तन तव देखा॥ १॥
काटते ही सिरोंका समूह बढ़ जाता है। जैसे प्रत्येक छाभपर छोम बढ़ता है। शत्रु
मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणकी ओर देखा॥ श॥

उमा काल भर जाकी हुंछा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा॥
सुनु सरयम्य चराचर नायक। प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक॥ २॥
[ांदावजी कहते हैं—] हे उमा! जिसकी इच्छामात्रसे काल भी मर जाता है,
वही प्रभु सेवककी प्रीतिकी परीक्षा ले रहे हैं। [विभीषणजीने कहा—] हे सर्वज्ञ! हे
चराचरके खामी! है दारणामतके पालन करनेवाले! हे देवता और मुनियोंको सुख
देनेवाले! सुनिये—॥ २॥

नाभिनुंद पियूप यस यार्के। नाथ जिअत रावनु वल तार्के॥
सुनत यिभीपन यचन कृपाला। हरिप गहे कर बान कराला॥ ३॥
इसके नाभिनुष्टमें अमृतका निवास है। हे नाथ! रावण उसीके बलपर जीता
है। यिभीपणके वचन सुनते ही कृपाल श्रीरघुनाथजीने हर्षित होकर हाथमें विकराल
वाण लिये॥ ३॥

अमुभ होन लागे तब नाना। रोवहिं खर खनाल बहु खाना॥
दोलिंह जग जग आरति हेत्। प्रगट भए नम जहँ तहें केत्॥ ४॥
उस समय नाना प्रकारके अशकुन होने लगे। बहुत-से गदहें, स्थार और कुत्ते
रोने लगे। जगत्के दुःख (अशुभ) को स्चित करनेके लिये पक्षी बोलने लगे।
आकाशमें जहाँ तहाँ केतु (पुच्छल तारे) प्रकट हो गये॥ ४॥

दल दिसि दाह होन अति लागा। भयउ परव बिनु रवि उपरागा॥
संदोदरि उर अंपति भारी। प्रतिमा सर्वाहें नयन मग बारी॥ ५॥
दसों दिशाओं में अत्यन्त दाह होने लगा (आग लगने लगी)। बिना ही पर्व
(योग) के सूर्यग्रहण होने लगा। मंदोदरीका हृदय बहुत काँपने लगा। मूर्तियाँ नेत्रमार्गसे जल वहाने लगी।। ५॥

छं॰—प्रतिमा रुद्दि पविपात नभ अति वात वह डोलित मही। वरपिंद्दं वलाहक रुधिर कच रज असुभ अति सक को कही॥ उतपात अमित विलोकि नभ सुर विकल वोलिंद्दं जय जए। सुर सभय जानि कृपाल रघुपित चाप सर जोरत भए॥

मृतियाँ रोने लगीं, आकाशसे वज्रपात होने लगे, अत्यन्त प्रचण्ड वायु बहने लगी, मृतियाँ रोने लगीं, आकाशसे वज्रपात होने लगे, अत्यन्त प्रचण्ड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, यादल रक्त, वाल और धूलकी वर्षों करने लगे। इस प्रकार हतने अधिक अमङ्गल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है! अपिरिमित उत्पात देखकर आकाशमें देवता व्याकुल होकर जय-जय पुकार उठे। देवताओंको भयभीत जानकर अग्राहामें देवता व्याकुल होकर जय-जय पुकार उठे। देवताओंको भयभीत जानकर कुपालु श्रीरघुनाथजी धनुषपर बाण सन्धान करने लगे।

दो॰—खेंचि सरासन भ्रवन छिंग छोड़े सर एकतीस। रघुनायक सायक चले मानहुँ काल फनीस॥१०२॥ कानोंतक धनुषको खींचकर श्रीरधुनाथजीने इकतीस वाण छोड़े। वे श्रीरामचन्द्र-जीके वाण ऐसे चले मानो कालसर्प हों।। १०२॥

चौ०-सायक एक नाभि सर सोपा। अपर छगे भुज सिर करि रोपा॥
छै सिर बाहु चछे नाराचा। सिर भुज हीन रुंड महि नाचा॥ १॥
एक बाणने नाभिके अमृतकुण्डको सोख छिया। दूसरे तीस बाण कोप करके उसके
सिरों और भुजाओंमें छगे। बाण सिरों और भुजाओंको छेकर चछे। सिरों और भुजाओंसे
रहित रुण्ड (धड़) पृथ्वीपर नाचने छगा॥ १॥

भरिन धसइ धर धाव प्रचंदा। तव सर हित प्रभु कृत हुइ खंदा॥
गर्जेंड सरत वोर रव भारी। कहाँ रामु रन हतों पचारी॥ २॥
धड़ प्रचण्ड वेगसे दौड़ता है, जिससे धरती बँसने लगी। तव प्रमुने बाण मारकर
उसके दो डुकड़े कर दिये। सरते समय रावण बड़े घोर शब्दसे गरजकर बोला—राम
कहाँ हैं १ में ललकारकर उनको युद्धमें मारूँ !॥ २॥

डोली सूमि गिरत दसकंधर । छुभित सिंधु सिर दिगगज सूधर ॥ धरिन परेड हो खंड बढ़ाई । चिप भालु मर्कट ससुदाई ॥ ३ ॥ रावणके गिरते ही पृथ्वी हिल गयी । समुद्र, निदयाँ, दिशाओं के हाथी और पर्वत खुव्य हो उठे । रावण घड़के दोनों दुकड़ोंको फैलाकर भाल् और वानरोंके समुदायको दवाता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३ ॥

मंदोदिर आगें भुज सीसा। धिर सर चले जहाँ जगदीसा॥ प्रविसे सब निपंग महुँ जाई। देखि सुरन्ह हुंदुभीं बजाई॥ ४॥ रावणकी भुजाओं और सिरोंको मंदोदरीके सामने रखकर राम-वाण वहाँ चले जहाँ जगदीश्वर श्रीरामजी थे। सब बाण जाकर तरकसमें प्रवेश कर गये। यह देखकर देवताओंने नगाड़े बजाये॥ ४॥

तासु तेज समान प्रभु जानन । हरपे देखि संभु चतुरानन ॥
जय जय धुनि पूरी नहांडा । जय रघुवीर प्रवरू भुजदंडा ॥ ५ ॥
रावणका तेज प्रमुके मुखमें समा गया । यह देखकर शिवजी और नहांजी हर्षित
हुए । नहांग्डमरमें जय-जयकी ध्वनि भर गयी । प्रवरु मुजदण्डोंवाले श्रीरघुवीरकी
जय हो ॥ ५ ॥

बरषिं सुमन देव सुनि बंदा। जय कृपाल जय जयित सुकुंदा॥ ६॥ देवता और मुनियोंके समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं—कृपालुकी जय हो। भुकुन्दकी जय हो। जय हो!॥ ६॥

छं॰—जय रुपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुखपद प्रभी। खळ दळ विदारन परम कारन कारुनीक सदा विभी॥ सुर सुमन वरपिंह हरप संकुळ वाज दुंदुभि गहगही। संग्राम अंगन राम अंग अनंग वहु सोभा ळही॥ १॥ हे कृपाके कन्द ! हे मोक्षदाता मुकुन्द ! हे [राग-देष, हर्ष-शोक, जन्म-मृत्यु आदि ] दन्दोंके हरनेवाळे ! हे शरणागतको सुख देनेवाळे प्रमो ! हे दुष्ट-दळको विदीर्ण करनेवाळे ! हे कारणोंके भी परम कारण ! हे सदा करुणा करनेवाळे ! हे सर्वव्यापक विभो ! आपकी जय हो ! देवता हर्पमें भरे हुए पुष्प वरसाते हैं, धमाधम नगाड़े बज रहे हैं । रणभूभिमें श्रीरामचन्द्रजीके अङ्गोने बहुत-से कामदेवोंकी शोमा प्राप्त की ॥ १॥

सिर जटा मुकुट प्रस्त विच विच अति मनोहर राजहीं।
जनु नीलिगिरि पर तिङ्त पटल समेत दुरुगन आजहीं॥
भुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति वने।
जनु रायमुनीं तमाल पर वैठीं विपुल सुख आपने॥ २॥
सिरपर जटाओंका मुकुट है, जिसके वीच-वीचमें अत्यन्त मनोहर पुष्प शोभा दे
रहे हैं। मानो नीले पर्वतपर विजलीके समूह्महित नक्षत्र मुशोभित हो रहे हैं। श्रीरामजी
अपने भुजदण्डोंसे वाण और धनुप फिरा रहे हैं। श्रीरपर किंपरके कण अत्यन्त मुन्दर
लगते हैं। मानो तमालके कृक्षपर बहुत-सी ललमुनियाँ चिड़ियाँ अपने महान् मुखमें मम
हुई निश्चल वेटी हों॥ २॥

दो०— छपादृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद् ।

भालु कीस सव हरपे जय सुख घाम मुकुंद् ॥ १०३ ॥

प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने छपादृष्टिकी वर्षा करके देवसमूहको निर्भय कर दिया। वानरभाल्र सब हिंपत हुए और मुखधाम मुकुन्दकी जय हो। ऐसा पुकारने छगे ॥ १०३ ॥

चौ०—पित सिर देखत मंदोदरी। मुक्छित विकल धरनि खसि परी ॥

छुवति वृंद् रोवत उठि धाईँ। तेहि उठाइ रावन पिंह आईँ॥ १ ॥

पितके तिर देखते ही मंदोदरी त्यायुक्छ और मृष्टित होकर घरतीपर गिर पड़ी। खियाँ

रोती हुई उठ दौड़ों और उस (मंदोदरी) को उठाकर रावणके पास आयीं ॥ १ ॥

पित गित देखि ते करिंह पुकारा। छूटे कच निंह वपुष सँभारा ॥

उर ताड़ना करिंह विधि नाना। रोवत करिंह प्रताप बखाना॥ २ ॥

पितकी दशा देखकर वे पुकार-पुकारकर रोने छगीं। उनके बाल खुल गये। देहकी

सँभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकारसे छाती पीटती हैं और रोती हुई रावणके प्रतापका
वखान करती हैं ॥ २ ॥

तव बल नाथ डोल नित धरनी। तेज हीन पावक सिस तरनी॥ सेष कमठ सिह सकहिं न भारा। सो तनु भूमि परेड भरि छारा॥ ३॥ [वे कहती हैं—] हे नाथ! तुम्हारे बलसे पृथ्वी सदा काँपती रहती थी।अग्निः चन्द्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे। वही तुम्हारा शरीर आज धूलमें भरा हुआ पृथ्वीपर पड़ा है!॥३॥

बस्न कुवेर सुरेस समीरा। रन सन्मुख धरि काहुँ न धीरा॥
भुजवल नितेहु काल जम साई। आज परेहु अनाथ की नाई॥ ४॥
वस्ण, कुवेर, इन्द्र और वागु, इनमेंसे किसीने भी रणमें तुम्हारे सामने धैर्य धारण
नहीं किया। हे स्वामी ! तुमने अपने भुजवलसे काल और यमराजको भी जीत लिया
था। वही तुम आज अनाथकी तरह पड़े हो ॥ ४॥

जगत विदित तुम्हारि प्रभुताई । सुत परिजन वल वरिन न जाई ॥
राम विमुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कोड कुल रोवनिहारा ॥ ५ ॥
तुम्हारी प्रमुता जगत्भरमें प्रसिद्ध है । तुम्हारे पुत्रों और कुटुम्वियोंके वलका
हाय ! वर्णन ही नहीं हो सकता । श्रीरामचन्द्रजीके विमुख होनेसे ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा
हुई कि आज कुलमें कोई रोनेवाला भी न रह गया ॥ ५ ॥

तव वस विधि प्रपंच सव नाथा । सभय दिसिप नित नावहिं माया ॥ अवतव सिर भुज जंबुक खाहीं । राम विमुख यह अनुचित नाहीं ॥ ६ ॥

हे नाथ ! विधाताकी सारी खिष्ट तुम्हारे वशमें थी । लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे । किन्तु हाय ! अत्र तुम्हारे सिर और भुजाओंको गीदड़ खा रहे हैं । रामविमुखके लिये ऐसा होना अनुचित भी नहीं है ( अर्थात् उचित ही है ) ॥६॥ काल विवस पति कहा न माना । अग जग नायु मनुज करि जाना ॥ ७ ॥

हे पति ! कालके पूर्ण वशमें होनेसे तुमने [ किसीका ] कहना नहीं माना और चराचरके नाथ परमात्माको मनुष्य करके जाना ॥ ७ ॥

छं॰—जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि खयं। जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहिं करुनामयं॥ आजन्म ते परद्रोह रत पापौधमय तव तनु अयं। तुम्हहू दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं॥

दैत्यरूपी वनको जलानेके लिये अग्निस्वरूप साक्षात् श्रीहरिको तुमने मनुष्य करके जाना । शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं। उन करणामय भगवान्को है प्रियतम ! तुमने नहीं भजा । तुम्हारा यह शरीर जन्मसे ही दूसरोंसे द्रोह करनेमें तत्पर तथा पापसमूहमय रहा । इतनेपर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्रीरामजीने तुमको अपना धाम दिया। उनको मैं नमस्कार करती हूँ ।

दो॰—अहह नाथ रघुनाथ सम क्रपासिंघु नहिं आन। जोगि बृंद दुर्लभ गति तोहि दीन्हि भगवान॥ १०४॥ भार ! नाथ ! शिरपुनाथजीके समान कृपाका समुद्र दूसरा कोई नहीं है, जिन भरावान्ने वृषको नह गति दी जो योगिसमाजको भी दुर्लभ है ॥ १०४॥

नी०-मंदोद्दी यचन सुनि काना। सुर सुनि सिन्द सवन्हि सुख माना॥ अज्ञ सहेन नारद सनकादी। जे मुनिवर परमारथवादी॥ १॥

मंदीद्रीके नचन कानींसे सुनकर देवताः मुनि और सिद्ध सभीने सुख माना । इसाः महादेगः नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी (परमात्माके तस्व-को जानने और कहनेवाले ) धेष्ठ गुनि थे ॥ १ ॥

> भरि है।चन रघुवतिहि निहारी। प्रेम मगन सब भए सुखारी॥ रुद्दन करत देवीं सब नारी। गयड विभीपनु मन दुख भारी॥ २॥

ने सभी शीरगुनायजीको नेत्र भरकर निरखकर प्रेममग्न हो गये और अत्यन्त मुन्दी हुए। अपने परकी सब क्षियोंको रोती हुई देखकर विभीपणजीके मनमें बड़ा भारी दुःच हुआ और व उनके पास गये॥ २॥

र्यभु दसा विलोकि दुन्त कीन्हा । तय प्रभु अनुजिह भायसु दीन्हा ॥ लिटिमन तेहि बहु विधिसमुहायो । यहुरि विभीपन प्रभु पहि आयो ॥ ३ ॥

उन्होंने भाईकी दशा देखकर दुःख किया। तब प्रमु श्रीरामजीने छोटे भाईको आशा दी [ कि जाकर विभीपणको धैर्य वैधाओ ]। छश्मणजीने उन्हें बहुत प्रकारसे समझाया। तब विभीपण प्रमुक्ते पास छीट आये॥ ३॥

कृपादृष्टि प्रभु ताहि विलोका । करहु क्रिया परिहरि सब सोका ॥ कीनिए क्रिया प्रभु आयसु मानी । विधिवत देस काल जियँ जानी ॥ ४ ॥ प्रभुने उनको कृपापूर्ण दृष्टिसे देखा [और कहा—] सब शोक त्याग कर रावणकी अन्त्येष्टि क्रिया करो । प्रभुकी आज्ञा मानकर और हृदयमें देश और कालका विन्तार करके विभीपणजीने विधिपूर्वक सब क्रिया की ॥ ४ ॥

दो॰—मंदोदरी आदि सव देह तिळांजिल ताहि। भवन गई रघुपति गुन गन वरनत मन माहि॥१०५॥ मंदोदरी आदि सब स्त्रियाँ उसे (रावणको) तिलाञ्जलि देकर मनमें श्रीरधुनाय-जीके गुणासमृहोंका वर्णन करती हुई महलको गर्यो॥१०५॥

ची०—आइ विभीपन पुनि सिरु नायो । कृपासिंघु तब अनुज बोकायो ॥ तुम्ह कपीस अंगर् नल नीला । जामवंत मारुति नयसीला ॥ १ ॥ स्व मिलि जाहु विभीपन साथा । सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा ॥ पिता वचन में नगर न आवउँ । आपु सिरस कपि अनुज पठावठँ ॥ २ ॥ तव क्रिया-कर्म करनेके बाद विभीषणने आकर पुनः सिर नवाया । तत्र कृपाके समुद्र श्रीरामजीने छोटे भाई छक्ष्मणजीको बुलाया । श्रीरधुनाथजीने कहा कि तुमः वानर-राज सुग्रीवः अंगदः नलः नीलः जाम्बवान् और मारुति—सत्र नीतिनिपुण लोग मिलकर विभीषणके साथ जाओ और उन्हें राजतिलक कर दो । पिताजीके वचनोंके कारण मैं नगरमें नहीं आ सकता । पर अपने ही समान वानर और छोटे भाईको भेजता हूँ ॥ १-२॥

तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना । कीन्ही जाइ तिलक की रचना ॥ सादर सिंहासन वैदारी । तिलक सारि अस्तुति अनुसारी ॥ ३ ॥

प्रमुके वचन ग्रुनकर वानर तुरंत चल्ले और उन्होंने जाकर राजतिलककी सारी व्यवस्था की । आदरके साथ विभीषणको सिंहासनपर वैठाकर राजतिलक किया और स्तुति की ॥ ३॥

जोरि पानि सबहीं सिर नाए। सहित विभीषन प्रभु पिंह आए॥ तब रघुबीर वोल्जि किए लीन्हें। किह प्रिय वचन सुखी सब कीन्हें॥ ४॥ सभीने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाथे। तदनन्तर विभीषणजीसिहत सब प्रभुके पास आये। तब श्रीरघुवीरने वानरोंको बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया॥४॥

छं॰—किए सुकी किह वानी सुधा सम वल तुम्हारें रिपु ह्यो । पायो विभीषन राज तिहुँ पुर जसु तुम्हारो नित नयो ॥ मोहि सिहत सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहैं। संसार सिंधु अपार पार प्रयास वितु नर पाइहैं॥

भगवान्ने अमृतके समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल्से यह प्रवल शत्रु मारा गया और विभीषणने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकोंमें नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरेसहित तुम्हारी शुभ कीर्तिको परम प्रेमके साथ गायेंगे वे विना ही परिश्रम इस अपार संसारसागरका पार पा जायेंगे।

दो॰—प्रभु के वचन श्रवन सुनि नहिं अघाहिं किए पुंज । वार वार सिर नावहिं गहिं सकल पद कंज ॥ १०६॥ प्रभुके वचन कानोंसे सुनकर वानर-समूह तृप्त नहीं होते । वे सब वार-बार सिर नवाते हैं और चरणकमलोंको पकड़ते हैं ॥ १०६॥

चौ॰-पुनि प्रभु वोलि लियउ हनुमाना । लंका जाहु कहेउ भगवाना ॥ समाचार जानकिहि सुनावहु । तासु कुसल ले तुम्ह चिल आवहु ॥ १ ॥ फिर प्रभुने हनुमान्जीको बुला लिया । भगवान्ने कहा-तुम लङ्का जाओ । नानपीको सय समान्तार सुनाओ और उसका तुझल-समान्तार लेकर तुम चले आओ ॥१॥ तम एसुमंत नगर महुं भाए। सुनि निसिन्तरीं निसान्दर धाए॥ यह प्रकार तिन्ह पूजा कोन्हीं। जनकसुता देखाइ पुनि दीन्ही॥२॥ तम एसुमान्जी नगरमें आये। यह सुनकर राधस-राधसी [ उनके सत्कारके लिये ] दीऐ। उन्होंने यहुत प्रकारसे एनुमान्जीकी पूजा की और फिर श्रीजानकीजीको दिखला दिया॥२॥

दूरिहि ते प्रनाम कपि कीन्हा। रघुपति दूत जानकीं चीन्हा॥
फहारु तात प्रभु कृपानिकेता। कुसल अनुज कपि सेन समेता॥ ३॥
इनुमान्जीने [सीताजीको] दूरसे ही प्रणाम किया। जानकीजीने पहचान लिया कि
यह नहीं और पुनायजीका दूत है [और पूछा—] हे तात! कहो। कृपाके धाम मेरे प्रमु छोटे भाई और वानरोंकी सेनासहित दुबलसे तो हैं ।। ३॥

सय विधि कुपल कोसलाबीसा। मातु समर जीत्यो दससीसा॥
अविचल राजु विभीपन पायो। सुनि कपि बचन हरप उर छायो॥ ४॥
[ इनुमान्जीने कहा— ] हे माता! कोसलपित श्रीरामजी सब प्रकारसे सकुशल
हैं। उन्होंने संग्राममें दस सिरवाले रानणको जीत लिया है और विभीषणने अचल राज्य
प्राप्त किया है। इनुमान्जीके बचन सुनकर सीताजीके हृदयमें हुए छा गया॥ ४॥

छं॰—अति हरप मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा।
का देंडँ तोहि चैलोक महुँ किप किमिप नहिं वानी समा॥
सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राजु आजु न संसयं।
रन जीति रिपुदल वंधु जुत पस्यामि राममनामयं॥

श्रीजानकीजीके हृदयमें अत्यन्त हर्ष हुआ । उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंमें [ शानन्दाश्रुओंका ] जल छा गया । वे वार-वार कहती हैं—हे हनुमान ! मैं तुझे क्या हूँ ! इस वाणी (समाचार) के समान तीनों लोकोंमें और कुछ भी नहीं है ! [ हनुमान्जीने कहा— ] हे माता ! सुनिये, मैंने आज निःसन्देह सारे जगत्का राज्य पा लिया, जो में रणमें शत्रुसेनाको जीतकर माईसिहत निर्विकार श्रीरामजीको देख रहा हूँ ।

दो॰—सुनु सुत सद्गुन सकल तच हृदयँ वसहुँ हनुमंत।
सानुक्ल कोसलपति रहुँ समेत अनंत॥१०७॥
[ जानकीजीने कहा— ] हे पुत्र ! सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदयमें वसे और
हनुमान् ! ग्रेप ( लक्ष्मणजी ) सहित कोसलपित प्रमु सदा तुझपर प्रसन्न रहें ॥१०७॥

ची०-अय सोइ जतन करहु तुम्ह ताता । देखों नयन स्थास मृदु गाता ॥ तय हनुमान राम पिंह जाई । जनकसुता कै कुसल सुनाई ॥ १॥ हे तात । अब तुम वही उपाय करो बिस्ते मैं इन नेत्रींसे प्रमुक्ते कोमल स्थाम शारीर-के दर्शन करूँ। तब श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर इनुमान्जीने जानकीजीका कुशल-समाचार सुनाया ॥ १ ॥

सुनि संदेसु भावुकुलभूपन। बोलि लिए जुबराज विभीपन॥
मास्तसुत के संग सिधायहु। सादर जनकसुतिह ले आवहु॥ २ ॥
स्यंकुलभूषण श्रीरामजीने सन्देश सुनकर युवराज अंगद और विभीपणको हुला
लिया [ और कहा— ] पवनपुत्र हनुमान्के साथ जाओ और जानकीको आदरके
साथ ले आओ॥ २ ॥

तुरतिह सकल गए जहँ सीता। सेविंह सब निस्चित्तीं विनीता॥ वेगि विभीषन तिन्हिह सिखायो। तिन्ह बहु विधि मज्जन करवायो॥ ३॥ वे सब तुरंत ही वहाँ गये जहाँ सीताजी थीं। सब-की-सब राक्षियाँ नम्रता-पूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। विभीषणजीने शीम ही उन लोगोंको समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकारसे सीताजीको सान करायाः॥ ३॥

बहु प्रकार सूचन पहिराए। सिबिका रुचिर साजि पुनि स्याएँ॥ ता पर हरिष चड़ी बैदेही। चुिमिर राम सुस्रधाम सनेहीं॥ ४॥ बहुत प्रकारके गहने पहनाये और फिर ने एक युन्दर पालकी सजाकर ले आये।

वीताजी प्रसन होकर सुखके भाम प्रियतम श्रीरामजीका स्मरण करके उसपर हवेंके साथ चढ़ी ४ बेतपानि रच्छक चहु पासा । चछे सकछ मन परम हुळासा ॥

देखन आहु कीस सब आए। रच्छक कौषि निवारन धाए॥ ५॥ चारों ओर हाथोंमें छड़ी छिये रक्षक चले। सबके मनोमें परम उहात ( उमंग ) है।

रीछ-नानर सब दर्शन करनेके लिये आये। तब रक्षक कोध कर उनको रोकने दौहे ॥ ६ ॥ कह रघुवीर कहा मम मानहु। सीतहि सखा पयादे आनहु॥

देखहुँ कपि जननी की नाई । विहसि कहा रघुनाथ गोसाई ॥ ६॥ श्रीरघुनीरने कहा-हे मित्र । मेरा कहना मानो और धीताको पैदल ले आओं। जिस्से

श्रीरघुनीरने कहा-हे मित्र | मेरा कहना मानो और सीताको पैदल ले आओ; जिल वानर उसको माताकी तरह देखें | गोसाई श्रीरामजीने हँसकर ऐसा कहा ॥ ६ ॥

सुनि प्रभु बचन भाळु कपि हरपे। नभ ते सुरन्ह सुमन वहु बरपे॥ सीता प्रथम अनल महुँ रासी। प्रगट कीन्हि चह अंतर सास्ती॥ ७॥ प्रभुके वचन महक्का रीक्ष्याप क्षींक्र के के स्व

प्रमुके वचन सुनकर रीछ-नानर हर्षित हो गये। आकागरे देवताओंने बहुत-फूछ बरसाये। सीताबी कि असडी स्वरूप को पहछे अग्निमें रक्खा था। अ भीतरके साक्षी मगवान् उनको प्रकट करना चाहते हैं॥ ७॥ दोर-तेहि कारन करुनानिधि कहे कछुक दुर्वाद । सुनत जातुधानीं सव लागीं करें विषाद ॥ १०८॥ इसी कारण करणाके भण्डार श्रीरामजीने लीलाहे कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें गुनकर सव राधनियाँ विवाद करने लगीं ॥ १०८॥

चीर-प्रशु के यचन सीस धरि सीता। बोली मन क्रम वचन पुनीता।
लिएमन हां हु धरम के, नेगी। पावक प्रगट करहु- तुम्ह बेगी॥ १॥
प्रभुक्ते यननोंको भिर चढ़ाकर मनः बचन और कर्मसे पवित्र श्रीसीताजी बोली-हे
लक्ष्मण! तुम मेरे धर्मके नेगी (धर्माचरणमें सहायक) बनो और तुरंत आग तैयार करो॥श॥
सुनि लिएमन सीता के बानी। बिरह बिवेक धरम निति सानी॥
लोचन सजल जोरि कर दोज। प्रभु सन कल्लु कहि सकत न बोऊ॥ २॥
श्रीमीताजीकी विरहः, विवेकः, धर्म और नीतिसे सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मणजीके
नेशीमें [विपादके शाँसुभीका] जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे
भी प्रमुसे गुन्न कह नहीं सकते॥ २॥

देखि राम एख लिखिमन धाए। पावक प्रगटि काठ वहु लाए॥ पावक प्रयल देखि वैदेही। हृद्रयँ हरप निर्ध भय कहु तेही॥ ३॥ पित धीरामजीका रुख देखकर लक्ष्मणजी दौड़े और आग तैयार करके बहुत-सी लक्षड़ी ले आये। अभिनको खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जीके हृदयमें हुई हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ॥ ३॥

कों मन यन कम मम उर माहीं। तिज रघुवीर बान गित नाहीं।।
तो कृतानु सब के गित जाना। मो कहुँ होउ श्रीखंड समाना।। ४।।
[सीताजीने लीलांचे कहा—] यदि मन, वचन और कर्मचे मेरे हृदयमें श्रीरघुवीरको छोड़कर दूमरी गित (अन्य किसीका आश्रय) नहीं है, तो अन्तिदेव जो सबके
मनकी गित जानते हैं, [मेरे भी मनकी गित जानकर] मेरे लिये चन्दनके समान
दीतल हो जायाँ।। ४।।

हं -- श्रीखंड सम पावक प्रवेस कियो सुमिरि प्रभु मैथिली। जय कोसलेस महेस वंदित चरन रित बति निर्मली॥ प्रतिविंव अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महुँ जरे। प्रभु चरित काहुँ न लखे नम सुर सिद्ध मुनि देखिंह खरे॥ १॥ प्रभु श्रीरामजीका स्मरण करके और जिनके चरण महादेवजीके द्वारा वन्दित हैं। तथा जिनमें सीताजीकी अत्यन्त विशुद्ध प्रीति है। उन कोसलपतिकी जय बोलकर जानकीजी- ने चन्दनके समान शीतल हुई अग्निमें प्रवेश किया। प्रतिविग्न (सीताजीकी छायामूर्ति) और उनका लेकिक कलंक प्रचण्ड अग्निमें जल गये। प्रमुके इन चरित्रोंको किसीने नहीं जाना। देवताः सिद्ध और मुनि सब आकाशमें खड़े देखते हैं॥ १॥

घरि रूप पावक पानि गिह् श्री सत्य श्रुति जग विदित जो । जिमि छीरसागर इंदिरा रामिह समर्पी आनि सो ॥ सो राम वाम विभाग राजति रुचिर अनि सोमा भली । नव नील नीरज निकट मानहुँ कनक पंकज की कली ॥ २॥

दो॰—वरषिं सुमन हरिप सुर वाजिं गगन निसान । गाविं किंनर सुरवधू नार्चीहं चढ़ीं विमान ॥१०९(क)॥ देवता हर्षित होकर फूल वरसाने छगे । आकाशमें डंके वजने छगे । किन्नर गाने छगे । विमानींपर चढ़ी अप्सराएँ नाचने छगीं ॥ १०९ (क)॥

जनकसुता समेत प्रभु सोभा अमित अपार।
देखि भालु कपि हरपे जय रघुपित सुख सार॥१०९(ख)॥
श्रीजानकीजीसिहत प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी अपिरमित और अपार शोभा देखकर
रीछ-वानर हर्षित हो गये और सुखके सार श्रीरघुनाथजीकी जय वोलने लगे॥१०९ (ख)॥
चौ०-तब रघुपित अनुसासन पाई। मातिल चलेउ चरन सिरु नाई॥

आए देव सदा स्वारथी। वचन कहिं जनु परमारथी॥ १॥ तब श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा पाकर इन्द्रका सारथि मातिल चरणोंमें सिर नवाकर [रय लेकर] चला गया। तदनन्तर सदाके स्वार्थी देवता आये। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों॥ १॥

दीनं बंधु दयाल रघुराया। देव कीन्हि देवन्ह पर दाया॥ विस्त द्वीह रत यह खल कामी। निज अब गयठ कुमारगगामी॥ २॥ हे दीनवन्धु ! हे दयालु रघुराज ! हे परमदेव ! आपने देवताओंपर बढ़ी दया की। विश्वके द्रोहमें तत्पर यह दुष्ट, कामी और कुमार्गपर चढनेवाला रावण अपने ही गुन्ह समस्त्र बहा अविनासी । सदा प्रकरस सहज उदासी ॥
अक्ट अगुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघसिक कहनामय ॥ ३ ॥
आप समस्त्र, बहा, अविनादी, नित्य, एकरस, खभावसे ही उदासीन( शत्रु-िमत्र-भागरित ), अलण्ड, निर्गुण ( मायिक गुणोंसे रहित ), अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अतेप, अमोधशिक्त ( जिनकी शक्ति कभी व्यर्ष नहीं होती ) और दयामय हैं ॥ ३ ॥

मीन कमठ मृत्रर नरहरी। यामन परसुराम बप्त धरी॥
तय त्रय नाग मुरन्ह हुखु पायो। नाना तनु धरि तुम्हहूँ नसायो॥ ४॥
आदने ही मत्त्या, वान्छपा वाराहा मृसिंह, वामन और परशुरामके शारीर धारण
किये। है नाथ ! जय-जय देवताओंने दुःख पाया। तय-तय अनेकों शरीर धारण करके
आपने ही उनका दुःख नाश किया॥ ४॥

गह चल मिलन तरा सुरहोही। काम लोभ मद रत अति कोही॥
अधम तिरोमिन तव पद पावा। यह हमरें मन विसमय आवा॥ ५॥
यह दुष्टः मिलनहृदयः, देवताओंका नित्य-शत्रुः, कामः, लोभ और मदके परायण
तथा अत्यन्त कोची था। ऐसे अघमोंके शिरोमिणने भी आपका परमपद पा लिया। इस
यातका हमारे मनमें आश्चर्य हुआ॥ ५॥

हम देवता परम अधिकारी । स्वारथ रत प्रभु भगति विसारी ॥ भय प्रयाहें संतत हम परे । अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥ ६ ॥

हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थपरायण हो आपकी मिक्तको भुलाकर निरन्तर भवशागरके प्रवाह (जन्म-मृत्युके चक ) में पड़े हैं । अब हे प्रभो ! हम आपकी द्वारणमें आ गये हैं, हमारी रक्षा कीजिये ॥ ६ ॥

दो॰--करि विनती सुर सिद्ध सब रहे जहँ तहँ कर जोरि। अति सप्रेम तन पुलकि विधि अस्तुति करत वहोरि॥ ११०॥

विनती करके देवता और पिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यन्त प्रेमसे पुलकित शरीर होकर ब्रह्माजी स्तुति करने लगे—॥ ११०॥

छं॰—जय राम सदा सुखधाम हरे। रघुनायक सायक चाप घरे॥
भव वारन दारन सिंह प्रभी। गुन सागर नागर नाथ बिभो॥ १॥
हे नित्य सुखधाम और [ दुःखोंको हरनेवाले ] हरि! हे धनुष-बाण धारण किये
हुए रघुनाथजी! आपकी जय हो। हे प्रमो! आप भव (जन्म-मरण) रूपी हायीको विदीर्ण करनेके लिये सिंहके समान हैं। हे नाथ! हे सर्वव्यापक! आप गुणोंके
समुद्र और परम चतुर हैं॥ १॥

तन काम अनेक अनूप छवी। गुन गावत सिद्ध मुनींद्र कवी॥ जसु पावन रावन नाग महा। खगनाथ जथा किर कोप गहा॥ २॥ आपके शरीरकी अनेकों कामदेवोंके समान, परन्तु अनुपम छिव है। सिद्धः मुनीश्वर और किव आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावणरूपी महा-सर्पको गरुइकी तरह कोध करके पकड़ लिया॥ २॥

जन रंजन भंजन सोक भयं । गतकोध सदा प्रमु वोधमयं ॥ अवतार उदार अपार गुनं । मिह भार विभंजन ग्यानघनं ॥ दे ॥ हे प्रमो ! आप सेवकोंको आनन्द देनेवाले, श्रोक और भयका नाश करनेवाले, सदा क्रोधरहित और नित्य ज्ञानस्वरूप हैं । आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार दिन्य गुर्गो- वाला, पृथ्वीका भार उतारनेवाला और ज्ञानका समूह है ॥ दे ॥

अज व्यापकमेकमनादि सदा। करुनाकर राम नमामि मुदा॥
रघुवंस विभूपन दूपन हा। कृत भूप विभीपन दीन रहा॥ ४॥
[किन्तु अवतार छेनेपर भी] आप नित्यः अजन्माः व्यापकः एक ( अदितीय )
और अनादि हैं। हे करुणाकी खान श्रीरामजी! मैं आपको यहे ही हर्पके साथ नमस्कार
करता हूँ। हे रघुकुछके आभूषण! हे दूपण राक्षसको मारनेवाछे तथा समस्त दोपोंको
हरनेवाछे! विभीषण दीन थाः उसे आपने [ छंकाका ] राजा बना दिया॥ ४॥

गुन ग्यान निधान अमान अजं। नित राम नमामि विभुं विरजं ॥
भुजदंड प्रचंड प्रताप वर्लं। खल वृंद निकंद महा कुसलं॥ ५॥
हे गुण और जानके भण्डार ! हे मानरहित ! हे अजन्मा, व्यापक और मायिक
विकारोंसे रहित श्रीराम ! मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ । आपके भुजदण्डोंका
प्रताप और वल प्रचण्ड है। दुष्टसमृहके नाश करनेमें आप परम निपुण हैं॥ ५॥

वितु कारन दीन दयाल हितं। छिव धामनमामि रमा सहितं॥
भव तारन कारन काज परं। मन संभव दारुन दीप हरं॥ ६॥
हे विना ही कारण दीनोंपर दया तथा उनका हित करनेवाले और शोभाके धाम!
मैं श्रीजानकीजीसहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप मनसागरसे तारनेवाले हैं, कारण-रूपा प्रकृति और कार्यरूप जगत् दोनोंसे परेहें और मनसे उत्पन्न होनेवाले कठिन दोषोंको हरनेवाले हैं॥ ६॥

सर चाप मनोहर त्रोन घरं। जलजारुन लोचन भूपवरं॥ सुख मंदिर सुंदर श्रीरमनं। मदमार मुघा ममता समनं॥ ७॥ आप मनोहर बाण, घनुष और तरकस घारण करनेवाले हैं। [ लाल ] कमलके समान रत्त-वर्ण आपके नेव हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, मुखके मन्दिर, सुन्दर, श्री ( लक्ष्मी-जी ) के वहाभ तथा मद ( अहद्वार), काम और श्रुटी ममताके नाव करनेवाले हैं॥ ७॥ अनव्य अखंड न गोचर गो। सवरूप सदा सब होइ न गो॥ इति वेद चदंति न दंतकथा। रवि आतप भित्रमभिन्न जथा॥ ८॥

आप अगिन्य या दोगरित हैं। अखण्ड हैं। इन्द्रियोंके विषय नहीं हैं। सदा सर्व-स्पर होते हुए भी आप यह सब कभी हुए ही नहीं। ऐसा वेद कहते हैं। यह [कोई] दनतक्या (कोरी कल्पना) नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्यका प्रकाश अलग-अलग हैं और अलग नहीं भी हैं। वैसे ही आप भी संसारते भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं॥ ८॥

कृतकृत्य विभो सब वानर ए । निरखंति तवानन सादर ए ॥ धिम जीवन देव सरीर हरे । तव भक्ति विना भव भूलि परे ॥ ९॥

ैं त्यापक प्रभो । ये सब बानर कृतार्यरूप हैं। जो आदरपूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। [और ] है हरे ! हमारे [अमर ] जीवन और देव (दिन्य) शरीरको धिकार है। जो हम आपकी भक्तिसे रहित हुए संसारमें (सांसारिक विषयोंमें ) भूळे पढ़े हैं ॥ ९॥

अय दीनदयाल दया करिए । मित मोरि विभेदकरी हरिए ॥ जेहि ते विपरीत क्रिया करिए । दुख सो सुख मानि सुखी चरिए॥ १०॥ १ दीनदयाल ! अय दया कीजिये और मेरी उस विभेद उत्पन्न करनेवाली बुढिको इर लीजिये, जिससे में विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुःख है, उसे सुख मानकर आनन्दसे विचरता हूँ ॥ १०॥

ग्वल ग्वंडन मंडन रम्य छमा। पद पंकज सेवित संभु उमा॥
नृप नायक दे यरदानिमदं। चरनांदुज प्रेमु सदा सुभदं॥ ११॥
आप दुर्शेका खण्डन करनेवाले और पृथ्वीके रमणीय आमूषण हैं। आपके चरणकमल श्रीशिय-पार्वतीद्वारा सेवित हैं। हे राजाओंके महाराज! मुझे यह वरदान दीजिये कि
आपके चरणकमलोंभें सदा मेरा कल्याणदायक [अनन्य] प्रेम हो॥ ११॥

दो॰—विनय कीन्हि चतुरानन प्रेम पुलक अति गात। सोमासिधु विलोकत लोचन नहीं अघात॥१११॥

इस प्रकार ब्रह्माजीने अत्यन्त प्रेम-पुलकित शरीरसे विनती की । शोमाके समुद्र श्रीरामजीके दर्शन करते-करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे ॥ १११ ॥ श्रीरामजीके दर्शन करते-करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे ॥ १११ ॥ ची०—तेहि अवसर दसरध तह आए। तनय बिलोकि नयन जल छाए॥ अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा। आसिरबाद पिताँ तब दीन्हा॥ ॥ ॥ उसी समय दशरथजी वहाँ आये। पुत्र (श्रीरामजी) को देखकर उनके नेत्रोंमें [ प्रेमाशुओंका ] जल छा गया । छोटे भाई लक्ष्मणजीसिंहत प्रभुने उनकी वन्दना की और तब पिताने उनको आशीर्वाद दिया ॥ १ ॥

तात सकल तव पुन्य प्रभाक । जीत्यों अजय निसाचर राक ॥
सुनि सुत वचन प्रीति अति वादी । नयन सिटल रोमाविल ठादी ॥ २ ॥
[श्रीरामजीने कहा—] हे तात ! यह सव आपके पुण्योंका प्रभाव हैं, जो मैंने
अजिय राक्षसराजको जीत लिया । पुत्रके वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी ।
नेत्रोंमें जल ला गया और रोमावली खड़ी हो गयी ॥ २ ॥

रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चितइ पितिह दीन्हेउ दरग्याना ॥ ताते उमा मोच्छ निर्ह पायो । दसस्य भेद भगति मन लायो ॥ ३ ॥ श्रीरघुनाथजीने पहलेके (जीवित कालके) प्रेमको विचारकरः पिताकी ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूपका दृढ़ ज्ञान करा दिया । हे उमा ! दशर्यजीने भेदभिक्तमें अपना मन लगाया थाः इसीसे उन्होंने [कैवल्य] मोक्ष नहीं पाया ॥ ३ ॥

सगुनोपासक मोच्छ न छेहीं। तिन्ह कहुँ राम भगति निज देहीं॥ बार बार करि प्रभुहि प्रनामा। दसरय हरिप गए सुरधामा॥ ४॥

[ मायारहित सिचदानन्दमय खरूपभूत दिव्यगुणयुक्त ] सगुणखरूपकी उपासना करनेवाले भक्त इस प्रकारका मोक्ष लेते भी नहीं । उनको श्रीरामजी अपनी भक्ति देते हैं । प्रसुको [ इप्रबुद्धिसे ] वार-यार प्रणाम करके दशरयजी हर्पित होकर देवलोकको चले गये ॥ ४ ॥

दो॰—अनुज जानकी सिहत प्रभु कुसल कोसलाधीस।
सोभा देखि हरिष मन अस्तुति कर सुर ईस ॥११२॥
छोटे भाई लक्ष्मणजी और जानकीजीपिहत परम कुशल प्रभु श्रीकोसलाधीशकी
शोमा देखकर देवराज इन्द्र मनमें हर्षित होकर स्तुति करने लगे—॥११२॥
छं॰—जय राम सोभा धाम। दायक प्रनत विश्राम॥
धृत त्रोन वर सर चाप। भुजदंड प्रवल प्रताप॥१॥
शोभाके धाम, शरणागतको विश्राम देनेवाले, श्रेष्ठ तरकस, धनुष और गण धारण
किये हुए, प्रवल प्रतापी भुजदण्डोंवाले श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो!॥१॥

जय दूषनारि खरारि। मर्दन निसाचर धारि॥ यह दुष्ट मारेड नाथ। भए देव सकल सनाथ॥ २॥ हे खर और दूषणके शत्रु और राक्षसोंकी सेनाके मर्दन करनेवाले! आपकी जय हो। हे नाथ! आपने इस दुष्टको माराः जिससे सब देवता सनाय (सुरक्षित) हो गये॥ २॥ जय एरन धरनी भार। महिमा उदार अवार॥ जय रावनारि रूपाल। किए जातुधान विहाल॥३॥ हे भूमिका भार एरनेवाले! हे अवार श्रेष्ठ महिमावाले! आपकी जय हो। हे रावणके राषु! रे रूपालु! आपनी जय हो। आपने राक्षसींको बेहाल (तहस-नहस्र) कर दिया॥३॥

लंकेस अति वल गर्व। किए वस्य सुर गंधर्व॥ मुनि सिद्ध नर खग नाग। हिट पंथ सब के लाग॥ ४॥ हंफानित रावणको अपने वलका बहुत वमंड था। उसने देवता और गन्धर्व सभीको अपने नदामें कर लिया या और वह मुनिः सिद्धः मनुष्यः पक्षी और नाग आदि सभीके एटपूर्वक (हाय घोकर) पीठे पड़ गया था॥ ४॥

परद्रोह रत अति दुष्ट । पायो सो फलु पापिष्ट ॥ अय सुनहु द्वीन दयाल । राजीव नयन विसाल ॥ ५ ॥ यह दूसरों छे होह करने में तत्पर और अत्यन्त दुष्ट था । उस पापीने वैसा ही फल पाया । अब हे दीनोंपर दया करने वाले ! हे कमलके समान विशाल नेत्रों वाले ! सुनिये ॥ ५ ॥

मोहि रहा अति अभिमान। नहिं कोउ मोहि समान॥
अय देखि प्रभु पद कंज। गत मान प्रद दुख पुंज॥ ६॥
गुरो अत्यन्त अभिमान या कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु
(आप) के चरणकमलोंके दर्शन करनेचे दुःख-समूहका देनेवाला मेरा वह अभिमान
जाता रहा॥ ६॥

कोड ब्रह्म निर्मुन ध्याव। अब्यक्त जेहि श्रुति गाव॥ मोहि भाव कोसल भूप। श्रीराम सगुन सरूप॥ ७॥ कोई उन निर्मुण ब्रह्मका ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अब्यक्त (निराकार) कहते हैं। परन्तु है रामजी! मुझे तो आपका यह सगुण कोसलराज-खरूप ही प्रिय लगता है॥ ७॥

चैदेहि अनुज समेत। मम इद्यँ करहु निकेत॥
मोहि जानिए निज दास। दे भक्ति रमानिवास॥ ८॥
श्रीजानकीजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित मेरे इदयमें अपना घर बनाइये।
हे रमानिवास! मुझे अपना दास समझिये और अपनी भक्ति दीजिये॥ ८॥
छं०—दे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायकं।
सुख घाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकं॥

सुर वृंद रंजन हुंद भंजन मनुज तनु अतुलितवलं। ब्रह्मादि संकर सेव्य राम नमामि करुन। कोमलं॥

हे रमानिवास ! हे शरणागतके मयको हरनेवाले और उसे सब प्रकारका सुख देनेवाले ! मुझे अपनी मिक्त दीजिये । हे सुखके घाम ! हे अनेकों कामदेवोंकी छिवि-बाले रघुकुलके खामी श्रीरामचन्द्रजी ! में आपको नमस्कार करता हूँ । हे देवसमृहको आनन्द देनेवाले, [जन्म-मृत्यु, हर्ष-विपाद, सुख-दु:ख आदि ] द्र-द्वेंक नाश करने-वाले, मनुष्यशरीरधारी, अतुलनीय बलवाले, ब्रह्मा और शिव आदिसे सेवनीय, करणासे कोमल श्रीरामजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ ।

दो॰—अव करि कृपा विलोकि मोहि आयसु देहु कृपाल।
काह करों सुनि प्रिय वचन चोले दीनद्याल॥११६॥
हे कृपाल । अब मेरी ओर कृपा करके (कृपादृष्टिसे) देलकर आज्ञा दीजिये कि
मैं क्या [सेबा] करूँ ! इन्द्रके ये प्रिय वचन सुनकर दीनदयाल श्रीरामजी वोले—॥११३॥

ंचौ०—सुनु सुरपति कपि भालु हमारे । परे भृमि निसिचरन्हि जे मारे ॥ मम हित लागि तजे इन्ह प्राना । सकल जिआउ सुरेस सुजाना ॥ ९ ॥

हे देवराज ! युनो, हमारे वानर-भाल, जिन्हें निशाचरोंने मार डाला है, पृथ्वीपर पड़े हैं | इन्होंने मेरे हितके लिये अपना प्राण त्याग दिये | हे सुजान देवराज ! इन सबको जिला दो ॥ १ ॥

सुनु खगेस प्रभु के यह बानी। अति अगाध जानहिं मुनि ग्यानी॥
प्रभु सक त्रिभुअन मारि जिआई। केवल सक्ति दीन्हि बढ़ाई॥२॥
[काकभुग्रुण्डिजी कहते हैं—] हे गक्ड़ ! सुनिये। प्रभुके ये वचन अत्यन्त गहन (गृढ़) हैं। ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्रीरामजी त्रिलोकीको मारकर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इन्द्रको बड़ाई दी है॥ २॥

सुधा वरिष किप भालु जिमाए। हरिप उठे सव प्रभु पहि आए॥ सुधावृष्टि भे दुहु दल ऊपर। जिए भालु किप निर्ह रजनीचर॥ ३॥

इन्द्रने अमृत बरसाकर वानर-भाइओंको जिला दिया । सब हर्पित होकर उठे और प्रमुके पास आये । अमृतकी वर्षा दोनों ही दलोंपर हुई । पर रीछ-वानर ही जीवित हुए) राक्षस नहीं ! ॥ ३ ॥

रामाकार भए तिन्ह के मन। मुक्त भए छूटे भव वंधन॥ . सुर अंसिक सब किप अरु रीछा। जिए सक्छ रघुपति की ईछा॥ ४॥ क्योंकि राक्षसोंके मन तो मरते समय रामाकार हो गये थे। अतः वे मुक्त हो गये> उन के भय-यन्यन तृह गये। किन्तु वानर और भाळ तो सब देवाँश (भगवान्की लीला-के परिकर ) में । इसलिये दे सब शीरतुनाथजीकी इच्छासे जीवित हो गये॥ ४॥ राम सरिय को दीन हितकारी। कीन्हें मुक्कत निसाचर झारी॥ याद में धाम काम रत रावन। गति पाई जो मुनिबर पाब न ॥ ५॥ धीरामनन्द्रजीके भगान दीनोंका हित करनेवाला कीन है !जिन्होंने सारे राक्षसींको मुक्त कर दिया। दुष्ट, पार्योक पर और कामी रावणने भी वह गति पायी जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते॥ ५॥

दी॰—सुमन यरिष सय सुर चले चिढ़ चिढ़ रुचिर विमान।
देखि सुअवसर प्रभु पिंह आयउ संभु सुजान ॥११४(क)॥
पृत्नोंकी यथां करके धव देवता सुन्दर विमानींपर चढ़-चढ़कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिवजी प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके पास आये—॥ ११४ (क)॥

परम श्रीति कर जोरि जुग निलन नयन भरि बारि ।
पुलकित तन गद्गद गिराँ विनय करत त्रिपुरारि ॥११४(ख)॥
श्रीर परम प्रेमसे दोनों हाय जोड़करः कमलके समान नेत्रोंमें जल भरकर पुलकित
शरीर श्रीर गद्गद वाणीसे त्रिपुरारि शिवजी विनती करने लगे—॥ ११४ (ख)॥
छं०—मामिभरक्षय रघुकुल नायक। धृत वर चाप रुचिर कर सायक॥

मोह महा घत पटल प्रमंजन। संसय विपिन अनल सुर रंजन ॥ १ ॥ हे रापुकुलके स्वामी ! सुन्दर हाथोंमें श्रेष्ठ धनुप और सुन्दर बाण धारण किये हुए आप मेरी रक्षा की जिये । आप महामोहरूपी मेचलमृहके [ उड़ानेके ] लिये प्रचण्ड पवन हैं। संदायरूपी वनके [ भस्म करनेके ] लिये अग्नि हैं और देवताओंको आनन्द देनेवाले हैं ॥ १ ॥

अगुन संगुन गुन मंदिर खंदर। भ्रम तम प्रवल्ल प्रताप दिवाकर ॥ काम कीच मद गज पंचानन। वसह निरंतर जन मन कानन॥ २॥ अप निर्गुण, सगुण, दिव्य गुणोंके पाम और परम सुन्दर हैं। भ्रमरूपी अन्धनारके [नाशके] लिये प्रवल प्रतापी सूर्य हैं। काम, क्रोध और मदरूपी हाथियोंके [चधकों विवेध सिंहके समान आप इस सेवकके मनरूपी वनमें निरन्तर निवास कीजिये॥२॥ विवय मनोरथ पुंज कंज वन। प्रवल तुषार उदार पार मन॥

विषय मनोरथ पुंज कज वन । प्रवल तुषार उदार पार मन ॥
भव वारिधि मंदर परमं दर । वारय तारय संस्ति दुस्तर ॥ ३ ॥
विषयकामनाओंके समूहरूपी कमलवनके [ नाशके ] लिये आप प्रवल पाला हैं।
आप उदार और मनसे परे हैं । भवसागर [ को मथने ] के लिये आप मन्दराचल

पर्वत हैं। आप हमारे परम भयको दूर कीजिये और हमें दुस्तर संसारसागरसे पार कीजिये।
स्थाम गात राजीव विलोचन। दीन वंधु प्रनतारित मोचन॥
अनुज जानकी सहित निरंतर। वसहुराम नृपमम उर अंतर॥ ४॥
मुनि रंजन महि मंडल मंडन। तुलसिदास प्रभुत्रास विखंडन॥ ५॥
हे श्यामसुन्दर-वारीर! हे कमलनयन! हे दीनवन्धु! हे वारणागतको दुःखसे
खुड़ानेवाले! हे राजा रामचन्द्रजी! आप छोटे माई लक्ष्मण और जानकीजीसहित निरन्तर
मेरे हृदयके अंदर निवास कीजिये। आप मुनियोंको आनन्द देनेवाले, पृथ्वीमण्डलके
भूषण, तुलसीदासके प्रमु और मयका नाश करनेवाले हैं॥ ४-५॥

दो॰—नाथ जवहिं कोसलपुरीं होइहि तिलक तुम्हार।
कृपासिंधु में आडव देखन चरित उदार॥ ११५॥
हे नाय ! जब अयोध्यापुरीमें आपका राजतिलक होगा, तव हे कृपासागर! में
आपकी उदार लीला देखने आऊँगा॥ ११५॥

ची०-करि बिनती जब संभु सिघाए। तब प्रभु निकट विभीपनु आए॥
नाइ चरन सिरु कह मृद्ध बानी। बिनय सुनहु प्रभु सार्रेगपानी॥ १॥
जब शिवजी विनती करके चले गये। तब विभीपणजी प्रभुके पास आये और
चरणोंमें सिर नवाकर कोमल वाणीसे बोले—हे शार्ङ्क धनुपके घारण करनेवाले प्रभो !
मेरी विनती सुनिये--॥ ॥

सकुछ सदछ प्रभु रावन मारयो । पावन जस त्रिभुवन विस्तारथो ॥ दीन मछीन हीन मित जाती । मो पर कृपा कीन्द्वि यहु भाँती ॥ २ ॥ आपने कुछ और वेनाविहत रावणका वध किया, त्रिभुवनमें अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन, पापी, बुद्धिहीन और जातिहीनपर वहुत प्रकारसे कृपा की ॥२॥

अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे। मज्जनु करिश्न समर श्रम छीजे।।
देखि कीस मंदिर संपदा। देहु कृपाल कपिन्ह कहुँ मुदा॥ ३॥
अब हे प्रभु! इस दासके घरको पवित्र कीजिये और वहाँ चलकर स्नान कीजिये,
जिससे युद्धकी यकावट दूर हो जाय। हे कृपाछ! खजाना, महल और सम्पत्तिका निरीक्षण-कर प्रसन्नतापूर्वक वानरोंको दीजिये॥ ३॥

सब बिधि नाथ मोहि अपनाइश । पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइश ॥
सुनत बचन मृदु दीनदयाला । सजल भए द्वौ नयन विसाला ॥ ४ ॥
है नाथ ! मुझे सब प्रकारसे अपना लीजिये और फिर हे प्रभो ! मुझे साथ लेकर
अयोष्यापुरीको पद्यारिये । विमीषणजीके कोमल वचन सुनते ही दीनदयाल प्रभुके दोनों

विशाल नेवाँमें [ प्रेमाशुओंका ] जल भर आया ॥ ४॥

दो॰—तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु श्रात।
भरत दसा सुमिरत मोहि निभिप कल्प सम जात ॥११६(क)॥
[शीरामजीन कहा—] हे भाई! सुनोः तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही
है: यह यात सन् है। पर भरतकी दशा याद करके मुझे एक-एक पल कल्पके समान योत रहा है॥ ११६ (फ)॥

ताप्स वेप गात कस जपत निरंतर मोहि। देखों वेगि सो जतनु कर सखा निहोरडँ तोहि ॥११६(ख)॥ तप्योके गेशमं कुश ( हुवले ) शरीरसे निरन्तर मेरा नाम-जप कर रहे हैं। हे सजा ! गरी उपाय करें। जिससे में जर्दी-से-जर्दी उन्हें देख सकूँ। मैं तुमसे निहोरा ( अनुरोध ) करता हूँ॥ ११६ ( ख )॥

र्यातें अयधि जाउँ जों जिथत न पावउँ बीर।
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥११६(ग)॥
यदि अयधि वीत जानेपर जाता हूँ तो माईको जीता न पाऊँगा । छोटे माई
भरतजीकी प्रीतिका स्नरण करके प्रभुका शरीर वार-वार पुलकित हो रहा है ॥११६(ग)॥

करेतु कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि छुमिरेहु मन माहि ।
पुनि मम घाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहि ॥११६(घ)॥
[श्रीरामजीने फिर फहा—] हे विभीषण ! तुम कल्पभर राज्य करना, मनमें
भेरा निरन्तर सारण करते रहना । फिर तुम मेरे उस धामको पा जाओगे जहाँ सब
संत जाते हैं॥ ११६ (घ)॥

ची०-सुनत विभीपन वचन राम के। हरिप गहे पद क्रपाधाम के॥

वानर भालु सकल हरपाने। गहि प्रशु पद गुन विमल बर्जाने॥ १॥

श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनते ही विभीषणजीने हर्षित होकर कृपाके धाम श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये। सभी वानर-भाल् हर्षित हो गये और प्रभुके चरण पकड़कर उनके
निर्मल गुणोंका बस्तान करने लगे॥ १॥

बहुरि बिभीपन भवन सिधायो । मिन गन वसन बिमान भरायो ॥ छै पुष्पक प्रभु आगें राखा । हैंसि करि कृपासिंधु तब भाषा ॥ २॥ फिर विभीपणजी महलको गये और उन्होंने मिणयोंके समूहों (रह्नों) से और वस्त्रोंसे विमानको भर लिया । फिर उस पुष्पकविमानको छाकर प्रभुके सामने रक्खा । तब कृपासागर श्रीरामजीने हँसकर कहा—॥ २॥

चिद्रविमान सुनु सखा विभीपन। गगन जाइ वर्षवहु पट भूपन॥
नभ पर जाइ विभीषन तबही। वरिष दिए मिन अंवर सबही॥३॥
हे सखा विभीषण! सुनो, विमानपर चढ़कर, आकाशमें जाकर वस्त्रों और गहनोंको
बरसा दो। तब (आशा सुनते) ही विमीषणजीने आकाशमें जाकर सब मिणयों और निस्त्रोंको वरसा दिया॥३॥

जोइ जोइ मन भावइ सोइ छेहीं। मिन मुख मेठि डारि किप देहीं॥ हँसे रामु श्री अनुज समेता। परम कौतुकी कृपा निकेता॥ ४॥ जिसके मनको जो अच्छा छगता है, वह वही छे छेता है। मणियोंको मुँहमें छेकर वानर फिर उन्हें खानेकी चीज न समझकर उगळ देते हैं। यह तमाशा कुदेखकर परम विनोदी और कृपाके धाम श्रीरामजी सीताजी और छहमणजीसहित हँसने छगे॥ ४॥

दो॰ मुनि जेहि ध्यान न पावर्हि नेति नेति कह येद।

कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक विनोदः॥११७(क)॥

जिनको मुनि ध्यानमें भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति-नेति कहते हैं, वे ही कृपाके
समद्र श्रीरामजी वानरोंके साथ अनेकों प्रकारके विनोद कर रहे हैं॥११७(क)॥

उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम।
राम कृपा निहं करिंह तिस जिस्त निष्केवल प्रेम ॥११७(ख)॥
ि शिवजी कहते हैं—ो हे उमा ! अनेकों प्रकारके योग, जप, दान, तप, यह,

व्रत और नियम करनेपर भी श्रीरामचन्द्रजी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होनेपर करते हैं ॥ ११७ ( ख )॥

चौ०-भाळु कपिन्ह पट भूषन पाए। पहिरि पहिरि रघुपति पहिं आए॥ नाना जिनस देखि सब कीसा। पुनि पुनि हँसत कोसलाधीसा॥१॥ भालुओं और वानरोंने कपड़े-गहने पाये और उन्हें पहन-पहनकर वे श्रीरघुनाथजीके पास आये। अनेकों जातियोंके वानरोंको देखकर कोसलपति श्रीरामजी वार-वार हँस रहे हैं॥१॥

चितह सबिन्ह पर कीन्ही दाया। बोले मृदुल बचन रघुराया॥
तुम्हरें बल में रावनु मारयो। तिलक बिभीषन कहूँ पुनि सारयो॥ २॥
श्रीरघुनाथजीने कृपादृष्टिसे देखकर सबपर दया की। फिर वे कोमल बचन
बोले—हे भाइयो ! तुम्हारे ही बलसे मैंने रावणको मारा और फिर विभीषणका
राजितलक किया॥ २॥

निजनिज गृह अव तुम्ह सव जाहू। सुमिरेहु मोहि डरपहु जनि काहू॥ सुनत बचन प्रेमाकुल बानर। जोरि पानि बोले सब सादर॥३॥ अय तुम सब अपने-अपने घर जाओ । मेरा स्मरण करते रहना और किसीरे टरना नहीं । ये वचन तुनते ही सब बानर प्रेममें बिह्नल होकर हाथ जोड़कर आदर-पूर्वक बोले—॥ ३॥

मसु जो इ कहतु नुमहि सब सोहा । हमरें होत बचन सुनि मोहा ॥ दीन जानि किए किए सनाथा । तुम्ह बैलोक ईस रघुनाथा ॥ ४ ॥ प्रभो ! आप जो कुछ भी कहें, आपको सब सोहता है । पर आपके बचन सुनकर हमको मोह होता है । हे रगुनाथजी ! आप तीनों लोकोंके ईश्वर हैं । हम बानरोंको दीन जानकर ही आपने सनाथ ( कृतार्थ ) किया है ॥ ४ ॥

सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहों। मसक कहूँ खगपित हित करहों॥
देखि राम रुख यानर रीछा। प्रेम मगन निह गृह कै ईछा॥ ५॥
प्रभुके [ऐमे] बचन सुनकर हम लाजके मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी
गरुदका हित कर सकते हैं ! श्रीरामजीकी रुख देखकर रीछ-वानर प्रेममें मझ हो गये।
उनकी घर जानेकी इच्छा नहीं है॥ ५॥

दो॰--प्रभु प्रेरित कपि भालु सव राम रूप उर राखि।

हरप विपाद सहित चले विनय विविध विधिभाषि ॥ ११८ (क) ॥ परन्तु प्रभुक्ती प्रेरणा ( आज़ा ) से सब वानर-भाल श्रीरामजीके रूपको हृदयमें रखकर और अनेको प्रकारसे विनती करके हर्ष और विषादसहित वरको चले ॥११८(क)॥

कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान। सिहत विभीपन अपर जे जूथप कपि वलवान॥११८ (ख)॥ वानरराज सुग्रीय, नील, ऋक्षराज जाम्बवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीपणसहित और जो वलवान वानर सेनापति हैं, ॥११८ (ख)॥

कहि न सकहि कछु प्रेम यस भरि भरि लोचन बारि।

सन्मुख चितवहिं राम तन नयन निमेष निवारि ॥ ११८ (ग) ॥
ये कुछ कह नहीं सकते; प्रेमक्य नेत्रीमें जल भरकर, नेत्रीका पलक मारना
छोड़कर ( टकटकी लगाये ) सन्मुख होकर श्रीरामजीकी ओर देख रहे हैं ॥११८(ग)॥
ची०-अतिसय प्रीति देखि रघुराई। लीन्हे सकल बिमान चढ़ाई॥

मन महुँ विप्र चरन सिरु नायो । उत्तर दिसिहि विमान चलायो ॥ १ ॥
श्रीरधुनाथजीने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमानपर चढ़ा लिया ।
तदनन्तर मन-ही मन विप्र-चरणोंमें सिर नवाकर उत्तर दिशाकी ओर विमान चलाया ॥१॥
चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहह सब कोई॥

सिंहासन अति उच मनोहर। श्री समेत प्रभु बैठे ता पर॥ २॥

विमानके चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्रीरघुवीरकी जय कह रहे हैं। विमानमें एक अत्यन्त ऊँचा मनोहर सिंहासन है। उसपर सीताजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हो गये॥ २॥

राजत रामु सहित भामिनी। मेरु संग जनु वन दामिनी॥
रिचर विमानु चलेउ अति आतुर। कीन्ही सुमन वृष्टि हरपे सुर॥ ३॥
पत्नीसहित श्रीरामजी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरके शिखरपर विजलीसहित स्थाम मेघ हो। सुन्दर विमान बड़ी शीघतासे चला। देवता हर्षित हुए और
उन्होंने फ्रलोंकी वर्षा की॥ ३॥

परम सुखद चिक त्रिविध बयारी। सागर सर सिर निर्मेल वारी।।
सगुन होहिं सुंदर चहुँ पासा। मन प्रसन्न निर्मेल नम आसा॥ ४॥
अत्यन्त सुख देनेवाली तीन प्रकारकी (शीतल, मन्द, सुगन्धित) वायु चलने
लगी। समुद्र, तालाब और निर्देशोंका जल निर्मेल हो गया। चारों ओर सुन्दर शकुन
होने लगे। सबके मन प्रसन्न हैं, आकाश और दिशाएँ निर्मेल हैं॥ ४॥

कह रघुबीर देखु रन सीता। छिछमन इहाँ हत्यो इँद्रजीता॥ हत्तुमान अंगद के मारे। रन महि परे निसाचर भारे॥ ५॥ श्रीरघुवीरने कहा—हे सीते! रणभूमि देखो। छहमणने यहाँ इन्द्रको जीतनेवाछे मेघनादको मारा था। हनुमान् और अंगदके मारे हुए ये भारी-भारी निशाचर रणभूमिम पड़े हैं॥ ५॥

कुंभकरन रावन हो भाई। इहाँ हते सुर सुनि सुखदाई॥६॥
देवताओं और मुनियोंको दुःख देनेवाले कुम्भकर्ण और रावण दोनों माई यहाँ मारे गये।
दो॰—इहाँ सेतु बाँध्यों अरु थापेउँ सिन्न सुखधाम।
सीता सहित कुपानिधि संसुहि कीन्ह प्रनाम॥ ११९ (क)॥
मैंने यहाँ पुल बाँधा (बँधवाया) और सुखधाम श्रीशिवजीकी स्थापना की।

तदनन्तर कुपानिधान श्रीरामजीने सीताजीसहित श्रीरामेश्वर महादेवको प्रणाम किया ११९(क) जहाँ जहाँ कुपासिधु वन कीन्ह वास विश्राम । सकल देखाए जानकिहि कहे सविन्ह के नाम ॥ ११९ (ख) ॥ वनमें जहाँ करुणासागर श्रीरामचन्द्रजीने निवास और विश्राम किया था। वे सव खान प्रभुने जानकीजीको दिखलाये और सबके नाम वतलाये ॥ ११९ (ख) ॥ चौ०—तुरत विमान तहाँ चिल आवा। दंडक बन जहाँ परम सुहावा॥ कुंभजादि सुनिनायक नाना। गए रासु सब के अस्थाना॥ १॥

विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुन्दर दण्डकवन था, और अगस्त्य आदि बहुत-से मुनिराज रहते थे। श्रीरामजी इन सबके स्थानोंमें गये॥ १॥ सकल रिपिन्ह सन पाइ असीसा। चित्रकृट आए जगदीसा॥ तहाँ करि सुनिन्ह केर संतोषा। चला बिमानु तहाँ ते खोखा॥ २॥ सम्पूर्ण ऋषियोंसे आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्रीरामजी चित्रकृट आये। वहाँ सुनियोंको संतुष्ट किया। [फिर ] विमान वहाँसे आगे तेजीके साथ चला॥ २॥ बहुरि राम जानकिहि देखाई। जमुना किल मल हरिन सुहाई॥ पुनि देखी सुरसरी पुनीता। राम कहा प्रनाम करू सीता॥ ३॥ फिर श्रीरामजीने जानकीजीको किल्युगके पापोंका हरण करनेवाली सुहाबनी यमुनाजीके दर्शन कराये। फिर पवित्र शङ्गाजीके दर्शन किये। श्रीरामजीने कहा—हे सीते। इन्हें प्रणाम करो॥ ३॥

तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा। निरखत जन्म कोटि अद्य भागा॥
देखु परम पाविन पुनि बेनी। हरिन सीक हरि छोक निखेनी॥ ४॥
पुनि देखु अवधपुरी अति पाविन। त्रिविध ताप भव रोग नसाविन॥ ४॥

फिर तीर्थराज प्रयागको देखोः जिसके दर्शनसे ही करोड़ों जन्मोंके पाप भाग जाते हैं। फिर परम पिवन त्रिवेणीजीके दर्शन करोः जो शोकोंको हरनेवाली और श्रीहरिके परम धाम [पहुँचने] के लिये सीदीके समान है। फिर अत्यन्त पिवन अयोध्यापुरीके दर्शन करो जो तीनों प्रकारके तापों और भव ( आवागमनरूपी ) रोगका नाश करनेवाली है॥४-५॥

दो॰—सीता सिहत अवध कहुँ कीन्ह कृपाल प्रनाम।
सजल नयन तम पुलिकत पुनि पुनि हरिषत राम॥ १२० (क)॥
यों कहकर कृपाल श्रीरामजीने सीताजीसहित अवधपुरीको प्रणाम किया। सजलनेत्र और पुलिकतशरीर होकर श्रीरामजी बार-बार हर्षित हो रहे हैं॥ १२० (क)॥

पुनि प्रमु आइ त्रिवेनीं हरिषत मज्जनु कीन्ह। कपिन्ह सहितविप्रन्ह कहुँदान बिबिध विधि दीन्ह॥ १२० (ख)॥

फिर त्रिवेणीमें आकर प्रमुने हर्षित होकर स्नान किया और वानरींसहित ब्राह्मणीं-को अनेकों प्रकारके दान दिये ॥ १२० (ख)॥

चौ०-प्रभु हनुमंतिह कहा बुझाई। धरि बहु रूप अवधपुर जाई॥ भरतिह कुसल हमारि सुनाएह। समाचार लै तुम्ह चिल आएह॥ १॥ तदनन्तर प्रभुने हनुमान्जीको समझाकर कहा—तुम ब्रह्मचारीका रूप धरकर अवधपुरीको जाओ। भरतको हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना।।

· \*

तुरत पवनसुत गवनत भयक । तव प्रभु भरद्वाज पहि गयक ॥ नाना विधि मुनि प्जा कीन्ही । अस्तुति करि पुनि आसिप दीन्हो ॥ २ ॥ पवनपुत्र हनुमान्जी तुरंत ही चल दिये । तव प्रभु भरद्वाज जीके पास गये । मुनिने [इप्टबुद्धिसे ] उनकी अनेकों प्रकारते पूजा की और स्तृति की और फिर [लीलाकी दृष्टिसे ] आशीर्वाद दिया ॥ २ ॥

मुनि पद वंदि जुगल कर जोरी। चिद्रि विमान प्रभु चले वहोरी॥
इहाँ निपाद सुना प्रभु आए। नाव नाव कहेँ लोग बोलाए॥ ३॥
दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनिके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु विमानवर चदकर
फिर (आगे) चले। यहाँ जब निपादराजने सुना कि प्रभु आ गये, तब उसने नाव
कहाँ है ? नाव कहाँ है ? पुकारते हुए लोगोंको बुलाया॥ ३॥

सुरसरि नाघि जान तथ आयो। उतरेउ तट प्रभु आयसु पायो॥
तब सीताँ पूजी सुरसरी। यहु प्रकार पुनि चरनिन्ह परी॥ ४॥
इतनेमें ही विमान गङ्गाजीको लाँघकर [इस पार] आ गया और प्रभुकी आजा
पाकर वह किनारेपर उतरा। तब सीताजी बहुत प्रकारसे गङ्गाजीकी पृजा करके किर
उनके चरणोंपर गिर्री॥ ४॥

दीन्हि असीस हरिप सन गंगा। सुंदरि तव अहिवात अभंगा॥
सुनत गुहा धायड प्रेमाकुछ। आयड निकट परम सुख संकुछ॥ ५॥
गङ्गाजीने मनमें हिपत होकर आशीर्वाद दिया—हे सुन्दरी! तुग्हारा सुहाग
अखण्ड हो। भगवान्के तटपर उतरनेकी बात सुनते ही निपादराज गुह प्रेममें बिहल
होकर दौड़ा। परम सुखसे परिपूर्ण होकर वह प्रभुके समीप आया। ॥ ५॥

प्रमुद्दि सहित बिलोकि बैंदेही। परेड अवनि तन सुधि नहिं तेही॥
प्रीति 'परम बिलोकि रघुराई। हरिप डडाइ लियो डर लाई॥६॥
और श्रीजानकीजीसहित प्रमुको देखकर वह [आनन्द-समाधिमें मम होकर]
पृथ्वीपर गिर पड़ा, उसे शरीरकी सुधि न रही। श्रीरघुनाथजीने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्षके साथ हृदयसे लगा लिया॥६॥

छं॰—लियो हृद्यँ लाइ कृपा निघान सुजान रायँ रमापती। वैदारि परम समीप वृझी कुसल सो कर वीनती॥ अव कुसल पद पंकज विलोकि विरंचि संकर सेव्य जे। सुख धाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते॥ १॥ सुजानीके राजा (शिरोमणि), लक्ष्मीकान्त, कृपानिधान मगवान्ने उसको हृद्येष्ठ लगा लिया और अत्यन्त निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा—आपके जो चरणकमल ब्रह्माजी और शङ्करजीचे चेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ | हे सुखधाम ! हे पूर्णकाम श्रीरामजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

सव भाँति अधम निपाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो। मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस विसराइयो॥ यह रावनारि चरित्र पावन राम पद् रतिप्रद सदा। कामादिहर विग्यानकर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा॥२॥ सव प्रकारसे नीच उस निषादको मगवान्ने मरतजीकी माँति हृदयसे छगा लिया । तुलसीदासजी कहते हैं—इस मन्दबुद्धिने (मैंने ) मोहवश उस प्रमुको भुला दिया। रावणके शत्रुका यह पवित्र करनेवाला चरित्र सदा ही श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति उत्पन्न करनेवाला है। यह कामादि विकारोंका हरनेवाला और [ भगवानके स्वरूपका ] विशेष ज्ञान उत्पन्न करनेवाला है। देवताः सिद्ध और मुनि आनन्दित होकर इसे गाते हैं।। २।)

दो॰-समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहिं सुजात। विजय विवेक विभूति नित तिन्हिह देहि भगवान ॥१२१(क)॥ जो मुजान छोग श्रीरघुवीरकी समरविजयसम्बन्धी छीलाको सुनते हैं, उनको

भगवान् नित्य विजय, विवेक और विभूति ( ऐश्वर्य ) देते हैं ॥ १२१ (क ) ॥

यह कलिकाल मलायतन मन करि देख्न बिचार। श्रीरघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार ॥१२१(छ)॥ अरे मन ! विचार करके देख । यह कलिकाल पापोंका घर है । इसमें श्रीरघुनाथ-जीके नामको छोड़कर [ पापाँसे बचनेके छिये ] दूसरा कोई आधार नहीं है॥ १२१ (ख)॥

### मासपारायण, सत्ताईसवाँ विश्राम

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकछषविष्वंसने षष्ठः सोपानः समाप्तः । कलियुगके समस्त पापोंको विध्वंत करनेवाले श्रीरामचरितमानतका

> यह छठा सोपान समाप्त हुआ | (लंकाकाण्ड समाप्त )





#### शीगणेशाय नमः

### श्रीजानकीवल्लमो विजयते

# श्रीरामचरितमानस

# सप्तम सोपान

उत्तरकाण्ड

<del>१ −</del>़०<del>∞ ।</del> इलोक

केकीकण्ठाभनीलं सुरवरिवलसिद्धप्रपादाब्जिचिह्न शोभाट्यं पीतवस्त्रं सरिसजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम्। पाणी नाराचचापं कपिनिकरयुतं वन्धुना सेव्यमानं नीमीडयं जानकीशं रघुवरमनिश पुष्पकारूढरामम्॥१॥

मोरके कण्टकी आभाके समान (हरिताम) नीलवर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मण (भूगुजी) के चरणकमलके चिह्नसे सुशोभित, शोभासे पूर्ण, पीताम्बरधारी, कमलनेत्र, सदा परम प्रसद्य, हाथों में वाण और धनुष धारण किये हुए, वानरसमूहसे युक्त, माई लक्ष्मणजीसे सेवित, स्तुति किये जाने योग्य, श्रीजानकीजीके पति, रघुकुलश्रेष्ठ, पुष्पक-विमानपर सवार श्रीरामचन्द्रजीको में निरन्तर नमस्कार करता हूँ ॥ १॥

कोसलेन्द्रपदकक्षमञ्जुली कोमलावजमहैशवन्दिती। जानकीकरसरोजलालिती चिन्तकस्य मनभूक्षसिक्षनी॥ २॥ कोसलपुरीके खामी श्रीरामचन्द्रजीके मुन्दर और कोमल दोनों चरणकमल ब्रह्माजी स्वीर शिवजीके द्वारा वन्दित हैं, श्रीजानकीजीके करकमलीं दुलराये हुए हैं और चिन्तन करनेवालेके मनरूपी भोरेके नित्य संगी हैं अर्थात् चिन्तन करनेवालेका मनरूपी भ्रमर सदा उन चरणकमलोंमें वसा रहता है॥ २॥

कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरं अम्विकापतिमभीष्टसिद्धिद्म् । कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् ॥ ३ ॥ कुन्दके पूल, चन्द्रमा और शंखके समान सुन्दर गौरवर्ण, जगजननी श्रीपार्वतीजो के पित, वाञ्छित फलके देनेवाले, [ दुखियोंपर सदा ] दया करनेवाले, सुन्दर कमटके समान नेत्रवाले, कामदेवसे छुड़ानेवाले, [ कल्याणकारी ] श्रीशङ्करजीको में नमस्कार करता हूँ ॥ ३॥

दो॰—रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर छोग । जहाँ तहाँ सोचहिं नारि नर कुस तन राम वियोग ॥

[श्रीरामजीके छौटनेकी] अवधिका एक ही दिन वाकी रह गया, अतएव नगरके छोग बहुत आतुर (अधीर) हो रहे हैं। रामके वियोगमें दुवले हुए स्त्री-पुरुप जहाँ-तहाँ छोच (विचार) कर रहे हैं [ कि क्या वात है, श्रीरामजी क्यों नहीं आये]।

सगुन होहिं सुंदर सकल मन प्रसन्न सव केर । प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर ॥

इतनेमें ही सब सुन्दर शकुन होने छगे और सबके मन प्रसन्न हो गये। नगर भी चारों ओरसे रमणीक हो गया। मानो ये सब-के-सब चिह्न प्रमुके [ शुभ ] आगमनको जना रहे हैं।

कौसल्यादि मातु सव मन अनंद अस होइ। आयउ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोइ॥

कौषल्या आदि सब माताओं के मनमें ऐसा आनन्द हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीताजी और लक्ष्मणजीसहित प्रमु श्रीरामचन्द्रजी आ गये।

भरत नयन भुज दिन्छन फरकत वार्राहे बार। जानि सगुन मन हरप अति लागे करन विचार॥

भरतजीकी दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा वार-वार फड़क रही है। इसे ग्रुभ शकुन जानकर उनके मनमें अत्यन्त हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे—

चौ॰-रहेड एक दिन अवधि अधारा । समुझत मन दुख भयड अपारा ॥

कारन कवन नाथ नहिं आयउ। जानि कुटिल किथों मोहि विसरायउ॥ ३॥

प्राणोंकी आधाररूप अवधिका एक ही दिन शेप रह गया। यह सोचते ही भरतजीके मनमें अपार दुःख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाय नहीं आये ? प्रभुने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया॥ १॥

अहह धन्य लिल्सन बड़भागी। राम पदारबिंदु अनुरागी॥
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग निहं लीन्हा॥ २॥
अहा हा! लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़मागी हैं, जो श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दके
प्रेमी हैं (अर्थात् उनसे अलग नहीं हुए)। मुझे तो प्रभुने कपटी और कुटिल पहचान
किया, इसीसे नाथने मुझे साथ नहीं लिया।॥ २॥

र्जी करनी समुद्दे प्रभु मोरी। निहं निस्तार कलप सत कोरी॥
जन भवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ॥ ३॥
[बात भी टीक ही हैं, क्योंकि] यदि प्रभु मेरी करनीपर ध्यान दें, तो सी परोड़ (असंख्य) कर्लोतक भी मेरा निस्तार (खुटकारा) नहीं हो सकता। [परन्तु आधा इतनी ही है कि ] प्रभु सेवकका अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीनवन्धु हैं और अत्यन्त ही कोमल स्वभावके हैं॥ ३॥

मोरे जियें भरोत हद सोई। मिलिहिह राम सगुन सुभ होई॥ र्यातें अविधि रहिंद जों प्राना। अधम कवन जगमोहि समाना॥ ४॥ अतएव मेरे हदयमें ऐसा पछा भरोसा है कि श्रीरामजी अवश्य मिलेंगे, [क्योंकि ] हों शहुन वह हाभ हो रहे हैं। किन्तु अविध बीत जानेपर यदि मेरे प्राण रह गये तो जगत्में मेरे समान नीच कोन होगा !॥ ४॥

दोर-राम विरह सागर महँ भरत मगन मन होत। विष्र रूप धरि पवनसुत आह गयउ जनु पोत॥१(क)॥ शीरामजीके विरह समुद्रमें भरतजीका मन द्वृत्र रहा था, उसी समय पवनपुत्र हनुमान्जी ब्राह्मणका रूप घरकर इस प्रकार आ गये मानो [ उन्हें डूबनेसे बचानेके लिये ] नाव आ गयी हो ॥१ (क)॥

रेंटे देखि कुसासन जटा मुकुट कुस गात।
राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात॥१(ख)॥
इनुमान्जीने दुर्वल्दारीर भरतजीको जटाओंका मुकुट बनाये। राम! राम!
रघुपति! जपते और कमलके समान नेत्रींसे [प्रेमाशुओंका] जल बहाते कुशके आसनपर बंटे देखा॥१(ख)॥

ची०-देखत इन्मान अति हरपेड। पुलक गात लोचन जल बरषेड॥
मन मह वहुत भाँति सुख मानी। बोलेड श्रवन सुधा सम बानी॥ १॥
टन्हें देखते ही हनुमान्जी अत्यन्त हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया,
नेझोंने [प्रेमाशुओंका ] जल वरसने लगा। मनमें बहुत प्रकारसे सुख मानकर वेकानोंके
लिये अमृतके समान वाणी बोले—॥ १॥

जासु विर्हें सोचहु दिन राती। रटहु निरंतर गुन गन पाँती॥
रघुकुछ तिलक सुजन सुखदाता। भायड कुसल देव मुनि न्नाता॥ २॥
जिनके विरहमें आप दिन-रात सोच करते (धुलते) रहते हैं और जिनके गुणसमृहोंकी पंक्तियोंको आप निरन्तर रटते रहते हैं। वे ही रघुकुलके तिलक, सजनोंको सुख
देनेवाले और देवताओं तथा मुनियोंके रक्षक श्रीरामजी सकुशल आ गये॥ २॥

रिषु रन जीति सुजस सुर गावत । सीता सिहत अनुज प्रभु आवत ॥
सुनत वचन विसरे सब दृखा । नृपाबंत जिमि पाइ पियूपा ॥ ३ ॥
ध शत्रुको रणमें जीतकर सीताजी और लक्ष्मणजीसीहत प्रभु आ रहे हैं; देवता
सनदर यश गा रहे हैं । ये बचन सुनते ही [ भरतजीको ] सारे दुःख भूल
गयें । जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यामके दुःखको मृल जाय ॥ ३ ॥

को तुम्ह तात कहाँ ते आए। मोहि परम प्रिय यचन सुनाए।।

सास्त सुत में किप हनुमाना। नामु मोर सुनु कृपानिधाना॥ ४॥

[भगतजीने पूछा—] हे तात! तुम कीन हो? और कहाँछे आयेहो? [जो]
तुमने मुझको [ये] परम प्रिय (अत्यन्त आनन्द देनेवाले) यचन नुनाय। [ इनुमान्
जीने कहा—] हे कृपानिधान! सुनिये। में पयनका पुत्र और जातिका यानर हूँ; मेरा
नाम हनुमान् है॥ ४॥

दीनबंधु रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भेंटेंड उठि सादर॥
सिलत प्रेम निहें इद्वाँ समाता। नयन स्वत जल पुलकिन गाता॥ ५॥
मैं दीनोंके बन्धु श्रीरघुनायजीका दास हूँ। यह सुनते ही भरतजी उठकर आदरपूर्वक हनुमान्जीसे गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हदयमें नहीं समाता। नेत्रोंसे
[अनन्द और प्रेमके आँसुओंका] जल बहने लगा और दारीर पुलकित हो गया॥५॥

किष तव दरस सकछ दुख बांते । मिले आज मोहि राम पिरीते ॥ बार बार वृद्धी कुसलाता । तो कहुँ दें कह सुनु श्राता ॥ ६ ॥ [ भरतजीने कहा— ]हे हनुमान् ! तुम्हारे दर्शनसे मेरे समझ दुःख समाप्त हो गये ( दुःखींका अन्त हो गया ) । [तुम्हारे रूपमें ] आज मुझे प्यारे रामजी ही मिल गये । भरतजीने बार-बार कुशल पूछी [ और कहा— ] हे भाई ! मुनो, [ इस शुभ संवादके बरलेमें ] तुम्हें क्या दूँ ! ॥ ६ ॥

पृष्टि संदेस सिरस जग माहीं। किर विचार देखें के क्यु नाहीं॥ नाहिन तात उरिन में तोही। अब प्रभु चरित सुनावहु मोही॥ ७॥ इस सन्देशके समान (इसके बदलेमें देने लायक पदार्थ) जगत्में कुछ भीनहीं है, मैंने यह विचार कर देख लिया है। [इसलिये] है तात! में तुमसे किसी प्रकार भी उन्ध्रण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभुका चरित (हाल) सुनाओ॥ ७॥

तय इनुमंत नाइ पद माथा। कहे सकल रघुपति गुन गाथा॥
कहु कपि कयहुँ कृपाल गोसाईं। सुमिरिंह मोहि दास की नाई॥ ८॥
तब हनुमान्जीने मरतजीके चरणोंमें मस्तक नवाकर श्रीरघुनाथजीकी सारी गुणगाथा कही। [ मरतजीने पूछा—] हे हनुमान्! कहीं, कृगल स्वामी श्रीरामचन्द्रजी

छं -- निज दास ज्यों रघुवंसभूषन कवहुँ मम सुमिरन करवो। सुनि भरत वचन विनीत अति कपि पुलिकतन चरनन्हि परथी॥ रघुवीर निज मुख जासु गुन गन कहत अग जग नाथ जो। काहे न होइ विनीत परम पुनीत सदगुन सिंघु सो॥

रघुवंशके भूषण श्रीरामजी क्या कभी अपने दासकी माँति मेरा स्मरण करते रहे हैं ! भरतजीके अत्यन्त नम्र वचन सुनकर हनुमान्जी पुलिकत शरीर होकर उनके चरणोंपर गिर पड़े [ और मनमें विचारने छगे कि ] जो चराचरके खामी हैं वे श्रीरघुवीर अपने श्रीमुखसे जिनके गुणसमूहोंका वर्णन करते हैं, वे भरतजी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणोंके समुद्र क्यों न हों ?

दो॰--राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरष न हृद्यँ समात ॥२ (क)॥ [ हनुमान्जीने कहा— ] हे नाय ! आप श्रीरामजीको प्राणींके समान प्रियहैं, हे

तात ! मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरतजी बार-बार मिलते हैं, हृदयमें हर्ष समाता नहीं है ॥ २ (क)॥

सो०-भरत चरन सिरु नाइ तुरित गयउ किप राम पहि । कही कुसल सव जाइ हरिष चलेउ प्रभु जान चिं ॥ २(७)॥ फिर भरतजीके चरणोंमें सिर नवाकर हनुमान्जी तुरंत ही श्रीरामजीके पास [ लौट ] गये और जाकर उन्होंने सव कुशल कही। तब प्रभु हिर्पत होकर विमानपर

चढ़कर चले ॥ २ ( ख )॥

ची०-हरिष भरत कोसलपुर आए। समाचार सब गुरिह सुनाए॥ पुनि मंदिर महेँ बात जनाई। आवत नगर कुसल रघुराई॥ १॥ इघर भरतजी भी हार्षित होकर अयोध्यापुरीमें आये और उन्होंने गुरुजीको वय समाचार सुनाया । फिर राजमहलमें खबर जनायी कि श्रीरघुनायजी कुशलपूर्वक नगरको आ रहे हैं ॥ १ ॥

सुनत सकल जननीं उठि धाईं। किह प्रभु कुसल भरत समुझाईं॥ समाचार पुरवासिन्ह पाए। नर अरु नारि हरिष सब घाए॥ २॥ खबर सुनते ही सब माताएँ उठ दौड़ीं । भरतजीने प्रमुकी कुशल कहकर सबको समझाया । नगरनिवासियोंने यह समाचार पाया, तो स्त्री-पुरुष सभी हिषेत होकर दौड़े ॥२॥ द्धि दुवी रोचन फल फूला। नव तुलसी दल मंगल मूला॥

भरि भरि हेम थार भामिनी। गावत चर्लि सिंधुरगामिनी॥ ३॥ [ श्रीरामजीके खागतके लिये ] दही, दूघ, गोरोचन, फल, फूल और मङ्गलके मूल नवीन तुलसीदल आदि वस्तुएँ सोनेके थालोंमें भर-भरकर हथिनीकी-सी चालवाली सौभाग्यवती स्त्रियाँ [ उन्हें लेकर ] गाती हुई चर्ली ॥ ३ ॥

जे जैसेहिं तैसेहिं डिंठ धावहिं। वाल वृद्ध कहें संग न लाविं।।
एक एकन्ह कहें वृह्मिंह भाई। तुम्ह देखें दयाल रघुराई॥ ४॥
जो जैसे हैं (जहाँ जिस दशामें हैं) वे वैसे ही (वहींसे उसी दशामें) उट
दौड़ते हैं। [देर हो जानेके डरसे ] बालकों और वृद्धोंको कोई साथ नहीं लाते। एक
दूसरेसे पूछते हैं—भाई ! तुमने दयाल श्रीरखुनाथजीको देखा है ! ॥ ४॥

अवधपुरी प्रभु आवत जानी। भई सकछ सोभा के खानी।।
बहद्द सुद्दावन त्रिविध समीरा। भट्ट सरज् अति निर्मेख नीरा॥ ५ ॥
प्रमुको आते जानकर अवधपुरी सम्पूर्ण शोभाओंकी खान हो गर्या। तीनी
प्रकारकी सुन्दर वासु बहने छगी। सरयूजी अति निर्मेख जलवाली हो गर्या (अर्थात्
सरयुजीका जल अत्यन्त निर्मेख हो गया )॥ ५॥

दो॰—हरषित गुर परिजन अनुज भृसुर वृंद समेत।

चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख रूपानिकेत ॥ १ (क)॥
गुर विश्वप्रजी, कुटुम्बी, छोटे भाई छनुष्न तथा ब्रालणींके समृहके साथ हिर्पत
होकर भरतजी अत्यन्त प्रेमपूर्ण मनसे छपाधाम श्रीरामजीके सामने (अर्थात् उनकी
अगवानीके लिये) चले॥ ३ (क)॥

वहुतक चढ़ीं अटारिन्ह निरखिंह गगन विमान।
देखि मधुर सुर हरियत करिंह सुमंगल गान॥३ (खं)॥
बहुत-सी स्त्रियाँ अटारियोंपर चढ़ी आकाशमें विमान देख रही हैं और उसे
देखकर हिंगत होकर मीठे खरसे सुन्दर मंगलगीत गा रही हैं॥३ (ख)॥

राका सिस रघुपति पुर सिंधु देखि हरपान । बढ़यो कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान ॥ ३(ग) ॥ श्रीरमुनायजी पूर्णिमाके चन्द्रमा हैं। तथा अवधपुर समुद्र है। जो उस पूर्णचन्द्र-को देखकर हिंपत हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। [ इघर-उघर दौड़ती हुई ]स्त्रियाँ उसकी तरङ्गोंके समान लगती हैं ॥ ३ (ग)॥

चौ०-इहाँ भानुकुछ कमछ दिवाकर । कपिन्ह देखावत नगर मनोहर ॥

सुनु कपीस अंगद छंकेसा । पावन पुरी रुचिर यह देसा ॥ १ ॥

यहाँ (विमानपरसे) सूर्यकुळरूपी कमळके प्रफुल्लित करनेवाळे सूर्य श्रीरामजी

बानरोंको मनोहर नगर दिखळा रहे हैं । [ वे कहते हैं—] हे सुग्रीव ! हे अंगद ! हे
छंकापित विभीषण ! सुनो । यह पुरी पिवत्र है और यह देश सुन्दर है ॥ १ ॥

जद्यपि सब बैकुंठ बखाना । वेद पुरान विदित्त जगु जाना ॥

अवधपुरी सम प्रिय निहं सोऊ । यह प्रसंग जानह कोड कोऊ ॥ २ ॥

यपि सबने वैकुण्ठकी वड़ाई की है-यह वेद-पुराणोंमें प्रसिद्ध है और जगत् जानता है, परन्तु अवधपुरीके समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात ( भेद ) कोई-कोई ( विरले ही ) जानते हैं ॥ २ ॥

जन्म भूमि सम पुरी सुहावनि । उत्तर दिसि बह सरजू पावनि ॥ मजन ते चिनहिं प्रयासा । सम समीप नर पावहिं बासा ॥ ३ ॥ यह सुद्दावनी पुरी भेरी जन्मभृमि है । इसके उत्तर दिशामें [ जीवोंको ] पवित्र करनेवाली सरयू नदी बहती है। जिसमें स्नान करनेसे मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास ( सामीप्य मुक्ति ) पा जाते हैं ॥ ३ ॥

अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी । मम धामदा पुरी सुख रासी ॥ एरपे सब कपि सुनि प्रभु बानी। धन्य अवध जो राम बखानी॥ ४॥ यहाँके निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पुरी मुखकी राशि और मेरे परमघामको देनेवाली है। प्रभुकी वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए [ और कहने लगे कि ] जिस अवधकी स्वयं श्रीरामजीने वड़ाई की। वह [ अवश्य ही ] घन्य है ॥ ४ ॥

दो॰—आवत देखि लोग सव कुपासिधु भगवान।

नगर निकट प्रभु प्रेरेड उतरेड भूमि विमान ॥ ४ (क) ॥ कुपासागर भगवान श्रीरामचन्द्रजीने सब छोगोंको आते देखाः तो प्रभुने विमानको नगरके समीप उतरनेकी प्रेरणा की। तय वह पृथ्वीपर उतरा ॥ ४ (क)॥

उतिर कहेउ प्रभु पुष्पकिह तुम्ह कुवेर पहिं जाहु । प्रेरित राम चलेड सो हरपु विरहु अति ताहु॥ ४ (ख)॥ विमानसे उतरकर प्रभुने पुष्पकविमानसे कहा कि तुम अब कुबेरके पास जाओ। श्रीरामजीकी प्रेरणासे वह चला; उसे [ अपने स्वामीके पास जानेका ] हर्ष है और प्रसु शीरामचन्द्रजीसे अलग होनेका अत्यन्त दुःख भी ॥४ (ख)॥

ची०-आए भरत संग सब लोगा । कृस तन श्रीरघुवीर बियोगा ॥ वामदेव वसिष्ट मुनिनायक । देखे प्रभु महि धरि धनु सायक ॥ १ ॥ भरतजीके साथ सब लोग आये । श्रीरघुवीरके वियोगसे सबके शरीर दुबंले हो रहे हैं। प्रभुने वामदेवः विशाष्ट्र आदि मुनिश्रेष्ठोंको देखाः तो उन्होंने घनुष-बाण

पृथ्वीपर रखकर-॥ १॥

धाह धरे गुर चरन सरोरुह । अनुजसहित अति पुरुक तनोरुह ॥ भेटि कुसल वृझी मुनिराया। हमरें कुसल तुम्हारिहिं दाया॥ २॥ छोटे माई लक्ष्मणजीसहित दौड़कर गुरुजीके चरणकमल पकड़ लिये; उनके रोम-रोम अत्यन्त पुलकित हो रहे हैं । मुनिराज विशेष्ठजीने [ उठाकर ] उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी । [ प्रभुने कहा— ] आपहीकी दयामें हमारी कुशल है ॥ २ ॥

सकल द्विजन्ह मिलि नायउ माथा। धर्म धुरंधर रघुकुलनाथा॥
गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज। नमत जिन्हिं सुर मुनि संकर अज॥ ३॥
धर्मकी धुरी धारण करनेवाले रघुकुलके स्वामी श्रीरामजीने सब ब्राह्मणोंसे मिलकर
उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरतजीने प्रभुके वे चरणकमल पकड़े जिन्हें देवता, मुनि,
शङ्करजी और ब्रह्माजी [भी] नमस्कार करते हैं॥ ३॥

परे भूमि नहिं उउत उठाए। यर किर कृपासियु उर छाए॥ स्थामल गात रोम भए ठाई। नय राजीय नयन जल यादे॥ ४॥ भरतजी पृथ्वीपर पड़े हैं, उठाये उठते नहीं। तय कृपासिन्धु श्रीरामजीने उन्हें जबर्दस्ती उठाकर हृदयसे लगा लिया। [उनके] साँवल दारीरपर राएँ खड़े हो गये। नवीन कमलके समान नेत्रोंमें [प्रेमाशुआंके] जलकी बाद आ गयी॥ ४॥

छं ॰ –राजीव लोचन स्रवंत जल तन लिलत पुलकाविल वनी । अति प्रेम हद्यं लगाइ अनुजिह मिले प्रभु त्रिभुअन घनी ॥ प्रभु मिलत अनुजिह सोह मो पिंह जाति निर्हे उपमा कही । जनु प्रेम अरु सिगार तनु ध्रि मिले वर सुपमा लही ॥ १ ॥

कमलके समान नेत्रोंसे जल वह रहा है। सुन्दर शरीरमं पुलकावली [ अत्यन्त ] शोभा दे रही है। त्रिलोकीक स्वामी प्रभु श्रीरामजी छोटे भाई भरतजीको अत्यन्त प्रेमसे हृदयसे लगाकर मिले। भाईसे मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रुंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभाको प्राप्त हुए ॥ १॥

वृह्मत रुपानिधि कुसल भरतिह वचन वेशि न आवर्ष । सुनु सिवा सो सुख वचन मन ते भिन्न जान जो पावर्ष ॥ अव कुसल कौसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो । वृङ्त विरह वारीस रुपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥ २ ॥

कृपानिघान श्रीरामजी भरतजीते कुशल पूछते हैं; परन्तु आनन्दवश भरतजीके मुखसे वचन शीघ नहीं निकलते । [शिवजीने कहा—] हे पार्वती ! सुनो; वह मुख (जो उस समय भरतजीको मिल रहा था) वचन और मनसे परे हैं; उसे वही जानता है जो उसे पाता है । [भरतजीने कहा—] हे कोसलनाथ ! आपने आर्च ( दुखी ) जानकर दासको दर्शन दिये, इससे अव कुशल है । विरहसमुद्रमें डूबते हुए मुझको कुपानिधानने हाथ पकड़कर बचा लिया ! ॥ २ ॥

दो॰--पुनि प्रभु हरिष सञ्जहन मेंटे हृदयँ लगाइ। लिखमन भरत मिले तब परम प्रेम दोउ भाइ॥ ५॥ फिर प्रभु हिष्त होकर शत्रुष्नजीको हृदयते लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मणजी और भरतजी दोनों भाई परम प्रेमसे मिले ॥ ५ ॥

ची०-भरतानुन छित्रमन पुनि भेटे। दुसह विरह संभव दुख मेटे॥ सीता चरन भरत सिरु नावा। अनुज समेत परम सुख पावा॥ १॥ फिर छश्मणजी शत्रुष्मजीसे गलेलगकर मिले और इस प्रकार विरहसे उत्पन्न दुःसह दुःखका नाश किया। फिर भाई शत्रुष्मजीसहित भरतजीने सीताजीके चरणोंमें सिर नवाया और परम नुख प्राप्त किया॥ १॥

प्रभु विलोकि हरपे पुरवासी। जनित बियोग विपित सब नासी॥
प्रेमातुर सब लोग निहारी। कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी॥ २॥
प्रभुको देखकर अयोध्यावासी सब हर्पित हुए।वियोगसे उत्पन्न सब दुःख नष्टहो
गये। सब लोगोंको प्रेमविद्धल [और मिलनेके लिये अत्यन्त आतुर] देखकर खरके शतु
सुवाल श्रीरामजीने एक चमत्कार किया॥ २॥

अमित रूप प्रगटे तेहि काला । जथाजोग मिले सबिह कुपाला ॥
कृपादिष्ट रघुचीर चिलोकी । किए सकल नर नारि चिसोकी ॥ ३ ॥
उसी समय कृपाल श्रीरामजी असंख्य रूपोंमें प्रकट हो गये और सबसे [ एक ही
साथ ] यथायोग्य मिले । श्रीरघुवीरने कृपाकी दृष्टिसे देखकर सब नर-नारियोंको शोकसेरिट्त कर दिया ॥ ३ ॥

छन महिं सबिह मिले भगवाना । उमा मरम यह काहुँ न जाना ॥
पृहि विधि सबिह सुखी करि रामा। आगें चले सील गुन धामा ॥ ४ ॥
भगवान क्षणमात्रमें सबसे मिल लिये । हे उमा ! यह रहस्य किसीने नहीं जाना ।
इस प्रकार शील और गुणोंके धाम श्रीरामजी सबको सुखी करके आगे बदे ॥ ४ ॥
कीसल्यादि मातु सब धाई । निरित्व बच्छ जनु धेनु लवाई ॥ ५ ॥
कीसल्या आदि माताएँ ऐसे दौड़ों मानो नयी ब्यायी हुई गीएँ अपने बछड़ोंको

देखकर दौड़ी हों॥ ५॥

छं॰—जनु घेनु वालक वच्छ तजि गृहँ चरन वन परवस गईं।

दिन अंत पुर रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भईं॥

अति प्रेम प्रभु सव मातु भेटीं वचन मृदु वहु विधि कहे।

गइ विपम विपति वियोग भव तिन्ह हरव सुख अगनित लहे॥

मानो नयी व्यायी हुई गौएँ अपने छोटे वछड़ोंको घरपर छोड़ परवश होकर वनमें

सरने गयी हों और दिनका अन्त होनेपर [ वछड़ोंसे मिलनेके लिये ] हुंकार करके थनसे

दूष गिराती हुई नगरकी ओर दौड़ी हों। प्रभुने अत्यन्त प्रेमसे सव माताओंसे मिलकर
दूष गिराती हुई नगरकी ओर दौड़ी हों। प्रभुने अत्यन्त प्रेमसे सव माताओंसे मिलकर
दूष गिराती हुई नगरकी ओर उनके वचन सुनकर ] अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किये।

सवने [ भगवान्से मिलकर और उनके वचन सुनकर ] अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किये।

दो॰-भेटेड तनय सुमित्राँ राम चरन रित जानि । रामिह मिलत कैकई हृद्यँ बहुत सकुचानि॥६ (क)॥ चुमित्राजी अपने पुत्र छस्मणजीकी श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति जानकर उनसे मिली । श्रीरामजीसे मिलते समय कैकेयीजी हृदयमें बहुत सकुचार्यी ॥ ६ (क)॥ लिखमन सब मातन्ह मिलि हरषे आसिप पाइ। कैकइ कहँ पुनि पुनि मिले मन कर छोमु न जाइ ॥ ६ (ल)॥ लक्ष्मणजी भी सब माताओंसे मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्पित हुए। वे बैकेबीजीसे बार-बार मिले परन्तु उनके मनका क्षोम ( रोष ) नहीं जाता ।।। ६ (ख) ।। ची०-सासुन्ह सबिन मिली बैदेही। चरनिह लागि हरपु अति तेही॥ देहिं असीस बूहि कुसलाता। होइ अचल तुम्हार अहिवाता॥ ९ ॥ जानकीजी सब सासुओंसे मिलीं और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यन्त हर्ष हुआ। सासुएँ कुशल पूछकर आशिष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो ॥ १ ॥ सब रघुपति मुख कमल बिलोकहिं। मंगल जानि नयन जल रोकहिं॥ कनक थार आरती उतारहिं। बार बार प्रभु गात निहारहिं॥ २ ॥ सब माताएँ श्रीरघुनायजीका कमल-सा मुखड़ा देख रही हैं [ नेत्रोंसे प्रेमके ऑस. उसदे आते हैं। परन्तु ] मङ्गलका समय जानकर वे आँसुओंके जलको नेत्रोंमें ही रोक रखती. है। सोनेके थालते आरती उतारती हैं और बार-बार प्रभुके श्रीअंगोंकी ओर देखती हैं ॥२॥ नाना भाँति निछावरि करहीं । परमानंद हरप उर भरहीं ॥ कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि । चितवति कृपासिंधु रनधीरहि ॥ ३ ॥ अने को प्रकारते निछावरें करती हैं और हृदयमें परमानन्द तथा हर्ष भर रही हैं! कोसल्याजी बार-बार कपाके समुद्र और रणधीर श्रीरघ्रवीरको देख रही हैं ॥ ३ ॥ हृद्यँ विचारित बार्राहे बारा । कवन भाति छंकापित मारा ॥ भति सुकुमार जुगल मेरे बारे । निसिचर सुभट सहाबल भारे ॥ ४ ॥ वे बार-बार हृदयमें विचारती हैं कि इन्होंने लंकापित रावणको कैसे मारा ! मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षम तो बड़े मारी योद्धा और महान् बली थे ॥४॥ दो॰ — लिखमन अरु सीता सहित प्रभृहि विलोकति मात् । परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु ॥ ७ ॥ लक्सणनी और सीतानीसहित प्रमु श्रीरामचन्द्रजीको माता देख रही हैं। उनका मन परमानन्दमें मग्न है और शरीर बार-बार पुछक्तित हो रहा है ॥ ७ ॥ चौ०--छंकापति कपीस नल नीला । जामवंत अंगद् सुभसीला ॥ हनुमदादि सब बानर बीरा । धरे मनोहर मनुज सरीरा ॥ १ ॥ लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल, नील, जाम्बवान् और अंगद तथा दनुमान्जी आदि सभी उत्तम स्वभाववाले वीर वानरोंने मनुष्योंके मनोहर शरीर धारण कर लिये ॥ १ ॥

भरत सनेह सील वृत नेमा। सादर सब बरनहिं अति प्रेमा॥
देखि नगरवासिन्ह के रीती। सकल सराहिं प्रभु पद प्रीती॥ २॥
ये सब भरतजीके प्रेम, मुन्दर स्वभाव, [त्यागके] वृत और नियमोंकी अत्यन्त
प्रेमसे आदरपूर्वक बड़ाई कर रहे हैं। और नगरिनवासियोंकी [प्रेम, बील और विनयसे
पूर्ण] रीति देखकर वे गव प्रभुके चरणोंमें उनके प्रेमकी सराहना कर रहे हैं॥ २॥

पुनि रघुपति सच सखा बोलाए । मुनि पद लागहु सकल सिखाए ॥
गुर चितर गुलपूज्य हमारे । इन्ह की कृपाँ दनुज रन मारे ॥ ३ ॥
भिर श्रीरघुनाथजीने सच सखाओंको बुलाया और सबको सिखाया कि मुनिके
चरणोंमें लगो । ये गुरु विशिष्ठजी हमारे कुलभरके पूज्य हैं । इन्होंकी कृपासे रणमें राक्षस
नारे गये हैं ॥ ३ ॥

पु सय सला सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहूँ बेरे॥

सम हित लागि जन्म इन्ह हारे। भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे॥ ४॥

[ फिर गुचजीरे कहा— ] हे मुनि ! सुनिये। ये सब मेरे सला हैं। ये संग्रामरूपी समुद्रमें मेरे लिये येड़े (जहाज ) के समान हुए। मेरे हितके लिये इन्होंने अपने जन्मतक हार दिये (अपने प्राणोंतकको होम दिया )। ये मुझे भरतसे भी अधिक प्रिय हैं॥ ४॥

सुनि प्रभु बचन मगन सब भए। निमिष निमिष उपजत सुख नए॥ ५॥

प्रभुके वचन सुनकर सब प्रेम और आनन्दमें मन्न हो गये। इस प्रकार पल-पलमें उन्हें नये-नये सुख उत्पन्न हो रहे हैं॥ ५॥

दो॰—कौसल्या के चरनिन्ह पुनि तिन्ह नायउ माथ। आसिप दीन्हें हरिप तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ॥८(क)॥ फिर उन लोगोंने कौसल्याजीके चरणोंमें मस्तक नवाये। कौसल्याजीने हर्षित होकर आधिगें दीं [और कहा—] तुम मुझे रघुनायके समान प्यारे हो॥८(क)॥

सुमन वृष्टि नम् संकुल भवन चले सुखकंद । चढ़ी अटारिन्ह देखाँहें नगर नारि नर वृंद् ॥ ८ (ख)॥ आनन्दकन्द श्रीरामजी अपने महलको चले आकाश फूलोंकी वृष्टिषे छा गया। नगरके स्त्री-पुरुगोंके समूह अटारियोंपर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं॥ ८ (ख)॥ ची०-कंचन कलस विचित्र सुँवारे। सर्वाह घरे सजि निज निज द्वारे॥

यंदनवार पताका केत् । सबन्हि बनाए मंगल हेत् ॥ १ ॥ योनेके कलझोंको विचित्र रीतिसे [ मणि-रत्नादिसे ] अलंकृत कर और सजाकर सब छोगोंने अपने-अपने दरवार्जोपर रख लिया । सब लोगोंने मङ्गलके लिये बंदनवारः ह्वजा और पताकाएँ लगायीं **॥ १ ॥** बीथीं सकल सुगंध सिंचाई। गजमिन रचि बहु चौक पुराई ॥ नाना भाँति सुमंगल साजे। हरिप नंगर निसान बहु बाजे॥ २॥ सारी गलियाँ सुगन्वित द्रवोंसे विचायी गयीं । गजमुक्ताओंसे रचकर बहुतसी चौंकें पुरायी गर्यो । अनेकों प्रकारके सुन्दर मङ्गळ-साज सजाये गये और हर्पपूर्वक नगरमें बहत-से डंके बजने लगे ॥ २ ॥

जहँ तहँ नारि निछावरि करहीं। देहिं असीस हरप उर भरहीं॥ थार आरतीं नाना। जुवतीं सर्जे करहिं सुभ गाना॥ ३॥ स्त्रियाँ जहाँ-तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदयमें हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत-सी युवती [ सौभाग्यवती ] स्त्रियाँ सोनेके यार्लीमें अनेकों प्रकारकी आरती सजकर मञ्जलगान कर रही हैं ॥ ३॥

करहिं आरती आरतिहर कें। रघुकुल कमल विपिन दिनकर कें॥ पुर सोभा संपति कल्याना। निगम सेप सारदा बखाना॥ ४॥ वे आर्तिहर ( दुःखोंको हरनेवाले ) और सूर्यकुलरूपी कमलवनके प्रफुल्कित करने-वाळे सूर्य श्रीराम श्रीकी आरती कर रही हैं। नगरकी शोभा, सम्पत्ति और कल्याणका वेदः शेषजी और सरस्वतीजी वर्णन करते हैं-॥ ४॥

तेउ यह चरित देखि ठिंग रहहीं। उसा तासु गुन नर किसि कहहीं॥ ५॥ परंतु ने भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं (स्तिम्भित हो रहते हैं)। [ शिवजी कहते हैं-] हे उमा ! तय भला मनुष्य उनके गुणोंको कैसे कह सकते हैं ! ॥५॥

दो॰—नारि कुमुदिनीं अवध सर रघुपति विरह दिनेस।

अस्त भएँ विगसत भई निरिष्ठ राम राकेस ॥ ९ (क)॥ स्त्रियाँ कुमुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्रीरघुनाथजीका विरह सूर्य है [ इस विरह-सूर्यके तापसे वे मुरझा गयी थीं ]। अब उस विरहरूपी सूर्यके अस्त होनेपर श्रीरामरूपी पूर्णचन्द्रको निरखकर वे खिछ उठीं ॥९(क)॥

होहि सगुन सुभ विविधि विधि वाजहि गगन निसान ।

पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥ ९ (ख)॥ अनेक प्रकारके ग्रुम शकुन हो रहे हैं। आकाशमें नगाड़े बज रहे हैं। नगरके पुरुषों और स्त्रियोंको सनाय ( दर्शनदारा कृतार्थ ) करके भगवान् श्रीरामचन्द्रजी महल-को चले॥ ९ (ख)॥

चौ०-प्रमु जानी कैकई छजानी। प्रथम तासु गृह गए भवानी॥ ताहि प्रवोधि बहुत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा ॥ १ ॥ [ शिवजी कहते हैं — ] हे भवानी ! प्रभुने जान लिया कि माता कैंकेयी लिजत हो गर्या हैं। [ इसलिंग ] वे पहले उन्होंके महलको गये और उन्हें समझा-बुझाकर बहुत इस दिया । फिर श्रीहरिने अपने महलको गमन किया ॥ १ ॥

कृपासिशु जय मंदिर गए। पुर नर नारि सुखी सब भए॥

गुर यसिए हिन लिए चुलाई। भाज सुघरी सुदिन समुदाई॥ र ॥

कृपाके समुद्र श्रीरामजी जब अपने महलको गये। तब नगरके स्त्री-पुरुप सब सुखी

एए। गुरु विश्वादीने ब्राह्मणोंको चुला लिया [और कहा—] आज ग्रुम घड़ी। सुन्दर
दिन आदि सभी ग्रुम योग हैं॥ २॥

सप हित देहु हरिप अनुसासन । रामचंद्र बैठिह सिंघासन ॥ मुनि यसिए के घनन सुहाए । सुनत सकल बिग्रन्ह अति भाए ॥ है ॥ अप सप नाटाण हरित होकर आज्ञा दीजिये, जिसमें श्रीरामचन्द्रजी सिंहासनपर पिराजगान हों। विदाय गुनिके सुहाबने बचन सुनते ही सप ब्राह्मणोंको बहुत ही अच्छे लगे ॥३॥ ं

कहिं यचन मृदु यित्र अनेका। जग अभिराम राम अभिषेका॥ अय मुनियर विलंब नहिं की महाराज कहें तिलक करीजै॥ ॥ ये सब अनेकों बाराण कोमल बचन कहने लगे कि श्रीरामजीका राज्यामिषेकः सन्पूर्ण जगत्को आनन्द देनेवाला है। हे मुनिश्रेष्ठ अब विलम्ब न कीजिये और महाराजका तिलक शीध कीजिये॥ ४॥

दो॰—तय मुनि कहेड सुमंत्र सन सुनत चलेड हरषाइ।
रथ अनेक यहु याजि गज तुरत सँचारे जाइ॥ १० (क)॥
तय गुनिने सुमन्त्रजीसे कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही
जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाये;॥ १० (क)॥

जहँ तहें धावन पटइ पुनि मंगल द्रन्य मगाइ। इरप समेत विसप्ट पद पुनि सिक नायउ आइ॥ १०(ख)॥ और जहाँ-तहाँ [ सूचना देनेवाले ] दूतोंको भेजकर माङ्गलिक वस्तुएँ मँगाकर फिर एपके साय आकर विशयजीके चरणोंमें सिर नवाया॥ १० (ख)॥

## नवाह्नपारायण, आठवाँ विश्राम

चौ०-अयधपुरी अति रुचिर वनाई। देवन्ह सुमन वृष्टि झरि लाई॥ राम कहा सेवकन्ह बुलाई। प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई॥१॥ अवधपुरी बहुत ही सुन्दर सजायी गयी। देवताओंने पुष्पोंकी वर्षाकी झड़ी लगा दी। श्रीरामचन्द्रजीने सेवकोंको बुलाकर कहा कि तुमलोग जाकर पहले मेरे सखाओंको स्नान कराओ॥१॥ . सुनत बचन जहूँ तहूँ जन भाए। सुग्रीवादि तुरत अन्हवाए॥ पुनि करुनानिधि भरतु हूँकारे। निज कर राम जटा निरुश्रारे॥२॥ भगवान्के वचन सुनते ही सेवक जहाँ-तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि-को स्नान कराया। किर करणानिधान श्रीरामजीने भरतजीको बुलाया और उनकी चटाओंको अपने हाथोंसे सुलझाया॥२॥

अन्हवाए प्रभु तीनिड भाई। भगत बछ्छ कृपाछ रघुराई॥ भरत भाग्य प्रभु कोमछताई। सेप कोटि सत सकिंह न गाई॥ ३॥ तदनन्तर भक्तवत्सल कृपाछ प्रभु श्रीरघुनायजीने तीनों भाइयोंको स्नान कराया। भरतजीका भाग्य और प्रभुकी कोमछताका वर्णन अरवों दोपजी भी नहीं कर सकते॥ ३॥

पुनि निज जटा राम विवराए। गुर अनुसासन मागि नहाए॥
करि मजन प्रभु भूपन साजे। अंग अनंग देखि सत लाजे॥ ४॥
फिर श्रीरामजीने अपनी जटाएँ खोलों और गुरुजीकी आशा माँगकर स्नान किया।
जान करके प्रभुने आभूषण धारण किये। उनके [ मुशोभित ] अङ्गोंको देखकर सैकड़ों
( असंख्य ) कामदेव लजा गये॥ ४॥

दो॰ सासुन्ह सादर जानिकहि मज्जून तुर्त कराइ।

दिच्य वसन वर भूपन अँग अँग सजे वनाइ॥ ११ (क)॥ [इघर] वासुओंने जानकीजीको आदरके वाय तुरंत ही स्नान कराके उनके अङ्ग-अङ्गमें दिच्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण मलीमाँति सजा दिये ( पहना दिये )॥ ११ (क)॥

राम वाम दिसि सोभित रमा रूप गुन स्नानि।

देखि मातु सव हरपीं जन्म सुफल निज जानि ॥ ११ (ख) ॥ श्रीरामके बायीं ओर रूप और गुणोंकी खान रमा (श्रीजानकीजी) शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएँ अपना जन्म (जीवन) सफल समझकर हर्षित हुई ॥११ (ख)॥

सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव मुनि गृंद।

चढ़ि विमान आए सब सुर देखन सुखकंद ॥ ११ (ग) ॥ [काकसुशुण्डिजी कहते हैं—]हे पिक्षराज गरुड़जी!सुनिये; उस समय ब्रह्माजी। शिवजी और सुनियोंके समृह तथा विमानोंपर चढ़कर सब देवता आनन्दकन्द भगवान्के दर्शन करनेके लिये आये ॥ ११ (ग)॥

चौ०-प्रमु बिलोकि मुनि मन अनुरागा । तुरत दिट्य सिंघासन मागा ॥
रिव सम तेज सो बरिन न जाई । बैठे राम द्विजन्ह सिरू नाई ॥ १ ॥
प्रमुको देखकर मुनि विशेष्ठजीके मनमें प्रेम भर आया । उन्होंने तुरंत ही दिच्य
सिंहासन मँगनाया, जिसका तेज सूर्यके समान या । उसका सौन्दर्य वर्णन नहीं किया
चा सकता । ब्राह्मणोंको दिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजी उसपर विराज गये ॥ १ ॥

जनक सुता समेत रघुराई। पेखि प्रहरपे मुनि समुदाई॥
येद मंत्र तव द्विजन्ह उचारे। नभ सुर मुनि जय जयित प्रकारे॥ २॥
धीजानकी जीके सिहत श्रीरघुनाथजीको देखकर मुनियोंका समुदाय अत्यन्त ही
हिर्पत हुआ। तथ ब्राह्मणोंने वेदमन्त्रोंका उचारण किया। आकाशमें देवता और मुनि
क्वय हो। जय हो। ऐसी पुकार करने छगे॥ २॥

प्रथम तिलक चितिष्ट मुनि कीन्हा । पुनि सब विश्वन्ह आयसु दीन्हा ॥

मुत चिलोकि एरपी महतारी । चार बार आरती उतारी ॥ ३ ॥

[सबसे ] पहले मुनि चिशिष्ठजीने तिलक किया । फिर उन्होंने सब ब्राह्मणोंको

[तिलक करनेकी ] आशा दी । पुत्रको राजिसहासनपर देखकर माताएँ हर्षित हुई और
उन्होंने बार गर आरती उतारी ॥ ३ ॥

विश्वना दान विविधि विधि दीन्हे। जासक सकल अजासक कीन्हे॥ सिंतासन पर त्रिभुअन साईँ। देखि सुरन्ह हुंदुभी बजाईँ॥ ४॥ उन्होंने तालगोंको अनेकों प्रकारके दान दिये और सम्पूर्ण यासकोंको अयासक यना दिया (मालामान कर दिया)। त्रिभुवनके स्वामी श्रीरामसन्द्रजीको [अयोध्याके] सिंहायनपर [विगजित] देखकर देवताओंने नगाड़े बजाये॥ ४॥

हुंद्र-नम दुंदुभी बाजहि विवुल गंधर्व किनर गावहीं।
नाचित अपछरा बुंद परमानंद सुर मुनि पावहीं॥
भरतादि अनुज विभीपनांगद हनुमदादि समेत ते।
गहें छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म सिक्त विराजते॥ १॥
आकाशमें बहुत से नगाइ वज रहे हैं। गन्धर्व और किलर गा रहे हैं।
धार्याओंके छुंद के छुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानन्द प्राप्त कर रहे हैं।
धरत, लक्ष्मण और शत्रुप्तजी, विभीपण, अंगद, हनुमान् और मुप्रीव आदिमहित कमशाः
छत्र, चँवर, पंखा, धनुप, तलवार, ढाल और शक्ति लिये हुए सुशोभित हैं॥ १॥

श्री सहित दिनकर वंस भूपन काम वहु छिंच सोहई।
नव अंबुघर वर गात अंबर पीत सुर मन मोहई॥
मुकुटांगदादि विचित्र भूपन अंग अंगिन्ह प्रति सजे।
मुकुटांगदादि विस्तित्र भूपन अंग अंगिन्ह प्रति सजे।
श्रीनीताजीमहित सूर्यवंशके विभूपण श्रीरामजीके शरीरमें अनेकों कामदेवोंकी छिंब
श्रीमीताजीमहित सूर्यवंशके विभूपण श्रीरामजीके शरीरमें अनेकों कामदेवोंकी छिंब
शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघोंके समान सुन्दर स्थाम-शरीरपर पीताम्बर देवताओंके मनको भी मोहित कर रहा है। मुकुट, वाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अङ्ग-अङ्गमें
के मनको भी मोहित कर रहा है। मुकुट, वाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अङ्ग-अङ्गमें
के सनको भी मोहित कर रहा है। नुकुट, वाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अङ्ग-अङ्गमें
के सनको भी मोहित कर रहा है। मुकुट, वाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अङ्ग-अङ्गमें
के सनको भी मोहित कर रहा है। मुकुट, वाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अङ्ग-अङ्गमें
के सनको भी मोहित कर रहा है। मुकुट, वाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अङ्ग-अङ्गमें
के सनको भी मोहित कर रहा है। मुकुट वाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अङ्ग-अङ्गमें

٠.

करनायतत प्रभु सद्गुनाकर देव यह वर मागर्ही ।

मन वचन कर्म विकार तिज तव चरन हम अनुरागर्ही ॥ ६ ॥

बहा अजन्मा है, अदौत है, केवल अनुमवर्ष ही जाना जाता है और मनमे परे है—
जो [इस प्रकार कहकर उस ] बहाका ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किन्तु है नाथ | हम तो नित्य आगका सगुण यश ही गाते हैं । है करणाके धाम प्रभो !

है सद्गुणोंकी खान ! है देव ! हम यह वर माँगते हैं कि मन, वचन और कर्मसे विकारों को त्यागकर आगके चरणोंवे ही प्रेम करें ॥ ६ ॥

दो॰—सब के देखत वेदन्ह विनती कीनिह उदार।
अंतर्धान भए पुनि गए ब्रह्म आगार॥१३(क)॥
वेदीने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की। फिर वे अन्तर्धान हो गये और
ब्रह्मलोकको चले गये॥१३(क)॥

वैनतेय सुनु संभु तव आए जहूँ रघुर्वार। विनय करत गद्गद गिरा पूरित पुलक सरीर॥ १२(स)॥ [काकमुशुण्डिजी कहते हैं—]हे गरुइजो! सुनिये, तव शिवजी वहाँ आये जहाँ श्रीरघुर्वार थे और गहर वाणीं स्तुति करने लगे। उनका धरीर पुलकावलीं पूर्ण हो गया—॥ १३ (स)॥

छं॰—जय राम रमारमनं समनं । भव ताप भयाकुळ पाहि जनं ॥ अवधेस सुरेस रमेस विभो । सरनागत मागत पाहि प्रभो ॥ १ ॥

हे राम ! हे रमारमग ( लक्ष्मोकान्त ) ! हे जन्म-मरणके संतापका नाश करनेवाले ! आपकी जय हो; आवागमनके भयने व्याकुल इप सेवककी रक्षा कीजिये । हे अवधपति ! हे देवताओं के स्तामी ! हे रमारति ! हे विमो ! में शरणागत आपसे यही माँगता हूँ कि हे ममो ! मेरी रक्षा कीजिये ॥ १ ॥

दससीस विनासन वीस भुजा। कृत दूरि महा महि भूरि रुजा ॥
रजनीचर चृदं पतंग रहे। सर पायक तेज प्रचंड दहे ॥ २ ॥
हे दन सिर और वीस भुजाओं बाले रावणका विनाश करके पृथ्वीके सब महान्
रोगों (कहों) को दूर करनेवाले श्रीरामजी ! राक्षससमूहरूपी जो पतंगे थे, वे सब
आपके वाणरूपी अधिके प्रचण्ड तेजसे मस्म हो गये ॥ २ ॥

मिह मंडल मंडन चारुतरं। धृत सायक चाप निपंग वरं॥
मद मोह महा ममता रजनी। तम पुंज दिवाकर तेज अनी॥ २॥
आप पृथ्वीमण्डलके अत्यन्त सुन्दर आमृषण हैं। आप श्रेष्ठ वाण, धनुष और
तरकस धारण किये हुए हैं! महान् मद, मोह और ममतारूपी रात्रिके अन्धकारसमूहके
नाश करनेके लिये आप सूर्यके तेजोमय किरण-समृह हैं॥ ३॥

मनजात किरात निपात किए ! मृग छोग कुभोग सरेन हिए ॥ एति नाथ अनाथनि पाहि हरे । विषया वन पावँर भूछि परे ॥ ४ ॥ गामदेवरूपी भीटने मनुष्यरूपी हिर्त्तोंके हृदयमें कुभोगरूपी वाण मारकर उन्हें गिरा दिया है । ऐ नाथ ! है [ पाप-तापदा हरण करनेवाले ] हरे ! उसे मारकर विषय-रूपी दर्भ कुले पहें हुए इन पामर अनाथ जीवोंकी रक्षा कीजिये ॥ ४ ॥

यह रोग वियोगिन्ह लोग हए। भवदंबि निरादर के फल ए॥ भव सिंधु अगाध परे नर ते। पद पंक्रज प्रेम न जे करते॥ ५॥ लोग बहुत ने रोगों और वियोगों (दुःखों) से मारे हुए हैं। ये सब आपके नरणोंके निरादर से पल है। जो सनुष्य आपके चरणकमलीं प्रेम नहीं करते। वे अथाह भगगगरमें पड़े हैं॥ ५॥

अति दीन मलीन दुखी नितहीं । जिन्ह कें एद पंकज मीति नहीं ॥ अवलंब भवंत कथा जिन्ह कें । प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह कें ॥ ६ ॥ जिन्हें आपके चरणव मलीमें प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यन्त दीन-मलीन ( उदाव ) और दुखी रहते हैं । और जिन्हें आपकी लीला-कथाका आधार है, उनकी गंत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं ॥ ६ ॥

नहिं राग न लोभ न मान मदा। तिन्ह कें समवैभव वा विपदा॥
पति ते तव सेवक होत मुदा। मुनि त्यागत जोग भरोस सदा॥ ७॥
इन्में न राग (आसक्ति) है, न लोभ; न मान है, न मद। उनको सम्पत्ति
(सुन्त ) और दिर्पास (हु:ख) समान है। इसीसे मुनिलोग योग (साधन) का मरोसा
सदावें: लिये स्याग देते है और प्रस्कताके साथ आपके सेवक वन जाते हैं॥ ७॥

करि प्रेम निगंतर नेम लिएँ। पद पंकज सेवत सुद्ध हिएँ॥ सम मानि निरादर आदरही। सब संत सुखी विचरंतिमही॥८॥ वे प्रेमपृश्ंक नियम लेकर निरन्तर शुद्ध हृदयसे आपके चरणकमलीकी सेवा परंत गरते हैं और निरादर और आदरको समान मानकर वे सब संत सुखी होकर प्राचीपर विचरते हैं॥८॥

मुनि मानस पंकज शृंग भजे। रघुदीर महा रनधीर अजे ॥
तव नाम जपामि नमामि हरी। भव रोग महागद सान अरी ॥ ९॥
हे मुनियोंके मनस्पी कमलके भ्रमर ! हे महान् रणधीर एवं अनेय श्रीरघुवीर !
यें आपको भजता हूँ ( आपकी शरण ग्रहण करता हूँ )। हे हरि ! आपका नाम जपता
में आपको भजता हूँ ( आपकी शरण ग्रहण करता हूँ )। हे हरि ! आपका नाम जपता
हूँ शीर रुपपको नमस्कार करता हूँ । आप जन्म-मरणरूपी रोगकी महान् औषध और
हुँ शीर रुपपको नमस्कार करता हूँ । आप जन्म-मरणरूपी रोगकी महान् औषध और
अभिमानके शत्रु हैं ॥ ९॥

गुन सील कृपा परमायतनं । प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं ॥
रघुनंद निकंद्य इंद्रघनं । महिपाल विलोक्य दीन जनं ॥२०॥
आप गुण, शील और कृपाके परम स्थान हैं । आग लक्ष्मीपति हैं, में आपको
निरन्तर प्रणाम करता हूँ ! हे रघुनन्दन ! [आप जन्म-मरण, सुन्य-दुःख, रागहेषादि ] इन्द्र-समृहोका नाश कीजिये । हे पृथ्वीकी पालना करनेवाले राजन् ! इस दीन
जनकी ओर भी दृष्टि डालिये ॥ १०॥

दो॰—बार वार वर मागउँ हरिय देहु श्रीरंग।
पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग॥ १४ (क)॥
मैं आपसे बार-बार यही वरदान माँगता है कि मझे आ को चरणक मलेकी अनल भक्ति

में आपसे बार-बार यही वरदान माँगता हूँ कि मुझे आपके चरणकमलें की अचल भक्ति और आपके भक्तोंका सत्सङ्ग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते! हर्षित होकर मुझे यही दीजिये॥

बरिन उमापित राम गुन हरिप गए कैलास । तब प्रभु किपन्ह दिवाए सव विधि सुखप्रद वास ॥ १५ (ख) ॥ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करके उमापि महादेवजी हर्णित है।कर कैलायकी चल्ले गये । तब प्रभुने वानरींको सब प्रकारसे सुख देनेवाले डेरे दिलवाये ॥ १४ (ख) ॥

चौ०-सुनु खगपति यह कथा पावनी । त्रित्रिघ साप भव भय दावनी ॥

महाराज कर सुभ अभिषेका। सुनत लहिंद नर बिरित विवेका॥ १॥ हे गठड़जी । सुनिये, यह कथा [सवको ] पवित्र करनेवाली है, [दैहिक, दैविक, भौतिक] तीनों प्रकारके तागेंका और जन्म-मृत्युके भयका नाश करनेवाली है। महाराज श्रीरामचन्द्रजीके कल्याणमय राज्याभिषेकका चरित्र [निष्कामभावसे] सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं॥ १॥

जे सकाम नर सुनिह जे गावहि। सुख संपित नाना विधि पाविह ॥ सुर दुर्लम सुख किर जग माहीं। अंतकाल रघुपतिपुर जाहीं ॥ २ ॥ और जो मनुष्य सकामभावसे सुनते और जो गाते हैं, वे अनेकी प्रकारके सुख और सम्पत्ति पाते हैं । वे जगत्में देवदुर्लम सुखोंको भोगकर अन्तकालमें श्रीरयुनाय-जीके परमधामको जाते हैं ॥ २ ॥

सुनिर्ह बिमुक्त बिरत अरु बिषई। छहिँ मगति गति संपति नई॥ खगपित राम कथा में बरनी। स्त्रमित बिलास त्रास दुल हरनी॥ ३॥ इसे जो जीवन्मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे [ क्रमशः ] मिक्त, मुक्ति और नवीन सम्पत्ति (नित्य नये मोग) पाते हैं। हे पश्चिराज गरुइजी! मैंने अपनी बुद्धिकी पहुँचके अनुसार रामकथा वर्णन की है, जो [ जन्म-मरणके ] भय और दुःखको हरनेवाली है॥ ३॥ धिरित विवेक भगति दद करनी । मोह नदी कहूँ सुंदर तरनी ॥ निस नव मंगल कोसलपुरी । हरित रहिंह लोग सब क्रुरी ॥ ४ ॥ ॰ गर्द वरान्यः विवेक और मिलको हद करनेवाली है तथा मोहरूपी नदीके [पार परनिके ] लिये सुन्दर नाव हैं। अववपुरीमें नित नये मङ्गलोत्सव होते हैं। सभी पर्मोके लोग हिंगे गरते हैं ॥ ४ ॥

नित नह प्रीति रामनद पंकज । सबकें जिन्हिह नमत सिव मुनि अज ॥ मंगन बहु प्रकार पिंदराए । हिजन्ह दान नाना बिधि पाए ॥ ५ ॥ भीरामजीके न्ररणकमलोंमें—जिन्हें श्रीशिवजी, मुनिगण और ब्रह्माजी भी नगरकार प्रस्ते रें—सबकी नित्य नबीन प्रीति है । मिक्षुकोंको बहुत प्रकारके वस्त्राभूषण परमाय गये और हालगोंने नाना प्रकारके दान पाये ॥ ५ ॥

दोर--- प्राप्तानंद्र मगन किंप सच कें प्रभु पद् प्रीति। जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास पट वीति॥ १५॥ वानर अब ब्राप्तानन्दमं मग्न हैं। प्रभुके चरणोंमें सबका प्रेम है। उन्होंने दिन आते जाने ही नहीं और [बात-की-बातमें] छः महीने बीत गये॥ १५॥ नी०-पिमरे गृह सपनेहुं सुधि नाहीं। जिमि परद्रोह संत मन माहीं॥

सय शुप्ति सय सखा योलाए। आइ सबन्हि सादर सिक् नाए॥ १॥ इन लेगोंको अपने पर भूल ही गये। [ जाग्रत्की तो बात ही क्या ] उन्हें स्वप्राप्ते भी परकी मुध्य (याद ) नहीं आती। जैसे संतींके मनमें दूसरींसे द्रोह करनेकी दात कभी गहीं आता। तब श्रीरचुनाथजीने सब सखाओंको बुलाया। सबने आकर आदरमहिन निर नवाया॥ १॥

परम प्रीति समीप घेठारे। भगत सुखद मृदु बचन उचारे॥
नुम्ह अति कीन्द्रि मोरि सेवकाई। मुख पर केहि विधि करीं बड़ाई॥ २॥
यहे ही प्रमसे श्रीरामजीने उनको अपने पास वैठाया और भक्तोंको सुख देनेवाले
कांगल चनन कहे—नुम लोगोंने मेरी बड़ी सेवा की है। मुँहपर किस प्रकार तुम्हारी
यहाई कहाँ है॥ २॥

ताते माहि तुम्ह अति प्रिय लागे । ममहित लागि भवन सुख त्यागे ॥
अनुज राज संपति वैदेही । देह गेह परिवार सनेही ॥ ६ ॥
भेरे हिनके लिये तुमलोगोंने घरोंको तथा सब प्रकारके सुखोंको त्याग दिया ।
इससे तुम मुझे अत्यन्त ही प्रिय लग रहे हो । छोटे भाई, राज्य, सम्पत्ति, जानकी,
अपना शरीर, घर, कुटुम्य और मित्र—॥ ३ ॥

सय मम प्रिय निहं तुम्हिहि समाना । मृषा न कहउँ मोर यह बाना ॥ सय कें प्रिय सेवक यह नीती । मोरें अधिक दास पर प्रीती ॥ ४ ॥ ये सभी मुझे प्रिय हैं, परन्तु तुम्हारे समान नहीं । मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है । सेवक सभीको प्यारे लगते हैं, यह नीति (नियम) है । [पर] मेरा ती दासपर [स्वाभाविक ही] विशेष प्रेम है ॥ ४॥

दो॰—अव गृह जाहु सखा सव भजेहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित जानि करेहु अति प्रेम॥१६॥

हे सखागण ! अब सब लोग घर जाओ; वहाँ हद नियमसे मुझे भजते रहना । मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करनेवाला जानकर अत्यन्त प्रेम करना ॥ १६ ॥ चौ०—सुनि प्रभु बचन मगन सब मए। को हम कहाँ विसरि तन गए॥

एकटक रहे जोरि कर आगे। सकिंह न कछु किंह अति अनुरागे॥ १॥
प्रभुके वचन सुनकर सब-के-सब प्रेममम हो गये। हम कौन हैं और कहाँ हैं १
यह देहकी सुधि भी भूल गयी। वे प्रभुके सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाये देखते
ही रह गये। अत्यन्त प्रेमके कारण दुछ कह नहीं सकते॥ १॥

परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा । कहा बिबिधि बिधि ग्यान विसेपा ॥
प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारिह । पुनि पुनि चरन सरोज निहारिह ॥ २ ॥
प्रभुने उनका अत्यन्त प्रेम देखा, [ तब ] उन्हें अनेकों प्रकारि विशेष ज्ञानका
उपदेश दिया । प्रभुके सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते । वार-वार प्रभुके चरणकमलीको
देखते हैं ॥ २ ॥

तब प्रभु भूषन बसन मगाए। नाना रंग अन्ए सुहाए॥ सुप्रीविह प्रथमिह पहिराए। बसन भरत निज हाथ बनाए॥ ३॥ तब प्रभुने अनेक रंगींके अनुपम और सुन्दर गहने-कपड़े मँगवाये। सबसे पहले भरतजीने अपने हाथसे सँवारकर सुग्रीवको वस्त्राभूषण पहनाये॥ ३॥

प्रभु प्रेरित छिन्निम पहिराए। छंकापित रघुपित मन भाए॥ अंगद बैठ रहा निहं डोला। प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला॥ ४॥ फिर प्रभुकी प्रेरणासे लक्ष्मणजीने विभीषणजीको गहने-कपड़े पहनाये, जो श्रीरघुनायजीके मनको बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगहसे हिले-तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभुने उनको नहीं बुलाया॥ ४॥

दो॰—जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ।
हियँ धरि राम रूप सब चले नाइ पद माथ॥१७ (क)॥
जाम्बवान् और नील आदि सबको श्रीरघुनाथजीने स्वयं भूषण-बस्त्र पहनाये। वे
सब अपने दृदयोंमें श्रीरामचन्द्रजीके रूपको धारण करके उनके चरणोंमें मस्तक
नवाकर चले॥१७ (क)॥

तय अंगद् उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि।
अति यिनीत घोलेड वचन मनहुँ प्रेम रस वोरि॥ १७(ख)॥
तय अंगद् उठकर भिर नवाकर, नेत्रोंमें जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यन्त
निम्म तथा मानो प्रेमके रममें हुनोये हुए (मधुर) वचन बोले॥ १७ (ख)॥
नी०-सुनु सर्वथ्य कृषा सुल सिंधो। दीन दयाकर आरत बंधो॥
मरती वर नाथ माहि बाली। गयउ तुम्हारेहि कों घाली॥ १॥
दं मर्वश ! हे कृषा और सुलके समुद्र ! हे दीनोंपर दया करनेवाले ! हे आतोंके
वन्छु ! सुनिये। दे नाथ! मरते समय मेरा पिता बालि मुझे आपकी ही गोदमें डाल

असरन सरन थिरदु संभारी। मोहि जनि तजहु भगत हितकारी॥ मोर्ने नुस्ह प्रभु गुर पितु माता। जाउँ कहाँ तिज पद जलजाता॥ २॥ अतः १ भक्तोंके हितकारी। अपना अग्ररण-शरण विरद (बाना) याद करके मुरो त्यागिये नहीं। मेरे तो स्वाभी, गुरु, पिता और माता, सब कुछ आप ही हैं। आपके चरणकमलोंको छोड़कर में कहाँ जाऊँ १॥ २॥

तुम्हि विचारि कहहु नरनाहा। प्रभु तिज भवन काज मम काहा॥ बालक म्यान बुद्धि वल हीना। राखहु सरन नाथ जन दीना॥ ३॥ हे महाराज! आप ही विचारकर किंदि, प्रभु (आप) को छोड़कर घरमें मेरा क्या काम है? हे नाथ! इस ज्ञान, बुद्धि और बलसे हीन बालक तथा दीन सेवकको हाम्पान रिविये॥ ३॥

नीचि द्राल गृह के सब करिहर्जे। पद पंकज बिलोकि भव तरिहर्जे। अस किह चरन परेड प्रभु पाही। अब जिन नाथ कहहु गृह जाही॥ ४॥ में परकी सब नीची-से नीची सेवा करूँगा और आपके चरणकमलोंको देख-देखकर भनगागरसे तर जाऊँगा। ऐसा कहकर वे श्रीरामजीके चरणोंमें गिर पड़े [ और बीले— ] ह प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये। हे नाथ ! अब यह न किह्ये कि त् घर जा॥ ४॥

हो॰—अंगद वचन विनीत सुनि रघुपति करुना सींव। प्रभु उठाइ उर लायर सजल नयन राजीव॥१८(क)॥

प्रमु उठाइ उर लायड सजल गयम राजाय । रु.(१७/॥ अंगरके विनम्र वचन सुनकर करुणाकी सीमा प्रमु श्रीरघुनाथजीने उनको उठाकर इदयसे लगा लिया। प्रमुके नेत्रकमलोंमें [प्रेमाशुओंका] जल मर आया ॥ १८ (क)॥

निज उर माल वसन मिन वालितनय पहिराइ। विदा की निह भगवान तव वहु प्रकार समुझाइ॥१८(ख)॥ तय भगवान्ने अपने हृदयकी मालाः वस्र और मिण (रहोंके आमूषण) बालि-पुत्र अंगदको पहनाकर और बहुत प्रकारते समझाकर उनकी विदाई की॥१८ (ख)॥

ची०-भरत अनुज सौमित्रि समेता। पठवन चले भगत कृत चेता॥
अंगद् हृद्यँ प्रेम नहिं थोरा। फिरिफिरि चितव राम कीं ओरा॥ १॥
भक्तकी करनीको याद करके भरतजी छोटे भाई शत्रुध्नजी और लक्ष्मणजीसिहत
उनको पहुँचाने चले। अंगदके हृदयमें थोड़ा प्रेम नहीं है ( अर्थात् बहुत अधिक प्रेम
है)। वे फिर-फिरकर श्रीरामजीकी ओर देखते हैं।॥ १॥

चार बार कर दंड प्रनासा। सन अस रहन कहि सोहि रामा॥
राम विलोकनि बोलिन चलनी। सुमिरि सुमिरि सोचत हँ सि मिलनी॥ २॥
और वार-वार दण्डवत्-प्रणाम करते हैं। मनमें ऐसा आता है कि श्रीरामजी
सुझे रहनेको कह दें। वे श्रीरामजीके देखनेकी, वोलनेकी, चलनेकी तथा हँसकर
मिलनेकी रीतिको याद कर-करके सोचते हैं ( दुखी होते हैं ) ॥ २॥

प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाषी। चलेड हर्द्यं पर पंक्रज राजी॥ अति आदर सब कपि पहुँचाए। भाइन्ह सहित भरत पुनि आए॥ ३॥ किन्तु प्रभुका रुख देखकर, बहुत-से विनय-वचन कहकर तथा हृद्यमं चरण-कमलींको रखकर वे चले। अत्यन्त आदरके साथ सब वानरींको पहुँचाकर भाइयों सहित भरतजी लौट आये॥ ३॥

तब सुग्रीव चरन गहि नाना। भाँति विनय कीन्हे हनुमाना॥
दिन दस करि रहुपति पद सेवा। पुनि तव चरन देखिहउँ देवा॥ ४॥
तय हनुमान् जीने सुग्रीवके चरण पकड़कर अनेक प्रकारसे विनती की और कहा—
हे देव! दस (कुछ) दिन श्रीरश्चनायजीकी चरणसेवा करके फिर में आकर आपके
चरणोंके दर्शन कलँगा॥ ४॥

पुन्य पुंज तुम्ह पवनकुमारा। सेवहु जाह कृपा आगारा॥
अस किह किप सब चछे तुरंता। अंगद कहड़ सुनहु हनुमंता॥ ५॥
[ सुप्रीवने कहा— ] हे पवनकुमार! तुम पुण्यकी राक्षि हो [ जो भगवानने तुमको अपनी सेवामें रख लिया ]। जाकर कृपाधाम श्रीरामजीकी सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगदने कहा—हे हनुमान्! सुनो—॥ ५॥

दो॰—कहें इंडचत प्रभु से तुम्हिह कहउँ कर जोरि। बार वार रघुनायकिह सुरित कराएह मारि॥१९ (क)॥ मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभुसे मेरी दण्डवत कहना और श्रीरधुनाथजी-को बार-बार मेरी याद कराते रहना॥ १९ (क)॥

अस कि चलेड बालिसुत फिरि आयड हनुमंत। तासु प्रीति प्रमु सन कही मगन भए भगवंत॥१९(ल)॥ ऐता कहकर बालिपुत्र अंगद चले, तब हनुमान्जी लौट आये और आकर प्रमुसे उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान् प्रेममग्न हो गये॥ १९ ( ख )॥ व् कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि।

चित्त खगेस राम कर समुक्षि परइ कहु काहि॥ १९(ग)॥
[काक्युशुण्डिजी कहते हैं—]हे गरुइजी! श्रीरामजीका चित्त वज्रसे भी अत्यन्त कोमल है। तब कहिये वह किसकी समझमें आं सकता है?॥ १९ (ग)॥

ची०-पुनि कृपाल लियो बोलि निपारा। दोन्हे भूषन बसन प्रसादा॥
जाहु भवन सम सुमिरन करेहू। मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहू॥ १॥
फिर कृपाल श्रीरामजीने निपारराजको बुला लिया और उसे भूषणः बस्न प्रसादमें
दिने। [फिर कहा--] अब तुम भी घर जाओ। वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मनः
यचन तथा कर्मसे धर्मके अनुसार चलना॥ १॥

तुम्ह सम सखा भरत सम भ्राता । सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥

यचन सुनत उपजा सुख भारो । परेड चरन भरि छोचन बारी ॥ २ ॥

तुम भेर मित्र हो और भरतके समान भाई हो । अयोध्यामें सदा आते-जाते

रहना । यह यचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ । नेत्रोंमें [ आनन्द और
प्रेमके आंतुआंका ] जल भरकर वह चरणोंमें गिर पड़ा ॥ २ ॥

चरन निक्त उर धरि गृह आवा । प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा ॥
रहुपति चरित देखि पुरवासी । पुनि पुनि कहिंहि धन्य सुखरासी ॥ ६ ॥
फिर भगवान्के चरणकमलींको हृदयमें रखकर वह घर आया और आकर अपने
दुरुभ्यियोंको उसने प्रभुका स्वभाव सुनाया । श्रीरवुनाथजीका यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी वार-वार कहते हैं कि सुखकी राशि श्रीरामचन्द्रजी धन्य हैं ॥ ३ ॥

राम राज बेटें त्रैलोका। हरिपत भए गए सब सोका॥ बयरु न कर काहू सन कोई। राम प्रताप बिषमता खोई॥ ४॥ श्रीरामचन्द्रजीके राज्यार प्रतिष्ठित होनेपर तीनों लोक हर्षित हो गये। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसीसे वैर नहीं करता। श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे सबकी विषमता (आन्तरिक भेदभाव) मिट गयी॥ ४॥

दो - चरनाश्रम निज निज घरम निरत वेद पथ छोग।
चर्छों सदा पाविं सु खिह नी स्थ सोक न रोग॥ २०॥
सव छोग अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुकूछ धर्ममें तत्पर हुए सदा वेदमार्गपर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बातका भय है, न शोक है और
न कोई रोग ही सताता है॥ २०॥

ची०-देहिक हैविक भातिक तापा। राम राज निर्ध काहुदि च्यापा॥
सव नर करिंद परस्पर शीती। चटिंद स्त्रधर्म निरत श्रुति नीती॥ १॥
प्राम-राज्य' में देहिक, देविक और भौतिक ताप किमीको नति स्यापते। एव मनुष्य
प्रस्पर प्रेम करते हैं और वेदोंमें बतायी हुई नीति (मयांदा) में नत्पर रहकर अपनेसपने धर्मका पालन करते हैं॥ १॥

चारित चरन धर्म जग माहीं । पूरि रहा सपनेहुँ अब नाहीं ॥ राम भगति रत नर अरु नारी । सकल परम गति के अधिकारी ॥ २ ॥ धर्म अपने चारों चरणों (सत्य, दीच, दया और दान ) में जगन्म पित्तृणें हैं। रहा है। स्वप्नमें भी कहीं पाप नहीं है । पुरुष और छी सभी रामर्गक्तक परायण है स्नीर सभी परमगति (मोक्ष) के अधिकारी हैं ॥ २ ॥

अन्तमृत्यु नहिं कवनित्र पीरा। सय सुंदर सय विकृत सरीरा॥ नहिं दरित कोट दुखी न दीना। निर्ध कोट अनुध न रूच्छनहोना॥ २॥ छोटी अवस्थामें मृत्यु नहीं होती, न किसीको कोई पीड़ा होती है। सनीके दागैर सुन्दर और नीरोग हैं। न कोई दरित्र है, न दुखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ल है और न शुभ लक्षणोंते हीन ही है॥ ३॥

सब निर्देभ धर्मरत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुनी।।
सब गुनम्य पंडित सब ग्यानी। सब क्रुतम्य नहिं रूपट सदानी।। ६॥
सभी दम्भरहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुप और स्त्री सभी
चतुर और गुणवान् हैं। सभी गुणोंका आदर करनेवाले और विण्डत हैं तथा छभी शानी
हैं। सभी क्रुतश (दूनरेके किये हुए उपकारको माननेवाले) हैं, क्रपट-चतुगई
(धूर्तता) किसीमें नहीं है।। ४॥

दो॰—राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि। काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि॥२१॥

[ काकमुशुण्डिजी कहते हैं-- ] हे पक्षिराज गरुइजी ! सुनिये । श्रीगमके राज्यः जड़, चेतन सारे जगत्में काल, कर्म, स्वभाव और गुणोंसे उत्पन्न हुए दुःख किसीको भी नहीं होते ( अर्थात् इनके बन्धनमें कोई नहीं है ) ॥ २१ ॥

चौ०-मूमि सप्त सागर मेखला। एक भूप रघुपति कोसला॥
भुअन अनेक रोम प्रति जासू। यह प्रभुता कलु बहुत न तासू॥ १॥
अयोध्यामें श्रीरघुनायजी सात समुद्रोंकी मेखला (करधनी) वाली पृथ्वीके एकमात्र राजा हैं। जिनके एक-एक रोममें अनेकों ब्रह्माण्ड हैं, उनके लिये सात द्वीपींकी
यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है॥ १॥

सो महिमा समुझत प्रभु केरो । यह बरनत हीनता घनेरी ॥ सोउ महिमा खगेस जिन्ह जानी । फिरि एहिं चरित तिन्ह हुँ रित मानी ॥ २ ॥ विक प्रभुकी उस महिमाको समझ छेनेपर तो यह कहनेमें [ कि वे सात समुद्रींसे चिरी हुई समद्रीपमयी पृथ्वीके एकच्छत्र सम्राट् हैं ] उनकी बड़ी हीनता होती है । परन्तु है गरुड़जी ! जिन्होंने वह महिमा जान मी छी है, वे भी फिर इस छीछोमें बड़ा प्रेम मानते हैं ॥ २ ॥

सीउ जाने कर फल यह लीला। कहिंह महा मुनिबर दमसीला॥
राम राज कर सुख संपदा। वरिन न सकह फनीस सारदा॥ ३॥
स्योंकि उस महिमाको भी जाननेका फल यह लीला (इस लीलाका अनुभव) ही
है, इन्द्रियोंका दमन करनेवाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। रामराज्यकी सुख-सम्पत्तिका
वर्णन क्षेत्रजी और सरस्वतीजी भी नहीं कर सकने॥ ३॥

सव उदार सब पर उपकारी। विप्र चरन सेवक नर नारी॥
पुकनारि वृत रत सब आरी। ते मन बच कम पित हितकारी॥ ४॥
सभी नर-नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणोंके चरणोंके सेवक
हैं। सभी पुरुषमात्र एकपत्नीवती हैं। इसी प्रकार स्त्रियाँ भी मन, वचन और कर्मसे पितका हित करनेवाली हैं॥ ४॥

दो॰—दंड जितन्ह कर भेद जहँ नर्तक नृत्य समाज। जीतह मनहि सुनिय अस रामचंद्र के राज॥ २२॥

श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें दण्ड केवल संन्यासियोंके हाथोंमें है और मेद नाचने-वालोंके नृत्यसमाजमें है और 'जीतो' शब्द केवल मनके जीतनेके लिये ही सुनायी पड़ता है (अर्थात् राजनीतिमें शनुओंको जीतने तथा चोर-डाकुओं आदिको दमन करनेके लिये साम, दान, दण्ड और मेद—ये चार उगय किये जाते हैं। रामराज्यमें कोई शतु है ही नहीं, इसलिये 'जीतो' शब्द केवल मंनके जीतनेके लिये ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिये दण्ड किमीको नहीं होता; 'दण्ड' शब्द केवल संन्यासियोंके हाथमें रहनेवाले दण्डके लिये ही रह गया है। तथा सभी अनुकूल होनेके कारण मेदनी तिकी आवश्यकता ही नहीं रह गयी; 'मेद' शब्द केवल सुर-तालके मेदके लिये ही कामोंमें आता है।)॥ २२॥

चौ०-फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन । रहिं एक सँग गज पंचानन ॥ खग मृग सहज बयरु बिसराई । सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ १ ॥ वनोंमें बृक्ष सदा फूरुते और फलते हैं । हाथी और सिंह [वैर मूलकर ] एक साथ रहते हैं । पक्षी और पशु समीने स्वामाविक वैर मुलाकर आपसमें प्रेम बढ़ा लिया है ॥ १ ॥

300 × 3

कृजिह खग मृग नाना गृंदा। अभय चरहिं यन करिं अनंदा॥
सीतल सुरिम पवन वह मंदा। गुंजत अलि ले चिल मकरंदा॥ २॥
पक्षी कृजते (मीटी बोली बोलते) हैं, माँति-माँतिक पशुआंके समृद बनमें निभंय
विचरते और आनन्द करते हैं। बीतल, मन्द्र, मुगन्धित पवन चलता ग्रुता है। भीरे
पुर्पीका रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं॥ २॥

लता विटप मार्गे मधु चवहीं। मनभावतो धेनु पय नवर्षी।।
ससि संपन्न सदा रह धरनी। त्रेतों भद्द कृतजुग के कृरनी॥ ६॥
बेलें और बृक्ष माँगनेसे ही मधु (मकरन्द) टपका देते हैं। गीएँ मनचाहा दूध
देती हैं। घरती सदा खेतीसे भरी रहती है। जेतामें सत्ययुगकी करनी (न्यित) हो गया।। ६॥
प्रगटीं गिरिन्ह विविधि मनि खानी। जगदातमा भूप जग जानी॥
सरिता सकल वहहिं घर वारी। सीतल अमल स्वाद सुग्वकारी॥ ६॥
समस्त जगत्के आत्मा भगवान्को जगत्का राजा जानकर पर्वतीन अनेक
प्रकारकी मणियोंकी खानें प्रकट कर दीं। सब नदियाँ थ्रेष्ठ, दीतल, निर्मल और मुग्यप्रद
सादिष्ट जल वहने लगीं॥ ४॥

सागर निज सरजार्गे रहहीं। टारहिं रत्न तटन्द्रि नर लहहीं। सरसिज संकुछ सकछ तद्दागा। अति प्रसन्न दस दिसा विभागा॥ ५॥ समुद्र अपनी मर्यादामें रहते हैं। वे छह गैंके द्वारा किनारोंपर रत्न डाल देते हैं। जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलोंसे परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग (अर्थात् सभी प्रदेश) अत्यन्त प्रयन्त हैं॥ ६॥

दो॰—विधु महि पूर मयूखिन्ह रिव तप जेतनेहि काज।

मार्गे वारिद देहि जल रामचंद्र के राज॥ २६॥
श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें चन्द्रमा अपनी [ अमृतमयी ] किरणोंसे पृथ्वीको पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितनेकी आवश्यकता होती है और मेम माँगनेसे [ जब जहाँ जितना चाहिये उतना ही ] जल देते हैं॥ २३॥

ची०-कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हे। दान अनेक द्विजनह कहें दीन्हे॥
श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर। गुनातीत अरु भोग पुरंदर॥१॥
प्रभु श्रीरामजीने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किये और ब्राह्मणोंको अनेकों दान दिये।
श्रीरामचन्द्रजी वेदमार्गके पालनेवाले, धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले, प्रकृतिजन्य
सन्त, रज और तम ] तीनों गुणोंसे अतीत और मोगों (ऐश्वर्य) में इन्द्रके समान हैं॥१॥

पति अनुकूछ सदा रह सीता । सोमा खानि सुसीछ विनीता ॥ जानित कृपासिंधु प्रभुताई । सेवति चरन कमरू मन लाई ॥ २ ॥ शोभाकी खानः सुशीछ और विनम्न सीताजी सदा पतिके अनुकूल रहती हैं । वे कृपातागर श्रीरामजीकी प्रभुता (महिमा) को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरणकमलोंकी सेवा करती हैं॥ २॥

जरापि गृहें सेवक सेविकती। विषुष्ठ सदा सेवा बिधि गुनी॥ निज कर गृह परिचरजा करई। रामचंद्र भायसु अनुसरई॥ ३॥ ययपि घरमें वहुत-से (अपार) दास और दासियाँ हैं और वे सभी सेवाकी विधिमें दुःशल हैं। तथापि [ म्वामीकी सेवाका महत्त्व जाननेवाली ] श्रीसीताजी घरकी सब सेवाः अपने ही हाशोंने करती हैं और श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाका अनुसरण करती हैं॥ ३॥

जेहि विधि कृपारितेषु सुख मानइ। सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ॥ कांसक्यादि सासु गृह माहीं। सेवइ सर्वान्ह मान मद नाहीं॥ ४॥ कृपामागर शीरामचन्द्रजी जिस प्रकारते सुख मानते हैं। श्रीजी वही करती हैं। क्यांकि वे सेवाकी विधिको जाननेवाली हैं। घरमें कौसल्या आदि सभी सामुओंकी सीता-जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी वातका अभिमान और मद नहीं है॥ ४॥

डमा रमा ब्रह्मादि धंदिना। जगदंवा संतत्तमनिदिता॥ ५॥ [दिवजी कहते हैं—] हे उमा! जगजननी रमा (सीताजी) ब्रह्मा आंदिः देवताओंसे वन्दित और सदा अनिन्दित (सर्वगुणसम्पन्न) हैं॥ ५॥

दो॰—जासु कृपा कटाच्छु सुर चाहत चितव न सोइ। राम पदार्रावेद रति करति सुभावहि खोइ॥ २४॥

देशता जिनका कृपाकटाश चाहते हैं, परन्तु वे उनकी ओर देखतीं भी नहीं। वे ही लक्ष्मीजी (जानकीजी) अपने [ महामहिम ] स्वभावको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीके चरणारिकटमें प्रीति करती हैं ॥ २४॥

नी०—सेविह सानकृष्ट सब भाई। राम चरन रित अति अधिकाई॥
प्रभु मुख कमट बिलोकत रहहीं। कबहुँ कृपाल हमिह कछु कहहीं॥ १॥
सब भाई अनुकृल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्रीरामजीके चरणोंमें उनकी
अत्यन्त अधिक भीति है। वे सदा प्रभुका मुखारिबन्द ही देखते रहते हैं कि कृपालु
श्रीरामजी कभी हमें कुछ सेवा करनेको कहें॥ १॥

राम करहिं भातन्ह पर प्रीती। नाना भाँति सिखाविं नीती॥

हरियत रहिं नगर के लोगा। करिं सकल सुर हुर्लभ भोगा॥२॥

श्रीरामचन्द्रजी भी भाइयोंपर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकारकी नीतियाँ

सिखलाते हैं। नगरके लोग हिंपत रहते हैं और सब प्रकारके देवदुर्लभ (देवताओंको भी किंदनतासे प्राप्त होने योग्य) भोग भोगते हैं॥ २॥

अहिनिसि विधिहि मनावत रहहीं। श्रीरघुवीर चरन रित चहहीं॥ दुइ सुत सुंदर सीताँ जाए। छव कुस वेद पुरानन्ह गाए॥ ३॥ वे दिन-रात ब्रह्माजीको मनाते रहते हैं और [ उनसे ] श्रीरघुवीरके चरणोंमें प्रीति चाहते हैं । सीताजीके छव और कुश-ये दो पुत्र उत्पन्न हुए। जिनका वेद-पुराणोंने जर्णन किया है ॥ ३ ॥

दोउ बिजई बिनई गुन मंदिर। हिर प्रतिबिंव मनहुँ अति सुंदर॥
हुइ दुइ सुत सब आतन्ह केरे। भए रूप गुन सील घनेरे॥ ४॥
वे दोनों ही विजयो (विख्यात योदा), नम्र और गुणोंके घाम हैं और अत्यन्त
सुन्दर हैं, मानो श्रीहरिके प्रतिबिम्ब ही हों। दो-दो पुत्र सभी भाइयोंके हुए, लो बड़े
ही सुन्दर, गुणवान् और सुश्रीलं थे॥ ४॥

दो०—ग्यान गिरा गोतीत अज माया मन गुन पार।
सोइ सिन्चिदानंद घन कर नर चरित उदार॥ २५॥
जो [ बौद्धिक ] ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंसे परे और अजनमा हैं तथा माया, मन
और गुणोंके परे हैं, वहीं सिच्चदानन्दघन भगवान् श्रेष्ठ नर-लीला करते हैं॥ २५॥
चौ०-प्रातकाल सरक करि मज्जन। वैठिह समाँ संग हिज सज्जन॥
वेद पुरान बसिष्ट बखानहिं। सुनिह राम जद्यपि सब जानहिं॥ १॥
प्रातःकाल सरयूजीमें स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनोंके साथ सभामें वैठते हैं।
बिग्रिष्ठजी वेद और पुराणोंकी कथाएँ वर्णन करते हैं और श्रीरामजी सुनते हैं, यद्यपि

अनु जन्ह संज्ञत भोजन करहीं। देखि सकल जननीं सुख भरहीं॥
भरत सत्रुहन दोनड भाई। सहित पवनसुत उपयन जाई॥२॥
वे भाइयोंको साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएँ आनन्दसे भर
जाती हैं। भरतजी और शत्रुहनजी दोनों भाई हनुमान्जीसिहत उपवनोंमें जाकर,॥२॥
ब्रुह्मिं बैठि राम गुन गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा॥
सुनत बिमल गुन अति सुख पाविहैं। बहुरि बहुरि करि विनय कहाविहें॥३॥
वहाँ नैठकर श्रीरामजीके गुणोंकी कथाएँ पूलते हैं और हनुमान्जी अपनी सुन्दर
सुद्धिसे उन गुणोंमें गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्रीरामचन्द्रजीके निर्मल गुणोंको
सुनकर दोनों भाई अत्यन्त सुख पाते हैं और विनय करके वार-वार कहलवाते हैं॥३॥

सब कें गृह गृह होहि पुराना । राम चरित पावन बिधि नाना ॥

नर अह नारि राम गुन गानिह । करिह दिवस निस्त जात न जानिह ॥ ४ ॥

सबके यहाँ घर-घरमें पुराणों और अनेक प्रकारके पवित्र राम-चरित्रोंकी कथा होती
है। पुरुष और स्त्री सभी श्रीरामचन्द्रजीका गुणगान करते हैं और इस आनन्दमें दिनरातका बोतना भी नहीं जान पाते ॥ ४ ॥

दो०-अवधपुरी वासिन्ह कर सुख संपदा समाज। सहस सेप नहिं कहिं सकिह जहँ नृप राम विराज॥ २६॥ जहाँ भगवान् श्रीरामचन्द्रजी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवशपुरीके नियासियोंके सुख-सम्पत्तिके समुदायका वर्णन हजारों शेषजी भी नहीं कर सकते॥ २६॥ नी०-नारदादि सनकादि मुनीसा। दरसन काणि कोसकाधीसा॥

दिन प्रति सकल अजीध्या आविह । देखि नगरु बिरागु विसराविह ॥ ९ ॥ नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सव कोसलराज श्रीरामजीके दर्शनके लिये प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस [दिव्य] नगरको देखकर वैराग्य भुला देते हैं ॥१॥

जातरूप मिन रचित अदारीं। नाना रंग रुचिर गच ढारीं॥

पुर चहुँ पास कोट अति सुंदर। रचे कँगूरा रंग रंग बर॥ र॥ [दिव्य] स्वर्ण और रलोंसे वनी हुई अटारियाँ हैं। उनमें [मणि-रलोंकी] अनेक रंगीवी सुन्दर ढली हुई फर्शें हैं। नगरके चारों और अत्यन्त सुन्दर परकोटा बना है। जिसार सुन्दर रंग-विरंगे कँगुरे वने हैं॥ र॥

नव ग्रह निकर अनीक बनाई। जनु घेरी अमरावित आई॥
सिह बहु रंग रचित गच काँचा। जो बिलोकि मुनिबर मन नाचा॥ ६॥
मानो नवग्रहोंने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावतीको आकर घेर लिया हो।
प्रभी ( मड़कों ) पर अनेकॉ रंगोंके (दिव्य ) काँचों ( रहों ) की गच बनायी (ढाली)
गयी है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियोंके भी मन नाच उठते हैं॥ ३॥

भवल भाम अपर नभ चुंवत। कलस मनहुँ रवि ससि दुति निंदत॥
वहु मिन रचित झरोखा श्राजिह । गृह गृह प्रति मिन दीप विराजिह ॥ ४ ॥
उल्क्वन महल अपर आकाशको चूम (छू) रहे हैं । महलेंपरके कलश [अपने
दिव्य प्रकाशमे ] मानो सूर्य, चन्द्रमाके प्रकाशकी भी निन्दा (तिरस्कार) करते हैं ।
महलेंमें ] बहुत-सी मिणयोंसे रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर-घरमें मिणयोंके
दीपक शोभा पा रहे हैं ॥ ४ ॥

रापक शामा पा रह है । ४ ।। हं०—मिन दीप राजिंह भवन भ्राजिंह देहरीं बिद्रुम रची । मिन खंभ भीति विरंचि विरची कनक मिन मरकत खची ॥ सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे । प्रति हार हार कपाट पुरट बनाइ बहु बज्जन्हि खचे ॥

आत छार छार प्रपाट पुरट ज्यार पड़ पड़ि है हिलयाँ चमक रही घरोंमें मिणयोंके दीपक शोमा दे रहे हैं। मूँगोंकी बनी हुई देहिलयाँ चमक रही हैं। मिणयों ( रजों ) के खम्मे हैं। मरकतमिणयों ( पजों ) से जड़ी हुई सोनेकी दीवार हैं। मिणयों ( रजों ) के खम्मे हैं। मरकतमिणयों ( पजों ) से जड़ी हुई सोनेकी दीवार ऐसी सुन्दर हैं मानो बहाने खास तौरसे बनायी हों। महळ सुन्दर, मनोहर और विशाल ऐसी सुन्दर हैं मानो बहाने खास तौरसे बनायी हों। महळ सुन्दर, मनोहर और विशाल हैं। उनमें सुन्दर स्फटिकके ऑगन बने हैं। प्रत्येक द्वारपर बहुत-से खरादे हुए हीरोंसे जड़े हुए सोनेके किंवाड़ हैं।

दो०—चारु चित्रसाला गृह गृह प्रात हिस्से वनाइ।
राम चरित जे निरख सुनि ते मन लेहिं चौगाइ॥ २७॥
धर-धरमं सुन्दर चित्रवालाएँ हैं। जिनमें श्रीगमजीके चरित्र वर्ती हुन्दरताके गाय
सँवारकरअद्वित किये हुएई। जिन्हें मुनि देखते हैं। तो ये उनके भी चिनको चुग हेते हैं। २७।
चौ०—सुमन वाटिका सबहि लगाई। विविध भौति करि जतन बनाई॥
लता ललत बहु जाति सुहाई। फूलहिं सद्दा प्रसंत कि नाई॥ १॥

लता र्लालत बहु जाति सुहाई। फूलाँह सदा बसन कि नाई॥ ५ ॥ सभी लोगोंने भिन्न-भिन्न प्रकारकी पुण्योंकी वाटिकाएँ यन करके लगा रक्ती हैं। जिनमें बहुत जातियोंकी सुन्दर और रुलित लताएँ सदा वसन्तकी तथा पुलती रहती हैं॥१॥

गुंजत मधुकर मुखर मनोहर। मारत त्रिविधि सदा यह सुंदर॥ नाना खग बालकन्हि जिलाए। बोलत मधुर टहात सुहाए॥ २॥

मीरे मनोहर स्वरंसे गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकारकी गुन्दर बागु वहती रहती है। बावकोने बहुत से पक्षी पाल रक्षे हैं। जो मधुर बंखी घोटते हैं और उन्नेमें सुन्दर स्मते हैं॥ २॥

मीर हंस सारस पासवत । भवननि पर सोभा अति पावत ॥ जह तह देखहिं निज परिछाहीं । बहु विधि कृतिहं नृग्य कराही ॥ ३ ॥ मीर, हंस, सारम और कवृतर घरोके ऊपर वड़ी ही शोभा पाते हैं । के पती [ मिणियोंकी दीवारोमे और छतमें ] जहाँ तहाँ अपनी परछाई केलकर [ चहों दूसरे पशी समझकर ] बहुत प्रकारते मधुर बोली बोलते और जृत्य करते हैं ॥ ३ ॥

सुक सारिका पढ़ावहिं बालक । कहत्तु राम रघुपति जन पालक ॥ राज दुआर सकल विधि चार । बांधी चीहट रुचिर यजारः ॥ ४ ॥ बालक तोता-मैनाको पढ़ाते हैं कि कहो—स्राम स्युपतिः जनपालकः । राजहार सब प्रकारते सुन्दर है । गलियाँ, चौराहे और बाजार सभी सुन्दर हैं ॥ ४ ॥

छं॰—वाजार रुचिर न वनइ वरनत वस्तु विनु गथ पाइए। जहाँ भूप रमानिचास तहाँ की संपदा विमि गाइए॥ वैठे वजाज सराफ वनिक अनेक मनहुँ कुवेर ते। सब सुखी सब सञ्चरित सुंदर नारि नर सिमु जरट जे॥

मुन्दर वाजार है, जो वर्णन करते नहीं बनता; वहाँ वस्तुएँ विना ही मृह्य मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हीं, वहाँकी सम्पत्तिका वर्णन वेसे किया जाय ? यजाज ( कपड़ेका व्यापार करनेवाले ), सराफ ( रुपये-पैसेका लेन-देन करनेवाले ) आदि विणक ( व्यापारी ) बैठे हुए ऐसे जान पहते हैं मानो अनेक कुन्नेर हीं। स्ती, पुरुप, बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी, सदाचारी और सुन्दर हैं।

दो॰—उत्तर दिसि सरजू वह निर्मल जल गंभीर।

याँधे घाट मनोहर खल्प पंक नहिं तीर॥ २८॥

नगरके उत्तर दिशामें सरयूजी वह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है।

मनोदर घाट वेंधे हुए हैं, किनारेपर जरा भी कीचड़ नहीं है॥ २८॥
चौ॰—दरि फराक रुचिर सो घाटा। जहुँ जल पिअहिं बाजि गज ठाटा॥

पिनवट परम मनोहर नाना। तहाँ न पुरुष करिं अस्नाना॥ १ ॥ अलग युछ दूरीपर वह सुन्दर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियोंके उट्ट-के-उट्ट जल पिया करते हैं। पानी भरनेके लिये बहुत-से [जनाने] घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते ॥ १॥

राजवाट सब बिधि सुंदर बर। मज्जिहिं तहाँ बरन चारित नर॥
तीर तीर देवन्द्र के मंदिर। चहुँ दिसि तिन्द्र के उपबन सुंदर॥ २॥
राजवाट सब प्रकारसे सुन्दर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वणाँके पुरुष स्नान करते
हैं। सरयूजीके किनारे-किनारे देवताओंके मन्दिर हैं, जिनके चारों ओर सुन्दर उपबन
(वगीचे ) हैं॥ २॥

कहुँ करुँ सरिता तीर उदासी। बसिंह ग्यान रत सुनि संन्यासी॥ तीर तीर तुरुसिका सुहाई। बृंद बृंद बहु सुनिन्ह लगाई॥ ३॥ नदीके किनारे कहीं-कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण सुनि और संन्यासी निवास करते हैं। नग्यूजीके किनारे-किनारे सुन्दर तुरुसीजीके झंड-के-झंड बहुत-से पेड़ सुनियोंने लगा रक्ते हैं॥ ३॥

पुर सोभा कछु वरिन न जाई। बाहेर नगर परम रुचिराई॥
देखत पुरी अखिल अब मागा। बन उपबन बापिका तदागा॥ ४॥
नगम्की द्योभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगरके बाहर भी परम सुन्दरता है।
श्रीअयोध्यापरीके दर्शन करते ही सम्पूर्ण पाप भाग जाते हैं। [वहाँ] वनः उपवनः
बा॰लियाँ और तालाव सुशोभित हैं॥ ४॥

हं॰—चापीं तड़ाग अनूप कृप मनोहरायत सोहहीं। सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहीं।। चहु रंग कंज अनेक खग क्जिहिं मचुप गुंजारहीं। आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पिथक हंकारहीं।। अनुपम बावलियाँ, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएँ शोमा दे रहे हैं, अनुपम बावलियाँ, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएँ शोमा दे रहे हैं, जिनकी सुन्दर [रजोंकी] सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता और धुनितक मोहित हो जाते हैं। [तालाबोंमें] अनेक रंगोंके कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कृज रहे हैं और मीरे गुंजार कर रहे हैं। [परम] रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियोंकी [ सुन्दर ] बोळीसे मानो राह चलनेवाळोंको बुला रहे हैं ।

दो॰ रमानाथ जहँ राजा सो पुर वरिन कि जाइ। अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ॥ २९॥

स्वयं रुक्ष्मीपति मगवान् जहाँ राजा हों। उस नगरका कही वर्णन किया जा सकता है ! अणिमा आदि आठों रिद्धियाँ और समस्त सुख-सम्पत्तियाँ अयोध्यामें छा रही हैं ॥२९॥ चौ०-जहाँ तहाँ नर रघ्नपति गुन गावहिं। बैठि परसपर इहह सिखावहिं॥

भजहु प्रनत प्रतिपालक रामिह । सोभा सील रूप गुन धामिह ॥ १ ॥ लोग जहाँ-तहाँ श्रीरघुनायजीके गुण गाते हैं और वैटकर एक दूसरेको यदी सील देते हैं कि श्रारणागतका पालन करनेवाले श्रीरामर्जाको भजो; शोभा, शील, रूप और गुणोंके धाम श्रीरघुनायजीको भजो ॥ १ ॥

जलज बिलोचन स्थामल गातिह । पलक नयन इय सेवक त्रातिह ॥ धत सर रुचिर चाप त्नीरिह । संत कंज बन रिव रनधीरिह ॥ २ ॥ कमलनयन और साँवले श्रारिवालेको मजो । पलक जिस प्रकार नेत्रोंकी रक्षा करते हैं उसी प्रकार अपने सेवकोंकी रक्षा करनेवालेको मजो । सुन्दर वाण, धनुप्र और तरकस धारण करनेवालेको मजो । संतरूपी कमलवनके [ खिलानेके ] लिये स्पर्वरूप रणधीर श्रीरामजीको भजो ॥ २ ॥

काल कराल व्याल खगराजि । नमत राम अकाम ममता जिह ॥ लोभ मोह मृगजूथ किराति । मनसिजकिर हिर जन सुखदाति ॥ ३ ॥ कालक्पी भयानक सर्पके भक्षण करने गले श्रीरामक्प गरुड़जीको भजो । निप्काम-भावि प्रणाम करते ही ममताका नाद्य कर देनेवाले श्रीरामजीको भजो । लोभ-मोहरूपी हिर्नोंके समृहके नाद्य करनेवाले श्रीरामक्प किरातको भजो । कामदेवरूपी हाथीके लिये सिंहक्प तथा से अकोंको सुख देनेवाले श्रीरामको भजो ॥ ३ ॥

संसय सोक निविद् तम भानुहि। दनु ज गहन वन दहन कृसानुहि॥ जनकसुता समेत रघुबीरिह। कस न भजहु भंजन भव भीरिह॥ ४॥ संशय और शोकरूपी घने अन्यकारके नाश करनेवाले श्रीरामरूप सूर्यको भजो। राक्षसरूपी घने वनको जलानेवाले श्रीरामरूप अग्निको भजो। जन्म-मृत्युके भयको नाश करनेवाले श्रीजानकीजीसमेत श्रीरघुवीरको क्यों नहीं भजते १॥ ४॥

बहु बासना मसक हिम रासिहि । सदा एकरस अज अविनासिहि ॥
सुनि रंजन भंजन महि भारिह । तुलसिदास के प्रभुद्दि उदारिह ॥ ५ ॥
बहुत-सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करनेवाले श्रीरामरूप हिमराशि (वर्ष के
देर ) को भजो । नित्य एकरस, अजन्मा और अविनाशी श्रीरमुनायजीको भजो ।
सुनियों को आनन्द देनेवाले, पृथ्वीका भार उतारनेवाले और तुलसीदासके उदार (दयाछ)

स्वामी धीरामजीको भजो ॥ ५ ॥

'दो॰—पिंह विधि नगर नारि नर कर्राह राम गुन गान । सानुकूल सब पर रहाँह संतत क्रुपानिधान ॥ ३० ॥ इस प्रकार नगरके स्त्री-पुरुप श्रीरामजीका गुण-गान करते हैं और क्रुपानिधान

धीरामजी सदा सवपर अत्यन्त प्रसन्न रहते हैं ॥ ३० ॥

नी०-जब ते राम प्रताप सगेसा। उदित भयत अति प्रवरू दिनेसा॥
प्रि प्रकास रहेट तिहुँ लोका। बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका॥।॥
[काय-भुग्रण्डिजी कहते हैं—] हे पक्षिराज गठड़जी | जबसे रामप्रतापरूपी

[ कादः भुगुरिंडजी कहते हैं— ] है पक्षिराज गरुड़जी । जबसे रामप्रतापरूपी अत्यन्त प्रचण्ट त्यं उदित हुआः तबसे तीनीं लोकोंमें पूर्ण प्रकाश मर गया है। इससे यहुतोंको सुख और यहुतोंके मनमें शोक हुआ।। १॥

जिन्हिह सोक ते कहुँ वखानी। प्रथम अविद्या निसा नसानी॥
अघ उरहक जहुँ तहाँ छुकाने। काम कोघ कैरव सकुचाने॥ १॥
जिन-जिनको द्योक हुआ, उन्हें में वखानकर कहता हूँ [सर्वत्र प्रकाश छा जानेसे]
पहले तो अविद्यारूपी रात्रि नष्ट हो गयी। पापरूपी उल्द्र जहाँ-तहाँ छिप गये और काम-कोघरूपी छन्नद गुँद गये॥ २॥

विविध कर्म गुन काल सुमाछ । ए चकोर सुख लहिंह न काछ ॥

सत्सर भान मोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर न कविति हुँ ओरा ॥ ३ ॥

भाँति-माँतिके [ वन्यनकारक ] कर्म, गुण, काल और स्वभाव—ये चकोर हैं जो

[ रामप्रतायरूपी स्र्वेंके प्रकाशमें ] कभी सुख नहीं पाते। मत्सर ( डाह ), मान, मोह
भीर मदरूपी जो चोर हैं, उनका हुनर ( कला ) भी किसी ओर नहीं चल पाता ॥ ३ ॥

धरम तड़ाग ग्यान बिग्याना। ए पंकज बिकसे बिधि नाना॥

सुख संतोप विराग बिवेका। विगत सोक ए कोक अनेका॥ ४॥

धर्मरूपी तालावर्मे जानः विज्ञान—ये अनेको प्रकारके कमल खिल उठे। सुखः

सन्तोप, वैराग्य और विवेक—ये अनेकों चकवे शोकरहित हो गये ॥ ४ ॥ दो॰—यह प्रताप रवि जाकें उर जव करह प्रकास ।

पिछले वाढ़ हिं प्रथम जे कहे ते पावहिं नास ॥ ३१ ॥
यह श्रीरामप्रतापर पी सूर्य जिसके हृदयमें जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन
पिछसे किया गया है, वे (धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक) बढ़
जाते हैं और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे (अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म,
जाल, गुण, स्वभाव आदि) नाशको प्राप्त होते (नष्ट हो जाते) हैं ॥ ३१ ॥
काल, गुण, स्वभाव आदि) नाशको प्राप्त होते (नष्ट हो जाते) हैं ॥ ३१ ॥

ची०-भ्रातन्ह सहित रामु एक बारा। संग परम प्रिय पवनकुमारा॥ सुंदर उपयन देखन गए। सब तर कुमुमित पल्खन नए॥१॥ एक बार भाइयों सहित श्रीरामचन्द्रजी परम प्रिय हनुमान् जीको साय लेकर सुन्दर उपवन देखने गये । वहाँके सब बुक्ष फूले हुए और नये पत्तों से युक्त थे ॥ १ ॥ जानि समय सनकादिक आए। तेज पुंज गुन सील सुहाए ॥ ब्रह्मानंद सदा लयलीना। देखत बालक बहुकालीना॥ २ ॥ सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आये, जो तेजके पुझ, सुन्दर गुण और शीलसे युक्त तथा सदा ब्रह्मानन्दमें लवलीन रहते हैं। देखनेमें तो वे वालक लगते हैं, परन्तु हैं बहत समयके ॥ २ ॥

रूप धरें जनु चारिड वेदा। समदरसी मुनि विगत विभेदा॥
आसा बसन व्यसन यह तिन्हहीं। रघुरित चितत हो इ तह मुनहीं॥ ३॥
मानो चारों वेद ही वालकरूप धारण किये हों। वे मुनि समदर्शी और भेदरित
हैं। दिशाएँ ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्रीरञ्जनाथजीकी चरित्रकया होती है वहाँ जाकर वे उसे अवक्ष्य मुनते हैं॥ ३॥

तहाँ रहे सनकादि भवानी। जहुँ घटसंभव मुनियर ग्यानी॥
राम कथा मुनियर बहु वरनी। ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी॥ ४॥
[ शिवजी कहते हैं— ] हं भवानी! सनकादि मुनि वहाँ गये थे (वहाँसे चले
आ रहे थे) जहाँ ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ श्रीअगस्त्यजी रहते थे। श्रेष्ठ मुनिने श्रीरामजीकी
घहुत-सी कथाएँ वर्णन की थीं, जो ज्ञान उत्पन्न करनेमें उसी प्रकार समर्थ हैं, जैसे
अरिण स्कड़ीसे अमि उत्पन्न होती है॥ ४॥

दो॰—देखि राम मुनि आवत हरिष दंडवत किन्ह ।

स्वागत पूँछि पीत पट प्रमु वैटन कहँ दीन्ह ॥ ३२ ॥

सनकादि मुनियोंको आते देखकर श्रीरामचन्द्रजीने हरित होकर दण्डवत् की और
स्वागत (कुशल) पूछकर प्रमुने [ उनके ] वैठनेके लिये अपना पीताम्बर विछा दिया ॥३२॥
चौ०—कीन्ह दंडवत तीनिहँ भाई । सहित पवनसुत सुख अधिकाई ॥

सुनि रघुपति छिब अतुल विलोकी । भए मगन मन सके न रोकी ॥ १ ॥

पित्र हनुमान्जीसहित तीनों माइयोंने दण्डवत् की, सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि
श्रीरघुनायजीकी अतुलनीय छिव देखकर उसीमें मम हो गये । वे मनको रोक न सके ॥१॥

स्वामल गात सरोरुह लोचन । सुंदरता मंदिर भव मोचन ॥

एकटक रहे निमेष न लाविह । प्रमु कर जोरें सीस नवाविह ॥ २ ॥

वे जन्म-मृत्यु [ के चक्क ] से छुड़ाने ॥छे, स्यामश्रारीर, कमलनयन, सुन्दरताके वाम श्रीरामजीको टकटकी लगाये देखते ही रह गये । पलक नहीं मारते । और प्रमु हाथ

तिन्ह कें दसा देखि रघुवारा। स्रवत नयन जल पुलक सरीरा॥
कर गिह प्रभु मुनिबर बैडारे। परम मनोहर बचन उचारे॥ ३॥
उनकी [प्रेमविद्यल] दशा देखकर [उन्होंकी गाँति] श्रीरघुनाथजीके नेत्रोसे भी
[प्रेमाशुआंका] जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदनन्तर प्रभुने हाय
पकड़कर श्रेष्ठ मुनियोंको बैटाया और परम मनोहर बचन कहे—॥ ३॥

आज धेन्य में सुनहु सुनीसा। तुम्हरें दरस जाहिं अब खीसा॥ बड़े भाग पाइय सतसंगा। बिनिहें प्रयास होहिं भव भंगा॥ ४॥ हे सुनीयने! सुनिये, आज में घन्य हूँ। आपके दर्शनीहीहि [सारे] पाप नष्ट हो जाते हैं। यह ही भाग्यमे सत्सङ्गकी प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म-मृत्यु-का चक्र नए हो जाता है ॥ ४॥

दोर-संत संग अवर्ग कर कामी भव कर पंथ।
कहीं संत किय कि। विद श्रुति पुरान सद्त्रंथ॥ ३३॥
संतका सङ्घ मोध (भव-वन्धनसे छूटने) का और कामीका सङ्घ जन्म-मृत्युके
वन्धनमें पड़नेका मार्ग है। नंत, किय और पण्डित तथा वेद, पुराण [आदि] सभी
अदग्रन्थ ऐसा कहते हैं॥ ३३॥

नी०-सुनि प्रभु वचन हरिष मुनि चारी। पुलिकत तन अस्तुति अनुसारी॥
जय भगवंत अनंत अनामय। अनघ अनेक एक कहनामय॥ १॥
प्रभुक्ते वचन सुनकर चारों मुनि हरित होकर, पुलिकत शरीरसे स्तुति करने लगे—
हे भगवन् ! आपकी जय हो। आप अन्तरहित, विकाररहित, पापरहित, अनेक (सब
क्पोंने प्रकट), एक (अदितीय) और कहणामय हैं॥ १॥

जय निर्मुन जय जय गुन सागर। सुख मंदिर सुंदर अति नागर॥
जय इंदिरा रमन जय भूघर। अनुपम अज अनादि सोभाकर॥ २॥
हे निर्मुण ! आपकी जय हो। हे गुणके समुद्र! आपकी जय हो। आप सुखके धाम, [अध्यन्त ] सुन्दर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीनित ! आपकी जय हो। हे पृथ्वीके धारण करनेवाले! आपकी जय हो। आप उपमारहित, अजन्मा, अनादि और होभाकी छान हैं॥ २॥

ग्यान निधान अमान मानप्रद । पात्रन सुजस पुरान बेद बद ॥
तग्य कृतग्य अग्यता भंजन । नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ ३ ॥
आप जानके भण्डार, [स्वयं] मानरहित और [दूमरोंको] मान देनेवाले हैं।
वेद और पुराण आगका पावन सुन्दर यश गाते हैं। आप तत्त्वके जाननेवाले, की हुई
सेवाको माननेवाले और अज्ञानका नाश करनेवाले हैं। हे निरज्जन (मायारहित)! आपके
अनेकों (अनन्त) नाम हैं और कोई नाम नहीं है (अर्थात् आप सब नामोंके परेहैं)॥३॥

सर्व सर्वगत सर्व उरालय। यसिस सदा हम कहुँ परिपालय ॥
हेद विपति भव फंद बिभंजय। हदि बसि राम काम मद गंजय॥ ४॥
आप सर्वरूप हैं। सबमें व्याप्त हैं और सबके हृदयरूपी घरमें सदा निवास करते हैं।
[ अतः ] आप हमारा परिपालन कीजिये। [ राग-हेप, अनुकूलता-प्रतिकृलता, जनममृन्यु आदि ] हन्द्र, विपत्ति और जन्म-मृत्युके जालको काट दीजिये। हे रामजी! आप
हमारे हृदयमें वसकर काम और मदका नाश कर दीजिये। ४॥

दो॰—परमानंद कृपायतन मन परिपृरन काम। प्रेम भगति अनपायनी देह हमहि श्रीराम॥३४॥

आप परमानन्दस्वरूपः ऋपाके घाम और मनकी कामनाओंको परिपृणं करनेवाले हैं । हे श्रीरामजी ! हमको अपनी अविचल प्रेमा-भक्ति दीजिये ॥ ३४ ॥

ची०-देहु भगति रघुपति अति पावनि । त्रिविधि ताप भव दाप नसावनि ॥

प्रनत काम सुरधेतु कलपतर । होइ प्रसन्न दीजें प्रभु यह वर ॥ १ ॥

हे रघुनाथजी ! आप हमें अपनी अत्यन्त पवित्र करनेवाली और तीनों प्रकारके तापों और जन्म-मरणके क्लेशोंका नाश करनेवाली मिक्त दीजिये । हे शरणागतोंकी कामना पूर्ण करनेके लिये कामधेनु और कल्पनृक्षरूप प्रमो ! प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिये ॥ १ ॥

भव वारिधि छुंभज रघुनायक। सेवत सुरुभ सकर सुख दायक॥

मन संभव दारन दुख दारय। दीनवंधु समता विस्तारय॥ २॥

हे रघुनायजी! आप जन्म-मृत्युरूप समुद्रको सोखनेके लिये अगस्त्य मुनिकेसमान
हैं। आप सेवा करनेमें सुरुभ हैं तथा सब सुर्खोंके देनेवाले हैं। हे दीनवन्छो! मनसे

उत्पन्न दारुण दु:खोंका नाद्य कीजिये और [हममें ] समदृष्टिका विस्तार कीजिये॥ २॥

आस त्रास इरिषादि निवारक। विनय विवेक विरित विस्तारक॥
भूप मीछि मिन भंडन घरनी। देहि भगति संस्रुति सिर तरनी॥३॥
आप [विषयोंकी] आशा, भय और ईर्ष्या आदिके निवारण करनेवाले हैं तथा
विनय, विवेक और वैराग्यके विस्तार करनेवाले हैं। हे राजाओंके शिरोमणि एवं पृथ्वीके
भूष्ण श्रीरामजी! संस्रुति (जन्म-मृत्युके प्रवाह) रूपी नदीके लिये नौकारूप अपनी
भक्ति प्रदान कीजिये॥३॥

मुनि मन मानस इंस निरंतर। चरन कमल बंदित अज संकर॥
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रच्छक। काल करम सुभाउ गुन भच्छक॥ ४॥
हे मुनियोंके मनरूपी मानसरीवरमें निरन्तर निवास करनेवाले ईस! आपके
चाणकमल ब्रह्माजी और शिवजीके द्वारा वन्दित हैं। आप रघुकुलके केतु, वेदमर्यादाके
रक्षक और काल, कर्म, स्वभाव तथा गुण [ रूप बन्धनों ] के मक्षक (नाशक) हैं॥४॥

तारन तरन हरन सब द्रपन। तुलसिदास प्रभु त्रिभुवन भूषन॥ ५॥
आए तरन तारन (स्वयं तरे हुए और दूसरोंको तारनेवाले ) तथा सब दोषोंको
हरनेवाले हैं। तीनों लोकोंके विभूपण आप ही तुलसीदासके स्वामी हैं॥ ५॥
दो॰—वार वार अस्तुति करि प्रेम सहित सिरु नाइ।
वास भवन सनकादि गे अति अभीष्ट वर पाइ॥ ६५॥
प्रेमसहित वार-पार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यन्त मनचाहा
वर पाकर सनकादि मुनि व्रहालोकको गये॥ ३५॥

ची० —सनकादिक विधि लोक सिवाए। श्रातन्ह राम चरन सिरु नाए॥

प्छत प्रभुष्टि सकल सकुवाहीं। चितविह सब मारतसुत पाहीं॥ १॥

सनकादि सुनि ब्रहालोकको चले गये। तब भाइयोंने श्रीरामजीके चरणोंमें सिरु
नवाया। सब भाई प्रभुषे पूछते सकुचाते हैं [इसिलिये] सब हनुमान्जीकी ओर देख रहे हैं।१।

सुनी चहहिं प्रभु सुख के बानी। जो सुनि होइ सकल श्रम हानी॥

अंतरजामी प्रभु सभ जाना। बृहत कहहु काह हनुमाना॥ २॥

वे प्रभुक्ते श्रीनुखकी वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे श्रमीका नाद्य हो

जाता है। अन्तर्यामी प्रभु सब जान गये और पूछने लगे — कहो हनुमान्। क्या बात है।॥२॥

जोरि पानि कह तब हनुमंता। सुनहु दीनदयाल भगवंता॥

नाथ भरत कछु पूँछन चहहीं। प्रस्न करत मन सकुचत अहहीं॥ ३॥

तय हनुमान्जी हाथ जोड़कर वोले — हे दीनदयाल भगवान्। सुनिये। हे नाथ!

भरतजी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रक्न करते मनमें सकुचा रहे हैं॥ ३॥

भरतजी दृश्च पूछना चाहते है, पर प्रश्न करत मनम सकुचा रहे हैं ॥ ३ ॥
तुम्ह जानहु किप मोर सुभाक । भरतिह मोहि कह्यु अंतर काक ॥
सुनि वसु यचन भरत गहै चरना । सुनहु नाथ प्रनतारित हरना ॥ ४ ॥
[ भगवानने कहा—] हनुमान् ! तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो । भरतके और मेरे बीचमें, कभी भी कोई अन्तर ( भेद ) है ! प्रसुके वचन सुनकर भरतजीने उनके चरणपकड़ लिये [ और कहा—] हे नाथ ! हे शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले ! सुनिये ॥ ४ ॥

दो॰—नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहुँ सोक न मोह।
केवल रूपा नुम्हारिष्ठि रूपानंद संदोह ॥ ३६ ॥
हे नाथ ! न तो मुझे कुछ सन्देह है और न स्वप्नमें मी शोक और मोह है । है
कुपा और आनन्दक समूह ! यह केवल आपकी ही कुपाका फल है ॥ ३६ ॥
ची०—करईं कुपानिधि एक दिठाई। मैं सेवक सुम्ह जन सुखदाई ॥
संतन्ह के महिमा रघुराई। बहु बिच्च बेद पुरानन्ह गाई ॥ १ ॥
तथापि हे कुपानिधान ! मैं आपसे एक घृष्टता करता हूँ । मैं सेवक हूँ और आप
सेवकको सुख देनेवाले हैं [इससे मेरी घृष्टताको क्षमा कीजिये और मेरे प्रश्नका उत्तर देकर

सुख दीजिये ] । हे रघुनाथजी ! वेद-पुराणोने संतांकी महिमा बहुत प्रकारसे गायी है ॥ १ ॥ श्रीमुख तुम्ह पुनि कोन्हि बड़ाई । तिन्ह पर प्रभुद्दि प्रीति अधिकाई ॥ सुना चहुउँ प्रभु तिन्ह कर लच्छन । कृपार्सिधु गुन ग्यान विचच्छन ॥ २ ॥ आपने भी अपने श्रीमुख उनकी बड़ाई की है और उनपर प्रभु (आर) का प्रेम भी बहुत है । हे प्रभो ! में उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ । आप कृपांक समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञानमें अत्यन्त निपुण हैं ॥ २ ॥

संत असंत भेद विलगाई। प्रनतपाल मोहि कहतु युद्धाई॥ संतन्ह के लच्छन सुनु आता। अगनित श्रुति पुरान विल्याता॥ ३॥ हे शरणागतका पालन करनेवाले! संत और असंतक भेद अलग-अलग करके सुझको समझाकर कहिये। [ श्रीरामर्जने कहा— ] हे भाई! संतांके लक्षण ( गुण ) असंख्य हैं। जो वेद और पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं॥ ३॥

संत असंतिन्ह के असि करनी। जिमि कुछर चंद्रम आचरनी।।
काटइ परसु मलय सुनु भाई। निज्ञ गुन देइ सुगंध बसाई॥ ४॥
संत और असंतोंकी करनी ऐभी है जैसे कुल्हाड़ी और चन्द्रनका आचरण होता
है। हे भाई। सुनोः कुल्हाड़ी चन्द्रनको काटती है [ क्योंकि उसका स्वभाव या काम
ही बुश्लोंको काटना है]। किन्तु चन्द्रन [ अपने स्वभाववदा ] अपना गुण देकर उसे
( काटनेवाळी कुल्हाड़ीको ) सुगन्धसे सुवासित कर देता है ॥ ४॥

दो॰—तात सुर सीसन्ह चढ़त जग वहाम श्रीखंड। अनल दाहि पीटत घनहिं परसु वदन यह दंड॥ ३७॥ इसी गुणके कारण चन्दन देवताओंके सिराँगर चढ़ता है और जगत्का भिय हो रहा है और कुल्हाड़ीके मुखको यह दण्ड मिलता है कि उसको आगमें जलाकर फिर घनसे पीटते हैं॥ ३७॥

चौ०-विषय अलंपट सील गुनाकर। पर दुख दुख मुख सुख देखे पर॥
सम अभूतिरेषु विमद विरागी। लोभामरप हरप भय त्यागी॥ १॥
संत विपयोंमें लंपट (लिप्त) नहीं होते, शील और सहुणोंकी खान होते हैं। उन्हें
पराया दुःख देखकर दुःख और सुख देखकर सुख होता है। वे [ सबमें, सर्वन्न, सब
समय] समता रखते हैं, उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है, वे मदसे रहित और
वैराग्यवान् होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्प और भयका त्याग किये हुए रहते हैं॥ १॥
कोमलचित दीनन्ह पर दाया। मन नव का स्थान

कोमलित दीनन्ह पर दाया। मन वच क्रम मम भगति अमाया॥
सबिह मानप्रद आपु अमानी। भरत प्रान सम मम ते प्रानी॥ २॥
उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनोंपर दया करते हैं तथा मन, वचन
और कमेंसे मेरी निष्कपट (विशुद्ध) मिक्त करते हैं। सबको सम्मान देते हैं, पर स्वयं

मानरिहत होते हैं | हे भरत | वे प्राणी (संतजन) मेरे प्राणोंके समान हैं || २ ||
बिगत काम मम नाम परायन | सांति बिरित बिनती मुदितायन ||
सीतलता सरलता मयत्री | द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री || ३ ||
उनको कोई कामना नहीं होती | वे मेरे नामके परायण होते हैं | शान्ति, वैराग्य,
विनय और प्रसन्नताके घर होते हैं | उनमें शीतलता, सरलता, सत्रके प्रति मित्रभाव और
बाह्मणके चरणोंमें प्रीति होती है, जो धर्मोंको उत्पन्न करनेवाली है || ३ ||

ए सब लच्छन बसिंह जासु उर । जानेहु तात संत संतत फुर ॥ सम दम नियम नीति निंह डोलिंह । परुष बचन कबहूँ निंह बोलिंह ॥ ४ ॥ हे तात ! ये सब लक्षण जिसके हृदयमें बसते हों उसको सदा सचा संत जानना । जो शम (मनके नियह), दम (इन्द्रियोंके नियह), नियम और नीतिसे कमी विचलित नहीं होते और मुखसे कभी कटोर वचन नहीं योलते; ॥ ४ ॥

दो॰—िनदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज।
ते सज्जन मम प्रानिषय गुन मंदिर सुख पुंज॥ ३८॥
जिन्हें निन्दा और स्तुति (बड़ाई) दोनों समान हैं और मेरे चरणकमलोंमें
जिनकी ममता है, वे गुणोंके धाम और सुखकी राशि संतजन मुझे प्राणोंके समान
प्रिय हैं ॥ ३८॥

चौ०-सुनहु असंतन्ह केर सुभात । भूलेहुँ संगति करिश्न न कात ॥
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई । जिमि कपिलहि घालइ हरहाई ॥ १ ॥
अव असंतों (दुष्टों) का स्वभाव सुनो; कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं
करनी चाहिये । उनका संग सदा दुःख देनेवाला होता है । जैसे हरहाई ( बुरी जातिकी )
नाय कितला (सीधी और दुधार ) गायको अपने संगसे नष्ट कर डालती है ॥ १ ॥

खलन्ह हृद्यें अति ताप बिसेषी। जरिंह सदा पर संपित देखी॥ जह कहुँ निंदा सुनिंह पराई। हरषिं मनहुँ परी निधि पाई॥ २॥ दुर्धोंके हृद्यमें बहुत अधिक संताप रहता है। वे परायी सम्पत्ति (सुख) देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ-कहीं दूसरेकी निन्दा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हिषत होते हैं मानो रास्तोमें पड़ी निधि (खजाना) पा ली हो॥ २॥

काम क्रोध मद लोभ परायन। निर्देश कपटी कुटिल मलायन॥
बयर अकारन सब काहू सों। जो कर हित अनहित ताहू सों॥३॥
वे काम, क्रोश, मद और लोभके पगयण तथा निर्देश, कपटी, कुटिल और पापोंके घर होते हैं। वे विना हे कारण सब किसीसे वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है
उसके साथ भी जुराई करते हैं॥३॥

सूछह् लेना झ्छह देना। झुछह भोजन झुछ चयेना॥
योलहिं मधुर बचन जिमि मोरा। खाइ महा अहि हृद्य कठोरा॥ ४॥
उनका झुटा ही लेना और झुटा ही देना होता है। झुटा ही भोजन होता है और झुटा
ही चयेना होता है (अर्थात् वे लेने-देनेके व्यवहारमें झुटका आश्रय लेकर दूगरोंका हक
मार लेते हैं अथवा झुटी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपये ले लिये, करो डींका
दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चनेकी रोटी और कहते हैं कि आज खूय माल
खाकर आये। अथवा चयेना चयाकर रह जाते हैं और कहते हैं हम बढ़िया भोजनसे
वैराग्य है, इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातोंमें झुट ही योला करते हैं। ) जैसे
मोर [बहुत मीटा योलता है, परन्तु उस ] का हृदय ऐसा कटोर होता है कि यह
महान विषेले साँपोंको भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपरसे भीटे वचन बालते हैं
[परन्तु हृदयके बड़े ही निर्दयी होते हैं]॥ ४॥

दो॰—पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद ।
ते नर पाँवर पापमय देह धरें मनुजाद ॥ ३९॥
वे दूसरोंसे द्रोह करते हैं और परायी स्त्री, पराये धन तथा परायी निन्दामें आसक्त
रहते हैं । वे पामर और पापमय मनुष्य नर-झरीर धारण किये हुए राझस ही हैं ॥ ३९॥
चौ॰—कोभह भोदन स्रोभइ डासन । सिस्नोदर पर जमपुर ज्ञास न ॥

काहू की जों सुनिह चड़ाई। स्वास लेहि जनु जूड़ी आई॥ १॥ लोभही उनका ओढ़ना और लोभ ही विद्योना होता है (अर्थात् लोभहीसे वे सदा घिरे हुए रहते हैं )। वे पशुओं के समान आहार और मैथुनके ही परायण होते हैं, उन्हें यमपुरका भय नहीं लगता। यदि किसीकी वड़ाई सुन पाते हैं, तो वे ऐसी [दु:स्वभरी] साँस लेते हैं मानो उन्हें जुड़ी आ गयी हो॥ १॥

जब काहू के देखिंह विपती। सुखी भए मानहुँ जग नृपती॥ स्वारथ रत परिवार बिरोधी। छंपट काम छोभ अति क्रोधी॥२॥ और जब किसीकी विपत्ति देखते हैं, तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत्भरके राजा हो गये हीं। वे स्वार्थपरायण, परिवारवार्छोंके विरोधी, काम और छोभके कारण छंपट और अत्यन्त क्रोधी होते हैं॥२॥

मातु पिता गुर विप्र न मानिहै। आपु गए अरु घालिहै आनिहैं॥ करिंह मोह बस द्रोह परावा। संत संग हिर कथा न भावा॥ ३॥ वे माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण किसीको नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहतेहैं, [साथ ही अपने संगरे] दूसरोंको भी नष्ट करते हैं। मोहबश दूसरोंसे द्रोह करते हैं। उन्हें न संतोंका सङ्क अच्छा छगता है, न भगवान्की कथा ही सुहाती है॥ ३॥ अवगुन सिंधु मंद्रमति कामी। वेद विदूषक परधन स्वामी॥ विष्र होत पर द्रोह बिसेपा। दंभ कपट निर्ध धरे सुवेषा॥ ४॥ वे अवगुणांके समुद्र, मन्दर्गुद्धि, कामी (रागयुक्त), वेदोंके निन्दक और जबर्दस्ती पराये धनके न्वामी (लूटनेवाले) होते हैं। वे दूसरोंसे द्रोह तो करते ही हैं। परन्तु ज्ञालण-द्रोह विशेषताने करने हैं। उनके हृद्यमें दम्म और कपट मरा रहता है, परन्तु वे [अपरसे] सुन्दर थेप भारण किये रहते हैं॥ ४॥

दो॰— ऐसे अभ्रम मनुज खल कृतजुग न्नेताँ नाहि। द्वापर फाउन एंद वहु होइहर्हि कलिजुग माहि॥ ४०॥ ऐसे नीच और दुए मनुप्य सत्ययुग और नेतामें नहीं होते। द्वापरमें थोड़े-से होंगे

और फलियुगमें तो इनके शुंड-के-शुंड होंगे ॥ ४० ॥

ची०-पर हित सरिस धर्म निह भाई। पर पीवा सम निह अधमाई॥
निर्नेय सकल पुरान वेद कर। कहेउँ तात जानिह कोबिद नर॥ १॥
ऐ भाई! दूसरोंकी भलाईके समान कोई धर्म नहीं है और दूसरोंको दु:ख पहुँचानेके समान कोई नीचता (पाप) नहीं है। हे तात! समस्त पुराणों और वेदींका यह निर्णय
(निश्चित सिद्धान्त) मेंने तुमसे कहा है। इस बातको पण्डितलोग जानते हैं॥१॥

नर सरीर घरि जे पर पीरा। करिंह ते सहिंह महा भव भीरा॥

करिंह मोह यम नर अघ नाना। स्वास्थ रत परलोक नसाना॥ २॥

मनुष्यका द्वारीर धारण करके जो लोग दूसरोंको दुःख पहुँचाते हैं, उनको जन्ममृत्युके महान् संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवक्ष स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप
करते हैं, इसीसे उनका पग्लोक नष्ट हुआ रहता है॥ २॥

कालरूप तिन्ह कहँ में भाता। सुभ अरु असुभ कर्म फल दाता॥
अस बिचारि जे परम सथाने। भजिह मोहि संसत दुव जाने॥ ३॥
हे भाई! में उनके लिये कालरूप (भयंकर) हूँ और उनके अच्छे और बुरे
कमोंका [यथायोग्य] फल देनेवाला हूँ। ऐसा विचारकर जो लोग परम चतुर हैं वे
संसार [के प्रवाह] को दु:लरूप जानकर मुझे ही भजते हैं॥ ३॥

त्यागिहं कर्म सुभासुभ दायक। अजिहं मोहि सुर नर मुनि नायक॥
संत असंतन्ह के गुन भाषे। ते न परिष्टं भव जिन्ह लिख राखे॥ ४॥
इसीसे वे शुभ और अशुभ फल देनेवाले कर्मोंको त्यागकर देवताः मनुष्य और
मुनियोंके नायक मुझको भजते हैं। [इस प्रकार ] मैंने संतों और असंतोंके गुण कहे।
जिन लोगोंने इन गुणोंको समझ रक्ष्या है। वे जन्म-मरणके चक्करमें नहीं पड़ते॥ ४॥

दो॰—सुनदु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक। गुन यह उभय न देखिअहिं देखिअ सो अविवेक ॥ ४१ ॥ हे तात ! सुनो, मायासे रचे हुए ही अनेक ( मत्र ) गुण और दांप हैं ( इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है ) । गुण ( त्रियक ) इमीनें है कि दोनों ही न देनें जायें; इन्हें देखना ही अविवेक है ॥ ४१ ॥

चौ०-श्रीमुख वचन सुनत सब भाई। हरवे श्रेम न हर्द्य समाई॥ करिं विनय अति बारिहं बारा। हन्मान हिस्रें हरप अगरा॥ ३ ॥ भगवान्के श्रीपुरवसे ये वचन मुनयर सब भाई हिर्दित हो गये। प्रेम उनके हर्द्यों में समाता नहीं। वे बार-बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान्वीके हर्द्यों अपार हर्ष है॥ १॥

पुनि रघुपति निज्ञ संदिर राण् । पृष्टि विधि चरिन करत निन नण् ॥ बार बार नारद सुनि आविष्टे । चरित पुनीत राम के गार्वार्ट ॥ २ ॥ तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी अपने महलको गये । इस प्रकार वे निन्य नयी खोला करते हैं । नारद सुनि अयोध्यामें बार-बार आते हैं और श्राकर धौरामजीके पवित्र चरित्र गार्ते हैं ॥ २॥

नित नव चरित देखि सुनि जाहीं। ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं॥
सुनि विरंचि अतिसय सुन्व मानहिं। पुनि पुनि नान करहु गुन गानिं ॥ ३ ॥
सुनि यहाँसे नित्य नथे-नथे चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक्से जाकर मय
कथा कहते हैं। ब्रह्माजी सुनकर अत्यन्त सुन्व मानते हैं [और कहते हैं—]हे तात!
बार-बार श्रीरामजीके गुणोंका गान करो॥ ३॥

सनकादिक नारदिह सराहिहं। जद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहि ।

सुनि सुन गान समाधि विसारी। सादर सुनिहं परम अधिकारी॥ ४॥
सनकादि मुनि नारदर्जाकी सराहना करते हैं। यद्यपि वे ( ननकादि ) मुनि ब्रह्मनिष्ट हैं। परन्तु श्रीरामजीका गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्मतमाधिको भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उमे सुनते हैं। वे [ रामकथा सुननेके ] श्रेष्ठ अविकारी हैं॥ ४॥

दो॰--जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिं तजि ध्यान।

जे हिर कथाँ न करहिं रित निन्ह के हिय पापान ॥ ४२ ॥
सनकादि मुनि-जैसे जीवनमुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुप भी ध्यान (ब्रह्म-समाधि)
छोड़कर श्रीरामजीके चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्रीहरिकी कथासे प्रेम नहीं
करते, उनके हृदय [सचमुच ही] पत्थर [के समान]हैं॥ ४२ ॥

चौ०-एक बार रघुनाथ बोलाए। गुर द्वित पुरवासी सब आए॥ वैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन। बोले बचन भगत भव भंजन॥ १॥ एक बार श्रीरघुनाथजीके बुलाये हुए गुरु विश्वष्ठजी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर-निवासी सभामें आये। जब गुरु, मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग्य बैट गये, तब भक्तोंके जन्म-मरणको मिटानेवाले श्रीरामजी वचन बोले---॥ १॥ सुनहु सकल पुरजन सम बानी। कहतें न कल्ल समता उर आती॥
नहिं भनीति नहिं कल्ल प्रमुताई। सुनहु करहु जो तुम्हिह सोहाई॥ २॥
दे समस्त नगरिनवासियो! मेरी बात सुनिये। यह बात में हृदयमें कुल समता
लाकर नहीं कहता हूँ। न अनीतिकी बात कहता हूँ और न इसमें कुल प्रमुता ही है।
इसलिये [ संकोच और भय छोड़कर, ध्यान देकर ] मेरी बातोंको सुन लो और [ किर ]
यदि तुग्हें अच्छी लगे, तो उसके अनुसार करो!॥ २॥

सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन मानै जोई॥
जों अनीति कछु भाषों भाई। तो मोहि वरजहु भय बिसराई॥ ३॥
वहीं मेरा सेवक है और वहीं प्रियतम हैं। जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई। यदि मैं
छुछ अनीतिकी वात कहूँ तो मय भुलाकर (वेखटके) मुझे रोक देना॥ ३॥
वहें भाग मानुप तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन्ह गावा॥
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहिं परलोक सँवारा॥ ४॥
वड़े भाग्यमे यह मनुष्यशरीर मिला है। सब ग्रन्थोंने यही कहा है कि यह शरीर
देवताओंको भी दुर्लभ है (किटनतासे मिलता है)। यह साधनका धाम और मोक्षका

दोः — सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पिछिनाइ।

कालिह कमीह ईस्वरिह मिथ्या दोष लगाइ॥ ४३॥

वह परलोकमें दुःख पाता है, सिर पीट-पीटकर पछताता है तथा [अपना दोष नः
समझकर ] कालपर, कमीपर और ईश्वरपर मिथ्या दोप लगाता है॥ ४३॥

ची०-एहि तन कर फल विपय न भाई। स्वर्गंड स्वल्प अंत दुखदाई॥

नर तनु पाइ विपय मन देहीं। पलिट सुधा ते सठ विष देहीं॥ १॥

हे भाई! इस शरीरके प्राप्त होनेका फल विषयभोग नहीं है। [इस जगतके भोगोंकी तो वात ही क्या ] स्वर्गका भोग भी बहुत थोड़ा है और अन्तमें दुःख देनेवाला है। अतः जो लोग मनुष्यशरीर पाकर विषयोंमें मन लगा देते हैं। वे मूर्ख अमृतको

दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया। ॥ ४॥

बदलकर विप ले लेते हैं ॥ १ ॥

ताहि कवहुँ भल कहइ न कोई। गुंजा यहइ परस मनि खोई॥
आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि अमत यह जिव अबिनासी॥ २ ॥
जो पारसमणिको खोकर वदलेमें घुँघुची ले लेता है, उसको कभी कोई भला
( बुद्धिमान् ) नहीं कहता। यह अविनाशी जीव [ अण्डज, स्वेदज, जरायुज और उद्सिक ] चार खानों और चौरासी लाल योनियोंमें चक्कर लगाता रहता है॥ २॥

फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुमाव गुन घेरा॥ कवहुँक करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही॥३॥ मायाकी प्रेरणासे काल, कर्म, स्वभाव और गुणसे विरा हुआ (इनके वदामें हुआ) यह सदा भटकता रहता है। विना ही कारण स्नेह करनेवाल ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्यका शरीर देने हैं॥ ३॥

नर तेज भवं वारिधि कहुँ वेरो । सन्मुख मस्त अनुग्रह मेरो ॥ करनधार सदगुर इद नावा । हुर्लभ साज सुलभ करि पावा ॥ ४ ॥ यह मनुष्यका शरीर भवसागर [से तारने ] के लिये वेड़ा (जहाज) है । मेरी इपा ही अनुकूल वायु है । सट्गुरु इम मजबूत जहाजके कर्णधार (खेनेवाले) हैं । इस प्रकार दुर्लभ (कठिनतासे मिलनेवाले) साधन सुलभ होकर (भगवत्कृपासे सहज ही) उसे प्राप्त हो गये हैं, ॥ ४ ॥

दो॰—जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाइ। सो कृत निद्क मंदमति आत्माहन गति जाह ॥ ४४॥ जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागरसे न तरे, वह कृतष्न और मन्द-बुद्धि है और आत्महत्या करनेवालेकी गतिको प्राप्त होता है॥ ४४॥

चौ०-जौं परलोक इहाँ सुख चहहू। सुनि मम बचन हृद्यँ दृढ़ गहहू ॥ सुक्रभ सुखद मारग यह भाई। भगति मोरि पुरान श्रुति गाई॥ १॥

[ यदि परलोकमें और यहाँ दोनों जगह ] मुख चाहते हो। तो मेरे वचन मुनकर उन्हें हृदयमें हदताते पकड़ रक्खों । हे भाई ! यह मेरी भक्तिका मार्ग मुलभ और मुखदायक है। पुराणों और वेदोंने इसे गाया है ॥ १॥

ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका। साधन कठिन न मन कहूँ देका॥ करत कष्ट बहु पावह कोऊ। भिक्त हीन मोहि प्रियनिह सोऊ॥ २॥ ज्ञान अगम (दुर्गम) है, [और] उसकी प्राप्तिमें अनेकों विष्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मनके लिये कोई आधार नहीं है। बहुत कप्ट करनेपर कोई उसे पाभी लेता है, तो वह भी भक्तिरहित होनेसे मुझको प्रिय नहीं होता॥ २॥

भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। बितु सतसंग न पावहिं प्रानी॥
पुन्य पुंज बितु मिलहिं न संता। सतसंगति संस्रित कर संता॥३॥
भक्ति स्वतन्त्र है और सब सुर्खोकी खान है। परन्तु सत्संग (संतोंके संग) के
बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते। और पुण्यसमूहके बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही
संस्रित (जन्म-मरणके चक्र) का अन्त करती है॥३॥

पुन्य एक जग महुँ निहं दूजा। मन क्रम बचन वित्र पद पूजा॥ सानुकूळ तेहि पर भुनि देवा। जो तिज कपटु करइ द्विज सेवा॥ ४॥ जगत्में पुण्य एक ही है, [ उसके समान ] दूसरा नहीं। वह है—मन, कर्म और पचनसे ब्राह्मणोंके चरणोंकी पूजा करना। जो कपटका त्याग करके ब्राह्मणोंकी सेवा करता है उरापर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं ॥ ४ ॥

दो॰—औरउ एक गुपुत मत सबिह कहउँ कर जोरि। संकर भजन विना नर भगति न पावह मोरि॥ ४५॥ और भी एक गुप्त मत है। में उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शङ्करजीके भजन विना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता॥ ४५॥

ची०-कहहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥
सरल सुभाव न मन कुटिलाई । जथा लाम संतोष सदाई ॥ १ ॥
फहो तो भिक्तमार्गमें कौन-सा परिश्रम है ? इसमें न योगकी आवश्यकता है, न
यश, जप, तप और उपवासकी ! [ यहाँ इतना ही आवश्यक है कि ] सरल स्वभाव हो,
गनमें कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसीमें सदा सन्तोष रक्खे ॥ १ ॥

मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तो कहहु कहा बिस्तासा॥
यहुत कहुँ का कथा बढ़ाई। एहि आचरन बस्य मैं भाई॥ २॥
मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्योंकी आशा करता है, तो तुम्हीं कहो, उसका
क्या निश्वास है ? (अर्थात् उसकी मुझपर आसा बहुत ही निर्वल है।) बहुत बात
यदाकर क्या कहूँ ? हे भाइयो ! मैं तो इसी आचरणके क्योमें हूँ॥ २॥

वेर न विग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा॥
अनारंभ अनिकेत अमानी। अनव अरोप दच्छ बिग्यानी॥३॥
न किसीसे वेर करे, न लड़ाई-झगड़ा करे, न आशा रक्खें, न भय ही करे।
उसके लिये सभी दिशाएँ सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरम्म (फलकी इच्छासे
कर्म) नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है (जिसकी घरमें ममता नहीं है),
जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो [भिक्त करनेमें] निपुण और
विज्ञानवान है॥३॥

प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। तृन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा॥
भगति पच्छ हठ निहं सठताई। द्रुप्ट तर्क सब दूरि बहाई॥ ४॥
संतजनोंके संसर्ग (सत्तङ्ग) से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मनमें सब विषयं यहाँतक कि स्वर्ग और मुक्तितक [ भक्तिके सामने ] तृणके समान हैं, जो भक्तिके पक्षमें हठ
करता है, पर [ दूसरे मतका खण्डन करनेकी ] मूर्खता नहीं करता तथा जिसने सब
कुतकोंको दूर यहा दिया है, ॥ ४॥

दो॰—मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह।
ता कर खुख सोइ जानइ परानंद संदोह॥ ४६॥
जो मेरे गुणसमूहोंके और मेरे नामके परायण है, एवं ममता, मद और मोहसे रहित
है, उसका सुख वही जानता है, जो [परमात्मारूप] परमानन्दराशिको प्राप्त है॥ ४६॥

चौ०-सुनत सुधासम बचन राम के। गहे सविन पद कृपा धाम के।।
जननि जनक गुर बंधु हमारे। कृपा निधान प्रान ते प्यारे॥ १॥
श्रीरामचन्द्रजीके अमृतके समान बचन सुनकर सवने कृपाधामके चरण पकड़
लिये [और कहा--] हे कृपानिधान! आप हमारे माता, पिता, गुरु, भाई सव कुछ हैं
और प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं॥ १॥

तनु घनु धाम राम हितकारी। सब विधि तुम्ह प्रनतारित हारी॥
असि सिख तुम्ह बिनु देह न कोऊ। मातु पिता स्वारथ रत ओऊ॥ २॥
और हे शरणागतके दुःख हरनेवाले रामजी! आप ही हमारे शरीर, धन, घरद्वार और सभी प्रकारसे हित करनेवाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं
दे सकता। माता-पिता [हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं] परन्तु वे भी स्वार्थपरायण
हैं [इसिलये ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते ]॥ २॥

हेतु रहित जग छग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी॥
स्वारथ मीत सकल जग माहीं। सपनेहुँ प्रभु परमारथ नाहीं॥ ३॥
हे असुरोंके शत्रु! जगत्में विना हेतुके (निःस्वार्थ) उपकार करनेवाले तो दो
ही हैं—एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत्में [शेष] सभी स्वार्थके मित्र हैं। हे
प्रभो ! उनमें स्वप्नमें भी परमार्थका माव नहीं है ॥ ३॥

सब के बचन प्रेम रस साने। सुनि रघुनाथ हृद्यँ हरवाने॥
निज निज गृह गए भायसु पाई। बरनत प्रभु बतकही सुहाई॥ ४॥
सबके प्रेमरसमें सने हुए वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी हृद्यमें हिर्वेत हुए। फिर
आज्ञा पाकर सब प्रमुकी सुन्दर बातचीतका वर्णन करते हुए अपने-अपने घर गये॥४॥

दो॰ उमा अवधवासी नर नारि कृतारथ रूप।

वहा सचिदानंद घन रघुनायक जहँ भूप॥ ४७॥

[ शिवजी कहते हैं—] है उमा। अयोध्यामें रहनेवाले पुरुष और स्त्री सभी

कृतार्थस्वरूप हैं; जहाँ स्वयं सचिदानन्दधन ब्रह्म श्रीरघुनाथजी राजा हैं॥ ४७॥

ची०-एक बार बसिष्ट मुनि आए। जहाँ राम सुखधाम सुहाए॥

अति आदर रघुनायकं कीन्हा। पद पखारि पादोदक छीन्हा॥ १॥ एक बार मुनि विशिष्ठजी वहाँ आये जहाँ सुन्दर सुखके धाम श्रीरामजी थे। श्रीरघुनायजीने उनका बहुत ही आदर-सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणा-मृत छिया॥ १॥

राम सुनहु मुनि कह कर जोरी। कृपासिंधु विनती कछु मोरी॥ देखि देखि आचरन तुम्हारा। होत मोह मम हृद्य अपारा॥ २॥ मुनिने हाथ बोड़कर कहा है कृपासागर श्रीरामजी ! मेरी कुछ विनती सुनिये । आपके आचरणों ( मनुष्योचित चरित्रों ) को देख-देखकर मेरे हृदयमें अपार मोह ( भ्रम ) होता है ॥ २ ॥

महिमा अमिति वेद नहिं जाना। में केहि माँति कहउँ भगवाना॥
उपरोहित्य कर्म अति मंदा। वेद पुरान सुमृति कर निंदा॥ ३॥
हे भगवन्! आपकी महिमाकी सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते। फिर
में किस प्रकार कह सकता हूँ १ पुरोहितीका कर्म (पेशा) बहुत ही नीचा है। वेद,
पुराण और स्मृति सभी इसकी निन्दा करते हैं॥ ३॥

जय न लेर्ड में तब बिधि मोही। कहा लाभ आगें सुत तोही॥
परमातमा बहा गर रूपा। होह्हि रघुकुल भूषन भूपा॥ ४॥
जय में उसे (सूर्यवंशकी पुरोहितीका काम) नहीं लेता था, तब ब्रह्माजीने मुझे
कहा था—हे पुत्र! इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा
मनुष्यरूप धारण कर रघुकुलके भूषण राजा होंगे॥ ४॥

दो॰—तय में हृद्यँ विचारा जोग जग्य व्रत दान।
जा कहुँ करिश सो पैहुँ धर्म न एहि सम आन ॥ ४८॥
तय मेंने हृद्यमें विचार किया कि जिसके लिये योग, यह, व्रत और दान किये
जाते हैं इसी उसे में किमेरी पा जाऊँगा; तव तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही
नहीं है ॥ ४८॥

ची०-जप तप नियम जोग निज धर्मा। श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा॥ ग्यान दया दम तीरथ मजन। जहूँ छगि धर्म कहत श्रुति सजन॥ १॥ जप, तप, नियम, योग, अपने-अपने [वर्णाश्रमके] धर्म, श्रुतियोंसे उत्पन्न (वेदविहित) बहुत-से ग्रुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम (इन्द्रियनिग्रह), तीर्थस्तान आदि जहाँतक वेद और संतजनोंने धर्म कहे हैं [उनके करनेका]—॥ १॥

आगम निगम पुरान अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥
तव पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर॥ २॥
[तथा] हे प्रमो! अनेक तन्त्र, वेद और पुराणोंके पढ़ने और सुननेका सर्वोत्तम
फल एक ही है और सब साधनोंका भी यही एक सुन्दर फल है कि आपके चरणकमलोंमें
सदा-सर्वदा प्रेम हो॥ २॥

ह्रट्रइ मल कि मलिंह के घोएँ। चृत कि पाव कोइ बारि बिलोएँ॥ प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभिअंतर मल कबहुँ न जाई॥ ३॥ मैलसे घोनेसे क्या मैल झूटता है ! जलके मथनेसे क्या कोई घी पा सकता है ! [ उसी प्रकार ] हे रघुनाथजी ! प्रेम-मिक्सपी [ निर्मल ] जलके विना अन्तःकरणका मल कभी नहीं जाता ॥ ३ ॥

सोइ सर्वेग्य तग्य सोइ पंडित । सोइ गुन गृह विग्यान अखंडित ॥

इच्छ सकल लच्छन जुत सोई । जाकें पद सरोज रित होई ॥ ४ ॥

वही सर्वेज्ञ है, वही तत्त्वज्ञ और पण्डित है, वही गुणांका घर और अखण्ड

विज्ञानवान् हैं; वही चतुर और सब सुलक्षणोंसे युक्त है, जिसका आपके चरणकमलोंमें

प्रेम है ॥ ४ ॥

दो॰ नाथ एक वर मागउँ राम रूपा करि देहु।
जन्म जन्म प्रभु एद कमल कव हुँ घट जिन नेहु॥ ४९॥
हे नाथ ! हे श्रीरामजी ! मैं आपसे एक वर माँगता हूँ, कृपा करके दीजिये। प्रभु
(आप) के चरणकमलोंमें मेरा प्रेम जन्म-जन्मान्तरमें भी कभी न घटे॥ ४९॥
चौ० अस कहि मुनि बसिप्ट गृह आए। कृपासिंधु के मन अति भाए॥

हन्सान भरतादिक भाता। संग लिए सेवक सुखदाता॥ १॥ ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठजी घर आये। वे कृपासागर श्रीरामजीके मनको बहुत ही अच्छे लगे। तदनन्तर सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरामजीने हनुमान्जी तथा भरतजी आदि माइयोंको साथ लिया॥ १॥

पुनि कृपाल पुर बाहेर गए। गज स्य तुरग मगावत भए॥
देखि कृपा करि सकल सराहे। दिए उचित जिन्ह जिन्ह तेह चाहे॥ २॥
और फिर कृपाल श्रीरामजी नगरके वाहर गये और वहाँ उन्होंने हायी। रथ और धोड़े मँगवाये; उन्हें देखकर, कृपा करके प्रमुने सबकी सराहना की और उनको जिस-जिसने चाहा। उस-उसको उचित जानकर दिया॥ २॥

हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई। गए जहाँ सीतल अवँराई॥
भरत दीन्ह निज बसन इसाई। बैठे प्रभु सेविह सब भाई॥३॥
संसारके सभी श्रमोंको हरनेवाले प्रभुने [हाथी, घोड़े आदि बाँटनेमें] श्रमका
अनुभव किया और [श्रम मिटानेको] वहाँ गये जहाँ शीतल अमराई (आमींका
वगीचा) थी। वहाँ भरतजीने अपना वस्त्र विका दिया। प्रभु उसपर बैठ गये और
सब माई उनकी सेवा करने लगे॥३॥

मास्तसुत तब मास्त करई। पुलक बपुप लोचन जल भरई॥
इन्मान सम निहं बड़भागी। निहं कोउ राम चरन अनुरागी॥ ४॥
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई॥ ५॥
उस समय पवनपुत्र इनुमान्जी पवन (पंखा) करने लगे। उनका शरीर पुलकित
हो गया और नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका] जल भर आया। [शिवजी कहने लगे—] हे
गिरिजे! इनुमान्जीके समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्रीरामजीके चरणोंका

प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवाकी [स्वयं ] प्रभुने अपने श्रीमुखसे बार-बार बड़ाई

हो -- तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल वीन। नावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन॥ ५०॥ उसी अनगरपर नारद मुनि द्वाथमें बीणा लिये हुए आये। वे श्रीरामजीकी हुरदर और नित्य नवीन रहनेयाटी कीर्ति गाने लगे ॥ ५० ॥

ी॰-मामयारोक्य पंकज लीचन। कृपा विलोकिन सीच विमोचन॥ नील तामरस स्थाम काम अरि। हृदय कंज मकरंद मञ्जप हरि॥ १॥ रुरापूर्वक देख हेनेयात्रसे शोकके छुड़ानेवाले हे कमलनयन ! मेरी ओर देखिये ( मुझपर भी मुसादष्टि कीजिये ) । हे हरि ! आप नील कमलके समान श्यासवर्ण और कानदेवके हात् नहादेवजीके हृदयकमलके मकरन्द (प्रेम-रस) के पान करनेवाले भगर हैं।। ह ॥

जागुधान वरुथ बल भंजन। सुनि सज्जन रंजन अध गंजन ॥ भन्तर सिंस नव युंद वलाहक। असरन सरन दीन जन गाहक॥ २॥ आर राजसींकी सेनाके बलको तोड़नेवाले हैं। मुनियों और संतजनोंको आनन्द देनेवाले और पार्विके नारा करनेवाले हैं। ब्राह्मणरूपी खेतीके लिये आप नये मेघसमूह र्रे और शरणहीनोंको शरण देनेवाले तथा दीन जनोंको अपने आश्रयमें ग्रहण करने-गाउँ हैं॥ २॥

भूत वहा विप्रक्त भार सिंह खंडित । खर दूपन विराध बध पंडित ॥ भूपयर । जय दसरथ कुछ कुमुद्द सुधाकर ॥ ३ ॥ सुखरूप रावनारि अपने याह्यलसे पृथ्वीके बड़े मारी वोझको नष्ट करनेवाले खर-दूषण और विराधके यथ करनेमें कुदाल, रावणके शत्रु, आनन्दस्वरूप, राजाओंमें श्रेष्ठ और दशरयके दुःरुरुपी कुमुदिनीके चन्द्रमा श्रीरामजी । आपकी जय हो ॥ ३ ॥

सुजस पुरान चिद्दित निगमागम । गावत सुर सुनि संत समागम ॥ कारुनीक व्यलीक मद खंडन। सब विधि कुसल कोसला मंडन ॥ ४॥ आपका सुन्दर यश पुराणों, वेदोंमें और तन्त्रादि शास्त्रोंमें प्रकट है। देवता, मुनि और संतोंके समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करनेवाले और झूठे मदका नाश करनेवालेः सव प्रकारसे कुराल ( निपुण ) भीअयोध्याजीके मूषण ही हैं ॥ ४ ॥

किल मल मधन नाम समताहन । तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥ ५ ॥ आपका नाम कलियुगके पापोंको मथ डालनेवाला और ममताको मारनेवाला है | हे तुलसीदासके प्रभु ! शरणागतकी रक्षा कीजिये ॥ ५ ॥

दो - प्रेम सहित मुनि नारद वर्रान राम गुन ग्राम। सोभासिश्च हृद्यँ घरि गए जहाँ विधि धाम ॥ ५१ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहोंका प्रेमपूर्वक वर्णन करके मुनि नारदजी शोभांक

समुद्र प्रमुको हृदयमें घरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गये ॥ ५१ ॥

चौ०-गिरिजा सुनह बिसद यह कथा। में सब कही मोरि मित जथा॥

राम चरित सत कोटि अपारा । श्रुति सारदा न घरने पारा ॥ १ ॥ [ शिवजी कहते हैं—] हे गिरिजे ! सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा, जैसी मेरी

बुद्धि थी, वैसी पूरी कह डाली । श्रीरामजीके चरित्र सी करोड़ [ अथवा ] अपार हैं। श्रति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते ॥ १॥

अनंत अनंत गुनानी। जन्म कर्मे अनंत नामानी॥ जल सीकर महि रज गनि जाहीं। रघुपित चरित न यरिन सिराहीं॥ २॥ भगवान श्रीराम अनन्त हैं; उनके गुण अनन्त हैं; जन्म, कर्म और नाम भी अनन्त हैं। जलकी बूँदें और पृथ्वीके रज-कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्रीरघुनाथजी-के चरित्र वर्णन करनेसे नहीं चुकते ॥ २ ॥

बिमल कथा हरि पद दायनी। भगति होइ सुनि अनपायनी॥ उमा कहिउँ सन कथा सुहाई। जो भुसुंदि खगपतिहि सुनाई॥३॥ यह पवित्र कथा भगवान्के परमपदको देनेवाली है। इसके सुननेसे अवित्रल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा ! मैंने वह सब सुन्दर कथा कही जो काकभुशुण्डिजीने गरुहजीको सनायी थी ॥ ३॥

कल्लुक राम गुन कहेउँ वलानी। अब का कहीं सो कहहु भवानी॥ सुनि सुभ कथा उमा हरवानी। बोली अति बिनीत मृदु वानी॥ ४॥ मैंने श्रीरामजीके कुछ थोड़े-से गुण वखानकर कहे हैं। हे भवानी ! सो कही, अब और क्या कहूँ १ श्रीरामजीकी मङ्गलमयी कथा सुनकर पार्वतीजी हर्पित हुई और अत्यन्त विनम्र तथा कोमल वाणी बोर्ली—॥ ४॥

धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। सुनेड राम गुन भव भय हारी॥ ५॥ हे त्रिपुरारि ! मैं घन्य हूँ, घन्य-घन्य हूँ, जो मैंने जन्म-मृत्युके भयको हरण करनेवाले श्रीरामजीके गुण (चरित्र ) सुने ॥ ५॥

दो॰--तुम्हरी कृपाँ कृपायतन अन कृतकृत्य न मोह। जाने उँ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह ॥ ५२ (क) ॥ हे कृपाधाम ! अव आपकी कृपासे में कृतकृत्य हो गयी । अव मुझे मोह नहीं रह गया । हे प्रभु ! मैं सिचदानन्द्घन प्रभु श्रीरामजीके प्रतापको जान गयी ॥ ५२ (क) ॥

नाथ तवानन ससि खवत कथा सुधा रघुबीर। श्रयन पुरुनिः मन पान करि नहिं अघात मतिधीर ॥ ५२ (ख) ॥ रे नाम ! आवका मुखरूपी चन्द्रमा श्रीरघुवीरकी कथारूपी अमृत वरसाता है। हे भीतभीर ! भेरा गन कर्णपुटोंसे उसे पीकर तृप्त नहीं होता ॥ ५२ ( ख ) ॥ नीर-राम चरित जे सुनत अघाहीं। रसविसेष जाना तिन्ह नाहीं॥

महासुनि जेक। हरि गुन सुनहिं निरंतर तेक ॥ १॥ शीरामजीके चरित्र सुनते-सुनते जो तृप्त हो जाते हैं ( वस कर देते हैं ), उन्होंने ती उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन्मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान्के गुण निगन्तर सुनते गाते हैं॥ १॥

भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा॥ विषद्नह कहूँ पुनि हरि गुन ग्रामा । अवन सुखद् अरु मन अभिरामा ॥ २ ॥ जो संगाररूपी सागरका पार पाना चाहता है उसके लिये तो श्रीरामजीकी कथा ट्ट नीयांक समान है। श्रीहरिके गुणसमूह तो विषयी लोगोंके लिये भी कानोंको सुख देनेवाले और मनको आनन्द देनेवाले हैं॥ २॥

श्रवनवंत अस को जग माहीं। जाहिन रघुपति चरित सोहाहीं॥ ते जद जीव निजात्मक घाती । जिन्हिह न रघुपति कथा सोहाती ॥ ३॥ जगन्मं कानवाला ऐसा कौन है जिसे श्रीरघुनाथजीके चरित्र न सुहाते हों। जिन्दें श्रीरधुनायजीकी कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्माकी हत्या करनेवाले हैं ॥ ३ ॥

हरिचरित्र मानस तुम्ह गावा। सुनि मैं नाथ अमितिसुख पावा॥ तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई। कानसुसुंडि गरुड़ प्रति गाई॥ ४॥ हे नाथ ! आपने श्रीरामचरितमानसका गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुन्दर कथा काकमुशुण्डिजीने गरुड़जीसे कही यी—॥४॥ दो॰—विरति ग्यान विग्यान हृ राम चरन अति नेह।

चायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥ ५३॥ सो कोएका शरीर पाकर भी काकसुशुण्डि वैराग्य, शान और विशानमें दृढ़ हैं, उनका श्रीरामजीके चरणोंमं अत्यन्त प्रेम है और उन्हें श्रीरघुनायजीकी मक्ति भी

प्राप्त है, इस वातका मुझे परम सन्देह हो रहा है ॥ ५३ ॥

चौ०-नर सहस्र महँ सुनहु पुरारी। कोउ एक होइ धर्म व्रतधारी॥ धर्मसील कोटिक महँ कोई। बिषय विमुख बिराग रत होई॥ १॥ हे त्रिपुरारि ! सुनिये, इजारों मनुष्योंमें कोई एक घर्मके व्रतका धारण करनेवाला होता है और करोड़ों घर्मात्माओंमें कोई एक विषयसे विमुख (विषयोंका स्वागी ) और वैराग्यपरायण होता है ॥ १ ॥

कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक ग्यान सकृत कोउ छहई॥ ग्यानवंत कोटिक सहँ कोऊ। जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ॥२॥ श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तोंमें कोई एक ही सम्यक् (यथार्थ) ज्ञानको प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियोंमें कोई एक ही जीवन्मुक्त होता है। जगत्में कोई विरला ही ऐसा (जीवन्मुक्त) होगा॥२॥

तिन्ह सहस्र महुँ सब सुख खानी। दुर्छभ बहा छीन विग्यानी॥

धर्मसील विरक्त अरु ग्यानी। जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी॥३॥ हजारों जीवनमुक्तोंमें भी सय सुर्खोंकी खान, ब्रह्ममं लीन विशानवान् पुरुप और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान्, ज्ञानी, जीवनमुक्त और ब्रह्मलीन—॥३॥

सब ते सो दुर्लभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया।।

सो हरिभगति काग किमि पाई। विस्वनाथ मोहि कहहु बुझाई॥ ४॥

इन सबमें भी हे देवाधिदेव महादेवजी ! वह प्राणी अत्यन्त दुर्लभ हैं जो मद और मायासे रहित होकर श्रीरामजीकी भक्तिके परायण हो । हे विश्वनाथ ! ऐसी दुर्लभ हरिमक्तिको कौआ कैसे पा गया। मुझे समझाकर कहिये ॥ ४॥

दो॰—राम परायन ग्यान रत गुनागार मित धीर। नाथ कहहु केहि कारन पायउ काक सरीर॥ ५४॥

हे नाथ ! कहिये, [ ऐसे ] श्रीरामपरायण, ज्ञाननिरत, गुणधाम और धीरबुद्धि सुग्रुण्डिजीने कौएका शरीर किस कारण पाया ? ॥ ५४ ॥

नौ॰-यह प्रमु चरित पवित्र सुद्दावा। कहतु कृपाल कारा कहूँ पावा॥ तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी। कहतु मोहि अति कातुक भारी॥ १॥

हे कृपाछ ! वताइये, उस कौएने प्रभुका यह पवित्र और मुन्दर चरित्र कहाँ पाया ! और हे कामदेवके शत्रु ! यह भी वताइये, आपने इसे किस प्रकार सुना ! मुझे बड़ा भारी कौत्हल हो रहा है ॥ १ ॥

गरुड़ महाग्यानी गुन रासी। हरि सेवक अति निकट निवासी॥
तेहिं केहि हेतु काग सन जाई। सुनी कथा मुनि निकर बिहाई॥ २॥
गरुड़जी तो महान् ज्ञानी, सद्गुणोंकी राशिः, श्रीहरिके सेवक और उनके अत्यन्त निकट रहनेवाले (उनके बाहन ही) हैं। उन्होंने मुनियोंके समूहको छोड़कर, कीएसे जाकर हरिकथा किस कारण सुनी १॥ २॥

कहतु कवन बिधि मा संवादा। दोउ हरिमगत काग उरगादा॥ गौरि निरा सुनि सरळ सुद्दाई। बोळे सिव सादर सुख पाई॥३॥ कृष्टिने, काकमुग्रुण्डि और गरुड़ इन दोनों इरिभक्तोंकी वातचीत किस प्रकार हुई ? पार्नतीजीकी सदक सुन्दर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदरके साथ बोळे—॥ ३॥

धन्य सती पावन मित तोरी। रघुपित चरन प्रीति निर्हे थोरी॥
सुनहु परम पुनीत इतिहासा। जो सुनि सकल लोक श्रम नासा॥ ४॥
१ सती ! तुन पन्य हो। तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त पवित्र है। श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें
गुम्हारा पन्न प्रेम नहीं है (अत्यधिक प्रेम हैं)। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनी,
जिसे सुनौरी सारे होक प्रमक्ता नादा हो जाता है॥ ४॥

उपजङ् राम चरन विस्वासा । भवनिधि तर नर विनिह् प्रयासा ॥ ५ ॥ वभा श्रीनमजीके चरणोंमें विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य विना ही परिश्रम संवारनाथी सनुद्रसे तर जाता है ॥ ५ ॥

दोल-ऐसिश प्रस्त विहंगपित कीन्हि काग सन जाइ।
सो सव सादर किहिडँ सुनहु उमा मन लाइ॥ ५५॥
पितान गठइजीने भी जाकर काकभुशुण्डिजीसे प्रायः ऐसे ही प्रश्न किये थे। हे
उमा ! में वह गव आदरसित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो॥ ५५॥
नील-में जिमि कथा सुनी भव मोचिन। सो प्रसंग सुनु सुमुख सुलोचिन॥

प्रथम दृष्छ गृह तव अवतारा। सती नाम तब रहा तुम्हारा॥ १॥ भैने जिस प्रकार वह भव (जन्म-मृत्यु ) से छुड़ानेवाली कथा सुनी, हे सुसुखी! हे सुलोचनी! वह प्रसङ्ग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्षके घर हुआ था। तब तुम्हारा नाम ग्रती था॥ १॥

प्रस्त जग्य तब भा अपमाना। तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना॥
प्रस्त जग्य तब भा अपमाना। तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना॥
भम अनुचरन्द्र कीन्ह मख भंगा। जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा॥२॥
दक्षक यश्में तुम्हारा अपमान हुआ। तब तुमने अत्यन्त क्रोध करके प्राण त्याग
दिये थे; और फिर मेरे सेवकोंने यह विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसङ्ग तुम जानती
ही हो ॥२॥

तय अति सोच भयट मन मोरें। दुखी भयडँ बियोग प्रिय तोरें॥
सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा। कोतुक देखत फिरडँ बेरागा॥ ३॥
तय मेरे मनमें वड़ा सोच हुआ और हे प्रिये! में तुम्हारे वियोगसे दुखी हो गया।
तय मेरे मनमें वड़ा सोच हुआ और ताळावोंका कौतुक ( हश्य ) देखता
मिरता था॥ ३॥

गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी। नील सैल एक सुंदर भूरी॥ तासु कनकमय सिखर सुहाए। चारि चारु मीरे मन भाए॥ ४॥ सुभेरु पर्वतकी उत्तर दिशामें, और भी दूर, एक बहुत ही सुन्दर नील पर्वत है।

----

उसके सुन्दर खर्णमय शिखर हैं, [ उनमेंसे ] चार सुन्दर शिखर मेरे मनको वहुत ही अच्छे लगे ॥ ४ ॥

तिन्ह पर एक एक बिटप विसाखा। यट पीपर पाकरी रसाछा॥ सैकोपिर सर सुंदर सोहा। मिन सीपान देखि मन मोहा॥ ५॥ उन शिखरोंमें एक-एकपर वरगदः पीपछः, पाकर और आमका एक-एक विशाल दूध है। पर्वतके ऊपर एक सुन्दर तालाव शोमित है; जिसकी मिणयोंकी सीदियाँ देखकर मन मोहित हो जाता है॥ ५॥

दो॰—सीतल अमल मधुर जल जलज विपुल वहुरंग। क्रूजत कल रव हंस गन गुंजत मंजुल मृंग॥ ५६॥ उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है; उसमें रंग-विरंगे वहुत-से कमल खिले हुए हैं। इंसगण मधुर स्वरसे बोल रहे हैं और भीर सुन्दर गुंजार कर रहे हैं ॥ ५६ ॥ चौ०-तेहिं गिरि रुचिर बसह खग सोई। तासु नास कल्पांत न होई॥ माया कृत गुन दोप अनेका। मोह मनोज आदि अविवेका॥ १॥ उस सुन्दर पर्वतपर वही पक्षी ( काकभुग्नुिण्ड ) वसता है । उसका नाद्य कल्पके अन्तमें भी नहीं होता। मायारचित अनेकों गुण-दोष, मोह, काम आदि अविवेक, ॥ १ ॥ रहे ज्यापि समस्त जग माहीं। तेहि गिरि निकट कवहूँ नहिं जाहीं॥ तहँ विस हरिहि भजह जिमि कागा। स्रो सुनु उमा सहित अनुरागा॥ २॥ जो सारे जगत्में छा रहे हैं। उस पर्वतके पास भी कभी नहीं फटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक हरिको भजता है। हे उमा ! उसे प्रेमसहित सुनो ॥ २ ॥ पीपर तरु तर ध्यान सो धरई। जाप जन्य पाकरि तर करई॥ भाँव छाँह कर सानस पूजा। तिज हरि मजतु काजु निह दूजा॥ ३॥ वह पीपलके वृक्षके नीचे ध्यान धरता है। पाकरके नीचे जपयज्ञ करता है। आमकी छायामें मानसिक पूजा करता है। श्रीहरिके मजनको छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है ॥ ३॥

बर तर कह इरि कथा प्रसंगा। आविह सुनीह अनेक विहंगा॥
राम चरित बिचित्र बिधि नाना। प्रेम सिहत कर सादर गाना॥ ४॥
वरगदके नीचे वह श्रीहरिकी कथाओं के प्रसङ्ग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते
और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्रको अनेकों प्रकारसे प्रेमसिहत आदरपूर्वक
गान करता है॥ ४॥

सुनहिं सक्छ मित विमल मराला । वसिंह निरंतर जे तेहिं ताला ॥ जय मैं जाइ सो कौतुक देखा । उर उपजा आनंद विसेपा ॥ ५ ॥ सव निर्मल बुद्धिवाले इंस, जो सदा उस तालावपर वसते हैं। उसे सुनते हैं । जव भीने पहा आकर यह कीतुक ( ह्व्य ) देखा तब मेरे हृदयमें विशेष आनन्द उत्पन्न हुआ ॥ ५ ॥

वोश्नत्य कछु काल मराल तन्न घरि तहँ कीन्ह निवास । सादर सुति रघुपति गुन पुनि आयर्ड कैलास ॥ ५७ ॥ तव मेंने हंनका शरीर घारण कर कुल समय वहाँ निवास किया और श्रीरघुनाथजीके गुणोंको आदरमहित मुनकर फिर कैलासको लीट आया ॥ ५७ ॥

नीर-गिरिजा फरेंडें सो सब इतिहासा। में जेहि समय गयडें खग पासा॥ अब सो कथा मुनहु जेहि हेत्। गयड काग पहिं खग कुछ केत्॥ १॥

है गिरिने ! भेने यह सब इतिहास कहा कि जिस समय में काकमुग्रुण्डिके पास गमा था । अब वह कथा मुनो जिस कारणसे पश्चिकुलके ध्वजा गरुड़जी उस काकके पास गमें थे ॥ १ ॥

जय रघुनाथ कीन्द्र रन कीटा। समुझत चरित होति मोहि बीहा॥ र्द्रजीत कर आपु वैधायो। तय नारद मुनि गरुड पठायो॥ २॥ जय श्रीरमुनागजीने ऐसी रणलीला की जिस लीलाका समरण करनेसे मुझे लजा होती ऐ—मेननादके हायों अपनेको वैघा लिया—तय नारद मुनिने गरुड़को मेजा॥ २॥

र्यधन काटि गयो उरगादा। उपजा हृद्यँ प्रचंड विषादा॥
प्रभु र्यधन समुद्रत चहु भौती। करत विचार उरग भाराती॥ ३॥
सम्भितः भक्षक गरुड्जी बन्धन काटकर गये, तब उनके हृदयमें बड़ा भारी विषाद
उरपन हुआ। प्रभुके बन्धनको स्मरण करके संपोंके शत्रु गरुड्जी बहुत प्रकारसे विचार
करने लगे—॥ ३॥

ह्यापक ब्रह्म ब्रिरज बागीसा। माया मोह पार परमीसा॥ सो अवतार सुनेर्ड जग माहीं। देखेड सो प्रभाव कल्लु नाहीं॥ ४॥ जो ह्यापक, विकाररहित, वाणीके पति और माया-मोहसे परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मेंन सुना या कि जगत्में उन्हींका अवतार है। पर मैंने उस (अवतार) का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा॥ ४॥

दों - भव वंधन ते छूटहिं नर जिप जाकर नाम। स्वर्ध निसाचर वाँधेंड नागपास सोह राम॥ ५८॥

जिनका नाम जपकर मनुष्य संसारके बन्धनसे छूट जाते हैं उन्हीं रामको एक तुन्छ राध्यसने नागपाशसे गाँध लिया ॥ ५८ ॥

न्दो०—नाना भाँति मनिष्ट समुझावा। प्रगट न ग्यान हृद्य भ्रम छावा॥ खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई। सयउ मोहवस तुम्हरिहि नाई॥ १॥ गरुड्जीने अनेकों प्रकारसे अपने मनको समझाया। पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, हृद्यमें भ्रम और भी अधिक छा गया। [ सन्देहजनित ] दुःखसे दुखी होकर, मनमें कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भाँति मोहवश हो गये ॥ १॥

व्याकुल गयउ देवरिषि पाहीं। कहेसि जो संसय निजमन माहीं॥
सुनि नारदिह लागि अति दाया। सुनु खग प्रवल राम के माया॥ २॥
व्याकुल होकर वे देवर्षि नारदजीके पास गये और मनमें जो सन्देह था। वह उनसे
कहा। उसे सुनकर नारदको अत्यन्त दया आयी। [उन्होंने कहा—] है गरुड़ !
सिनये। श्रीरामजीकी माया बड़ी ही वलवती है ॥ २॥

जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई। वरिआई विमोह मन करई॥
जेहिं बहु बार नचावा मोही। सोइ व्यापी विहंगपित तोही॥३॥
जो ज्ञानियोंके चित्तको भी भलीभाँति हरण कर लेती है और उनके मनमें
जबर्दस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचावा
है, हे पक्षिराज! वही माया आपको भी व्याप गयी है॥ ३॥

महामोह उपजा उर तोरें। मिटिहि न बेगि कहें खग मोरें॥
चतुरानन पिंह जाहु खगेसा। सोइ करेहु जेहि होइ निदेसा॥ ४॥
हे गरुड़ ! आपके हृदयमें बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझानेसे
तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पिक्षराज ! आप ब्रह्माजीके पास जाइये और वहाँ जिस कामके लिये आदेश मिले, वही कीजियेगा॥ ४॥

दो॰—अस कहि चले देवरिषि करत राम गुन गान। हरि माया वल वरनत पुनि पुनि परम सुजान॥ ५९॥

ऐसा कहकर परम सुजान देविष नारदेजी श्रीरामजीका गुणगान करते हुए और बारंबार श्रीहरिकी मायाका वल वर्णन करते हुए चले॥ ५९॥

ची०-तब खगपित बिरंचि पिह गयऊ। निज संदेह सुनावत भयऊ॥
सुनि विरंचि रामिह सिरु नावा। समुझि प्रताप प्रेम स्रति छावा॥ १॥
तब पिक्षराज गरुड ब्रह्माजीके पास गये और अपना सन्देह उन्हें कह सुनाया।
उसे सुनकर ब्रह्माजीने श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाया और उनके प्रतापको समझकर
उनके अत्यन्त प्रेम छा गया॥ १॥

मन महुँ करह बिचार विधाता। माया बस किब कोबिद ग्याता॥
हिर माया कर अमिति प्रमावा। विपुळ बार जेहिं मोहि नचावा॥ २॥
ब्रह्माजी मनमें विचार करने छगे कि किंव, कोविद और ज्ञानी सभी मायाके वज्ञ
हैं। मगवान्की मायाका प्रभाव असीम है, जिसने मुझतकको अनेकों बार नचाया है॥२॥
अग जगमय जग मम उपराजा। निहं आचरज मोह खगराजा॥
तब बोळे विधि गिरा सुहाई। जान महेस राम प्रभुताई॥ ३॥

यह सारा चराचर जगत् तो मेरा रचा हुआ है । जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ। तब पक्षिराज गरुड़को मोह होना कोई आश्चर्य [की बात ] नहीं है। तदनन्तर ब्रह्माजी सुन्दर वाणी बोले-श्रीरामजीकी महिमाको महादेवजी जानते हैं ॥ ३ ॥

संकर पहिं जाहू। तात अनत पुत्रह जिन काहू॥ तहें होइहि तव संसय हानी। चलेड बिहंग सुनत बिधि बानी॥ ४॥ हे गरुड़ ! तुम शंकरजीके पास जाओ । हे तात ! और कहीं किसीसे न पूछना । चुम्हारे सन्देहका नाश वहीं होगा । ब्रह्माजीका वचन सुनते ही गरुड चल दिये ॥ ४॥

दो॰--परमात्रर बिहंगपति आयउ तब मो पास। रहेउँ कुवेर गृह रहिंहु उमा कैलास ॥ ६०॥ तय बड़ी आतुरता ( उतावली ) से पक्षिराज गरुड़ मेरे पास आये । हे उमा ! उस समय मैं कुवेरके घर जा रहा था और तुम कैलासपर थीं ॥ ६०॥

चौ०-तेहिं मम पद सादर सिरु नावा। पुनि आपन संदेह सुनावा॥

सुनि ता करि विनती मृदु बानी । प्रेम सहित मैं कहेउँ भवानी ॥ १ ॥ गरुड़ने आदरपूर्वक मेरे चरणोंमें सिर नवाया और फिर मुझको अपना सन्देह सुनाया। हे भवानी ! उनकी विनती और कोमल वाणी सनकर मैंने प्रेमसहित उनसे कहा-॥ १॥

मिलेह गरुड़ मारग महँ मोही। कवन भाँति समुझावौँ तोही॥ तबहिं होइ सब संसय भंगा। जब बहु काल करिश सतसंगा॥ २॥

हे गरुड़ ! तुम मुझे रास्तेमें मिले हो । राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊँ ! सव सन्देहोंका तो तभी नारा हो जब दीर्घ कालतक सत्सङ्ग किया जाय ॥ २ ॥

सुनिश्र तहाँ हरिकथा सुहाई। नाना भाँति सुनिन्ह जो गाई॥ जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ ३ ॥ और वहाँ (सत्सङ्गमें) सुन्दर हरिकथा सुनी जाय, जिसे मुनियोंने अनेकों प्रकार-से. गाया है और जिसके आदि, मध्य और अन्तमें मगवान् श्रीरामचन्द्रजी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं ॥ ३ ॥

नित हरि कथा होत जहँ भाई। पठवउँ तहाँ सुनहु तुम्ह जाई॥ जाइहि सुनत सकल संदेहा। राम चरन होइहि अति नेहा॥ ४॥ हे माई ! जहाँ प्रतिदिन हरिकथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो । उसे सुनते ही तुम्हारा सब सन्देह दूर हो जायगा और तुम्हें श्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम होगा ॥ ४ ॥

दो० विनु सतसंग न हरि कथा तेहि विनु मोह न भाग। मोह गएँ बिनु राम पद होइ न इड़ अनुराग ॥ ६१ ॥ सत्सङ्गके बिना हरिकी कथा सुननेको नहीं मिलती, उसके विना मोह नहीं भागता और मोहके गये विना श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें हढ़ (अचल) प्रेम नहीं होता ॥ ६१ ॥ चौ०-मिलहिं न रघुपति विनु अनुरागा । किएँ जोग तप म्यान विरागा ॥

उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला। तहँ रह काकभुसुंडि सुसीला ॥ १ ॥ विना प्रेमके केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्यादिकं करनेने श्रीरघुनायजी नहीं मिलते । [ अतएव तुम सत्सङ्गके लिये वहाँ जाओ नहीं ] उत्तर दिशामें एक सुन्दर नील पर्वत है। वहाँ परम सुशील काकभुशुण्डिजी रहते हैं ॥ १ ॥

रास भगति पथ परम प्रचीना। भ्यानी गुन गृह बहु काळीना ॥
राम कथा सो कहइ निरंतर। सादर सुनिह बिविध विहंगवर॥ २ ॥
वे रामभक्तिके मार्गमें परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणोंके धाम हैं और बहुत काळके
हैं। वे निरन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कहते रहते हैं, जिसे भाँति-भाँतिके श्रेष्ठ पक्षी आदरसहित सुनते हैं ॥ २ ॥

जाइ सुनहु तह हिर गुन भूरी। होहिह मोह जनित हुख दूरी॥
मैं जब तेहि सब कहा बुझाई। चलेड हरिप मम पद सिरु नाई॥ ३॥
वहाँ जाकर श्रीहरिके गुणसमूहींको सुनो। उनके सुननेने मोहसे उत्पन्न तुम्हारा
दुःख दूर हो जायगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणोंमें सिर
नवाकर हर्षित होकर चला गया॥ ३॥

ताते उसा न मैं समुझावा। रघुपति कृपाँ मरमु मैं पावा॥ होहहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना। सो खोवै चह कृपानिधाना॥ ४॥ हे उमा! मैंने उसको इसीलिये नहीं समझाया कि मैं श्रीरघुनाथजीकी कृपाते उसका मर्म (भेद) पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा-निधान श्रीरामजी नष्ट करना चाहते हैं॥ ४॥

कछु तेहि ते पुनि मैं निर्दे राखा। समुझह खग खगही के भाषा॥
प्रमु माया वलवंत भवानी। जाहिन मोह कवन अस ग्यानी॥ ५॥
फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रक्खा कि पक्षी पक्षीकी ही
बोली समझते हैं। हे भवानी! प्रमुकी माया [ बड़ी ही ] बलवती है, ऐसा कौन शानी
है, जिसे वह न मोह छे !॥ ५॥

दो॰ ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिभुवनपति कर जान।
ताहि मोह माया नर पावँर कर्राह गुमान ॥ ६२ (क)॥
जो शानियोंमें और भक्तोंमें शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान्के वाहन हैं,
उन गरुड़को मी मायाने मोह लिया। फिर मी नीच मनुष्य मूर्खतावश धमंड
किया करते हैं॥ ६२ (क)॥

मासपारायण, अट्ठाईसवाँ विश्राम

सिय विरंचि कहुँ मोहइ को है वपुरा आन। अस जियँ जानि भजहिं मुनि माया पति भगवान ॥६२(छ)॥ यह माया जब शिवजी और ब्रह्माजीको मी मोह लेती है। तब दूसरा बेचारा क्या चीज है ? जीमें ऐसा जानकर ही मुनिलोग उस मायाके स्वामी भगवान्का मजन करते हैं ॥६२ ( ख )॥

चौ०-गयत गरुइ जह बसइ सुसुंडा। मित बक्कंड हिर भगित अखंडा॥ देखि सेल प्रसन्ध मन भयक। माया मोह सोच सब गयक॥ १॥ गरुइजी वहाँ गये जहाँ निर्वाध बुद्धि और पूर्ण भिक्तवाले काकमुग्रुण्डिजी वसते थे। उस पर्वतको देखकर उनका मन प्रसन्त हो गया और [ उसके दर्शनसे ही ] सब माया, मोह तथा सोच जाता रहा॥ १॥

करि तड़ाग मज़न जलपाना। बट तर गयउ हृद्यें हरवाना॥ युद्ध वृद्ध विहंग तहें आए। सुनै राम के चरित सुहाए॥ २॥ तालायमें स्नान और जलपान करके वे प्रसन्नचित्तसे वटवृक्षके नीचे गये। वहाँ श्रीरामजीके सुन्दर चरित्र सुननेके लिये बूढ़े-बूढ़े पक्षी आये हुए थे॥ २॥

कथा अरंभ करें सोंह चाहा। तेही समय गयंड खगनाहा॥ आवत देखि सकल खगराजा। हरषेड बायस सहित समाजा॥ ३॥ भुशुण्डिजी कथा आरम्भ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षिराज गरुड़जी वहाँ जा पहुँचे। पक्षियोंके राजा गरुड़जीको आते देखकर काकमुशुण्डिजीसहित सारा पक्षिसमाज हर्पित हुआ॥ ३॥

अति आदर जगपित कर कीन्हा । स्वागत पृष्ठि सुआसन दीन्हा ॥
करि पूजा समेत अनुरागा । मधुर बचन तब बोलेड कागा ॥ ४ ॥
उन्होंने पक्षिराज गरुड़जीका बहुत ही आदर-सत्कार किया और स्वागत (कुशल)
पूछकर बैठनेके लिये सुन्दर आसन दिया । फिर प्रेमसिहत पूजा करके काकमुग्रुण्डिजी
मधुर बचन बोले—॥ ४॥

दो॰—नाथ कृतारथ भयउँ में तव दरसन खगराज । आयसु देहु सो करों अब प्रभु आयहु केहि काज ॥ ६३ (क) ॥ हे नाथ ! हे पक्षिराज ! आपके दर्शनसे मैं कृतार्थ हो गया । आप जो आशा दें मैं अब वही कहूँ । हे प्रमो ! आप किस कार्यके लिये आये हैं ? ॥ ६३ (क) ॥

सदा कृतारथ रूप तुम्ह कह मृदु बचन खगेस। जेहि के अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस॥ ६३ (ख)॥ पक्षिराज गरइजीने कोमल वचन कहे—आप तो सदा ही कृतार्थरूप हैं, जिनकी

बड़ाई स्वयं महादेवजीने आदरपूर्वक अपने श्रीमुखसे की है ॥ ६३ ( ख ) ॥
चौ०—सुनहु तात जेहि कारन आयउँ। सो सब भयउ दरस तव पायउँ॥
देखि परम पावन तव आश्रम। गयउ मोह संसय नाना श्रम॥ १ ॥
हे तात ! सुनिये, मैं जिस कारणसे आया था, वह सब कार्य तो यहाँ आते ही
पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गये। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर
ही मेरा मोह, सन्देह और अनेक प्रकारके भ्रम सब जाते रहे ॥ १ ॥

अब श्रीराम कथा अति पाविन । सदा सुखद दुख पुंज नसाविन ॥ सादर तात सुनावहु मोही । बार यार विनवडँ प्रभु तोही ॥ २ ॥ अब हे तात ! आप मुझे श्रीरामजीकी अत्यन्त पवित्र करनेवाली, सदा सुख देनेवाली और दुःखसमूहका नाश करनेवाली कथा आदरसाहित सुनाइये । हे प्रभो ! मैं बार-बार आपसे यही विनती करता हूँ ॥ २ ॥

सुनत गरुड़ के गिरा बिनोता। सरक सुप्रेम सुखद सुपुनीता॥ भयड तासु मन परम उछाहा। काग कहें रघुपति गुन गाहा॥ ३॥ गरुड़जीकी विनम्न, तरक, सुन्दर, प्रेमयुक्त, सुखप्रद और अत्यन्त पवित्र वाणी सुनते ही सुग्रुण्डिजीके मनमें परम उत्साह हुआ और वे श्रीरघुनायजीके गुणोंकी कथा कहने को ॥ ३॥

प्रथमि अति अनुराग भवानी। रामचरित सर कहेसि बखानी॥
पुनि नारद कर मोह अपारा। कहेसि बहुरि रावन अवतारा॥ ४॥
हे भवानी! पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेमसे रामचरितमानस सरीवरका रूपक
समझाकर कहा। फिर नारदजीका अपार मोह और फिर रावणका अवतार कहा॥ ४॥
प्रमु अवतार कथा पुनि गाई। तब सिसु चरित कहेसि मन लाई॥ ५॥
फिर प्रमुके अवतारकी कथा वर्णन की। तदनन्तर मन लगाकर श्रीरामजीकी
बाललीलाएँ कहीं॥ ५॥

दो॰ वालचरित कहि विविधि विधि मन महँ परम उछाह ।
रिषि आगवन कहेिस पुनि श्रीरघुवीर विवाह ॥ ६४ ॥
मनमें परम उत्प्रह मरकर अनेकों प्रकारकी बाललीलाएँ कहकर, फिर ऋषि
विश्वामित्रजीका अयोध्या आना और श्रीरघुवीरजीका विवाह वर्णन किया ॥ ६४ ॥
चौ॰ वहुरि राम अभिषेक प्रसंगा। पुनि नृप बचन राज रस मंगा ॥
पुरवासिन्ह कर बिरह विषादा। कहेिस राम लिल्स श्रीरामजीके राज्यामिषेकका प्रसङ्ग, फिर राजा दशरथजीके वचनसे राजरस ( राज्यामिषेकके आनन्द ) में मङ्ग पड़ना, फिर नगरनिवासियोंका विरह, विषाद और

शीराम-लक्ष्मणका संवाद ( वातचीत ) कहा ॥ १ ॥

विषित गवन केवट अनुरागा। सुरसिर उत्तरि निवास प्रयागा॥ बालमीक प्रभु मिलन वखाना। चित्रकृट जिमि बसे भगवाना॥ २॥ शोगमका वनगमनःकेवटका प्रेम,गङ्गाजीरेपार उत्तरकर प्रयागमें निवासः नालमीकिजी और प्रभु शीरामजीका मिलन और जैसे भगवान् चित्रकृटमें वसे, वह सब कहा॥ २॥ सचिवागवन नगर नृप मरना। भरतागवन प्रेम बहु बरना॥ किर नृप किया संग पुरवासी। भरत गए जहाँ प्रभु सुख रासी॥ ३॥ फिर गन्त्री सुमन्त्रजीका नगरमें लोटनाः राजा दशरथजीका मरणः भरतजीका निरालसे ] अयोध्यामें आना और उनके प्रेमका बहुत वर्णन किया। राजाकी अन्त्येष्टि किया करके नगरिनवासियोंको साथ लेकर भरतजी वहाँ गये जहाँ सुखकी राशि प्रभु शीरागचन्द्रजी थे॥ ३॥

पुनि रघुपित चहु विश्व समुझाए। छै पादुका अवधपुर आए॥

भरत रहिन सुरपित सुत करनी। प्रमु अरु अत्रि मेंट पुनि बरनी॥ ४॥

फिर श्रीरशुनाथजीने उनको यहुत प्रकारसे समझाया, जिससे वे खड़ाऊँ छेकर
अयोध्यापुरी छोट आये, यह नव कथा कही। भरतजीकी निन्दिग्राममें रहनेकी रीति,
इन्द्रपुत जयन्तकी नीच करनी और फिर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी और अत्रिजीका मिळाप
वर्णन किया॥ ४॥

दो॰—कहि विराय वध जेहि विधि देह तजी सरमंग। वरिन सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग॥६५॥

जिन प्रकार विराधका वध हुआ और शरमंगजीने शरीर त्याग किया। वह प्रसङ्ग कहकर फिर सुतीक्षण तीका प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्यजीका सत्संग-वृत्तान्त कहा ॥ ६५ ॥ चौ०—किह्य वंडक वन पावनताई। गीध महत्री पुनि तेहिं गाई॥

पुनि प्रभु पंचयदीं कृत वासा। अंजी सक्छ मुनिन्ह की त्रासा॥ १॥
दण्डकवनका पवित्र करना कहकर फिर भुशुण्डिजीने गृशराजके साथ मित्रताका
वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभुने पञ्चवटीमें निवास किया और सब मुनियोंके मयका
नाश किया। ॥ १॥

पुनि लिछिमन उपदेस अनूपा। सूपनला जिमि कीन्हि कुरूपा॥ स्वर दूपन वध बहुरि बखाना। जिमि सब मस्मु दसानन जाना॥ २॥ और फिर जैसे लक्ष्मणजीको अनुपम उपदेश दिया और शूर्णणखाको कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खर-दूषण-वध और जिस प्रकार रावणने सब समाचार जाना; वह बखानकर कहा,॥ २॥

रा० स० ५९--

दसकंघर मारीच चतकही। जेहि चिधि भई सो सब तेहिं कही॥
पुनि साया सीता कर हरना। श्रीरघुवीर विरह कछु चरना॥ ३॥
तथा जिस प्रकार रावण और मारीचकी बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही।
फिर मायासीताका हरण और श्रीरघुवीरके विरहका कुछ वर्णन किया॥ ३॥

पुनि प्रभु गीध किया जिसि कीन्ही । वधि कवंध सवरिहि गति दीन्ही ॥ वहुरि विरह बरनत रघुयोरा । जेहि विधि गए सरोवर तीरा ॥ ४ ॥ फिर प्रभुने गिद्ध जटायुकी जिस प्रकार किया की, कवन्थका वच करके शवरीको परमगति दी और फिर जिस प्रकार विरह-वर्णन करते हुए श्रीरघुवीरजी पंपासरके तीरपर गये, वह सब कहा ॥ ४ ॥

दो॰—प्रभु नारद संवाद किह मारुति मिलन प्रसंग ।
पुनि सुत्रीव मिताई वालि प्रान कर भंग ॥ ६६ (क) ॥
प्रभु और नारदजीका संवाद और मारुतिके मिलनेका प्रसंग कहकर फिर सुग्रीवने
मित्रता और बालिके प्राणनाशका वर्णन किया ॥ ६६ (क) ॥

कपिहि तिलक करि प्रभु कृत सैल प्रयंरपन वास । बरनन बर्षा सरद अरु राम रोप किप ज्ञास ॥६६ (स्त)॥ सुगीवका राजतिलक करके प्रभुने प्रवर्षण पर्वतपर निवास किया, वह तथा वर्षा और शारद्का वर्णन, श्रीरामजीका सुग्रीवपर रोष और सुग्रीवका भय आदि प्रवंग कहे॥६६ (स्व)॥ चौ०—जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए। सीता स्रोज सकल दिसि चाए॥

बिबर प्रवेस कीन्ह जेहि भाँती। किपन्ह बहोरि मिला संपाती॥ १॥ जिस प्रकार वानरराज सुग्रीवने वानरोंको भेजा और वे सीताजीकी खोजमें जिस प्रकार सब दिशाओंमें गये; जिस प्रकार उन्होंने विलमें प्रवेश किया और फिर जैसे मानरोंको सम्पाती मिला, वह कथा कही॥ १॥

सुनि सब कथा समीरकुमारा। नाघत भयउ पयोधि अपारा॥ छंकाँ कपि प्रवेस जिमि कीन्हा। पुनि सीतिहि धीरजु जिमि दीन्हा॥ २॥ सम्पातीसे सब कथा सुनकर पवनपुत्र हनुमान्जी जिस तरह अपार समुद्रको लाँघ गये, फिर हनुमान्जीने जैसे छंकामें प्रवेश किया और फिर जैसे सीताजीको धीरज दिया, सी सब कहा॥ २॥

बन उजारि रावनिह प्रबोधों। पुर दिह नाघेउ वहुरि पयोधी॥ आप किप सब जहँ रघुराई। बैदेही की कुसल सुनाई॥ ३॥ अशोकवनको उजाङ्कर, रावणको समझाकर, लंकापुरीको जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्रको लाँघा और जिस प्रकार सब वानर वहाँ आये जहाँ श्रीरधुनाथजी ये और आकर श्रीजानकीजीकी दुशल सुनायी,॥ ३॥ सेन समेति जथा रघुचीरा। उतरे जाइ बारिनिधि तीरा॥ मिला विभीषन जैहि विधि आई। सागर निप्रष्ट कथा सुनाई॥ ४॥ फिर जिस प्रकार सेनासहित श्रीरघुचीर जाकर समुद्रके तटपर उतरे और जिस प्रकार विभीषणजी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्रके बाँधनेकी कथा उसने सुनायी॥४॥

दो॰—सेतु वाँधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार।

गयंउ वसीठी वीरवर जेहि विधि वालिकुमार ॥ ६७ (क) ॥ पुल वाँचकर जिस प्रकार वानरोंकी सेना समुद्रके पार उतरी और जिस प्रकार वीरश्रेष्ठ वालिपुत्र अंगद दूत चनकर गये। वह सब कहा ॥ ६७ (क) ॥

निसिचर कीस लराई वरनिसि विविधि प्रकार।
कुंभकरन घननाद कर वल पौरुष संघार॥ ६७(ल)॥
फिर राक्षसों और वानरोंके युढका अनेकों प्रकारसे वर्णन किया। फिर कुम्मकर्ण और मेघनादके वल, पुरुपार्थ और संहारकी कथा कही॥ ६७ ( ख )॥
चौ०-निसिचर निकर सरन विधि नाना। राष्ट्रपति रावन समर वलाना॥

रावन यध मंदोदिर सोका। राज विभीषन देव असोका॥ १॥ नाना प्रकारके राक्षस-समूहोंके मरण और श्रीरघुनायजी और रावणके अनेक प्रकारके युद्धका वर्णन किया। रावणवघ, मंदोदरीका शोक, विभीषणका राज्याभिषेक और देवताओंका शोकरहित होना कहकर, ॥ १॥

सीता रघुपित मिलन बहोरी। सुरन्ह कीन्हि अस्तुति कर जोरी॥
पुनि पुष्पक चिंद कपिन्ह समेता। अवध चले प्रमु कृपा निकेता॥ २॥
फिर सीताजी और श्रीरघुनाथजीका मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओंने हाथ
जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरोंसमेत पुष्पकविमानपर चढ़कर कृपाधाम प्रमु
अवध्परीको चले, वह कहा॥ २॥

जेहि विधि राम नगर निज आए। बायस बिसद चरित सब गाए॥
कहेिस यहोरि राम अभिपेका। पुर बरनत नृपनीति अनेका॥ ३॥
कहेिस यहोरि राम अभिपेका। पुर बरनत नृपनीति अनेका॥ ३॥
जिस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी अपने नगर (अयोध्या) में आये, वे सब उज्ज्वल विराय काकमुगुण्डिजीने विस्तारपूर्वक वर्णन किये। फिर उन्होंने श्रीरामजीका राज्याभिषेक कहा। [श्रावजी कहते हैं—] अयोध्यापुरीका और अनेक प्रकारकी राजनीतिका वर्णन करते हुए—॥ ३॥

कथा समस्त भुसुंड बखानी। जो मैं तुम्ह सन कही भवानी॥
सुनि सब राम कथा खगनाहा। कहत बचन मन परम उछाहा॥ ४॥
मुशुण्डिजीने वह सब कथा कही जो हे भवानी! मैंने तुमसे कही। सारी रामकथा सुनकर
पिक्षराज गरुड़जी मनमें बहुत उत्साहित (आनन्दित) होकर वचन कहने लगे—॥ ४॥

हो॰-गयउ मोर संदेह सुनेउँ सकल रघुपति चरित। भयउ राम पद नेह तच प्रसाद वायस तिलक ॥ ६८(क)॥ श्रीरघुनाथजीके सब चरित्र मैंने सुने; जिससे मेरा सन्देह जाता रहा । है काक-शिरोमणि ! आपके अनुप्रहसे श्रीरामजीके चरणोंमें मेरा प्रेम हो गया ॥ ६८ (क)॥

मोहि भयउ अति मोह प्रभु वंधन रन महुँ निरित्र । चिदानंद संदोह राम विकल कारन कवन ॥ ६८(ख)॥ युद्धमें प्रभुका नागगाशसे वन्धन देखकर मुझे अत्यन्त मोह हो गया या कि

श्रीरामजी तो सिचरानन्द्घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं ॥ ६८ ( ख ) ॥ चौ०-देखि चरित अति नर अनुसारी। मयउ हृद्यें मम संसय भारी॥

सोइ अस अब हित करि में माना । कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना ॥ १ ॥ बिल्कुल ही लोकिक मनुष्योंका-सा चरित्र देखकर मेरे हृदयमें भारी मंदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम (सन्देह) को अपने लिये हित करके समझता हूँ । कृपानिधानने मुझ-पर यह बड़ा अनुग्रह किया ॥ १ ॥

जो अति आतप ज्याकुल होई। तरु छाया सुख जानह सोई॥ जीं नहिं होत मोह अति मोही। मिलतेउँ तात कवन विधि तोही॥ २॥ जो धूपसे अत्यन्त व्याकुल होता है, वही बृक्षकी छायाका सुख जानता है। हे तात ! यदि सुझे अत्यन्त मोह न हाता तो मैं आपसे किस प्रकार मिछता ? ॥ २ ॥ सुनतेउँ किमि हरि कथा सुहाई। अति विचित्र वहु बिधि तुम्ह गाई॥

निगमागम प्रान मत एहा। कहिं सिद्ध सुनि नहिं संदेहा ॥ ३ ॥ और कैसे अत्यन्त विचित्र यह सुन्दर हरिकया सुनता। जो आपने बहुत प्रकारसे गायी है ? वेद, शास्त्र और पुराणोंका यही मत है; सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें सन्देह नहीं है कि--॥ ३॥

संत बिसुद्ध मिलहिं परि तेही। चितवहिं राम कृपा करि जेही॥ राम कुपाँ तब दरसन भयक । तब प्रसाद सब संसय गयक ॥ ४ ॥ शुद्ध ( सच्चे ) संत उसीको मिलते हैं जिसे श्रीरामजी कृपा करके देखते हैं। श्रीरामजीकी कृपासे मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपासे मरा सन्टेह चला गया ॥ ४ ॥

दो॰—सूनि विहंगपति वानी सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल मन हरषेड अति काग ॥ ६९ (क)॥ पक्षिराज गरुइजीकी विनय और प्रेमयुक्त वाणी सुनकर काक मुशुण्डिजीका शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रोंमें जल भर आया और वे मनमें अत्यन्त हर्षित हए ॥ ६९ (क)॥

श्रोता सुमित सुसील सुन्ति कथा रसिक हरि दास।
पाइ उमा अति गोप्यमिष सज्जन करिं प्रकास ॥ ६९(ल)॥
दे उमा ! सुन्दर बुद्धिबालेः सुझीलः पवित्र कथाके प्रेमी और हरिके सेवक श्रोताको
पाकर सञ्जन अस्यन्त गोपनीय ( सबके सामने प्रकट न करने योग्य ) रहस्त्रको भी प्रकट
पर देने हैं ॥ ६९ ( ल )॥

नीर-योलंड काकभसुंड यहोरी। नभग नाथ पर श्रीति न थोरी॥
सय विधि नाभ पूज्य तुरह मेरे। कृपापात्र रघुनायक केरे॥ १॥
पान्तरार्गण्डकीने पिर कहा-पिक्षराजपर उनका प्रेम कम न था (अर्थात् बहुत
था) से नाथ! आप सय प्रकारने मेरे पूज्य हैं और श्रीरघुनायजीके कृपापात्र हैं॥१॥
प्रमृद्धि न संसय मोह न माथा। मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया॥
पठट् मोह मिस खगपित तोही। रघुपित दीन्हि बड़ाई मोही॥ २॥
आपको न सन्देह हैं और न मोह अथवा माथा ही है। हे नाथ! आपने तो
गुरापर दया की है। है पिक्षराज! मोहके बहाने श्रीरघुनाथजीने आपको यहाँ भेजकर
सुने कटाई दी है।। २॥

तुम्ह निज मोह कही खग साईं। सो निहं कछु आचरज गोसाईं॥
नारद भव विरंचि सनकादी। जे मुनिनायक आतमवादी॥ ३॥
है पिश्रयोंके स्वामी! आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाईं! यह कुछ आश्चर्य
नहीं । नारदजी, दिवजी, ब्रह्माजी और सनकादि जो आत्मतत्त्वके मर्मज्ञ और उसका
उपदेश करनेवांछ श्रेष्ठ मिन हैं॥ ३॥

मोह न अंध कीन्ह केहि केही। को जग काम नचाव न जेही।।

नृप्तों केहि न कीन्ह वीराहा। केहि कर हृदय कोध नहिं दाहा॥ ४॥

उनमें भी किस-किसको मोहने अंधा (विवेक श्रून्य) नहीं किया ? जगत्में ऐसा
पीन हैं जिसे कामने न नचाया हो ? नृष्णाने किसको मतवाला नहीं बनाया ? कोधने

किसका हृदय नहीं जलाया ? ॥ ४॥

दां०--ग्यानी तापस सूर कवि कोविद गुन आगार। केहि के लोभ विडंबना कीन्हि न एहि संसार॥ ७०(क)॥ इस मंसारमें ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, ज्ञूरवीर, किव, विद्वान् और गुणोंका धाम है, जिसकी लोभने विडम्बना (मिट्टी पलीद)न की हो॥ ७० (क)॥

श्री मद यक न कीन्ह केहि प्रभुता विधर न काहि। मृगलोचिन के नेन सर को अस लाग न जाहि॥७०(ख)॥ एक्मीके मदने किसको टेढ़ा और प्रभुताने किसको वहरा नहीं कर दिया १ ऐसा कौन है, जिसे मृगनयनी ( युवती स्त्री ) के नेत्र-याण न छगे हों ॥ ७० ( ख ) ॥ चौ०-गुन कृत सन्यपात निहं केही । कोउ न मान मद तजेउ नियेही ॥ जोबन ज्वर केहि निहं वलकावा । ममता केहि कर जस न नसावा ॥ १॥

[रजा तम आदि ] गुणींका किया हुआ सिवपात किसे नहीं हुआ ? ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मदने अछूता छोड़ा हो । यौवनके ज्वरने किसे आऐसे बाहर नहीं किया ? ममताने किसके यशका नाश नहीं किया ? ॥ १ ॥

मच्छर काहि कलंक न लावा। काहि न सोक समीर दोलावा॥ चिंता साँपिनि को निह खाया। को जग जाहि न न्यापी माया॥ २॥ मत्तर (डाह) ने किसको कलंक नहीं लगाया १ शोकरूपी पवनने किसे नहीं हिला दिया १ चिन्तारूपी साँपिनने किसे नहीं खा लिया १ जगत्में ऐसा कौन है। जिसे माया न न्यापी हो १॥ २॥

कीट सनोरथ दारु सरीरा। जेहि न लाग घुन को अस धीरा॥
सुत बित लोक ईषना तीनी। केहि कै मित इन्ह कृत न मलोनी॥ ३॥
मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान् कौन है, जिसके शरीरमें यह
कीड़ा न लगा हो १ पुत्रकी, धनकी और लोकप्रतिष्ठाकी—इन तीन प्रयल इच्छाओंने
किसकी बुद्धिको मिलन नहीं कर दिया (विगाड़ नहीं दिया) १॥ ३॥

यह सब माया कर परिवारा। प्रवल अमिति को वरनै पारा॥ सिव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं॥ ४॥ यह सब मायाका वड़ा बलवान् परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कीन कर सकता है! शिवजी और ब्रह्माजी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं!॥ ४॥

दो॰ व्यापि रहेउ संसार महुँ माया कटक प्रचंछ। सेनापति कामादि भट दंभ कपट पापंड ॥ ७१ (क)॥ मायाकी प्रचण्ड सेना संसारभरमें छायी हुई है। कामादि (काम, कोघ और लोभ) उसके सेनापति हैं और दम्भ, कपट और पाखण्ड योदा हैं॥ ७१ (क)॥

सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपि।
छूट न राम ऋपा विनु नाथ कहउँ पद रोपि॥ ७१(ख)॥
वह माया श्रीरघुवीरकी दासी है। यद्यपि समझ छेनेपर वह मिथ्या ही है।
किन्तु वह श्रीरामजीकी ऋपाके बिना छूटती नहीं। हे नाय! यह मैं प्रतिज्ञा करके
कहता हूँ॥ ७१ (ख)॥

ची० – जो माया सब जगिह नचावा । जासु चरित लखि काहुँ न पावा ॥ सोइ प्रभु भ्रू विलास खगराजा । नाच नटी इन सिहत समाजा ॥ १ ॥ जो माया सारे जगत्को नचाती है और जिसका चरित्र (करनी) किसीने नहीं रुख पायाः हे खगराज गरुङ्जी ! वही माया प्रसु श्रीरामचन्द्रजीकी भुकुटीके इशारेपर अपने समाज ( परिवार ) सहित नटीकी तरह नचाती है ॥ १॥

सोइ सचिदानंद घन रामा। अज विग्यान रूप बळ घामा॥
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता। अखिछ अमोघसिक भगवंता॥ २॥
श्रीरामजी वही सचिदानन्दप्रन हैं जो अजन्मा, विज्ञानस्वरूप, रूप और बळके
धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य (सर्वरूप), अखण्ड, अनन्त, सम्पूर्ण अमोघशिक (जिसकी
शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होतो ) और छः ऐश्वर्योंसे युक्त भगवान् हैं ॥ २॥

अगुन अद्भ्र गिरा गोतीता। सबदरसी अनवस अजीता॥
निर्मम निराकार निरमोहा। नित्य निर्गन सुख संदोहा॥ ३॥
वे निर्गुण (मायाके गुणोंसे रहित), महान्, वाणी और इन्द्रियोंसे परे, सब कुछ-देखनेवाले, निर्दोप, अजेय, ममतारहित, निराकार (मायिक आकारसे रहित), मोहरहित, नित्य मायारहित, सुखकी राशिः॥ ३॥

प्रकृति पार प्रभु सब डर वासी । ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी ॥
हहाँ मोह कर कारन नाहीं। रिव सन्मुख तम कबहुँ कि जाहीं ॥ ४ ॥
प्रकृतिसे परे, प्रभु (सर्वसमर्थ), सदा सबके हृदयमें बसनेवाले, इच्छारहित,
विकाररहित, अविनाशी ब्रह्म हैं। यहाँ (श्रीराममें ) मोहका कारण ही नहीं है। क्या
अन्यकारका समृह कभी सूर्यके सामने जा सकता है १ ॥ ४ ॥

दो॰—भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप।

किए चरित पावन परमः प्राकृत नर अनुरूप॥ ७२(क)॥

भगवान् प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने मक्तोंके लिये राजाका शरीर वारण किया और
नाधारण मनुष्योंके-से अनेकों परम पावन चरित्र किये॥ ७२ (क)॥

जथा अनेक येष धरि नृत्य करइ तट कोइ।
सोइ सोइ भाव देखावइ आपुत होइ त सोइ॥७२(ख)॥
जैसे कोई नट (खेल करनेवाला) अनेक वेप घारण करके नृत्य करता है, और
श्रही-वही (जैसा वेष होता है, उसीके अनुकूल) माब दिखलाता है, पर खयं वह
उनमेंसे कोई हो नहीं जाता,॥७२ (ख)॥

चौ०-असि रशुपति लीला उरगारी। दनुत बिमोहनि जन सुखकारी॥
जै मित मिलिन बिषय यस कामी। प्रभु पर मोह धर्राह इमि स्वामी॥१॥
हे गरुड़जी! ऐसी ही श्रीरयुनायजीकी यह लीला है। जो राक्षसोंको विशेष मोहित
करनेवाली और भक्तोंको सुख देनेवाली है। हे स्वामी! जो मनुष्य मिलनबुद्धिः विषयोंके
वश और कामी हैं। वे ही प्रभुपर इस प्रकार मोहका आरोप करते हैं॥१॥

---

नयन दोष जा कहूँ जब होई। पीत वरन सित कहुँ कह सोई॥
जब जोहि दिसि अम होइ खगेसा। सो कह पिन्छम उयउ दिनेसा॥ २॥
जब जिसको [ कवँछ आदि ] नेन-दोष होता है। तव वह चन्द्रमाको पीछे रंगका
कहता है। हे पिक्षराज! जब जिसे दिशाश्रम होता है। तव वह कहता है कि सूर्य
पश्चिममें उदय हुआ है॥ २॥

नौकारू चरुत जग देखां। अचरु मोह यस आपुद्दि रुखा ॥ बारुक अमिह न अमिह गृहादी । कहि परस्पर मिथ्यावादी ॥ ३ ॥ नौकापर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत्को चरुता हुआ देखता है और मोहवका अपनेको अचरु समझता है। वारुक घूमते (चकाकार दौड़ते) हैं, घर आदि नहीं घूमते। पर वे आपसमें एक दूसरेको झूठा कहते हैं ॥ ३॥

हरि विषद्क अस मोह विहंगा। सपनेहुँ नहिं अग्यान प्रसंगा॥ भायावस मतिमंद अभागी। हृद्यँ जमनिका बहुविधि लागी॥ ४॥

हे गरुड़जी ! श्रीहरिके विषयमें मोहंकी कल्पना भी ऐसी ही है, भगवान्में तो खप्नमें भी अज्ञानका प्रसङ्ग (अवसरं) नहीं है। किन्तु जो मायाके वदा, मन्दबुद्धि और माग्यहीन हैं और जिनके हृदयपर अनेकों प्रकारके परदे पड़े हैं॥ ४॥

ते सठ इठ बस संसय करहीं। निज अग्यान राम पर धरहीं॥ ५॥ वे मूर्ज इठके वश होकर सन्देह करते हैं और अपना अज्ञान श्रीरामजीपर आरोपित करते हैं॥ ५॥

दो॰—काम कोध मद लोभ रत गृहासक दुसक्य। ते किमि जानाह रघुपतिहि मूढ़ परे तम क्र्प॥ ७२(क)॥ जो काम, कोध, मद और लोभमें रत हैं और दु:खरूप घरमें आसक्त हैं, वे श्रीरघुनाथजीको कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अन्धकाररूपी कुएँमें पड़े हुए हैं॥ ७३ (क)॥

निर्गुन रूप सुरुभ अति सगुन जान नहि कोइ।
सुगम सगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ॥७३(ख)॥
निर्गुण रूप अत्यन्त सुरुभ (सहज ही समझमें आ जानेवाला ) है, परन्तु
[ गुणातीत दिव्य ] सगुण रूपको कोई नहीं जानता। इसल्यि उन सगुण मगवान्के
अनेक प्रकारके सुगम और अगम चरित्रोंको सुनकर मुनियोंके भी मनको भ्रम हो
जाता है॥७३ (ख)॥

चौ०-सुनु खगेस रघुपति प्रसुताई। कहउँ जथामित कथा सुहाई॥ नेहि विधि मोह भयउ प्रसु मोही। सोउ सब कथा सुनावउँ तोही॥ १॥ हे पिक्षराज गहड़नी ! श्रीरघुनाथजीकी प्रभुता सुनिये। मैं अपनी बुद्धिके अनुसार वए सुटावनी कथा कहता हूँ। है प्रमो ! मुझे जिस प्रकार मोह हुआ, वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ॥ १॥

राम कृषा भाजन तुम्ह ताता। हरि गुन प्रीति मोहि सुखदाता॥ ताते निहं कछु तुम्हिह दुरावर्डे। परम रहस्य मनोहर गावर्डे॥ २॥ ं तात! आप श्रीरामजीक कृषापात्र हैं। श्रीहरिके गुणोंमें आपकी प्रीति है, इसीलिये आप मुझे सुख देनेवाले हैं। इसीसे मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अन्यन्न रहस्मकी वातें आपको गाकर सुनाता हूँ॥ २॥

सुनहु राम कर सहज सुभाज। जन अभिमान न राखिंह काऊ॥
संस्तृत मृल सूलप्रद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना॥ ३॥
श्रीरामचन्द्रजीका सहज स्वभाव सुनिये। वे भक्तमें अभिमान कभी नहीं रहने
देते: क्योंकि अभिमान जन्म-मरणरूप संसारका मूल है और अनेक प्रकारके क्लेशीं
तथा समस्त शोकींका देनेवाला है॥ ३॥

ताते करहिं कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी॥
जिमि सिसु तन वन होइ गोसाई। मातु चिराव कठिन की नाई॥ ॥
इसीलिये कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं; क्योंकि सेवकपर उनकी बहुत ही अधिक
ममता है। हे गोसाई! जैसे बच्चेके शरीरमें फोड़ा हो जाता है, तो माता उसे कठोर
इदयकी माँति चिरा डालती है॥ ४॥

हो॰—जद्पि प्रथम दुख पावइ रोवइ वाल अघीर। ज्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर् ॥७४(क)॥

यद्यपि वचा पहले ( फोड़ा चिराते समय ) दुःख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोगके नायके लिये माता बच्चेकी उस पीड़ाको कुछ भी नहीं गिनती ( उसकी परवा नहीं करती और फोड़ेको चिरवा ही डालती है ) ॥ ७४ (क)॥

तिमि रघुपति निज दास कर हर्राहं मान हित छागि।

तुलिसदास ऐसे प्रभुहिं कस न भजह अम त्यागि ॥७४(ख)॥

तुलिसदास ऐसे प्रभुहिं कस न भजह अम त्यागि ॥७४(ख)॥

उसी प्रकार श्रीरघुनाथजी अपने दासका अभिमान उसके हितके लिये हर लेते हैं। तुल्लीदासजी कहते हैं कि ऐसे प्रमुको भ्रम त्यागकर क्यों नहीं मजते ॥ ७४ (ख) ॥ चौ०-राम कृषा आपनि जड़ताई। कहउँ खगेस सुनहु मन लाई॥ जव जव राम मनुज तनु धरहीं। मक्त हेतु लीला बहु करहीं॥ १॥

जय जय राम मनुज तन्तु वर्षः । ताम एउ हे पक्षिराज गरुङ्जी ! श्रीरामजीकी कृपा और अपनी जड़ता (मूर्खता) की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिये। जब-जब श्रीरामचन्द्रजी मनुष्यशरीर धारण करते हैं और मक्तोंके लिये बहुत-सी लीलाएँ करते हैं ॥ १॥ तब तब अवधपुरी में जाऊँ। बालचरित बिलोकि हरपाऊँ॥
जन्म महोत्सव देखउँ जाई। वरप पाँच तहँ रहें लोभाई॥ २॥
तव-तव में अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी वाललीला देखकर हर्षित होता हूँ।
वहाँ जाकर मैं जन्ममहोत्सव देखता हूँ और [भगवान्की शिशुलीलामें ] लुभाकर पाँच
वर्षतक वहीं रहता हूँ॥ २॥

इष्टदेव सम बालक रामा। सोभा वपुप कोटि सत कामा॥

निज प्रशु बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करटें उरगारी॥ ३॥
बालकरूप श्रीरामचन्द्रजी मेरे इष्टदेव हैं। जिनके दारीरमें अरवें कामदेवेंकी शोमा
है। हे गरुड़जी! अपने प्रमुका मुख देख-देखकर में नेत्रोंको सफल करता हूँ॥ ३॥
लघु बायस वपु घरि हरि संगा। देखकें वालचरित वहु रंगा॥ ४॥
छोटे-से कौएका शरीर घरकर और भगवान्कें माथ-साथ फिरकर में उनके

भाँति-भाँतिके बालचरित्रोंको देखा करता हूँ ॥ ४ ॥

दो॰—लरिकाई जहँ जहँ फिरोई तहँ तहँ संग उटाउँ।
जूटिन परइ अजिर महँ सो उटाइ करि ग्वाउँ॥७५(क)॥
लड़कपनमें वे जहाँ-जहाँ फिरते हैं, वहाँ-वहाँ में साथ-साथ उदता हूँ और
आँगनमें उनकी जो जूटन पड़ती है, वही उटाकर खाता हूँ॥ ७५ (क)॥

एक वार अतिसय सव चरित किए रघुवीर।
सुमिरत प्रभु छीछा सोइ पुछकित भयउ सरीर ॥७५(छ)॥
एक वार श्रीरघुवीरने सव चरित्र बहुत अधिकतासे किये। प्रभुकी उस छीछाक।
सरण करते ही काकमुग्रण्डिजीका शरीर [प्रेमानन्दवश ] पुछकित हो गया ॥७५(छ)॥
चौ०-कहइ भसुंड सुनहु खगनायक। राम चरित सेवक सुखदायक॥

नृप मंदिर सुंदर सब भाँती। खचित कनक मिन नाना जाती॥ १॥ भुग्नुण्डिजी कहने लगे—हे पक्षिराज! सुनिये, श्रीरामजीका चरित्र सेवकाँको सुख देनेवाला है। [अयोध्याका] राजमहल सब प्रकारसे सुन्दर है। सोनेके महलमें नाना प्रकारके रत्न जड़े हुए हैं॥ १॥

वरित न जाइ रुचिर अँगनाई। जहाँ खेळिहें नित चारिउ भाई॥ बाळिबिनोद करत रघुराई। विचरत अजिर जनि सुखदाई॥ २॥ सुन्दर आँगनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माताको सुख देनेवाले बाळिबिनोद करते हुए श्रीरघुनाथजी आँगनमें विचर रहे हैं॥ २॥ मरकत सदुल कलेवर स्थामा। अंग अंग प्रति लिब बहु कामा॥ नव राजीव अरुन सदु चरना। पद्म रुचिर नखसि दुति हरना॥ ३॥ मरकत मणिके समान हरिताम क्याम और कोमल शरीर है। अङ्ग-अङ्गमें बहुत-से

्यागरेयोंकी शोभा छायी हुई है। नवीन [लाल] कमलके समान लाल लाल कोमल चरण है।

सुन्दर अँगुलियाँ में और नख अपनी ज्योतिसे चन्द्रमाकी कान्तिको हरनेवाले हैं।। ३।।

लिलन अंक कुलिसादिक चारी। नुपुर चारू मधुर खकारी॥

चारू पुरट मिन रचित बनाई। किट किकिनि कल मुखर सुहाई॥ ४॥

[तलवेमें] चज़ादि (वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल) के चार सुन्दर चिह्न हैं।

नारणोंमें मधुर शब्द करनेवाले सुन्दर नूपुर हैं। मणियों (रह्नों) से जड़ी हुई

मेंनिकी यनी हुई सुन्दर करधनीका शब्द सुहावना लग रहा है॥ ४॥

दो०—रेखा त्रय सुंदर उदर नाभी रुचिर गँभीर।

उर आयत श्राजत चिविधि वाल विभूषन चीर॥ ७६॥

उदरपर सुन्दर तीन रेखाएँ (त्रिवली) हैं, नाभि सुन्दर और गहरी है। विशाल विश्वःस्तरपर अनेकों प्रकारके वचोंके आनूषण और वस्त्र सुशोभित हैं॥ ७६॥

चौ०-अरुन पानि नस्त्र करज मनोहर। बाहु बिसाल विभूषन सुंदर॥

कंघ याल केहरि दर ग्रीवा। चारु चिन्नुक आनन छवि सींवा॥ १॥

लाल-लाल हथेलियाँ, नस्त्र और अँगुलियाँ मनको हरनेवाले हैं और विशाल भुजाओंपर सुन्दर आभूषण हैं। बालसिंह (सिंहके वच्चे) केसे कंघे और शंसके समान (तीन रेखाओंसे युक्त) गला है। सुन्दर दुड्डी है और मुख तो छविकी सीमा ही है॥१॥

कलवल वचन अधर अरुनारे। दुइ दुइ दसन विसद बर बारे॥
लिलत कपोल मनोहर नासा। सकल सुबद सिस कर समहासा॥ २॥
कलवल (तोतले) वचन हैं, लाल-लाल ओंट हैं। उज्ज्वल, सुन्दर और छोटी-छोटी
[ ऊपर और नीचे ] दो-दो दँ तुलियाँ हैं। सुन्दर गाल, मनोहर नासिका और सब
सुखोंको देनेवाली चन्द्रमाकी [ अथवा सुख देनेवाली समस्त कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमाकी ]
किरणोंके समान मधुर मुसकान है॥ २॥

नील कंत लोचन भव मोचन। श्राजत भाल तिलक गोरोचन॥
विकट भृकुटि सम श्रवन सुहाए। कुंचित कच मेचक छिब छाए॥ ३॥
नीले कमलके समान नेत्र जन्म-मृत्यु [ के बन्धन ] से छुड़ानेवाले हैं। ललाटपर
गोरोचनका तिलक सुशोभित है। मौंहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुन्दर हैं, काले और
बुँघराले केशोंकी छिव छा रही है॥ ३॥

पीत झीनि झगुली तन सोही। किछकनि चितवनि भावति मोही॥
रूप रासि नृप अजिर बिहारी। नाचिह निज प्रतिबिंब निहारी॥ ४॥
पीली और महीन झँगुली शरीरपर शोमा दे रही है। उनकी किलकारी और
चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथजीके आँगनमें विहार करनेवाले

स्पकी राशि श्रीरामचन्द्रजी अपनी परछाहीं देखकर नाचते हैं ॥ ४ ॥

मोहि सन करिं विविधि विधि क्रीड़ा । वरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा ॥

किछकत मोहि धरन जब धाविं । चल्ड भागि तव पूप देखाविं ॥ ५ ॥
और मुझसे बहुत प्रकारके खेल करते हैं। जिन चरित्रोंका वर्णन करते मुझे लजा।
आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता। तव मुझे पुआ दिखलाते थे ॥ ५ ॥

दो॰—आवत निकट हँसिंहें प्रभु भाजत रुद्न कराहि। जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ पराहिं॥७७(क)॥ मेरे निकट आनेपर प्रभु हँसते हैं और माग जानेपर रोते हैं और जब में उनका

मेरे निकट आनेपर प्रभु हँसते हैं और भाग जानेपर रोते हैं और जब में उनका चरण स्पर्श करनेके लिये पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर-फिरकर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं ॥ ७७ (क)॥

प्राकृत सिसु इव लीला देखि भयउ मोहि मोह। कवन चिरत्र करत प्रभु चिदानंद संदोह॥७७(ख)॥ साधारण वचीं-जैसी लीला देखकर मुझे मोह ( शङ्का ) हुआ कि सचिदानन्दघन प्रभु यह कीन [ महत्त्वका ] चिरत्र ( लीला ) कर रहे हैं ॥ ७७ (ख)॥ चौ०-एतना मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित व्यापी माया॥

सो माया न दुखद मोहि काहीं। आन जीव इव संखत नाहीं।। १ ॥ हे पिक्षराज! मनमें इतनी [ शङ्का ] छाते ही श्रीरयुनाथजीके द्वारा प्रेरित माया मुझपर छा गयी। परन्तु वह माया न तो मुझे दुःख देनेवाछी हुई और न दूसरे जीवों-की भाँति संसारमें डाळनेवाळी हुई ॥ १॥

नाथ इहाँ कञ्च कारन आना । सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥
ग्यान असंड एक सीताबर । माया वस्य जीव सचराचर ॥ २ ॥
हे नाथ ! यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है । हे भगवान्के वाहन गरुड़जी ! उसे
सावधान होकर सुनिये । एक सीतापित श्रीरामजी ही अखण्ड ज्ञानस्वरूप हैं और जडचेतन सभी जीव मायाके वश हैं ॥ २ ॥

जों सब के रह ग्यान एकरस । ईस्वर जीविह भेद कहहु कस ॥

माया बस्य जीव अभिमानी । ईस बस्य माया गुन खानी ॥ ३ ॥

यदि जीवोंको एकरस ( अखण्ड ) ज्ञान रहे, तो कहिये, फिर ईश्वर और जीवमें
भेद ही कैसा ? अभिमानी जीव मायाके वश है और वह [ सत्त्व, रज, तम—इन ]
तीनों गुणोंकी खान माया ईश्वरके वशमें है ॥ ३ ॥

परवस जीव स्ववस मगवंता। जीव सनेक एक श्रीकंता॥ सुधा भेद जद्यपि कृत माया। बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया॥ ४॥ ित प्रसार कि समयान् सतत्व हैं। जीव अनेक हैं। श्रीपति भगवान् एक हैं। प्रमान भाषाका किया प्रभा यह भेद असत् है तथापि वह भगवान्के भजन विना करोड़ों। प्रभाव करने के की महों जो सकता ॥ ४॥

ोक-रामनंद्र के भजन विनु जो चह पद निर्वात । रयानवंत अपि सो नर पमु विनु पूँछ विषात ॥ ७८(क) ॥ र्योक्सन्दर्जन्य भाग विना जो मोधाद नाहता है। वह मनुष्य शानवान् होनेपर भी विमा पुँछ और संवधा पहा है ॥ ७८ (क)॥

राकार्यात पेत्स उवर्ति तारागन समुदाइ। स्वक्ट विकित द्य त्याइव वितु रवि राति न बाइ॥ ७८(ख)॥ एको उक्तानोहि मात्र गोटा कटाओंने पूर्ण चन्द्रमा उदय हो और जितने पर्वत । रिवन महीर अर्थाक टमा दी जाया तो भी मूर्यके उदय हुए विना रात्रि नहीं जा स्वन्ति।। ५८ १ ए )॥

भी - ऐसेहि हिर धिनु भनन प्रगेसा । मिटइ न जीवन्ह केर कछेसा ॥ इस् सेन्द्रहि न स्थाप अविला । प्रभु प्रेरित स्थापड् तेहि विद्या ॥ १ ॥ हे परिभाग ! इसी प्रकार भी हरिके भनन विना जीवोंका क्रेश नहीं मिटता । श्रीहरिके सेन्द्रको अविला नहीं स्थापनी । प्रभुकी प्रेरणासे उसे विद्या स्थापती है ॥ १ ॥

ताने नाम न होए दास कर । भेद भगति बाइइ बिहंगवर॥ धाम में चित्रत राम मोहि देखा । विहेंसे सो सुनु चरित बिसेपा॥ २॥ १ विहारित ! एसंसे दासका नाम नहीं होता और भेद-भक्ति बढ़ती है। श्रीरास-सेने मुझे चन नामने चित्रत देखा, तब वे हुँसे । वह विशेष चरित्र सुनिये ॥ २॥

सिंह कीतृत कर मरमु न काई। जाना अनुज न मानु पिताई ॥
तानु पानि भाष्, मोहि धरना। स्थामल गात अरून कर चरना॥ ३॥
इस किल्हा मर्म किसीन नहीं जाना। न छोटे भाइयोने और न माता-पिताने ही।
व क्यान करीर और वाकन्याल हमेली और चरणतलवाले बालक्ष्प श्रीरामजी बुटने
दीर हागीन यन मुझे पकट्नेको दोड़े॥ ३॥

तय में भागि चलेर्ड उरगारी। राम गहन कहूँ भुजा पसारी।।
जिमि जिमि दृरि उटार्ड अकासा। तहूँ भुज हरि देखउँ निज पासा॥ ४॥
है गरींच शतु गरहजी! तब में भाग चला। श्रीरामजीने मुझे पकड़नेके लिये
भूजा फैलायी। में जैमे-जैमे आकाशमें दूर उड़ता, वैसे-वैसे ही वहाँ श्रीहरिकी भुजाको
स्वरं पास देखता था॥ ४॥

हो॰—प्रहालोक स्री गयउँ मैं चितयउँ पाछ उड़ात। जुन अंगुल कर बीच सब राम मुजहि मोहि तात॥ ७९(क)॥ में ब्रह्मलोकतक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछेकी ओर देखा, तो हे तात ! श्रीरामजीकी मुजामें और मुझमें केवल दो ही अंगुलका वीच था ॥ ७९ (क) ॥

सप्तावरन भेद करि जहाँ छगें गति मोरि। गयउँ तहाँ प्रभु भुज निरिख न्याकुछ भयउँ वहोरि॥ ७९(ख)॥

सातों आवरणोंको भेदकर जहाँतक मेरी गति थी वहाँतक में गया । पर वहाँ भी प्रभुकी भुजाको [अपने पीछे ] देखकर में न्याकुछ हो गया ॥ ७९ (ख)॥

चौ०-सूदेउँ नयन त्रसित जब भयऊँ। पुनि चितवत कोसलपुर गयऊँ॥ सोहि चिल्लोकि राम मुसुकाहीं। बिहँसत तुरत गयउँ मुख माहीं॥ ९॥

जब में भयभीत हो गया, तब मैंने आँखें मूँद लीं। फिर आँखें खोलकर देखते ही अवधपुरीमें पहुँच गया। मुझे देखकर श्रीरामजी मुसकराने लगे। उनके हँसते ही मैं तुरंत उनके मुखमें चला गया॥ १॥

उदर माझ सुनु अंडज राया। देखेउँ बहु ब्रह्मांड निकाया॥ अति बिचित्र तहँ छोक अनेका। रचना अधिक एक ते एका॥ २॥ हे पक्षिराज! सुनिये, मैंने उनके पेटमें बहुत-से ब्रह्माण्डोंके समूह देखे। वहाँ (उनब्रह्माण्डोंमें) अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक-से-एककी बढ़कर यी॥२॥

कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा। अगनित उडगन रिव रजनीसा॥ अगनित छोकपाल जम काला। अगनित भूषर भूमि बिसाला॥ ३॥ करोड़ों ब्रह्माजी और शिवजीः अनिगनत तारागणः सूर्य और चन्द्रमाः अनिगनत लोकपालः यम और कालः अनिगनत विशाल पर्वत और भूमिः॥ ३॥

सागर सरि सर बिपिन अपारा। नाना भाँति स्टिष्ट विस्तारा॥ सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर। चारि प्रकार जीव सचराचर॥ ॥॥

असंख्य समुद्र, नदी, तालाव और वन तथा और भी नाना प्रकारकी सृष्टिका विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किञर तथा चारी प्रकारके जड़ और चेतन जीव देखे॥ ४॥

दो॰—जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समाइ।
सो सब अद्भुत देखेउँ बरिन कविन विधि जाइ॥ ८०(क)॥
जो कभी न देखा था, न सुना था और जो मनमें भी नहीं समा सकता था
(अर्थात् जिसकी कल्पना मी नहीं की जा सकती थी), वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने
देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाय!॥ ८० (क)॥

एक एक ब्रह्मांड महुँ रहउँ वरष सत एक। एहि विधि देखत फिरउँ मैं अंड कटाह अनेक॥ ८०(ख)॥

में एक-एक ब्रह्माण्डमें एक-एक सौ वर्षतक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्माण्ड देखता फिरा ॥ ८० (ख)॥

चौ०-स्रोक लोक प्रति भिन्न विधाता । भिन्न विष्तु सिव मनु दिसिन्नाता ॥ भूत वेताला । किंनर निसिचर पसु खग व्याला ॥ १ ॥ प्रत्येक लं:कमें भिन्न-भिन्न ब्रह्मा, भिन्न-भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गन्धर्वः, भृतः, वैतालः, किन्नरः, राक्षसः, पशुः, पक्षीः, सर्पः, ॥ १ ॥

देव दनुज गन नाना जाती। सकल जीव तहँ आनहि भाँती॥ महि सरि सागर सर गिरि नाना। सब प्रपंच तह भानइ आना॥ २॥ तथा नाना जातिके देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकारके थे।

अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाय, पर्वंत तथा सबस्छि वहाँ दूमरी-ही-दूसरी प्रकारकी थी॥२॥ अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा। देखेउँ जिनस अनेक अनुपा॥ अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजू भिन्न भिन्न नर नारी॥ ३॥ प्रत्येक ब्रह्माण्ड-ब्रह्माण्डमें मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएँ देखीं। प्रत्येक भुवनमें न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयूजी और भिन्न प्रकारके ही नर नारी थे।३।

दसरथ कौसल्या सुन ताता। विविध रूप भरतादिक आता॥ प्रति वहांड राम अवतारा। देखडँ बालविनोद अपारा॥ ४॥ हे तात !सनिये, दशरथजी, कौ नल्याजी और भरतजी आदि माई भी मिल मिल रूपोंके थे । मैं प्रत्येक ब्रह्माण्डमें रामावतार और उनकी अपार बाललीलाएँ देखता फिरता ॥ ४ ॥

दो॰—भिन्न भिन्न में दीख सबु अति विचित्र हरिजान। अगनित भुवन फिरेडँ प्रभु राम न देखेउँ आन ॥ ८१(क) ॥ हे हरिवाहन ! मैंने सभी कुछ भिन्न-भिन्न और अत्यन्त विचित्र देखा । मैं अनिगनत ब्रह्माण्डोंमें फिरा, पर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको मैंने दूसरी तरहका नहीं देखा ॥ ८१(क) ॥

सोइ सिस्रपन सोइ सोभा सोइ क्रपाछ रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिरडँ प्रेरित मोह समीर ॥ ८१(स) ॥ सर्वत्र वही शिश्चपन, वही शोभा और वही कृपाल श्रीरख़त्रीर ! इस प्रकार मोह-रूपी पवनकी प्रेरणासे मैं भुवन-भुवनमें देखता-फिरता था ॥ ८१ ( ख ) ॥

चौ०-अमत सोहि ब्रह्मांड अनेका। बीते मन्हूँ कल्प सत एका॥ फिरत फिरत निज आश्रम आयुर्वे । तहुँ पुनि रहि कल्लु काल गवाँयुर्वे ॥ १ ॥ अनेक ब्रह्माण्डोंमें भटकते मझे मानो एक सौ कल्प बीत गये। फिरता-फिरता

में अपने आश्रममें आया और कुछ काल वहाँ रहकर विताया ॥ १॥ निज प्रभु जन्म अवघ सुनि पायउँ । निर्भर प्रेम हरिष उठि घायउँ ॥ देखउँ जन्स महोत्सव जाई। जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई॥ २॥

फिर जब अपने प्रमुका अवघपुरीमें जन्म (अवतार ) सुन पाया, तब प्रेमसे परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म-महोत्सव देखा, जिए प्रकार में पहले वर्णन कर चुका हूँ ॥ २ ॥

राम उदर देखेउँ जग नाना। देखत बनह न जाह याताना॥ तहुँ पुनि देखेउँ राम सुजाना। माया पति कृपाल भगवाना॥३॥ श्रीरामचन्द्रजीके पेटमें मैंने बहुत से जगत् देखे, जो देखते ही यनते थे, वर्णन नहीं किये जा सकते । वहाँ फिर मैंने मुजान मायाके खामी कृपाछ भगवान् श्रीरामको देखा ॥ ३ ॥

करडँ विचार बहोरि बहोरी। मोह कल्लिल व्यापित मित मोरी॥ उभय घरी महँ मैं सब देखा। मयउँ अभित मन मीह विसेषा॥ ४॥ मैं बार-बार विचार करता था। मेरी बुद्धि मोहरूपी की वृहसे व्यास थी। यह सब मैंने दो ही बड़ीमें देखा। मनमें विशेष मोह होनेसे मैं-श्वक गया॥ ४॥ दो॰-देखि कुपाल विकल मोहि विहँसे तव रघुवीर।

विहँसतहीं मुख वाहेर आयउँ सुनु मितिधीर॥ ८२(क)॥ मुझे व्याकुल देखकर तव कुपाछ श्रीरघुवीर हैंस दिये । हे धीरदुद्धि गठइजी ! सुनिये, उनके हँसते ही मैं भुँहसे बाहर आ गया ॥ ८२ (क)॥

सोड लिरकाई मो सन करन लगे पनि राम। कोटि भाँति समुझावउँ मनु न लहइ विश्राम ॥ ८२(ख) ॥ श्रीरामचन्द्रजी मेरे साथ फिर वही छड़कपन करने लगे । मैं करोड़ों ( असंख्य ) प्रकारसे मनको समझाता था पर वह शान्ति नहीं पाता था ॥ ८२ ( ख ) ॥

नौ०-देखि चरित यह सो प्रभुताई। समुझत देह दसा विसराई॥ धरिन परेडँ मुख आव न बाता । त्राहि त्राहि आरत जन त्राता ॥ १ ॥

यह बाल ने चरित्र देखकर और पिटके अंदर देखी हुई ने उस प्रभुताका सरण कर मैं शरीरकी सुध मूळ गया और 'हे आर्तजनोंके रक्षक ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये पकारता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा । मुखसे बात नहीं निकलती यी ! ॥ १ ॥

प्रेमाकुल प्रमु मोहि बिलोकी। निज माया प्रभुता तव रोकी॥ कर सरोज प्रभु मम सिर धरेक । दीनदयाल सकल दुख हरेक ॥ २ ॥ तदनन्तर प्रभुने मुझे प्रेमविह्नल देखकर अपनी मायाकी प्रभुता ( प्रभाव ) को रोक लिया। प्रभुने अपना कर-कमल मेरे सिरपर रक्खा। दीनद्यालुने मेरा सम्पर्ण दुःख हर लिया ॥ २ ॥

कीन्ह् राम मोहि बिगत बिमोहा । सेनक सुखद कृपा संदोहा ॥ प्रभुता प्रथम विचारि विचारी। मन महँ होइ हरष अति भारी॥ ३॥ रोवकोंको सुख देनेवाले, कृपाके समूह (कृपामय) श्रीरामजीने मुझे मोहसे सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहलेवाली प्रभुताको विचार-विचारकर (याद कर-करके) भेरे मनमें बड़ा भारी हर्ष हुआ ॥ ३ ॥

भगत बरुठता प्रभु के देखी। उपजी मम उर प्रीति विसेषी॥ सज्ञल नयन पुलकित कर जोरी। कीन्हिउँ वहु विधि विनय बहोरी॥

प्रभुकी भक्तवत्सलता देखकर मेरे दृदयमें बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने [ आनन्दसे ] नेवीमें जल भरकर, पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकारसे विननी की ॥ ४॥

दो॰-स्ति संप्रेम मम यानी देखि दीन निज दास।

वचन सुखद् गंभीर मृदु बोले रमानिवास ॥ ८३ (क) ॥ गरी प्रेमपुक्त वाणी सुनकर और अपने दासको दीन देखकर रमानिवास श्रीराम- जी सुखदायक, गम्भीर और कोमल बचन बोले—॥ ८३ (क)॥

काकभसुंडि मागु वर अति प्रसन्न मोर्हि जानि । अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोच्छ सकल सुख खानि ॥ ८६ (ख) ॥ ऐ काकभुग्रुण्डि ! त् मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर वर माँग । अणिमा आदि अप्ट सिदियाँ, दूसरी ऋदियाँ तथा सम्पूर्ण सुखोंकी खान मोक्ष ॥ ८३ (ख)॥

चीर-स्यान विवेक विरति विग्याना । मुनि दुर्लभ गुन जे जग नाना ॥

आजु देउँ सब संसय नाहीं। मागु जो तोहि भाव मन माहीं।। १॥ ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान (तत्त्वज्ञान) और वे अनेकों गुण जो जगत्में मुनियोंके लिये भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूँगा, इसमें सन्देह नहीं। जो तेरे सन भावे, सो माँग ले।। १॥

सुनि प्रभु यचन अधिक अनुरागेडँ। मन अनुमान करन तब लागेडँ॥
प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगति आपनी देन न कही॥२॥
प्रभुक्ते वचन सुनकर में बहुत ही प्रेममें भर गया। तब मनमें अनुमान करने
लगा कि प्रभुने सब सुखोंके देनेकी बात कही। यह तो सत्य है। पर अपनी मिक्त देनेकी
वात नहीं कही॥२॥

भगति हीन गुन सब सुख ऐसे। छवन विना बहु बिंजन जैसे।।
भजन हीन सुख कवने काजा। अस बिचारि बोलेंड खगराजा। ३॥
भिक्तिसे रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही (फीके) हैं जैसे नमकके विना
बहुत प्रकारके भोजनके पदार्थ। भजनसे रहित सुख किस कामके ? हे पक्षिराज! ऐसा.
विचारकर में बोला—॥ ३॥

जों प्रभु हो ह प्रसन्न वर देहूं। मो पर करहु कृपा अरु ने हूं। मन भावत वर मागउँ स्वामी। तुम्ह उदार उर अंतरज्ञामी॥ ४॥ हे प्रभो ! यदि आप प्रसन्न हो कर मुझे वर देते हैं और मुझपर कृपा और से ह करते हैं, तो हे स्वामी! मैं अपना मन भाया वर माँगता हूँ। आप उदार हैं और इदयके भीतरकी जाननेवाले हैं॥ ४॥

दो -- अबिरल भगति विसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव।

ं जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥ ८४ (क) ॥ आपकी जिस अविरल (प्रगाद) एवं विशुद्ध (अनन्य निष्काम) भक्तिकी श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभुकी कृपासे कोई विरला ही जिसे पाता है ॥ ८४ (क) ॥

भगत कल्पतरु प्रनत हित रूपा सिंधु सुख धाम ।
सोइ निज भगित मोहि प्रभु देहु दथा करि राम ॥ ८४ (ख) ॥
हे मक्तोंके [मन-इन्छित फल देनेवाले] कल्पवृक्ष ! हे शरणागतके हितकारी ! हे
कृपासागर ! हे सुखधाम श्रीरामजी ! दया करके मुझे अपनी वही भिक्त दीजिये ॥८४(ख)॥
ची०-एवमस्तु कहि रघुकुलनाथक । बोले बचन परम सुखदायक ॥
सुतु बायस ते सहज सयाना । काहे न मागिस अस बरदाना ॥ १ ॥
'एवमरतु' (ऐसा ही हो ) कहकर रघुवंशके खामी परम सुख देनेवाले बचन
बोले—हे काक ! सुन, त्सभावसे ही बुद्धिमान् है । ऐसा वरदान कैसे न मागता ? ॥१॥
सब सुख खानि भगित ते मागी । निह्न जगकोड तोहि सम बद्भागी ॥
जो मुनि कोटि जतन निह्न लहहीं । जे जप जोग अनल तन दहहीं ॥ २ ॥
त्ने सब सुखोंकी खान भिक्त माँग ली; जगत्में तेरे समान बद्भागी कोई नहीं
है । वे मुनि जो जप और योगकी अग्निसे शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यल कर के
भी जिसको (जिस भक्तिको ) नहीं पाते ॥ २ ॥

रीक्षेडँ देखि तोरि चतुराई। मागेहु भगति मोहि अति भाई॥

सुद्ध बिहंग प्रसाद अब मोरें। सब सुभ गुन बसिहिह उर तोरें॥ ३॥

वही मिक्त तने माँगी। तेरी चतुरता देखकर में रीझ गया। यह चतुरता मुझे
बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी! सुन, मेरी कृपासे अब समस्त शुम गुण तेरे हृदयमें
वसेंगे॥ ३॥

भगति स्यान बिस्यान बिरागा । जोग चरित्र रहस्य विभागा ॥ जानव ते संबही कर भेदा । मम प्रसाद निष्ट साधन खेदा ॥ ४ ॥ भिक्तिः ज्ञानः विज्ञानः वैरोग्यः योगः मेरी छीलाएँ और उनके रहस्य तथा विभाग इनसबके भेदकों त् मेरीकृपास ही जान जायगा । तुझे साधनका कष्ट नहीं होगा ॥४॥ दें। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापिहहि तोहि। जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि॥ ८५ (क)॥ मायासे उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि, अजन्मा, अगुण (महातिक गुणांसे रहित) और [गुणातीत दिव्य] गुणोंकी खान ब्रह्म जानना॥ ८५ (क)॥

मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुनु काग। कार्यं वचन मन मम पद करेसु अचछ अनुराग॥ ८५(छ)॥

ं नाक ! सुन, मुसे भक्त निरन्तर प्रिय हैं, ऐसा विचारकर शरीर, वचन और मनशे मेरे चरणोंमें अटल प्रेम करना ॥ ८५ ( ख ) ॥

नी०-अय मुनु परम विसल सम बानी। सत्य सुगम निगमादि बखानी॥

निज सिन्दांत सुनावर्ड तोही । सुनु मन धरु सब तिन भन्न मोही ॥ १ ॥ अय मंशी सत्य, सुगम, वेदादिके द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन । मैं तुद्दाको यह पिन सिद्धान्त सुनाता हूँ । सुनकर मनमें धारण कर और सब तजकर गरा भजन कर ॥ १ ॥

मम माया संभव संसारा। जीव चराचर विविधि प्रकारा॥
सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए॥ २॥
यह सारा संसार मेरी मायासे उत्पन्न है। [इसमें ] अनेकों प्रकारके चराचर
जीव हैं। वे मगी मुझे पिय हैं। क्वोंकि सभी मेरे उत्पन्न किये हुए हैं। [किन्तु] मनुष्य
मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं॥ २॥

तिन्ह महें द्विज द्विज महें श्रुतिधारी । तिन्ह महुँ निगम धरम अनुसारी ॥
तिन्ह महें प्रिय चिरक्त पुनि ग्यानी । ग्यानिहु ते अति प्रिय विग्यानी ॥ ३ ॥
उन मनुष्योंमें भी द्विज, द्विजोंमें भी वेदोंको [ कण्डमें ] धारण करनेवाले, उनमें
भी वेदोक्त धर्मपर चलनेवाले, उनमें भी विरक्त (वैराग्यवान् ) मुझे प्रिय हैं ।
वैराग्यवानोंमें फिर ज्ञानी और ज्ञानियोंसे भी अत्यन्त प्रिय विज्ञानी हैं ॥ ३ ॥

तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसिर आसा ॥
पुनि पुनि सत्य कहुउँ तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं ॥ ४ ॥
विज्ञानियोंसे भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति (आश्रय) है,
कोई दूसरी आज्ञा नहीं है । मैं तुझसे वार-वार सत्य ( 'निज सिद्धान्त') कहता हूँ कि
मुझे अपने सेवकके समान प्रिय कोई भी नहीं है ॥ ४ ॥
मुझे अपने सेवकके समान प्रिय कोई भी नहीं है ॥ ४ ॥

भगित हीन विरंचि किन होई। सब जीचहु सम प्रिय मोहि सोई॥ भगितवंत अति नीचउ प्रानी। मोहि प्रानिप्रय असि मम बानी॥ ५॥ भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवोंके समान ही प्रिय है। परन्तु भक्तिमान् अत्यन्त नीच भी प्राणी मुझे प्राणोंके समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है॥ ५॥ दो॰—सुचि सुसील सेवक सुमित प्रिय कहु काहि न लाग ।
श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग ॥ ८६ ॥
पवित्र, सुशील और सुन्दर बुद्धिवाला सेवक, वता किसको प्याग नहीं लगता ।
वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं । हे काक ! सावधान होकर सुन ॥ ८६ ॥
चौ॰—एक पिता के विपुल कुमारा । होहिं पृथक गुन सील अचारा ॥
कोउ पंडित कोउ तापस खाता । कोउ धनवंत सुर कोउ दाता ॥ ६ ॥
एक पिताके बहुत-से पुत्र पृथक्-पृथक् गुण, स्वभाव और आचरणवाले होते हैं। कोई
पण्डित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई श्रुरवीर कोई दानी, ॥ १ ॥
कोउ सर्वंग्य धर्मरत कोई । सब पर पितिह प्रीति सम होई ॥
कोउ पितु भगत बचन मन कर्मा । सपने हुँ जान न दूसर धर्मा ॥ २ ॥
कोई सर्वंश और कोई धर्मपरायण होता है । पिताका प्रेम इन समीपर समान
होता है । परन्तु इनमेंसे यदि कोई मन, वचन और कर्मसे पिताका ही मक्त होता है,
स्वप्रमें भी दूसरा धर्म नहीं जानता ॥ २ ॥

सो सुत थ्रिय पितु प्रान समाना । जद्यपि सो सब भाँति अयःना ॥
पृष्टि बिधि जीव चराचर जेते । त्रिजग देव नर असुर समेते ॥ ३ ॥
वह पुत्र पिताको प्राणोंके समान थ्रिय होता है, यद्यपि (चाहे ) वह सब प्रकारसे अज्ञान (मूर्ख) ही हो । इस प्रकार तिर्यक् (प्रग्र-पक्षी), देव, मनुष्य और
असुरोंसमेत जितने भी चेतन और जह जीव हैं, ॥ ३ ॥

अखिल बिस्त यह मोर उपाया। सब पर मोहि बरावरि दाया॥
तिन्ह महँ जो परिहरि मद माया। भजै मोहि सन बच अरु काया॥ ४॥
[ उनसे भरा हुआ ] यह सम्पूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब-पर मेरी बराबर दया है। परन्तु इनमेंसे जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और श्रीरसे मुझको भजता है,॥ ४॥

दो॰ पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ।
सर्व भाव भज कपट तिज मोहि परम प्रिय सोइ॥ ८७(क)॥
वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर-अचर कोई भी जीव हो, कपट
छोड़कर जो भी सर्वभावसे मुझे भजता है वही मुझे परमप्रिय है॥ ८७ (क)॥
सो॰ सत्य कहउँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानिप्रय।

अस विचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सव ॥ ८७(ल) ॥ हे पक्षी ! मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र ( अनन्य एवं निष्काम ) सेवक मुझे प्राणोंके समान प्याराहै। ऐसा विचारकर सब आशा-भरोसा छोड़कर मुझीको भज ॥८७ (ख)॥

नी०-एवर्ह् काल न व्यापिहि तोही। सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही॥ प्रभु यचनामृत सुनि न अघाऊँ। तनु पुरुकित मन अति हरषाऊँ॥ १॥ तुरं काल कभी नहीं व्यापेगा। निरन्तर मेरा स्मरण और मजन करते रहना। अभुके पचनागृत सुनकर में तृप्त नहीं होता था । मेरा शरीर पुलकित था और मनमें मैं भत्यन्त ही हर्षित हो रहा या॥ १॥

सो सुग्य जानह मन भरु काना। नहिं रसना पहिं जाइ बखाना॥ प्रभु सोभा सुन्त जानहि नयना । कहि किमि सकहि तिन्हिह नहि बयना॥ २ ॥ 🛚 यह सुख मन और कान ही जानते हैं । जीभरे उसका बुखान नहीं किया जा करता । प्रभुवी शोभावा वह सुख नेत्र ही जानते हैं । पर वे कह कैसे सकते हैं ! उनके मागी तो है नहीं ॥ २ ॥

यहु विधि मोहि प्रवोधि युख देई। लगे करन सिसु कौतुक तेई॥ सजल नयन कहु मुख करि रूखा। चितइ मातु लागी अति भूखा॥ ३॥ मुझे बहुत प्रकारसे भलीभाँति समझाकर और सुख देकर प्रसु फिर वही बालकोंके होल करने लगे । नेवीमें जल भरकर और मुखको कुछ रूखा [-सा ] बनाकर उन्होंने माताकी और देखा-[और मुखाकृति तया चितवनसे माताको समझा दिया कि ] बहुत भूख लगी है ॥ ३ ॥

देग्नि मातु आतुर उठि धाई। कहि मृदु बचन लिए उर लाई॥ गोद राणि कराव पय पाना । रघुपति चरित छछित कर गाना ॥ ४ ॥ यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ीं और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्रीरामजीको छातींगे लगा लिया। वे गोदमें लेकर उन्हें दूध पिलाने लगीं और श्रीरघुनायजी (उन्हीं) की रुटित रीलाएँ गाने रुगीं ॥ ४ ॥

मो॰--जेहि सुख लागि पुरारि असुभ वेप कृत सिव सुखद ।

अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महुँ संतत मगन ॥ ८८(क)॥ जिस सुखके लिये [सयको ] सुख देनेवाले कल्याणरूप त्रिपुरारि शिवजीने अशुभ नेप धारण किया, उस मुखमें अवधपुरके नर-नारी निरन्तर निमन्न रहते हैं ॥ ८८ (क) ॥

सोई सुख लवलेस जिन्ह वारक सपनेहुँ लहेउ। ते नहिं गनहिं खगेस ब्रह्मसुखहि सज्जन सुमित ॥ ८८(ख)॥ उस मुखका लचलेशमात्र जिन्होंने एक बार स्वप्नमें भी प्राप्त कर लिया है पक्षिराज ! ने सुन्दर बुद्धिवाठे सजन पुरुष उसके सामने ब्रह्मसुखको भी कुछ नहीं गिनते ॥८८(ख)॥ चौ०-में पुनि अवध रहेउँ कछु काला। देखेउँ बालविनोद रसाला॥ राम प्रसाद भगति बर पायउँ। प्रभु पद बंदि निजान्नस आयउँ॥ १॥

में और कुछ समयतक अवधपुरीमें रहा और मैंने श्रीरामजीकी रसीली वाललीलाएँ

देखीं । श्रीरामजीकी कृपासे मैंने भक्तिका वरदान पाया । तदनन्तर प्रभुके चरणींकी वन्दना करके मैं अपने आश्रमपर लौट आया ॥ १ ॥

तब ते मोहिन व्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया॥
यह सब गुप्त चिर्त मैं गावा। हिर मायाँ जिमि मोहि नचावा॥ २॥
इस प्रकार जबसे श्रीरघुनायजीने मुझको अपनाया, तबसे मुझे माया कभी नई।
व्यापी। श्रीहरिकी मायाने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा॥ २॥
निज अनुभव अब कहउँ खगेसा। विनु हिर भजन न जाहि करुसा॥
राम ऋपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाइ राम प्रभुताई॥ ३॥
हे पिक्षराज गरुइ! अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। [ वह यह है।
कि ] भगवान्के भजन बिना क्छेश दूर नहीं होते। हे पिक्षराज! सुनिये, श्रीरामजीकी
ऋपा बिना श्रीरामजीकी प्रभुता नहीं जानी जाती;॥ ३॥

जानें बिनु न होइ परतीती। विनु परतीति होइ निर्ध प्रीती॥ प्रीति बिना निर्ध भगति दिढ़ाई। जिमि खगपित जल के चिकनाई॥ ४॥ प्रभुता जाने बिना उनपर विश्वास नहीं जमताः विश्वासके विना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पश्चिराज! जलकी चिकनाई उहरती नहीं॥ ४॥

सो॰—विजु गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ विराग विजु ।
गार्नीहं बेद पुरान सुख कि लहिं हिर भगति विजु ॥ ८९ (क) ॥
गुरुके बिना कहीं ज्ञान हो सकता है ! अथवा वैराग्यके विना कहीं ज्ञान हो
सकता है ! इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्रीहरिकी भक्तिके विना क्या
सुख मिल सकता है ! ॥ ८९ (क) ॥

कोड विश्राम कि पाव तात सहज संतोप विनु।
चले कि जल विनु नाव कोटि जतन पिच पिच मिरिश ॥ ८९(ख)॥
है तात! स्वामाविक सन्तोषके विना क्या कोई शान्ति पा सकता है १ [चाहे]
करोड़ीं उपाय करके पच-पच मिरिये, [फिर भी] क्या कभी जलके विना नाव
चल सकती है १॥ ८९ (ख)॥

चौ०-बिजु संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं॥ राम भजन बिजु मिटिह कि कामा। थल बिहीन तरु कवहुँ कि जामा॥ १॥ सन्तोषके बिना कामनाका नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्नमें भी सुख नहीं हो सकता। और श्रीरामके भजन विना कामनाएँ कहीं मिट सकती हैं ! विना धरतीके भी कहीं पेड़ उग सकता है ! ॥ १॥ विनु विग्यान कि समता आवद् । कोड अवकास कि नम बिनु पावद् ॥
धदा विना धर्म निहं होई । बिनु मिह गंध कि पावद् कोई ॥ २ ॥
विशान (तन्यशान) के विना क्या सममाव आ सकता है ! आकाशके बिना क्या
कोई अवकाश (पोल) पा सकता है ! अद्धाके विना धर्म [का आचरण] नहीं होता ।
क्या पृथ्वीतस्वके विना कोई गन्ध पा सकता है ! ॥ २ ॥

विनु तप तेज कि कर विस्तारा। जल बिनु रस कि होइ संसारा॥
सील कि मिल बिनु युध सेवकाई। जिमि बिनु तेज न रूप गोसाँई॥ ३॥
ताके विना नया तेज पौल सकता है ! जल-तत्त्वके बिना संसारमें क्या रस हो सकता
थें ! पिण्टत जनोंकी सेवा विना क्या शील ( सदाचार ) प्राप्त हो सकता है ! हे गोसाई !
जेसे विना तेज ( अग्नि-तत्त्व ) के रूप नहीं मिलता॥ ३॥

निज सुख ि सु सन हो इ कि थीरा । परस कि हो इ विहीन समीरा ॥
कवित सिद्धि कि बिनु विस्तासा । बिनु हरि भजन न भव भय नासा ॥ ४ ॥
निज-सुख (आत्मानन्द) के विना क्या मन स्थिर हो सकता है १ वायुन्तरक विना क्या स्पर्धि हो सकता है १ इसी प्रकार शिहरिके मजन बिना जन्म-मृत्युके भयका नाश नहीं होता ॥ ४ ।

दो०—विनु विस्तास भगति नहिं तेहि विनु द्रवहिं न रामु ।
राम कृपा विनु सपनेहुँ जीव न छह विश्रामु ॥ ९०(क) ॥
विना विश्वासके भक्ति नहीं होती, भक्तिके बिना श्रीराम पिघछते ( ढरते ) नहीं
श्रीरामजीकी कृपाके विना जीव स्वप्नमें भी शान्ति नहीं पाता ॥ ९० (क) ॥

सो०—अस विचारि मतिधीर तिज कुतर्क संसय सकल ।

भजतु राम रघुवीर करुनाकर सुँदर सुखद ॥९० (ख) ॥

हे धीरबुद्धि ! ऐमा विचारकर सम्पूर्ण कुतकों और सन्देहोंको छोड़कर करणाकी
ग्वान सुन्दर और सुख देनेवाले श्रीरघुवीरका मजन कीजिये ॥ ९० (ख) ॥

ची०—िन मित सिरस नाथ में गाई । असु प्रताप महिमा खगराई ॥

कहेउँ न कछ करि जुगुति विसेषी । यह सब में निज नयनिह देखी ॥ १ ॥

के स्वारा । हे नाथ । मैंने अपने बद्धिके अनुसार प्रभुके प्रताप और महिमा-

कहंड न कछ कार जुगात । यसका । यह स्व म हे पक्षिराज ! हे नाथ ! मैंने अपने बुद्धिके अनुसार प्रभुके प्रताप और महिमा-का गान किया । मैंने इसमें कोई बात युक्तिसे बढ़ाकर नहीं कही है । यह सब अपनी आँखों देखी कही है ॥ १ ॥

महिमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा॥
महिमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा॥
निज्ञ निज्ञ मित मुनि हरि गुन गावहिं। निगम सेष सिव पार न पावहिं॥ २॥
श्रीरंघुनाथजीकी महिमा, नाम, रूप और गुणोंकी कथा समी अपार एवं अनन्त
हैं। तथा श्रीरघुनाथजी स्वयं भी अनन्त हैं। मुनिगण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार श्री-

हरिके गुण गाते हैं। वेदः शेष और शिवजी भी उनका पार नहीं पाते ॥ २ ॥
तुम्हि आदि खग मसक प्रजंता। नम उदाहिं निहं पाविहें अंता ॥
तिम रघुपति महिमा अवगाहा। तात कवहुँ कोउ पाव कि थाहा ॥ ३ ॥
आपसे लेकर मच्छरपर्यन्त सभी छोटे-वड़े जीव आकाशमें उड़ते हैं किन्तु आकाशका अन्त कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात! श्रीरवुन। थजीकी महिमा भी अथाह
है। क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है १ ॥ ३ ॥

रामु कास सत कोटि सुभग तन। दुर्गा कोटि असित अरि मर्दन॥
सक कोटि सत सरिस बिलासा। नभ सत कोटि असित अवकासा॥ ४॥
श्रीरामजीका अरवों कामदेवोंके समान सुन्दर शरीर है। वे अनन्त कोटि दुर्गाओंके समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इन्द्रोंके समान उनका विलास (ऐश्वर्य) है। अरवों
आकाशोंके समान उनमें अनन्त अवकाश (स्थान) है॥ ४॥

दो॰—मस्त कोटि सत बिपुल वल रवि सत कोटि प्रकास।

सिस सत कोटि सुसीतल समन सकल भव त्रास ॥ ९१ (क)॥ अरबों पवनके समान उनमें महान् बल है और अरबों स्यांकें समान प्रकांश है । अरबों चन्द्रमाओंके समान वे शीतल और संसारके समस्त भयोंका नाश करनेवाले हैं ॥ ९१ (क)॥

काल कोष्टि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूमकेतु सत कोष्टि सम दुराधरप भगवंत॥ ९१(ख)॥ अरबों कालोंके समान वे अत्यन्त दुस्तर, दुर्गम और दुरन्त हैं। वे भगवान् अरबों घूमकेतुओं ( पुच्छल तारों ) के समान अत्यन्त प्रवल हैं॥ ९१ (ख)॥

चौ०-प्रमु अगाध सत कोटि पताला। समन कोटि सत सरित कराला॥ तीरथ अमित कोटि सम पावन। नाम अखिल अघ पूग नसावन॥ १॥ अरवों पातालोंके समान प्रमु अथाह हैं। अरवों यमराजोंके समान भयानक हैं। अनन्तकोटि तीथोंके समान वे पवित्र करनेवाले हैं। उनका नाम सम्पूर्ण पापसमूहका नाश करनेवाला है॥ १॥

हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा। सिंघु कोटि सत सम गंभीरा॥ कामधेतु सत कोटि समाना। सकल काम दायक भगवाना॥ २॥ श्रीरघुवीर करोड़ों हिमालयोंके समान अचल (स्थिर) हैं और अरबों समुद्रोंके समान गहरे हैं। भगवान् अरबों कामधेनुओंके समान सब कामनाओं (इच्छित पदायों)

सारद कोटि अमित चतुराई। बिधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई॥ बिष्तु कोटि सम पाळन कर्ता। रुद्ध कोटि सत सम संहर्ता॥ ३॥ उनमें अनन्तकोटि सरस्वतियोंके समान चतुरता है। अरवीं ब्रह्माओंके समान सृष्टिरचनाकी निषुणता है। वे अरवीं विष्णुओंके समान पालन करनेवाले और अरबीं कटोंके समान संहार करनेवाले हैं॥ ३॥

धनद कोटि सत सम धनवाना । माया कोटि प्रपंच निधाना ॥
भार धरन सत कोटि अहीसा । निरवधि निरूपम प्रसु जगदीसा ॥ ४ ॥
ने अरवों बुन्नेरोंके समान धनवान् और करोड़ों मायाओंके समान सृष्टिके खजाने
हैं । योदा उठानेमें वे अरवों दोपोंके समान हैं । [अधिक क्या ] जगदीश्वर प्रमुश्रीरामजी
[ मभी वातोंमें ] सीमारहित और उपमारहित हैं ॥ ४ ॥

रं॰—निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कहै। जिमि कोटि सत खद्योत सम रिव कहत अति छप्रता छहै॥ एहि भाँति निज निज मित विलास मुनीस हरिहि वखानहीं। प्रभु भाव गाहक अति छपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं॥

शीरामजी उपमारहित हैं। उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्रीरामके समान शीराम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगुनुओंके समान कहनेसे सूर्य [ प्रशंसान को नहीं वरं ] अत्यन्त लघुताको ही प्राप्त होता है ( सूर्यकी निन्दा ही होती है )। इसी प्रभार अपनी-अपनी बुद्धिके विकासके अनुसार मुनीश्वर श्रीहरिका वर्णन करते हैं। किन्छ प्रभु भक्तोंके भावमात्रको ग्रहण करनेवाले और अत्यन्त कृपान हैं। वे उस वर्णनको प्रम- एहित सुनकर मुख मानते हैं।

दो॰—रामु असित गुन सागर थाह कि पावह कोह। संतन्ह सन जस किछु सुनेउँ तुम्हिह सुनायउँ सोह॥ ९२ (क)॥ श्रीरामजी अपार गुणोंके समुद्र हैं। क्या उनकी कोई याह पा सकता है। संतोंसे मैंने जेश कुछ सुना था, वही आपको सुनाया॥ ९२ (क)॥

सो॰—भाव वस्य भगवात सुख निधात करना भवत ।
तिज ममता मद मान भजिश्र सदा सीता रवन ॥ ९२ (ख)॥
सुखि मण्डार, करणाधाम भगवान् भाव (प्रेम ) के वश हैं। [अतएव] ममता,
मद और मानको छोड़कर सदा श्रीजानकीनाथजीका ही भजन करना चाहिये ॥९२(ख)॥

करि कर्णार के नवस सहास । हरपित खमपति पंख फुछाए ॥

चौ०-सुनि सुसुंडि के बचन सुहाए। हरिषत खगपति पंख फुळाए॥ नयन नीर मन अति हरपाना। श्रीरश्चपति प्रताप उर आना॥ १॥ भुशुण्डिजीके सुन्दर वचन सुनकर पिक्षराजने हिर्षित होकर अपने पंख फुळा ळिये। उनके नेत्रोंमें [प्रेमानन्दके आँसुओंका] जळ आ गया और मन अत्यन्त हिर्षित हो। गया। उन्होंने श्रीरधुनायजीका प्रताप हृदयमें घारण किया।। १॥ पाछिल मोह समुद्धि पछिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि माना ॥
पुनि पुनि काग चरन सिरु नावा । जानि राम सम प्रेम बदावा ॥ २ ॥
वे अपने पिछले मोहको समझकर ( याद करके ) पछताने लगे कि मेंने अनादि
ब्रह्मको मनुष्य करके माना । गरुइजीने वार-वार काकमुग्रुण्डिजीके चरणींपर गिर नवाया
और उन्हें श्रीरामजीके ही समान जानकर प्रेम बदाया ॥ २ ॥

गुर बिन भव निधि तरह न कोई। जो बिरंचि संकर सम होई।।
संसय सर्प असेड मोहि ताता। हुखद छहिर छुतर्क यह माना॥ ३॥
गुरुके बिना कोई भवसागर नहीं तर सकताः चाहे वह महाजी और शंकर जीके
समान ही क्यों न हो। [गरुड़जीने कहा—] हे तात! मुझे सन्देहरूपी सर्पन छम लिया
था और [साँपके डसनेपर जैसे विप चढ़नेसे छहरें आनी हैं बैमे ही] बहुन-सी कुनर्करूपी
दु:ख देनेवाली छहरें आ रही थीं॥ ३॥

तव सरूप गारुड़ि रघुनायक। मोहि जिआयठ जन मुखदायक॥
तव प्रसाद मम मोह नसाना। राम रहस्य अनुपम जाना॥ ४॥
आपके स्वरूपरूपी गारुड़ी (साँपका विप उतारनेवांट) के द्वारा भक्तोंको मुख
देनेवांटे श्रीरघुनाथजीने मुझे जिला लिया। आपकी कृपासे मेरा मोह नाहा है। गया और
मैंने श्रीरामजीका अनुपम रहस्य जाना॥ ४॥

दो॰—ताहि प्रसंसि विविधि विधि सीस नाइ कर जोरि। वचन विनीत सप्रेम मृदु वोलेउ गरुड़ बहोरि॥ ९३ (क)॥ उनकी (भुशुण्डिजीकी) बहुत प्रकारसे प्रशंसा करके। सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़जी प्रेमपूर्वक विनम्र और कोमल वचन वोले—॥ ९३ (क)॥

प्रमु अपने अविचेक ते बृझडँ स्वामी तोहि। कृपासिधु सादर कहहु जानि दास निज मोहि॥ ९३ (न्य)॥

हे प्रभो ! हे स्वामी ! मैं अपने अविवेकके कारण आपसे पृछता हूँ । हे छ पाके समुद्र ! मुझे अपना 'निज दास' जानकर आदरपूर्वक (विचारपूर्वक) मेरे प्रश्नका उत्तर कहिये ॥ ९३ (ख)॥

चौ०-तुम्ह सर्वंग्य तग्य तम पारा। सुमित सुसील सरल आचारा॥
ग्यान विरित विग्यान निवासा। रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा॥ १॥
आप सब कुछ जाननेवाले हैं। तत्त्वके ज्ञाता हैं। अन्यकार (माया) से परे, उत्तम
बुद्धिसे युक्तः सुशील, सरल आचरणवाले, ज्ञानः वैराग्य और विज्ञानके धाम और
अरिष्ठुनाथजीके प्रिय दास हैं॥ १॥

कारन कवन देह यह पाई। तात सकल मोहि कहहु बुझाई॥ राम चितत सर सुंदर स्वामी। पायहु कहाँ कहहु नभगामी॥२॥ आरने गह कायशरीर किस कारणसे पाया १ हे तात ! सब समझाकर मुझसे किह्ये ।
हे ज्यामी ! हे आकाशगामी ! यह मुन्दर रामचिरतमानस आपने कहाँ पाया, सो किह्ये ॥२॥
नाम सुना में अस सिन पाहों । महा प्रख्यहुँ नास तब नाहीं ॥
मुझा बचन निहं ईस्वर कहुई । सोड मोरें मन संसय अहुई ॥ ३ ॥
हे नाथ ! मेंने शिवजीरे ऐसा मुना है कि महाप्रख्यमें भी आपका नाश नहीं होता और
रंभर (शिवजी) गभी मिध्या बचन कहते नहीं । वह भी मेरे मनमें सन्देह है ॥ ३ ॥
अग जग जीव नाग नर देवा । नाथ सकल जगु काल कलेवा ॥
अंड कहाह अमित लय कारी । कालु सदा दुरतिकम भारी ॥ ४ ॥
[ क्योंकि ] हे नाथ ! नाग, मनुष्य, देवता आदि चर-अचर जीव तथा यह
सारा जगन् कालका कलेवा है । असंख्य ब्रह्माण्डोंका नाश करनेवाला काल सदा बड़ा ही
अनिनार्य है ॥ ४ ॥

गो॰—तुम्हिहि न व्यापत काल अति कराल कारन कवन।
मोहि सो कहहु कृपाल ग्यान प्रभाव कि जोग वल ॥ ९४ (क)॥
[ऐसा वह ] अत्यन्त भयद्भर काल आपको नहीं व्यापता ( आपपर प्रभाव नहीं
दिखलाता ) इसका क्या कारण है ? हे कृपाल ! मुझे कहिये। यह ज्ञानका प्रभाव है या

योगका वर्ल है ? ॥ ९४ (क)॥
दो - प्रभु तव आश्रम आएँ मोर मोह भ्रम भाग।
कारन कवन सो नाथ सब कहहु सहित अनुराग॥९४ (ख)॥
हे प्रभो ! आपके आश्रममें आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया। इसका क्या
कारण है ! हे नाथ ! यह सब प्रेमसहित कहिये ॥ ९४ (ख)॥

ची०-गरड़ गिरा सुनि हरपेड कागा। बोलेड उमा परम अनुरागा॥
धन्य धन्य तव मित उरगारी। प्रस्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी॥ १॥
दे उमा! गरुड़ जीकी वाणी सुनकर काक मुशुण्डिजी हर्षित हुए और परम प्रेमसे
दे उमा! शरुड़ जीकी वाणी सुनकर काक मुशुण्डिजी हर्षित हुए और परम प्रेमसे
वोले—हे सपोंके शत्रु! आपकी बुद्धि धन्य है! धन्य है! आपके प्रश्न मुझे बहुत ही
न्यारे लगे॥ १॥

सुनि तव प्रस्न सप्रेम सुहाई। बहुत जनम के सुधि सोहि आई॥
सव निज कथा कहुउँ में गाई। तात सुनहु सादर मन लाई॥२॥
आपके प्रेमयुक्त सुन्दर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मोंकी याद आ गयी। मैं
अपनी सव कथा विस्तारसे कहता हूँ। हे तात! आदरसहित मन लगाकर सुनिये॥२॥
जप तप मख सम दम बत दाना। बिरित बिकेक जोग बिग्याना॥
सव कर फल रघुपति पद प्रेमा। तेहि बिनु कोड न पावह छेमा॥ ३॥
अनेक जप, तप, यज्ञ, शम (मनको रोकना), दम (इन्द्रियोंको रोकना),

वत, दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान आदि सवका फल श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम होना है । इसके विना कोई कल्याण नहीं पा सकता ॥ ३ ॥

पृद्धि तन राम भगित मैं पाई। ताते मोहि ममता अधिकाई।।
विहि तें कछु निज स्वारथ होई। तेहि पर ममता कर सब कोई॥ ४॥
मैंने इसी शरीरमे श्रीरामजीकी मिक्त प्राप्त की है। इसीसे इसपर मेरी ममता अधिक
है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है। उसपर सभी कोई प्रेम करते हैं॥ ४॥

सो॰—पन्नगारि असि नीति श्रुति संमत सज्जन कहाँहै।

अति नीचहु सन प्रीति करिंग जानि निज परम हित ॥ ९५ (क)॥ हे गरुड्जी ! वेदोंमें मानी हुई ऐसी नीति है और सजन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यन्त नीचसे भी प्रेम करना चाहिये॥ ९५ (क)॥

पाट कीट तें होइ तेहि तें पाटंवर रुचिर।

कृमि पालइ सबु कोइ परम अपावन प्रान सम ॥ ९५ (ख)॥ रेशम कीड़ेसे होता है, उससे सुन्दर रेशमी बस्र बनते हैं। इसीसे उस परम अपित्र कीड़ेकों भी सब कोई प्राणोंके समान पालते हैं॥ ९५ (ख)॥

ची०-स्त्रारथ साँच जीव कहुँ एहा। मन क्रम बचन राम पद नेहा॥

सोइ पावन सोइ सुमग सरीरा। जो ततु पाइ मजिअ रघुवीरा॥ १॥ जीवके लिये सचा स्वार्थ यही है कि मनः वचन और कर्मसे श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुन्दर है जिस शरीरको पाकर श्रीरघुवीरका मजन किया जाय॥ १॥

राम बिमुख छहि बिधि सम देही। किंब कोविद न प्रसंसिंह तेही॥ राम भगति एहिं तन उर जामी। ताते मोहि परम प्रिय स्वामी॥२॥ जो श्रीरामजीके विमुख है वह यदि ब्रह्माजीके समान शरीर पा जाय तो भी कवि और पण्डित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीरसे मेरे हृदयमें रामभक्ति उत्पन्न हुई, इसीसे हे स्वामी! यह मुझे परम प्रिय है॥२॥

तजरुँ न तन निज इच्छा मरना। तन बिनु बेद भजन नहिं वरना॥
प्रथम मोहूँ मोहि बहुत बिगोवा। राम बिमुख सुख कबहुँ न सोवा॥ ६॥
मेरा मरण अपनी इच्छापर है, परन्तु फिर भी में यह शरीर नहीं छोड़ता; क्योंकि
वेदोंने वर्णन किया है कि शरीरके विना भजन नहीं होता। पहले मोहने मेरी वड़ी दुर्दशा
की। श्रीरामजीके विमुख होकर मैं कभी मुखसे नहीं सोया॥ ३॥

नाना जनम कर्म पुनि नाना। किए जोग जप तप मख दाना॥ कवन जोनि जनमें जहाँ नाहीं। मैं खगेस श्रमि श्रमि जग साहीं॥ ४॥ अनेकों जन्मोंमें मैंने अनेकों प्रकारके योग, जप, तप, यह और दान आदि कर्म किये । ऐ रावड़जी ! जगत्में ऐसी कीन योनि है। जिसमें मैंने [ बार-बार ] वूम-फिरकर जन्म न लिया हो ॥ ४॥

देशेडें करि सब करम गोसाई। सुखी न भयडें अबिंह की नाई॥ सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी। सिव प्रसाद मित मोहें न घेरी॥ ५॥ है गुमाई! मैंने सब कर्म करके देख लिये, पर अब (इस जन्म) की तरह मैं कभी गुखी नहीं हुआ। हे नाथ! मुझे बहुत-से जन्मोंकी याद है। [क्योंकि] श्रीशियजीकी कृषां मेरी बुद्धिको मोहने नहीं घेरा॥ ५॥

दोल-प्रथम जनम के चरित अब कहउँ सुनहु बिहगेस।

सुनि प्रभु पद रित उपजद्द जातें मिटहिं कलेख ॥ ९६(क) ॥ ऐ पितराज ! सुनिये, अयमें अपने प्रथम जन्मके चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभुके चरणोंमें प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं ॥ ९६ (क) ॥

पूरुव कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मल मूल।

नर अरु नारि अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल॥ ९६(ख)॥

दे प्रभो ! पूर्वके एक कल्पमें पापोंका मूल युग कलियुग था, जिसमें पुरुष और
स्त्री सभी अधर्मपरायण और वेदके विरोधी थे॥ ९६ (ख)॥

नी - तेहि कि ज़ित्त को सलपुर जाई। जनमत भयउँ सूत्र तनु पाई॥
सिव सेवक मन क्रम अह वानी। आन देव निंदक अभिमानी॥ १॥
उस कि लियुगमें में अयोध्यापुरीमें जाकर शूद्रका शरीर पाकर जनमा। मैं मन,
वनन और कमें दे शिवजीका सेवक और दूसरे देवताओं की निन्दा करने वाला अभिमानी था।

धन मद मत्त परम बाचाला। उग्रबुद्धि उर दंभ बिसाला॥ जदिए रहेउँ रघुपित रजधानी। तदिए नक्खु महिमा तब जानी॥ २॥ में धनके मदले मतवाला। बहुत ही वकवादी और उग्रबुद्धिवाला था। मेरे हृदयमें यहा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्रीरघुनाथजीकी राजधानीमें रहता था। तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी॥ २॥

अब जाना में अवध प्रभावा। निगमागम पुरान सस गावा॥
कवनेहुँ जन्म अवध बस जोई। राम परायन सो परि होई॥ ३॥
अव मंने अवधका प्रमाव जाना। वेद, शास्त्र और पुराणोंने ऐसा गाया है कि
किसी भी जन्ममें जो कोई भी अयोध्यामें बस जाता है वह अवस्य ही श्रीरामजीके
परायण हो जायगा॥ ३॥

अवध प्रभाव जान तब प्रानी। जब उर बसिंह रामु धनुपानी॥ सो कलिकाल कठिन उरगारी। पाप परायन सब नर नारी॥ ४॥ अवधका प्रभाव जीव तमी जानता है। जब हायमें धनुष धारण करनेवाले श्रीरामजी उसके हृदयमें निवास करते हैं । हे गरुड़जो ! वह कलिकाल वड़ा कठिन या । उसमें सभी नर-नारी पापपरायण (पापोंमें लिप्त ) ये ॥ ४ ॥

दो॰—कलिमल ग्रसे धर्म सच लुप्त भए सद्ग्रंथ।
दंभिन्ह निज मित कलिए करि प्रगट किए वहु एंथ ॥ ९७(क) ॥
कल्युगके पापोंने सब धर्मोंको ग्रस लिया, सद्ग्रन्थ लुप्त हो गये, दिम्भयोंने
अपनी बुद्धिसे कल्पना कर-करके बहुत-से पंथ प्रकट कर दिये ॥ ९७ (क) ॥

भए लोग सब मोह वस लोम ग्रसे सुभ कर्म । सुनु हरिजान ग्यान निधि कहुउँ कछुक कलिधर्म ॥ ९.७(ख) ॥ सभी लोग मोहके वश हो गये, ग्रुभकर्मोको लोभने इहुप लिया। हे ज्ञानके भण्डार ! हे श्रीहरिके वाहन ! सुनिये, अब मैं कलिके दुछ धर्म कहता हूँ ॥ ९७ (ख)॥

चौ०-बरन धर्म नहिं आश्रम चारी। श्रुति बिरोध रत सब नर नारी॥

द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन । कोड निहं सान निगम अनुसासन ॥ १ ॥ किल्युगमें न वर्णधर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं । सब पुरुष-स्त्री वेदके विरोधमें लगे रहते हैं । बाह्मण वेदोंके बेचनेवाले और राजा प्रजाको खा डाढनेवाले होते हैं । वेदकी आजा कोई नहीं मानता ॥ १ ॥

मारग सोइ जा कहुँ जोइ भावा। पंडित सोइ जो गाल बजावा॥

मिथ्या भ दंभ रत जोई। ता कहुँ संत कहइ सब कोई॥ २॥
जिसको जो अच्छा लग जाय, वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पण्डित है।
जो मिथ्या आरम्भ करता ( आडम्बर रचता ) है और जो दम्भमें रत है, उसीको सब कोई संत कहते हैं॥ २॥

सोइ सयान जो परधन हारी। जो कर दंभ सो बड़ आचारी।। जो कह झूँठ मसखरी जाना। किल्जुग सोइ गुनवंत बखाना॥ ३॥ जो [जिस किसी प्रकारसे ] दूसरेका धन हरण कर ले, वही बुद्धिमान् है। जो दम्भ करता है, वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हँसी-दिल्लगी करना जानता है, किल्युगमें वही गुणवान् कहा जाता है।। ३॥

निराचार जो श्रुति पथ त्यागी। किलिजुगसोइ ग्यानी सो बिरागी॥ जाकें नख अरु जटा बिसाला। सोइ तापस प्रसिद्ध किलकाला॥ ४॥ जो आचारहीन है और वेदमार्गको छोड़े हुए हैं। किलियुगमें वही ज्ञानी और वहीं वैराग्यवान् है। जिमके बड़े-बड़े नख और लम्बी-लम्बी जटाएँ हैं। वहीं किलियुगमें प्रसिद्ध तपस्वी है॥ ४॥

दो॰—असुभ वेष भूषन घरं भच्छाभच्छ जे खाहि। तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहि॥ ९८(क)॥ जो अमहाल वेप और अमहाल भूपण धारण करते हैं और मध्य-अमध्य (खाने योग्य और न खाने योग्य ) सब कुछ खा लेते हैं। वे ही योगी हैं। वे ही सिद्ध हैं और ने ही मनुष्य फलियुगमें पूज्य हैं ॥ ९८ (क)॥

संक — जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ।

सन क्रम वचन छवार तेइ वकता किछकाछ महुँ॥ ९८(ख)॥

जिनके आचरण दूसरोंका अकार (अहित) करनेवाले हैं। उन्हींका बड़ा गौरव

होता है और ये ही सम्मानके योग्य होते हैं। जो मन, वचन और कर्मसे छवार
(शुट वयनेवाले) हैं, वे ही किछ्युगमें वक्ता माने जाते हैं॥ ९८ (ख)॥

चीठ-नारि वियस नर सकछ गोसाई। नाचिह नट मर्कट की नाई॥

सूह हिजन्ह उपदेसिंह स्याना । मेळि जनेक छेहि कुदाना ॥ १ ॥ १ गोगाई ! सभी मनुष्य स्त्रियोंके विशेष वशमें हैं और वाजीगरके बंदरकी तरह [ उनके नचाये ] नाचते हैं । ब्राह्मणांको शूद ज्ञानोपदेश करते हैं और गलेमें जनेक ब्राह्मकर कुस्सित दान टेते हैं ॥ १ ॥

सव नर काम लोभ रत कोधी। देव वित्र श्रुति संत बिरोधी॥
गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी। भजिह नारि पर पुरुष सभागी॥ २॥
सभी पुरुप काम और लोभमें तत्पर और कोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और मंतोंके विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियाँ गुणोंके धाम सुन्दर पतिको छोड़कर पर-पुरुषका भेवन करती हैं॥ २॥

सीभागिनी विभूपन होना। विधवन्ह के सिंगार नबीना॥
गुर सिप विधर अंध का छेखा। एक न सुनइ एक निंह देखा॥ ३॥
सुद्धागिनी स्त्रियाँ तो आभूपणोंसे रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नये शृङ्कार
होते हैं। शिष्य और गुरुमें बहरे और अंधेका-सा हिसाव होता है। एक (शिष्य)
गुरुके उपदेशको सुन वा नहीं, एक (गुरु) देखता नहीं (उसे ज्ञानहिष्ट प्राप्त नहीं है)॥३॥
गुरुके उपदेशको सुन वा नहीं, एक (गुरु) देखता नहीं (उसे ज्ञानहिष्ट प्राप्त नहीं है)॥३॥

हरह सिप्य धन सोक न हरई। सो गुर घोर नरक महुँ परई॥ मातु पिता वालकिह बोलाविह । उदर भरे सोइ धर्म सिखाविह ॥ ४॥ जो गुरु शिप्यका धन हरण करता है, पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरकमें पड़ता है। माता-पिता वालकोंको बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं, जिससे पेट मरे॥ ४॥

है। माता-िपता वालकाका बुलाकर वहा वन विराधित हैं न दूसिर वात।
दो॰—ब्रह्म ग्यान वित्त नारि नर कहिं न दूसिर वात।
कोड़ी लागि लोभ वस करिं विप्र गुर वात॥ ९९(क)॥
की-पुरुप ब्रह्मज्ञानके सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कोड़ियों
स्त्री-पुरुप ब्रह्मज्ञानके सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कोड़ियों
( ब्रहुत योड़े लाभ ) के लिये ब्राह्मण और गुरुकी हत्या कर डालते हैं॥ ९९ (क)॥

बादिहं सुद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह ते कछु घाटि। जानइ ब्रह्म सो विप्रवर आँखि देखाविह डाटि॥ ९९(ख)॥ श्रुद्र ब्राह्मणोंसे विवाद करते हैं [और कहते हैं ] कि इम क्यां तुमसे कुछ कम हैं ! जो ब्रह्मको जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं [ऐसा कहकर ] वे उन्हें डॉटकर ऑखें दिखळाते हैं॥ ९९ (ख)॥

चौ०-पर त्रिय छंपट कपट सयाने। मोह द्रोष्ट ममता छपटाने।।
तेइ अभेदवादी ग्यानी नर। देखा में चिरित्र किछजुग कर।। १॥
जो परायी स्त्रीमें आसक्त, कपट करनेमें चतुर और मोह, द्रोह और ममतामें
लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी (ब्रह्म और जीवको एक वतानेवाले) ज्ञानी हैं।
मैंने उस किछयुगका यह चरित्र देखा।। १॥

आपु गए अरु तिन्हहू घालहिं। जे कहुँ सत मारग प्रतिपालहिं॥
करप करप भरि एक एक नरका। परिह जे दूपिं श्रुति करि तरका॥ २॥
वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं; जो कहीं सन्मार्गका प्रतिगलन करते हैं, उनको
भी वे नष्ट कर देते हैं, जो तर्क करके वेदकी निन्दा करते हैं, वे लोग कल्प-कल्प भर
एक-एक नरकमें पड़े रहते हैं॥ २॥

जे बरनाधम तेलि छुम्हारा। स्वपच किरात कोल कलवारा॥
नारि सुई गृह संपति नासी। मूड़ सुड़ाइ होहि संन्यासी॥ ३॥
तेली, कुम्हार, चाण्डाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्णम नीचे हैं,
स्त्रीके मरनेपर अथवा घरकी सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर सिर मुँड़ाकर संन्यासी हो जाते हैं॥३॥

ते बिप्रन्ह सन आपु पुजावहिं। उभय लोक निज हाथ नसाविहें ॥ बिप्र निरच्छर लोखुप कामी। निराचार सठ चृषली स्वामी॥ ४॥ वे अपनेको ब्राह्मणोंसे पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नए करते हैं। ब्राह्मण अपद, लोमी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जातिकी व्यभिचारिणी स्त्रियोंके स्वामी होते हैं ॥ ४॥

सूद्र करिंह जप तप वत नाना। बैठि बरासन कहिंह पुराना॥
सब नर किल्पत करिंह अचारा। जाइ न बरिन अनीति अपारा॥ ५॥
शूद्र नाना प्रकारके जप, तप और वत करते हैं तथा ऊँचे आसन (व्यासगद्दी)
पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार
अनीतिका वर्णन नहीं किया जा सकता॥ ५॥

दो०—भए वर**न संकर किल भिन्नसेतु सव लोग।** करोई पाप पावहिं दुख भय रुज सोक वियोग॥ १००(क)॥ कलियुगमें सब लोग वर्णसंकर और मर्यादासे च्युत हो गये। वे पाप करते **हैं** और [ उनके पलस्वरूप ] दुःखा भया रोगा शोक और [ प्रिय वस्तुका ] वियोग पाते रि ॥ १०० (फ) ॥

श्रुति संमत हिर भिक्त पथ संजुत विरित विवेक।
तेहिं न चलहिं नर मोह वस कर्लाहें पंथ अनेक ॥१००(छ)॥
वेदसम्मत तथा वैरान्य और जानने युक्त जो हरिभक्तिका मार्ग है। मोहवश मनुष्य
उधपर गईं। चलते और अनेकां नये-नये पंयांकी करपना करते हैं।॥१०० (छ)॥
डां०—यहु दाम सँवारिहें धाम जती। विषयाहरिलीहिक रहि विरती॥
तपसी धनवंत दरिद्र मुहों। किल कौतुक तात न जात कही॥१॥
संन्यासी यहुत धन लगाकर घर सजाते हैं। उनमें वैरान्य नहीं रहा। उसे विषयोंने
हर लिया। तमस्वी धनवान हो गये और महस्य दरिद्र। हे तात! किलयुगकी लीला

कुल्चंति निकारिं नारि सती । गृह आनिं चेरि निवेरि गती ॥ सुत मानिं मातु पिता तव छों । अवलानन दीख नहीं जव छों ॥२॥ सुल्वती और सती स्त्रीको पुरुष घरते निकाल देते हैं और अच्छी चालको छोड़कर गरम दागीको ला रखते हैं। पुत्र अपने माता-पिताको तमीतक मानते हैं जबतक स्त्रीका भूँए नहीं दिखायी पड़ा ॥ २॥

सानुरारि विशारि लगी जब तें। रिपुरूप कुटुंब भए तब तें॥
नृप पाप परायन धर्म नहीं। करि दंड विडंब प्रजा नितहीं॥३॥
जबसे समुराल प्यारी लगने लगी। तबसे कुटुम्बी शत्रुरूप हो गये। राजा लोग
पापपरायण हो गये। उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजाको नित्य ही [ बिना अपराध ] दण्ड
रेकर उसकी विडम्बना ( दुर्दशा ) किया करते हैं॥ ३॥

धनवंत कुलीन मलीन अपी। द्विज चिन्ह जनेउ उघार तपी॥ नहिं मान पुरान न वेदिह जो। हिर सेवक संत सही किल सो॥४॥ धनी लोग मिलन (नीच जातिके) होनेपर भी कुलीन माने जाते हैं। दिजका चिह्न जनेक्रमात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वीका। जो वेदों और पुराणोंको नहीं मानते, किल्युगमें वे ही हरिमक और सच्चे संत कहलाते हैं॥ ४॥

कि चृंद उदार दुनी न सुनी। गुन दूषक ब्रात न कोषि गुनी। कि कि चार्राह चार दुकाल परे। विज्ञ अन्न दुखी सव लोग मरे॥ प। किचांके तो झंड हो गये, पर दुनियामें उदार (किवयोंका आश्रयदाता) सुनायी नहीं पड़ता। गुणमें दोष लगानेवाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। किलयुगमें वार-वार अकाल पड़ते हैं। अनके विना सब लोग दुखी होकर मरते हैं॥ ५॥ वार-वार अकाल पड़ते हैं। अनके विना सब लोग दुखी होकर मरते हैं॥ ५॥

cond Dack \$

दो॰—सुनु खगेस कल्छि कपट हठ दंभ हेप पापंड।

मान मोह मारादि मद व्यापि रहे ब्रह्मंड ॥१०१(क)॥
हे पिक्षराज गरुड़जी! सुनिये, कल्यियामें कपट, हठ (दुराब्रह), दम्भ, द्वेप
पाखण्ड, मान, मोह और काम आदि (अर्थात् काम, क्रोध और लोभ) और मद ब्रह्माण्डभरमें व्याप्त हो गये (छा गये)॥ १०१ (क)॥

तामस धर्म कर्राहं नर जप तप व्रत मख दान।
देव न वरपिंह धरनीं वए न जामिंह धान॥१०१(ख)॥
मनुष्य जप, तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भावसे करने छगे। देवता
( इन्द्र ) पृथ्वीपर जल नहीं वरसाते और बोया हुआ अन्न उमता नहीं॥ १०१ (ख)॥
छं०—अवला कच भूपन भूरि छुधा। धनहीन दुखी ममता बहुधा॥

सुख चाहिंह मूढ़ न धर्म रता। मित थोरि कटोरि न कोमलता।।१॥ श्रियोंके बाल ही भूपण हैं (उनके शरीरपर कोई आभूपण नहीं रह गया) और उनको भूख बहुत लगती हैं (अर्थात् वे सदा अतृप्त ही रहती हैं)। वे धनहीन और बहुत प्रकारकी ममता होनेके कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्ममें उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कटोर है; उनमें कोमलता नहीं है॥ १॥

नर पीड़ित रोग न भोग कहीं । अभिमान विरोध अकारनहीं ॥ छष्ठ जीवन संवतु पंच दसा । कल्पांत न नास गुमानु असा ॥२॥ मनुष्य रोगोंचे पीड़ित हैं, मोग (सुख) कहीं नहीं है । विना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं । दस-पाँच वर्पका थोड़ा-सा जीवन है, परन्तु घमंड ऐसा है मानो कल्पान्त (प्रत्यं) होनेपर भी उनका नाश नहीं होगा ॥ २॥

किलाल विहाल किए मनुजा । निहं मानत की अनुजा तनुजा ॥ निहं तोष विचार न सीतलता । सव जाति कुजाति भए मगता ॥३॥ किल्कालने मनुष्यको बेहाल ( अस्त-च्यस्त ) कर डाला । कोई विहन-वेटीका भी विचार नहीं करता । [ लोगोंमें ] न सन्तोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति, कुजाति समी लोग मील माँगनेवाले हो गये ॥ ३॥

इरिषा परुषाच्छर छोछुपता । भरि पूरि रही समता विगता ॥ सव छोग वियोग विस्तोक हए । वरनाश्रम धर्म अचार गए ॥४॥ ईंध्यों ( हाइ ), कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं, समता चली गयी । सव छोग वियोग और विशेष शोकसे भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम-धर्मके आचरण नष्ट हो गये ॥४॥ दम दान दया नहिं जानपनी । जड़ता परवंचनताति धनी ॥ तजु पोपक नारि नरा सगरे । पर्रानेदक जे जग मो वगरे ॥५॥

एन्द्रियोंका दमनः दानः दया और समझदारी किसीमें नहीं रही। मूर्खता और दूसरे को उनना, यह बहुत अधिक बढ़ गया । स्त्री-पुरुष सभी शरीरके ही पालन-पोषणमें लगे रहते हैं। जो परायी निन्दा करनेवाले हैं। जगत्में वे ही फैले हैं॥ ५॥

दो॰—मुनु च्यालारि काल कलि मल अवगुन आगार।

गुनउ वहुत कलिजुग कर विनु प्रयास निस्तार ॥१०२(क)॥ है सपोंके शत्रु गरुइजी ! सुनिये। कलिकाल पाप और अवगुणोंका घर है। किन्तु यालियुगमें एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम मवबन्धनसे छुटकारा मिल जाता है।। १०२ (क)।।

कृतजुग त्रेताँ द्वापर पूजा मख अरु जोग। जो गति होइ सो किछ हिर नाम ते पावहिं छोग ॥१०२(ख)॥ सत्ययुग, त्रेता और द्वापरमें जो गति पूजा, यज्ञ और योगसे प्राप्त होती है, वही गति कलियुगमें लोग केवल भगवान्के नामसे पा जाते हैं ॥ १०२ ( ख )॥ चौ०-कृतजुग सच जोगी विग्पानी । करि हरि च्यान तरिह भव प्रानी ॥

त्रेतां बिविध जग्य नर करहीं । प्रभृहि समर्पि कर्म भव तरहीं ॥ ३ ॥ सत्ययुगमें सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरिका ध्यान करके सब प्राणी भवतागरसे तर जाते हैं। त्रेतामें मनुष्य अनेक प्रकारके यह करते हैं और सब कर्मीको

प्रभुके समर्पण करके भवसागरसे पार हो जाते हैं ॥ १ ॥

द्वापर करि रघुपति पद पूजा । नर भव तरहिं उपाय न दूजा ॥ किल्जुरा केवल हिरे गुन गाहा । गावत नर पावहिं भव थाहा ॥ २ ॥ द्वापरमें श्रीरघुनायजीके चरणोंकी पूजा करके मनुष्य संसारसे तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और किन्युगमें तो केवल श्रीहरिकी गुणगाथाओंका गान करनेते ही मनुष्य भवसागरकी थाह पा जाते हैं ॥ २ ॥

किल्जुग जोग न जंग्य न ग्याना । एक अघार राम शुन गाना ॥ सब भरोस तजि जो भज रामहि । प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि ॥ ३ ॥ कलियुगमें न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्रीरामजीका गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्रीरामजीको भजता है और प्रेमसहित उनके गुणसम्होंको गाता है, ॥ ३॥

सोइ भव तर कछु संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट किल माहीं ॥ किल कर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होहि नहिं पापा ॥ ॥ वहीं भवसागरसे तर जाता है, इसमें कुछ मी सन्देह नहीं। नामका प्रताप कलियुगमें प्रत्यक्ष है। कलियुगका एक पवित्र प्रताप (महिमा) है कि मानिसक पुण्य तो होते हैं, पर [ मानसिक ] पाप नहीं होते ॥ ४॥

दो॰—किलजुग सम जुग आन निहं जों नर कर विस्वास।
गाइ राम गुन गन विमल भव तर विनिर्ह प्रयास ॥१०३ (क)॥
यदि मनुष्य विश्वास करे तो किलयुगके समान दूसरा युग नहीं है। [क्योंकि]
इस युगमें श्रीरामजीके निर्मेल गुणसमूहोंको गा-गाकर मनुष्य विना ही परिश्रम संसार
[ रूपी समुद्र ] से तर जाता है ॥१०३ (क)॥

प्रगट चारि पद धर्म के किल महुँ एक प्रधान । जेन केन विधि दीन्हें दान करइ कल्यान ॥१०३ (ख)॥ धर्मके चार चरण (सत्य, द्या, तप और दान ) प्रसिद्ध हैं, जिनमेंसे किल्में एक [दानरूपी] चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकारसे भी दिये जानेपर दान कल्याण ही करता है॥ १०३ (ख)॥

चौ०-नित जुग धर्म होहिं सब केरे । हृद्यँ राम माया के प्रेरे ॥

सुद्ध सस्व समता बिग्याना । कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥ १ ॥ श्रीरामजीकी मायासे प्रेरित होकर सबके दृदयोंमें सभी युगोंके धर्म नित्य होते रहते हैं । गुद्ध सत्त्वगुण, समता, विज्ञान और मनका प्रसन्न होना, हसे सत्ययुगका प्रभाव जाने॥ १॥

सत्व बहुत रज कछु रति कमा । सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा॥

बहु रज स्वल्प सत्व कहु तामस । द्वापर धर्म हरप भय मानस ॥ २ ॥ सत्तराण अधिक हो, कुछ रजोराण हो, कर्मोमें प्रीति हो, सत्र प्रकारसे सुख हो, यह त्रेताका धर्म है। रजोराण बहुत हो, सत्त्वराण बहुत ही योड़ा हो, कुछ तमोराण हो, मनमें हर्ष और भय हों, यह द्वापरका धर्म है ॥ २ ॥

तामस बहुत रजीगुन थीरा । किन्छ प्रभाव बिरोध चहुँ औरा ॥ बुध जुग धर्म जानि मन माहीं । तिज अधर्म रित धर्म कराहीं ॥ ३ ॥ तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर-विरोध हो, यह किन्युगका प्रभाव है । पिछ्त लोग युगोंके धर्मको मनमें जान (पहिचान ) कर, अधर्म छोड़कर धर्ममें प्रीति करते ॥ ३ ॥ हैं

काल धर्म निहं व्यापिंदं ताही । रघुपित चरन प्रीति अति जाही ॥
नट इत बिकट कपट खगराया । नट सेवकिंद्धं न व्यापद्द माया ॥ ४ ॥
जिसका श्रीरघुनायजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है उसको कालघर्म ( युगधर्म ) नहीं
व्यापते । हे पिक्षराज ! नट ( बाजीगर ) का किया हुआ कपट-चरित्र ( इन्द्रजाल )
देखनेवालोंके लिये बड़ा विकट ( दुर्गम ) होता है, पर नटके सेवक ( जंभूरे ) को
उसकी माया नहीं व्यापती ॥ ४ ॥

दो॰—हरि माया कृत दोष गुन विज्ञु हरि भजन न जाहिं। मजिल राम तिज्ञ काम सब अस विचारि मन माहिं॥१०४(क)॥ सीहरिकी मायाके द्वारा रचे हुए दोव और गुण श्रीहरिके भजन विना नहीं जाते। मनमें ऐसा विचारकर, सब कामनाओंको छोड़कर (निष्काममावसे) श्रीरामजीका भजन फरना चाहिये॥ १०४ (क)॥

ते हिं किलकाल वरप वहु वसे अवध विह्नेस । परेड दुकाल विपति वस तव में गयउँ विदेस ॥१०४(ख)॥ हे पिश्ताज ! उस किलकालमें में बहुत वर्षोतक अयोध्यामें रहा । एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तव में विपत्तिका मारा विदेश चला गया ॥ १०४ (ख) ॥

नी ०-सपर्टे उनेनी सुनु उरगारी। दीन मलीन दरिद्र हुखारी॥
गर्ने काल कलु संपति पाई। तह पुनि करडें संसु सेवकाई॥ १॥
है सपेंकि शत्रु गरुङ्जी | सुनिये, में दीन, मलिन ( उदास ), दरिद्र और दुखी
होकर उन्तेन गया। कुछ काल बीतनेपर, कुछ सम्पत्ति पाकर फिर मैं वहाँ भगवान्
शहरकी आराधना करने लगा॥ १॥

यित्र एक बैदिक सिव पूजा। करह सदा तेहि काछ न दूजा॥
परम साधु परमारथ विंदक। संभु उपासक निहं हरि निंदक॥ २॥
एक ब्राह्मण वेदविधिसे सदा शिवजीकी पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न
या। वे परम साधु और परमार्थके ज्ञाता थे, वे शम्भुके उपासक थे, पर श्रीहरिकी
निन्दा करनेवाले न थे॥ २॥

तेहि सेवर्ड में कपट समेता। द्विज द्याक अति नीति निकेता॥
याहिज नम्न देखि मोहि साई। विम्न पढ़ाव पुत्र की नाई॥ ३॥
में कपटपूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयाछ और नीतिके घर थे।
दे स्वामी! याहरसे नम्न देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्रकी भाँति मानकर पढ़ाते थे॥ ३॥

संभु मंत्र मोहि द्विजयर दीन्हा। सुभ उपदेस बिविध विधि कीन्हा॥
जपर्डे मंत्र सिव मंदिर जाई। हृद्य दंभ अहमिति अधिकाई॥ ४॥
उन ब्राह्मणश्रेष्टने मुझको शिवजीका मन्त्र दिया और अनेकों प्रकारके ग्रुभ
उपदेश किये। में शिवजीके मन्दिरमें जाकर मन्त्र जपता। मेरे हृद्यमें दम्भ और
अहंकार बढ़ गया॥ ४॥

दो॰—में खल मल संकुल मित नीच जाति वस मोह।
हिर जन द्विज देखें जरडँ करडँ विष्तु कर द्रोह ॥ १०५(क)॥
में दुए, नीच जाति और पापमयी मिलन बुद्धिवाला मोहवश श्रीहरिके मकों और
दिजोंको देखते ही जल उठता और विष्णुमगवान्ते द्रोह करता था॥ १०५ (क)॥
सोहि उपजइ अति क्रोध दंशिह नीति कि आवर्ष ॥ १०५(ख)॥
सोहि उपजइ अति क्रोध दंशिह नीति कि आवर्ष ॥ १०५(ख)॥

गुक्जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही मलीभाँति समझाते, पर [मैं कुछ भी नहीं समझता, उल्टे] मुझे अत्यन्त कोध उत्पन्न होता। दम्भीको कभी नीति अच्छी लगती है !॥ १०५ (ख)॥

चौ०-एक बार गुर छीन्ह बोलाई। मोहि नीति बहु भाँति सिखाई।। सिव सेवा कर फल सुत सोई। अबिरल भगति राम पद होई॥ ३॥

एक बार गुक्जीने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकारसे [परमार्थ] नीतिवरी शिक्षा दी कि हे पुत्र ! शिवजीकी सेवाका फल यही है कि श्रीरामजीके चरणोंमें प्रगाद मिक्त हो ॥ १॥

रामिह भजिह तात सिव घाता। नर पावँर के केतिक बाता॥ जासु चरन अज सिव अनुरागी। तासु द्रोह सुख चहिस अभागी॥ २॥ हे तात! शिवजी और ब्रह्माजी भी श्रीरामजीको भजते हैं [फिर ] नीच मनुष्यकी तो बात ही कितनी है ? ब्रह्माजी और शिवजी जिनके चरणोंके प्रेमी हैं, अरे अभागे! उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है ?॥ २॥

हर कहुँ हरि सेवक गुर कहें । सुनि खगनाथ हृदय मम दृहें ॥ अधम जाति मैं विद्या पाएँ। भयउँ जथा अहि दृध पिक्षाएँ॥ ३॥ गुरुजीने शिवजीको हरिका सेवक कहा। यह सुनकर हे पश्चिराज! मेरा हृदय जल उठा। नीच जातिका मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलानेसे साँप॥ ३॥

मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती। गुर कर द्रोह करउँ दिनु राती।।
अति द्याल गुर स्वल्प न कोषा। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा॥ ४॥
अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन-रात गुरुजीसे द्रोह करता।
गुरुजी अत्यन्त दयाछ थे, उनको योड़ा-सा भी कोष नहीं आता। [मेरे द्रोह करनेपर भी]
वे बार-बार मुझे उत्तम ज्ञानकी ही शिक्षा देते थे॥ ४॥

बेहि ते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथमिंह हित ताहि नसावा॥ भूम अनक संभव सुनु भाई। तेहि बुझाव घन पदवी पाई॥ ५॥ नीच मनुष्य जिससे वड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसीको मारकर उसीका नाश करता है। हे भाई! सुनिये, आगसे उत्पन्न हुआ धुआँ मेघकी पदवी पाकर उसी अग्निको बुझा देता है॥ ५॥

रज मग परी निरादर रहर्द्द । सब कर पद प्रहार नित सहर्द्द ॥ मस्त उड़ाव प्रथम तेहि भर्ग्द्द । पुनि नृप नयन किरीटन्हि परर्द्द ॥ ६ ॥ धूळ रास्तेमें निरादरसे पड़ी रहती है और सदा सब [ राह चलनेवालों ] के लातोंकी मार सहती है । पर जब पवन उसे उड़ाता (कैंचा उठाता ) है। तो सबसे

पर है नए उसी (पनन) को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों ( गुरुटों ) पर पड़ती है ॥ ६ ॥

सुनु क्रमपति अस समुद्धि प्रसंगा । बुध निह्न करिह अधम कर संगा ॥ कि को विद् गायि असि नीती। खल सन कलह न भल नहिं प्रीती॥ ७॥ । पिंतराज गरुड़ ही ! तुनिये। ऐसी वात समझकर बुद्धिमान् लोग अधम ( नीच ) का सङ्ग नहीं करते। कवि और पण्डित ऐसी नीति कहते हैं कि तुष्टसे न कलह ही अन्छा है। न अन ही॥ ७॥

उदासीन नित रहिन गोसाई। खल परिहरिन स्वान की नाई॥ में राल हद्ये कपट कुटिलाई। गुर हित कहद्द न मीहि सोहाई॥ ८॥ ं गोसार् ! उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिये। दुष्टको कुत्तेकी तरह दूरने ही त्याग देना चाहिये। में दुष्ट या, हृदयमें कपट और कुटिलता भरी थी। [ इसीलिये यरायि ] सुकजी हितकी बात कहते थे। पर मुझे वह सुहाती न थी॥ ८॥

यो - एक बार हर मंदिर जपत रहे ज सिव नाम।

गुर आयउ अभिमान तें उठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥ १०६(क)॥ एक दिन में शिवजीक मन्दिरमें शिवनाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहाँ ार्ये। पर अभिमानके मारे भेंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया ॥ १०६ (क) ॥

सो द्याल नहिं कहेउ कछ उर न रोष लवलेस। अति अद्य गुर अपमानता सिंह निर्ह सके महेस ॥ १०६(ख)॥ गुरुजी द्याल थे, [ मेरा दोष देखकर भी ] उन्होंने कुछ नहीं कहा; उनके हृद्यों रेप्रमात्र भी फ्रीच नहीं हुआ। पर गुरुका अपमान बहुत बढ़ा पाप है। अतः भहादेवजी उसे नहीं सह सके ॥ १०६ (ख)॥

नी०-मंदिर माझ भई नभवानी। रे हतभाग्य अग्य अभिमानी॥ जरापि तव गुर के निर्द्धि को था। अति कृपालु चित सम्यक बोधा॥ १॥ मन्दिरमें आकाशवाणी हुई कि अरे इतमाग्य ! मूर्ख ! अभिमानी ! यद्यपि तेरे गुरुको क्रोध नहीं है, वे अत्यन्त कृपाछ चित्तके हैं और उन्हें [ पूर्ण तथा ] यथार्थ शान है। ॥ १ ॥

तद्पि साप सठ दैंडउँ तोही। नीति विरोध सोहाइ न मोही॥ तों निर्द दंड करों खल तोरा। अष्ट होइ श्रुतिमारग मोरा॥ २॥ तो भी हे मूर्ख ! तुझको में शाप दूँगा; [क्योंकि ] नीतिका विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुए ! यदि में तुझे दण्ड न दूँ, तो मेरा वेदमार्ग ही श्रष्ट हो जाय॥२॥ जे सठ गुर सन इरिपा करहीं। रीरवं नरक कोटि जुग परहीं॥

त्रिजग जीनि पुनि धरहिं सरीरा । अयुत जन्म मरि पावहिं पीरा ॥ ३ ॥

जो मूर्ज गुरुसे ईन्या करते हैं। वे करोड़ों युगोंतक रीख नरकमें पड़े रहते हैं। फिर (वहाँसे निकलकर) वे तिर्यंक् (पशु, पक्षी आदि) योनियोंमें दारीर धारण करते हैं और दस हजार जन्मीतक दुःख पाते रहते हैं ॥ ३ ॥

बैठ रहेसि अजगर इव पापी । सर्प होइ खळ मळ मति ह्यापी ॥ महा बिटप कोटर महुँ जाई। रहु अधमाधम अधगति पाई॥ ४॥ अरे पापी ! तू गुरुके सामने अजगरकी भाँति बैठा रहा । रे दुए ! तेरी बुद्धि पापसे दक गयी है, [ अतः ] तू सर्प हो जा। और अरे अधमसे भी अधम ! इस अधोगति ( सर्पकी नीची योनि ) को पाकर किसी बड़े भारी पेड़के खोखलेमें जाकर रह।। ४॥

दो॰—हाहाकार कीन्ह गुर दारुन सुनि सिव साप।

कंपित मोहि विलोकि अति उर उपजा परिताप ॥ १०७(क)॥ शिवजीका भयानक शाप सुनकर गुरुजीने हाहाकार किया । मुझे काँपता हुआ देखकर उनके हृदयमें बड़ा संताप उत्पन्न हुआ ॥ १०७ (क) ॥

करि दंडवत सप्रेम द्विज सिव सन्मुख कर जोरि। विनय करत गदगद खर समुद्धि घोर गति मोरि ॥ १०७(स)॥ प्रेमसहित दण्डवत करके वे ब्राह्मण श्रीशिवजीके सामने द्याय जोकडर मेरी भयद्वर गति ( दण्ड ) का विचार कर गद्गद वाणीसे विनती करने छगे—॥ १०७ ( ख ) ॥ ' छं॰—नमामीशमीशान निर्वाणरूपं । विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं ॥

निजं निर्गुणं निर्विकरणं निरीहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं॥१॥

हे मोक्षस्वरूपः विमुः, व्यापकः ब्रह्म और वेदस्वरूपः ईश्चान दिशाके ईश्वर तथा सबके स्वामी श्रीशिवजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । निजस्वरूपमें स्थित ( अर्थात् मायादिरहित ), [ मायिक ] गुणोंसे रहित, भेदरहित, इच्छारहित, चेतन आकाशरूप एवं आकाशको ही वस्त्ररूपमें धारण करनेवाले दिगम्बर [ अथवा आकाशको भी आन्छादित करनेवाले ] आपको मैं भजता हूँ ॥ १ ॥

निराकारमोकारमूळं तुरीयं । गिरा ग्यान गोतीतमीशं गिरीशं ॥ करालंमहाकालकालंकुपालं। गुणागार संसारपारं नतोऽहं ॥२॥ निराकार, ओङ्कारके मूल, तुरीय ( तीनों गुणोंसे अतीत ), वाणी, ज्ञान और इन्द्रियोंसे परे, कैबासपति, विकराल, मलाकालके मीकाल, कृपाल, गुणोंके धाम संसारसे परे आप परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥

तुषारादि संकाशगौरं गभीरं। मनोभूतकोटि प्रभा श्रीशरीरं॥ स्फुरन्मौिल कल्लोलिनी चारु गंगा। लसङ्गोलवालेन्दु कंठे भुजंगा॥३॥ जो हिमाचळके समान गौरवर्ण तथा गम्भीर हैं, जिनके शरीरमें करोड़ों कामदेवींकी ज्योति एवं शोभा है। जिनके सिरपर सुन्दर नदी गङ्गाजी विराजमान हैं। जिनके ललाटपर दितीयाका चन्द्रमा और गलेमें सर्प सुशोभित हैं॥ ३॥

चलत्सुंडलं श्रू सुनेत्रं विशालं । प्रसन्नाननं नीलकंठं द्यालं ॥
मृगाधीशच्मिम्वरं मुण्डमालं । प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि ॥ ४॥
जिनके कानोंमें दुः॰डल हिल रहे हैं, सुन्दर श्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं; जो
प्रसन्नमुख, नीलकण्ठ और द्यालु हैं, सिंहचर्मका वस्न धारण किये और मुण्डमाला
पहने हैं; उन सबके प्यारे और सबके नाथ [कल्याण करनेवाले ] श्रीशङ्करजीको मैं
भजता हूँ ॥ ४॥

प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगएमं परेशं । अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं ॥ त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणि । भजेऽहं भवानीपितं भावगम्यं ॥ ५॥ प्रचण्ड (क्रूरूप), श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखण्ड, अजन्मा, करोड़ों स्योंके समान प्रकाशवाले, तीनों प्रकारके शूलों (दुःखों ) को निर्मूल करनेवाले, हायमें त्रिशूल धारण किये, भाव (प्रेम) के द्वारा प्राप्त होनेवाले भवानीके पति श्रीशङ्करजीको मैं भजता हूँ ॥ ५॥

कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी । सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी ॥ चिदानंद संदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ ६ ॥ कलाओं परे कल्याणखरूप, कल्पका अन्त (प्रलय) करनेवाले, सज्जनोंको सदा आनन्द देनेवाले, त्रिपुरके शत्रु, सिचदानन्दघन, मोहको हरनेवाले, मनको मथ डालनेवाले कामदेवके शत्रु, हे प्रभो ! प्रसन्न हूजिये, प्रसन्न हूजिये ॥ ६ ॥

न यावद् उमानाथ पादारिवन्दं । भजंतीह लोके परे वा नराणां ॥ न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं । प्रसीद् प्रभो सर्वभूताधिवासं ॥ ७ ॥ जयतक पार्वतीके पति आपके जरणकमलोंको मनुष्य नहीं भजते, तबतक उन्हें न तो इहलोक और परलोकमें सुख्यान्ति मिलती है और न उनके तापोंका नाश होता है। अतः हे समक्ष जीवोंके अंदर (हृदयमें ) निवास करनेवाले प्रमो ! प्रसन्न हूजिये ॥ ७ ॥

न जानामि योगं जपं नैव पूजां । नतोऽहं सदा सर्वदाशंभुतुभ्यं ॥ जरा जन्म दुःखोद्य तातण्यमानं । प्रभोपाहि आपन्नमामीश शंभो ॥ ८ ॥ में न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शम्भो ! मैं तो सदा-सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ । हे प्रभो ! बुढ़ापा तथा जन्म [मृत्यु] के दुःखसमूहोंसे जलते हुए मुप्त दुखीकी दुःखसे रक्षा कीजिये । हे ईश्वर । हे शम्भो ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ८ ॥

श्लोक रुद्राप्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतीषये। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति॥ ९॥ भगवान् रुद्रकी स्तुतिका यह अष्टक उन शङ्करजीकी तुष्टि ( प्रसन्नता ) के लिये ब्राह्मणद्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे मिक्तपूर्वक पढ़ते हैं, उनपर भगवान् अम्भु प्रसन्न होते हैं ॥ ९॥

दो॰—सुनि बिनती सर्बंग्य सिव देखि विप्र अनुरागु।
पुनि मंदिर नभवानी भद्द द्विजवर वर मागु॥१०८(क)॥
सर्वज्ञ ज्ञिवजीने विनती सुनी और ब्राह्मणका प्रेम देखा। तव मन्दिरमं आकाशवाणी हुई कि हे द्विजश्रेष्ठ । वर माँगो ॥१०८ (क)॥

जौं प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु।

निज पद भगति देइ प्रभु पुनि दूसर चर देहु॥१०८(छ)॥

[ब्राह्मणने कहा—] हे प्रमो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और हे नाय ! यदि
इस दीनपर आपका स्नेह हैं। तो पहले अपने चरणोंकी भक्ति देकर फिर दूसरा वर

दीजिये॥ १०८ (ख)॥

तव माया वस जीव जड़ संतत फिरइ भुलान।
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु कृपासिंधु भगवान ॥१०८(ग)॥
हे प्रभो ! यह अज्ञानी जीव आपकी मायाके वश होकर निरन्तर भूला फिरता है।
हे कृपाके समुद्र भगवान् ! उसपर क्रोध न कीजिये ॥ १०८ (ग)॥

संकर दीनदयाल अब पहि पर होहु कृपाल।

साप अनुग्रह होइ जेहिं नाथ थोरेहीं काल ॥१०८(घ)॥ हे दीनोंपर दया करनेवाले (कल्याणकारी) शंकर! अब इसपर कृपाल होइये (कृपा कीजिये) जिससे हे नाथ! थोड़े ही समयमें इसपर शापके बाद अनुग्रह (शापसे मुक्ति) हो जाय॥ १०८ (घ)॥

ची०-एहि कर होइ परम कल्याना । प्रोह करहु अब कृपानिधाना ॥ बिप्र गिरा सुनि परहित सानी । एवमे हैं इति भइ नभवानी ॥ १ ॥ हे कृपानिधान ! अब वही कीजिये जिससे इसका परम कल्याण हो । दूसरेके हितसे सनी हुई ब्राह्मणकी वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई—(एवमस्तु' (ऐसा ही हो ) ॥ १॥ जहिए कोवह एहि हाइन एसर । कि की कि कि हाई ब्राह्मणकी वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई

जदिष कीन्ह एहिं दारुन पापा । मैं पुनि दीन्हि कोप किर सापा ॥ तदिष तुम्हारि साधुता देखी । किरहरूँ एहि पर कृपा विसेपी ॥ २ ॥ यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इसपर विशेष कृपा करूँगा ॥ २ ॥

छमासील जे पर उपकारी। ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी॥ मोर श्राप द्विज ब्यर्थ न जाइहि। जन्म सहस अवस्य यह पाइहि॥ ३॥ हे द्विज! जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं। वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारि शीरामचन्द्रजी । ऐ दिज ! मेरा शाप व्यर्थनहीं जायगा । यह हजार जन्म अवश्य पायेगा ॥३॥ जनमत मरत दुसह दुख होई । एहि स्वल्पउ निर्ह व्यापिहि सोई ॥ फवनेउँ जन्म मिटिहि निर्ह ग्याना । सुनिहि सुद्र मम बचन प्रवाना ॥ ४ ॥ परन्तु जन्मने और मरनेमें जो दुःसह दुःख होता है इसको वह दुःख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्ममें इसका ज्ञान नहीं मिटेगा । हे शुद्र ! मेरा प्रामाणिक ( सत्य ) वचन सुन ॥ ४ ॥

रघुपति पुरीं जन्म तव भयऊ । पुनि तें मम सेवाँ मन दयऊ ॥
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरें । राम भगित उपजिहि उर तोरें ॥ ५ ॥
[ प्रथम तो ] तेरा जन्म श्रीरघुनाथजीकी पुरीमें हुआ । फिर त्ने मेरी सेवामें मन लगाया । पुरीके प्रभाव और मेरी कृपासे तेरे हृदयमें रामभक्ति उत्पन्न होगी ॥ ५ ॥
सुनु मम यचन सत्य अब भाई । हरितोपन व्रत द्विज सेवकाई ॥
अब जिन करिह विश्र अपमाना । जानेसु संत अनंत समाना ॥ ६ ॥
हे भाई । अब मेरा सत्य वचन सुन । द्विजोंकी सेवा ही भगवान्को प्रसन्न करनेवाला व्रत है । अब कभी ब्राह्मणका अपमान न करना । संतोंको अनन्त श्रीभगवान्हीके
समान जानना ॥ ६ ॥

इंद्र फुलिस मम सूछ विसाला । कालदंड हरि चक्र कराला ॥
जो इन्ह कर मारा निह मरई । विप्र द्रोह पावक सो जरई ॥ ७ ॥
इन्द्रके वज़, मेरे विशाल त्रिश्ल, कालके दण्ड और श्रीहरिके विकराल चक्रके मारे
भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोहरूपी अग्निसे भस्म हो जाता है ॥ ७ ॥
अस वियेक राखेहु मन माहीं । तुम्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥
औरउ एक आसिपा मोरी । अप्रतिहत गति होइहि तोरी ॥ ८ ॥
ऐसा विवेक मनमें रखना । फिर तुम्हारे लिये जगत्में कुछ भी दुर्लभ न होगा ।
मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अवाध गति होगी (अर्थात् तुम जहाँ जाना चाहोगे, वहीं विना रोक-टोकके जा लकोगे ) ॥ ८ ॥

दो॰—सुनि सिव वचन हरिष गुर एवमस्तु इति भाषि।

मोहि प्रचोधि गयउ गृह संभु चरन उर राखि॥१०९(क)॥
[आकाशवाणीके द्वारा ] शिवजीके वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही
हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिवजीके चरणोंको हृदयमें रखकर अपने
घर गये॥ १०९ (क)॥

प्रेरित काल विधि गिरि जाइ भयउँ मैं ब्याल । पुनि प्रयास वितु सो ततु तजेउँ गएँ कछु काल ॥१०९(ख)॥ कालकी प्रेरणासे मैं विन्ध्याचलमें जाकर सर्प हुआ । फिर कुछ काल बीतनेपर विना ही परिश्रम (कष्ट) के मैंने वह शरीर त्याग दिया ॥ १०९ (छ) ॥

जोइ तनु घरउँ तजउँ पुनि अनायास हरिजान । जिमि नूतन पट पहिरद्द नर परिहरद्द पुरान ॥१०९(ग)॥

हे हरिवाहन ! मैं जो भी शरीर धारण करता, उसे विना ही परिश्रम वैसे ही सुख-पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहिन हेता है ॥१०९(ग)॥

सिवँ राखी श्रुति नीति अरु मैं नहिं पावा क़ेस । एहि विधि धरेडँ विविधि तनु ग्यान न गयड खगेस ॥१०९(घ)॥

शिवजीने वेदकी मर्यादाकी रक्षा की और मैंने क्रेंश भी नहीं पाया। इस प्रकार है पिक्षराज! मैंने बहुत-से शरीर धारण किये, पर मेरा शान नहीं गया।। १०९ (घ)।। ची०-त्रिजग देव नर जोह तनु धरऊँ। तहूँ तहूँ राम भजन अनुसरऊँ॥

पुक सुल मोहि बिसर न काऊ । गुर कर कोमल सील सुमाऊ ॥ १ ॥

तिर्यंक योनि (पशु-पक्षी), देवता या मनुष्यका, जो भी शरीर धारण करता वहाँ-वहाँ (उस-उस शरीरमें) में श्रीरामजीका भजन जारी रखता। [ इस प्रकार में सुखी हो गया] परन्तु एक शूल मुझे बना रहा। गुरुजीका कोमल, मुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता (अर्थात् मैंने ऐसे कोमलस्वभाव दयाळ गुरुका अपमान किया, यह दुःख मुझे सदा बना रहा)॥ १॥

चरम देह द्विज के मैं पाई । सुर दुर्लभ पुरान श्रुति गाई ॥ खेळडँ तहुँ बालकन्द्र मीला । करडँ सकल रघुनायक लीला ॥ २ ॥

मैंने अन्तिम शरीर ब्राह्मणका पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओंको भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ (ब्राह्मण-शरीरमें) भी बालकोंमें मिलकर खेलता तो श्रीरघुनायजीकी ही सब छीलाएँ किया करता ॥ २॥

प्रौढ़ भएँ मोहि पिता पढ़ावा । समझउँ सुनउँ गुनउँ निर्ध भावा ॥

सन ते सकछ बासना भागी । केवल राम चरन लय लागी ॥ ३ ॥

सयाना होनेपर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे । मैं समझताः सुनता और विचारताः पर
मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था । मेरे मनसे सारी वासनाएँ भाग गर्यी । केवल
श्रीरामजीके चरणोंमें लव लग गर्यी ॥ ३ ॥

कहु खगेस अस कवन अभागी । खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ॥ प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई । हारेड पिता पढ़ाइ पढ़ाई ॥ ४ ॥ हे गरुड़जी ! किह्ये, ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनुको छोड़कर गदहीकी सेवा करेगा ! प्रेममें मग्न रहनेके कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता । पिताजी पढ़ा-पढ़ाकर हार गये ॥ ४ ॥ भए कालयस जब पितु माता। मैं बन गयडँ मजन जनन्नाता॥
जह जह विपिन सुनीस्वर पावडँ। आश्रम जाइ जाइ सिरु नावडँ॥ ५॥
ज्ञन पिता-माता कालवश हो गये (मर गये), तन्न मैं भक्तोंकी रक्षा करनेवाले
शीरामजीका भजन करनेके लिये वनमें चला गया। वनमें जहाँ-जहाँ सुनीश्वरोंके आश्रम
पाता, वहाँ-वहाँ जा-जाकर उन्हें सिर नवाता॥ ५॥

वृक्ष वें तिन्हि राम गुन गाहा। कहिं सुनवें हरिषत खगनाहा॥ सुनत फिरवें हिर गुन अनुवादा। अव्याहत गति संभु प्रसादा॥ ६॥ हे गरुइनी ! उनसे में श्रीरामजीके गुणोंकी कथाएँ पूछता। वे कहते और मैं हिर्षित होकर सुनता। इस प्रकार में सदा-सर्वदा श्रीहरिके गुणानुवाद सुनता फिरता। शिवजीकी कुपासे मेरी सर्वत्र अवाधित गति यी ( अर्थात् में जहाँ चाहता वहीं जा सकता था )॥६॥

ह्रदी त्रिबिधि ईपना गाड़ी। एक डालसा उर अति बाड़ी॥ राम चरन बारिज जय देखों। तब निज जन्म सफल करि छेखों॥ ७॥ मेरी तीनों प्रकारकी (पुत्रकी, धनकी और मानकी) गहरी प्रवल बासनाएँ छूट गयीं और हृदयमें एक यही लालसा अत्यन्त बढ़ गयी कि जब श्रीरामजीके चरणकमलेंके दर्शन करूँ तब अपना जन्म सफल हुआ समझूँ॥ ७॥

जेहि पूँछडँ सोइ मुनि अस कहई। ईस्वर सर्व भूतमय अहई॥ निर्गुन मत निर्ह मोहि सोहाई। सगुन बहा रति उर अधिकाई॥ ८॥ जिनसे में पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं मुहाता था। हृदयमें सगुण ब्रह्मपर प्रीति बढ़ रही थी॥ ८॥

दो॰—गुर के वचन सुरित करि राम चरन मनु छाग।
रघुपति जस गावत फिरडँ छन छन नव अनुराग॥ ११०(क)॥
गुरुजीके वचनोंका सारण करके मेरा मन श्रीरामजीके चरणोंमें छग गया।मैं क्षण-क्षण
नया-नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्रीरघुनायजीका यश गाता फिरता था॥ ११० (क)॥

मेरु सिखर वट छायाँ मुनि लोमस आसीन।
देखि चरन सिरु नायउँ वचन कहेउँ अति दीन॥११०(स)॥
सुमेरपर्वतके शिखरपर बड़की छायामें लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने
उनके चरणोंमें सिर नवाया और अत्यन्त दीन वचन कहे॥ ११० (स)॥

सुनि मम वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूँछत भए द्विज आयहु केहि काज ॥११०(ग)॥ हे पक्षिराज! मेरे अत्यन्त नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपाल मुनि मुझसे आदरके साथ पूछने लगे—हे ब्राह्मण! आप किस कार्यसे यहाँ आये हैं॥११० (ग)॥

à.

तव मैं कहा ऋपानिधि तुम्ह सर्वम्य सुजान।
सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहहु भगवान॥११०(घ)॥
तब मैंने कहा—हे ऋपानिधि | आप सर्वज्ञ हें और सुजान हैं। हे भगवन् ! मुझे
सगुण ब्रह्मकी आराधना [की प्रक्रिया] कहिये॥११० (घ)॥

चौ०-तब मुनीस रघुपति गुन गाथा। कहे कछुक सादर खगनाथा॥

ब्रह्मग्यान रत सुनि विग्यानी। मोहि परम अधिकारी जानी॥ ९ ॥ तब हे पक्षिराज! सुनीधरने श्रीरधुनायजीके गुणांकी कुछ कथाएँ आदरसहित कहीं। फिर वे ब्रह्मज्ञानपरायण विज्ञानवान् सुनि सुझे परम अधिकारी जानकर—॥ १॥

ह्राये करन ब्रह्म उपदेसा। अज अहैत अगुन हृद्येसा।। अक्छ अनीह अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा॥ २॥ ब्रह्मका उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अहैत है, निर्गुण है और हृदयका स्वामी (अन्तर्यामी) है। उसे कोई बुद्धिके द्वारा माप नहीं सकता, वह इच्छारहित, नामरहित, रूपरहित, अनुभवसे जाननेयोग्य, अखण्ड और उपमारहित है, ॥ २॥

मन गोतीत अमल अविनासी। निर्विकार निरविध सुख रासी॥
सो तें ताहि तोहि निर्ह भेदा। बारि बीचि इव गाविह वेदा॥ ३॥
बह मन और इन्द्रियोंसे परे, निर्मल, विनाशरहित, निर्विकार, सीमारहित और
सुखकी राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही त् है (तत्त्वमिस), जल और जलकी
लहरकी भाँति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है ॥ ३॥

बिबिधि भाँति मोहि मुनि समुझावा । निर्गुन मत मम हृद्में न आवा ॥
पुनि मैं कहेउँ नाह पद सीसा । सगुन उपासन कहहु मुनीसा ॥ ॥
मुनिने मुझे अनेकों प्रकारसे समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदयमें नहीं वैठा ।
मैंने फिर मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर कहा—हे मुनीश्वर ! मुझे सगुण ब्रह्मकी उपासना कहिये ॥ ४॥

राम भगित जल सस मन मीना। किसि बिलगाइ मुनीस प्रवीना॥
सोइ उपदेस कहहु करि दाया। निज नयनिह देखों रघुराया॥ ५॥
मेरा मन रामभिक्तरपी जलमें मछली हो रहा है ( उसीमें रम रहा है )। हेचतुर
मुनीश्वर! ऐसी दशामें वह उससे अलग कैसे हो सकता है १ आप दया करके मुझे वही
उपदेश ( उपाय ) किहये जिससे मैं श्रीरघुनायजीको अपनी आँखोंसे देख सकूँ॥ ५॥
भि छोचन बिलोकि अवधेसा। तब सुनिहरुँ निर्गुन उपदेसा॥
सुनि दुनि किह हरिकथा अन्पा। खंडि सगुन मत अगुन निरूपा॥ ६॥
[पहले]नेत्र भरकर श्रीअयोध्यानाथको देखकर तब निर्गुणका उपदेश सुनूँ सा। मुनिने
फिर अनुपम हरिकथा कहकर सगुण मतका खण्डन करके निर्गुणका निरूपण किया॥ ६॥

तय में निर्गुन मत कर दूरी। सगुन निरूपट करि हठ भूरी॥
उत्तर प्रतिउत्तर में कीन्हा। मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा॥ ७॥
तय में निर्गुण मतको हटाकर (काटकर) बहुत हट करके सगुणका निरूपण करने
लगा। मैंने उत्तर-प्रत्युत्तर किया, इससे मुनिके शरीरमें कोधके चिह्न उत्तरन हो गये॥ ७॥
सुनु प्रभु यहुत अवग्या किएँ। उपज क्रोध ग्यानिन्ह के हिएँ॥
अति संवरपन जों कर कोई। अनल प्रगट चंदन ते होई॥ ८॥
दे प्रभो! सुनिये; बहुत अपमान करनेपर ज्ञानीके भी हृदयमें क्रोध उत्पन्न हो
जाता है। यदि कोई चन्दनकी लकड़ीको बहुत अधिक रगड़े, तो उससे भी अग्नि

दो॰—चारंवार सकोष मुनि करइ निरूपन ग्यान।
में अपने मन वेठ तव करडँ विविधि अनुमान ॥ १११(क)॥
मुनि वार-वार फोधवहित ज्ञानका निरूपण करने लगे। तव मैं बैठा-बैठा अपने
मनमं अनेकों प्रकारके अनुमान करने लगा॥ १११ (क)॥

क्रोध कि द्वैतवुद्धि विनु द्वैत कि विनु अग्यान।
मायायस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान॥ १११(ख)॥
विना दैतबुद्धिके क्रोध केता और विना अज्ञानके क्या दैतबुद्धि हो सकती है १
मायाके वश रहनेवाला परिन्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वरके समान हो सकता है १॥१११ (ख)॥
ची०-कयहँ कि दुख सब कर हित ताकें। तेहि कि दिग्दि परस मनि जाकें॥

परद्रोही की होहि निसंका। कामी पुनि कि रहिं सकलंका॥ १॥ स्वका हित चाहनेसे क्या कभी दुःख हो सकता है ? जिसके पास पारसमणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है ? दूसरेसे द्रोह करनेवाले क्या निर्भय हो सकते हैं और कामी क्या कलद्वरहित (वेदाग) रह सकते हैं ?॥ १॥

बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हें। कर्म कि होहिं स्वरूपिह चीन्हें॥
काह्र सुमित कि ख़ल सँग जामी। सुम गति पाव कि परित्रिय गामी॥ २॥
व्राह्मणका बुरा करनेते क्या वंश रह सकता है ! स्वरूपकी पहिचान (आत्मशान)
होनेपर क्या [ आएकि पूर्वक ] कर्म हो सकते हैं ! दुष्टोंके सङ्गसे क्या किसीके सुबुद्धि
उत्यन्न हुई है ! परस्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है !॥ २॥

भव कि परिं परमास्मा बिंदक। सुखी कि हो हिं कब हुँ हरि निंदक॥
राजु कि रहह नीति बिनु जानें। अब कि रहिंह हरिचरित बखानें॥ ३॥
परमात्माको जाननेवाले कहीं जन्म-मरण [के चक्कर] में पड़ सकते हैं ? भगवान्की
निन्दा करनेवाले कभी सुखी हो सकते हैं ? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है ?
श्रीहरिके चरित्र वर्णन करनेपर क्या पाप रह सकते हैं ? ॥ ३॥

पावन जस कि पुन्य बितु होई। बितु अब अजस कि पावह कोई।।
छाभु कि किछु हरि भगित समाना। जेहि गाविंह श्रुति संत पुराना॥ ४॥
बिना पुण्यके क्या पवित्र यश [प्राप्त] हो सकता है ? विना पापके भी क्या कोई
अपयश पा सकता है ! जिसकी महिमा वेद, संत और पुराण गाते हैं, उस हरि-भिक्तिके
समान क्या कोई दूसरा छाम भी है !॥ ४॥

हानि कि जग एहि सम किछु भाई। भिजिश न रामिह नर तनु पाई ॥
अघ कि पिसुनता सम कछु आना। धर्म कि दया सिरस हिरे जाना॥ ५ ॥
हे भाई ! जगत्में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्यका शरीर
पाकर भी श्रीरामजीका भजन न किया जाय ? चुगळखोरीके समान क्या कोई दूसरा
पाप है ! और हे गढड़जी ! दयाके समान क्या कोई दूसरा

पृष्टि बिधि अमिति जुगुति मन गुनऊँ। मुनि उपदेस न सादर सुन ऊँ॥
पुनि पुनि सगुन पच्छ में रोपा। तब मुनि बोलेड बचन सकीपा॥ ६॥
इस प्रकार मैं अनिगनत युक्तियाँ मनमें विचारता था और आदरके साथ मुनिका
उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार-बार सगुणका पक्ष स्थापित किया। तब मुनि
क्रोधयुक्त बचन बोले—॥ ६॥

मूढ़ परम सिख देउँ न मानसि । उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसि ॥ सत्य बचन बिस्तास न करही । बायस इव सवही ते उरही ॥ ७ ॥ अरे मूढ़ ! मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ; तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत-से उत्तर-प्रत्युत्तर (दलीलें) लाकर रखता है । मेरे सत्य वचनपर विश्वास नहीं करता ! कीएकी माँति सभीसे उरता है ॥ ७ ॥

सठ स्वपच्छ तव हृद्यँ विसाला। सपित होहि पच्छी चंढाला॥ लीन्ह श्राप मैं सीस चढ़ाई। निर्ध कछु भय न दीनता भाई॥ ८॥ अरे मूर्ज । तेरे हृदयमें अपने पक्षका बड़ा भारी हठ है। अतः तू बीघ्र चाण्डाल पक्षी (कीआ) हो जा। मैंने आनन्दके साथ मुनिके शापको सिरपर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ। न दीनता ही आयी॥ ८॥

दो॰ नुरत भयउँ मैं काग तब पुनि मुनि पद सिच नाइ।

स्त्रिमिरि राम रघुषंस मिन हरिषत चलेउँ उड़ाइ ॥ ११२(क) ॥ तब मैं तुरन्त ही कौआ हो गया । किर मुनिके चरणोंमें क्षिर नवाकर और रघुकुलिशरोमिण श्रीरामजीका स्मरण करके मैं हिष्ति होकर उड़ चला ॥ ११२ (क) ॥

डमा जे राम चरन रत विगत काम मद क्रोध। निज प्रमुमय देखिंह जगत केहि सन करिंह विरोध ॥ ११२(ख)॥ [शिवजी कहते हैं—] हे उमा! जो श्रीरामजीके चरणोंके प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा फोधरे रहित हैं, वे जगत्को अपने प्रमुखे भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किसरे वेर करें ॥ ११२ ( ख )॥

मन यच क्रम मोहि निज जन जाना। मुनि मित पुनि फेरी भगवाना॥
रिपि सम महत सीलता देखी। राम चरन बिखास बिसेवी॥ २॥
मन, वचन और कर्मसे जब प्रभुने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान्ने
मुनियी बुद्धि फिर पलट दी। ऋपिने मेरा महान् पुरुषोंका-सा स्वमाव (धैर्य, अक्रोध,
विनय आदि) और श्रीरामजीके चरणोंमें विशेष विश्वास देखा,॥ २॥

अति विसमय पुनि पुनि पछिताई । सादर मुनि मोहि छीन्ह बोळाई ॥ मम परितोप यिविधि बिधि कीन्हा । हरपित राममंत्र तब दीन्हा ॥ ३ ॥ तत्र मुनिने यहुत दुःखके साथ वार-वार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुळा ळिया । उन्होंने अनेकों प्रकारसे मेरा सन्तोप किया और तब हिंपत होकर मुझे राममन्त्र दिया ॥३॥

बालकरूप राम कर ध्याना। कहेड मोहि सुनि क्रपानिधाना॥ सुंदर सुखद मोहि अति भावा। सो प्रथमहिं में तुम्हिह सुनावा॥ ४॥ कृतानिधान मुनिने मुझे वालकरूप श्रीरामजीका ध्यान (ध्यानकी विभि) बतलाया। सुन्दर और सुख देनेवाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना जुका हूँ॥ ४॥

मुनि मोहि कछुक काळ तहँ राखा। रामचिरतमानस तब आषा॥
सादर मोहि यह कथा सुनाई। पुनि बोळे मुनि गिरा सुहाई॥ ५॥
मुनिने कुछ समयतक मुझको वहाँ (अपने पास) रक्खा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुन्दर
वाणी वोळे—॥ ५॥

रामचरित सर गुप्त सुहावा। संभु प्रसाद तात मैं पावा॥ तोहि निज भगत राम कर जानी। ताते मैं सब कहे उँ बखानी॥ ६॥ हे तात! यह सुन्दर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिवजीकी कृपासे पाया था। तुम्हें श्रीरामजीका पीनज भक्त' जाना, इसीसे मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तारके साथ कहा॥६॥ राम भगति जिन्ह के उर नाहीं। कबहुँ न तात कहिअ तिन्ह पाहीं॥ सुनि मोहि विविधि माँति ससुसावा। मैं सप्रेम सुनि पद सिरु नावा॥ ७॥ हे तात ! जिनके हृदयमें श्रीरामजीकी मक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिये । मुनिने मुझे बहुत प्रकारसे समझाया । तब मैंने प्रेमके साथ मुनिकें चरणोंमें सिर नवाया ॥ ७ ॥

निज कर कमल परिस सम सीसा । हरिपत आसिप दीन्ह मुनीसा ॥ राम भगति अविरल उर तोरें। वसिहि सदा प्रसाद अव मोरें॥ ८॥ सुनीश्वरने अपने कर-कमलोंसे मेरा सिर स्पर्श करके हर्पित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपासे तेरे हृदयमें सदा प्रगाद राम-भक्ति वसेगी ॥ ८॥

दो॰—सदा राम त्रिय होहु तुम्ह सुभ गुन भवन अमान।

कामरूप इच्छा मरन ग्यान विराग निधान ॥११३(क)॥
तुम सदा श्रीरामजीको प्रिय होओ और कस्याणरूप गुणोंके धाम, मानरिहत,
इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ, इच्छामृत्यु (जिसकी द्यारीर छोड़नेकी इच्छा
करनेपर ही मृत्यु हो, बिना इच्छाके मृत्यु न हो ), एवं ज्ञान और वैराग्यके भण्डार
होओ ॥ ११३ (क) ॥

जेहिं आश्रम तुम्ह वसव पुनि सुमिरत श्रीभगवंत। ज्यापिहि तहँ न अविद्या जोजन एक प्रजंन ॥११३(ख)॥ इतना ही नहीं, श्रीभगवानको स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रममें निवास करोगे वहाँ एक योजन (चार कोस) तक अविद्या (माया-मोह) नहीं व्यापेगी॥ ११३ (ख)॥ चौ०-काळ कर्म गुन दोष सुभाऊ। कछु दुख तुम्हहि न व्यापिहिकाऊ॥

राम रहस्य छल्कित विश्वि नाना । गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ १ ॥ काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभावसे उत्पन्न कुछ भी दुःख तुमको कभी नहीं व्यापेगा । अनेकों प्रकारके सुन्दर श्रीरामजीके रहस्य (गुप्त मर्मके चरित्र और गुण), जो इतिहास और पुराणोंमें गुप्त और प्रकट हैं (वर्णित और लक्षित हैं ) ॥ १ ॥

बिनु श्रम तुम्ह जानब सब सोऊ। नित नव नेह राम पद होऊ॥ जो इच्छा करिह्दु मन माहीं। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहीं॥ २॥ तुम उन सको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्रीरामजीके चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मनमें तुम जो कुछ इच्छा करोगे। श्रीहरिकी कृपासे उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी॥ २॥

सुनि मुनि आसिष सुनु मितिषीरा। ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा॥ एवमस्तु तव बच मुनि ग्यानी। यह मम भगत कम मन वानी॥ ३॥ हे धीरबुद्धि गरुड़जी! सुनिये, मुनिका आशीर्वाद सुनकर आकाशमें गम्मीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे जानी मुनि! तुम्हारा वचन ऐसा ही (सत्य) हो। यह कर्म, मन और वचनसे मेरा भक्त है॥ ३॥ सुनि नभिगरा हरप मोहि भयऊ । प्रेम मगन सब संसय गयऊ ॥

करि चिनती सुनि आयसु पाई । पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई ॥ ४ ॥
धाकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्प हुआ । मैं प्रेममें मग्न हो गया और मेरा सब
संदेह जाता रहा । तदनन्तर सुनिकी विनती करके, आशा पाकर और उनके
चरणकमलोंमें वार-वार सिर नवाकर—॥ ४॥

हरप सहित एहिं आश्रम आयउँ। प्रभु प्रसाद हुर्छभ बर पायउँ॥
इहाँ चसत मोहि सुनु खग ईसा। बीते कलप सात अरु बीसा॥ ५॥
में हर्पसहित इस आश्रममें आया। प्रभु श्रीरामजीकी कृपासे मैंने हुर्लभ बर पा
लिया। हे पक्षिराज! मुझे यहाँ निनास करते सत्ताईस कल्प बीत गये॥ ५॥
करउँ सदा रघुपति गुन गाना। सादर सुनिहं बिहंग सुजाना॥
जय जब अवधपुरीं रघुवीरा। घरिहं भगत हित मनुज सरीरा॥ ६॥
में यहाँ सदा श्रीरघुनायजीके गुणोंका गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे
आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरीमें जय-जय श्रीरघुवीर भक्तोंके [हितके] लिये
मनुष्यश्रीर धारण करते हैं।॥ ६॥

तब तब जाइ राम पुर रहकें। सिसुकीला बिलोकि सुख लहकें॥
पुनि उर राखि राम सिसुरूपा। निज आश्रम आवर्ड खगभूपा॥ ७॥
तय-तय में जाकर श्रीरामजीकी नगरीमें रहता हूँ और प्रभुकी शिशुलीला देखकर
सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षिराज! श्रीरामजीके शिशुरूपको हृदयमें रखकर मैं अपने
आश्रममें आ जाता हूँ॥ ७॥

कथा सकल में तुम्हिह सुनाई। काग देह जेहिं कारन पाई॥
किह जें तात सब प्रस्न तुम्हारी। राम भगित महिमा अति भारी॥ ८॥
जिस कारणसे मेंने कीएकी देह पायी। वह सारी कथा आपको सुना दी। है तात!
मेंने आपके सब प्रश्नोंके उत्तर कहे। अहा! रामभिक्तकी बड़ी भारी महिमा है॥ ८॥
दो०—ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद नेह।

निज प्रभु दरसन पायउँ गए सकल संदेह॥११४(क)॥

मुझे अपना यह काकदारीर इसीलिये प्रिय है कि इसमें मुझे श्रीरामजीके चरणोंका प्रेम प्राप्त हुआ । इसी द्वारीरसे मैंने अपने प्रभुके दर्शन पाये और मेरे सब सन्देह जाते रहे (दूर हुए) ॥ ११४ (क)॥

मासपारायण, उन्तीसवाँ विश्राम

भगति पच्छ हठ करि रहेउँ दीन्हि महारिषि साप । मुनि दुर्लभ बर पायउँ देखहु भजन प्रताप ॥११४(स)॥ मैं इठ करके मिक्तपक्षपर अड़ा रहा, जिससे महिंप लोमशने मुझे शाप दिया; परन्तु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियोंको भी दुर्लम है, वह वरदान मेंने पाया। भजनका प्रताप तो देखिये!॥ ११४ (ख)॥

चौ०-जे असि भगति जानि परिद्वरहीं। केवल ग्यान हेतु श्रम करहीं॥
ते जड़ कामधेनु गृहँ त्यागी। खोजत आकु फिरिह पय लागी॥ १॥
जो भक्तिकी ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल शानके लिये
श्रम (साधन) करते हैं, वे मूर्ज घरपर खड़ी हुई कामधेनुको छोड़कर दूधके लिये
मदारके पेड़को खोजते फिरते हैं॥ १॥

सुनु खगेस हिर भगित विहाई। जे सुख चाहिंह आन उपाई॥
ते सठ महासिंखु बिनु तरनी। पैरि पार चाहिंह जड़ करनी॥२॥
हे पिक्षराज! सुनिये; जो लोग श्रीहरिकी मिक्तको छोड़कर दूसरे उपायोंसे सुन्व
चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनीवाले (अभागे) विना ही जहाजके तैरकर महासमुद्रके पार जाना चाहते हैं॥२॥

सुनि मसुंहि के बचन भवानी । बोलेउ गरुड़ हरिप मृदु बानी ॥ तब प्रसाद प्रभु मम उर माहीं । संसय सोक मोह अम नाहीं ॥ ३ ॥ [शिवजी कहते हैं—] हे भवानी ! भुशुण्डिक वचन सुनकर गरुड़जी हर्षित होकर कोमल वाणीसे बोले—हे प्रभो ! आपके प्रसादसे मेरे हृदयमें अब सन्देह, शोकः मोह और अम कुछ भी नहीं रह गया ॥ ३ ॥

सुनेडँ युनीत राम गुन त्रामा। तुम्हरी कृपाँ छहेडँ विश्रामा॥
एक बात प्रमु पूँछउँ तोही। कहहु बुझाइ कृपानिधि मोही॥ ४॥
मैंने आपकी कृपाये श्रीरामवन्द्रजीके पवित्र गुणसमूहोंको सुना और ज्ञान्ति प्राप्त
की। हे प्रमो! अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपासागर ! मुझे
समझाकर किंदे॥ ४॥

कहिं संत मुनि वेद पुराना। निह कछु दुर्लभ ग्यान समाना॥ सोइ मुनि तुम्ह सन कहेड गोसाई। निह आदरेहु भगति की नाई॥ ५॥ संत, मुनि, वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञानके समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई। वही ज्ञान मुनिने आपसे कहा, परन्तु आपने मिक्तके समान उसका

ग्यानिह भगतिहि अंतर केता। सकल कहहु प्रभु कृपा निकेता॥
सुनि उरतारि बचन सुख माना। सादर बोलेड काग सुजाना॥ ६॥
हे कृपाके घाम !हे प्रमो ! ज्ञान और मिक्तमें कितना अन्तर है ? यह सब मुझसे कहिये।
गरुइजीके वचन सुनकर सुजान काकसुग्रुण्डिजीने सुख माना और आदरके साथ कहा—॥६॥

भगतिहि ग्यानिह निहं कछु भेदा । उभय हरिहं भव संभव खेदा ॥ नाथ मुनीस कहिं कछु अंतर । सावधान सीठ सुतु बिहंगवर ॥ ७ ॥ : भक्ति और ज्ञानमें कुछ भी भेद नहीं है । दोनों ही संसारसे उत्पन्न क्लेशोंको हर लेते हैं । हे नाय ! मुनीश्वर इनमें कुछ अन्तर वतलाते हैं । हे पक्षिश्रेष्ठ | उसे सावधान होकर सुनिये ॥ ७ ॥

ग्यान विराग जोग विग्याना । ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥ पुरुष प्रताप प्रबल्ज सब भाँती । अबला अबल सहज जड़ जाती ॥ ८॥ हे हरिवाहन ! सुनिये; ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान—ये सब पुरुष हैं; पुरुषका प्रताप सब प्रकारसे प्रबल होता है । अबला ( माया ) स्वामाविक ही निर्वल और जाति ( जन्म ) से ही जड़ ( मूर्ख ) होती है ॥ ८॥

दो॰-पुरुष त्यागि सक नारिहि जो विरक्त मति धीर।

न तु कामी विषयावस विमुख जो पद रघुवीर ॥११५(क)॥
परन्तु जो वैराग्यवान् और धीरबुद्धि पुरुष हैं वही स्त्रीको त्याग सकते हैं। न कि
वे कामी पुरुपः जो विपयोंके वशमें हैं (उनके गुलाम हैं) और श्रीरघुवीरके चरणोंसे
विमुख हैं॥ ११५ (क)॥

सो०—सोउ मुनि ग्यानिधान मृगनयनी विधु मुख निरिख । विवस होइ हरिजान नारि विष्तु माया प्रगट ॥११५(ख)॥ वे जानके भण्डार मुनि भी मृगनयनी ( युवती स्त्री ) के चन्द्रमुखको देखकर विवश ( उसके अधीन ) हो जाते हैं । हे गरहजी ! साक्षात् भगवान् विष्णुकी माया ही स्त्रीरूपसे प्रकट है ॥ ११५ ( ख ) ॥

चौ०-इहाँ न पच्छपात कछु राखउँ। बेद पुरान संत सत साघउँ॥ सोद्द न नारि नारि कें रूपा। पन्नगारि यह रीति अनुपा॥ १॥ यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता। बेद, पुराण और संतोंका मत (सिद्धान्त) दी कहता हूँ। हे गरुड़जी ! यह अनुपम (विलक्षण) रीति है कि एक स्त्रीके रूपपर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती॥ १॥

माया भगित सुनहु तुम्ह होऊ । नारि बर्ग जानह सब कोऊ ॥
पुति रघुबीरिह भगित पिभारी । माया खळु नर्तको बिचारी ॥ २ ॥
आप सुनिये, माया और मिक्त—ये दोनों ही स्त्रीवर्गकी हैं, यह सब कोई जानते
हैं । फिर श्रीरघुवीरको भिक्त प्यारी है । माया वेचारी तो निश्चय ही नाचनेवाली
(नटनीमात्र) है ॥ २ ॥

भगतिहि सानुक्छ रघुराया । ताते तेहि दरपति अति माया ॥ राम भगति निरुपम निरुपाधी । बसद्द जासु दर सदा अवाधी ॥ ३ ॥

45 / Tare 1.

श्रीरघुनायजी भक्तिके विशेष अनुकूल रहते हैं । इसीसे माया उससे अत्यन्त ढरती रहती है । जिसके हृदयमें उपमारहित और उपाधिरहित (विद्युद्ध ) रामभक्ति सदा विना किसी वाधा (रोक-टोक ) के वसती है; ॥ ३॥

तेहि बिलोकि माथा सकुचाई । करि न सकइ कलु निज प्रभुताई ॥ अस बिचारि जे मुनि बिग्यानी । जाचिहिं भगति सकलसुख खानी ॥ ४ ॥

उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उसपर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर (चला) सकती। ऐसा विचारकर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुर्खोंकी खानि मिक्तकी ही याचना करते हैं। । ४।।

दो॰ यह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जानइ कोइ।
जो जानइ रघुपति कृपाँ सपनेहुँ मोह न होइ॥११६(क)॥
श्रीरघुनायजीका यह रहस्य (गुप्त मर्म) जल्दी कोई भी नहीं जान पाता।
श्रीरघुनायजीकी कृपासे जो इसे जान जाता है उसे स्वप्नमें भी मोह नहीं होता॥११६(क)॥

औरउ ग्यान भगति कर भेद छनह छप्रवीन।

जो सुनि होइ राम पद प्रीति सदा अविछीन ॥१?६(ख)॥ हे सुचतुर गरुड़जी! ज्ञान और भक्तिका और भी भेद सुनिये, जिसके सुननेसे श्रीरामजीके चरणोंमें तदा अविच्छिन्न (एकतार) प्रेम हो जाता है॥ ११६ (ख)॥

चौ॰-सुनहु तात यह अकथ कहानी । समुझत वनद्द न जाह बग्दानी ॥

हैस्बर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुख रासी ॥ १ ॥

हे तात ! यह अकयनीय कहानी (वार्ता) सुनिये । यह समझते ही ननती है, कही नहीं जा सकती । जीव ईश्वरका अंश है । [अतएव ] वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और खमावसे ही सुखकी राशि है ॥ १॥

सो मायावस भयं गोसाई । बँध्यो कीर मरकट की नाई ॥ जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई । जदपि मृषा छूटत कठिनई ॥ २॥

हे गोसाई ! वह मायाके वशीभृत होकर तोते और वानरकी भाँति अपने-आप ही वैंघ गया ! इस प्रकार जह और चेतनमें ग्रन्थि (गाँठ) पड़ गयी । यद्यपि वह ग्रन्थि मिथ्या ही है, तथापि असके छूटनेमें कठिनता है ॥ २॥

तब ते जीव भयउ संसारी । छूट न श्रंथि न हो ह सुसारी ॥
श्रुति पुराम बहु कहेच उपाई । छूट न अधिक अधिक अरुसाई ॥ ३ ॥
तमीरे जीव संसारी (जन्मने-मरनेवाला) हो गया । अब न तो गाँठ छूटती है
और न वह सुसी होता है । वेदों और पुराणोंने बहुत-से उपाय वतलाये हैं, पर चह

जीव हृद्यें तम मोह विसेषी । श्रीय छूटि किमि परइ न देखी ॥
अस संजोग ईस जब करई । तबहुँ कदाचित सो निरुअरई ॥ ४ ॥
जीवके हृद्यमें अज्ञानरूपी अन्धकार विशेषरूपसे छा रहा है, इससे गाँठ देख ही
नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे ! जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग (जैसा आगे कहा जाता है)
उपस्थित कर देते हैं तब भी कदाचित् ही वह ( ग्रन्थि ) छूट पाती है ॥ ४ ॥

सारिवक श्रद्धा धेनु सुहाई। जो हिर कृपाँ हिद्दम बस आई॥
जप तप यत जम नियम अपारा। जे श्रुति कह सुम धर्म अचारा॥ ५॥
श्रीहरिकी कृपासे यदि सारिवकी श्रद्धारूपी सुन्दर गौ हृदयरूपी घरमें आकर बस
जाय, अनंख्यों जप, तप, वत, यम और नियमादि ग्रुम धर्म और आचार ( आचरण ),
जो श्रतियोंने कहे हैं, ॥ ५॥

तेइ तृन हरित चरें जब गाई । भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई ॥
नोइ निचृत्ति पान्न विस्वासा । निर्मेल मन अहीर निज दासा ॥ ६ ॥
उन्हीं [धर्माचाररूपी] हरे तृणों (धास) को जब वह गौ चरे और आस्तिक
मावरूपी छोटे वछड़ेको पाकर वह पेन्हावे । निचृत्ति (सांसारिक विषयोंसे और प्रपञ्चसे
इटना) नोई (गौके दूहते समय पिछले पैर बॉधनेकी रस्सी) है, विश्वास [दूध दुहनेका] बरतन है, निर्मेल (निष्पाप) मन जो स्वयं अपना दास है (अपने वशमें है),
दुहनेवाला अहीर है ॥ ६॥

परम धर्ममय पय दुहि भाई । अवटे अनल अकाम बनाई ॥
तोष मरुत तब छमाँ जुड़ावे । धृति सम जावतु देह जमावे ॥ ७ ॥
हे भाई ! इस प्रकार (धर्माचारमें प्रवृत्त सास्विकी श्रद्धारूपी गौसे मान, निवृत्ति
और बहामें किये हुए निर्मल मनकी सहायतासे ) परम धर्ममय दूध दुहकर उसे निष्काम
भावरूपी अग्निपर मलीमाँति औटावे । फिर क्षमा और संतोषरूपी हवासे उसे ठंढा करे
और धैर्य तथा श्रम (मनका निग्रह ) रूपी जामन देकर उसे जमावे ॥ ७ ॥

मुदिताँ मधे विचार मथानी । दम अधार रज्ज सत्य सुवानी ॥
तव मधि काढ़ि छेइ नवनीता । विमल विराग सुमग सुपुनीता ॥ ८ ॥
तव मुदिता (प्रसन्नता) रूपी कमोरीमें तत्विचाररूपी मथानीसे दम (इन्द्रियदमन) के आधारपर (दमरूपी खंमे आदिके सहारे) सत्य और मुन्दर वाणीरूपी रस्ती
लगाकर उसे मथे और मथकर तब उसमेंसे निर्मल, सुन्दर और अत्यन्त पवित्र वैराग्यरूपी
मक्खन निकाल ले ॥ ८ ॥

दो॰—जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाइ। चुद्धि सिरावे ग्यान घृत ममता मल जरि जाइ॥११७(क)॥ तब योगरूपी ऑग्न प्रकट करके उसमें समस्त ग्रुमाग्रुम कर्मरूपी ईंघन लगा दे (सब कर्मोंको योगरूपी अग्निमें भस्म कर दे)। जब [वैराग्यरूपी मक्खनका] ममतारूपी मल जल जाय, तब [ बचे हुए ] ज्ञानरूपी घीको [ निश्चयात्मिका ] बुद्धि है ठंढा करे ॥ ११७ (क)॥

तब विग्यानरूपिनी चुद्धि विसद् घृत पाइ। चित्त दिआ भरि धरै दृढ़ समता दिअटि चनाइ॥११७(छ)॥ तब विशानरूपिणी बुद्धि उस [ ज्ञानरूपी ] निर्मल घीको पाकर उससे चित्तरूपी दियेको भरकर, समताकी दीवट बनाकर, उसपर उसे दृढतापूर्वक (जमाकर) रक्खे॥ ११७ (ख)॥

तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काढ़ि। तूल तुरीय सँवारि पुनि वाती करै सुगाढ़ि ॥११७(ग)॥ [ जाग्रत्, खप्न और सुषुप्ति ] तीनों अवस्थाएँ और [ सत्त्व, रज्ञ और तम ] तीनों गुणरूपी कपाससे तुरीयावस्थारूपी रूईको निकालकर और फिर उसे भँचारकर उसकी सुन्दर कड़ी बत्ती नावे ॥ ११७ (ग)॥

सो॰—पहि विधि छेसै दीप तेज रासि विग्यानमय। जातिहं जासु समीप जरिहं मदादिक सलभ सव ॥११७(घ)॥ इस प्रकार तेजकी राशि विज्ञानमय दीपकको जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जायँ ॥ ११७ ( घ ) ॥

चौ०-सोइमिस इति दृति अखंडा । दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ आतम अनुभव सुख सुप्रकासा । तब भव मूल भेट अम नासा ॥ १ ॥

· धोऽहमिसि ( वह ब्रह्म में हूँ ) यह जो अखण्ड (तैलघारावत् कभी न टूटनेवाली ) चृत्ति है, वही [ उस ज्ञानदीपककी ] परम प्रचण्ड दीपशिखा ( लौ ) है । हिस प्रकार ] जब आत्मानुमवके सुखका सुन्दर प्रकाश फैलता है। तब संसाकि मूल भेदरूपी भ्रमका नाश हो जाता है। । १ ।।

प्रबल भविद्या कर परिवारा । मोह आदि तम मिटह अपारा ॥ त्तव सोइ बुद्धि पाइ ठैंजिमारा । उर गृहँ बैठि अंथि निरुआरा ॥ २ ॥ और महान् बळवती अविद्याके परिवार मोह आदिका अपार अन्यकार मिट जाता है। तब वही (विज्ञानरूपिणी) बुद्धि [आत्मानुभवरूप ] प्रकाशको पाकर हृदयरूपी घरमें वैठकर उस जह-चेतनकी गाँठको खोळती है ॥ २ ॥

छोरन ग्रंथि पाव जौं सोई । तब यह जीव कृतारथ होई ॥ छोरत अधि जानि खगराया । विघ्न अनेक करइ तव माया ॥ ३॥ यदि वह (विज्ञानरूपिणी बुद्धि) उस गाँठको खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो । परन्तु हे पश्चिराज गरुङ्जी ! गाँठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विप्त करती है ॥ ३ ॥

रिद्धि सिद्धि प्रेरह् बहु भाई। बुद्धिहि छोभ दिखावहिं आई॥
कल वल छल करि जाहिं समीपा। अंचल बात बुझावहिं दीपा॥ ४॥
हे भाई! वह बहुत-सी ऋदि-सिद्धियोंको भेजती है, जो आकर बुद्धिको छोभ
दिखाती हैं और वे ऋदि-सिद्धियाँ कल (कला), बल और छल करके समीप जाती
और आँचलकी वायुसे उस ज्ञानरूपी दीपकको बुझा देती हैं॥ ४॥

होइ युद्धि जों परम सयानी। तिन्हतन चितवन अनहित जानी॥
जों तेहि विघ्न बुद्धि निह वाधी। तो वहोरि सुर करिंह उपाधी॥ ५॥
यदि बुद्धि वहुत ही स्थानी हुईं। तो वह उन (ऋदि-सिद्धियों) को अहितकर
(हानिकर) समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि मायाके विष्नोंसे
बुद्धिको वाधा न हुईं। तो फिर देवता उपाधि (विष्न) करते हैं॥ ५॥
इंद्री द्वार क्षरोखा नाना। तह तह सुर बैठे करि थाना॥

इंद्री द्वार झरोखा नाना। तह तह सुर बैठे करि थाना॥
आवत देखिं विषय बयारी। ते इिठ देहिं कपाट उघारी॥ ६॥
इन्द्रियोंके द्वार हृदयरूपी घरके अनेकों झरोखे हैं। वहाँ-वहाँ (प्रत्येक झरोखेपर)
देवता थाना किये (अड्डा जमाकर) बैठे हैं। ज्यों ही वे विषयरूपी हवाको आते देखतेः
हैं। त्यों ही हृटपूर्वक किवाड़ खोछ देते हैं॥ ६॥

जब सो प्रभंजन उर गृहें जाई। तबहिं दीप विग्यान बुझाई॥ ग्रंथिन छूटि मिटा सो प्रकासा। बुद्धि विकल भइ विषय बतासा॥ ७॥ ज्यों ही वह तेज हवा हृदयरूपी घरमें जाती है, त्यों ही वह विज्ञानरूपी दीपकः बुझ जाता है। गाँठ भी नहीं छूटी और वह ( आत्मानुभवरूप ) प्रकाश भी मिट गया। विषयरूपी हवासे बुद्धि व्याकुल हो गयी ( सारा किया-कराया चौपट हो गया )॥ ७॥

इंदिन्ह सुरन्ह न ग्यान सोहाई। बिषय भोग पर प्रीति सदाई॥ विषय समीर बुद्धि कृत भोरी। तेहि बिधि दीप को बार बहोरी॥ ८॥ इन्द्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान [स्वामाविक ही] नहीं सुहाता; क्यों कि उनकी विषय-मोगों में सदा ही प्रीति रहती है। और बुद्धिको भी विषयरूपी हवाने बावली बना दिया। तब फिर (दुवारा) उस ज्ञानदीपकको उसी प्रकारसे कौन जलावे १॥ ८॥

दो॰—तव फिरि जीव बिविधि विधि पावइ संस्ति क्लेस ।
हिर माया अति दुस्तर तिर न जाइ विहंगेस ॥११८(क)॥
[इस प्रकार ज्ञानदीयकके बुझ जानेपर ] तब फिर जीव अनेकों प्रकारसे संस्ति
जन्म-मरणादि ) के क्लेश पाता है । हे पक्षिरांज ! हिरकी माया अत्यन्त दुस्तर है>
वह सहजहींमें तरी नहीं जा सकती ॥ ११८ (क)॥

कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक । होइ घुनाच्छर न्याय जों पुनि प्रत्यूह अनेक ॥११८(ख)॥ ज्ञान कहने (समझाने ) में कठिन, समझनेमं कठिन और साधनेमं भी कठिन है। यदि धुणाक्षरन्यायसे (संयोगवश ) कदाचित् यह ज्ञान हो भी जाय, तो फिर [ उसे बचावे रखनेमं ] अनेकों विष्न हैं ॥ ११८ (ख)॥

ची०—यान पंथ कृपान के धारा। परत खगेस होइ निंह चारा॥ जो निर्विष्न पंथ निर्वहर्ड् । सो कैवल्य परम पद लहर्ड् ॥ १ ॥ ज्ञानका मार्ग कृपाण ( दुधारी तलवार ) की धारके समान है । हे पित्रराज ! इस मार्गते गिरते देर नहीं लगती । जो इस मार्गको निर्विष्न निवाह ले जाता है, बही केवल्य

( मोक्ष ) रूप परमपदको प्राप्त करता है ॥ १ ॥

अति बुर्छभ कैवन्य परम पद । संत पुरान निगम आगम यद ॥ राम भजत सोह मुक्ति गोसाई । अनइन्छित आवह यरिआई.॥ २ ॥ संत, पुराण, वेद और (तन्त्र आदि) शास्त्र [सव] यह कहते हैं कि कैवन्यरूप परमपद अत्यन्त दुर्छम है। किन्तु हे गोसाई ! वही [ अत्यन्त दुर्छभ ] मुक्ति श्रीरामजीको भजनेते किना इच्छा किये भी जवरदस्ती आ जाती है ॥ २ ॥

जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई। कोटि भाँति कोट करें उपाई॥
तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई। रहि न सकइ हरि मगति बिहाई॥ ३॥
जैसे खलके बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकारके उपाय क्यां न करे।
वैसे ही, हे पिक्षराज ! सुनिये, मोक्षसुल भी श्रीहरिकी मिक्तको छोड़कर नहीं रह सकता॥२॥
अस बिचारि हरि मगत सयाने। सुक्ति निरादर भगति छुभाने॥

भगित करत वितु जतन प्रयासा। संस्ति मूल अविद्या नासा॥ ४॥ ऐसा विचारकर बुद्धिमान् हरियक्त भक्तिपर छुमाये रहकर मुक्तिका तिरस्कार कर देते हैं। भिक्त करनेसे संस्ति (जन्म-मृत्युरूप संसार) की जड़ अविद्या विना ही यत्न और परिश्रमके (अपने आप) वैसे ही नष्ट हो जाती है, ॥ ४॥

भोजन करिश्न तृषिति हित छागी। जिमि सो असन पचवे जठरागी॥
असि हरि भगति सुगम सुखदाई। को अस मूह न जाहि सोहाई॥ ५॥
जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्तिके छिये और उस भोजनको जठरागिन अपनेआप (विना इमारी चेष्टाके) पचा डाछती है, ऐसी सुगम और परम सुख देनेवाली
हरिमिक्त जिसे न सुहावे, ऐसा मृढ कौन होगा ।॥ ५॥

दो॰ सेवक सेव्य भाव वितु भव न तरिक्ष उरगारि। भजह राम पद एंकज अस सिद्धांत विचारि ॥११९(क)॥ हे अपोंके शत्रु गम्हजी । मैं सेवक हूँ और मगवान् मेरे सेव्य (स्वामी) हैं, इस भावकं थिना संसाररूवी समुद्रसे तरना नहीं हो सकता । ऐसा सिद्धान्त विचारकर श्रीरामचन्द्रजीके चरण-कमलोंका भजन कीजिये ॥ ११९ (क) ॥

जो चेतन कहँ जड़ करइ जड़ि करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायकहि भजहि जीव ते धन्य॥११९(ख)॥ जो चेतनको जड कर देता है और जडको चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्रीरघुनाथ-जीको जो जीव भजते हैं, वे धन्य हैं॥ ११९ (ख)॥

ची०-कहेर्डे ग्यान सिद्धांत बुझाई। सुनहु भगति मनि कै प्रभुताई॥
राम भगति चिंतामनि सुंदर। बसइ गरुड़ जाके उर अंतर॥ १॥
गंने ज्ञानका विद्धान्त समझाकर कहा। अव भक्तिरूपी मणिकी प्रभुता (महिमा)
सुनिये। श्रीरामजीकी भक्ति सुन्दर चिन्तामणि है। हे गरुड़जी! यह जिसके हृदयके
अंदर वसती है। ॥ १॥

परम प्रकास रूप दिन राती। निर्ध कछु चिह्न दिना घृत बाती॥
मोह दिद निकट निर्ह भावा। लोभ बात निर्ह ताहि बुझावा॥ २॥
वह दिन-रात [अपने-आप ही] परम प्रकाशरूप रहता है। उसको दीपक, घी
और यत्ती कुछ भी नहीं चाहिये। इस प्रकार मणिका एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता
है। फिर मोहरूपी दरिद्रता समीप नहीं आती [क्योंकि मणि स्वयं धनरूप है]; और
[तीसरे] लोभरूपी हवा उस मणिमय दीपको बुझा नहीं सकती [क्योंकि मणि स्वयं
प्रकाशरूप है, वह किसी दूसरेकी सहायतासे नहीं प्रकाश करती]॥ २॥

प्रवल अविद्या तम मिटि जाई। हारिंह सकल सलभ समुदाई॥ खल कामादि निकट निहं जाहीं। वसङ् भगति जाके उर माहीं॥ ३॥

[ उसके प्रकाशसे ] अविद्याका प्रग्नल अन्धकार मिट जाता है। मदादि पर्तगोंका सारा समूह हार जाता है। जिसके दृदयमें मिक्त बसती है, काम, क्रोध और लोम आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते॥ ३॥

गरल सुधासम अरि हित होई। तेहि मिन बिनु सुखपान न कोई॥
व्यापिह मानस रोग न भारी। जिन्ह के बस सब जीव दुखारी॥ ४॥
उसके लिये विप अमृतके समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मिणके बिना
कोई सुख नहीं पाता। यड़े-यड़े मानस-रोग, जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे
हैं। उसको नहीं व्यापते॥ ४॥

राम भगति मिन उर बस जाकें। दुख लचलेस न सपनेहुँ ताकें॥ चतुर सिरोमिन तेइ जग माहीं। जे मिन लागि सुजतन कराहीं॥ ५॥ श्रीराममिक्तरूपी मणि जिसके दृदयमें बसती है। उसे स्वप्नमें भी लेशमात्र दुःख नहीं होता। जगत्में वे ही मनुष्य चतुरोंके शिरोमणि हैं जो उस भक्तिरूपी मणिके लिये मलीमाँति यत्न करते हैं ॥ ५ ॥

सो मनि जद्पि प्रगट जग अहुई। राम कृपा बिनु नहिं कोउ छहुई ॥ सुगम उपाय पाइवे केरे। नर हतभाग्य देहि भटभेरे॥ ६॥ यद्यपि वह मणि जगत्में प्रकट (प्रत्यक्ष) है। पर विना श्रीरामजीकी कृपाके उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पानेके उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें टुकरा देते हैं।। ६ ॥

पर्वत बेद पुराना। राम कथा रुचिराकर नाना॥ पावन सजान सुमिति कुदारी। ग्यान विराग नयन टरगारी॥ ७॥ वेद-पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्रीरामजीकी नाना प्रकारकी कथाएँ उन पर्वतींमं सुन्दर खानें हैं। संत पुरुष [ उनकी इन खानोंके रहस्यको जाननेवाले ] मर्मा हैं और मुन्दर बुद्धि [ खोदनेवाली ] कुदाल है । हे गरुइजी ! ज्ञान और वैराग्य — ये दो उनके नेत्र हैं ॥७॥

भाव सिहत खोजइ जो प्रानी। पाव भगति मिन सब सुख खानी॥ मोरें मन प्रभु अस विस्तासा। राम ते अधिक राम कर दासा॥ ८॥ जो प्राणी उसे प्रेमके साथ खोजता है, वह सब सुखोंकी खान इस भक्ति रूपी मणि-को पा जाता है। हे प्रभो ! मेरे मनमें तो ऐसा विश्वास है कि श्रीरामजीके दास श्रीरामजी-से भी बढकर हैं ॥ ८॥

राम सिंधु घन सज्जन धीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा॥ सब कर फल हरि मगित सुहाई। सो विनु संत न काहूँ पाई॥ ९॥ श्रीरामचन्द्रजी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुप मेत्र हैं। श्रीहरि चन्दनके बृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनोंका फल सुन्दर हरिमिक ही है। उसे संतके विना किसीने नहीं पाया ॥९॥ अस बिचारि जोड् कर सतसंगा। राम भगति तेहि सुलभ विहंगा॥ १०॥ ऐसा विचारकर जो भी संतोंका संग करता है। हे गरुड़जी ! उसके लिये श्रीराम-जीकी मक्ति सुलभ हो जाती है ॥ १०॥

दो॰—ब्रह्म पयोनिधि मंदर ग्यान संत सुर आहिं। कथा सुघा मिथ काढ़िहं भगति मधुरता जािहं ॥१२०(क)॥ ब्रह्म (वेद ) समुद्र है, ज्ञान मन्दराचल है और संत देवता हैं, जो उस समुद्रकी मथकर कथारूपी अमृत निकालते हैं। जिसमें मिक्तिरूपी मधुरता वसी रहती है ॥१२०(क)॥

विरति चर्म असि ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि।

जय पाइश्र सो हरि भगति देखु खगेस विचारि ॥१२०(ख)॥ वैराग्यरूपी ढालसे अपनेको बचाते हुए और ज्ञानरूपी तलवारसे मदः लोभ और मोहरूपी वैरियोंको मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरिमक्ति ही है; हे पिक्षराज ! इसे निचारकर देखिये ॥ १२० ( ख ) ॥

नी०-पुनि सप्रेम चोलेड खगराज । जीं कृपाल मोहि उत्तर भाज ॥
नाथ मोहि निज सेवक जानी । सप्त प्रस्न मम कहहु बखानी ॥ १ ॥
पितराज गरुइजी फिर प्रेमसिंहत वोले—हे कृपाल ! यदि मुझपर आपका प्रेम है,
तो है नाथ ! मुते अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्नोंके उत्तर वखानकर किहेंये ॥ १ ॥
प्रथमिंह कहहु नाथ मितिश्वीरा । सब ते दुर्लभ कवन सरीरा ॥
बद दुख कवन कवन सुख भारी । सोड संछेपिंह कहहु बिचारी ॥ २ ॥
हे नाथ ! हे धीरबुद्धि ! पहले तो यह बताइये कि सबसे दुर्लभ कौन-सा शरीर
है ! फिर सबसे बड़ा दुःख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचारकर संक्षेपमें ही कहिये ॥ २ ॥

संत असंत मरम तुम्ह जानहु। तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु॥
कवन पुन्य श्रुति विदित विसाला। कहहु कवन अब परम कराला॥ ३॥
गंत और असंतका मर्म (भेद) आप जानते हैं। उनके सहज स्वभावका वर्णन
कीजिये। फिर कहिये कि श्रुतियोंमें प्रसिद्ध सबसे महान् पुण्य कौन-सा है और सबसे
महान भ्यंकर पाप कीन है ?॥ ३॥

मानस रोग कहहु समुझाई। तुम्ह सर्वम्य कृपा अधिकाई॥
तात सुनहु सादर अति प्रीती। में संछेप कहउँ यह नीती॥ ४॥
फिर मानस-रोगोंको समझाकर किहये। आप सर्वम्य हैं और मुझपर आपकी कृपा
भी यहुत है। [काकमुगुण्डिजोने कहा—] हे तात। अत्यन्त आदर और प्रेमके साय
सनिये। मैं यह नीति संशेपसे कहता हूँ॥ ४॥

नर तन सम निहं कवित देही। जीव चराचर जाचत तेही।
नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ग्यान विराग भगति सुभ देनी।। ५॥
मनुष्य-शरीरके समान कोई शरीर नहीं है। चर-अचर सभी जीव उसकी याचना
करते हैं। वह मनुष्य-शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्षकी क्षीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान,
वैराग्य और भक्तिको देनेवाला है॥ ५॥

सो तनु धिर हिर भजिह न जे नर । होहि बिषय रत मंद मंद तर ॥ काँच किरिच बद्दें ते लेहीं। कर ते डारि परस मिन देहीं॥ ६ ॥ ऐसे मनुष्य-शरीरको भारण (प्राप्त ) करके भी जो लोग श्रीहरिका भजन नहीं करते और नीचसे भी नीच विषयोंमें अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणिको हायसे फेंक देते हैं और बदलेंमें काँचके दुकड़े ले लेते हैं ॥ ६ ॥

निहं दरिद सम दुख जग माहीं। संत मिलन सम सुख जग नाहीं॥
पर उपकार वचन मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया॥ ७॥
जगत्में दरिद्रताके समान दुःख नहीं है तथा संतोंके मिलनके समान जगत्में

सुख नहीं है। और हे पक्षिरात ! मन, वचन और शरीरसे परोपकार करना, यह संतॉका सहज स्वभाव है ॥ ७ ॥

संत सहिंह दुख पर हित लागी। परदुख हेतु असंत अभागी॥ भूजै तरू सम संत कृपाला । परहित निति सह विपति विसाला। ८ ॥ संत दूसरोंकी मलाईके लिये दुःख सहते हैं और अमागे असंत दूसरोंको दुःख पहुँचानेके लिये। क्रपाछ संत मोजके वृक्षके समान दूसरोंके हितके लिये मारी विपत्ति सहते हैं ( अपनी खालतक उधड्वा लेते हैं ) ॥ ८॥

सन इव खळ पर बंधन करहें। खाळ कड़ाइ विपति सिंह मरहें॥ खल बितु स्वारथ पर अपकारी। अहि सूपक इव सुनु उरगारी॥ ९ ॥ किन्तु दुष्टलोग सनकी भाँति दूसरोंको बाँधते हैं और [ उन्हें बाँधनेके लिये ] अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पंकि शत्रु गरुइजी ! सुनिये; दुष्ट बिना किसी खार्थके साँप और चूहेके समान अकारण ही दूसरोंका अपकार करते हैं ॥९॥

संपद्म विनासि नसाहीं । जिमि ससि हति हिम उपल विलाहीं ॥ हुष्ट उदय जग आरित हेत् । जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केत् ॥ १० ॥ वे परायी सम्पत्तिका नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेतीका नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं । दुष्टका अम्युदय ( उन्नति ) प्रसिद्ध अधम ग्रह केतुके उदयकी भाँति जगत्के दुःखके लिये ही होता है ॥ १०॥

संत डदय संतत सुलकारी। विस्त सुखद जिमि इंदु तमारी॥ परम धर्म श्रुति बिदित अहिंसा। पर निंदा सम अघ न गरीसा॥ ११ ॥ और संतोंका अम्युदय सदा ही सुलकर होता है, जैसे चन्द्रमा और सूर्यका उदय विश्वमरके लिये सुखदायक है। वेदोंमें अहिंसाको परम धर्म माना है और परिनन्दिक समान भारी पाप नहीं है ॥ ११ ॥

हर गुर निंदक दादुर होई। जन्म सहस्र पाव तन सोई॥ हिज निंदक बहु नरक भोग करि। जग जनसङ् बायस सरीर धरि॥ १२॥ शंकरजी और गुरुकी निन्दा करनेवाला मनुष्य [ अगले जन्ममें ] मेढक होता है और वह हजार जन्मतक वहीं मेढकका शरीर पाता है। ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाला व्यक्ति वहुत से नरक भोगकर फिर जगत्में कौएका शरीर धारण करके जन्म लेता है ॥१२॥

सुर श्रुति निंदक ने अभिमानी। रौरव नरक परहिं ते प्रानी॥ होहिं उल्लंक संत निदा रत। मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत ॥ १३॥ जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदोंकी निन्दा करते हैं, वे रौरव नरकमें पड़ते हैं। संतोंकी निन्दामें छमे हुए छोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोहरूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञानरूपी सूर्य जिनके छिये बीत गया ( अस्त हो गया ) रहता है ॥ १३ ॥ सब के निदा ने जह करहीं। ते चमगादुर होइ अवतरहीं॥
गुनदू तात अब मानस रांगा। जिन्ह ते दुन पाविह सब लोगा॥ १४॥
जो गूर्ण भनुष्य सबकी निन्दा करते हैं। वे चमगीदड़ होकर जन्म लेते हैं। हे
तात! अब मानस-गंग सुनिके जिनसे सब लोग दुःल पाया करते हैं॥ १४॥

मोद सकल स्याधिनह कर मूला। तिन्ह ते पुनि उपजिहें बहु सूला॥
काम यात कफ लोभ अपारा। क्रोध वित्त नित छाती जारा॥ १५॥
सय रोगोंची जड़ मोह (अज्ञान) है। उन व्याधियोंते फिर और बहुत से झूल
उत्तम्न होते हैं। याम नात है। लोभ अपार (यदा हुआ) कफ है और क्रोध वित्त है
जो सदा राजी जलाना रहता है॥ १५॥

प्रीति करिंदें जीं तीनिट भाई। उपजद्द सन्यपात हुखदाई॥ विषय मनोरथ हुनंम नाना। ते सब सूल नाम की जाना॥ १६॥ यदि कर्ष ये तीनों भाई (वात, पित्त और कपा) प्रीति कर लें (मिल जायँ), तो हु:गदायक गन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनतासे प्राप्त (पूर्ण) होनेवाले जो पिपपींके मनोरय हैं, ये ही सब झूल (कष्टदायक रोग) हैं। उनके नाम कौन जानता है (अर्मात् ने अपार हैं)॥ १६॥

समता दाद्व कंद्र इरपाई । हरप बिपाद गरह बहुताई ॥
पर सुग्य देखि जरिन सीह छई । कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई ॥ १७ ॥
गमता दाद है, ईप्यां ( टाह ) खुजली है, हर्प-विपाद गलेके रोगोंकी अधिकता है
( गलगंट, फण्टमाला या धेवा आदि रोग हैं ), पराये खुलको देखकर जो जलन होती
है, बही धवी है । दुष्टता और मनकी कुटिलता ही कोढ़ है ॥ १७ ॥

अहंकार अति पुग्तद उमरुआ। दंभ कपट सद सान नेहरुआ॥
नृक्ता उद्दरवृद्धि अति भारी। त्रिविधि दंपना तरुन तिजारी॥ १८॥
अहंकार अत्यन्त दुःख देनेवाला डमरू (गाँठका ) रोग है। दम्भ, कपट, मद और मान नहरुआ (नगोंका ) रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उद्दरवृद्धि (जलोदर ) रोग है। तीन प्रकार (पुत्र, धन और मान )की प्रवल इच्छाएँ प्रवल तिजारी हैं॥ १८॥

जुग बिधि ज्वर मन्सर अविवेका। कहूँ छगि कहीं कुरोग अनेका॥ १९॥ मत्यर और अविवेक दो प्रकारके ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकी बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँतक कहूँ ॥ १९॥

दो॰—एक व्याधि वस नर मर्राहें ए असाधि वहु व्याधि। पीर्वाह संतत जीव कहुँ सो किमि छहै समाधि॥ १२१(क)॥ एक ही रोगके वहा होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत-से असाध्य रोग हैं। ये जीवको निरन्तर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशामें वह समाधि ( शान्ति ) को कैसे प्राप्त करे ? ॥ १२१ (क )॥

नेम धर्म आचार तप ग्यान जग्य जप दान ।
भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहिं हरिजान ॥ १२१(ख)॥
नियम, धर्म, आचार (उत्तम आचरण), तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और
भी करोड़ों ओषियाँ हैं, परन्तु हे गरुड़जी ! उनसे ये रोग नहीं जाते ॥ १२१ (ख) ॥
चौ०-एहि विधि सकळ जीव जग रोगी । सोक हरप सथ प्रीति वियोगी ॥

मानस रोग कछुक मैं गाए। हिंह सब कें लिख विरलेन्ह पाए॥ १॥ इस प्रकार जगत्में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोगके दुःखसे और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े-से मानस-रोग कहे हैं। ये हैं तो सबको, परन्तु इन्हें जान पाये हैं कोई विरले ही॥ १॥

जाने ते छीजहिं कच्छु पापी। नास न पावहिं जन परितापी॥
बिषय कुपथ्य पाइ अंकुरे। मुनिहु हृद्यें का नर वापुरे॥ २॥
प्राणियोंको जलानेवाले ये पापी (रोग) जान लिये जानेसे कुछ क्षीण अवस्य हो
जाते हैं, परन्तु नाशको नहीं प्राप्त होते। विषयरूप कुपथ्य पाकर ये मुनियोंके हृद्यमें भी
अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं॥ २॥

राम कृपाँ नासिंह सब रोगा। जों एहि भाँति वनै संजोगा॥ सदगुर वैद बचन बिस्तासा। संजम यह न विषय के आसा॥ ३॥ यदि श्रीरामजीकी कृगसे इस प्रकारका संयोग वन जाय तो ये सब रोग नष्ट हो जायँ। सद्गुक्रूपी वैद्यके वचनमें विश्वास हो। विषयोंकी आशान करे, यही संयम(परहेज) हो॥३॥

रघुपित भगित सजीवन मूरी। अनुपान श्रद्धा मित पूरी॥
पृष्टि बिधि भलेहिं सो रोग नसाहीं। नाहिं त जतनकोटि निहं जाहीं॥ ४॥
श्रीरघुनायजीकी भिक्त सञ्जीवनी जड़ी है। श्रद्धासे पूर्ण बुद्धि ही अनुपान (दवाके
साथ लिया जानेवाला मधु आदि) है। इस प्रकारका संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट
हो जायँ, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नोंसे भी नहीं जाते॥ ४॥

जानिस तब मन बिरुज गोसाँई। जब उर बल बिराग अधिकाई॥
सुमति खुधा बादइ नित नई। बिषय आस दुर्बलता गई॥ ५॥
हे गोसाई। मनको नीरोग हुआतब जानना चाहिये, जब हृदयमें वैराग्यका बल बढ़ जाय,
उत्तम बुद्धि लपी भूल नित नयी बढ़ती रहे और विषयों की आशालपी दुर्बलता मिट जाय॥५॥
बिमल ग्यान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई॥
सिव अज सुक सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद॥ ६॥
[इस प्रकार सब रोगोंसे छूटकर] जब मनुष्य निर्मल शानरूपी जलमें स्नान कर

लेता है, तत्र उसके हृदयमें रामभक्ति छा रहती है। शिवजी, ब्रह्माजी, शुकदेवजी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्मविचारमें परम निपुण जो मुनि हैं, ॥ ६ ॥

सब कर मत खगनायक पहा। करिश्न राम पद पंकज नेहा॥
श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं। रघुपति मगति बिना सुख नाहीं॥ ७॥
है पिक्षराज! उन सबका मत यही है कि श्रीरामजीके चरणकमलोंमें प्रेम करना चाहिये,
श्रुति, पुराण और सभी ग्रन्थ कहते हैं कि श्रीरधुनाथजीकी मिक्तिके बिना सुख नहीं है॥॥॥

कमठ पीठ जामिंह बह बारा। बंध्या सुत बह काहुहि मारा॥
फूलहिं नम यह बहुबिधि फूला। जीव न लह सुख हिर प्रतिकूळा॥ ८॥
कछुएकी पीठपर मले ही बाल उग आवें, बाँझका पुत्र मले ही किसीको मार
डाले, आकाशमें भले ही अनेकों प्रकारके फूल खिळ उठें; परन्तु श्रीहरिसे विसुख होकर
जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता॥ ८॥

तृषा जाइ वरु सृगजल पाना। वरु जामहिं सस सीस विषाना॥ अंधकारु वरु रविहि नसावै। राम बिमुख न जीव सुख पावै॥ ९॥ मृगतृष्णाके जलको पीनेसे भले ही प्यास बुझ जाया, खरगोशके सिरपर भले ही सींग निकल आवें। अन्धकार भले ही सूर्यका नाश कर दे। परन्तु श्रीरामते विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता॥ ९॥

हिम ते अनल प्रगट वह होई। बिमुख राम सुख पाव न कोई॥ १०॥ वर्फसे भले ही अग्नि प्रकट हो जाय (ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जायँ), परन्तु श्रीरामसे विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता॥ १०॥

दो॰--वारि मथें वृत होइ बरु सिकता ते बरु तेल ।

विज्ञ हरि भजन न भव तरिक्ष यह सिद्धांत अपेळ ॥ १२२ (क) ॥ जलको मथनेसे मळे ही घी उत्पन्न हो जाय और बाल् [को पेरने] से भले ही तेल निकल आवे; परन्तु श्रीहरिके भजन बिना संसारक्ष्मी समुद्रसे नहीं तरा जा सकता; यह सिद्धान्त अटल है ॥ १२२ (क)॥

मसकिह करइ विरंचि प्रभु अजिह मसक ते हीन।
अस विचारि तिज संसय रामिह भजिह प्रवीत ॥ १२२ (ख) ॥
प्रभु मच्छरको ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्माको मच्छरसे भी तुच्छ बना सकते हैं।
ऐसा विचारकर चतुर पुरुष सब सन्देह त्याग कर श्रीरामजीको हो मजते हैं॥ १२२ (ख)॥

श्लोक—विनिश्चितं वद्धित ते न अन्यथा वचांसि मे । हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥ १२२ (ग) ॥ मैं आपसे मलीमाँति निश्चित किया हुआ सिद्धान्त कहता हूँ—मेरे वचन अन्यया

30

( भिथ्या ) नहीं हैं कि जो मनुष्य श्रीहरिका भजन करते हैं, वे अत्यन्त दुस्तर संसारसागरको [ सहज ही ] पार वृर जाते हैं ॥ १२२ (ग)॥

चौ०-कहेउँ नाथ हरि चरित अनूपा। व्यास समास स्वमित अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत इहह उरगारी। राम भिन्न सब काज विसारी ॥ १ ॥

हे नाय ! मैंने हरिका अनुपम चरित्र अपनी वुद्धिके अनुसार कहीं विस्तारसे और कहीं संक्षेपसे कहा। हे सर्पोंके शत्रु गरुइजी ! श्रुतियोंका यही सिद्धान्त है कि सब काम भुलाकर ( छोड़कर ) श्रीरामजीका भजन करना चाहिये ॥ १ ॥

प्रभु रघुपति तजि सेइअ काही। मोहि से सठ पर ममता जाही। तुम्ह विग्यानरूप नहिं सोहा। नाथ कीन्हि मो पर अति छोहा ॥ २ ॥ प्रभु श्रीरद्वनाथजीको छोड्कर और किसका सेवन ( भजन ) किया जायः जिनका मुझ-जैते मूर्खंपर भी ममत्व ( स्तेह ) है। हे नाय ! आप विज्ञानरूप है, आपको मीह नहीं है। आपने तो मुझपर वड़ी कृपा की है ॥ २ ॥

पूँछिहु राम कथा अति पाविन । युक सनकादि संभु मन भाविन ॥ संगति दुर्लभ संसारा। निमिपदंड भरि एकड वारा॥ ३॥ को आपने मुझसे ग्रुकदेवजी, सनकादि और शिवजीके मनको प्रिय लगनेवाली अति पवित्र रामकया पूछी। संसारमें घड्डीभरका अथवा परुभरका एक बारका भी सत्सङ्ग दुर्लभ है ॥ ३ ॥

देखु गरुड् निज हृद्यँ विचारी। में रघुवीर भजन अधिकारी॥ सकुनाधम सब भाँति अपावन । प्रभु मोहिकीन्ह विदित जग पावन ॥ ४ ॥ हे गरुड़जी ! अपने हृदयमें विचारकर देखिये, क्या में भी श्रीरामजीके भजनका अधिकारी हूँ ! पक्षियों में सक्से नीच और सब प्रकारसे अपवित्र हूँ ; परन्तु ऐसा होनेपर भी प्रभुने मुझको सारे जगत्को पवित्र करनेवाला प्रसिद्ध कर दिया [ अथना प्रभुने मुझको जगव्यविद्ध पावन कर दिया ] || ४ ||

दो॰—आजु धन्य मैं धन्य अति जद्यपि सब विधि हीन।

निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥ १२३ (क) ॥ यद्यपि मैं सब प्रकारसे हीन ( नीच ) हूँ, तो भी आज मैं घन्य हूँ, अत्यन्त धन्य हूँ, जो श्रीरामजीने मुझे अपना 'निज जन' जानकर संत-समागम दिया ( आपसे मेरी भेंट करायी ) ॥ १२३ (क)॥

नाथ जथामित भाषेउँ राखेउँ नहिं कछु गोइ। चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पावइ कोइ॥ १२३ (ख)॥ हे नाथ ! मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार कहाः दुःछ भी छिपा नहीं रक्खा । [फिर भी] श्रीरध्वीरके चरित्र समुद्रके समान हैं; क्या उनकी कोई थाह पा सकता है ! ॥१२३ (ख) ॥ चौ०-सुमिरि राम के गुन गन नाना। पुनि पुनि हरष असुंडि सुजाना॥
महिमा निगम नेति करि गाई। अतुलित बल प्रताप प्रभुताई॥ १॥
श्रीरामचन्द्रजीके बहुत-से गुणसमूहोंका स्मरण कर-करके सुजान भुशुण्डिजी बार-बार हर्षित हो रहे हैं। जिनकी महिमा वेदोंने निति-नेति कहकर गायी है; जिनका बल, प्रताप और प्रभुत्व (सामर्थ्य) अतुलनीय है;॥ १॥

सिव अज पूज्य चरन रघुराई। मो पर कृपा परम मृद्धुलाई॥ अस सुभाउ कहुँ सुनर्डें न देखरें। केहि खगेस रघुपित सम केखरें॥ २॥ जिन श्रीरघुनाथजीके चरण शिवजी और ब्रह्माजीके द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझपर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसीका ऐसा खमाव कहीं न सुनता हूँ, न देखता हूँ। अतः हे पक्षिराज गरुड़जी! मैं श्रीरघुनाथजीके समान किसे गिनूँ (समझूँ) ! ॥ २॥

साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। किंब कोबिद कृतग्य संन्यासी॥ जोगी सूर सुतापस ग्यानी। धर्म निरत पंडित विग्यानी॥३॥ . साधकः सिद्धः जीवनमुक्तः उदासीन (विरक्त)ः किंवः विद्वानः कर्म [रहस्य]के जाता संन्यासीः योगीः शूर्वीरः बड़े तपस्वीः ज्ञानीः धर्मपरायणः पण्डित और विज्ञानी—॥३॥

तरिंह न बिनु सेएँ मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामी। सरन गएँ मो से अघ रासी। होहिं सुद्ध नमामि अविनासी॥ ४॥ ये कोई भी मेरे स्वामी श्रीरामजीका सेवन ( मजन ) किये बिना नहीं तर सकते। में उन्हीं श्रीरामजीको वार-वार नमस्कार करता हूँ। जिनकी शरण जानेपर मुझ-जैसे पाप-राशि भी शुद्ध ( पानरहित ) हो जाते हैं, उन अविनाशी श्रीरामजीको मैं नमस्कार करता हूँ॥ ४॥

दो॰—जासु नाम भव भेषज हरन घोर वय सूल।
सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहउ अनुकूल ॥ १२४ (क) ॥
जिनका नाम जन्म-मरणरूपी रोगकी [अन्यर्थ] औषध और तीनों भयङ्कर
पीड़ाओं (आधिदैविक) आधिमौतिक और आध्यात्मिक दुःखों ) को हरनेवाला है, वे
कृपाल श्रीरामजी मुझपर और आपपर सदा प्रसन्न रहें ॥ १२४ (क)॥

सुनि भुसुंडि के बचन सुभ देखि राम पद नेह । वोलेड प्रेम सहित गिरा गरुड़ बिगत संदेह ॥ १२४ (ख) ॥ भुशुण्डिजीके मङ्गलमय वचन सुनकर और श्रीरामजीके चरणोंमें उनका अतिशय प्रेम देखकर सन्देहसे मलीमाँति छूटे हुए गरुड़जी प्रेमसहित वचन वोले—॥ १२४ (ख)॥ चौ०-में कृतकृत्य भयउँ तब बानी। सुनि रघुबीर भगति रस सानी॥ राम चरन नृतन रति भई। माया जनित बिपति सब गई॥ १॥ श्रीरघुवीरके भक्ति-रसमें सनी हुई आपकी वाणी सुनकर में कृतकृत्य हो गया । श्रीराम-जीके चरणोंमें मेरी नवीन प्रीति हो गयी और मायासे उत्पन्न सारी विपत्ति चलीगयी ॥ १॥

मोह जरुधि बोहित तुम्ह भए। मो कहूँ नाथ विविध सुख दए॥

मो पिंह होइ न प्रति उपकारा । वंदर्ड तव पद वारिंह वारा ॥ २ ॥
मोहरूपी समुद्रमें डूबते हुए मेरे लिये आर जहाज हुए । हे नाथ ! आपने मुझे
बहुत प्रकारके सुख दिये (परम सुखी कर दिया) । मुझसे इतका प्रत्युपकार
( उपकारके बदलेमें उपकार ) नहीं हो सकता । में तो आपके चरणोंकी वार-वार
बन्दना ही करता हूँ ॥ २ ॥

पूरन काम राम अनुरागी। तुम्ह सम तात न कोट वड़भागी॥ संत बिटप सरिता गिरि घरनी। पर हित हेतु सवन्ह कें करनी॥ ३॥

आप पूर्णकाम हैं और श्रीरामजीके प्रेमी हैं। हे तात ! आपके समान कोई बड़मागी नहीं है। संत, बुझ, नदी, पर्वत और पृथ्वी—इन सबकी क्रिया पराये हितके लिये ही होती है।। ३॥

संत हृदय नवनीत समाना। कहा कविन्ह परि कहें न जाना॥
निज परिताप द्रवह नवनीता। पर दुख द्रविह संत सुपुनीता॥ ४॥
संतोंका हृदय मन्खनके समान होता है, ऐसा कवियोंने कहा है। परन्तु उन्होंने
[असली बात ] कहना नहीं जाना; क्योंकि मन्खन तो अपनेको ताप मिलनेसे पिचलता
है और परम पवित्र संत दूसरोंके दु:खसे पिघल जाते हैं ॥ ४॥

जीवन जन्म सुफल मम भयक । तव प्रसाद संसय सब गयक ॥
जानेहु सदा मोहि निज किंकर । पुनि पुनि उमा कहइ विहंगवर ॥ ५ ॥
मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया । आपकी कृपासे सब सन्देह चला गया ।
सुझे सदा अपना दास ही जानियेगा । [ शिवजी कहते हैं— ] हे उमा ! पक्षिश्रेष्ठ
गठड़जी बार-बार ऐसा कह रहे हैं ॥ ५ ॥

दो॰--तासु चरन सिरु नाइ करि प्रेम सहित मतिधीर।

गयउ गरुड़ वैकुंठ तथ हृदयँ राखि रघुवीर ॥ १२५ (क) ॥ उन ( मुग्जुण्डिजी ) के चरणोंमें प्रेमसिहत क्षिर नवाकर और हृदयमें श्रीरघुवीरको धारण करके धीरबुद्धि गरुड़जी तब वैकुण्ठको चले गये ॥ १२५ (क)॥

गिरिजा संत समागम सम न लाभ कळु आन।

बिजु हरि कृपा न होइ सो गार्चाह वेद पुरान ॥ १२५ (ख) ॥ हे गिरिजे ! संत-समागमक समान दूसरा कोई लाम नहीं है । पर वह ( संत-समागम) श्रीहरिकी कृपाके विना नहीं हो सकता, ऐसा नैद और पुराण गाते हैं ॥१२५(ख)॥

ची०-कहेउँ परम पुनीत इतिहासा। सुनत श्रवन छूटहिं भव पासा॥
प्रनत करुपतरु करना पुंजा। उपनइ प्रीति राम पद कंजा॥ १॥
मेंने यह परम पित्रत्र इतिहास कहा, जिसे कानोंसे सुनते ही भवपाश (संसारके
बन्धन) छूट जाते हैं और शरणागतोंको [ उनके इच्छानुसार फल देनेवाले ] कल्पवृक्ष तया दयाके समूह श्रीरामजीके चरणकमलोंमें प्रेम उत्पन्न होता है ॥ १॥

मन क्रम यचन जिनत अघ जाई। सुनिह जे कथा श्रवन मन लाई॥ तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग बिसग ग्यान निपुनाई॥२॥ जो कान और मन लगाकर इस क्याको सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म (दारीर) से उत्पन्न सब पाप नए हो जाते हैं। तीर्थयात्रा आदि बहुत-से साधन, बोग, बैराग्य और ज्ञानमें निपुणता—॥ २॥

नाना कर्म धर्म व्रत दाना। संज्ञम दम जप तप मख नाना॥
भूत दया द्विज गुर सेवकाई। विद्या बिनय विवेक बढ़ाई॥ ३॥
अनेकों प्रकारके कर्म, धर्म, व्रत और दान; अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ,
प्राणियोंपर दया, ब्राह्मण और गुरुकी सेवा, विद्या, विनय और विवेककी बड़ाई [आदि]—॥३॥

जहें लिंग साधन वेद वलानी। सबकर फल हिर भगति भवानी॥
सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई। राम कृपाँ काहूँ एक पाई॥ ४॥
जहाँतक वेदोंने साधन वतलाये हैं। हे भवानी! उन सबका फल श्रीहरिकी मिक्त
ही है। किन्तु श्रुतियोंमें गाथी हुई वह श्रीरघुनाथजीकी मिक्त श्रीरामजीकी कृपाने किसी
एक (विरले) ने ही पायी है॥ ४॥

दो॰—मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पाविह विनिह प्रयास । जे यह कथा निरंतर सुनिह मानि विस्तास ॥ १२६॥ किन्तु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरन्तर सुनते हैं, वे बिना ही

परिश्रम उस मुनिदुर्लभ हरिभक्तिको प्राप्त कर छेते हैं ॥ १२६ ॥

ची०-सोइ सर्वन्य गुनी सोइ न्याता। सोइ महि मंडित पंडित दाता॥ धर्म परायन सोइ कुछ त्राता। राम चरन जा कर मन राता॥ १॥

जिसका मन श्रीरामजीके चरणोंमें अनुरक्त है, वही सर्वत्र (सब कुछ जाननेवाला) है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है। वही पृथ्वीका भूषण, पण्डित और दानी है। वही धर्मपरायण है और वही कुलका रक्षक है॥ १॥

नीति निपुन सोइ परम सयाना । श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥
सोइ कबि कोबिद सोइ रनधीरा । जो छल छाड़ि भजइ रच्छुबीरा ॥ २-॥

जो छल छोड़कर श्रीरघुवीरका भजन करता है, वही नीतिमें निपुण है, वही परम बुद्धिमान् है। उसीने वेदोंके सिद्धान्तको भलीभाँति जाना है, वही कवि, वही विद्वान् तथा वही रणधीर है॥ २॥

धन्य देस सो जहँ सुरसरी। धन्य नारि पतिव्रत अनुसरी॥ धन्य सो भूषु नीति जो करई। धन्य सो हिज निज धर्म न टरई॥ ३॥

वह देश धन्य है जहाँ श्रीगङ्काजी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पातिवत यर्भका पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्मसे नहीं डिगता ॥ ३॥

सो अन अन्य प्रथम गति जाकी। जन्य जुन्य रत मति सोह पाकी॥ अन्य वरी सोइ जब सतसंगा। अन्य जनम हिज भगति अभंगा॥ ४॥

वह धन घन्य है जिसकी पहली गति होती है (जो दान देनेमें स्थय होता है)। वहीं बुद्धि धन्य और परिपक्ष है जो पुण्यमें लगी हुई है। यही घड़ी धन्य है जन धत्य हो जन्म घन्य है जिसमें ब्राह्मणकी अखण्ड मिक्त हो ।। अ

[ धनकी तीन गतियाँ होती हैं—दान, भोग और नाश | दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है | जो पुरुष्ट न देता है, न भोगता है, उसके धनकी तीसरी गति होती है | ]

दो॰—सो कुळ घन्य उमा सुनु जर्गत पूज्य सुपुनीत। श्रीरघुबीर परायन जेहिं नर उपज विनीत॥ १२७॥

हे उमा ! सुनो, वह कुळ घत्य है, संसारभरके लिये पूच्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्रीरधुवीरपरायण (अनन्य रामभक्त ) विनम्न पुरुप उत्पन्न हो ॥ १२७॥ चौ॰—मित अनुरूप कथा मैं भाषी। जद्यपि प्रथम ग्रुस्न किर राखी॥

तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तब में रघुनित कथा सुनाई॥ १॥

मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसकी छिनाकर रक्खा था। जब तुम्हारे मनमें प्रेमकी अधिकता देखी तब मैंने श्रीरघुनायजीकी यह कथा तुमको सुनायी॥ १॥

यह न कहिन सरही इरुसीलहि। जो मन लाइ न सुन हिर लीलहि॥ कहिन न कोभिहि कोधिहि कामिहि। जो न भजइ सचराचर स्वामिहि॥ २॥

यह कथा उनसे न कहनी चाहिये जो राठ (धूर्त) हों, हठी खमावके हों और श्रीहरिकी लीलाको मन लगाकर न सुनते हों। लोमी, क्रोची और कामीको, जो चराचरके खामी श्रीरामनीको नहीं मजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिये॥ २॥

दिज द्रोहिहि न सुनाइ अ कबहूँ। सुरपित सरिस होइ नृप जबहूँ॥ राम कथा के तेइ अधिकारी। जिन्ह कें सन संगति अति प्यारी॥ ३॥ ब्राह्मणोंके द्रोहीको, यदि वह देवराज (इन्द्र) के समान ऐश्वर्यवान् राजा भी हो, तन भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिये। श्रीरामकी कथाके अधिकारी वे ही हैं जिनको सरसंगति अत्यन्त प्रिय है॥ ३॥

गुर पट प्रीति नीति रत जेई। द्विज सेवक अधिकारी तेई॥
ता कहें यह बिसेप सुखदाई। जाहि प्रानिष्य श्रीरघुराई॥ ४॥
जिनकी गुरुके चरणोंमें प्रीति है, जो नीतिपरायण हैं और ब्राह्मणोंके सेवक हैं, वे
ही इसके अधिकारी हैं और उसकी तो यह कथा बहुत ही सुख देनेवाली है, जिसकी
श्रीरघुनाथजी प्राणके समान प्यारे हैं॥ ४॥

दो॰--राम चरन रित जो चह अथवा पद निर्वान । भाव सिहत सो यह कथा करउ अवन पुट पान ॥ १२८ ॥ जो श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम चाहता हो या मोक्षपद चाहता हो। वह इस कथारूपी अमृतको प्रेमपूर्वक अपने कानरूपी दोनेसे पिये ॥ १२८ ॥

ची०-राम कथा गिरिजा में वरनी। किल मक समिन मनोमल हरनी॥ संस्ति रोग सजीवन मूरी। राम कथा गाविह श्रुति सूरी॥१॥

हे गिरिजे! मैंने कलियुगके पापोंका नाश करनेवाली और मनके मलको दूर करनेवाली रामकथाका वर्णन किया। यह रामकथा संस्ति (जन्म-मरण) रूपी रोगके [नाशके] लिये संजीवनी जड़ी है, वेद और विद्वान् पुरुष ऐसा कहते हैं ॥ १॥

पृहि महँ रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति भगति केर पंथाना॥
अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाउँ देइ पृहिं मारग सोई॥२॥
इसमें सात सुन्दर सीढ़ियाँ हैं। जो श्रीरघुनाथजीकी मिक्तको प्राप्त करनेके मार्ग हैं।
जिसपर श्रीहरिकी अत्यन्त कृपा होती है। वही इस मार्गपर पैर रखता है॥२॥

मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तिज गावा॥
कहिं सुनिर्ह अनुमोदन करहीं। ते गोपद इव भविनिधि तरहीं॥ ३॥
जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मनःकामनाकी सिद्धि पा
छेते हैं। जो इसे कहते-सुनते और अनुमोदन (प्रशंसा) करते हैं, वे संसाररूपी
समुद्रको गौके खुरसे बने हुए गड्ढेकी माँति पार कर जाते हैं॥ ३॥

सुनि सब कथा हृद्य अति भाई। गिरिजा बोली गिरा सुहाई॥ नाथ कृपाँ मम गत संदेहा। राम चरन उपजेड नव नेहा॥ ४॥ [ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं—] सब कथा मुनकर श्रीपार्वतीजीवे हृदयको बहुत ही प्रिय लगी और वे मुन्दर वाणी बोर्ली—स्वामीकी कृपासे मेरा सन्देह जाता रहा और श्रीरामजीके चरणोंमें नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया ॥ ४॥

दो॰—में फतकृत्य भइडँ अव तत्र प्रसाद विस्त्रेस । उपजी राम भगति दृढ़ वीते सकल कलेस ॥ १२९ ॥

हे विश्वनाथ । आपकी कृपासे अत्र में कृतार्थ हो गयी । नृहामं हृद् रामभक्ति उत्पन्न हो गयी और मेरे सम्पूर्ण बहेश बीत गये (नृष्ट हो गये ) ॥ १२९ ॥ चौ०-यह सुभ संसु उमा संवादा । सुख संपादन समन विपादा ॥

भव भंजन गंजन संदेश। जन रंजन सज्जन प्रिय एहा ॥ ३ ॥ शम्भु-उमाका यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करनेवाला और शोकका नाश करनेवाला है। जन्म-मरणका अन्त करनेवाला, सन्देहींका नाश करनेवाला, भक्तोंको आनन्द देनेवाला और संत पुरुपोंको प्रिय है ॥ १ ॥

राम उपासक के जग साहीं। एहि सम विश्व तिन्ह कें कछु नाहीं।।
रघुपति इ.पाँ जशामित गावा। में यह पावन चरित सुहाया॥ २॥
जगत्में जो (जितने भी) रामोपासक हैं, उनको तो इस रामकथाके समान कुछ
भी प्रिय नहीं है। श्रीरधुनाथजीकी इ.पासे मैंने यह सुन्दर और पवित्र करनेवाला चरित्र
अपनी खुद्धिके अनुसार गाया है॥ २॥

पृहिं किलकाल न साधन दूजा। जोग जग्य जप तप वत पूजा॥
समिहि सुमिरिल गाइश समिहि। संतत सुनिश्र राम गुन व्यामिहि॥ ३॥
[ तुलसीदासजी कहते हैं—] इस किलकालमें योगः यज्ञः जपः तपः वत और पृजन
आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। यसः श्रीरामजीका ही स्मरण करनाः श्रीरामजीका ही
गुण गाना और निरन्तर श्रीरामजीके ही गुणसमूहोंको सुनना चाहिये॥ ३॥

जासु पितत पावन वह बाना । गाविंह कि श्रुति संत पुराना ॥
ताहि भनि सन तिन कुटिलाई । राम भनें गित केहिं नहिं पाई ॥ ४॥
पिततोंको पिवत्र करना जिनका महान् (प्रसिद्ध ) वाना है—ऐसा किंव, वेद, संत
और पुराण गाते हैं—रे मन ! कुटिलता त्याग कर उन्हींको भन । श्रीरामको भनिसे

छं॰—पाई न केहिं गित पतित पावन रांस भिज सुनु सठ मना। गनिका अजामिल ज्याध गीध गजादि सल तारे घना॥ आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अधरूप जे। कहि नाम वारक तेपि पावन होहिं राम नमामि ते॥१॥ अरे मूर्ख मन ! सुन, पिततोंको भी पावन करनेवाले श्रीरामको भजकर किसने परमगित नहीं पायी ? गणिका, अजामिल, न्याध, गीध, गज आदि बहुत-से दुष्टोंको उन्होंने तार दिया । आभीर, यवन, किरात, खस, श्वपच (चाण्डाल) आदि जो अत्यन्त पाय-रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पिवत्र हो जाते हैं, उन श्रीरामजीको में नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

रघुवंस भूपन चरित यह नर कहीं सुनीहं जो गावहीं। फिल मेल मेनोमल घोइ विजु श्रम राम घाम सिधावहीं॥ सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर घरै। दारुन अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे॥२॥

जो मनुष्य रगुवंशके भूपण श्रीरामजीका यह चरित्र कहते हैं, मुनते हैं और गाते हैं, वे किल्युगके पाप और मनके मलको धोकर विना ही परिश्रम श्रीरामजीके परम धामको चले जाते हैं। [अधिक क्या ] जो मनुष्य पाँच-सात चौपाइयोंको भी मनोहर जानकर [अथवा रामायणकी चौपाइयोंको श्रेष्ठ पंच (कर्तव्याकर्तव्यका सच्चा निर्णायक) जानकर उनको ] हृदयमें धारण कर लेता है, उसके भी पाँच प्रकारकी अविद्याओंसे उत्पन्न विकारोंको श्रीरामजी हरण कर लेते हैं (अर्थात् सारे रामचरित्रकी तो बात ही क्या है, जो पाँच-सात चौपाइयोंको भी समझकर उनका अर्थ हृदयमें धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्याजनित सारे क्लेश श्रीरामचन्द्रजी हर लेते हैं ) ॥ २॥

सुंदर सुजान रूपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो पक राम अकाम हित निर्वानप्रद सम आन को॥ जाकी कृपा ठवछेस ते मितमंद तुल्सीदासहूँ। पायो परम विश्रासु राम समान प्रसु नाहीं कहूँ॥३॥

[ परम ] सुन्दर, सुजान और कृपानिधान तथा जो अनाथोंपर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्रीरामचन्द्रजी ही हैं । इनके समान निष्काम ( निःस्वार्थ ) हित करनेवाला ( सुदृद् ) और मोक्ष देनेवाला दूसरा कौन है ? जिनकी लेशमात्र कृपासे मन्दबुद्धि तुलसीदासने भी परम शान्ति प्राप्त कर ली, उन श्रीरामजीके समान प्रभु कहीं भी नहीं हैं ॥ ३॥

दो॰—मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंस मिन हरह विषम भव भीर ॥१३०(क)॥ हे श्रीरघुवीर! मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनोंका हित करनेवाला नहीं है । ऐसा विचारकर हे रघुवंशमणि ! मेरे जन्म-मरणके भयानक दुःखका हरण कर लीजिये ॥ १३० (क)॥

कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥१३०(ख)॥ जैसे कामीको स्त्री प्रिय लगती है और लोभीको जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही है रघुनाथजी ! हे रामजी ! आप निरन्तर मुझे प्रिय लगिये ॥ १३० (ख)॥

श्लोक—यत्पूर्वं प्रभुणा छतं सुकविना श्लीशम्भुना दुर्गमं श्लीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशं प्राप्तये तु रामायणम् । मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमःशान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम् ॥ १ ॥

श्रेष्ठ कि भगवान् श्रीशंकरजीने पहले जिस दुर्गम मानस-रामायणकी, श्रीरामजीके चरणकमलोंमें नित्य-निरन्तर [ अनन्य ] भक्ति प्राप्त होनेके लिये, रचना की थी, उस मानस-रामायणको श्रीरघुनायजीके नाममें निरत मानकर अपने अन्तः करणके अन्यकारको मिटानेके लिये तुलसीदासने इस मानसके रूपमें भाषाबद्ध किया ॥ १॥

पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमळापदं सुविमळं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्। श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गयोरिकरणदेह्यन्ति नो मानवाः॥२॥

यह श्रीरामचिरतमानस पुण्यरूप, पापींका हरण करनेवालां, सदा कत्याणकारी, विज्ञान और भक्तिको देनेवालां, माया, मोह और मलका नाश करनेवालां, परम निर्मल प्रेमरूपी जलसे परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस मानसस्तोवरमें गोता लगाते हैं, वे संसारूपी सूर्यकी अति प्रचण्ड किरणोंसे नहीं जलते॥ २॥

## मासपारायण, तीसवाँ विश्राम नवाह्वपारायण, नवाँ विश्राम

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकालिकञुषिविध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्तः । कल्पियुगके समस्त पापींका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह सातवाँ सोपान समाप्त हुआ।

ं ( उत्तरकाण्ड समाप्त )

## श्रीरामायणजीकी आरती

A CONTRACTOR CONTRACTO

आरति श्रीरामायनजी की । कीरति कलित ललित सिय पी की ।। ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत बालमीक विग्यान विसारद ॥ सुक सनकादि सेप अरु सारद। वरनि पवनसुत कीरति नीकी ।। १ ।। गावत वेद पुरान अष्टद्स। छओ सास्त्र सब ग्रंथन को रस ।। म्रुनि जन धन संतन को सरवस। सार अंस संमत सवही की ॥२॥ संतत संधु भवानी। गावत अरु घटसंभव मुनि विग्यानी ॥ आदि कविवर्ज वखानी। व्यास कागभुसुंडि गरुड के ही की ॥ ३ ॥ किल मल इरिन विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की।। दलन रोग भव मूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की ॥ ४ ॥ a di da di d

गीताप्रेस, गोरखपुरकी सरल, श्रीसद्भगवद्गीता-तत्त्वविवेचनी-पृष्ठ ६८४, 8) रंगीन चित्र ४) मूल्य श्रीमद्भगवद्गीता शांकरभाष्य-[ हिंदी-अनुवादसहित ] पृष्ठ ५२० । तिरंगे ...शा) चित्र ३, मूल्य \*\*\* श्रीमद्भगवद्गीता रामानुजभाष्य-[ हिंदी-अनुवादसहित ] पृष्ठ ६०८। तिरंगे ... २॥) चित्र ३, सजिल्द, मूल्य श्रीमद्भगवद्गीता—बड़ी, पृष्ठ ५७६,रंगीन ... 81) चित्र ४, सजिल्द, मृल्य श्रीमञ्जगवद्गीता-प्रत्येक अध्यायके माहातम्यमहित (सटीक),पृष्ठ ४२४, ... 81) मूल्य ॥=), सजिल्द श्रीमद्भगवद्गीता-[ मझली ] पृष्ठ ४६८, रंगीन चित्र ४, मूल्य ।। ≶), सजिल्द १) श्रीमञ्जगवद्गीता-(गुटका) १।) वालीकी ठीक नकल, पृष्ठ ५८४, ३तिरंगे चित्र॥) श्रीमद्भगवद्गीता-पृष्ठ ३१६, मूल्य II) सजिल्द 11=) श्रीमद्भगवद्गीता-मूल, सचित्र, पृष्ठ २१६, मूल्य अजिल्द ।-),सजिल्द ॥-) श्रीमद्भगवद्गीता-केवल भाषा, चित्र १, पृष्ठ १९२, मूल्य I) श्रीपञ्चरत्र-गीता—सचित्र, पृष्ठ १८४ मृ० ≢) श्रीमद्भगवद्गीता और विष्णुसहस्रनाम-(मूल छोटा टाइप) पृष्ठ २७२,मूल्य🄊 श्रीमद्भगवद्गीता—साधारण माषाटीका, पाकेट-साइज, सिचत्र, पृष्ठ ३५२, मूल्य अजिल्द =)॥, सजिल्द · · ।)॥ श्रीमञ्जगवद्गीता—ताबीजी,मूळ,पृष्ठ२९६,=) श्रीमज्ञगवद्गीता-विष्णुसहस्रनामसहित, पृष्ठ १२८, संचित्र, मूल्य

सुन्दर, सस्ती, धार्मिक पुस्तकें ईशादि नौ उपनिषद्-अन्यय, हिंदी-व्याख्यासहितापृष्ठ४४८ः सजि० मृ० २) उपनिपद् ( शांकरभाष्य )-ई्श-सानुवाद, सचित्र, पृष्ट ५२, मृ० ⊨) केन-सानुवाद, सचित्र, पृष्ट १४२,मूल्य॥) कठ-सानुवाद, सचित्र, पृष्ट १७८,म्०॥-) मुण्डक-सानुवाद, सचित्र, पृष्ट १२२,।⊜) प्रश्न-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ १२८, मृ०।≤) उपनिपद्-भाष्य खण्ड १—-सानुवादः सजिल्द, मृल्य माण्ड्स्य-सानुवादः सिचनः पृष्ट२८४ः१) ऐतरेय-सानुवाद, पृष्ठ १०४, मृत्य ।=) तैत्तिरीय–सानुवाद,सिचत्र, पृष्ठ२५२,॥।–) उपनिषद्-भाष्य खण्ड २—सानुवादः सजिल्दः मृल्य ·· २॥≤) वृहदारण्यक-सानुवादः ६ चित्र, पृष्ठ १३८४, मूल्य **(11)** छान्दोग्य-सानुवाद, ९ रंगीन चित्र, पृष्ठ ९६८: सजिल्द मूल्य व्वताश्वतर-धानुवादः सन्वित्रः पृष्ठ २६८' मूल्य ''' **ईशावास्थोपनिपद्-अन्वय** तथा सरल हिंदी-व्याख्यासहितः पृष्ठ १६, मृत्य -) वेदान्तदर्शन-हिंदी-व्याख्यासहित, पृष्ठ ४१६, सचित्र, सजिल्द, मृत्य " २) पातञ्जलयोगदर्शन—सटीक, पृष्ठ १९२, दो चित्र, मूल्य ॥), सजिल्दः १) लघुसिद्धान्तकौ मुदी-सटिप्पणः व्रेष्ठ ३६८, मूल्य ... (11) श्रीमञ्जागवतमहापुराण-(दोखण्डोमें)हिंदी-स्याख्यावहित, पृष्ठ २०३२ःचित्रतिरंगे २६, स० मू० १५)

श्रीमद्भागवत-सुधासागर—केवल भाषानुवाद, पृष्ठ १०१६, चित्र तिरंगे २६, सजिल्द, मूल्य " ८॥) मूल, मोटा टाइप, पृष्ठ ६९२, चित्र १, सजिल्द, मृत्य \*\*\* ६) मूल गुटका, कपड़ेकी जिल्द, पृष्ठ ७६८, सचित्र, मूल्य \*\*\* ३) श्रीप्रेम-सुधा-सागर—केवल दशम स्कन्धका, भाषानुवाद,पृष्ठ३१६,चित्र१५,स०३॥) श्रीभागवतामृत-सटीक, पृष्ठ ३०४, रंगीन चित्र ८, सजिल्द, मूल्य रशा।) श्रीमद्भागवत एकादश स्कन्ध-सटीक, सचित्र, पृष्ठ ४४८, मूल्य१),स॰ १।=) श्रीविष्णुपुराण-सानुवाद, चित्र ८१ पृप्र ६२४, सजिल्दः मूल्य अध्यात्मरामायण-सटीकः पृष्ठ ४००ः सचित्रः सजिल्दः मूल्य श्रीरामचरितमानस—सटीक, रंगीन चित्र ८,पृष्ठ १२००,सजिल्दः मूल्यः ७॥) श्रीरामचरितमानस—मूल पाठः रंगीन चित्र ८: पृष्ठ ५१६, मूल्य श्रीरामचरितमानस—सटीकः [ मझला साइज ] आपके हाथमें है । श्रीरामचरितमानस—मूल, मझला साइजः सचित्र, पृष्ठ ६०८, मूल्य श्रीरामचरितमानस—मूल, गुटका, पृष्ठ ६८८, सचित्र, सजिल्द, मूल्य ''॥।) वालकाण्ड-मूल,पृष्ठ१९२, सचित्र,मू०॥=) -सटीक,पृष्ठ३१२, सचित्र, १*=)* अयोध्यांकाण्ड—मूल,पृष्ठ १६०, सचित्रः ॥) ,, –सटीक,पृष्ठ २६४,सचित्र,मू० III-) अरण्यकाण्ड—मूल, पृष्ठ ४०, मूल्य 😁 ≢) –सटीक, पृष्ठ ६४, मूल्य किटिकन्धाकाण्ड-मूल, पृष्ठ २४, मुल्य =) -सटीक, पृष्ठ ३६, मूल्य =) सुन्दरकाण्ड-सटीक, पृष्ठ ६०, मूल्य

लंकाकाण्ड-मूल, पृष्ठ ८२, मूल्य "" -सटीक, पृष्ठ १३२, मूल्य ॥) उत्तरकाण्ड–मूल, पृष्ठ ८८, मूल्य \*\*\* -सटीक, पृष्ठ १४४, मूल्य II) लीला-चित्र-मन्दिर-दर्शन-यहुरंगे ५६९ चित्रोंके छायाचित्र आर्टपेपर, पृष्ठ १४६, सजिल्द, मूल्य गोता-भवन-चित्र-दर्शन-३५ वहुरंगे, १ इकरंगे चित्र, पृष्ठ ४०, मूल्य २।) मानस-रहस्य-पृष्ठ'५१२,मू०१।),स०१॥=) मानस-शंका-समाधान-पृष्ठ१८४,स०मू०॥) विनय-पत्रिका-सटीक,पृष्ठ४७२,सचित्र, मूल्य १), सजिल्द ... 8 =) गीतावली-सटीक,पृष्ठ४४४,मू०१)स०१।=) कवितावली-सटीक,सचित्र,पृष्ठ२२४,॥-) दोहावली—सानुवाद,सचित्र,पृष्ठ १९६, ॥) ईश्वरकी सत्ता और महत्ता-पृष्ठ ४८० मूल्य १।), सजिल्द सुर-विनय-पत्रिका-सटीकः सचित्र,पृष्ठः ३२८, मूल्य ॥=) सजिल्द · १।) सूर-रामचरितावली—सटीकः सचित्रःपृष्ठ २६४, मूल्य ॥≢), सजिल्द श्रीकृष्णबासमाधुरी-सटीकः सचित्रः पृष्ठ २९६, मूल्य ॥=), सजिल्द १।) **शरणागति-रहस्य-पृ**ष्ठ३६०, सचित्रः॥।=) प्रेम-योग-पृष्ठ३४४, सचित्र, मृत्य श्रीतुकाराम-चरित्र-सचित्रः पृष्ठ ५९२ः मूल्य १।=); सजिल्द विष्णुसहस्रनाम शांकरभाष्य-पृष्ठ २८०, सचित्रः मूल्यः दुर्गासप्तशती–सानुवाद,सचित्र,पृष्ठ२४०, मूल्य ॥।), सजिल्द दुर्गासप्तशती—मूलः सचित्रः पृष्ठ १५२ः मूल्य ॥), सजिल्द आनन्द्रमय जीवन-पृष्ठ २२०,मृत्य ॥ -)

स्तर्ज-पथ-सुन्दर टाइटलः पृष्ठ २१६ ॥।) सत्सङ्गके विखरे मोती-एष्ट २४४, मू०॥) तस्य-चिन्तामणि(भाग१)ले०श्रीजयदयालजी गोयन्दका, सचित्रःपृष्ठ३५२ःमू०॥≈)ःस०१) (भाग२)सचित्रः पृष्ठ ५९२ः ॥।≈)ःस∙१।) (भाग३) सचित्रः पृष्ठ४२४ः ।।⊯)ः स०१−) (भाग४) सचित्रः पृष्ठ५२८ः॥।−)ःस ०१⊜) (भाग५) सचित्रः पृष्ठ४९६ः।॥−)ःस०१⊯) (भाग६) सचित्रः पृष्ठ४५६ः १)ः स०१ा⊨) (माग७) सचित्र, पृष्ठ५२०, १=), स०१॥) **छोटे आकारका गुटका संस्करण**— (भाग१) सचित्र, पृष्ठ ४४८,।-), स० ॥) (भाग२) सचित्र, पृष्ठ ७५२, ।=), स०॥–) (भाग ३) सिचत्र, पृष्ठ ५६०, १८), स० ॥) (माग४) सचित्र, पृष्ठ ६८४३।=), स०।i=) (माग५) सचित्रः पृष्ठ६२३ः ।≈), स०॥–) श्रीश्रीचैतन्य-चरिताव्ही-(खण्ड१) पृष्ठ२८८% मृत्य ॥ = ),स० १।) (खण्ड२) पृष्ठ ३६८, मूल्य १८), सर्व १॥) (खण्ड३) पृष्ठ ३८४; मूल्य १); स० १।=) (खण्ड४) पृष्ठ २२४, मूल्य ॥≈) ,स० १) (खण्ड५) पृष्ठ २८०, मूल्य ।।।), स० १=) (संत-वाणी) ढाई इजार अनमोल बोल-पृष्ठ३२४, सचित्रःमू० ॥=), सजिल्द् ॥।=)-सुक्ति-सुधाकर-सुन्दर श्लोक-संग्रह, सान्-बाद,पृष्ठ २६६, मूल्य ॥=), सजिल्द १) विदुर-नीति-सटीकः पृष्ठ१६८: मूल्य ॥-) स्तोत्ररतावळी–सानुवादः सचित्रः, पृष्ठ ३२०, मूल्य ॥), सजिहद |||=) सत्सङ्ग-सुधा-पृष्ठ २२४, मृत्य H) सुखी जीवन-ले॰-श्रीमैत्रीदेवी पृ॰ २०८, II) सती द्रौपदी-चित्र रंगीन४,पृष्ठ१६४,मू०॥) भगवञ्चर्चा ( भाग १ ) ( तुलसीदल )-लेखक-श्रीहनुमानप्रसाद पोदार, सचित्र, पृष्ठ २८८, मूल्य ॥), सनिल्द … ॥=)

( भाग २ ) ( नैवेद्य ) सचित्रः पृष्ठ२६४ः मूल्य ॥), संजिल्द ( भाग ३ )सचित्रःपृष्ठ४०८ः॥)स०१=) (भाग४)सचित्रःपृष्ठ४३६ः॥।−) स०१८०) (भाग ५) सचित्र,पृष्ठ४००,।।।),स०१=) (भाग ६) सचित्रःपृष्ठ४००ः॥)ःस०१*=)* श्रीभीष्मपितामह-पृष्ठ १६०, मृत्य 🕪) तित्यकर्मप्रयोग-पृष्ठ १३६, मूल्य जीवनका कर्तव्य-पृष्ठ २००, मृत्य ।⊯) भक्त-भारती-[ कविताकी पुस्तक ]पृष्ठ १२०, ४तिरंगे,३ सादे चित्र, मृल्य 🤛) रामायणके कुछ भादर्शपात्र-पृष्ठ १६८, 🕪 उपनिषदोंके चौदह रत्र-पृष्ठ८८,सचित्र,।≈) होक-परहोकका सुधार [ कामके पत्र ] (प्रथम भाग)—पृष्ठ∙संख्या२२०, मू० ।≈) (द्वितीय भाग)—पृष्ठ-संख्या २४४, मृ०।=) (तृतीय भाग)—पृष्ठ-संख्या २९२, मू० ॥) (चतुर्थ भाग)--- पृष्ठ-संख्या २८८, मू० ॥) (पञ्चम माग)—पृष्ठ-संख्या २८०, मू० ॥) पढ़ो, समझो और करो-पृष्ठ१४८, मृ०।=) बड़ोंके जीवनसे शिक्षा- पृष्ठ ११२,मू०।=) भक्त नरसिंह मेहता-सचित्र,पृष्ठ१६०,।=) नारी-शिक्षा-पृष्ठ१६८, मू० स्त्रियों के लिये कर्तव्य-शिक्षा-चित्र रंगीन २, सादा ८, पृष्ठ १७६, मूल्य **विताकी सीख-पृष्ठ १५२, मृत्य '''** 1=) तस्त्व-विचार-पृष्ठ २०८, सचित्र, म्०।=) चोखी कहानियाँ-पृष्ठ ५२, मूल्य " ।-) उपयोगी कहानियाँ-पृष्ठ १०४, \*\*\* ग्रेम-दर्शन-सचित्र,पृष्ठ १९२, मूल्य ।-) विवेक-चुडामणि-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ १८४, मूल्य \*\*\* भवरोगकी रामबाण द्वा-पृष्ठ१७६,मू०|-) भक्त बालक-५कथाएँ,पृष्ठ७६, सचित्र, ।-)

| भक्त नारी-पृष्ठ ६८, सचित्र, मूल्य ।-)                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| भक्त-पद्मरत्न-पाँच कथाएँ, पृष्ठ ८८,                                                 |
| २ चित्रः मूल्यः '' ।-)                                                              |
| भादर्श भक्त-७ कथाएँ, पृष्ठ ९८, १ रंगीनः                                             |
| ११ लाइन-चित्र, मूल्य '''।-)                                                         |
| भक्त-सप्तरत्न-पृष्ठ ८८, सचित्र, मू० ।-)                                             |
| भक्त-सप्तरत्न-पृष्ठ ८८, सचित्र, मू० ।-)<br>भक्त-चन्द्रिका-पृष्ठ ८८, सचित्र, मू० ।-) |
| भक्त-कुसुम-पृष्ठ ८४; साचत्र, मू० ।-)                                                |
| प्रेमी भक्त-पृष्ठ ८८, सचित्र, मूल्य ।-)                                             |
| प्राचीन भक्त-१५ कथाएँ, पृष्ठ १५२,                                                   |
| चित्र ४, मूल्य ।।)                                                                  |
| भक्त-सरोज-१० कथाएँ। पृष्ठ १०४०                                                      |
| सचित्रः मूल्य : : (=)                                                               |
| भक्त-सुमन्-१० कथाएँ, पृष्ठ ११२, चित्र                                               |
| ब्हुरंगे २, सादे २, मूल्य : : ।=)                                                   |
| मक्त-सोरभ-५कयाएँ,पृष्ठ११०,सचित्र,।-)                                                |
| भक्त सुधाकर-१२ कथाएँ, पृष्ठ १००,                                                    |
| चित्र १२, मूल्य "॥)                                                                 |
| भक्त-महिलारत-९ कयाएँ, पृष्ठ १००,                                                    |
| चित्र ७, मूल्प ः ।⊯)                                                                |
| भक्त-दिवाकर-८ कथाएँ, एष्ठ १०००                                                      |
| चित्र ८, मूल्य ''' ।≶)                                                              |
| भक्त-रताकर-१४ कथाएँ, पृष्ठ १००, चित्र ८, मूल्य ''' ।≶)                              |
| चित्र ८, मूल्य ''' ।≶)                                                              |
| भक्तराज हनुमान्-पृष्ठ ७२ः चित्र रंगीन                                               |
|                                                                                     |
| सत्यप्रेमी हरिश्चन्द्र-पृष्ठ ५२, चित्र रंगीन ४, मृत्य ।-)                           |
| रंगीन ४, मूल्य ''' ।-) प्रेमी भक्त उद्धव-पृष्ठ ६४, सचित्र, मू० ≶)                   |
| महात्मा विदुर-पृष्ठ ५६,सचित्र,मूल्य =)॥                                             |
| भक्तराज ध्रुव-पृष्ठ ४८, २ चित्र, मूल्य 👂                                            |
| शिक्षाप्रद ग्यारह कहानियाँ-पृष्ठ १२८,।)                                             |
| सती सुकना-पृष्ठ ६८, सचित्र, मूल्य।)                                                 |
| लवा सक्का-४४ रहा जाना रूपना                                                         |
| परमार्थ-पन्नावली-(भाग १) पृष्ठ ११२;                                                 |
| सचित्रः मूल्य ।)                                                                    |

( भाग २ ) पृष्ठ १७२, सचित्र, मू० (भाग ३) पृष्ठ २००० सचित्रः, मू०॥) ( भाग ४ ) पृष्ठ २१४, सचित्र, मू० ॥) कल्याण-कुञ्ज-(भाग१)पृष्ठ१३६,स०मू०।) ( भाग २ ) पृष्ठ १६०, सचित्र, मूल्य 一) ( भाग ३ ) पृष्ठ १८४, सचित्र, मूल्य 😑 महाभारतके कुछ आदर्श पात्र-पृष्ठ १२८,।) भगवान्पर विश्वास-पृष्ठ-संख्या६४: मू०।) श्रीरासचरितमानसका पाठ तथा मानस-च्याकरण-पृष्ठ ८४, मूल्य गीताप्रेस,छीछा-चित्र-मन्दिर-दोहावछी-पृष्ठ ५६, मूल्य गीताद्वार-(गीताञेसका प्रवेशद्वार) ४ रंगीन चित्र, पृष्ठ १६, मूल्य "।) बाल-चित्र-रामायण ( भाग १ ४९ चित्रः मृल्य ''' (भाग २) पृष्ठ १६, मूल्य बाल-चित्रमय चैतन्यलीला-पृष्ठ३६,म्०।-) बाल-चित्रमय बुद्धलीला—पृष्ठ ३६, मू० ।-) बाल-चित्रमय श्रीकृष्णहीला भाग १— पृष्ठ ३६, मूल्य ,, भाग २-पृष्ठ ३६, मूल्य भगवान राम भाग १-पृष्ठ५ र<sup>ुचित्र</sup>८,मू०।) २-पृष्ठ५०,चित्र८,मू०।) श्रीकृषण-रेखा-चित्रावलि-(प्रथम खण्ड) रेखाचित्र ६०, पृष्ठ ६४, मूल्य'''।=) श्रीकृष्ण-रेखा-चित्राविक-(दितीयखण्ड) रेखाचित्र ६०, पृष्ठ ६४, मूल्य ''।=) भगवान श्रीकृष्ण भाग १-पृष्ठ ६८, मू० ।-) २-पृष्ठ ६४, मू० ।-भारती-संग्रह-पृष्ठ ८०, मूल्य सत्सङ्ग-माळा-पृष्ठ १००, मूल्य बालकोंकी बार्ते-पृष्ठ १५२, मूल्य वीर बालक-पृष्ठ ८८: मूल्य सचे और ईमानदार बालक-पृष्ठ७६;मूल्य।)

गुरु और माता-पिताके भक्त बालक-... I) पृष्ठ ८०, मूल्य \*\*\* … ⋷) वीर बालिकाएँ-पृष्ठ ६८, मूल्य द्यालु और परोपकारी बालक-वालिकाएँ-... ⋷) पृष्ठ ६८, मूल्य (भाग १) हिंदी-बाल-पोथी-शिशु-पाठ … ⊨) पृष्ठ ४०, मूल्य " (भाग २) हिंदी-बाल-पोथी-शिशुपाठ ... ⊨) पृष्ठ ४०, मृल्य 🥠 पहली पोथी (कक्षा १ के लिये) मू० ।-) » दूसरी पोथी (कक्षा २ के खिये) मू० ।=) प्रार्थना-पृष्ठ ५६, मृत्य दैनिक कल्याण-सुन्न-पृष्ठ ९२, मूल्य ∌) भादर्श नारी सुशीला-पृष्ठ ५६, मूल्य ∌) आदर्श आतृ-प्रेम-पृष्ठ १०४, मूल्य 三) मानव-धर्म-पृष्ठ ९६, मूल्य गीता-निबन्धावली—पृष्ठ ८०, मूल्य =)11 साधन-पथ-पृष्ठ ६८, सचित्र, मूल्य अपरोक्षानुभूति-पृष्ठ ४०, सचित्र, मू० =)॥ मनन-माळा-पृष्ठ ५६, मूल्य ,नवधा भक्ति-पृष्ठ ६४, सचित्र, मृ० बाल-शिक्षा-पृष्ठ ६४, सचित्र, मृत्य श्रीभरतजीमें नवधा भक्ति-पृष्ठ ४८, मू० =) गीताभवन-दोहा-संग्रह-पृष्ठ ४८, मृल्य =) वैराग्य-संदीपनी-सटीक-पृष्ठ२४,सचित्र,≈) भजन-संग्रह-भाग १, पृष्ठ १५२, मूल्य =) -भाग २, पृष्ठ १४४, मूल्य =) -भाग ३, पृष्ठ १९६, मूल्य =) -भाग ४, पृष्ठ १३६, मूल्य =) -भाग ५, पृष्ठ ११२, मूल्य =) वालप्रश्नोत्तरी-पृष्ठ २८; मूल्य ···-)॥

गजेन्द्रमोक्ष-सटीक, पृष्ठ ४९, मूल्य -)॥

तर्पण-विधि-(मन्त्रानुवादमहित) पृष्ठ२८-)॥ स्तास्थ्य-सम्मान और सुग्व मृत्य ''' -)॥ स्त्रीधर्मप्रश्लोत्तरी-पृष्ठ ५६, मृत्य ·नारीधर्म-पृष्ठ ४८: मूल्य ...-)11 गोपीप्रेम-पृष्ठ ५२, मूल्य मनुस्मृति–द्वितीय अध्याय, सटीक, मू॰ –)॥ ध्यानावस्थामें प्रभुसे वार्ताङाप–पृष्ठ ३६;–)॥ श्रीविष्णुसहस्रनाम सरीक-मृत्य · · · -)॥ हनुमानबाहुक-पृष्ठ ४०। मृख्य शाण्डिल्य-भक्ति-सूत्र-सटीकः पृष्ट ६४, -)॥ श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा-पृ०४०-)। मनको वश करनेके कुछ उपाय-पृष्ठ २४, -)। ईश्वर-पृष्ठ ३२, मूल्य मूलरामायण-पृष्ठ २४, मृत्य रामायण-मध्यमा-परीक्षा-पाटय-पुस्तक- -)। इनुमानचालीसा-पृष्ठ ३२, मृत्य विनय-पत्रिकाके बीस पद्-पृष्ट २४, मृ० 🚄) सिनेमा-मनोरञ्जन या विनाशका साधन -) दीन-दुखियोंके प्रति कर्तस्य-मृत्य वाल-अमृत-वचन-मृल्य हरेरामभजन १४ माला-मृत्य हरेरामभजन ६४ माला-मृत्य शारीरकमीमांसादर्शन-मृह्य बलिवैश्वदेवविधि-मूल्य ... )!! संध्या विधिसहित-पृष्ठ १६, मूल्य )11 गोवध भारतका कलङ्क-मूल्य )11 गायका माहातम्य-पृष्ठ २०, मूल्य · · · कुछ विदेशी वीरवालक-चालिकाएँ—पृ०१६,)॥ बलपूर्वक देवमन्दिर-प्रवेश और भक्ति-पृष्ठ १६, मू० )॥ नारदभक्ति-सूत्र-पृष्ठ २४, मूल्य पता—गीतात्रेस, पो० गीतात्रेस ( गोरखपुर )